# THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL LIBRARY

LIBRARY ON 116281

## ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाता [ संस्कृत ग्रन्थाङ्क ६ ]

## श्रीमद्भगवजिनसेनाचार्यप्रणीतम्

# म हा पुरा ण म्

[ प्रथमो विभागः ]

## आदिपुराणम्

[ उत्तर पुराणम् ]

#### द्वितीयो भागः

ि ते मधान ग्रहनस्ति



#### सम्पादक---

पं० पन्नालाल जैन, साहित्याचार्य साहित्याध्यापक, गणेश दि० जैन विद्यालय, सागर

## भारतीय ज्ञानपीठकाशी

प्रथम ग्रावृत्ति । एक सहस्र प्रति

भाद्रपद, वीरिनि० सं० २४७७ वि० सं० २००८ सितम्बर १९५१

मूल्य १० ६०

## भारतीय ज्ञान पीठ काशी

स्व॰ पुण्यश्लोका माता **मूर्तिदेवी** की पवित्र स्मृति में तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसाद जी द्वारा

संस्थाापत

## ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तिमल आदि प्राचीन भाषाओं में उपलब्ध आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, माहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासंभव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा । जैन भण्डारों की सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानों के अध्ययनग्रन्थ और लोकहितकारी जैन साहित्यग्रन्थभी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होगे ।



प्रकाशक----

अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ काशी

पोस्ट बाक्स नं० ४८, बनारस १

मुद्रक-देवताप्रसाद गहमरी, संसार प्रेस, काशीपुरा, बनारस

स्थापनाब्द फाल्गुन कृष्ण ६ बीरनि० २४७०

सर्वाधिकार सुरचित

विकम सं० २००० १८ फरवरी १६४४

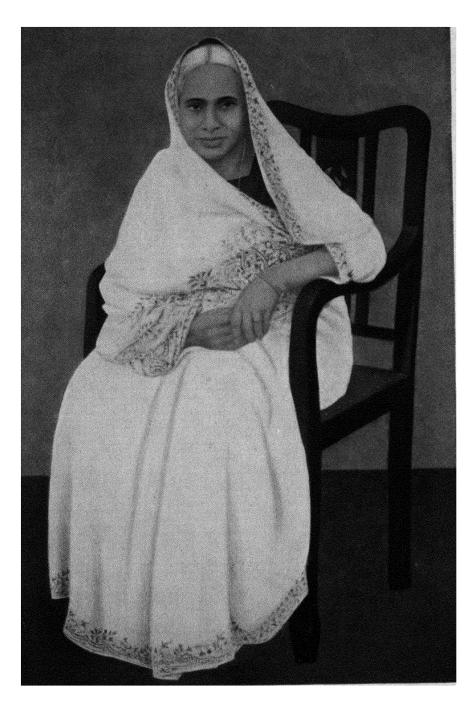

स्व॰ मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

#### JÑĀNA-PĪTHA MŪRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ SANSKRITA GRANTHA No. 9

## MAHĀPURĀNA

Vol. I.

## **UTTAR PURĀNA**

OF

#### BHAGAVAT JINASENĀĆĀRYA

PART SECOND

WITH HINDI TRANSLATION



Translated and Edited

BY

PANDITA PANNALAL JAIN, SAHITYACHARYA
Sahityadhyapak—GANESHA DIGAMBAR JAINA VIDYALAYA, SAGAR.

Published by

## Bharatiya Jnanapitha Kashi

First Edition \\ 1000 Copies.

BHADRAPADA, VIR SAMVAT 2477 VIKRAMA SAMVAT 2008 SEPTEMBER, 1951.

 $egin{array}{l} Price \ Rs.~10/- \end{array}$ 

### BHĀRATIYA JÑĀNA-PITHA KĀSHI

#### FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SHRI MÜRTI DEVI

#### JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI,
KANNADA & TAMIL ETC, WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUE OF JAIN BIJANDARAS, INSCRIPTIONS, STUIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED

#### SANSKRIT GRANTHA No. 9

#### PUBLISHER

#### AYODHYA PRASAD GOYALIYA

SECY., BHARATIYA JÑANAPITHA, POST BOX No. 48, BANARAS N. 1.

Founded in
Phalguna Krishna 9,
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved. 
Vikrama Samvat 2000
18th Feb. 1944

### द्वितीयभागस्य विषयानुक्रमणिका

विषय

#### षड्विंशतितम पर्व

चक्रवर्ती भरतने विधिपूर्वक चक्ररत्नकी पूजाकी ग्रौर फिर पुत्रोत्पत्तिका उत्सव मनाया। नगरीकी सजावट की गई। म्रनन्तर दिग्विजयके लिए उद्यत हुए। उस समय शरद्ऋतुका विस्तृत वर्णन।

दिग्विजयके लिए उद्यत चक्तवर्तीका बर्णन। तत्कालोचित सेनाकी शोभाका वर्णन ।

पूर्व दिशामे प्रयाणका वर्णन । गंगा-का वर्णन।

#### सप्तविंशतितम पर्व

सारथी द्वारा गंगा तथा वनकी ज्ञोभा-कावर्णन।

हाथी तथा घोड़ो ग्रादि सेनाके ग्रंगोंका वर्णन ।

#### अष्टाविंशतितम पर्व

दूसरे ही दिन प्रातःकाल होते ही दिग्वि-जयके लिए ग्रागे प्रयाण किया। चक्ररत्न उनके म्रागे-म्रागे चल रहाथा। तत्कालिक सेनाकी शोभाका वर्णन । ऋमशः चलकर वे गंगाद्वारपर पहुँचे । वहां वे उपसमुद्रको देखते हुए स्थलमार्गसे गंगाके किनारेके उपवनमे प्रविष्ट हुए। वही सेनाको ठह-राया। ग्रनन्तर समुद्रके किनारेपर पहुँचे, वहां समुद्रका विस्तृत वर्णन।

भरत चक्रधर लवणसमुद्रमे स्थलकी तरह वेगसे म्रागे बढ़ गये। बारह योजन ग्रागे चलकर उन्होंने ग्रपने नामसे चिह्नित एक बाण छोड़ा, जोकि मागध देवकी सभामे पहुँचा। पहले तो मागधदेव बहुत बिगङ्ग पर बादमें बाणपर चक्रवर्तीका नाम देख गवेरहित दुझा। तथा हार, सिहासन ग्रौर कुण्डल साथ लेकर चक्रवर्तीके स्वागतके

पृष्ठ

विषय लिए पहुँचा। चक्रवर्ती उसकी विनयमे बहुत प्रसन्न हुए।

> समुद्रका विविध छंदों द्वारा विस्तृत वर्णन । ग्रन्तमें कविद्वारा पुण्यका माहात्म्य वर्णन । ५१-६१

> > पकोनित्रशत्तम पर्वे

म्रनन्तर चक्रवर्ती दक्षिण दिशाकी स्रोर श्रागे बढ़े। मार्गमे श्रनेक राजाश्रोको यश करते जाते थे । बीचमे भिलनेवाले विविध देशों, नदियों श्रीर पर्वतोका वर्णन।

រាកាការា ប្រជាប្រើជំនាក់ समस्त सेना ठहराई। वहांकी प्राकृतिक शोभाका वर्णन । चक्रवर्तीने रथके द्वारा दक्षिण सनुद्रमे प्रवेश कर वहाके ऋधिपति व्यंतरदेवको जीता।

97-50

58-64

पृष्ठ

84-40

#### त्रिशत्तम पर्व

सम्प्राट् भरत दक्षिण दिशाको विजय **कर प**श्चिमको स्रोर बढ़े। वहां विविध वनों, पर्वतो ग्रौर नदियोंकी प्राकृतिक सुषमा देखते हुए वे बहुत ही प्रसन्न हुए। क्रमतः वे विन्ध्य गिरिपर पहुँचे । उतकी बिखरी हुई शोभा देखकर उनका चित्त बहुत ही प्रसन्न हुन्ना। वही उन्होने म्रपनी सेना ठहराई। भ्रनेक वनोके स्वामी उनके पास तरह-तरहकी भेट लेकर भिलनेके लिए **ग्राये। भरतने सबका यथोचित सन्भान** किया। समुद्रके किनारे-किनारे जाकर वे पश्चिम लवण-समुद्रके तटपर पहुँचे। वहां उन्होंने दिव्य शस्त्र धारणकर पश्चिम समुद्र मं बारह योजन प्रवेश किया स्रोर व्यन्त-राधिपति प्रभास नामक देवको वशमे किया। पुण्यके प्रभावसे क्या नहीं होता ?

#### पकत्रिंशत्तम पर्व

म्रनन्तर ग्रठारह करोड़ घोड़ोके ग्रधि-पति भरत चक्रधरने उत्तरकी म्रोर प्रस्थान

१-७

3-0

09-3

१८-२५

२६-३२

33-88

विषय

किया । कमशः चलते हुए विजयार्थं
पर्वतकी उपत्यकामें पहुँचे । वहां वे ग्रपनी
समस्त सेना ठहराकर निश्चन्स हुए ।
पता चलनेपर विजयार्थदेव ग्रपने समस्त
परिकरके साथ इनके पास ग्राया श्रौर
उनका श्राज्ञाकारी हुग्रा । विजयार्थको
जीत लेनेसे इनकी विग्विजयका श्रथंभाग
पूर्ण हो गया । श्रनन्तर उन्होंने उत्तरभारतमें प्रवेश करनेके श्रभिप्रायसे वण्डरत्न हारा
विजयार्थ पर्वतके गृहाह्वारका उव्घाटन
किया । ६६-१११

#### द्वात्रिशत्तम पर्व

गर्मी शान्त होनेपर उन्होंने गुहाके मध्यमें प्रवेश किया। काकिणी रत्नके द्वारा मार्गमें प्रकाश होता जाता था। बीचमें उन्मानजला तथा निमानजला नाम-की नदियां मिलीं, उनके तटपर सेनाका विश्राम हुम्रा । स्थपतिरत्नने म्रपने बुद्धि-बलसे पुल तैयार किया जिससे समस्त सेना उस पार हुई। गुहागर्भसे निकलकर सेना सहित भरत उत्तर भरत-क्षेत्रमें पहुँचे। चिलात ग्रौर ग्रावर्त नामके राजा बहुत कुपित हुए। वे परस्परमें मिलकर चक्रवर्तीसे युद्ध करनेके लिए उद्यत हुए। नाग जाति के देवोंकी सहायतासे उन दोनोंने चक्रवर्ती की सेनापर घनघोर वर्षाकी जिससे ७ दिन तक चक्रवर्तीकी सेना चर्मरत्नके बीचमें नियन्त्रित रही। ग्रनन्तर जयकुमारके झाग्नेय बाणसे नाग जातिके देव भाग खड़े हुए। ग्रौर ग्रब उपद्रव शान्त हुन्ना। चिलात ग्रौर ग्रावर्त दोनों ही म्लेच्छ राजा निरुपाय होकर शरणमें श्राये। भरतने उत्तरभरतके म्लेच्छ समस्त खण्डोंपर विजय प्राप्त की। ११२-१३०

#### त्रयस्त्रिशक्तम पर्व

विग्वजय करनेके बाद चक्रवर्ती सेना सहित प्रपनी नगरीके प्रति वापिस लौटे। मार्गमें प्रनेक देश, निदयों ग्रौर पर्वतोंको उल्लंघन करते हुए कैलास पर्वतके समीप ग्राए। वहांसे श्री ऋषम जिनेन्द्रकी पूजा करनेके लिए कैलास पर्वतपर गए। ज्ञनेक पृष्ठ

विषय

राजा उनके साथ थे। पुरोहितके द्वारा कैलास पर्वतका वर्णन। १

१३१–१३६ १३७–१४०

पृष्ठ

सभवशरणका संक्षिप्त वर्णन। १३७-१४० समवसरणमें स्थित श्री ऋषभ जिनेन्द्र का वर्णन। सम्प्राट्के द्वारा भगवान्की स्तुति का वर्णन। १४१-१५०

#### चतुर्स्त्रशत्तम पर्व

कंलाससे उतरकर श्रयोध्या नगरीकी
श्रोर प्रस्थान । चकरत्न श्रयोध्या नगरीके द्वारपर श्राकर रक गया, जिससे सबको
श्रारचर्य हुग्रा । चकवर्ती स्वयं सोच-विचार
में पड़ गए । निमित्तज्ञानी पुरोहितने
बतलाया कि श्रभी श्रापके भाइयोंको वश
करना बाकी है । पुरोहितकी सम्मितिके
श्रनुसार राजवूत भाइयोंके पास भेजे गये ।
उन्होंने भरतकी श्राजामें रहना स्वीकार
नहीं किया श्रौर श्री श्रुषभनाथ स्वामीके
पास जाकर दीका ले लो । १५१-१७१

#### पञ्जिशतम पर्व

सब भाई तो वीक्षित हो चुके, परन्तु बाहुबली राजदूतकी बात सुनकर क्षुभित हो उठे। उन्होंने कहा कि जब पिताजीने सबको समान रूपसे राजपद दिया है, तब एक सम्प्राट् हो श्रौर दूसरा उसके श्रधीन रहे यह संभव नहीं। उन्होंने दूतको फट-कारकर वापिस कर दिया। श्रन्तमें दोनों श्रोरसे युद्धकी तैयारियाँ हुईं।

#### षट्त्रिशत्तम पर्व

युद्धके लिए इस श्रोरसे भरतकी सेना श्रागे बढ़ी श्रौर उस श्रोरसे बाहुबलीकी सेना श्रागे श्राहे । बुद्धिमान् मंत्रियोंने विचार किया कि इस भाई-भाईकी लड़ाई-में सेनाका व्यर्थ ही संहार होगा । इसलिए श्रच्छा हो कि स्वयं ये बोनों भाई ही लड़ें । सबने भिलकर नेत्रयुद्ध, जलयुद्ध श्रौर मल्लयुद्ध, ये तीन युद्ध निश्चित किये । तीनों ही युद्धोंमें जब बाहुबली विजयी हुए तब भरतने कृपित होकर चकरत्न चला दिया, परस्तु उससे बाहुबलीकी कृष्ध भी हानि नहीं हुई । बाहुबली चक्रवर्तीके इस व्यवहारसे बहुत ही विरक्त हुए श्रौर

पुष्ठ

२००-२२०

विषय
जंगलमें जाकर दीक्षा ले ली । उन्होंने एक
बर्षका प्रतिमायोग लिया ग्रौर कायोत्सर्ग
करते हुए तपश्चरण करते रहे । भरत
चक्रवर्तीने उनके चरणोंमें ग्रपना मस्तक
टेक दिया । बाहुबली केवलज्ञान प्राप्त

कर मोक्षको प्राप्त हुए।

सप्तत्रिंशत्तम पर्व

चक्रवर्तीने बड़े वैभवके साथ ग्रयोध्या नगरमें प्रवेश किया। उनके वैभवका वर्णन। २२१–२३६

#### श्रष्टित्रशत्तम पर्व एक दिन भरतने सोचा कि हमने जो

वैभव प्राप्त किया है उसे कहाँ खर्च करना चाहिए । जो मुनि है, वे तो धनसे निःस्पृह रहते है। श्रतः श्रणुवत धारी गृहस्थोके लिए ही धनादिक देना चाहिए। एक दिन भरत चक्रवर्तीने नगरके सब लोगोंको किसी उत्सवके बहाने भ्रयने घर बुलाया। घरके ग्रन्दर पहुँचनेके लिए जो मार्ग थे वे हरित ग्रंकुरोंसे ग्राच्छादित करा दिये। बहुतसे लोग उन मार्गोंसे चक्रवर्तीके महल के भीतर प्रविष्ट हुए। परन्तु कुछ लोग बाहर खड़े रहे। चक्रवर्तीने उनसे भीतर न ग्रानेका जब कारण पूछा तब उन्होंने कहा कि मार्गमे उत्पन्न हुई हरी घास श्रादि-में एकेन्द्रिय जीव होते हैं। हम लोगोंके चलनेसे वेसब मर जाएँगे ग्रतः दयाकी रक्षाके लिए हम लोग भीतर ग्रानेमे ग्रसमर्थ है। चक्रवर्ती उनके इस उत्तरसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें दूसरे प्रासुक मार्गसे भीतर बुलाया ग्रौर उन्हे दयालु समभकर श्रावक संज्ञा दी, वही ब्राह्मण कहलाए। इन्हें ब्राह्मणोचित कियाकाण्ड ग्रादिका उपदेश दिया । ग्रनेक क्रियाश्रोंका उपदेश दिया। सबसे पहले गर्भान्वय कियाग्रोंका उपदेश विया । 280-26=

#### पकोनचत्वारिंशतम पर्व

श्रयानन्तर भरत चक्रवर्तीने दीक्षा-न्वय कियाग्रोंका उपदेश दिया। २६६-२७६ विषय

ग्रनन्तर कर्त्रन्वय क्रियाग्रोंका मिरू-पण किया। २

325-005

#### चत्वारिशत्तम पर्व

षोडश संस्कार तथा हवनके योग्य मंत्रोंका वर्णन । २६०-३१६

#### एकचत्वारिशत्तम पर्व

कुछ समय व्यतीत होनेपर भरत चक्रधरने एक दिन रात्रिके म्रन्तिम भागमें भ्रद्भुत फल दिखलानेवाले कुछ स्वप्न देखे। स्वप्न देखनेके बाद उनका चित्त कुछ त्रस्त हुम्रा। उनका वास्तविक फल जाननेके लिए वे भगवान् भ्रादिनाथके समवसरणमें पहुँचे । वहां जिनेन्द्र वन्दना-के ग्रनन्तर उन्होने श्री ग्राद्यजिनेन्द्रसे निवेदन किया कि मैने ब्राह्मण वर्णकी सृष्टि की है। यह लाभप्रद होगी या हानिप्रद। तथा मैने कुछ स्वप्न देखे है उनका फल क्या होगा? भरतके उतरमें श्रीभगवान्ने कहा कि वत्स! यह ब्राह्मण वर्ण ग्रागे चलकर मर्यादाका लोप करने-वाला होगा यह कहकर उन्होंने स्वप्नोंका फल भी बतलाया, जिसे सुनकर चक्रवर्ती-ने श्रयोध्या नगरीमें वापिस प्रवेश किया। ग्रौर दुःस्वप्नोके फलकी शान्तिके लिए जिनाभिषेक ग्रादि कार्य कर सुखसे प्रजाका पालन करने लगे। ३१७--३३०

#### द्विचत्वारिंशत्तम पर्व

एक दिन भरत सम्प्राट् राजसभामें बैठे हुए थे। पास ही म्रनेक म्रन्य राजा विद्यमान थे। उस समय उन्होंने विविध दृष्टान्तोके द्वारा राजाम्रोको राजनीति तथा वर्णाश्रम धर्मका उपदेश दिया। ३३१–३५०

#### त्रिचत्वारिंशत्तम पर्व

यहांसे गुणभद्राचार्यकी रचना है। सर्वप्रथम उन्होंने गुरुवर जिनसेनके प्रति भिक्त प्रकट कर प्रपनी लघुता प्रविशत की। प्रनन्तर श्रेणिकने समवसरणसभामें खड़े होकर श्री गौतम गणधरसे प्रार्थना की कि भगवन्! ग्रब में श्री जयकुमारका चित्त सुनना चाहता हूँ हुपा कर कहिये।

विषय

उत्तरमें गणधर स्वामीने जयकुमारका विस्तृत चरित कहा । काशीराज ग्रकंपन की सुपुत्री सुलोचनाने स्वयंवर-मंडपमें जयकुमारके गलेमें वरमाला डाल दी । ३५१–३८५

#### चतुश्चत्वारिंशत्तम पर्व

स्वयंवर समाप्त होते ही चक्रवर्ती
भरतके पुत्र ग्रकंकीित ग्रीर जयकुमारके
बीच घनघीर युद्ध हुन्ना। ग्रन्तमें जयकुमार विजयी हुए। ग्रकंपन तथा भरतकी दूररशितासे युद्ध शान्त हुन्ना तथा
दोनोंका भनमुटाव दूर हुन्ना। ३८६-४२४

#### पञ्चवत्वारिशत्तम पर्व

श्रकंपृतने पुत्रीके शील श्रीर संतीषकी
प्रशंसा की तथा श्रकंकीर्तिकी प्रशंसा कर
उन्हें शांत किया। तथा चक्रवर्ती भरतके
पास दूत भेजकर श्रपने श्रपराधके प्रति
क्षमायाचना की। चक्रवर्तीने उसके
उत्तरमें श्रकंपन श्रीर जयकुमारकी बहुत
ही प्रशंसा की। ४२५-४३१

जयकुमार श्रीर सुलोचनाका प्रेममिलन जब जयकुमारने श्रपने नगरकी श्रीर वापिस श्रानेका विचार प्रकट किया तब श्रकंपनने उन्हें बड़े वैभवके साथ बिदा किया। मार्गमें जयकुमार चक्रवर्ती भरत से मिलनेके लिए गये। चक्रवर्तीने उनका बहुत सत्कार किया। श्रयोध्यासे लौटकर जब जयकुमार श्रपने पड़ावकी श्रोर गंगाके मार्गसे जा रहे थे तब एक देवीने मगरका रूप धरकर उनके हाथीको ग्रस लिया जिससे जयकुमार हाथी सहित गंगामें डूबने लगे तब सुलोचनाने पंच-नमस्कार मंत्रकी श्राराधनासे इस उपसर्गको बूर किया।

बड़ी धूमथामके साथ जयकुमारने हस्तिनागपुरमें प्रवेश किया। नगरके नर-नारियोंने सुलोचना ग्रौर जयकुमारको देखकर ग्रपने नेत्र सफल किये। जयकुमार ने हेमाङगद ग्रादिके समक्ष ही सुलोचना- पृष्ठ | विषय

को पटरानीका पट्ट बांधा स्रोर बड़े वैभवके साथ सुखसे रहने लगे। ४४४ वृष्ठ

इधर किसी कारणवश सुलोचनाके
पिता भ्रकंपनको संसारसे विरिक्त हो गई।
उन्होंने वैराग्यभावनीका चिन्तन कर श्रपनी
विरिक्तिको बढ़ाया तथा रानी सुप्रभाके
साथ दीक्षा घारणकर निर्वाण प्राप्त किया।
सुप्रभा यथायोग्य स्वर्गमें उत्पन्न हुई। ४४२-४४३

जयकुमार स्रोर सुलोचनाके विविध भोगोंका वर्णन । ४४३–४४५

#### षट्चत्वारिशत्तम पर्व

किसी एक दिन जयकुमार प्रपनी
प्राणवल्लभा सुलोचनाके साथ मकानकी
छतपर बैठे हुए थे कि प्रचानक उनकी
दृष्टि श्राकाशभागंसे जाते हुए विद्याधरदम्पतिपर पड़ी। दृष्टि पड़ते ही 'हा मेरी
प्रभावती' कहकर जयकुमार मूच्छित हो
गये ग्रौर सुलोचना भी 'हा मेरे रितवर'
कहती हुई मूच्छित हो गई। उपचारके
बाव दोनों सचेत हुए। जयकुमारने सुलोचनासे मूच्छित होनेका कारण पूछा तब
वह पूर्वभवका वृत्तान्त कहने लगी। विस्तारके साथ दोनोंकी भवावलिका वर्णन। ४४६-४७६

#### सप्तचरवारिशत्तम पर्व

जयकुमार और सुलोचना पूर्व भव-की चर्चा कर रहे थे, कि जयकुमार ने उससे श्रीपाल चक्रवर्तीके विषयमें पूछा। सुलोचनाने ग्रपनी सरस वाणीके द्वारा श्रीपाल चक्रवर्तीका विस्तृत कथानक प्रगट किया। ग्रनन्तर दोनों सुलसे ग्रपना समय बिताने लगे। ४८०-४००

देव द्वारा जयकुमारके शीलकी परीक्षा। जयकुमारका संसारसे विरक्त होना द्यौर भगवान् ऋषभदेवके समवसरणमें गणधर पद प्राप्त करना। ५०१-५१२

भरत चक्रवर्तीका दीक्षाग्रहण, केवल-ज्ञानकी प्राप्ति, भगवान्का ग्रंतिम विहार ग्रौर निर्वाणप्राप्ति । ५१३-५१५

#### श्री भगवज्जिनसेनाचार्यविरचितम्

# महापुराणम्

#### [द्वितीयो भागः]

## अथ षड्विंशतितमं पर्व

ग्रथ चक्रधरः पूजां चक्रस्य विधिवव् व्यधात् । सुतोत्पत्तिमपि श्रीमान् ग्रभ्यनन्ववनुकमात् ॥१॥ ना'वरिव्रीज्जनः कविचव् विभोस्तिस्मिन् महोत्सवे । वारिद्युर्मीथलाभे तु जातं विश्वाधातं भवे ॥२॥ चतुष्केषु च रथ्यासु पुरस्यान्तर्बहिः पुरम् । पुञ्जीकृतानि रत्नानि तर्वाथिभ्यो वदौ नृषः ॥३॥ म्राभिचार क्रियेवासीच्चकपूजास्य विद्विषाम् । जगतः शान्तिकमंव जातकर्माप्यभूत्तवा ॥४॥ ततोऽस्य विग्जयोद्योगसमये शरवापतत् । जयलक्ष्मीरिवामुख्य प्रसन्ना विमलाम्बरा ॥४॥ म्रप्लका इव संरेजुः ग्रस्या भ्षकरवजाः । सप्तच्छवप्रसूनोत्यरजोभूषित (विग्रहाः ॥६॥ प्रसन्नमभवत्तोयं सरसां सरितामपि । कवीनामिव सत्काव्यं जनताचित्तरञ्जनम् ॥७॥ सितच्छवावली रे रेजे सम्पतन्ती समन्ततः । स्थूलमुक्तावली नद्धा कण्ठिकेव शर्चिष्ठ्यः ॥॥॥

अथानन्तर श्रीमान् चक्रवर्ती भरत महाराजने विधिपूर्वक चक्ररत्नकी पूजा की और फिर अनुक्रमसे पुत्र उत्पन्न होनेका आनन्द मनाया ।।१।। राजा भरतके उस महोत्सव के समय ससार भरमे कोई दरिद्र नहीं रहा था किन्तु दरिद्रता इस बातकी हो गई थी कि धन देने पर भी उसे कोई लेनेवाला नही मिलता था । भावार्थ–महाराज भरतके द्वारा दिये हुए दानसे याचक लोग इतने अधिक सतुष्ट हो गये कि उन्होंने हमेशाके लिये याचना करना छोड़ दिया ॥२॥ उस समय राजाने चौराहोंमे, गलियोंमे, नगरके भीतर और बाहर सभी जगह रत्नोंके ढेर किय़े थे और वे सब याचकोंके लिये दे दिये थे ॥३॥ उस समय भरतने जो चकरत्नकी पूजा की थी वह उसके शत्रुओंके लिये अभिचार किया अर्थात् हिसाकार्यके समान मालूम हुई थी और पुत्र-जन्मका जो उत्सव किया था वह संसारको शान्ति कर्मके समान जान पडा़ था ।।४।। तदनन्तर भरतने दिग्विजयके लिये उद्योग किया, उसी समय शरद्ऋतु भी आ गईं जो कि भरतकी जयलक्ष्मीके समान प्रसन्न तथा निर्मल अम्बर (आकाश) को घारण करनेवाली थी ।।५।। उस समय सप्तपर्ण जातिके फूलोसे उठी हुई परागसे जिनके शरीर सुशोभित हो रहे हैं ऐसे भूमरोंके समूह इस शरद् ऋतुके अलको (केशपाश) के समान शोभाय-मान हो रहे थे ।।६।। जिस प्रकार कवियोंका उत्तम काव्य प्रसन्न अर्थात् प्रसाद गुणसे सहित और जनसमूहके चित्तको आनन्दित करनेवाला होता है उसी प्रकार तालाबो और नदियोंका जल भी प्रसन्न अर्थात् स्वच्छ और मनुष्योंके चित्तको आनन्द देनेवाला बन गया था ।।७।। चारों ओर उड़ती हुई हंसोंकी पंक्तियां ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मी

१ दरिद्रो नाभूत्। नो दरिद्री जनः ल० । न दरिद्री जनः द०, इ०, अ०, प०, स० । २ याचकजनप्राप्तौ । ३ सकलतृप्तिजनके । ४ चतुष्पयकृतमण्डपेषु । ५ वीथिषु । ६ 'वहिः पर्ययां च' इति समासः । ७ मारणिकया । ५ आगता । ६ निर्मलाकाशा निर्मलवसना च । १० शरल्लक्ष्म्याः । ११ आच्छादित । १२ हसपङ्क्तिः ।

सरोजलमभूकालां सरोजरजसा ततम् । सुवर्णरजसाकीर्णमिव कृद्विमभूतलम् ॥६॥ सरः सरोजरजसा परितः स्थिगितोवकम् । कावम्ब जायाः सम्प्रेक्य मुमृहुः स्थलझंकया ॥१०॥ कञ्जिकञ्जलकपुञ्जेन पिञ्जरा षट्पदावली । सौवर्णमिणवृद्धेव रातः कण्ठिका बभौ ॥११॥ सरोजलं समासे दुःमृखराः सितपिक्षणः । विदान्यकृलमृब्भूतसौगन्ध्यमिव विन्तनः ॥१२॥ नवीनां पुलिनान्यासन् शुचीनि शरवागमे । हंसानां रिवतानीव शयनानि सितांशुकः ॥१३॥ सरासि ससरोजानि सोत्पला विप्रभूमयः । सहंससैकता नचो १० जह्वश्चेतांसि कामिनाम् ॥१४॥ प्रसन्नसिलला रेजुः सरस्यः सहसारसाः । कूजितः कलहंसानां जितनूपुरिक्षञ्जितः ॥१५॥ नीलोत्यलेक्षणा रेजे शरच्छीः पद्धकजानना । व्यक्तमाभाषमाणेव कलहंसीकलस्वनः ॥१६॥ पक्वशालिभुवो नमूकणिशाः पिञ्जरित्रयः । स्नाता (१हरिद्वयेवासन् शरकालप्रियागमे ॥१७॥ मन्दसाना नमूकणिशाः पिञ्जरित्रयः । स्ताता (१हरिद्वयेवासन् शरकालप्रियागमे ॥१७॥ मन्दसाना स्वार्थः सहसाना । स्वार्थः । शरकाक्ष्यः । शर्वाः । शर्वाः स्वार्थः । स्वार्यः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्थः । स्वार्यः । स्वर

की बड़े बड़े मोतियोंकी मालासे बनी हुई कण्ठमाल (गलेमें पहननेका हार) ही हो ॥८॥ कमलोंकी परागसे व्याप्त हुआ सरोवरका जल ऐसा सुन्दर जान पड़ता था मानो सुवर्णकी धूलिसे व्याप्त हुआ रत्नजटित पृथिवीका तल ही हो ॥९॥ जिसका जल चारों ओरसे कमलों की परागसे ढका हुआ है ऐसे सरोवरको देखकर कादम्व जातिके हंसोंकी स्त्रियां स्थलका संदेह कर बार बार मोहमें पड़ जाती थीं अर्थात् सरोवरको स्थल समफ्रने लगती थीं ।।१०।। जो भुमरोंकी पंक्तियां कमलोंके केशरके समूहसे पीली पीली हो गई थीं वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो सुवर्णमय मनकाओंसे गूंथा हुआ शरद् ऋतुका कंठहार ही हो ।।११।। जिस प्रकार चारण लोग प्रसिद्ध दानी पुरुषके समीप उसकी कीर्ति गाते हुए पहुंचते हैं उसी प्रकार हंस पक्षी भी शब्द करते हुए अतिशय सुगन्धित सरोवरके जलके समीप पहुंच रहे थे।।१२।। शरद् ऋतुके आते ही निदयोंके किनारे स्वच्छ हो गये थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो सफेद वस्त्रों से बने हुए हंसोंके बिछौने ही हों ।।१३।। कमलोंसे सहित सरोवर, नील कमलोंसे सहित खेतोंकी भूमियां और हंसों सहित किनारोंसे युक्त निदयां ये सब कामी मनुष्योंका चित्त हरण कर रहे थे ।।१४।। जिनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है और जो सारस पक्षियोंके जोड़ोंसे सहित हैं ऐसे छोटे छोटे तालाब, नूपुरोंके शब्दको जीतनेवाले कलहंस पक्षियोंके सुन्दर शब्दोंसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ।।१५।। नीलोत्पल ही जिसके नेत्र हैं और कमल ही जिसका मुख है ऐसी शरद्ऋतुकी लक्ष्मीरूपी स्त्री कलहंसियोंके मधुर शब्दोंके बहाने वार्तालाप करती हुई सी जान पड़ती थी ।।१६।। जिनमें वालें नीचेकी ओर फ़ुक गई हैं और जिनकी शोभा कुछ कुछ पीली हो गई है ऐसी पके चावलोंकी पृथिवियां उस समय ऐसी जान पड़ती थीं मानो शरद् कालरूपी पतिके आनेपर हल्दी आदिके उवटन द्वारा स्नान कर सुसज्जित ही बैठी हों ।।१७।। उस शरद्ऋतुकी शोभा देखकर हंस हर्षको प्राप्त हुए थे और मयूरोंने अपना हर्ष छोड़ दिया था। सो ठीक ही है क्योंकि शुद्धि और अशुद्धिका यही स्वभाव होता है। भावार्थ-हंस शुद्ध अर्थात् सफेद होते हैं इसलिये उन्हें शरद्ऋतुकी शोभा देखकर हर्ष हुआ परन्तु मयूर अशुद्ध अर्थात् काले होते हैं इसलिये उन्हें उसे देखकर दु:ख हुआ । किसीका वंभव देखकर शुद्ध अर्थात् स्वच्छ हृदयवाले पुरुष तो आनन्दका अन्भव करते हैं और अशुद्ध अर्थात् मलिन स्वभाव वाले–दुर्जन पुरुष दु:खका अनुभव करते हैं, यह इनका स्वभाव ही है ॥१८॥

१ कलहंसस्त्रियः । 'कादम्बः कलहंसः स्याद्'इत्यभिधानात् । २ मोहयन्ति स्म । ३ रचिता । ४ जगुः । ५ हंसाः । ६ त्यागिसमूहम् । ७ सौहार्दम् । ६ केदार । ६ पुलिन । १० अपह-रित्त स्म । ११ रजन्या । १२ हंसाः । मन्दमाना ल० । १३ हर्षम् । १४ मयूराः । सहमाना ल० । १५ अयमात्मीयगुणो हि ।

कलहंसा हसन्तीव विरुत्तैः स्म शिखण्डिनः । म्रहो 'जडिप्रया यूर्यमिति निर्मलमूर्तयः ॥१६॥ चित्रवर्णा 'घनाबद्धरुचयो गिरिसंध्रयाः । समं 'शतमुखेष्वासैर्बिहणः स्वोम्नीत जहुः ॥२०॥ 'बन्धूकैरिन्द्रगोपश्रीरातेने वनराजिषु । शरल्लक्ष्म्येव निष्ठपूर्तैः ताम्बूलरसिबन्दुभिः ॥२१॥ विकासं बन्धुजीवेषु 'शरदाविर्भवन्त्यधात् । सतीव' सुप्रसम्नाशा' विपद्धका' विशवाम्बरा' ॥२॥ हंसस्वनानकाकाशकणिशोज्ज्वलचामरा । पुण्डरोकातपत्रासीद्दिग्जयोत्थेव सा शरत् ॥२३॥ विशा 'प्रसम्भवनायाधाद् वाणासन्तर्रं । शरकालो 'र्जिगीषोहि श्लाघ्यो बाणासन्त्रहः ॥२४॥ धनावली कृशा पाण्डुः म्रासीवाशा विमुञ्चती । घनागमिवयोगोत्थिचन्त्रयेवाकृलीकृता ॥२५॥ नभः सतारमारेजे विहसत्कृम्दाकरम् । कृमुद्वतीवनं चाभाज्जयत्तारिकतं नभः ॥२६॥

निर्मल शरीरको धारण करनेवाले हंस मधर शब्द करने हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो अहो तुम लोग जडप्रिय-मुर्विप्रिय (पक्षमें जलप्रिय) हो इस प्रकार कहकर मयुरों की हैंसी ही उड़ा रहे हों ।।१९।। जिनका वर्ण अनेक प्रकारका है, जिनकी रुचि-इच्छा (पक्षमे काति) मेघोंमें लग रही है और जो पर्वतोंके आश्रय है ऐसे मयुरोंने इन्द्रधन्षोंके साथ ही साथ अपनी भी उन्नति छोड दी थी। भावार्थ-उस शरद्ऋतुके समय मयूर और इन्द्रधनुप दोनोंकी शोभा नष्ट हो गई थी ।।२०।। वन-पक्तियोंमे शरदऋतूरूपी लक्ष्मीके द्वारा थुके हुए ताम्बुलके रसके बुदोंके समान शोभा देनेवाले बन्धूक (दुपहरिया) पुष्पोंने क्या इन्द्रगोप अर्थात् वर्षिऋतुमे होनेवाले लाल रंगके कीडोंकी शोभा नहीं बढाई थीं ? अर्थात् अवश्य ही बढाई थी। बन्धूक पुष्प इन्द्रगोपोंके समान जान पड़ते थे ॥२१॥ जिस प्रकार निर्मल अन्तःकरणवाली, पापरहित और स्वच्छ वस्त्र घारण करनेवाली कोई मती स्त्री घरमे बाहिर प्रकट हो अपने बन्धुजनोंके विषयमे विकास अर्थात् प्रेमको धारण करती है उसी प्रकार शुद्ध दिशाओंको धारण करनेवाली भीचड-रहित और स्वच्छ आकाशवाली शरद्ऋतुने भी प्रकट होकर बन्धुजीव अर्थात् दुपहरिया के फलोंपर विकास धारण किया था-उन्हे विकसित किया था । तात्पर्य यह है कि उस समय दिशाए निर्मल थी, कीचड सूख गया था, आकाश निर्मल था और वनोंमे दुपहरियाके फूल खिले हुए थे ।।२२।। उस समय जो हंसोंके शब्द हो रहे थे वे नगाड़ोंके समान जान पड़ते थे, वनोंमें काशके फूल फूल रहे थे वे उज्ज्वल चमरोंके समान मालुम होते थे, और तालाबोंमें कमल खिल रहे थे वे छत्रके समान सुशोभित हो रहे थे तथा इन सबसे वह शरद्ऋतु ऐसी जान पड्ती थी मानो उसे दिग्विजय करनेकी इच्छा ही उत्पन्न हुई हो ।।२३।। उस शरद्ऋतुने दिशाओं को प्रसाधन अर्थात् अलंकृत करनेके लिये वाणासन अर्थात् वाण और आसन जातिके पुष्पों का समूह धारण किया था सो ठीक ही है क्योंकि शत्रुओंको प्रसाधन अर्थात् वश करनेके लिये जिगीषु राजाको वाणासन अर्थात् धनुषका ग्रहण करना प्रशंसनीय ही है ।।२४।। उस समय समस्त आशा अर्थात् दिशाओं (पक्षमें संगमकी इच्छाओ)को छोडती हुई मेघमाला कृश और पाण्डुवर्ण हो गई थी सो उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो वर्षा कालके वियोगसे उत्पन्न हुई चिन्तासे व्याकुल होकर ही वैसी हो गई हो ॥२५॥ उस शरदुऋतुके समय ताराओंसे सहित आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो कुमुदिनियों सहित सरीवरकी हॅसी ही कर रहा हो

१ जलप्रिया ल०, द०, द०, स०, अ०, प०। २ मेघकृतवाञ्छाः । ३ इन्द्रचापैः । ४ बन्धुजीवकैः । 'बन्धूकैः बन्धुजीवकैः' इत्यभिधानात् । ५ बन्धूकै-कृषुमेषु, पक्षे सुह्रज्जीवेषु । ६ पुण्यागङ्नैव । ७ सुप्रसन्नदिक्, पक्षे सुप्रसन्नमानसा । सुप्रसन्नातमा—ल०। ६ विगतकर्दमा, पक्षे दोषरहिता । ६ पक्षे निर्मलवस्त्राः । १० अलंकाराय । जयार्थं च । ११ भिष्टिकुसुमसर्जंककुसुमपरिकरम् । पक्षे धनुः-परिकरम् । १२ जेतुमिच्छोः ।

तारकाकुमृदाकीणं नभःसरित निर्मले। हंसायते स्म शीतांशु विकिप्तकरपक्षतिः ।।२७॥ नभोगृहाञ्चगणं तेनुः श्रियं पुष्पोपहारजाम्। तारकादिग्वभूहारतारमुक्ताफलित्वः ॥२८॥ वसुनंभोऽम्बुधौ ताराः स्फुरम्मुक्ताफलामलाः। करका इव मेघोष्ठैः निहिता हिमशोतलाः ॥२८॥ ज्योत्त्नासिललसम्भूता इव बृद्वृदपङ्कतयः। तारका रिवमतेनुः विप्रकीर्णा नमोऽङ्गणे ॥३०॥ तत्भूत्वयोवेणो नद्यः परिकृशा वधुः। वियुक्ता घनकालेन विरिहण्य इवाङ्गगनाः ॥३१॥ धमुद्धता गभीरत्वं भेजुः स्वच्छजलांश्काः । सिरित्त्रयो घनापायाव् वैषव्यमिव संश्चिताः ॥३२॥ विग्रङ्गना घनापायप्रकाशीभूतमूर्तयः। ज्यावहासीमिवातेनुः प्रसन्ना हंसमण्डलैः ॥३३॥ कूजितैः कलहंसानो निर्जता इव तत्त्यजुः। केकायितानि शिक्षनः सर्वः कालबलाव् वली ॥३४॥ ज्योत्स्नादुकूलवसना लसप्रक्षत्रमालिका । वस्युजीवाघरा रेजे निर्मला शरदङ्गना ॥३४॥ ज्योत्स्ना कीर्तिमिवातन्वन् विधुगंगनमण्डले। शरदलक्ष्मी समासाद्य सुराजेवाद्युतत्तराम् ॥३६॥ बन्धुजीवेषु विव्यस्तरागा विद्याणकृतद्यतिः । हंसी सक्षीवृत्ता रेजे नवोदेव विद्यागत्वरा ॥३७॥

और कुमुदिनियोंसे सहित सरोवर ऐसा जान पडता था मानो ताराओंसे सुशोभित आकाश को ही जीत रहा हो ॥२६॥ तारकारूप कुमुदोंसे भरे हुए आकाशरूपी निर्मल सरोवरमें अपने किरणरूप पंखोंको फैलाता हुआ चन्द्रमा ठीक हंसके समान आचरण करता था ॥२७॥ जिनकी कान्ति दिशारूपी स्त्रियोंके हारोंमें लगे हुए बड़े बड़े मोतियोंके समान है ऐसे तारागण आकाशरूपी घरके आंगनमें फूलोंके उपहारसे उत्पन्न हुई शोभाको बढ़ा रहे थे ॥२८॥ देदीप्य-मान मुक्ताफलोंके समान निर्मल तारे आकाशरूपी समृद्रमें ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मेघों के समृहने वर्फके समान शीतल ओले ही धारण कर रक्खे हों ।।२९।। आकाशरूपी आंगनमें जहां तहां बिखरे हुए तारागण ऐसी शोभा धारण कर रहे थे मानो चांदनी रूप जलसे उत्पन्न हुए बबुलोंके समृह ही हों ।।३०।। वर्षाकालरूपी पतिसे विछड़ी हुई नदियां विरहिणी स्त्रियोंके समान अत्यन्त कृण होकर जलके सुक्ष्म प्रवाहरूपी चोटियोंको धारण कर रही थीं ।।३१।। वर्षाकालके नष्ट हो जानेसे नदीरूप स्त्रियां मानों वैधव्य अवस्थाको ही प्राप्त हो गई थीं, क्योंकि जिस प्रकार विधवाएं उद्धतता छोड़ देती हैं उसी प्रकार नदियोंने भी उद्धतता छोड़ दी थी, विधवाएं जिस प्रकार स्वच्छ (सफेद) वस्त्र धारण करती हैं उसी प्रकार निदयां भी स्वच्छ वस्त्ररूपी जल धारण कर रही थीं, और विधवाएं जिस प्रकार अगम्भीर वृत्तिको धारण करती हैं उसी प्रकार नदियां भी अगम्भीर अर्थात उथली वृत्तिको धारण कर रही थीं ।।३२।। मेघोंके नष्ट हो जानेसे जिनकी मृति आकृति प्रकाशित हो रही है ऐसी दिशारूपी स्त्रियां अत्यन्त प्रसन्न हो रही थीं और हंसरूप आभरणोंके छलसे मानो एक दूसरेके प्रति हँस ही रही थीं ।।३३।। उस समय मयूरोंने अपनी केका वाणी छोड दी थी, मानो कलहंस पक्षियोंके मधुर शब्दोंसे पराजित होकर ही छोड़ दी हो, सो ठीक ही है क्योंकि समयके बलसे सभी बलवान् हो जाते हैं ।।३४।। चांदनीरूपी रेशमी वस्त्र पहने हुए, देदीप्यमान नक्षत्रोंकी माला (पक्ष में सत्ताईस मणियोंवाला नक्षत्रमाल नामका हार) धारण किये हुए और दुपहरियाके फूल रूप अधरोंसे सहित वह निर्मल शरद्ऋतुरूपी स्त्री अतिशय सुशोभित हो रही थी।।३५॥ शरद्ऋतुकी शोभा पाकर आकाशमण्डलमें चांदनीरूपी कीर्तिकों फैलाता हुआ चन्द्रमा किसी उत्तम राजाके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ।।३६।। वह शरद्ऋतु नवोढ़ा स्त्रीके समान

१ किरणा एव पक्षतिः मूलं यस्य । २ वर्षोपलाः । ३ निक्षिप्ताः । ४ पयःप्रवाहा इत्यर्थः । ५ पक्षे व्वेतस्यूलवस्त्राः । ६ विघवाया भावः । ७ परस्परहासम् । ८ हंसमण्डनाः प०, ६०, द० । हंसमण्डनात् ल० । ६ मयूरस्तानि । १० तारकावली, पक्षे हारभेदः । ११ बन्धूकेषु बान्धवेषु च । १२ फिण्टि, पक्षे शर । १३ विकासः पक्षे कान्तिः । १४ नृतनिववाहिता ।

स्वयं धौतमभाव् व्योम स्वयं प्रच्छालितः शशी । स्वयं प्रसाविता नद्यः स्वयं सम्माजिता विशः ॥३६॥ शरल्लक्ष्मीमुलालोकवर्षणे शशिमण्डले । प्रजावृशो धृति भेजुः ग्रसम्मृष्टसमुज्ज्वले ॥३६॥ वनराजीस्ततामोवाः कुसुमाभरणोज्ज्वलाः । मणुवता भजित्त स्म कृतकोलाहलस्वनाः ॥४०॥ तन्त्र्यो वनलता रेजुः विकासिकुसुमस्मिताः । सालका इव गन्धान्धविलोलालिकुलाकुलाः ॥४१॥ वर्षोढुराः जुरोत्कातभुवस्ताम् कृतेक्षणा । वृषाः प्रतिवृषालोककुपिताः प्रतिसस्वनुः ॥४२॥ श्रवास्किरन्तं शृङ्गाप्त्रैः वृषभा धीरिनःस्वनाः । वनस्थलीः स्थलाम्भोजमृणालशकलाचिताः ॥४२॥ श्रवास्करन्तं शृङ्गाप्त्रैः वृषभा धीरिनःस्वनाः । वनस्थलीः स्थलामभोजमृणालशकलाचिताः ॥४२॥ वृषाः ककुवसंलग्नमृदः कुमुदपाण्डराः । व्यक्ताङ्कस्य मृगाङ्कस्य लक्ष्मोमविमर्वं स्तदा ॥४४॥ क्षीरप्लवमयीं कृत्स्नामातन्त्राना वनस्थलीम् । प्रस्नुवाना वनान्तेषु प्रसन्धुर्गेमतिल्लकाः । ॥४॥ कृष्डोध्न्योऽमृतिण्डेन । घटिता इव निर्मलाः । गोगृष्टयो । वनान्तेषु शरिच्छय इवारुचन् । ॥४६॥

सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार नवोढा स्त्री बन्धुजीव अर्थात् भाईबन्धुओंपर राग अर्थात् प्रेम रखती है उसी प्रकार वह शरद्ऋतु भी बन्धुजीव अर्थात् दुपहरियाके फुलोंपर राग अर्थात् लालिमा धारण कर रही थी, नवोढा स्त्री जिस प्रकार देदीप्यमान होती है उसी प्रकार शरद्ऋतु भी बाण जातिके फूलोंसे देदीप्यमान हो रही थी और नवोढा स्त्री जिस प्रकार सिवयोंसे घिरी रहती है उसी प्रकार वह शरद्ऋतु भी हंसी हपी सिवयोंसे घिरी रहती थी ।।३७।। उस समय आकाश अपने आप साफ किये हुएके समान जान पडता था, चन्द्रमा अपने आप घोये हुएके समान मालूम होता था, निदयां अपने आप स्वच्छ हुई सी जान पडती थी और दिशाएं अपने आप भाड बहार कर साफ की हुईके समान मालूम होती थी।।३८॥ जो शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मीके मुख देखनेके लिये दर्पणके समान है और जो बिना साफ किये ही अत्यन्त उज्ज्वल है ऐसे चन्द्रमण्डलमें प्रजाके नेत्र बड़ा भारी संतोष प्राप्त करते थे।।३९।। जिनकी सुगन्धि चारों ओर फैल रही है और जो फुलरूप आभरणोंसे उज्ज्वल हो रही है ऐसी वन-पंक्तियोंको भूमर कोलाहल शब्द करते हुए सेवन कर रहे थे।।४०।। जो फूले हुए पुष्परूपी मन्द हास्यसे सहित थी तथा गन्धसे अधे हुए भृमरोंके समूहसे व्याप्त होनेके कारण जो सुन्दर केशोंसे सुशोभित थी ऐसी वनकी लताएं उस समय कृश शरीरवाली स्त्रियोंके समान शोभा पा रही थीं ।।४१।। जो खुरोंसे पृथिवीको खोद रहे थे, जिनकी आंखे लाल लाल हो रही थी और जो दूसरे बैलोंके देखनेसे कोधित हो रहे थे ऐसे मदोन्मत्त बैल अन्य बैलोंके शब्द सुनकर बदलेमे स्वय शब्द कर रहे थे।।४२।। उसी प्रकार गम्भीर शब्द करते हुए वे बैल अपने सीगोंके अग्रभागसे स्थलकमलोंके मृणालके टुकडोसे व्याप्त हुई वनकी पृथिवीको खोद रहे थे ।।४३।। इसी तरह उस शरद्ऋतुमे जिनके काधीलपर मिट्टी लग रही है और जो कुम्द पूष्पके समान अत्यन्त सफेद हैं ऐसे वे बैल स्पष्ट चिह्नवाले चन्द्रमाकी शोभा धारण कर रहे थे ।।४४।। जिनसे अपने आप दूध निकल रहा है ऐसी उत्तम गाये वनकी सम्पूर्ण पृथिवीको दुधके प्रवाहके रूप करती हुई वनोंके भीतर जहां तहा फिर रही थी ।।४५।। इसी प्रकार जिनके स्तन कुण्डके समान भारी हैं और जो अमृतके पिण्डसे बनी हुईके समान अत्यन्त निर्मल है ऐसी तुरन्तकी प्रसूत हुई गायें वनोंके मध्यमें शरद्ऋतुकी शोभाके समान जान पडती थीं ॥४६॥

१ आत्मना प्रसन्नमित्यर्थः। २ प्रसन्नीकृताः । ३ कृशाः अङ्ग्नाश्च । ४ उत्कृष्टाः । ५ वृषभा । ६ किरन्ति स्म । ७ वनस्यली ल० । ८—चिताम् ल० । ६ घरन्ति स्म । १० प्रशस्तगाव । 'मतिल्लिका मर्चिचका प्रकाण्डमुद्धतल्लजौ । प्रशस्तवाचकान्यमूनि' इत्यभिघानात् । ११ पिठराधीनाः । पिठरः स्यात्युभा कृण्डमित्यभिघानात् । "ऊधस्तु क्लीबमापीनम्' । ऊधसो नम् इति सूत्रात् सकारस्य नकारादेशः । १२ सकृतप्रसूता गावः । 'गृष्टिः सकृत्प्रसूतिका' इत्यभिघानात् । १३ इवाभवन् ल० ।

हुम्भारवभृतो<sup>र</sup> वत्सानापिप्य<sup>\*</sup>रप्रकृतस्वनान्<sup>\*</sup>। पोनापोनाः<sup>\*</sup> पयस्वन्यः<sup>\*</sup> पयःपोयूषमृत्सुकाः<sup>\*</sup>।।४७॥ क्षीरस्यतो<sup>\*</sup> निजान्वत्सान् हुम्भागम्भोरिनःस्वनान् । धेनुष्याः<sup>\*</sup> पाययन्ति स्म गोपैरिप नियन्त्रिताः ॥४८॥ प्राक्स्वीया जलवा जाताः शिखिनामप्रियास्तदा । रिक्ता जलधनापायाब् ग्रहो कष्टा वरिव्रता ॥४६॥ व्यावहासीमिवातेनुः गिरयः पुष्पितंदुं मैः । व्यात्युक्षीमिव<sup>रे</sup> तन्वानाः स्फुरिक्रिक्रंरशोकरैः ॥४०॥ प्रवृद्धवयसो<sup>र्</sup> रेजुः कलमा भृशमानताः । परिणामात्प्रशुष्यन्तो<sup>र्</sup> जरन्तः पुष्पा इव ॥४१॥ विरेजुरस<sup>र</sup>नापुष्पैः मंदालिपटलावृतः । इन्द्रनीलकृतान्त्योंः सौवर्णेरिव भूषणेः ॥४२॥ घनावरणनिर्मुक्ता वधुराशा वृशां मुदम् । निका<sup>र्</sup> इव नेपथ्यगृहाद्वक्ष्ण<sup>र</sup>मुपागताः ॥४३॥ प्रवन्धित्वन्दानि मुक्तासाराणि<sup>र</sup> भूषराः । सदशानीव<sup>र</sup> वासांसि<sup>३०</sup> निष्प्रवाणीनि<sup>३८</sup> सानुभिः ॥४४॥ प्रवनाधोरणास्वरो<sup>र</sup> भू मुर्जी<sup>३३</sup>मृतवन्तिनः । सान्तर्गजा निकुञ्जेषु<sup>३८</sup> सासारमवशीकराः ॥४४॥ शृकावलोप्रवालाभचञ्चुस्तेने विवि<sup>३५</sup> श्रियम् । हरिन्मणिपिनद्वेव तोरणाली सपदाभा<sup>३६</sup> ॥४६॥

जिनके स्तन बहुत ही स्थूल हैं और जो हंभा शब्द कर रही हैं ऐसे दूधवाली गायें दूध पीनेके लिये उत्सुक हुए तथा बार बार हंभा शब्द करते हुए अपने वच्चोंको दूधरूपी अमृत पिला रही थीं ।।४७।। इसी प्रकार हंभा ऐसा गंभीर शब्द करनेवाली गायें ग्वालाओंके द्वारा अलग बांध दिये जानेपर भी दूध पीनेकी इच्छा करनेवाले अपने बच्चोंको दूध पिला ही रही थीं ।।४८।। जो मेघ पहले मयुरोंको अत्यन्त प्रिय थे वे ही अब शरद्ऋतुमें जलरूप धनके नष्ट हो जानेसे खाली होकर उन्हें अप्रिय हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि दरिद्रता बहुत ही कष्ट देनेवाली होती है ।।४९।। उस समय फूले हुए वृक्षोंसे पर्वत ऐसे जान पड़ते थे मानो परस्पर में हॅसी ही कर रहे हों और भरते हुए भरनोंके छींटोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानों फाग ही कर रहे हों–िवनोदवश एक दूसरेके ऊपर जल डाल रहे हों ।।५०।। कलमी जाति के धान, जो कि बहुत दिनके थे अथवा जिनके समीप बहुत पक्षी बंठे हुए थे, जो खूब नव रहे थे और जो अपने परिपाकसे जगत्के समस्त जीवोंका पोषण करते थे, वे ठीक वृद्ध पुरुषोंके समान सुशोभित हो रहे थे।।५१।। . सहजनाके वृक्ष मदोन्मत्त भूमरोंके समूहसे घिरे हुए अपने फूलोंसे ऐसे स्शोभित हो रहे थे मानो जिनके मध्यभागमें इन्द्रनील मणि लगा हुआ है ऐसे सुवर्णमय आभू-वर्णोंसे ही सुशोभित हो रहे हों।।५२।। जिस प्रकार आभूषण आदि पहिननेके परदेवाले घरसे निकल कर रंगभूमिमें आई हुई नत्यकारिणी नेत्रोंको आनन्द देती है उसी प्रकार मेधोंके आवरणसे छुटी हुई दिशाएं नेत्रोंको अतिशय आनन्द दे रही थीं ।।५३।। पर्वतोंने जो अपनी शिखरों पर जल-रहित सफेद बादलोंके समूह धारण किए थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानों अंचल-सहित नवीन वस्त्र ही हों ।।५४।। जिनपर वायुरूपी महावत बैठे हुए हैं, जो भीतर ही भीतर गरज रहे हैं और जो लतागृहोंमें जलकी बुदें रूपी मदधाराकी बुदें छौड़ रहे हैं ऐसे मेघरूपी हाथी जहाँ तहाँ फिर रहे थे ।।५५।। जिनकी चोंच मूंगा के समान लाल है ऐसी तोताओंकी

१ हुँ भा इत्यनुकरणावभृतः । २ पाययन्ति स्म । ३ प्रकर्षेण कृतः । ४ प्रवृद्धोधसः । ५ घेनवः । ६ -मृत्सुकाम् ल० । ७ क्षीरमात्मानिमच्छून् । ५ 'घेनुष्या बन्धके स्थिता' इत्यभिधानात् । ६ परस्पर- हसनम् । १० परस्परसेचनम् । ११ वृद्धवयस्काः प्रवृद्धपक्षिणस्च । १२ परिपक्षात् । १३ वृद्धाः । १४ सर्जकाः । १५ मर्थ्यरित्यर्थः । १६ नर्तक्यः । १७ अलंकारगृहात् । १८ वर्षाणि । १६ वस्तिसहितानि । 'स्त्रियां बहुत्वे वस्त्रस्य दशा स्युर्वस्तयः' इत्यभिधानात् । अन्यदिप दशावर्तावस्थायां वस्त्रान्ते स्युर्वशा अपि । २० वस्त्राणि । २१ नूतनानि । 'अनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रकं च नवाम्बरे' इत्यभिधानात् । २२ हस्तिपक । 'अघोरणो हस्तिपकः' इत्यभिधानात् । २३ मेष । २४ सानुषु । २५ आकाशे । २६ पद्मरागसहिता ।

चेतांसि 'तरणाङगोपजीविनामुद्धतात्मनाम् । पुंसां च्युताधिकाराणामिव वैन्यमुपागमन् ॥५७॥ प्रतापी भुवनस्यैकं चक्षुनित्यमहोवयः । भास्वानाकान्ततेजस्वी बभासे भरतेज्ञवत् ॥५८॥ इति प्रस्पष्टचन्द्रांज्ञुप्रहासे शरदागमे । चक्रे विग्वजयोद्योगं चक्री चक्रपुरस्तरम् ॥५८॥ प्रस्थानभेयों गम्भीरप्रध्वानाः प्रहृतास्तवा । श्रुता ब्रांहिभि रुव्ग्रीवैः घनाडम्बरञङ्गिकिः ॥६०॥ कृतमङ्गयलनेपथ्यो बभारोरस्थलं प्रभुः । शरल्लक्ष्म्येव सम्भक्तं सहारहरिचन्दनम् ॥६१॥ ज्योत्मनामये दुकूले च शुक्ले परिवधौ नृपः । शर्चिद्धयोपनीते वा मृदुनी विव्यवाससी ॥६२॥ प्राजानुलम्बना ब्रह्मसूत्रेण विवयौ विभुः । हिमाब्रिरिव गङ्गगम्बुप्रवाहेण तटस्पृशा ॥६३॥ 'तिरीटोवप्रमूर्थातौ कर्णाभ्यां कृण्डले वधौ । चन्द्रार्कमण्डले वक्तुमिवायाते जयोत्सवम् ॥६४॥ वकाःस्थलेऽस्य रुक्चे रुक्चर कौस्तुभो मणिः । जयलक्ष्मीसमुद्वाहमङ्गलाशंसिदीपवत् ॥६४॥

पंक्ति आकाशमें ऐसी शोभा बढा रही थी मानो पद्मराग यिणयों की कान्ति सहित हरित मिणयों की बनी हुई वन्दनमाला ही हो ॥५६॥ जिस प्रकार अधिकारसे भूष्ट हुए मनुष्यों के चित्त दीनताको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार नावों के द्वारा आजीविका करनेवाले उद्धत मल्लाहों के चित्त दीनताको प्राप्त हो रहे थे। भावार्थ—यरद्ऋतुमे निदयों का पानी कम हो जाने से नाव चलानेवाले लोगों का व्यापार बन्द हो गया था इसिलये उनके चित्त दुःखी हो रहे थे।॥५७॥ उस समय सूर्य भी ठीक महाराज भरतक समान देदी प्यमान हो रहा था, क्यों कि जिस प्रकार भरत प्रतापी थे उसी प्रकार सूर्य भी प्रतापी था, जिस प्रकार भरत लोकके एक मात्र नेत्र थे अर्थात् सबको हिताहितका मार्ग दिखानेवाले थे उसी प्रकार सूर्य भी लोकका एक मात्र नेत्र था, जिस प्रकार भरतका तेज प्रतिदिन बढ़ता जाता था उसी प्रकार सूर्यका भी तेज प्रतिदिन बढ़ता जाता था, और जिस प्रकार भरतने अन्य तेजस्वी राजाओं को दवा दिया था उसी प्रकार सूर्यको भी अन्य चन्द्रमा तारा आदि तेजस्वी पदार्थों को दवा दिया था—अपने तेजसे उनका तेज नष्ट कर दिया था।।५८॥ इस प्रकार अत्यंन्त निर्मन्त चन्द्रमाकी किरणें ही जिसका हास्य है ऐसी शरद ऋतुके आनेपर चकवर्ती भरतने चकरत्न आगे कर दिग्वजय करनेके लिये उद्योग किया।।५९॥

उस समय गम्भीर शब्द करते हुए प्रस्थान कालके नगाड़ बज रहे थे, जिन्हों मेघके आडम्बरकी शका करनेवाले मयूर अपनी ग्रीवा ऊंची उठाकर सुन रहे थे।।६०।। उस समय जिन्होंने मंगलमय वस्त्राभूषण धारण किये हैं ऐसे महाराज भरत हार तथा सफेद चन्दन से सुशोभित जिस वक्ष स्थलको धारण किये हुए थे वह ऐसा जान पड़ता था मानो शरद्ऋतु रूपी लक्ष्मी ही उसकी सेवा कर रही हो।।६१।। महाराज भरतने चादनीसे बने हुएके समान सफेद, बारीक और कोमल जिन दो दिव्य वस्त्रोंको धारण किया था वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मीके द्वारा ही उपहारमे लाये गये हों।।६२।। घटनों तक लटकते हुए ब्रह्मसूत्रसे महाराज भरत ऐसे सुशोभित हो रहे थे, जैसा कि तटको स्पर्श करनेवाले गंगा जलके प्रवाहसे हिमवान् पर्वत सुशोभित होता है।।६३।। मुकुट लगानेसे जिनका मस्तक बहुत ऊंचा हो रहा है ऐसे भरत महाराजने अपने दोनों कानोंमे जो कुण्डल धारण किये थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो जयोत्सवकी बधाई देनेके लिये सूर्यमण्डल और चन्द्रमण्डल ही आये हो।।६४।। भरतेश्वरके वक्ष:स्थलपर देदीप्यमान कौस्तुभ मिण ऐसा सुशोभित होता था,

१ द्रोण्युडुपाद्युपजीविनाम् । नदीतारकाणामित्यर्थ । २ ः ड्गलालङ्कार । ३ सेवितम् । ४ किरीटोदग्र–ल०, द०, अ०, स० ।

विश्वविम्बप्रतिस्पीघ 'दध्रेऽस्यातपवारणम् । 'तन्निभेनैन्दवं बिम्बमागस्येव सिषेविषु ।।६६।। तवस्य रुचिमातेने धृतमातपवारणम् । चूडारत्नांशुभिभिन्नं सारुणांश्विव पद्धक्रजम् ।।६७।। स्वर्धुनीशीकरस्पिध चामराणां कवम्बकम् । 'दुसुवृवीरमार्योऽस्य विक्कन्या इव संश्विताः ।।६८।। ततः स्थपितरत्नेन निर्ममे स्यन्वनो महान् । सुवर्णमणिचित्राङ्काो मेरुकुञ्जियं हसन् ।।६८।। चक्ररत्नप्रतिस्पिधचकवित्रयसङ्गतः । वज्राक्षघित्तो रे रेजे रथोऽस्येव मनोरथः ।।७०।। कामगेवीयुरहोभिः र कुमुवोज्ज्वलकान्तिभः । यशोवितानसंकाशः स रथोऽयोजि वाजिभः ॥७१॥ स तं स्यन्वनमारुक्षद्युक्तसार्थ्यधिष्ठितम् । नितम्बवेशमद्रीशः सुरराबिव चक्रराट् ॥७२॥ ततः प्रास्थानिकः र पुण्यनिर्घोषं रिभनन्वितः । प्रतस्थ विग्जयोद्युक्तः कृतप्रस्थानमङ्गलः ॥७३॥ तदा नभोङ्गणं कृत्सनं जयघोषैररुध्यत । नृपागणं च संरद्धम् स्रभवत् सैन्यनायकः ॥७४॥ महामुकुटबद्धास्तं परिवद्यः सान्ततः । बूरात् प्रणतमूर्धानः सुरराजिमवामराः ॥७४॥ प्रचचाल बलं विष्वप् सारुद्धपुरवीथिकम् । महायोधमयी स्रप्टः स्रपूर्वेवाभवसवा ॥७६॥ प्रचचाल बलं विष्वप् सारुद्धपुरवीथिकम् । महायोधमयी स्रप्टः स्रपूर्वेवाभवसवा ॥७६॥

मानो विजयलक्ष्मीके विवाहरूपी मंगलकी सूचना देनेवाला दीपक ही हो ॥६५॥ उन्होंने चन्द्रमण्डलके साथ स्पर्धा करनेवाले जिस छत्रको धारण किया था वह ऐसा जान पडता था मानो उस छत्रके बहानेसे स्वयं चन्द्रमण्डल ही आकर उनकी सेवा करना चाहता हो ।।६६।। महाराज भरतने जो छत्र धारण किया था वह चूड़ारत्नकी किरणोंसे मिलकर ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो सूर्यकी लाल किरणों सहित कमल ही हो ।।६७।। जो वारांगनाएं महाराज भरतके आस-पास गंगाके जल की ब् दोंके साथ स्पर्धा करनेवाले चमरोंके समूह ढल रहीं थीं ऐसी जान पड़ती थों मानो अच्छी तरहसे आई हुई दिक्कन्याएं ही हों ।।६८।। तदनन्तर स्थपति रत्नने एक बड़ा भारी रथ तैयार किया जो कि सुवर्ण और मणियोंसे चित्र विचित्र दिखनेवाले मेरु पर्वतके लतागृहोंकी शोभाकी ओर हेंस रहा था ।।६९।। वह रथ चकरत्नकी प्रतिस्पर्धा करनेवाले दो पहियोंसे सहित था तथा वजुके वने हुए अक्ष (दोनों पहियोंके बीचमें पड़ा हुआ मजबूत लोहदंड-भौंरा) से युक्त था इसलिये महाराज भरतके मनोरथके समान बहुत ही ही अधिक सुशोभित हो रहा था ॥७०॥ उस रथमें जो घोड़े जोते गये थे वे इच्छानुसार गमन करते थे, वायुके समान वेगशाली थे, कुमुदके समान उज्ज्वल कान्तिवाले थे और यशके समूह के समान जान पड़ते थे ।।७१।। जिस प्रकार इन्द्र मेरु पर्वतके तटपर आरूढ़ होता है उसी प्रकार भरतेक्वर, जिसपर योग्य सारिथ (हांकनेवाला) बैठा है ऐसे रथपर आरूढ़ हुआ।।७२।। तदनन्तर प्रस्थान समयमें होनेवाले 'जय' 'जय' आदि पृण्य शब्दोंके द्वारा जिनका अभिनन्दन किया जा रहा है, जो दिग्विजयकी समस्त तैयारियां कर चुके हैं और जिनके साथ प्रस्थान-कालीन सभी मंगलाचार किये जा चुके हैं ऐसे महाराज भरतने प्रस्थान किया ॥७३॥ उस समय आकाशरूपी समस्त आंगन जय जय शब्दोंकी घोषणासे भर गया था, और राजाका आँगन सेनापितयोंसे भर गया था ॥७४॥ जिस प्रकार देव लोग इन्द्रको घेर कर खड़े हो जाते हैं उसी प्रकार दूरसे ही मस्तक भुकाकर नमस्कार करते हुए महामुकुट बद्ध राजा लोग भरत को घेरे हुए चारों ओर खड़े थे ।।७५।। जिसने चारों ओरसे नगरकी समस्त गलियोंको रोक लिया है ऐसी वह सेना चलने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो यों बड़े-बड़े

٩

#### वड्विंशतितमं पर्व

पुरः 'पावातमाद्दवीयं रवकड्या' च हास्तिकम् । कमाप्तिरी'युरावेख्ट्य सपताकं रथं प्रभोः ॥७७॥ रच्या 'रच्याद्वत्तंषद्वाव् उत्थितंहीं मरेणुभिः । बलकोवाक्षमाव्योम समृत्येतुरिव' स्वयम् ॥७६॥ रौक्मं रजोभिराकोणं तदा रेजे नभोऽजिरम् । स्पूर्ण्टं बालातपेनेव पटवासेन वाततम् ॥७६॥ द्वानेः क्षनेक्षंत्रीमुंक्ता विरेजुः पुरवीययः । कल्लोलेरिव 'वेलोत्यः महाब्धेस्तीरभूमयः ॥६०॥ पुराक्षनाभिरम्मुक्ताः सुमनोञ्जलयोऽपतन् । सौधवातायनस्थाभिः वृष्टिपातः समं प्रभौ ॥६१॥ जयेदा विजयन् विद्वं विजयस्व दिद्यो ददा । पुण्याद्यावां द्वातेरित्यं पौराः प्रभुमयूयुजन् ॥६२॥ सम्माट् पद्यस्त्रवीष्यायाः परां भूति' तवातनीन्'। । ह्वानः प्रतोलीं' सम्प्रापद् रत्मतोरणभासुराम् ॥६३॥ पुरो बहिः पुरः पद्यत्वात् समं च विभुनाऽमुना । दवृद्यो वृष्टिपयंन्तम् प्रसङ्खलपित्व तद्वलम् ॥६४॥ जगतः प्रसवागारादिव तस्मात् पुराद् बलम् । निरियाय निरुच्छ्वासं' द्वानेराद्वगोपुरम् ॥६४॥ किमिवं प्रलयक्षोभात् कृभितं वारिचेक्षलम् । किमृत त्रिजगत्माः पर विज्वन्पुरात्रियां चिकणः ॥६॥। इत्याद्यक्षय नभोभाग्भः सुरैः साद्ववर्थमीक्षितम् । प्रसक्षार वलं विद्वन्पुरात्रियां चिकणः ॥६७॥ इत्याद्यक्षय नभोभाग्भः सुरैः साद्ववर्थमीक्षितम् । प्रसक्षार वलं विद्वन्पुरात्रियां चिकणः ॥६७॥

योद्धाओंकी एक अपूर्व सृष्टि ही उत्पन्न हुई हो ॥७६॥ सबसे पहले पैदल चलनेवाले सैनिकोका समूह था, उसके पीछे घोड़ोंका समूह था, उसके पीछे रथोंका समूह और उसके पीछे हाथियों का समूह था। इस प्रकार वह सेना पताकाओंसे सहित महाराजके रथको घेरकर अनुक्रम से निकली ।।७७।। जिन मार्गौसे वह सेना जा रही थी वे मार्ग रथ और घोड़ोंके सघटनसे उठी हुई सुवर्णमय घूलिसे ऐसे जान पड़ते थे मानो सेनाका आघात सहनेमे असमर्थ होकर स्वयं आकाशमे ही उड़ गये हों ॥७८॥ उस समय सुवर्णमय धूलिसे भरा हुआ आकाशरूपी आंगन ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बालसूर्यकी सुनहली प्रभासे स्पर्श किया गया हो, और सुगन्धित चूर्णसे ही व्याप्त हो गया हो ।।७९।। धीरे घीरे लोग नगरकी गलियोंको छोडकर आगे निकल गये जिससे खाली हुई वे गलिया ऐसी जान पड़ती थी मानो ज्वारभाटासे उठी हुई लहरोंके चले जानेपर खाली हुई समुद्रके किनारे की भूमि ही हो ॥८०॥ उस समय बडे बड़े मकानोंके भरोखोंने खड़ी हुई नगर-निवासिनी स्त्रियोंके द्वारा अपने अपने कटाक्षोंके साथ छोड़ी हुई पुष्पाञ्जलिया महाराज भरतके ऊपर पड़ रही थी ।।८१।। हे ईश, आपकी जय हो, हे विजय करनेवाले महाराज, आप ससारका विजय करे और दशों दिशाओंको जीते, इस प्रकार सैकड़ों पुण्याशीर्वादोंके द्वारा नगरनिवासी लोग भरतकी पूजा कर रहे थे–उनके प्रति सन्मान प्रकट कर रहे थे ।।८२।। इस प्रकार उस समय होनेवाली अयोध्याकी उत्क्रप्ट विभृतिको देखने हुए सम्राट् भरत धीरे घीरे रत्नोंके तोरणोंसे देदीप्यमान गोपुरद्वारको प्राप्त हुए ॥८३॥ उस समय महाराज भरतको नगरके बाहर अपने आगे पीछे और साथ साथ जहांतक दृष्टि पडती थी वहां तक असल्यात सेना ही सेना दिखाई पड़ती थी ।।८४।। जगत्की उत्पत्तिके घरके समान उस अयोध्यापुरीसे वह सेना गोपुरद्वारको रोकती हुई बड़ी कठिनतासे धीरे धीरे बाहर निकली ।।८५।। क्या यह प्रलय कालके क्षोभसे क्षोभको प्राप्त हुआ समुद्रका जल है <sup>२</sup> अथवा यह तीनों लोकोंकी नवीन सृष्टि उत्पन्न हो रही है ? इस प्रकार आशका कर आकाशमें खड़े हुए देव लोग जिसे बड़े आरचर्यके साथ देख रहे है ऐसी चक्रवर्तीकी वह सेना नगरसे निकल कर चारों ओर फैल गई ॥८६-८७॥

१ पदातीनां समूहः। २ -कटघा ल०। ३ निर्गच्छन्ति स्म।४ रथनियुक्तवाजी। रथास्वः द०, ल०, इ०। ४ उत्पतन्ति स्म। ६ स्पष्टं ल०। ७ चाततम्। ८ जलविकारोत्यैः 'अब्ध्यम्बृविकृता वेला' इत्यिजिधानात्। ६ -मपूजयम् ल०। १० सम्पदम्। ११ तत्कालजाम्। १२ गोपुरम्। १३ उच्छ्वासान्निष्कान्तं यथा भवति तथा। ससडकटमिति यावत्। १४ त्रिलोकसृष्टिः।

ततः प्राचीं विशं जेतं कृतोद्योगो विशाम्पतिः । प्रययौ प्रागुक्षो भूत्वा चकरत्नमनुवजन् ॥६०॥ चकमस्य ज्वलव्य्योग्नि प्रयाति स्म पुरो विभोः । सुरैः परिष्कृतं विश्वरमास्व विस्वप्रभास्वरम् ॥६०॥ चकानुयायि तद्भो जे निधीनामीशितुर्वलम् । गुरोरिच्छानुर्वातिष्णु मृनीनामिव मण्डलम् ॥६०॥ वण्डरत्नं पुरोधाय सेनानीरप्रणीरभूत् । स्यपुटानि समीकुर्वन् स्थलवुर्गाण्ययत्नतः ॥६१॥ प्रप्रप्या वण्डरत्ने पिय राजपथीकृते । यथेष्टं प्रययौ सैन्यं क्विवस्यस्वलव्यति ॥६२॥ ततोऽष्वि विशामोशः सोऽपश्यच्छारवीं श्रियम् । विशां प्रसाधनीं कीर्तिम् म्रात्मीयामिव निर्मलाम् ॥६३॥ सरांसि कमलामोदन् उद्वमन्ति शरिष्ठयः । मुखायितानि सम्प्रेक्ष्य सोऽभ्यनन्ववधीशिता ॥६४॥ सहंसान् सरसां तीरेष्वप्दयत् कृतशिञ्चनान् । गृणालपीय सम्प्रष्टान् शरदः पुत्रकानिव ॥६४॥ चञ्चवा मृणालमुद्धृत्य हंसो हंस्यं समर्पयन् । राजहंसस्य हृद्धस्य महतीं धृतिमाववे ॥६६॥ सर्घुन्चीं वीचिसंरद्धाम् स्रपश्यन् परितः सरः । कोकः रिकोकूयमानोऽस्य मनसः प्रीतिमातनोत् ॥६७॥ र्यह्मस्यन्वज्ञकर्जस्यन् परितः सरः । वथं विव्रतां स्य सोऽपश्यच्वक्रवाकीविशङ्कया ॥६५॥ तर्द्धार्थवलीभूतविग्रहां कोककामिनीम् । व्यामोहावनुधावन्तं स्य सार्वसमेक्षत ॥६६॥ नदीपुलिनवेशेषु हंससारसहारिषु । शयनेष्विव तस्यासीद् धृतिः श्विनसीमसु । १००॥

तदनन्तर जिन्होंने सबसे पहले पूर्व दिशाको जीतनेका उद्योग किया है ऐसे महाराज भरतने चक्ररत्नके पीछे-पीछे जाते हुए पूर्वकी ओर मुखकर प्रयाण किया ।।८८।। सूर्यमण्डल के समान देदीप्यमान और चारों ओरसे देव लोगोंके द्वारा घिरा हुआ जाज्वल्यमान चकरत्न आकाशमें भरतेश्वरके आगे-आगे चल रहा था ।।८९।। जिस प्रकार मुनियोंका समूह गुरुकी इच्छानुसार चलता है उसी प्रकार निधियोंके स्वामी महाराज भरतकी वह सेना चकरत्न की इच्छानुसार उसके पीछे पीछे चल रही थी । ९०।। दण्डरत्नको आगे कर सेनापित सबसे आगे चल रहा था और वह ऊंचे नीचे दुर्गम वनस्थलोंको लीलापूर्वक एकसा करता जाता था ।।९१।। आगे चलनेवाला दण्डरत्न सब मार्गको राजमार्गके समान विस्तृत और सम करता जाता था इसलिये वह सेना किसी भी जगह स्खलित न होती हुई इच्छानुसार जा रही थी ।।९२।। तदनन्तर मार्गमें प्रजापित–भरतने दिशाओंको अलंकृत करनेवाली अपनी कीर्तिके समान निर्मल शरद् ऋनुकी शोभा देखी ॥९३॥ शरद् ऋनुरूपी लक्ष्मीके मुखके समान जो सरोवर कमल की सुगन्धि छोड़ रहे थे उन्हें देखकर महाराज भरत बहुत ही प्रसन्न हुए ।।९४।। सरोवरोंके किनारेपर मधुर शब्द करते हुए और मृणाल्रूगी मक्खन खाकर पुब्ट हुए हंसींको भरतेश्वर ने शरद्ऋतुके पुत्रोंके समान देखा ।।९५।। जो हंस अपनी चोंचसे मृणालको उठाकर हंसीके लिये दे रहा था उसने, सब राजाओं में श्रेष्ठ इन भरत महाराजके हृदयमें बड़ा भारी संतोष उत्पन्न ैिकया था ।।९६।। जो चकवा लहरोंसे रुकी हुई चकवीको न देखकर सरोवरके चारों ओर शब्द कर रहा था उसने भी भरतके मनकी प्रीतिको अत्यन्त विस्तृत किया था ।।९७।। एक तरुण हंसने कमल केशरकी धूलिसे पीली हुई अपनी हंसीको चकवी समफ्रकर भूलसे छोड़ दिया था महाराज भरतने यह भी देखा ।।९८।। लहरोंसे जिसका शरीर सफेद हो गया है ऐसी चकवीको हंसी समभकर और उसपर मोहित होकर एक बूढ़ा हंस उसके पीछे-पीछे दौड़ रहा था--महाराज भरतने यह भी देखा ।।९९।। जिनकी सीमाएं अत्यन्त पवित्र हैं जो हंस तथा

१ पूर्वाम् । ३ परिवृतं ल० । ३ सूर्यविम्बम् । ४ तद्भेजे ल० । ५ निम्नोन्नतानि । ६ ज्ञिञ्जितान् प०, द०, ल० । ७ क्षीरनवनीत । स्वपयोनवनीतिमित्यर्थः । ६ राजश्रेष्ठस्य । ६ हृदये । १० प्रियाम् । ११ सरसः समन्तात् । १२ भृशं स्वरं कुर्वाणः । १३ तरुणहंसेन । १४ अवज्ञाताम् । १५ चुनित्वस्यार्वाधषु ।

'रोधोलताशिक्षोत्सुष्टपुष्पप्रकटशोभिनीः' । सिरत्तीरभुवोऽवर्शज्जलोच्छ्वासतरिङ् गताः ॥१०१॥ लतालयेषु रस्येषु रितरस्य प्रपथ्यतः । स्वयं गलत्रसूनौघरिवतप्रस्तरेष्वभूत् ॥१०२॥ क्विवल्लतागृहान्तःस्थवन्द्रकान्तिशिक्षाधितान् । स्वयशोगानसंसक्तान् किन्नरान् प्रभुरेक्षत् ॥१०३॥ क्विवल्लताः प्रसूनेषु विलोनमधुपावलीः । विलोक्य स्नस्तकेशीनां सस्मार प्रिययोषिताम् ॥१०४॥ सुमनोवर्षमतिनुः प्रीत्येवास्याधिमूर्धजम्' । प्रगापनागाया प्रफुल्ला मार्गशाखिनः ॥१०४॥ सच्छायान् सफलान् तुङ्गान् सर्वसम्भोग्यसम्पवः । मार्गद्रमान् समद्राक्षीत् स नृपाननुकुर्वतः ॥१०६॥ सरस्तीरभुवोऽपश्यत् सरोजरजसा तताः । सुवर्णकृट्विगमशङ्कामध्वन्यहृदि तन्वतीः ॥१०६॥ स्वरत्तीरभुवोऽपश्यत् सरोजरजसा तताः । सुवर्णकृट्विगमशङ्कामध्वन्यहृदि तन्वतीः ॥१०६॥ विकर्णिपश्यद्गोष्पदार्ण्यं नभस्यसौ । कर्णं रव्वतीं वीक्षाञ्चके क्वरत्कीरप्लृतान्तिकान् ॥१०६॥ गवां गणानथापश्यद्गोष्पदार्ण्यं चारिणः । क्षीरमेघानिवाजस्रं क्षरत्कीरप्लृतान्तिकान् ॥१०६॥ सौरभेयान् स शृङ्गाग्रसमुःखातस्थलाम्बुजान् । मूणालानि यशासीव किरतोऽपश्यदुन्मवान् ॥११०॥

सारस आदि पक्षियोसे मनोहर है, और जो बिछी हुई शय्याओं के समान जान पडते हैं ऐसे नदी-किनारेके प्रदेशोंपर महाराज भरतको भारी सतोप हुआ ॥१००॥ जो किनारेपर लगी हुई लताओं के अग्रभागसे गिरे हुए फुलों के समृहसे सुशोभित हो रही है और जो जलके प्रवाह से उठी हुई लहरोंमे व्याप्त है ऐमी निदयोंके किनारेकी भूमि भी भरतेक्वरने बड़े प्रेमसे देखी थी ।।१०१।। जिनमे अपने आप गिरे हुए फूलोंके समूहसे शय्याए बनी हुई है ऐसे रमणीय लतागृहोंको देखते हुए भरतको उनमे भारी प्रीति उत्पन्न हुई थी ।।१०२।। उन भरत महाराज ने कही कहीपर लतागृहोके भीतर पड़ी हुई चन्द्रकान्ति मणिकी शिलाओपर बैठे हुए और अपना यशगान करनेमें लगे हुए फिन्नरोको देखा था ॥१०३॥ कही कहीपर लताओंके फुलोंपर बैठे हए भमरोके समर्गेको देलकर जिनकी चोटियां ढीली होकर नीचेकी ओर लटक रही हैं ऐसी प्रिय स्त्रियोका स्मरण करता था ।।१०४।। जिनकी शाखाओंके अग्रभाग वायुसे हिल रहे है ऐसे फूळे हुए मार्गके वृक्ष मानो वड़े प्रेमसे ही भरत महाराजके मस्तकपर फूळोंकी वर्षा कर रहे थे ॥१०५॥ वह भरत मार्गके दोनो ओर लगे हुए जिन वृक्षोंको देखते जाते थे वे वक्ष राजाओंका अनुकरण कर रहे थे क्योंकि जिस प्रकार राजा सच्छाय अर्थात् उत्तम कान्तिसे सहित होने है उसी प्रकार वे वृक्ष भी सच्छाय अर्थात् उत्तम छाहरीसे सहित थे, जिस प्रकार राजा सफल अर्थात अनेक प्रकारकी आयसे सहित होते है उसी प्रकार वे वृक्ष सफल अर्थात अनेक प्रकारके फलोंसे सहित थे, जिस प्रकार राजा तुङ्ग अर्थात् उदार प्रकृतिके होते हैं उसी प्रकार वे वृक्ष भी तुङ्ग अर्थात् ऊंचे थे और जिस प्रकार राजाओंकी सम्पदाएं सबके उपभोगमे आती हैं उसी प्रकार उन वक्षोंकी फल पृष्प पल्लव आदि सम्पदाए भी सबके उपभोगमे आती थी ॥१०६ जो सरोवरोंके किनारेकी भूमिया कमलोंकी परागसे व्याप्त हो रही थी और इसीलिये जो पथिकोके हृदयमे क्या यह मुवर्णकी धूलियोंसे व्याप्त हैं, इस प्रकार शंका कर रही थी; उन्हें भी महाराज भरत देखते जाते थे।।१०७।। सेनाकी धूलिसे भरे हुए और इसीलिये रात्रिके समान जान पड़नेवाले आकाशमे रात्रि समभ कर रोती हुई चकवीको देखकर महाराज भरतके हृदयमें बड़ी दया उत्पन्न हो रही थी ॥१०८॥ कुछ आगे चलकर उन्होने जगलोंकी गोचरभूमिमे चरते हुए गायोंके समूह देखे, वे गायोके समूह दूधके मेघोंके समान निरन्तर भरते हुए दूधसे अपनी समीपवर्ती भूमिको तर कर रहे थे ।।१०९।। जिन्होने अपने सीगोंके

१ तटलता । "कूलं रोधस्च तीरस्च तट त्रिषु' इत्यभिधानात् । २ केशेषु । ३ रजसा–ल० । ४ आत्मानं दोषां रात्रिं मन्यत इति । ५ क्रियाविशेषणाना नपुंसकत्वं द्वितीया वक्तव्या । ६ आलुलोके । ७ गोगम्यवन ।

वात्सकं क्षीरसम्पोषादिव निर्मलविग्रहम् । सोऽपदयण्यापलस्येव परां कोिंट कृतोत्स्वृतम् ॥१११॥ स पक्वकणिशानम्कलसक्षेत्रमंक्षत । नौद्धत्यं फलयोगीति नृणां वक्तुमिवोद्धतम् ॥११२॥ वप्रान्त'र्भृवमाघृातुमिवोत्सलिमवानतान्' । स कंवायेषु कलमान् वीक्यानन्वं परं ययौ ॥११३॥ फलानतान् स्तम्बकरीन् सोऽपदयव् वप्रभूमिषु । स्वजन्महेतुन् केदाराश्रमस्यतः इवादरात् ॥११४॥ प्रापीतपयसः प्राज्यक्षीरा लोकोपकारिणीः । 'पयस्विनीरिवापदयत् प्रमुताः शालिसम्यदः ॥११४॥ 'प्रवत्तितनीलाब्जाः कञ्जरेणुश्रितस्तनीः । इक्षुवण्डभूतोऽपदयच्छालींदचोत्कृर्वतीः स्त्रयः ॥११६॥ हारिगीतस्वनाकृष्टः वेष्टिता हंसमण्यलः । शालिगोप्यो वृशोरस्य मुदं तेनुर्वभूटिकाः ॥११६॥ कृताप्रवापेपरोधानि गीतानि वधतीः सतीः । न्यस्तावतंसाः कणिशः शालिगोपीवंवशं सः ॥११६॥ सुगन्धिमुखनिःश्वासा भूमरेराकुलीकृताः । मनोऽस्य जल्लुः शालीनां पालिकाः 'कल्बालिकाः ॥११६॥ उपार्थ्व' 'प्रकृतक्षेत्रान् क्षेत्रणः परिधावतः । बलोपरोधरायस्तानेक्षतासौं ' सकौतुकम् ॥१२०॥

अग्रभागसे स्थलकमल उखाड़ डाले हैं और जो अपने यशके समान उनकी मृणालोंको जहां तहां फेंक रहे हैं ऐसे उन्मत्त बैल भी भरत महाराजने देखे थे ।।११०।। दूधसे पालन पोषण होनेके कारण ही मानो जिनका निर्मल–सफेद शरीर है, जो चंचलताकी अन्तिम सीमाके समान जान पड़ते हैं और जो बार बार उछल-कूद रहे हैं ऐसे गायोंके बछडोंके समूह भी भरतेश्वर देखते जाते थे ।।१११।। भरत महाराज पकी हुई बालोंसे नम्रीभूत हुए <mark>धानोंके खेत भी देखते</mark> जाते थे, उस समय वे खेत ऐसे मालूम होते थे मानो 'लोगोंको उद्धतपना फल देनेवाला नहीं हैं' यही कहनेके लिये तैयार हुए हों ।।११२।। जो खेतके भीतर उत्पन्न हुए कमलोंको सूंघनेके लिये ही मानो नम्रीभूत हो रहे हैं ऐसे खेतोंमें लगे हुए धानके पौघोंको देखकर भरत महाराज गरम आनन्दको प्राप्त हो रहे थे ।।११३।। उन्होंने खेतकी भूमियोंमें फलोंके भारसे भुके हुए वानके उन पौधोंको भी देखा था जो कि अपने जन्म देनेके कारण खेतोंको बड़े आदरके साथ नमस्कार करते हुएमे जान पड्ते थे ।।११४।। उन्होंने जहां तहां फैली हुई धानरूप सम्पदाओं को गायोंके समान देखा था, क्योंकि जिस प्रकार गायें जल पीती हैं उसी प्रकार धान भी जल गीते हैं (जलसे भरे हुए खेतोंमें पैदा होते हैं) जिस प्रकार गायोंमें उत्तम दूध भरा रहता है उसी प्रकार धानोंमें भी पकनेके पहले दूध भरा रहता है और गायें जिस प्रकार लोगोंका उपकार करती हैं उसी प्रकार धान भी लोगोंका उपकार करते हैं।।११५॥ जिन्होंने नाल सहित कमलोंको अपने कर्णका आभूषण बनाया है, कमलकी पराग जिनके स्तनोंपर पड़ रही है, जो हाथमें ईखका दंडा लिये हुए हैं और जो धान रखानेके लिये 'छो छो' शब्द कर रही हैं ऐसी स्त्रियों को भी उन्होंने देखा था ।।११६।। जो अपने मनोहर गीतोंके शब्दोंसे खिचकर आये हुए हंसों के समूहोंसे घिरी हुई हैं ऐसी घानकी रक्षा करनेवाली नवीन स्त्रियां भरत महाराजके नेत्रोंका आनन्द बढ़ा रही थीं ।।११७।। जो पथिकोंको रोकनेवाले सुन्दर गीत गा रही हैं और जिन्होंने धानकी बालोंसे कर्णभूषण बना कर धारण किये हैं ऐसी धानकी रखानेवाले स्त्रियोंको भरत ने बड़े प्रेमसे देखा था ।।११८।। जो अपने मुखकी सुगन्धित निःस्वाससे आये हुए भूमरोंसे व्याकुल हो रही हैं ऐसी धान रखानेवाली कुलीन लडकियां महाराज भरतके मनको हरण कर रही थीं ।।११९।। जो सेनाके लोगोंसे मार्गके समीपवर्ती खेतोंकी रक्षा करनेके लिये उनके

१ भुवः अन्तः अन्तर्भुवम् । २ —मेवानतान् ल०, इ०, प० । ३ सस्यक्षेत्रसमूहेषु । ४ घेनूः । ५ स वर्तसित—इ० । ६ उत्कर्षान् कुर्वतीः । ७ कुलबालिकाः ल०, इ०, व० । प्रमागंसमीपे । ६ कृत । १० क्लेशितान् ।

रेजपशस्यभुवोऽद्राक्षीन्निगमानिन्तो विमुः। केदारलावैराकीर्णाः स आम्यव्भिः कृषीवलैः ॥१२१॥ सोऽपश्यिक्षगमोपान्ते पथः संश्वातकर्वमान् । प्रव्यक्तगोखुरक्षोवस्थपुटानितसङ्कटान् ॥१२२॥ निगमान् परितोऽपश्यव् ग्राममुख्यान् महाबलान् । पयस्विनो जनैः सेव्यान् मर्हारामतक्वि ॥१२३॥ ग्रामान् कृक्कुटसम्पात्यान् सोऽत्यगाद् वृतिभिर्वृ तान् । कोशातकीलतापुष्पस्थिगताभिरितोऽमुतः ॥१२४॥ ग्रामान् कृक्कुटसम्पात्यान् सोऽत्यगाद् वृतिभिर्वृ तान् । केशातकीलतापुष्पस्थिगताभिरितोऽमुतः ॥१२४॥ ग्राक्तो रिनिष्कमालाभिः वलवैश्च विभूषिताः । पश्यतोऽस्य मनो जह्न्ः ग्रामीणाः सिश्चित्तवृतीः ॥१२६॥ ग्राक्तो रिनिष्कमालाभिः वलवैश्च विभूषिताः । पश्यतोऽस्य मनो जह्न्ः ग्रामीणाः सिश्चतावृतीः ॥१२६॥ ग्राक्ति प्रतिहत्रकः विभूषिताः । पश्यतोऽस्य मनो जह्नः ग्रामीणाः सिश्चतावृतीः ॥१२६॥ तते विदूरमुल्लङ्गव्य सोऽध्वानं पृतनावृतः । ग्रामेषु फलभवेश्च तमद्राक्षुर्महत्तराः ॥१२७॥ तते विदूरमुल्लङ्गव्य सोऽध्वानं पृतनावृतः । ग्रामेषु प्रतिह्मविद्यानं कोतिमिवात्मनः ॥१२६॥ विश्वति पृष्या रिनिष्काम् विनर्तनाम् । वनराजीवृह्च्छाटोपरिधानां वधूमिव ॥१३०॥

चारों ओर दौड़ रहे हैं और सेनाक लोगोंकी जबर्दस्ती करनेपर खेद खिन्न हो रहे हैं ऐसे खेतोंके मालिक किसानोंको भी भरतेश्वरने बड़े कौतुकके साथ देखा था ॥१२०॥ जो खेत काटनेवाले इधर-उधर घूमते हुए किसानोंसे व्याप्त हो रही है ऐसी प्रत्येक ग्रामोंके चारों ओरकी निकट-वर्ती भूमियोंको भी भरतेश्वरने देखा था ॥१२१॥ जो स्पष्ट दिखनेवाले गायोंके खुरोंके चिह्नोंसे ऊचे नीचे हो रहे है और जो अत्यन्त सकडे है ऐसे कुछ कुछ कीचडसे भरे हुए गांवके समीपवर्ती मार्गोंको भी भरत महाराज देखते जाते थे ॥१२२॥ उन्होंने ग्रामोंके चारों ओर खड़े हुए महाबलवान् गांवके मुन्विया लोगोंको देखा था तथा पक्षी निर्यञ्च और मनुष्योंके द्वारा सेवा करने योग्य वडे बडे बगीचोंके वृक्ष भी देखे थे ॥१२३॥ जो जहा तहां लौकी अथवा तुरई की लताओंके फूलोंसे ढकी हुई वाडियोंसे घिरे हुए है और जिनपर एकसे दूसरेपर मरगा भी उड़कर जा सकता है ऐसे गांवोंको वे दूरसे ही छोड़ते जाने थे ॥१२४॥ भोपड़ियोंके समीपम फल और फूलोंसे भुकी हुई फ्लों सहिन उत्तम लताओंको देखते हुए महाराज भरतको बडा आनन्द आ रहा था ॥१२५॥ जो सवर्णकी मालाओं और कड़ोंसे अलंकत है तथा वाडियोंकी ओटमें खडी हुई है ऐसी गांवोंकी स्त्रिया भी देखनेवाले भरतका मन हरण कर रही थी ॥१२६॥ गांवोंके बड़े बड़े लोग घीके घडे, दहीके पात्र और अनेक प्रकारके फल भेट कर उनके दर्शन करने थे ॥१२७॥

तदनन्तर धीरवीर भरत सेनासहित कितनी ही मजिलों द्वारा लम्बा मार्ग तय कर गङ्गा नदीके समीप जा पहुचे ॥१२८॥ वहां जाकर उन्होंने गङ्गा नदीको देखा, जोकि उनकी कीर्तिके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार उनकी कीर्ति हिमवान् पर्वतसे धारण की गई थी उसी प्रकार गङ्गा नदी भी हिमवान् पर्वतसे धारण की गई थी, जिस प्रकार उनकी कीर्ति पूज्य और उत्तम थी उसी प्रकार गङ्गा नदी भी पूज्य तथा उत्तम थी, जिस प्रकार उनकी

१ ग्रामान्तभुव । ''ग्रामान्त उपशल्यं स्यात्'' इत्यिभिधानात् । २ केदारैः लुनन्तीित केदारलावास्तैः । ३ मार्गान् । ४ ईषदार्द्वकर्दमान् । ४ ग्राममहत्तरान् । ६ महाफलान् द०, इ० । ७ वयस्तिरोजनैः ल० । क्षीरोपायनान् क्षीरिणश्च । ५ महाग्राम–इत्यिष क्वचित् । ६ पटोरिका । 'कोशातकी ज्योत्स्निकायामपामार्गेऽपि सा भवेत्' इत्यभिधानात् । १० गृह । ११ पुत्रैराढ्या । १२ सुवर्णमालाभिः । १३ ग्रामे भवा । १४ 'सवृतावृतीः संसृतासृती ' इत्यपि क्वचित् । १४ घृतकुम्भै । १६ भाजनविशेषै । १७ –सदद्धीरः द० । १८ कतिपयै । १६ सतीम् ल० । २० मीननेत्राम् ।

विस्तीर्णे जंनसम्भोग्यैः कूजद्धंसालिमेखलैः । तरङगवसनैः कान्तां पुलिनैर्जयनैरिव ॥१३१॥ 'लोलोमिहस्तिनिर्धृतपिक्षमालाकलस्वनैः । िकमण्यालिपतुं यत्नं तन्वन्ती वा तटहुमैः ॥१३२॥ क्षती वंन्येभवन्तानां 'रोथोजधनर्वितनीः । रुम्थतीनिष्धभीत्येव लसदूर्मिदुकूलकैः ॥१३३॥ रोमराजीमिवानीलां वनराजीं विवृण्यतीम् । 'तिष्ठमानामिवावर्तेष्यक्तना भिमुवन्वते ॥१३४॥ विलोलवीचिसङ्घट्टाव् उत्यितां पतगाविलम् । पताकामिव विभाणां लब्धां सर्वापगाजयात् ॥१३४॥ समासमीनार्षं पर्याप्तप्तयसं धीरनिःस्वनाम् । जगतां पावनीं मान्यां हसन्तीं गोमतिल्लकाम् ॥१३६॥ गुरुप्रवाहप्रसृतां तीर्थकामैश्पासिताम् । गम्भीरशब्दसम्भूति जैनीं श्रुतिमिवामलाम् ॥१३७॥

कीर्ति समुद्र तक गमन करनेवाली थी उसी प्रकार गङ्गा नदी भी समुद्र तक गमन करनेवाली थी, जिस प्रकार उनकी कीर्तिका प्रवाह पवित्र था उसी प्रकार गङ्गा नदीका प्रवाह भी पवित्र था और जिस प्रकार उनकी कीर्ति कल्पान्त काल तक टिकनेवाली थी उसी प्रकार गङ्का नदी भी कल्पान्त काल तक टिकनेवाली थी। अथवा जो गङ्गा किसी स्त्रीके समान जान पडती थी, क्योंकि मछलियां ही उसके नेत्र थे, उठनी हुई तरंगें ही भौहोंका नचाना था और दोनों किनारों के वनकी पंक्ति ही उसकी साड़ी थी। जो स्त्रियों के जबन भाग के स मान सन्दर किनारोंसे सहित थी, उसके वे किनारे वहत ही बडे थे। शब्द करती हुई हंसोंकी माला ही उनकी करधनी थी और लहरें ही उनके वस्त्र थे।-चञ्चल लहरों रूपी हाथोंके द्वारा उडाये हए पक्षि-समुद्दों के मनोहर शब्दोंसे जो ऐसी जान पडती थी मानो किनारेके वृक्षोंके साथ कुछ वार्तालाप करनेके लिये प्रयत्न ही कर रही हो।-जो अपनी छलकती हुई लहरोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो तटकाी नितम्ब प्रदेशपर जंगली हाथियोंके द्वारा किये हए दातोंके घावोंको समद्ररूप पतिके डरसे शोभायमान लहरों रूपी वस्त्रसे ढक ही रही हो। जो दोनों ओर लगी हुई हरी भरी वनश्रेणियोंके प्रकट करने तथा साफ साफ दिखाई देनेवाली भंवरोंसे ऐसी जान पडती थीं मानों किसी स्त्रीकी तरह अपने समुद्ररूप पतिके लिये रोमराजि और नाभि ही दिखला रही हो ।–जो चंचल लहरोंके संघटनसे उड़ी हुई पक्षियोंकी पंक्तिको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पड़ती थी मानो सब नदियोंको जीत लेनेसे प्राप्त हुई विजय पताकाको ही धारण कर रही हो। जो किसी उत्तम गायकी हॅसी करती हुई सी जान पडती थी क्योंकि जिस प्रकार उत्तम गाय समांसमीना अर्थात प्रति वर्ष प्रसव करनेवाली होती है उसी प्रकार वह नदी भी समांस-मीना अर्थात् परिपुष्ट मछिलियोंसे सहित थी, जिस प्रकार उत्तम गायमें पर्याप्त पय अर्थात् दूध होता है उसी प्रकार उस नदीमें भी पर्याप्त पय अर्थात् जल था, जिस प्रकार उत्तम गाय गम्भीर शब्द करती है उसी प्रकार वह भी गम्भीर कल-कल शब्द कर रही थी, उत्तम गाय जिस प्रकार जगत्को पवित्र करनेवाली है उसी प्रकार वह भी जगत्को पवित्र करनेवाली थी और उत्तम गाय जिस प्रकार पूज्य होती है उसी प्रकार वह भी पूज्य थी । अथवा जो जिनवाणीके समान जान पडती थी क्योंकि जिस प्रकार जिनवाणी गुरु-प्रवाह अर्थात आचार्य परम्परासे प्रसृत हुई है उसी प्रकार वह भी गुरुप्रवाह अर्थात् बड़े भारी जलप्रवाहसे प्रसृत हुई थी–प्रवाहित हुई थी । जिस प्रकार जिन वाणी तीर्थ अर्थात् धर्मकी इच्छा करनेवाले पुरुषों

१ कान्तैः ल० । २ वालोर्मि-त० । ३ –र्वनेभः ल० । ४ तीर । ५ प्रदर्शयन्तीम् । ६ मांसभक्षक-मीनसहिताम् । प्रति वर्षं गर्भं गृहणन्तीम् । 'समांसमीना सा यैव प्रतिवर्षं प्रसूयते' । ७ प्रशस्तगाम् । गोमचिकाम् ल०, द०, इ० ।

राजहंसैः क्वतो'पास्यामलङ्घ्यां विषुतायतिम्'। जयलक्ष्मीमिव स्फीताम् प्रात्मीयामिक्थगामिनीम्। ।१३६॥ विलसत्यग्रसम्भूतां जनतानन्ददायिनीम्। ।जगद्भोग्यामिवात्मीयां श्रियमायितशालिनीम् ॥१३६॥ विजयार्षेतटाकान्ति'क्वतृत्त्वार्यां सुरंहसम्'। ग्रमग्नप्रसरां विच्यां निजामिव पताकिनीम् ॥१४०॥ व्यालोलोमिकरास्पृष्टेः स्वतीरवनपादपैः। दथद्भिरङकुरोद्भेदंभ् ग्राश्रितां कामुकैरिव ॥१४१॥ रोषौलतालयासीनान् स्वेच्छ्या सुरदम्पतीन्। हसन्तीमिव सुध्वानैः शीकरोत्थैविसारिभिः ॥१४२॥ किन्नराणां कलक्वाणेः सगानैद्यवीणितैः। सेव्यपर्यन्तभूभागलतामण्डपमण्डनाम् ॥१४३॥

के द्वारा उपासित होती है उसी प्रकार वह भी तीर्थ अर्थात् पवित्र तीर्थ-स्थानकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके द्वारा उपासित होती अथवा किनारेपर रहनेवाले मनुष्य उसमे स्नान आदि किया करते थे, जिस प्रकार जिनवाणीसे गभीर शब्दोंकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार उससे भी गभीर अर्थात् बडे जोरके शब्दोंकी उत्पत्ति होती थी, और जिस प्रकार जिनवाणी मल अर्थात पूर्वापर विरोब आदि दौषोंसे रहित होती है उसी प्रकार वह भी मल अर्थात् कीचड आदि गदले पदार्थो से रहित थी।-अथवा जो अपनी (भरतकी) विजयलक्ष्मीके समान जान पडती थी क्योंकि जिस प्रकार विजयलक्ष्मीकी उपासना राजहस अर्थात् बडे वडे राजा लोग करते थे उसी प्रकार उस नदीकी भी उपासना राजहस अर्थात् एक प्रकारके हस विशेष करते थे, जिस प्रकार जय-लक्ष्मीका कोई उल्लघन–अनादर नहीं कर सकता था उसी प्रकार उस नदीका भी कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था, जयलक्ष्मीका आयित अर्थातु भविष्यत्काल जिस प्रकार स्पष्ट प्रकट था इसी प्रकार उसकी आयित अर्थात् लम्बाई भी प्रकट थी, जयलक्ष्मी जिस प्रकार स्फीत अर्थात् विस्तृत थी उसी प्रकार वह भी विस्तृत थी और जयलक्ष्मी जिस प्रकार समद्र तक गई थी उसी प्रकार वह गगा भी समुद्र तक गई हुई थी । अथवा जो भरतकी राज्यलक्ष्मीके समान मालुम होती थी क्योंकि जिस प्रकार भरतकी राज्यछक्ष्मी शोभायमान पद्म अर्थात् पद्म नामकी निधिसे उत्पन्न हुई थी उसी प्रकार वह नदी भी पद्म अर्थात् पद्म नामके सरोवरसे उत्पन्न हुई थी, भरतकी राज्य-लक्ष्मी जिस प्रकार जनसमृहको आनन्द देनेवाली थी उसी प्रकार वह भी जनसमहको आनन्द देनेवाली थी, भरतकी राज्यलक्ष्मी जिस प्रकार जगत्के भोगने योग्य थी उसी प्रकार वह भी जगत्के भोगने योग्य थी, और भरतकी लक्ष्मी जिस प्रकार आयति अर्थात् उत्तरकालसे सुशोभित थी उसी प्रकार वह आयति अर्थात् लम्बाईसे मुशोभित थी। – अथवा जो भरतकी सेनाके समान थी. क्योंकि जिस प्रकार भरतकी सेना विजयार्घ पर्वतके तटपर आक्रमण करनेसे प्रशमाको प्राप्त हुई थी उसी प्रकार वह नदी भी विजयार्घ पर्वतके तटपर आक्रमण करनेसे प्रशसाको प्राप्त हुई थी (गङ्गा नदी विजयार्घ पर्वतके तटको आकान्त करती हुई बही है), जिस प्रकार भरतकी सेनाका वेग तेज था उसी प्रकार उस नदीका वेग भी तेज था। जिस प्रकार भरत की सेनाके फैलावको कोई नहीं रोक सकता था उसी प्रकार उसके फैलावको भी कोई नहीं रोक सकता था और भरतकी सेना जिस प्रकार दिव्य अर्थात् सुन्दर थी उसी प्रकार वह नदी भी

१ सेवाम् । २ विवृतायतीम् .ल० । ३ पद्महृदये ज्ञाताम् । पक्षे निधिविशेषजाताम् । ४ आक्रमण । ५ श्लाघ्यां ल०, इ० । ६ सुवेगाम् । ७ रोमाञ्चम् । ८ तीरलतागृहस्थितान् । ६ सुस्वाने ल० । स्वस्वाने इ०:

हारिभिः किन्नरोद्गीतैः म्राहूता हरिणाङ्गगनाः । दथतीं तीरकच्छेषु प्रसारितगलद्गलाः । १४४॥ हुद्यैः ससारसारावैः पुलिनैदिव्ययोषिताम् । नितम्बानि सकाञ्चीनि हसन्तीमिव विस्तृतैः ॥१४४॥ चतुर्दशिभरिव्वतां सहस्रेरिव्ययोषिताम् । असद्गीचीनामिवोद्वीचि बाहूनां परिरम्भणे ॥१४६॥ इत्याविष्कृतसंशोभां जाह्नवीनैक्षत प्रभुः । हिमवद्गिरिणाम्भोषेः प्रहितामिव कण्ठिकाम् ॥१४७॥

#### मालिनीषृत्तम्

हारदुर्पंहितकान्तिं प्रान्तकान्तारराजीविरचितपरिधानां <sup>°</sup>सैकतारोहरम्याम् । युवितिमिव गभीरावर्तनाभि प्रपश्यन् प्रमवमतुलमूहे क्ष्मापितः स्वःश्लवन्तीम् ॥१४८॥ सरिसजमकरन्वोद्गन्धिराधूतरोधोवनिकसलयमन्दां दोलनोदूढमान्द्यः । श्रम्भकृदमरिसन्धोराधुनानस्तरङ्गान् श्रहृत नृपवधूनामध्वलेदं समीरः ॥१४६॥

सन्दर थी । जो चंचल लहरों रूपी हाथोंसे स्पर्श किये गये और अंकुररूपी रोमांचोंको धारण किये हुए अपने किनारेके वनके वृक्षोंसे आश्रित थी और उससे ऐसी मालूम होती थी मानो कामी जनोंसे आश्रित कोई स्त्री ही हो ।- जो जलकणोंसे उत्पन्न हुए तथा चारों ओर फैलते हुए मनोहर शब्दोंसे अपनी इच्छानुसार किनारे परके लतागृहोंमें बैठे हुए देव देवांगनाओंकी हॅसी करती हुई सी जान पड़ती थी। किन्नरोंके मधुर शब्दवाले गायन तथा वीणाकी भनकारसे सेवनीय किनारेकी पृथिवीपर बने हुए लतागृहोंसे जो बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी।-किन्नर देवोंके मनोहर गानोंसे बुलाई हुई और सुखसे ग्रीवाको लम्बा कर बैठी हुई हरिणयों को जो अपने किनारेकी भूमिपर धारण कर रही थी। - जिनपर सारस पक्षी कतार बांधकर मनोहर शब्द कर रहे हैं ऐसे अपने वड़े बड़े सुन्दर किनारोंसे जो देवांगनाओंके करधनी सहित नितम्बोंकी हॅसी करती हुई सी जान पड़ती थी। - जिन्होंने आलिंगन करनेके लिये तरंगरूपी भजाएं ऊपरकी ओर उठा रखी हैं ऐसी सिखयोंके समान जो चौदह हजार सहायक निदयोंसे सहित है। - इस प्रकार जिसकी शोभा प्रकट दिखाई दे रही है और जो हिमवान पर्वतके द्वारा समृद्रके लिये भेजी हुई कण्ठमालाके समान जान पडती है ऐसी गङ्गा नदी महाराज भरतने देखी ।।१२९-१४७।। शरदऋतुके द्वारा जिसकी कान्ति वढ़ गई है, किनारेके वनोंकी पंक्ति ही जिसके वस्त्र हैं, जो बालूके टीलेरूप नितम्बोंसे बहुत ही रमणीय जान पडती हैं, गंभीर भंवर ही जिसकी नाभि है और इस प्रकार जो एक तरुण स्त्रीके समान जान पडती है ऐसी गङ्गा नदीको देखते हुए राजा भरतने अनुपम आनन्द घारण किया था ।।१४८।। जो कमलोंकी मकरन्दसे सुगन्धित है, कुछ कुछ कम्पित हुए किनारेके वनके पल्लवोंके धीरे धीरे हिलनेसे जिसका मन्दपना प्रकट हो रहा है और जो गङ्गा नदीकी तरंगोंको बार-बार हिला रहा

१ तीरवनेषु । २ प्रसारितो भूत्वा सुखातिशयेनाधो गलद्गलो यासां ताः । ३ सखीनाम् । ४ वीचिबाहुनां ल० । ५ गंगाम् । ६ प्राप्त । ७ सैकतनितम्ब ।

## शार्वुलविकीडितवृत्तम्

तामाकान्तहरिन्मुखां<sup>१</sup> कृतरजोषूति<sup>९</sup> जगत्यावनीम् श्रासेव्यां <sup>३</sup>द्विजकुञ्जरेरविरतं सन्तापविच्छेदिनीम् । जैनीं कीर्तिमिवाततामपमलां शश्वज्जनानन्दिनीं निष्यायन्<sup>१</sup> विद्युधापगां निषिपतिः प्रीति परामासदत् ॥१५०॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भरतराजविग्विजयोद्योगवर्णनं नाम षड्विशतितमं पर्व ॥

है ऐसा वहांका वायु रानियोंके मार्गके परिश्रमको हरण कर रहा था ॥१४९॥ वह गङ्गा ठीक जिनेन्द्रदेवकी कीर्तिके समान थी क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्र देवकी कीर्तिने समस्त दिशाओं को व्याप्त किया है उसी प्रकार गङ्गा नदीने भी पूर्व दिशाको व्याप्त किया था, जिनेन्द्र भगवान् की कीर्तिने जिस प्रकार रज अर्थात् पापोंका नाश किया है उसी प्रकार गङ्गा नदीने भी रज अर्थात् ध्लिका नाश किया था, जिनेन्द्र भगवान्की कीर्ति जिस प्रकार जगत्को पिवत्र करती है उसी प्रकार गङ्गा नदी भी जगत्को पिवत्र करती है, जिनेन्द्र भगवान्की कीर्ति जिस प्रकार दिज कुंजर अर्थात् श्रेष्ठ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्योंके द्वारा सेवित है उसी प्रकार गङ्गा नदी भी द्विज कुंजर अर्थात् पक्षियों और हाथियोंके द्वारा सेवित है, जिनेन्द्र भगवान्की कीर्ति जिस प्रकार निरन्तर संसार-भूमण-जन्य संतापको दूर करती है उसी प्रकार गङ्गा नदी भी सूर्यकी किरणोंसे उत्पन्न संतापको नष्ट करती थी और जिनेन्द्र भगवान्की कीर्ति जिस प्रकार विस्तृत, निर्मल और सदा लोगोंको आनन्द देनेवाली है उसी प्रकार वह गङ्गा नदी भी विस्तृत, निर्मल तथा सदा लोगोंको आनन्द देती थी। इस प्रकार उस गङ्गा नदीको देखते हुए निधियोंके स्वामी भरत महाराज परम प्रीतिको प्राप्त हुए थे।।१५०।।

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्य प्रणीत त्रिपष्टि लक्षण महापुराण सग्रहके हिन्दी-भाषानुवादमें भरतराजकी दिग्विजयके उद्योगको वर्णन करनेवाला छब्बीसवां पर्व पूर्ण हुआ ।

१ दिङमुखाम् । २ रजोनाशनम् । ३ पक्षिगजैः विप्रादिमुख्यैश्च । ४ अवलोकयन् । .

## सप्तविंशतितमं पर्व

द्वाय व्यापारयामास दृशं तत्र' विशाम्पतिः । प्रसन्नैः सिललैः पाद्यं वितरन्त्यामिवात्मनः ॥१॥ व्यापारितदृशं तत्र प्रभुमालोक्य सार्ययः । प्राप्तावसरिमत्यूचे वच्दचेतोऽनुरञ्जनम् ॥२॥ इयमाङ्काविताशेषभुवना देवनिक्नगा । रजो विभुन्वती भाति भारतीव स्वयम्भुवः ॥३॥ पुनातीयं हिमाद्रिं च सागरं च महानदी । प्रस्तौ च प्रवेशे च गम्भीरा निर्मलाशया ॥४॥ इमां वनगजाः प्राप्य निर्वान्त्येते मदश्च्युतः । मुनीन्द्रा इव सिद्ध्यां गम्भीरां तापविच्छिदम् ॥५॥ इतः पिबन्ति वन्येभाः पयोऽस्याः कृतिनःस्वनाः । इतोऽभी पूरयन्त्येनां मुक्तासाराः शरद्धनाः ॥६॥ अस्याः प्रवाहमम्भोधिः घत्ते गाम्भीयंयोगतः । प्रस्तोढं विजयार्थेन तुङ्गोनाप्यचलात्मना ॥७॥ अस्याः पयःप्रवाहेण नूनमिव्धित्वतृङ् भवेत् । क्षारेण पयसा स्वेन दह्ममानान्तराशयः ॥६॥ पद्म हवाद्धिमवतः प्रसन्नादिव मानसात् । प्रस्ता पप्रथे पृथ्व्यां शुद्धजन्मा हि पूज्यते । ६॥ क्योमापगामिमां प्राहुवियत्तः पतितां क्षितौ । गङ्गादेवीगृहं विष्वगण्लाव्य स्वजलप्लवैः ॥१०॥

अथानन्तर वहांपर जो स्वच्छ जलसे अपने लिये (भरतके लिये) पादोदक प्रदान करती हुई सी जान पड़ती थी ऐसी गङ्गा नदीपर महाराज भरतने अपनी दृष्टि डाली ॥१॥ उस समय सारथिने महाराज भरतको गङ्गापर दृष्टि डाले हुए देखकर चित्तको प्रसन्न करनेवाले निम्नलिखित समयानुकूल वचन कहे ।।२।। हे महाराज ! यह गङ्गा नदी ठीक ऋषभदेव भगवान्की वाणीके समान जान पड्ती है, क्योंकि जिस प्रकार ऋषभदेव भगवान्की वाणी समस्त संसारको आनन्दित करती है उसी प्रकार यह गङ्गा नदी भी समस्त लोकको आनन्दित करती है और ऋषभदेव भगवान्की वाणी जिस प्रकार रज अर्थात् पापोंको नष्ट करनेवाली है उसी प्रकार यह गङ्गा नदी भी रज अर्थात् धूलिको नष्ट कर रही है ।।३।। गंभीर तथा निर्मल जलसे भरी हुई यह गङ्गा नदी उत्पत्तिके समय तो हिमवान् पर्वतको पवित्र करती है और प्रवेश करते समय समुद्रको पवित्र करती है ।।४।। जिस प्रकार गंभीर और सन्तापको नष्ट करनेवाली सिंद्रद्या (सम्यग्ज्ञान) को पाकर वड़े बड़े मुनि लोग मद अर्थात् अहंकार छोड़ कर मुक्त हो जाते हैं उसी प्रकार ये जंगली हाथी भी इस गंभीर तथा संतापको नष्ट करनेवाली गङ्गा नदीको पाकर मद अर्थात् गण्डस्थलसे फ़रनेवाले तोय विशेषको छोड़कर शान्त हो जाते हैं ।।५।। इधर ये वनके हाथी शब्द करते हुए इसका पानी पी रहे हैं और इधर जलकी वृष्टि करते हुए ये शरद्ऋतुके मेघ इसे भर रहे हैं ।।६।। अत्यन्त ऊंचा और सदा निश्चल रहनेवाला विजयार्घ पर्वत भी जिसे धारण नही कर सका है ऐसे इसके प्रवाहको गम्भीर होनेसे समुद्र सदा धारण करता रहता है ।।७।। संभव है कि अपने खारे जलसे जिसका अन्तःकरण निरन्तर जलता रहता है ऐसा समुद्र इस गङ्गा नदीके जलके प्रवाहसे अवश्य ही प्यासरहित हो जायेगा ।।८।। यह गङ्गा प्रसन्न मनके समान निर्मल हिमवान् पर्वतके पद्म नामक सरोवरसे निकल-कर पृथिवीपर प्रसिद्ध हुई है सो ठीक ही है क्योंकि जिसका जन्म शुद्ध होता है वह पूज्य होता ही है ।।९।। यह गङ्गा अपने जलके प्रवाहसे गङ्गादेवीके घरको चारों ओरसे भिगोकर आकाश-

१ गंगायाम् । २ उत्पत्तिस्थाने । ३ सुखिनो भवन्ति मुक्ताश्च । ४ मदच्युतः ल० । ५ परमागमरूपाम् । ६ सोढुमशक्यम् १ दत्तुमशक्यमित्यर्थः । ७ वियतः ल०, इ०, द० ।

विभिति हिमवानेनां शशांककरिनमंलाम् । ग्रा सिन्धोः प्रमुतां कीर्तिमिव स्वां लोकपावनीम् ॥११॥ वनराजीद्वयेनयं विभाति ते तट्वित्ता । वाससोरिव युग्मेन विनीलेन कृतिश्रया ॥१२॥ स्वतटाश्रयिणीं धसे हंसमालां कलस्वनाम् । काञ्चीमिवेयमम्भोजरजःपिञ्जरिवग्रहाम् ॥१३॥ नवीसखीरियं स्वच्छ्यं मृणालशकलामलाः । सिम्बर्भात स्वसात्कृत्य सख्यं क्लाघ्यं हि तावृशम् ॥१४॥ राजहंसीरियं सेव्या लक्ष्मीरिव विभाति ते । तन्वती जगतः प्रीतिमलङ्क्ष्यमहिमा परेः ॥१४॥ वनवेदीमियं धसे समुसुझगां हिरण्मयीम् । प्राज्ञामिव तवालङ्क्ष्यां नभोमार्गविलद्धिवनीम् ॥१६॥ इतः प्रसीव देवेमां शरत्लक्ष्मीं विलोकय । वनराजिषु संख्ढां सरित्सु सरसीषु च ॥१७॥ इमे सप्तच्छवाः पौष्यं विकरित्त रजोऽभितः । पटवासिमवामोवसंवासितहरिन्मुखम् ॥१६॥ बाणैः कृसुमबाणस्य बाणैरिव विकासिभः । हियते कामिनां चेतो रम्यं हारि न कस्य वा ॥१६॥ विकसित्त सरोजानि सरस्सु सममुत्यलेः । विकासिलोचनानीव ववनानि शर्चिष्यः ॥२०॥ पद्यक्रजेषु विलोयन्ते भूमरा गन्धलोलुपाः । कामिनीमुखपद्येषु कामुका इव काहलाः (० ॥२१॥ मनोजशराष्टाः पक्षैमंधुकरा इमे । विचरन्त्यिजनीषण्डे मकरन्वरसोत्सुकाः ॥२२॥

से अर्थात् हिमवान् पर्वतके ऊपरसे पृथिवीपर पडी है इसलिये इसे आकाशगङ्गा भी कहते है ।।१०।। जो चन्द्रमाकी किरणोंके समान निर्मल है, समुद्रतक फैली हुई है और लोकको पवित्र करनेवाली है ऐसी इस गङ्गाको यह हिमवान् अपनी कीर्तिके समान धारण करता है ।।११।। यह गङ्गा अपने तटवर्ती दोनों ओरके वनोसे ऐसी सुशोभित हो रही है मानो इसने नीले रगके दो वस्त्र ही धारण कर रक्खे हो ।।१२।। कमलोके परागसे जिनका शरीर पीला पीला हो गया है और जो मनोहर शब्द कर रही है ऐसी हसोकी पक्तियोको यह नदी इस प्रकार धारण करती है मानो मन्द-मन्द शब्द करती हुई सुवर्णमय करधनी ही धारण किये हो ।।१३।। यह नदी स्वच्छ मुणालके टकडोंके समान निर्मल अन्य सखी स्वरूप सहायक नदियोंको अपने मे मिलाकर धारण करती है सो ठीक ही है क्योकि ऐसे पुरुषोकी मित्रता ही प्रशसनीय कहलाती है ।।१४।। अनेक राजहस (पक्षमे बडे बड़े राजा) जिसकी सेवा करते है, जो ससारको प्रेम उत्पन्न करनेवाली है, और जिसकी महिमा भी कोई उल्लघन नही कर सकता ैै ऐसी यह गङ्गा आपकी राजलक्ष्मीके समान सुक्षोभित हो रही है ।।१५।। जो अत्यन्त ऊची है, सोनेकी बनी हुई है, आकाश-मार्गको उल्लघन करनेवाली है और आपकी आज्ञाके समान जिसका कोई उल्लंबन नहीं कर सकता ऐसी वनवेदिकाको यह गङ्गा नदी धारण कर रही है ॥१६॥ हे देव, प्रसन्न होइए और इधर वनपंक्तियों, नदियो और तालाबोमे स्थान जमाये हुई शरद ऋतू की इस शोभाको निहारिये ।।१७।। ये सप्तपर्ण जातिके वृक्ष अपनी सुगन्धिसे समस्त दिशाओं को सुगन्धित करनेवाले सुगन्धिचुर्णके समान फुलोंकी परागको चारों और बिखेर रहे है ॥१८॥ इधर कामदेवके बाणोंके समान फूले हुए बाण जातिके वृक्षों द्वारा कामी मनुष्योंका चित्त अपहृत किया जा रहा है सो ठीक ही है क्योंकि रमणीय वस्तु क्या अपहृत नही करती ? अथवा किसे मनोहर नहीं जान पड़ती ? ।।१९।। इधर तालाबोंमें नील कमलोंके साथ साथ साधारण कमल भी विकसित हो रहे है और जो ऐसे जान पड़ते है मानो जिनमे नेत्र विकसित हो रहे है ऐसे शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मीके मुख ही हों ।।२०।। इधर ये कु.छ कुछ अव्यक्त शब्द करते हुए सुगन्ध के लोभी भूमर कमलोमें उस प्रकार निलीन हो रहे है जिस प्रकार कि चाटुकारी करते हुए कामी जन स्त्रियोंके मुखरूपी कमलोमें निलीन-आसक्त-होते है ।।२१।। जो मकरन्द रसका पान

१ बिर्भात ल०।२ धृतश्रिया ल०, द०, इ०। ३ स्वच्छमृणाल-ल०। ४ तादृशाम् ल०। १ पक्षे राजश्रेष्ठै। ६ प्रसिद्धाम् । ७ फिण्टिभिः। द अपहृतम् । ६ आह्लिष्यन्ति । निलीयन्ते ल०। १० अस्फुटवचनाः।

क्षिताः कञ्जिकञ्जल्कैः स्राभाग्त्येते मधुवताः । स् वर्णकिपिशेरङ्गैः कामाग्नेरिव मुर्मुराः ॥२३॥ स्थलेषु स्थलपियन्यो विकसन्त्यव्यकासित । शरिन्छयो जिगीषन्त्या दूष्यवाला इवित्यताः ॥२४॥ स्थलेषु स्थलपियन्यो विकसन्त्यव्यकासित । शरिन्छयो जिगीषन्त्या दूष्यवाला इवित्यताः ॥२४॥ हंसोऽयं निजशाबाय चञ्चवेद्षृत्य लसिद्धसम् । पीथबुद्ध्या विवात्तियं निमज्जित ॥२४॥ कृतयत्नाः प्लवन्तेऽमी राजहंसाः सरोजले । सरोजिनीरजःकीणे धूतपकाः शनैः शनैः ॥२७॥ चक्रवाकीं सरस्तीरे तरङ्गौः स्थिगताममूम् ॥ ग्रपत्यन् करुणं रौति चक्राह्यः साश्रुलोचनः ॥२॥ अभ्यति वरदाशङ्की धार्तराष्ट्रः कृतस्वनम् । ग्रपत्यन् करुणं रौति चक्राह्यः साश्रुलोचनः ॥२॥ अभ्यति वरदाशङ्की धार्तराष्ट्रः कृतस्वनम् । सरस्तरङ्गशुभ्राङ्गौं कोककान्तामनिच्छतीम् ॥२६॥ अनुगङ्गगतदं भाति साप्तपर्णमिवं वनम् । सुमनोरेणुभिर्व्योग्नि वितानश्रियमादधत् ॥३०॥ मन्दाकिनीतरङ्गोत्थयवनोऽध्वश्रमं हरन् । शनैः स्पृशित <sup>१२</sup>नोऽङ्गानि रो<sup>१३</sup>षोवनविधूनतः ॥३३॥ श्रातिष्यमिव<sup>११</sup> नस्तन्वन् हृतगङ्गाम्बुशीकरः । अभ्यति<sup>११</sup> पवमानोऽयं वनवीर्थीवधूनयन् ॥३२॥ श्रगोष्ट्यमिवं वेव देवैरध्युषितं वनम् । लतालयैविभात्यन्तः कृतु । कृत्यस्तराञ्चितः ॥३॥।

करनेके लिये उत्किण्ठित हो रहे हैं ऐसे ये भूमर कामदेवके बाणोंकी मूठके समान आभावाले अपने पंखोंसे कमलिनियोंके समूहमें जहां तहां विचरण कर रहे हैं घूम रहे हैं ।।२२।। जिनके अंगोपांग कमलकी केशरसे रूषित होनेके कारण सुवर्णके समान पीले पीले हो गये हैं ऐसे ये भूमर कामरूपी अग्निके स्फुलिङ्गोंके समान जान पड़ते हैं ।।२३।। जगह जगह पृथिवीपर फूले हुए स्थल-कमिलनियोंके पेड़ ऐसे स्शोभित हो रहे थे मानो सबको जीतनेकी इच्छा करने-वाली शरद्ऋतुरूपी लक्ष्मीके खड़े हुए कपड़ेके तम्बू ही हों ॥२४॥ जो कमलोंकी परागसे व्याप्त हो रहा है ऐसे सरोवरमें कमलको स्थलकमल समभती हुई यह हंसी पंखोंके विक्षेपको रोककर अर्थात् पंख हिलाये बिना ही प्रवेश करती है और पानीमें डब जाती है ॥२५॥ यह हंस चन्द्रमाकी किरणोंके समान कोमल और देदीप्यमान मृणालको अपनी चोंचसे उठाकर और क्षीर-सहित मक्खनके समान कोई पदार्थ समभकर अपने बच्चेके लिये दे रहा है।।२६॥ कमलिनीके परागसे भरे हुए तालावके जलमें ये हंस घीरे घीरे पंख हिलाते हुए बड़े प्रयत्नसे तैर रहे हैं ।।२७।। तालाबके तीरपर तरंगोंसे तिरोहित हुई चकवीको नहीं देखता हुआ यह हंस आंखोंमें आंसू भरकर वड़ी करुणाके साथ रो रहा है ।।२८।। संभोगकी इच्छा करनेवाला यह शब्द करता हुआ हंस, तालाबकी तरंगोंसे जिसका शरीर सफेद हो गया है ऐसी चकवी के सन्मुख जा रहा है जब कि वह चकवी इस हंसकी इच्छा नहीं कर रही है ।।२९।। गङ्गा नदी के किनारे किनारे यह सप्तपर्ण जातिके वृक्षोंका वन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो अपने फूलोंकी परागसे आकाशमें चंदोवाकी शोभा ही धारण कर रहा हो ।।३०।। मार्गकी थकावट को दूर करता हुआ और किनारेके वनोंको हिलाता हुआ यह गङ्गाकी लहरोंसे उठा हुआ पवन हम लोगोंके शरीरको धीरे धीरे स्पर्श कर रहा है ।।३१।। वनकी पंक्तियोंको हिलाता हुआ यह वायु ग्रहण की हुई गङ्गाके जलकी बूंदोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोगोंका अतिथि-सत्कार करता हुआ ही आ रहा हो ।।३२।। हे देव, जो गायोंके संचारसे रहित है अर्थात् अत्यन्त दुर्गम

१ आच्छादिताः । २ कनकवत् पिङगलैः । ३ विस्फुल्लिङगाः । ४ पटकुटघः । 'दूष्यं वस्त्रे च तद्गृहे' । ५ सक्षीरनवनीतबृद्ध्या । ६ कृतयत्नं ल०, द०, ६०, अ०, प०, स० । ७ स्तनिताम् आच्छादिताम् । ८ आलोकयन् । ६ हंसकान्तेति शङकावान् । "वरटा हंसकान्ता स्यात् वरटा वरलापि च" इति वैजयन्ती । १० सितेतरचञ्चुचरणवान् हंसः । 'राजहंसास्तु ते चञ्चुक्चरणैः लोहितैः सिताः । मिलिनैर्मल्लिकाक्षास्तै धार्तराष्ट्राः सितेतरैः इत्यभिधानात् । ११ कृतस्वनः द०, व०, ल० । कृतस्वनाम् अ० । १२ अस्माकम् । १३ तटवन । १४ अतिथित्वम् । १५ शिकरैः ल०, प०, ६० । १६ अभिमुखमाग-च्छति । १७ प्रमाणरहितम् । प्रवेष्ट्रमशक्यं वा । १८ विभात्येतैः ६०, ल०, द० । १६ शयन ।

मन्दारवनवीथीनां सान्द्रच्छायाः समाश्रिसाः । चन्द्रकान्तिञ्ञालास्त्रेते रंरम्यन्ते नभःसदः ॥३४॥ महो तटवनस्यास्य रामणीयकमव्भुतम् । 'म्रवधूतनिजावासा 'रिरंसन्तेऽत्र य'त्सुराः ॥३४॥ मनोभविनवेशस्य लक्ष्मीरत्र वितन्यते । सुरवम्पतिभिः स्वैरम् म्रारब्धरितिवभूमैः ॥३६॥ इयं निषुवनासक्ताः 'सुरस्त्रीरितकोमलाः । हसतीव तरङ्गोत्थः शीकरैरमरापगा ॥३७॥ इतः किम्नरसङ्गीतम् इतः सिद्धोपवीणितम् । इतो विद्याधरीनृत्तम् इतस्तव्गितिवभूमः ॥३८॥ नृत्तमप्तरा पश्यम् शृण्वंस्तव्गीतिनःस्वनम् । वाजिवक्त्रोऽयमुव्ग्रीवः सममास्ते स्वकान्तया ॥३६॥ 'निष्पर्यायं वनेऽमुष्मिन् ऋतुवर्गो विवर्षते । परस्परिमव ब्रष्टुम् उत्सुकायितमानसः ॥४०॥ मश्रोकतवरत्रायं तन्ते पुष्पमञ्जरीम् । लाक्षारक्तैः खगस्त्रीणां चरणैरभिताडितः ॥४१॥ 'यृंस्कोकिलकलालापमुखरीकृतविङ्गमुखः । चूतोऽयं मञ्जरीर्थत्ते मवनस्येव तीरिकाः ॥४२॥ चम्पका विकसन्तोऽत्र' कृतुवर्गे वितन्विति । प्रवीपानिव पुष्पौघान् वधतीमे 'ग्ननोभुवः ॥४३॥ सहकारेष्वमी मत्ता विववन्ति' मधुवताः । विजिगीवोरनङ्गस्य काहला इव पूरिताः ॥४४॥ कोकिलानकिनःस्वानैः म्रालज्यारवजृम्भितैः । म्राभवेष्णे प्रतीवात्र मनोभूर्भुवनत्रयम् ॥४॥।

है और जो देवोंके द्वारा अधिष्ठित है अर्थात् जहां देव लोग आकर क्रीड़ा करते हैं। ऐसा यह वन फुलोंके बिछौनोंसे सुशोभित इन लतागृहोंसे अतिशय सुशोभित हो रहा है ॥३१॥ इधर मन्दार वृक्षोंकी वन-पिक्तयोंकी घनी छायामे बैठे हुए ये देव लोग चन्द्रकान्त मणियोंकी शिलापर बार-बार कीड़ा कर रहे हैं।।३४।। अहा, इस किनारेके वनकी सुन्दरता कैसी आश्चर्य-जनक है कि देव लोग भी अपने अपने निवासस्थान छोडकर यहा कीडा करते है ॥३५॥ जिन्होंने अपनी इच्छानुसार रित-क्रीड़ा प्रारम्भ की है ऐसे देव देवांगनाओंके द्वारा यहां काम-देवके घरकी शोभा बढ़ाई जा रही है। भावार्थ देव देवांगनाओंकी स्वच्छंद रितिकीडाको देखकर मालूम होता है कि मानो यह कामदेवके रहनेका घर ही हो ।।३६।। यह गङ्गा अपनी तरगोंसे उठी हुई जलकी बुदोंसे ऐसी जान पड़ती है मानो संभोग करनेमे असमर्थ होकर दीनता भरे अस्पष्ट शब्द करनेवाली देवांगनाओंकी हंसी ही कर रही हो ॥३७॥ इधर किन्नरोंका सगीत हो रहा है, इधर सिद्ध लोग वीणा बजा रहे हैं, इधर विद्याधरियां नृत्य कर रही है और इधर कुछ विद्याधरियां विलासपूर्वक टहल रही है ।।३८।। इधर यह किन्नर अपनी कान्ता के साथ साथ अप्सराओंका नृत्य देखता हुआ, और उनके सगीत शब्दोंको सुनता हुआ सुखसे गला ऊंचा कर बैठा है ॥३९॥ परस्परमें एक दूसरेको देखनेके लिये जिसका मन उत्कण्ठित हो रहा है ऐसा ऋतुओंका समूह इस वनमें एक साथ इकट्टा होता हुआ बढ़ रहा है ॥४०॥ लाखसे रंगे हुए विद्याधिरयोंके चरणोंसे ताड़ित हुआ यह अशोक वृक्ष इस वनमे पुष्प-मंजिरयो को धारण कर रहा है ।।४१।। कोकिलोंके आलापसे जिसने समस्त दिशाओंको वाचालित कर दिया है ऐसा यह आमृवृक्ष कामदेवकी आंखोंकी पुतलियोंके समान पुष्प-मंजरियोंको धारण कर रहा है ।।४२।। वसन्तऋतुके फैलनेपर इस वनमें जो चम्पक जातिके वृक्ष विकसित हो रहे हैं और फूलोंके समूह धारण कर रहे हैं वे ऐसे जान पड़ते है मानो कामदेवके दीपक ही धारण कर रहे हों ।।४३।। इधर ये मदोन्मत्त भूमर आमृ वृक्षोंपर ऐसा शब्द कर रहे हैं मानो सबको जीतनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवरूपी राजाके बाजे ही बज रहे हों।।४४।। कीयलों

१ अवज्ञात । २ रन्तुमिच्छन्ति । ३ यस्मात् कारणात् । ४ शक्ताः ल०, इ० । ५ रितकाहलाः ल०, द०, इ० । ६ नृत्यम् अ०, इ० । ७ युगपत् । निष्पर्यायो प०, ल०, द०, अ०, स० । ५ पुस्कोिक-लानामालापः ल० । ६ बाणाः । तारकाः ल० । १० विकसन्त्यत्र ल०, द०, इ०, अ०, प०, स० । ११ वसन्तकाले । १२ विस्तृते सित । अविवक्षित कर्मकोऽकर्मक इत्यकर्मकत्वमत्र । १३ दघतोऽमी ल०, द०, इ०, अ०, प०, स० । १४ ध्वनन्ति । १४ सेनया अभियाति । णिज्बहुल क्रुट्यादिषु णिज् ।

निचुलः सहकारेण विकससन्न माधवीम् । तनीति लक्ष्मीमभूणाम् महो प्रावृद्धिया समम् ॥४६॥ मा धवीस्तवकेष्वत्र माधवोऽद्य विजुम्भते । वनलक्ष्मीप्रहासस्य लीलां तन्वत्सु विद्वतः ॥४७॥ वासन्त्यो विकसन्त्येता वसन्तर्तुहिमतिश्यम् । तन्वानाः कृतुमामोदैः म्राकुलीकृतवद्यदः ॥४६॥ मिल्लिकावितताभौदैविलोलीकृतवद्यदः । पावयेषु पवं भत्ते द्युचिः पुष्पशुचित्स्मितः ॥४६॥ कवस्वायोवसुरिभः केतकीभूलिभूसरः । तापात्ययानिलो वेव नित्यमत्र विजुम्भते ॥४०॥ माद्यन्ति कोकिलाः द्याद्यत् सममत्र द्यावाधिकाः । कलहंसीकलस्वानेः सम्मूचित विकृत्रिताः ॥४१॥ कृत्रन्ति कोकिलाः स्वतः केकायन्ते कलापिनः । उभयस्यास्य वर्गस्य हंसाः १० श्रत्यालपन्त्यमी ॥४२॥ इतोऽमी किसरीगीतम् मनुकूलन्तिः वद्यवाः । सिद्धोपवीजितान्वेष निहनुतेऽन्यभूतस्वनः ॥४३॥ जितन् पुरसङ्कर्तारम् इतो हंसविकृत्वितम् । इतद्य खेवरीनृत्यम् अनुनृत्यिच्छ्यवाबलम् । ॥४३॥ इतद्य संकतोत्सङ्गे सुन्तान् हंसान् सद्यावकान् । प्रातः प्रवोधयत्युच्यन् स्वेवरीनृपुरारवः ॥४४॥ इतद्य रचितानस्पपुष्पत्वम् हंसान् सत्यावकान् । प्रातः प्रवोधयत्युच्यन् स्वेवरीनृपुरारवः ॥४६॥ इतद्य रचितानस्पपुष्यतल्यमनोहराः । चन्त्रकालकालाभां सुरंभोन्या लतालयाः ॥४६॥

के मधुर शब्दरूपी नगाड़ों और भूमरोंकी गुंजार रूप प्रत्यंचाकी टंकार ध्वनिसे यहां ऐसा मालूम होता है मानों कामदेव तीनों लोकोंको जीतनेके लिये सेना सहित चढ़ाई ही कर रहा हो ।।४५।। अहा, कैसा आश्चर्य है कि आमृतृक्षके साथ साथ फूलता हुआ यह निचुल जातिका वृक्ष इस वनमें वर्षाऋतुकी शोभाके साथ साथ वसन्त ऋतुकी भारी शोभा बढ़ा रहा है ।।४६।। इंधर इस वनमें चारों ओरसे वन-लक्ष्मीके उत्कृष्ट हास्यकी शोभा बढ़ानेवाले माधवीलता के गुच्छोंपर आज वसन्त बड़ी वृद्धिको प्राप्त हो रहा है ।।४७।। जो अपने विकाससे वसन्त ऋतुके हास्यकी शोभा बढ़ा रही हैं और जो फूलोंकी सुगन्धिसे भूमरोंको व्याकुल कर रही हैं ऐसी ये वसन्तमें विकसित होनेवाली माधवीलताएं विकसित हो रही हैं फूल रही हैं ।।४८।। जिसने मालतीकी फैली हुई सुगन्धिसे भूमरोंको चंचल कर दिया है और फूल ही जिसका पिवत्र हास्य है ऐसा यह ग्रीष्मऋतु वृक्षोंपर पैर रख रहा है अपना स्थान जमा रहा है ।।४९।। हे देव, कदम्ब पुष्पोंकी सुगन्धिसे सुगन्धित तथा केतकीकी धूलिसे धूसर हुआ यह <mark>वर्षाऋतु</mark> का वायु इस वनमें सदा बहता रहता है ।।५०।। इस वनमें मयूरोंके साथ साथ कोयल सदा उन्मत्त रहते हैं और कल-हंसियों (वदकों) के मनोहर शब्दोंके साथ अपना शब्द मिलाकर बोलते हैं ।।५१।। इधर उन्मत्त कोकिलाएं कुह कुह कर रही हैं, मयूर केका वाणी कर रहे हैं और ये हंस इन दोनों के शब्दों की प्रतिध्वनि कर रहे हैं ॥५२॥ इधर ये भूमर किन्नरियों के द्वारा गाये हुए गीतोंका अनुकरण कर रहे हैं और इधर यह कोयल सिद्धोंके द्वारा बजाई हुई वीणाके शब्दोंको छिपा रहा है ।।५३।। इधर नूपूरोंकी भंकारको जीतता हुआ हंसोंका शब्द हो रहा है, और इधर जिसका अनुकरण कर मयूर नाच रहे हैं ऐसा विद्याधरियोंका नृत्य हो रहा है ।।५४।। इधर बालूके टीलोंकी गोदमें अपने बच्चों सहित सोये हुए हंसोंको प्रातःकालके समय यह विद्याधरियोंके नूपुरोंका ऊंचा शब्द जगा रहा है ।।५५।। इधर जो बहुतसे फूलोंसे बनाई हुई शय्याओंसे मनोहर जान पड़ते हैं, जिनके मध्यमें चन्द्रकान्त मणिकी शिलाएं पड़ी

१ हिज्जुलः । 'निचुलो हिज्जुलोऽम्बुजः' इत्यिभधानात् । २ वसन्ते भवाम् । 'अलिमुक्तः पुण्डुकः स्याद् वासन्ती माधवी लता' इत्यिभधानात् । एतानि पुण्डुदेशे वसन्तकाले बाहुलेन जायमानस्य नामानि । ३ वासन्तीगुच्छकेषु । 'स्याद् गुच्छकस्तु स्तबकः' इत्यिभधानात् । ४ ग्रीष्मः । ५ पुण्पाच्येव शृचिस्मितं यस्य सः । ६ ईषत्पाण्डुः । 'ईषत्पाण्डुस्तु धूसरः' इत्यिभधानात् । ७ वर्षाकालवाबुः । ६ मिश्रित । ६ केकां कुर्वन्ति । १० प्रत्युत्तरं कुर्वन्ति । ११ अपलापं कुरुते । १२ अनुगतं नृत्यन् शिखाबलो यस्य । १३—त्युच्चैः प० ।

इतीबं वनसत्यन्तरमणीयैः परिण्छवैः । स्वर्गोद्यानगतां प्रीति जनयेत् स्वःसवां सवा ॥५७॥ बहिस्तववनावेतव् बृद्यते काननं महत् । नानाद्रमलतागुल्मवीवव्भि रितवुर्गमम् ॥५८॥ वृद्धीनावत्यगम्येऽस्मिन् वने मृगकवस्वकम् । नानाजातीयमृव्भृत्तं सैन्यक्षोभात् प्रधावति ॥५६॥ इवमस्मव्वलक्षोभाव् उत्त्रस्तमृगसङ्कलम् । वनमाजुलितप्राणमिवाभात्यन्धकारितम् ॥६०॥ गजपूषमितः कष्ट्रम् प्रस्तमृगसङ्कलम् । वनमाजुलितप्राणमिवाभात्यन्धकारितम् ॥६०॥ गजपूषमितः कष्ट्रम् प्रस्तिक्तपुष्ट्रम् । विदिल्ल्टं बलसङ्क्षोभाव् प्रपर्सर्त्वतिद्वृतम् ॥६१॥ द्वानैः प्रयाति सिञ्ज्यम् विद्यः प्रोत्किप्तपुष्ट्यतः । स महाहिरवाद्रीन्द्रो भद्रोऽपं गजपूषपः ॥६२॥ महाहिरयमायामं मिमान दव भूरहाम् । दवसभायण्यते कष्ट्रम् उर्ध्वीकृतवारीरकः ॥६२॥ विद्यपायामं मिमान वसस्यमी । १०वतस्यवान्त्रसन्तानाः चमूक्षोभाद्विनःसृताः ॥६४॥ प्रयमकचरः पोत्रसमृत्कातान्तिकस्यलः । रणद्व वर्त्स सैन्यस्य वराहस्तीवरोषणः ॥६४॥ सैनिकरर्यमावदः पाष्ट्रम् पाष्ट्रम् । व्याकृलोकुवते सैन्यस्य वराहस्तीवरोषणः ॥६५॥ प्राणा इव वनावस्माव् विनिष्ठमानित सन्तताः । सिहा बहुववज्वाला प्राप्ति केसरण्याः केसरण्याः ॥६७॥

हुई है और जो देवोंके उपभोग करने योग्य है ऐसे लतागृह बने हुए है ।।५६।। इस प्रकार यह वन अत्यन्त रमणीय सामग्रीसे देवोंके सदा नन्दन वनकी प्रीतिको उत्पन्न करता रहता है ॥५७॥ इधर किनारेके वनके बाहर भी एक बड़ा भारी वन दिखाई दे रहा है जो कि अनेक प्रकारके वृक्षों, लताओं, छोटे छोटे पौघों और भाड़ियोंसे अत्यन्त दुर्गम है ।।५८।। जिसमे दृष्टि भी नहीं जा सकती ऐसे इस वनमे सेनाके क्षोभसे घवडाया हुआ यह अनेक जातिके मृगों का समूह बड़े जोरसे दौड़ा जा रहा है ॥५९॥ जो हमारी सेनाके क्षोभसे भयभीत हुए हरिणों से व्याप्त है तथा जिसमे जीवोंके प्राण आकुल हो रहे है ऐसा यह वन अन्धकारसे व्याप्त हुए के समान जान पड़ता है ।।६०।। इधर सेनाके क्षोभसे अलग अलग हुआ यह हाथियोका भुण्ड गङ्गा किनारेके जलवाले प्रदेशसे अन्धकारके समान चारों ओर बड़े वेगसे भागा जा रहा है ।।६१।। हाथियोंके भुण्डकी रक्षा करनेवाला यह भद्र गजराज सूडको ऊचा उठाता हुआ तथा दिशाओंको सूघता हुआ घीरे घीरे ऐसा जा रहा है मानो शेषनाग सहित सुमेरु पर्वत ही जा रहा हो ।।६२।। जिसने अपने शरीरके ऊर्ध्वभागको ऊचा उठा रक्खा है ऐसा यह बडा भारी सर्प जलवाले प्रदेशसे सांस लेता हुआ इस प्रकार आ रहा है मानो वृक्षोंकी लम्बाईको नापता हुआ ही आ रहा हो ॥६३॥ इधर इस लतागृहमे इकट्ठे हुए ये अजगरके बच्चे इस प्रकार स्वास ले रहे है मानो सेनाके क्षोभसे वनकी अनडियोके समह ही निकल आये हों ।।६४।। जो अकेला ही फिरा करता है, जिसने अपनी नाकसे समीपके स्थल खोद डाले है, और जो अत्यन्त क्रोधी है ऐसा यह शूकर सेनाका मार्ग रोक रहा है ॥६५॥ सेनाके लोगोंने जिसे पत्थर लकड़ी आदिसे रौक रक्खा है ऐसा यह गड अर्थात् छोटे पर्वतके समान दिखनेवाला गैडा हाथी स्पष्ट रूपसे सेनाको व्याकुल कर रहा है।।६६।। जो दावानलकी ज्वालाके समान पीले और विस्तृत गर्दनपरके बालोंके समृहोंको हिला रहे है ऐसे ये सिह इस वनसे इस प्रकार

१ नाकिनाम् । २ प्रतानिनीलताभिः । 'लता प्रतानिनी बीरुत् गुल्मिन्युपलमित्यपि' इत्यभि-धानात् । ३ बहुजलप्रदेशात् । 'जलप्रायममूप स्यात् पुंसि कच्छस्तथाविधः ।' इत्यभिधानात् । ४ विभक्तम् । ५ आध्याणयन् । ६ प्रमिति कुर्वेषिव । ७ दीर्घीभवित । यमुष्टनः स्वेगे चाजाः'' इत्यात्मनेपदी । —न्नाणच्छते ल०, इ० । ६ अजगरिश्शवः । ६ निकुञ्जेऽस्मिन् ल०, द०, ६० । १० पुरीतत् । ११ एकाकी । १२ मुखाग्र । 'मुखाग्रे कोडहलयोः पोत्रम्' इत्यभिधानात् । 'योत्रष्योहलकोडमुखे त्रद्' इति सूत्रेण सिद्धिः । १३ वेष्टित. । १४ आकुली—ल० । १५ खड्गीमृगः । १६ गण्डशं ल इव । १७ दवज्वालसदृशाः ।

गुग्गुल्नां वनायेष महिषो घनकर्बुरः । निर्याति मृत्युबंद्धाभिष्वाणाग्रानि भीवणः ॥६८॥ ललद्वालययो नोलिजङ्का व्यालोहितेक्षणाः । व्याला बलस्य सङ्गकोभम् प्रभी तन्वन्त्यनाकुलाः ॥६६॥ शरभः सं समृत्यत्य पत्रभृत्तापितोऽपि सन् । नेव दुःस्नातिकां बेद चरणैः पृष्ठवितिभः ॥७०॥ चमरोऽयं 'बम्रोशाद् विद्वतो' द्वतमृत्यतन् । क्षोभं तनोति सैन्यस्य वर्षो रूपीव दे दुर्घरः ॥७१॥ शशः शशस्यं वेव सैनिकरननृदुतः । शरणायेव भीतात्मा मा विव्या निलीयते । ॥७२॥ सारङ्गोऽयं तनुच्छायाकत्मावितवनः । शनः । प्रयाति शृङ्गाभारेण शास्तिनेव प्रशुच्यता ॥७३॥ विक्रणेमंतया विव्याभिषावन्त्यपीक्षिता । प्रजानुपालनं न्याय्यं तवाचच्छे मृगप्रजार ॥७३॥ कलापी बहंभारेण मन्वं मन्वं वजत्यसौ । केशपाशिष्यं तन्वन् वनलक्ष्यास्तन् वृहः ॥७४॥ ने श्रावलीमिवातन्वन् वनभूम्याः सचन्द्रकः । कलापिनामयं सङ्गो विभात्यस्मिन् वनस्यले ॥७६॥ सङ्गिवतात्वन् रवाङ्गानां स्वनमाकर्णयन् मृद्धः । हरिणानामिवं यूर्यं नापसर्पति वर्त्मनः ।।७६॥ सङ्गिवतात्वन् रवाङ्गानां स्वनमाकर्णयन् मृद्धः । हरिणानामिवं यूर्यं नापसर्पति वर्त्मनः ।।७६॥

निकल रहे हैं मानो उसके प्राण ही निकल रहे हों ।।६७।। जो मेघके समान कर्बुर वर्ण है, जिसके सींगका अग्रभाग यमराजकी दाढ़के समान है तथा जो अत्यन्त भयंकर है ऐसा यह भैंसा इस गुगुलके वनसे बाहर निकल रहा है ॥६८॥ जिनकी पूछ हिल रही है, जिह्वा चंचल हो रही हैं और नेत्र अत्यन्त लाल हो रहे हैं ऐसे ये सिंह आदि कर जीव स्वयं व्याकुल न होकर ही सेना का क्षोभ बढ़ा रहे हैं ।।६९।। यह अष्टापद आकाशमें उछलकर यद्यपि पीठके बल गिरता है तथापि पीठपर रहनेवाले पैरोंसे यह दु:खका अन्भव नहीं करता । भावार्थ अष्टापद नामका एक जंगली जानवर होता है उसके पीठपर भी चार पांव होते हैं। जब कभी वह आकाश में छलांग मारनेके बाद चित्त अर्थात् पीठके वल गिरता है तो उसे कुछ भी कब्ट नहीं होता क्योंकि वह अपने पीठपरके पैरोंसे संभलकर खड़ा हो जाता है ।।७०।। जो मृतिमान् अहंकारके समान है, दुर्जेय है और सेनासे घिर जानेके कारण जल्दी जल्दी छलांग मारता हुआ इधर-उधर दौड़ रहा है ऐसा यह मृग सेनाका क्षोभ बढ़ा रहा है ।।७१।। हे देव, यह खरगोश दौड़ रहा है, यद्यपि सैनिकोंने इसका पीछा नहीं किया है तथापि यह डरपोंक होनेसे इधर-उधर दौड़कर शरण ढ्ढनेके लिये आपकी सेनाके बीचमें ही कहीं छिप जाता है।।७२।। जिसने अपने शरीरकी कान्तिसे वनको भी काला कर दिया है ऐसा यह कृष्णसार जातिका मृग सूखे हुए वृक्षके समान अनेक शालाओंवाले सींगोंके भारसे घीरे घीरे जा रहा है ।।७३।। देखिये, दाहिनी ओर घाव लगनेसे जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है ऐसा यह हरिणोंका समूह मानो आपसे यही कह रहा है कि आपको सब जीवोंका पालन करना योग्य है ।।७४।। जो अपनी पूछके द्वारा वनलक्ष्मी के केशपाशकी शोभा को बढ़ा रहा है ऐसा यह मयूर पूंछके भारसे धीरे घीरे जा रहा है।।७५।। इवर इस वनस्थलमें यह मयूरोंका समूह ऐसा सुक्षोभित हो रहा है मानो अपनी पूंछ परके चन्द्रकोंसे वनकी पृथिवी रूपी स्त्रीके नेत्रोंके समूह की शोभा ही बढ़ा रहा हो ॥७६॥ इधर देखिये, चलते हुए रथके पहियेके शब्दको बार बार सुनता हुआ यह हरिणोंका समूह मार्ग

१ कौशिकानाम् । 'कुम्भोरुखलकं क्लीबे कौशिको गुग्गुलुः पुरः' इत्यिभिष्ठानात् । २ चलत् । ३ दुष्टमृगाः । ४ निर्भीताः । ५ अष्टापदः । ६ ऊद्ध्वंमुखचरणो भूत्वा । ७ जानाति । ८ व्याषृः । ६ सेनानिरोधात् । १० धावमानः । ११ रूपी च ल० । १२ 'शश्च प्लुतगतौ' उत्प्लुत्य गच्छन् । १३ अन्ताहितो भवति । विलीयते अ०, ६० । १६ शविलतः । १७ विक्षणभागे कृतव्रणतया । 'दक्षिणे गतया विष्वगिभिष्ठावन् प्रवीक्षताम् । प्रजानुपालनं न्याय्यं तवाचष्टे मृगव्रजः।' ल० । १८ सैनिकैरवलोकिताः । १६ मृगसमूहः । २० चीत्कारं कृवंताम् । कीडोऽ कृजे' इति अकृजार्थे तक्कविधानात् कृजार्थे परस्मैपदी । २१ वत्मैनः ल० । दूरतः अ० ।

से एक ओर नही हट रहा है।।७७।। ये स्त्रिया हरिणियोंके नेत्रोमे अपने नेत्रोकी शोभा बड़े कौतूहलके साथ देख रही हैं और हरिणोंकी पुछोंमे अपने केशोंकी शोभा निहार रही है ।।७८।। जिसमें हरिण पक्षी आदि सभी जीव एक दूसरेको बाधा किये बिना ही निवास कर रहे हैं ऐसा यह वन यद्यपि सैनिकोके द्वारा व्याकुल किया गया है तथापि आकुलतासे रहित ही प्रतीत हो रहा है ।।७९।। हे देव, जो बड़े बड़े वृक्षोकी घनी छायासे सदा सहित रहता है ऐसे इस वनमे रहनेवाले हम लोगोंको यह तीव घाम कुछ भी बाधा नही कर रहा है।।८०।। ये घनी छाया वाले वनके मनोहर वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो वनलक्ष्मीने आपकी भिक्त (सेवा) करनेके लिये मण्डप ही लगा रक्खे हों ॥८१॥ किनारे परके वृक्षोसे जिनकी सब गर्मी दूर कर दी गई है ऐसे स्वच्छ जलसे भरे हुए ये छोटे छोटे तालाब ऐसे मालूम होते है मानो वन-लक्ष्मीने क्लेश दूर करनेवाली प्याऊ ही स्थापित की हों।।८२।। हे प्रभो, यह वन आपकी सेना के समान जान पड़ता है क्योंकि जिस प्रकार आपकी सेना बहुतसे बाणासन अर्थात् धनुषोंसे व्याप्त है उसी प्रकार यह वन भी बाण और असन जातिक वृक्षोंसे व्याप्त है, जिस प्रकार आप की सेना खड्गी अर्थात् तलवार धारण करनेवाले सैनिकोंसे भरी हुई है उसी प्रकार यह वन भी खड्गी अर्थात् गैडा हाथियोंसे भरा हुआ है, जिस प्रकार आपकी सेना हाथियोंके समूहसे सहित है उसी प्रकार यह वन भी हाथियोंके समृहसे सहित है और जिस प्रकार आपकी सेनाका अन्त नही दिखाई देता उसी प्रकार इस वनका भी अन्त नही दिखाई देता ।।८३।। इस प्रकार सारिथके वनकी समृद्धिका वर्णन करते रहनेपर समाट् भरत उस वनभूमिको इस तरह पार कर गये कि उन्हें उसकी लम्बाईका पता भी नहीं चला ॥८४॥ उस समय घोड़ोंके समूहके खुरों के आघातसे उठी हुई वनकी धूलि समस्त दिशाओंमें व्याप्त होकर परदेकी शोभा धारण कर रही थी ।।८५।। घुडसवारोंके कवच, यद्यपि ऊपरसे सफेद वस्त्रोंसे ढके हुए थे तथापि वनकी धूलिसे व्याप्त होनेके कारण ऐसे मालूम पडते थे मानो कषाय रगसे रगे हुए ही हों ।।८६।। मार्गके परिश्रमसे अलसाती हुई स्त्रियों वनकी घूलि लगनेसे भारी हुए स्तन ढकनेवाले वस्त्रों को बड़ी कठिनाईसे धारण कर रही थी ।।८७।। गेरू रंगकी भूमिसे उठी हुई मार्गकी धूलि

१ लोचनेषु । २ पक्षी । ३ प्रवृद्धः । ४ तव भजनाय । ५ पानीयशालिकाः । 'प्रपा पानीयशालिका' इत्यभिषानात् । ६ क्तिण्डि सर्जंक, पक्षे चाप । ७ गण्डमृगैः,पक्षे आयुष्ठिकैः । ५ उभयत्रापि गजसमूहम् । ६ अज्ञातान्तरमविधर्यस्मिन्नत्त्ययकर्मणि । १० अश्वारोहकाणाम् । 'अश्वारोहस्तु सादिन' इत्यभिषानात् । ११ कञ्चुकाः । 'कञ्चुको वारवाणोऽस्त्री' इत्यभिषानात् । १२ उतानि । १३ कषायरञ्जितानि । १४ गैरिक ।

तती 'मध्यन्विनेऽभ्यर्णे विदेशि तीत्रमंशुमान् । विजिगीवृरिवाक्डप्रतापः शुब्धमण्डलः ॥६६॥ सरस्तीरतबच्छायाम् प्राध्यप्ति स्म पत्रिणः' । शरदातपसन्तापात् सङकुष्वत्पत्र'सम्पदः ॥६०॥ हंसाः कलमवण्डेषु पुञ्जीभूतान् स्वशावकान् । पक्षेराच्छावयामासुः प्रसोढजरठातपान् ॥६१॥ बच्याः स्तम्बेरमा भेजुः सरसीरवगाहितुम् । मवस्तुतिषु तप्तासु मुक्ता मधुकरवर्जः ॥६२॥ शासाभक्षमैः' कृतच्छायाः प्रयान्तो गजयूषपाः । 'शासोद्धारमिवातन्वन् सरांशोः करपीडिताः ॥६३॥ यूयं बनवराहाणाम् उपर्युपरि पुञ्जितम् । तवा प्रविश्य 'वेशन्तम् प्रधिशिश्ये सकर्वमम् ॥६४॥ मृणालैरङगमावेष्ट्य स्थिता हंसा विरेजिरे । प्रविष्टाः शरणायेव शशाङककरपञ्जरम् ॥६४॥ धक्रवाकथ्वा भेजे घनं शैवलमाततम् । सर्वाङगलग्नमुष्णा'नुः विनीलिमव कञ्चुकम् ॥६६॥ पुण्डरीकातपत्रेण कृतच्छायोऽिष्जिनीवमे । राजहंसस्तवा भेजे हंसीभिः सह मज्जनम् ॥६७॥ विसभङमैः कृताहारा मृणालैरवगुण्ठिताः । विसिनीपत्रतल्येषु शिश्यरे हंसशावकाः ॥६८॥ इति शारविके तीवं तन्वाने तापमातपे । पुलिनेषु प्रतप्तेषु न हंसा घृतिमावषुः ॥६६॥

हाथियोंके गण्डस्थलोंमें लग कर सिन्दूरकी शोभा धारण कर रही थी ।।८८।। तदनन्तर मध्याह्न का समय निकट आनेपर सूर्य अत्यन्त देदीप्यमान होने लगा । उस समय वह सूर्य किसी विजि-गीषु राजाके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार विजिगीषु राजा प्रताप (प्रभाव) धारण करता है उसी प्रकार सूर्य भी प्रताप (प्रकृष्ट गर्मी) धारण कर रहा था और जिस प्रकार विजिगीषु राजाका मण्डल (स्वदेश) शुद्ध अर्थात् आन्तरिक उपद्रवोंसे रहित होता है उसी प्रकार सूर्यका मण्डल (बिम्ब) भी मेघ आदिका आवरण न होनेसे अत्यन्त शुद्ध (निर्मल) था ॥८९॥ शरद् ऋतुके घामके संतापसे जिनके पंखोंकी शोभा संकुचित हो गई है ऐसे पक्षी सरोवरोंके किनारेके वृक्षोंकी छायाका आश्रय लेने लगे ।।९०।। जो मध्याह्नकी गर्मी सहन करनेमें असमर्थ हैं और इसीलिये जो कमलोंके समूहमें आकर इकट्ठे हुए हैं ऐसे अपने बच्चोंको हुंस पक्षी अपने पंखोंसे ढॅकने लगे ।।९१।। मदका प्रवाह गर्म हो जानेसे जिन्हें भूमरोंके समूह ने छोड़ दिया है ऐसे जंगली हाथी अवगाहन करनेके लिये सरोवरोंकी ओर जाने लगे ।।९२।। सूर्यकी किरणोंसे पीड़ित हुए हाथी वृक्षोंकी डालियां तोड़ तोड़कर अपने ऊपर छाया करते हुए जा रहे थे और उनसे ऐसे मालूम होते थे मानो शाखाओंका उद्धार ही कर रहे हों ।।९३।। उस समय जंगली शूकरोंका समूह कीचड़ सहित छोटे छोटे तालाबोंमें प्रवेश कर परस्पर एक दूसरेके ऊपर इकट्ठे हो शयन कर रहे थे ।।९४।। अपने शरीरको मृणालके तन्तुओंसे लपेट-कर बैंठे हुए हंस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अपनी रक्षा करनेके लिये चन्द्रमाकी किरणोंसे बने हुए पिजड़ेमें ही घुस गये हों ।।९५।। जो उष्णता सहन करनेमें असमर्थ है ऐसे किसी तरुण चकवाने अपने सर्व शरीरमें लगे हुए, मोटे मोटे तथा विस्तृत शेवालको धारण कर रक्खा था और उससे वह ऐसा मालूम होता था मानो नीले रंगका कुरता ही घारण कर रहा हो ।।९६।। जिसने कमिलिनियोंके वनमें सफेद कमलरूप छत्रसे छाया बना ली है ऐसा राजहंस उस मध्याह्न के समय अपनी हंसियोंके साथ जलमें गोते लगा रहा था ।।९७।। जिन्होंने मृणालके टुकड़ोंका आहार किया है और मृणालके तन्तुओंसे ही जिनका शरीर ढका हुआ है ऐसे हंसोंके बच्चे कमलिनी के पत्ररूपी शय्या पर सो रहे थे ।।९८।। इस प्रकार शरद्ऋतुका घाम तीव्र संताप फैला रहा

१ मध्याह्मकाले । २ पक्षिणः ल० । ३ पक्ष । ४ शाखाखण्डैः । ५ पल्लवानि गृहीत्वा आकोशम् । ६ पल्वलम् । अल्पसर इत्यर्थः । "वेशन्तः पल्वलं चाल्पसरः" इत्यभिधानात् । ७ उष्णमसहमानः । 'शीतोष्णत्रयादशः आलुः' । ६ आच्छादिता ।

मध्यस्थोऽपि तदा तीव्रं तताप तरणिर्भुवम् । नूनं तीव्रप्रतापानां माध्यस्थ्यमपि तापकम् ॥१००॥ स्वेविन्दुभिराबद्धजालकानि<sup>र</sup> नृपस्त्रियः । वदनान्यूहुरिकन्यः पमानीवाम्बुशोकरैः ॥१०१॥ नृपवल्लिभकावक्ष्रपद्धकजेष्वपुषच्छियम् । धर्मेबिन्दूब्गमो निर्यल्लावण्यरसप्रवत् ॥१०२॥ गलव्धर्माम्बुक्तिक्त्रे मुखानि नृपयोषिताम् । ध्रव्यायततानीव राजीव्रानि विरेजिरे ॥१०३॥ नृपाक्ष्यनामुखाक्जानि धर्मबिन्दुभिराबभुः । मुक्ताफलैर्बवीभूतैरिवालकविभूषणैः ॥१०४॥ रथवाहार् रथानूहः श्रायस्ताः फेनिलैर्मुखैः । तीव्रं तपति तिग्मांशौ समेऽपि प्रस्खलत्बुराः ॥१०४॥ ह्रस्ववृत्तखुरास्तुद्धमाः तनृस्निग्धतन्त्रहाः । पृथ्वासनार् महावाहाः प्रययुर्वायुरहसः ॥१०६॥ महाजवजुषो वक्त्राव् उद्धमन्तः खुरानिव । महोरस्काः स्फुरत्प्रोयार् द्वृतं जग्मुर्महाह्याः ॥१०७॥ समुच्छित्रपुरो भागाः शुद्धावर्ता मनोजवाः । ग्रपर्यान्तेषु मार्गेषु द्वृतमीयुस्तुरङ्गाः ॥१०६॥ मेधासस्वजवोपेता विनोताद्वयुल्कमाः । गल्हमाना । स्वर्षान्तः स्वर्षा महोमश्व द्वृतं ययुः ॥१०६॥ मश्वस्वभयोऽपि रयेभ्योऽपि पत्तयो वेगितं ययुः । सोपानत्कः पद्धा स्वर्ष स्थाणुकण्टकोपललद्धिवः ॥११०॥

था और उससे तपे हुए नदियोके किनारोपर हसोको सतोष नही हो रहा था ।।९९।।उस समय सूर्य यद्यपि मध्यस्थ था, आकाशके बीचोंबीच स्थित था, पक्षपात रहित था तथापि वह पृथिवीको बहुत ही सतप्त कर रहा था सो ठीक ही है क्योंकि तीव्र प्रतापी पदार्थोका मध्यस्थ रहना भी सताप करनेवाला होता है।।१००।। जिस प्रकार कमलिनिया (कमलकी लताए) जलकी बूदोसे सुशोभित कमलोंको धारण करती है उसी प्रकार महाराज भरतकी स्त्रिया पसीनेकी बुदोसे जिनपर मोतियोका जाल-सा बन रहा है ऐसे अपने मुख धारण कर रही थी ।।१०१।। रानियोके मुख-कमलोंपर जो पसीनेकी बूदे उठी हुई थी वे निकलते हुए सौन्दर्य रूपी रसके प्रवाहके समान शोभाको पुष्ट कर रही थी ।।१०२।। जिनसे पसीनेकी बूदे टपक रही है ऐसे रानियोंके मुख ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ओंसकी बूदोसे व्याप्त हुए कमल ही हो ।।१०३।। जिन पसीनेकी बुदोसे रानियोंके मुख-कमल सुशोभित हो रहे थे वे ऐसी जान पड़ती थी मानो केशपाशको अलकृत करनेवाले मोती ही पिघल पिघलकर तरल रूप हो गये हो ।।१०४।। उस समय सुर्य बड़ी तेजीके साथ तप रहा था इसलिये जो घोड़े रथोंको ले जा रहे थे उनके मुख परिश्रमसे खुल गये थे, उनमे फेन निकल आया था और उनके खुर समान जमीनपर भी स्वलित होने लगे थे।।१०५।। जिनके खुर छोटे और गोल है, जिनपर छोटे और चिकने रोम है, जो बहुत ऊचे है, जिनका आसन अर्थात् पीठ बहुत बड़ी है, और जिनका वेग वायुके समान है ऐसे बड़े बडे उत्तम घोडे भी जल्दी जल्दी दौडे जा रहे थे ।।१०६।। जो तीव्र वेगसे सहित है, जो अपने आगेके खुरोको मुखसे उगलते हुएके समान जान पड़ते है, जिनका वक्ष.स्थल बड़ा है और जिनकी नाकके नथने कुछ कुछ हिल रहे है ऐसे बड़े बड़े घोड़े जल्दी जल्दी जा रहे थे।।१०७।। जिनके आगेका भाग बहुत ऊचा है, जिनके शरीरपरके भवर अत्यन्त शुद्ध है, और जिनका वेग मनके समान है ऐसे घोड़े उस छोटेसे मार्गमे बड़ी शीघृताके साथ जा रहे थे।।१०८।। जो बुद्धि-बल और वेगसे सहित है, विनयवान् है तथा सुन्दर गमनके धारक है ऐसे घोड़े पृथिवीको (रजस्वला अर्थात् धृलिसे युक्त–पक्षमे–रजोधर्मसे यक्त समफ) उसके स्पर्श करनेमें घृणा करते हुए ही मानो बड़े वेगसे जा रहे थे ।।१०९।। पैदल चलनेवाले

१ जालसमूहानि । कोरकाणि वा । २ प्रालेय । 'अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिन हिमम् । प्रालेय मिहिका च' इत्यिभधानात् । ३ रथाश्वा । ४ उपतप्ता ।—रायस्ते इत्यिप पाठ. । ५ समानभूतलेऽपि । ६ पृथुजपृष्ठभागा । ७ वायुवेगाः । ६ घोणाः । ६ देवमणिप्रमुखशुभावर्ताः । १० असम्पूर्णेषु सत्सु । ११ कुत्समानाः । १२ वेगवद् यथा भवति तथा । १३ सपादत्राणैः ।

शाक्तिकाः सह याष्टीकः प्राप्तिका वन्तिः समम् । मैं स्त्रिशिकाश्व तेऽन्योग्यं स्पर्धयेव ययुर्द्रतम् । १११। पुरः प्रधावितः प्रेश्वः स्वाद्याणां प्रपल्लवाः । जातपक्षा इवोद्वीय भटा जम्मुरतिद्वृतम् ॥११२॥ प्रयात धावतापेत मार्गं मा बध्वमग्रतः । इत्युच्वैष्ण्यद्घ्यानाः प्रौरस्त्यानत्ययुर्भटाः ॥११३॥ इतोऽपर्सप्ताश्वयाय् इतो धावत हास्तिकात् । इतो र्वायपत्रस्ता दूरं नश्यत नश्यत ॥११४॥ अमुष्माण्जनसङ्घट्टाव् उत्थापयत डित्यकान् । इतो १० हस्त्युरसावश्वान् प्रपसारयत द्वतम् ॥११४॥ इतः "प्रस्थानमाष्ट्य स्थितोऽपं धातुको गजः । मध्येऽध्वं ११ श्राजितुर्वोषात् । पर्यस्तोऽपमितो रथः॥११६॥ १५ कमेलकोऽप्रमुज्यस्तः । प्रतितोऽपं धातुको गजः । सम्बारयम् प्रपातेऽस्मिन् । तम्बोष्ठो जनानिव विद्यव्यम् ॥११७॥ वित्रस्ताद्वेसरावेनां पतन्तीमवरोधिकाम् । सन्धारयन् प्रपातेऽस्मिन् । सौविवल्लः पत्त्ययम् ॥११८॥ यवीयानेव प्रयस्त्रीमुक्तालोकनविस्मितः । पातितोऽप्यश्वसङ्घट्टः नात्मानं वेव स्व शून्यधीः ॥११॥ १५ श्राज्यायते प्रपातेऽस्तिम् । सम्बारयन् प्रपातेऽस्तिम् प्रयास्त्रकणायते । श्रवायस्त्रकणायते । ११०॥ इतिप्रपाणसञ्जलपः स्रज्ञाताध्वपरिक्षमाः । सैनिकाः शिवरं प्रापन् सेनान्याः प्राङ्गिविशितम् ॥१२१॥

सैनिक जुता पहने हुए पैरोंसे डूठ, कांटे तथा पत्थर आदिको लांघते हुए घोड़े और रयोंसे भी जल्दी जा रहे थे ।।११०।। शक्ति नामके हथियारको धारण करनेवाले लट्ट धारण करनेवालों के साथ, भाला धारण करनेवाले धनुष धारण करनेवालोंके साथ और तलवार धारण करने-वाले लोग परस्पर एक दूसरेके साथ स्पर्धा करते हुए ही मानो वड़ी शीघृताके साथ जा रहे थे ।।१११।। आगे आगे दौड़नेसे जिनके कवचके अग्र भाग कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसे योद्धा लोग इतनी जल्दी जा रहे थे मानो पंख उत्पन्न होनेसे वे उड़े ही जा रहे हों ।।११२।। चलो, दौड़ो, हटो, आगेका मार्ग मत रोको इस प्रकार जोर जोरसे बोलनेवाले योद्धा लोग अपने सामनेके लोगोंको हटा रहे थे ।।११३।। अरे, इन घोड़ोंके समूहसे एक ओर हटो, इन हाथियोंके समूहसे भागो, और बिचले हुए इन रथोंसे भी दूर भाग जाओ ॥११४॥ अरे, इन बच्चोंको लोगोंकी इस भीड़से उठाओ और इन हाथियोंके आगेसे घोड़ोंको भी शीघृ हटाओ ।।११५।। इघर यह दुष्ट हाथी रास्ता रोककर खड़ा हुआ है और इधर यह रथ सारथिकी गलतीसे मार्ग के बीचमें ही उलट गया है ।।११६।। इधर देखो, जिसने अपना भार पटक दिया है, जिसके लंबे ओठ हैं और जो बहुत घबड़ा गया है ऐसा यह ऊंट मार्गमें इस प्रकार उल्टा दौड़ा जा रहा है मानो लोगोंकी विडम्बना ही करना चाहता हो ।।११७।। इधर इस ऊँची जमीनपर घबड़ाये हुए खच्चरपरसे गिरती हुई अन्तःपुरकी स्त्रीको कोई कंचुकी बीचमें ही धारण कर रहा है परन्तु ऐसा करता हुआ वह स्वयं गिर रहा है ।।११८।। यह तरुण पुरुष वेश्याका मुख देखनेसे आश्चर्य-चिकत होता हुआ घोड़ेके धक्केसे गिर गया है, परन्तु वह मूर्ख 'में' गिर गया हूं इस तरह अब भी अपने आपको नहीं जान रहा है ।।११९।। जिसने अपने बाल खिजाबसे काले कर लिये हैं, जिसकी आंखोंमें काजल लगा हुआ है और जो किसी कुट्टिनीके पीछे पीछे जा रहा है ऐसा यह बूढा ठोक तरुण पुरुषके समान आचरण कर रहा है।।१२०।। इस प्रकार चलते समयकी बात-

१ शक्तिः प्रहरणंयेषां ते शाक्तिकाः। २ यष्टिहेतिकैः । ३ कौन्तिकाः । ४ असिहेतिकाः । ४ प्रधावनैः । ६ चलत्कञ्चुक । ७ पुरोगामिनः । ६ मो विगतभयाः । ६ बालकान् । डिम्भकान् ल०, द०, इ०, अ०, प०, स० । १० हस्तिमुख्यात् । ११ गमनम् । –पन्यान–ल० । १२ मार्गमध्ये । १३ सारथेः । 'नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः ।' इत्यभिषानात् । १४ उत्तानितः । १५ उष्टः । १६ भीतिं गतः । १७ प्रतिकूलम् । अभिमुखमित्यर्थः । १६ प्रपातस्तु तटो भृगुः । १६ कञ्चुकी । २० युवा । २१ जानाति । २२ पितप्रतीकारार्थं प्रयुक्तौष्पविशेषरञ्जित । २३ शफरीम् । 'कृट्टिनी शफरी समे' इत्यभिषानात् । २४ अनुगच्छन् । २५ वृद्धाः । 'प्रवया स्थविरो वृद्धो जिनो जीर्णो जरस्रपि' इत्यभिषानात् ।

ततोऽवरोधनवधूमुखच्छायाविलङ्किति । मध्यन्विनातपे सम्प्राप् किविरान्तकम् ॥१२२॥ छत्रस्तकृतच्छायो विव्यं रथमधिष्ठितः । न तवातपसम्बाधां विवामास विवामपतिः ॥१२३॥ वर्षीयोभिरथासमः प्रारब्धस् खसङ्कथः । प्रयातमपि नाध्वानं विवेव भरताधिपः ॥१२४॥ नोव्यातः कोऽप्यभूवङ्गं रथाङ्गतपिरवर्तनः । रथवोगेऽपि नास्याभूत् क्लेशो विव्यानुभावतः ॥१२४॥ रथवेगानिलोवस्तं व्यायतं तव्ध्वजांशुकम् । पश्चावागामिसैन्यानामिव मार्गमसूत्रयत् ।॥१२६॥ रथोद्धतगितक्षोभाव् उद्भूताङ्गगपरिश्रमाः । कथं कथमपि प्रापन् रथिनोऽन्ये रयं प्रभोः ॥१२७॥ तमध्वशेवसथ्वन्यः । त्रुव्याह्मप्रति । साविनः प्रभुणा सार्वं शिवरं प्रविवक्षवः ।॥१२६॥ तमध्वशेवसथ्वन्यः । त्रुव्याह्मप्रति । साविनः प्रभुणा सार्वं शिवरं प्रविवक्षवः ।॥१२६॥ दूराव्यूष्यकृटीभेवान् उत्थितान् प्रभुरक्षत । सेनानिवेशमभितः ॥ सौधशोभापहासिनः ॥१२६॥ रौप्यवण्डेषु विन्यस्तान् विस्तृतान् पटमण्डपान् । सोऽपश्यज्जनतातापहारिणः सुजनानिव ॥१३०॥ किमेतानि स्थलाब्जानि हंसपूयान्यमूनि वा । इत्याशङ्कष्य स्थूलाप्राणि प्रभुरक्षतः ॥१३२॥ सामन्तानां निवेशेषु कायमानानि । नैकिशानि विन्यासः निवध्यौ प्रभुरक्षतः ॥१३२॥ परितः कायमानानि विक्य कण्टकिनीवृतीः । निष्कण्टके निजे राज्ये मेने तानेव कण्टकान् ॥१३३॥

चीतसे जिन्हे मार्गका परिश्रम भी मालूम नही हुआ है ऐसे सैनिक लोग सेनापितके द्वारा पहले से ही तैयार किये हुए शिबिर अर्थात् ठहरनेके स्थानपर जा पहुचे ।।१२१।। तदनन्तर जब मध्याह्नका सूर्य अन्त.पुरकी स्त्रियोके मुखकी कान्तिको मिलन कर रहा था तव सम्प्राट् भरत शिबिरके समीप पहुचे ।।१२२।। जिनपर छत्ररत्नके द्वारा छाया की जा रही है और जो देवनिर्मित सुन्दर रथपर बैठे हुए है ऐसे महाराज भरतको उस दोपहरके समय भी गर्मीका कुछ भी दुःख माल्म नही हुआ था ।।१२३।। जिन्होंने समीपमे चलनेवाले वृद्ध जनोके साथ साथ अनेक प्रकारकी कथाए प्रारम्भ की है ऐसे भरतेश्वरको बीते हुए मार्गका भी पता नहीं चला था ।।१२४।। दिव्य सामर्थ्य होनेके कारण रथके पहियोकी चालसे उनके शरीरमे कुछ भी उद्घात (दचका) नहीं लगा था और न रथका तीव वेग होनेपर भी उनके शरीरमें कुछ क्लेश हुआ था ।।१२५।। रथके वेगसे उत्पन्न हुए वायुसे ऊपरकी ओर फहराता हुआ उनकी ध्वजा का लम्बा वस्त्र ऐसा जान पड़ता था मान्नो पीछे आनेवाली सेनाके लिये मार्ग ही सूचित कर रहा हो ।।१२६।। रथकी उद्धत गतिके क्षोभसे जिनके अंग अगमे पीड़ा उत्पन्न हो रही है ऐसे रथ पर सवार हुए अन्य राजा लोग बड़ी कठिनाईसे महाराज भरतके रथके समीप पहुच सके थे ।।१२७।। जो घुड़सवार लोग महाराज भरतके साथ ही शिबिरमे प्रवेश करना चाहते थे उन्होने बचे हुए मार्गको अपने उन्ही चलते हुए श्रेष्ठ घोड़ोसे बड़ी शीघुताके साथ तय किया था ॥१२८॥ जो राजभवनोंकी शोभाकी ओर भी हॅस रहे है ऐसे शिबिरके चारो ओर खड़े किये हुए रावटी तम्बू आदि डेराओंको महाराज भरतने दूरसे ही देखा ॥१२९॥ उन्होने चादीके खंभोंपर खड़े किये हुए बहुत बड़े बड़े कपड़ेके उन मण्डपोंको भी देखा था जो कि सज्जन पुरुषों के समान लोगोंका संताप दूर कर रहे थे ।।१३०।। क्या ये स्थलकमल है अथवा हसोंके समूह है इस प्रकार आशका कर लोग दूरसे ही उन तम्बुओके अग्रभागोंको देख रहे थे ॥१३१॥ सामन्त लोगोंकी ठहरनेकी जगहपर अनेक प्रकारकी रचना कर जो तम्बू वगैरह बनाये गये थे उन्हें भी महाराज भरतने सामनेसे देखा था ।।१३२।। तम्बुओंके चारों ओर जो कटीली

१ दिनाघिपे ट० । मध्याह्मसूर्ये । २ विविदे । ३ कुलवृद्धादिभिः । ४ मुख ल० । ५ अतिदूरं गतम् । ६ पीडा । ७ रथचक्रभूमणैः । ८ क्लमः ट० । श्रमः । ६ उद्धतम् । १० अदर्शयत् । ११ अघ्विन साधुभिः । १२ अतिक्रम्य प्रापत् । १३ प्रवेष्टुमिच्छवः । १४ सेनारचनायाः समन्तात् । १५ पटकुटघाग्राणि । 'दूष्यं स्थूलं पटकुटीगुणलयनिश्चेणिका तुल्या' इति वैजयन्ती । १६ कुटीभेदाः । १७ नानाप्रकारा । १८ ददर्शं ।

त्वशासाप्रतंतक्तपर्याणावि'परिण्क्ष्वान् । 'क्लन्यावाराव् बहिः कांश्यिव् यावासान् प्रभुरेक्षतः ॥१२४॥ 'वहिनिवेशिनत्यावीन् विशेषान् स विलोकयन् । प्रवेशे शिविरस्यास्य महाद्वारमयासवत् ॥१३४॥ तवतीत्य समं सैन्येः संगण्छन् किञ्चिवन्तरम् । महाव्यिसमिनिर्योषमाससाव विणक्पयन् ॥१३६॥ कृतोपक्षोममाबद्धतीरणं चित्रकेतनम् । विणिनिक्डरत्नार्यं स जगाहे विणक्पयन् ॥१३६॥ प्रत्यापणमसौ तत्र रत्नराशिक्षविनव । पश्यन् मेने निषीयत्तां प्रसिद्धपैव तथास्थितान् ॥१३६॥ समौवितकं स्कृद्धत्नं जनतोत्कित्काकृतम् । रया विणक्पयामभीषि योता इव ललक्षविरे ॥१३६॥ चलवश्वीयकल्लोलं : स्कृर्प्वात्त्रकारोहितः । राजमार्गोऽम्बुधेर्लालां महेभमकरैरधात् ॥१४०॥ राजन्यकेन संबद्धः समन्तावान् पालयम् । तवासौ विपणीमाणः सत्यं राजपयोऽभवत् ॥१४१॥ ततः पर्यन्तविन्यस्तरत्नासुरतोरजन् । रथकटपा परिक्षेपकृतवाह्यपरिच्छवन् ॥१४२॥ ग्रावध्यमानमश्वतिः हास्तिकेनातिदुर्गमम् । बहुनागवनं चित्रस्यानमण्डलम् ॥१४४॥ छत्रवण्डकृतच्छायं महोद्यानिव क्वचित् । क्वित्रसामन्तमण्डल्या रिवतास्थानमण्डलम् ॥१४४॥

बाड़ियां बनाई गई थीं उन्हें देखकर महाराज भरतने अपने निष्कण्टक राज्यमें ये ही कांटे हैं ऐसा माना था। भावार्थ-भरतके राज्यमें बाड़ीके कांटे छोड़कर और कोई कांटे अर्थात् शत्रु नहीं थे ।।१३३।। जहांपर वृक्षोंकी डालियोंके अग्र भागपर घोड़ोंके पलान आदि अनेक वस्तुएं टंगी हुई हैं और जो शिबिरके बाहिर बने हुए हैं ऐसे कितने ही डेरे महाराज भरतने देखे ।।१३४।। इस प्रकार शिबिरके बाहर बनी हुई अनेक प्रकारकी विशेष वस्तुओंको देखते हुए महाराज शिबिरमें प्रवेश करनेके लिये उसके बड़े दरवाजेपर जा पहुंचे ॥१३५॥ बड़े दरवाजेको उल्लंघन कर सैनिकोंके साथ कुछ दूर और गये तथा जिसमें समुद्रके समान गंभीर शब्द हो रहे है ऐसे बाजारमें वे जा पहुंचे ।।१३६।। जिसकी बहुत अच्छी सजावट की गई है जिसमें तोरण बंघे हुए हैं, अनेक प्रकारकी ध्वजाएं फहरा रही हैं और व्यापारी लोग जिसमें रत्नों का अर्घ लेकर खड़े हैं ऐसे उस बाजारमें महाराजने प्रवेश किया ।।१३७।। वहांपर प्रत्येक दूकानपर निधियोंके समान रत्नोंकी राशि देखते हुए महाराज भरतने माना था कि निधियों की संख्या प्रसिद्धि मात्रसे ही निश्चित की गई है । भावार्थ-प्रत्येक दूकानपर रत्नोंकी राशियां देखकर उन्होंने इस बातका निश्चय किया था कि निधियोंकी संख्या नौ है यह प्रसिद्धि मात्र है, वास्तवमें वे असंख्यात हैं ।।१३८।। जो मोतियोंसे सहित है, जिसमें अनेक रत्न देदीप्यमान हो रहे हैं और जो मनुष्योंके समूहरूपी लहरोंसे व्याप्त हो रहा है ऐसे उस बाजाररूपी समुद्र को रथोंने जहाजके समान पार किया था ।।१३९।। उस समय वह राजमार्ग चलते हुए घोड़ों के समुदायरूपी लहरोंसे, चमकती हुई तलवाररूपी मछलियोंसे और वड़े बड़े हाथीरूपी मगरों से ठीक समुद्रकी शोभा धारण कर रहा था ।।१४०।। उस समय वह बाजारका रास्ता महाराज के तम्बू तक चारों ओरसे अनेक राजकुमारोंसे भरा हुआ था इसलिये वास्तवमें राजमार्ग हो रहा था ।।१४१।। तदनन्तर जिसके समीप ही रत्नोंके देदीप्यमान तोरण लग रहे हैं, घेरकर रक्ले हुए रथोंके समूहसे जिसकी बाहरकी शोभा बढ़ रही है-जो घोड़ोंके समूहसे भरा हुआ है, हाथियों के समूहसे जिसके भीतर जाना कठिन है, जो हाथियों की बड़ी भारी सेनासे सुशोभित है, हाथियोंके बच्चे और हिथनियोंसे भी भरा हुआ है। अनेक छत्रोंके समृहकी छाया होनेसे

१ पत्ययनादिपरिकरान् । २ शिखरात् । ३ कटकाद् बिहः । ४ धृतरत्नार्धम् । ५ प्रमाणम् । ६ नवनिधिरूपेण स्थिताम् । तथास्थितान् ल० । ७ तरंगाकुलम् । ८ मत्स्यविशेषैः । ६ रथसम्ह्रपरिवेष्टेन कृतबाह्यपरिकरम् । १० ईषदसमाप्तनागवनम् । नागवनसदृशमिति यावत् । ११ सेवितम् ।

प्रविदाव्भित्व निर्यव्भिः ग्रपर्यन्तैनियोगिभिः । महाब्धेरिव कल्लोलैः तटमाविर्भवव्यवि ॥१४४॥ जनतोत्सारणव्यप्रमहावौवारपालकम् । कृतमञ्जगलनिर्धोषं वाग्वेव्येव कृतास्पवम् ॥१४६॥ चिरानुभूतमप्येवम् ग्रपूर्वमिव शोभया । नृपो नृपाञ्जगणं पद्यम् किमप्यासीत् सविस्मयः ॥१४७॥ निषयो यस्य पर्यन्ते मध्ये रत्नान्यनन्तशः । महतः शिविरस्यास्य विशेषं कोऽनुवर्णयेत् ॥१४॥

## शार्वुलविक्रीडतम्

स श्रीमानिति विश्वतः स्विशिविरं लक्ष्म्या निवासायितं पश्यभात्तभृतितिलङ्भ्य विशिष्ताः स्वर्गापहासिश्रियः । सम्भ्याम्यत्प्रतिहाररुद्धजनसासम्बाभमुत्केतनं प्राविक्षत् क्रुत्तसित्रवेशमिवरावात्मालयं श्रीपितः ।।१४६॥ तत्राविष्कृतमञ्जग्ले सुरसरिद्वीचीभुवा वायुना स्म्म्म्प्टाञ्जगणवेदिके विकिरता तापिष्छवः शीकरान् । शस्ते वास्तुनि विस्तृते स्थपितना सद्यः समृत्थापिते लक्ष्मीवान् सुखभावसन्निष्पितः प्राची दिशं निर्जयन् ॥१५०॥

जो कहींपर किसी वडे भारी बगीचाके समान जान पडता है और कही अनेक राजाओकी मण्डलीसे युक्त होनेके कारण सभामण्डपके समान मालूम होता है, जो प्रवेश करते हुए और बाहर निकलते हुए अनेक कर्मचारियोसे लहरोंसे शब्द करते हुए किसी महासागरके किनारेके समान जान पड़ता है । जहापर बडे बडे द्वारपाल लोग मनुष्योंकी भीडको दूर हटानेमे लगे हुए है, जहां अनेक प्रकारके मंगलमय शब्द हो रहे है और इसीलिये जो ऐसा जान पडता है मानो सरस्वती देवीने ही उसमे अपना निवास कर रखा हो तथा जो चिरकालसे अनुभूत होनेपर भी अपनी अनोखी शोभासे अपूर्वके समान मालुम हो रहा है ऐसे राजभवनके आगनको देखते हुए महाराज भरत भी कुछ कुछ आक्चर्यचिकत हो गये थे ।।१४२–१४७।। जिसैके चारों ओर निधियां रक्खी हुई है और बीचमे अनेक प्रकारके रत्न रखे हुए है ऐसे उस वड़े भारी शिबिर की विशेषताका कौन वर्णन कर सकता है ।।१४८।। इस प्रकार लक्ष्मीके निवासस्थानके समान स्शोभित अपने शिबिरको चारो ओरसे देखते हुए जो अत्यन्त सतुष्ट हो रहे है ऐसे लक्ष्मीपित श्रीमान् भरतने, चारों ओर दौडते हुए द्वारपालोंके द्वारा जिसमे मनष्योंकी भीड का उपद्रव दूर किया जा रहा है, जिसपर अनेक पताकाए फहरा रही है, और जिसमे अनेक प्रकारकी रचना की गई है ऐसे अपने तम्बमे शीघृ ही प्रवेश किया ॥१४९॥ जिसमे मगल-द्रव्य रखे हुए है, गङ्गा नदीकी लहरोसे उत्पन्न हुए तथा संतापको दूर करनेवाली जलकी ब्दोंको बरसाते हुए वायसे जिसके आंगनकी वेदी साफ की गई है, जो प्रशंसनीय है, विस्तृत है तथा स्थपति (शिलावट) रत्नके द्वारा बहुत शीघृ खड़ा किया गया है, बनाया गया है ऐसे तंब्में पूर्व दिशाको जीतनेवाले, निधियोंके स्वामी श्रीमान् भरतने सुखपूर्वक निवास किया

१ रथ्या । 'रथ्या प्रतोली विशिखा' इत्यमरः । २ विहितसम्यग्रचनम् । ३ भरतेष्वरः । ४ सम्माजित । ५ गृहे । ६ पूर्वाम् ।

राज्ञामावसथेषु शान्तजनताक्षोभेषु पीताम्भसाम्
ग्रद्भवानां पटमण्डपेषु निवहे स्वैरं तृणग्रासिनि ।
गङ्गातीरसरोवगाहिनि बनेष्वालानिते हास्तिके
जिष्णोस्तत्कटकं चिरादिव कृतावासं तदा लक्ष्यते ॥१५१।
तत्रासीनमुपायनैः कृलधनैः कन्याप्रदानादिभिः
प्राच्या मण्डलभूभुजः समुचितराराषयन् साधनैः ।
संरुद्धाः प्रविहाय मानमपरे प्राणिशिषुश्चिकणं
दूरादानतमौलयो जिनमिव प्राज्योदयं नाकिनः ॥१५२॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भरतराजविजयप्रयाणवर्णनं नाम सप्तविक्षतितमं पर्व ॥

॥१५०॥ जिस समय राजाओं के तम्बुओं मं मनुष्यों की भीड़ का क्षोभ शान्त हो गया था, घोड़ों के समूह जल पीकर कपड़े के बने हुए मण्डपों में अपने इच्छानुसार घास खाने लगे थे, और हाथियों के समूह गङ्गा नदी के किनारे के सरोवरों में अवगाहन कराकर—स्नान कराकर-वनों में बांध दिये गये थे उस समय विजयी महाराज भरतकी वह सेना ऐसी जान पड़ती थी मानो चिर काल से ही वहां रह रहो हो ॥१५१॥ जिस प्रकार श्रेष्ठ मिहमाको धारण करनेवाले तथा समवसरण सभामें विराजमान जिनेन्द्रदेवको देव लोग आराधना करते हैं उसी प्रकार श्रेष्ठ वैभवको धारण करनेवाले तथा उस मण्डपमें बैठे हुए महाराज भरतको पूर्वदिशाके राजाओंने अपनी कुल-परम्परासे आया हुआ धन भेंटमें देकर, कन्याएं प्रदान कर तथा और भी अनेक योग्य वस्तुएं देकर उनकी आराधना-सेवा की थी। इसी प्रकार उनकी सेनाक द्वारा रोके हुए अन्य कितने ही राजाओंने अहंकार छोड़ कर दूरसे ही मस्तक भुकाकर चक्रवर्तीके लिये प्रणाम किया था॥१५२॥

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्य-प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराणसंग्रहके भाषानुवादमें भरतराजका राजाओंकी विजयके लिये प्रयाण करना इस बातका वर्णन करनेवाला सत्ताईसवां पर्व समाप्त हुआ ।

१ सेनाभिः । २ परिवृताः । ३ नमस्कुर्वन्ति स्म । ४ प्रचुराभ्युदयम् ।

# अष्टाविंशतितमं पर्व

श्रयाग्येद्युदिनारम्भे कृतप्राभातिकिष्ठियः । प्रयाणमकरोज्वकी चक्ररत्नानुमार्गतः ।।१॥ श्रम्भव्याग्येद्युदिनारम्भे कृतप्राभातिकिष्ठियः । प्रयाणमकरोज्वकी चक्ररत्नानुमार्गतः ।।१॥ श्रम्भव्यं चक्रमाक्षान्तपरचक्रेपराक्रमम् । वण्डश्च वण्डितारातिः द्वयमस्यं पुरोऽभवत् ।।२॥ रक्ष्यं वेवसहस्रेण चक्रं वण्डश्च तावृशः । जयाङ्गामिवमेवास्य द्वयं शेषः परिच्छदः ॥३॥ विजयपर्वतम् ॥४॥ प्राची दिशमयो जेतुम् प्रापयोषेस्तमुद्यतम् । नूनं स्तम्बरमञ्याजाव् ऊहे विजयपर्वतः ॥४॥ प्राची दिशमयो जेतुम् श्रापयोषेस्तमुद्यतम् । नूनं स्तम्बरमञ्याजाव् ऊहे विजयपर्वतः ॥॥॥ स्तरेभं श्रार्थो जयक्ष्र्ञज्ञस् । स रेजे वीष्तमुक्तुः सुरेभं सुरराडिव ॥६॥ सितातपत्रमस्योच्चः विधृतं श्रियमावषे । यशसां प्रसवागारमिव स्तव्याजजृम्भितम् ॥७॥ लक्ष्मीप्रहासविशवा चामराली समन्ततः । व्यथूयतास्य विध्वस्ततापा ज्योस्त्वे शारवी ॥॥॥ जयद्विरवमाक्ष्वे ज्वलज्जेत्रास्त्रभासुरः । जयलक्ष्मीकटाक्षाणाम् श्रगमत् स शराख्यताम् ॥ ॥॥ महामुकुटबद्धानां सहस्राणि समन्ततः । तमनुप्रचलन्ति सम सुराधिपमिवामराः ॥१०॥

अथानन्तर-दूसरे दिन सवेरा होते ही जो प्रात कालके समय करने योग्य समस्त कियाए कर चुके है ऐसे चक्रवर्ती भरतने चक्ररत्नके पीछे पीछे प्रस्थान किया ।।१।। शत्रु-समूह के पराक्रमको नष्ट करनेवाला तथा स्वय दूसरोंके द्वारा उल्लघन न करने योग्य चक्ररत्न और शत्रुओको दण्डित करनेवाला दण्डरत्न, ये दोनों ही रत्न चक्रवर्तीकी सेनाके आगे आगे रहते थे ।।२।। चक्ररत्न एक हजार देवोके द्वारा रक्षित था और दण्डरत्न भी इतने ही देवोके द्वारा रक्षित था। वास्तवमे चक्रवर्तीकी विजयके कारण ये दो ही थे, शेप सामग्री तो केवल शोभा के लिये थी ।।३।। अवकी बार चक्रवर्तीने, जिसका झरीर विजयार्घ पर्वतके साथ स्पर्धा कर रहा है ऐसे विजयपर्वत नामके पूज्य हाथीपर सवार होकर प्रस्थान किया था ।।४।। उस समय ऐसा मालूम होता था मानो समुद्र पर्यन्त पूर्व दिशाको जीतनेके लिये उद्यत हुए महाराज भरतको उस हाथीके छलसे विजयार्घ पर्वत ही धारण कर रहा हो ।।५।। जिस प्रकार देदीप्य-मान मुकुटको धारण करनेवाला इन्द्र ऐरावत हाथीपर चढ़ा हुआ सुशोभित हीना है उसी प्रकार देदीप्यमान मुकुटको धारण करनेवाला भरत शरद् ऋतुके वादलोंके समान सफेद और देवो के द्वारा दिये हुए उस विजयपर्वत हाथीपर चढ़ा हुआ स्कोभित हो रहा था ॥६॥ भरतेस्वर के ऊपर लगा हुआ सफेद छत्र ऐसी शोभा धारण कर रहा था मानो छत्रके वहानेसे यशकी उत्पत्ति का स्थान ही हो।।।।। लक्ष्मीके हास्यके समान निर्मल और शरद्ऋतुकी चादनीके समान संतापको नष्ट करनेवाली चमरोकी पक्ति महाराज भरतके चारों ओर ढुलाई जा रही थी ।।८।। विजय नामके हाथी पर आरूढ़ हुए और विजय प्राप्त करानेवाले प्रकाशमान अस्त्रोसे देदीप्यमान होनेवाले भरतेश्वर जयलक्ष्मीके कटाक्षोंके लक्ष्य बन रहे थे । भावार्थ–उनकी ओर विजय-लक्ष्मी देख रही थी ॥९॥ जिस प्रकार देव लोग इन्द्रके पीछे पीछे चलते है उसी प्रकार हजारों मुकुटबद्ध बड़े बड़े राजा लोग चारों ओर भरत महाराजके पीछे पीछे चल रहे थे।।१०॥

१ अनुगमनात् । २ अरिनिकर । परराष्ट्र वा । ३ चिक्रण । ४ परिकर । ५ विजयार्ध-गिरिणा स्पर्धमानदेहम् । ६ पूजोपेतगजम् । ७ ननु ल० । ८ धरित स्म । ६ विजयार्धगिरिः । १० सुशब्दम् । ११ ऐरावतम् । १२ क्षत्रव्याज । १३ लक्ष्यताम् । 'लक्ष लक्ष्य शरव्य च' इत्यभिधानात् । १४ अपरिमिता इत्यर्थ ।

दूरमद्य प्रयातव्यं निवेष्टव्यमुपार्णवस्<sup>र</sup> । <sup>२</sup>त्वरध्वमिति सेनान्यः सैनिकानुदितिष्ठयन् ॥११॥ त्वयंतां प्रस्थितो देवो दवीयद्व<sup>३</sup> प्रयाणकम् । बलाधिकारिणामित्यं वचो बलमचुकुमत् ॥१२॥ प्रद्यासिन्धु<sup>४</sup> प्रयातव्यं गङ्गगाद्वारे निवेदानम् । <sup>४</sup>संश्रांच्यो मांगधोऽद्यैव विलङ्ख्य पयसां निधिम् ॥१३॥ समुद्रमद्य परयामः समुद्रङ्गतरङ्गकम् । <sup>४</sup>समुद्रं लङ्कतेऽद्यैव समुद्रं ज्ञासनं विभोः ॥१४॥ ग्रन्योन्यस्येति सञ्जल्यैः सम्प्रांस्थिवतः सैनिकाः । प्रयाणभेरीप्रध्वानः तदोद्यन् द्या<sup>१०</sup>मिषध्वनत्<sup>११</sup> ॥१४॥ ततः प्रचलिता सेना सानुगङ्गां वृतायितः । मिमानेव तदायामं पप्रथे प्रधितध्वनिः ॥१६॥ सचामरा चलद्धंतां सबलाकां<sup>१२</sup> पताकिनी<sup>१३</sup> । श्रन्वियायं चमूर्गङ्गा सतुरङ्गा तरङ्गिणीम्<sup>१४</sup> ॥१७॥ राजहंसैः कृताध्यासा क्वविद्यपस्थलक्गतिः । चमूर्राक्यं प्रति प्रायात्<sup>१३</sup> सा द्वितीयेव जाह्नवी ॥१६॥ <sup>१५</sup>विपरीतामतद्वस्तिः<sup>१९</sup> निम्नगा<sup>१८</sup>मुन्नतस्थितः । त्रिमार्गगां व्यजेष्टासौ पृतना बहुमार्गगा ॥१६॥

'आज बहुत दूर जाना है और समुद्रके समीप ही ठहरना है इसिलये जल्दी करो' इस प्रकार सेना-्पति लोग सैनिकोंको जल्दी जल्दी उठा रहे थे ।।११।। 'अरे जल्दी करो, महाराज प्रस्थान कर गये, और आजका पड़ाव बहुत दूर हैं' इस प्रकार सेनापितयोंके वचन सेनाको क्षोभित कर रहे थे ।।१२।। 'आज समुद्र तक चलना है, गङ्गाके द्वारपर ठहरना है और आज ही समुद्रको उल्लं-घन कर मागधदेवको वश करना है ।।१३।। आज हम लोग, जिसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं ऐसे समुद्रको देखेंगे और आज ही समुद्रको उल्लंघन करनेके लिये महाराजकी मुहर सहित आज्ञा है' ।।१४।। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए सैनिकोंने प्रस्थान किया, उस समय प्रयाण-कालमें बजनेवाले नगाड़ोंके उठे हुए शब्दने आकाशको शब्दायमान कर दिया था ।।१५।। तदनन्तर, जिसका शब्द सब ओर फैल रहा है ऐसी वह सेना गङ्गा नदीके किनारे किनारे लम्बी होकर इस प्रकार चलने लगी मानो उसकी लम्बाईका नाप करती हुई ही चल रही हो ।।१६।। उस समय वह सेना ठीक गङ्गा नदीका अनुकरण कर रही थी क्योंकि जिस प्रकार गङ्गा नदीमें हंस चलते हैं उसी प्रकार उस सेनामें चमर ढुलाये जा रहे थे, जिस प्रकार गङ्गा नदीमें बगुला उड़ा करते हैं उसी प्रकार उस सेनामें ध्वजाएं फहराई जा रही थीं और जिस प्रकार गङ्गा नदीमें अनेक तरङ्ग उठा करते हैं उसी प्रकार उस सेनामें अनेक घोड़े उछल रहे थे ।।१७।। वह सेना समुद्रकी ओर इस प्रकार जा रही थी मानो दूसरी गङ्गा नदी ही जा रही हो क्योंकि जिस प्रकार गङ्गा नदीमें राजहंस निवास करते हैं उसी प्रकार उस सेनामें भी राजहंस अर्थात् श्रेष्ठ राजा लोग निवास कर रहे थे और जिस प्रकार गङ्गा नदीकी गति कहीं भी स्खलित नहीं होती उसी प्रकार उस सेनाकी गित भी कहीं स्खलित नहीं हो रही थी।।१८।। अथवा उस सेनाने गङ्गा नदीको जीत लिया था क्योंकि गङ्गा नदी विपरीत अर्थात् उल्टी प्रवृत्ति करने-वाली थी (पक्षमें वि-परीत -पक्षियोंमे व्याप्त थी) परन्तु सेना विपरीत नहीं थी अर्थात् सदा चक्रवर्तीके आज्ञानुसार ही काम करती थी, गङ्गा नदी निम्नगा अर्थात् नीच पूरुपको प्राप्त होनेवाली थी (पक्षमें ढालू स्थानकी ओर बहनेवाली थी) परन्तु सेना उसके विरुद्ध उन्नतगा अर्थात् उन्नत पुरुष-चन्नवर्तीको प्राप्त होनेवाली थी और इसी प्रकार गङ्गा त्रिमार्गगा अर्थात् तीन मार्गोसे गमन करनेवाली थी (पक्षमें त्रिमार्गगा, यह गंगाका एक नाम है) परन्तू

१ अर्णवसमीपे । २ वेगं कुरुध्वम् । ३ दूरतरम् । ४ आ समुद्रम् । ५ साधनीयः । संसाध्यो इ०, अ०, द०, ल० । ६ उच्चैश्चलद्वीचिकम् । ७ समुद्रलङ्कघनेऽद्येव ल०, द०, इ० । ६ मुद्रया सहितम् । ६ गन्तुमुपकान्तवन्तः । १० खम् । ११ ध्विनमकारयत् । १२ विसकिष्ठिकासहितम् । १३ सपताकावती । १४ तरङ्गवतीम् । १५ अगच्छत् । १६ पक्षिभिः पित्वृताम् । प्रतिकूलामिति ध्विनः । १७ विपरीत-वित्तर्यर्थः । १६ नीचपथगामिति ध्विनः ।

स्रनुगङ्गगातटं यान्ती ध्वजिनी सा ध्वजांशुकैः । वनरेणुभिराकीणं सम्ममार्खेव लाङगणम् ॥२०॥ वृविवाहा महाप्राहाः सैत्यान्युत्तेवरन्तरे । गङ्गानुगा 'धुनीवंद्धाः बहुराजकुलस्थितीः ॥२१॥ मार्गे 'बहुविधान् देशान् सरितः पर्वतानिष । 'वनधीन् वनदुर्गीण लनीरप्यत्यगात् प्रभुः ॥२२॥ स्रागेण्यदेध्वरण्येषु दृशं व्यापारयन् विभुः । भूमिन्छि दिष्यानाय क्षणं यत्निवातनीत् ॥२३॥ पथि प्रणेमुरागत्य सम्भ्रान्ता मण्डलाधिषाः । दण्डोपनतवृत्तस्य विषयोऽयमिर्ति प्रभुम् ॥२४॥ सं चकं धेहि राजेन्त्र सधुर राजा सार्ये । सम्जल्य इति नास्यातीव् स्रयत्नावनतिहणः ॥२४॥ प्रतियोद्धम्यानस्तरं राजन्त्र सपुर राजा जिन्नमार्थः । तत्यवं प्रणातिव्याजात् समौतिभिरतादयन् ॥२६॥ राज्यस्वरित्वकृत् भूपरागान् रम्जनम् । स्वचक इव सोऽथस्य महतां वित्रमीहितम् ॥२७॥

सेना अनेक मार्गीसे गमन करनेवाली थी।।१९॥ गङ्गा नदीके किनारे किनारे जाती हुई वह सेना अपनी फहराती हुईं ध्वजाओंसे ऐसी जान पडती थी मानो वनकी घृलिसे भरे हुए आकाशरूपी आंगनको ध्वजाओके वस्त्रीसे साफ ही कर रही हो ॥२०॥ महाराज भरतकी सेनाओंने उत्तरकी ओर बहनेवाली तथा आनेवाली जिन अन्य अनेक नदियों और सेनाओको पार किया था वे परस्परमे एक दूसरेके अनुरूप थी अर्थात् नदिया सेनाओंके समान थी और सेनाए नदियोंके समान थो, क्योंकि जिस प्रकार नदियां दुर्विगाह्य अर्थात् कठिनतासे प्रवेश करने योग्य होती है उसी प्रकार सेनाएँ भी कठिनताके प्रवेश करने योग्य होती है, जिस प्रकार निदयां महाग्राह अर्थात् बडे बडे मगरमच्छोंसे सिहत होती है उसी प्रकार सेनाए भी महाग्राह अर्थात् बडे भारी आग्रहसे सहित होती है, और जिस प्रकार नदिया बहुराज कुँलस्थिति अर्थात् (बहुराज कुल स्थिति) अनेक राजाओं की पृथिवीको ग्रहण करनेवाली स्थितिसे सहित होती है उसी प्रकार सेनाए भी बहराज कुलस्थित अर्थात् अनेक राजवशोंकी स्थितिसे सहित होती है ।।२१।। धनवान् महाराज भरत मार्गमे पडते हुए अनेक देश, नदिया, पर्वत, वन, किले और खान आदि सबको उल्लघन करते हुए आगे चले जा रहे थे ॥२२॥ गाय आदि जानवरो के सचारसे रहित वनोमे दृष्टि डालते हुए भरतेश्वर ऐसे जान पडते थे मानो पृथिवीके छिद्रो राजा जिसे दण्ड रत्न प्राप्त होता है यह देश उसीका होता है इस निञ्चयसे आकर महाराज को ढकनेके लिये क्षणभर प्रयत्न ही कर रहे हो ।।२३।। मार्गमे घवडाये हुए अनेक मण्डलेश्वर राजा भरतको प्रणाम कर रहे थे।।२४॥ मार्गमे महाराज भरतेश्वरके समस्त शत्रु बिना प्रयत्नके ही नम्रीभृत होते जाते थे इसलिये उन्हें कभी यह शब्द नहीं कहने पडते थे कि है राजेन्द्र, आप चकरत्न धारण कीजिये और हे सारथे, तुम रथ चलाओ ।।२५।। जीतनेकी इच्छा करनेवाले अन्य कितने ही राजा लोग युद्धमे भरतेश्वरसे लडनेके लिये समर्थ नहीं हो सके थे इसलिये नमस्कार के बहाने अपने मुकुटोंसे ही उनके पैरोंकी ताड़ना कर रहे थे।।२६॥ महाराज भरत जिस प्रकार अपने राज्यमे विभुत्व अर्थात् ऐश्वर्य धारण करते थे उसी प्रकार शत्रुओके राज्यो में भी विभुत्व अर्थात् पृथिवीका अभाव ध्वारण करते थे-उनकी भूमि छीन लेते थे, (विगत भूर्येषां तेषां भावः विभुत्वम् ) और जिस प्रकार अपने राज्यमे भूप-रागान्रंजन अर्थात्

१ महानका, पक्षे महास्वीकाराः। २ नदी । ३ राजकुलस्थिते समा । ४ बहुसम्यान् । बहुस्थितान् ल०, ६० । बहुतिथान् ट० । ५ सरोवरान् । धनवान् ल०, प०, ६० । बलवान् अ०, स० । ६ अगम्येषु । ७ भूगर्ताच्छादनाय । ६ दण्डेन प्राप्ता वृत्तिर्यस्य सस्तस्य । ६ प्रणाम । १० प्रसिद्धस्त्वम् । ११ धारय । १२ यानमुखम् । 'धू स्त्री क्लीवे यानमुखम्' इत्यभिषानात् । १३ प्रेरय, 'अज प्रेरणे च' । १४ युद्धेषु । प्रधनेषु ल०, द०, ६०, प०, स०, अ० । १५ प्रभुत्वम्, व्यापित्व च । १६ स्वराष्ट्रपक्षे भूपानामनुरागरञ्जनम् । अरिराष्ट्रपक्षे भूवः परागरञ्जनम् ।

सन्ध्याविविषये नास्य समकको हि पायिवः । वाड्गुण्यमत एवास्मिन् चरितार्थं मभूत् प्रभौ ।।२६॥ प्रतिराष्ट्रमुपानीतप्राभृतान् विषयाधिपान् । सम्भावयन् प्रसावेन सोऽत्यगाद् विषयान् बहून् ॥२६॥ नास्त्रे व्यापारितो हस्तो मौर्वी धनुषि नापिता । केवलं प्रभु शक्त्येव प्राची विश्विजताऽमुना ॥३०॥ गोकुलानामुपान्तेषु सोऽपत्थय् युववल्लवान् । वनवल्लीभिराबद्धजूटकान् गोऽभिरक्षिणः ॥३१॥ मन्याकर्षश्रमोद्भूतस्वेवविद्युचिताननाः । मध्नतीः सकुचोत्कम्मं सलील विश्विकतर्तनः ॥३२॥ मन्यरज्जुसमाकृष्टिकलान्तवाहः । ३२॥ मन्यरज्जुसमाकृष्टिकलान्तवाहः । इत्यवाद्यक्षाः । स्रस्तस्तनांशुका लक्ष्यत्रिवलीभक्षगु ।३२॥ कृष्याभिघातोच्चिलतस्यल १ गोरसिवन्द्यनः । विरलेरङगसंलग्नः शोभां कामिप पुष्णतीः ॥३४॥ मन्यारवानुसारेण किञ्चिवारव्यक्षमन्यनः । यस्तर्यक्षरीवन्धाः कामस्येव पताकिकाः ॥३४॥ । १ विरलेरङगसंलय्वः । प्रभुगीपवधः पश्यन् किमप्यासीत् समुत्सुकः ॥३६॥ वन् वनगक्षेजुं छरे प्रभुमेनं वनचराः । वन्तैर्वनकरीन्द्राणाम् स्रवाक्षः सह मौक्तिकः ॥३७॥

राजाओं के प्रेमपूर्ण अनुरागको धारण करते थे उसी प्रकार शत्रुओं के राज्यों में भी भू-परागा-नुरंजन अर्थात् पथिवीकी धूलिसे अनुरंजन धारण करते थे, शत्रुओंको धूलिमें मिला देते थे, सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुयोंकी चेष्टाएं आइचर्य करनेवाली होती ही हैं ॥२७॥ संधि आदि गुणोंके विषयमें कौई भी राजा महाराज भरतके वराबर नहीं था इसलिये सिन्ध आदि छहों गुण उन्हींमें चरितार्थ हुए थे। भावार्थ-कोई भी राजा इनके विरुद्ध नहीं था इसिलये इन्हें किसीसे सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और आश्रय नहीं करने पड़ते थे ॥२८॥ प्रत्येक देशमें र्भेंट लेकर आये हुए वहांके राजाओंका वड़ी प्रसन्नतासे आदर-सत्कार करते हुए महाराज भरत बहुतसे देशोंको उल्लंघन कर आगे बढते जाते थे ॥२९॥ भरतेश्वरने न तो कभी तलवारपर अपना हाथ लगाया था और न कभी डोरी ही धनुषपर चढ़ाई थी । उन्होंने केवल अपनी प्रभुत्वशक्तिसे ही पूर्व दिशाको जीत लिया था ॥३०॥ उन्होंने गोकुलोंके समीप ही गायोंकी रक्षा करनेवाले तथा वनकी लताओंसे जिन्होंने अपने शिरके बालोंका जुडा बांध रखा है ऐसे तरुण ग्वाला देखे ।।३१।। कढ़नियोंके खींचनेके परिश्रमसे उत्पन्न हुए पसीनेकी ब्दोंसे जिनके मुख व्याप्त हो रहे हैं, जो लीलापूर्वक नितम्बोंको नचा नचा कर स्तनोंको हिलाती हुई दही मथ रही हैं, कढ़नियोंके खींचनेसे जिनकी भ्जाएं थक गई हैं, जिनके सब वस्त्र ढीले पड गये हैं, जिनके स्तनोंपरका वस्त्र भी नीचेकी ओर खिसक गया है, जिनके कृश उदरमें त्रिवली की रेखाएं साफ साफ दिख रही हैं, रई (फूल) के आघातसे उछल उछलकर शरीरमें जहाँ तहाँ लगी हुई दहीकी बड़ी बड़ी बुंदोंसे जो एक प्रकारकी विचित्र शोभाको पुष्ट कर रही हैं, मन्थन से होनेवाले शब्दोंके साथ साथ ही जिन्होंने कुछ गाना भी प्रारम्भ किया है, जिनके केशपाश का बन्धन खुल गया है और इसीलिये जो कामदेवकी पताकाओं के समान जान पड़ती है, तथा गोशालाके आंगनोंमें अपने इच्छानुसार वार्तालाप करती हुई जिन्होंने दहीका मथना प्रारम्भ किया है ऐसी ग्वालाओंकी स्त्रियोंको देखते हुए महाराज भरतेश्वर कुछ उत्कण्ठित हो उठे थे ।।३२–३६।। जंगली हाथियोंसे भरे हुए वनमें रहनेवाले भील लोगोंने जंगली हाथियोंके दांत और मोती भेंट कर महाराजके दर्शन किये थे।।३७।। जिनका शरीर श्याम है जिनके

१ सिन्धिविग्रहयानासनद्वैधाश्रयानां विषये। २ समानप्रतिपत्तिकः। ३ सन्ध्यादिगुणसमूहः। ४ कृतकृत्यम् । ५ प्रभोः स०, अ०, द० । ६ नासौ ल०, द०, इ० । ७ तरुणगोपालान् । 'गोपे गोपालगोसंख्या-गोदुगाभीरवल्लवाः' इत्यभिधानात् । ६ केशपाशान् । ६ मथनं कुर्वतीः । १० नितम्ब । 'त्रिका कूपस्य वे-मौ स्यात् त्रिकं पृष्ठधरे त्रये' इत्यभिधानात् । ११ समाकर्षणग्लाना । १२ मनोज्ञ । १३ मथन । १४ स्वरविश्रवण । १५ गोस्थान । 'गोष्ठं गोस्थानकम्' इत्यभिधानात् । १६ मिथो भाषणैः । १७ सेविते ।

शरीरपर अभी रोमराजी प्रकट नहीं हुई हैं, उदर भी जिनका कृश हैं, वस्त्रके समान धारण किये हुए चचल पत्तोंसे जिनके शरीरका सवरण प्रकट हो रहा है, चमरी गायके बालोंसे बंधे हुए केशपाशोसे जो बहुत ही सन्दर जान पड़ती है, गुजाफ्लोसे बनी हुई मालाओंको जिन्होने अपना कण्ठहार वनाया है, कस्तूरी मृगके बैठनेसे सगन्धित हुई मिट्टीको आभृपण बनाने की इच्छासे जो वनके किसी एक प्रदेशमे इकट्ठी कर रही है, जिनका आकार वास्तवमे सुन्दर है और जो सेनाके देखनेसे विस्मिन हो रही है ऐसी भीलोकी कन्याओंको भरत**ने दूरसे ही देखा** था ।।३८-४१।। किनने ही म्लेच्छ राजाओने चमरी गायके वाल और कितने ही ने कस्तूरी-मृगकी नाभि भेट कर भरतके दर्जन किये थे ।।४२।। वहापर सेनापतिने चकवर्तीकी आज्ञा प्राप्त कर अन्तपालोंके लाखो किले अपने वश किये । ।।४३।। अन्तपालोने अपूर्व अपूर्व रत्नों के समूह तथा सोना चादी आदि उत्तम धन भेट कर भरतेश्वरको प्रणाम किया तथा उसकी आज्ञा स्वीकार की ।।४४।। तदनन्तर सेनाके साथ साथ बहुत कुछ दूर मार्गको व्यतीत कर वे गङ्गाद्वारको प्राप्त हुए और उसके बाद ही अपने समान अल्घनीय समुद्रको प्राप्त हुए ।।४५।। उन्होंने समुद्रके समीप ही, समुद्रसे वाहर उछल उछल कर गहरे स्थानमे इकट्ठे हुए द्वीप सम्बन्धी उस जलको देखा जो कि समुद्रके निष्यन्दके समान मालूम होता था अथवा समुद्रके जलके समान ही निश्चल-स्थायी था अर्थात् उपसमुद्रको देखा, समुद्रका जो जल उछल उछलकर समुद्रके समीप ही द्वीपके किसी गहरे स्थानमे इकट्ठा होता जाता है वही उपसमुद्र कहलाता है। उप-समुद्र द्वीपके भीतर होता है इसलिये उसका जल द्वैप्य कहलाता है। उपसमुद्रका जल ऐसा जान पडता था मानो समुद्रका स्वेद ही इकट्ठा हो गया हो ॥४६॥ कर्मभूमिरूप युगके प्रारम्भ मे जो वर्षा हुई थी तवसे लेकर कालके प्रभावसे बढ़ता हुआ वही जल द्वीपके अन्त भाग तक पहुच गया था ।।४७।। जो जल समुद्रसे उछल उछलकर द्वीपमे आया था वह अलंघनीय था, बहुत गहरा था और उसने द्वीपके सब समीपवर्ती भागको घेर लिया था इसलिये वही उप-समुद्र कहलाने लगा था ।।४८।। उस उपसमुद्रको देखते हुए भरतने सुखकर मार्गसे जाकर

१ अभ्यन्तरप्रदेशा. । २ गुञ्जारचित । ३ अनुपाधि । ४ व्याध । ४ कार्पासश्रीखण्डादि । ६ अपूजयन् । ७ समुद्रस्य बहिः । ५ द्वीपसम्बन्धि । ६ अगाधभावप्राप्तम् । १० प्रस्रवणम् । ११ सामर्थ्यत । १२ अत्यन्तमहत्त्वात् । १३ उत्कटम् । १४ सुखपथेन ल० । सुलपथेन इ०, ल० । 'सुखेन लायते गृह्यते इति सुल' इति 'इ' टिप्पण्याम् । १४ वेद्यन्तभागे ल० ।

वेविकातोरणद्वारमस्ति 'तत्रोण्छितं महत् । शनैस्तेन' प्रविश्वान्तवंणं सैन्यं न्यविक्षत ॥५०॥ तत्र वास्तु' वशावस्य किञ्चित्सक्षकृषिता यतः । स्कन्धावारिनवेशोऽभूव् मलकृष्यव्यूहिवस्तृतिः' ॥५१॥ नन्वनप्रतिमे' तिस्मन् वने रुद्धातपाक्षिण्ये । गङ्गगशीतानिलस्पर्शेः तव्वलं सुस्त्रमावसत् ॥५२॥ तिस्मन् पौरुवस्य हेविक्षे क्रियाम् ॥५३॥ 'म्राध्यासितज्ञेत्रास्त्रः स त्रिरात्रमुपोषिवान् । मन्त्रानुस्मृतिपूतात्मा शुक्तिस्पोपगः श्रुच्धः ॥५४॥ साय'प्रातिकिनःशेवकरणीये समाहितः । पुरोषोऽधिष्ठितां पूजां स व्यधात् परमेष्ठिनाम् ॥५४॥ सेनान्यं बलरक्षायं नियोज्य विधिवव् विभुः । प्रतस्ये धृतविव्यास्त्रो जिगीषुर्लवणास्वुधिम् ॥५६॥ प्रतियहा'प्यताराविचिन्ता अभास्य चेतिस । 'र्वविलिलङ्गविष्योरिक्षम् सहो'र स्थयं महात्मनाम् ॥५७॥ प्रतियहा'प्यताराविचिन्ता अभास्य चेतिस । र्वविलिलङ्गविष्योरिक्षम् स्रहो'र स्थयं महात्मनाम् ॥५७॥ प्रतियहा'प्यताराविचिन्ता अभास्य चेतिस । र्वविलिलङ्गविषयोरिक्षम् स्रहो'र स्थयं महात्मनाम् ॥५८॥ प्रतियहाप्य प्रोच्चेः चलच्चकाङ्ककेतनम् । योजितं वाजिभिविव्यः जलस्थलविलिङ्गिभः ॥५८॥ स्वित्रस्यामरयं प्रोच्चेः चलच्चकाङ्ककेतनम् । तमूहर्जवना'र वाहा विष्य'स्वयेष्ट्रचोविताः ॥५६॥ ततोऽस्मं वत्तपुष्याशीः पुरोषा 'प्रधृतमङ्गलः । स्वं वेव विजयस्वित स इमामृचमापठत् ॥६०॥

गङ्गाके उपवनकी वेदीके अन्तभागमें सेनाका प्रवेश कराया ॥४९॥ वहां वेदिकामें एक बड़ा भारी तोरणद्वार है जो कि उत्तर द्वार कहलाता है, उसी द्वारसे धीरे धीरे प्रवेश कर वनके भीतर सेनाको ठहराया ॥५०॥ वहां चक्रवर्तीके शिविरकी जो रचना हुई थी उसकी, उस क्षेत्रके अनुसार, लम्बाई तो अधिक थी परन्तु चौड़ाई कुछ कम थी और उसकी सेनाके विस्तार को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता था ।।५१।। जो नन्दन वनके समान है तथा जिसके वृक्ष सुर्य के आतापको रोकनेवाले हैं ऐसे उस वनमें भरतकी वह सेना गङ्गा नदीके शीतल वायुके स्पर्शसे सुखपूर्वक निवास करती थी ।।५२।। यद्यपि मागध देवको वश करना यह कार्य पौरुष-साध्य है अर्थात् पुरुषार्थसे ही सिद्ध हो सकता है तथापि उसमें दैवकी प्रमाणता मानकर लवण समुद्रको जीतनेके लिये तत्पर हुए भरत महाराजने भगवान् अरहन्त देवके आराधन करनेका विचार किया ।।५३।। जिसने मन्त्र तन्त्रोंसे विजयके शस्त्रोंका संस्कार किया है, तीन दिन उपवास किया है, मन्त्रके स्मरणसे जिसका आत्मा पवित्र है, जो पवित्र शय्यापर बैठा हुआ है, स्वयं पिवत्र है, सायंकाल और प्रातःकालकी समस्त क्रियाओंमें सावधान है और पुरोहित जिसके समीप बैठा है ऐसे उन भरतने पञ्च परमेष्ठीकी पूजा की ।।५४–५५।। भरतने विधि-पूर्वक सेनाकी रक्षाके लिये सेनापितको नियुक्त किया और स्वयं दिव्य अस्त्र धारण कर लवण समुद्रको जीतनेकी इच्छासे प्रस्थान किया ॥५६॥ समुद्रको उल्लंघन करनेकी इच्छा करने वाले भरतके चित्तमें यह भी चिन्ता नहीं हुई थी कि क्या क्या साथ लेना चाहिये और क्या-क्या यहां छोड़ देना चाहिये सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंका धैर्य ही आश्चर्यजनक होता है ॥५७॥ जो देवोपनीत अस्त्र-शस्त्रोंसे भरा हुआ है और जिसमें जल स्थल दोनोंपर समान रूपसे चलनेवाले दिव्य घोड़े जुते हुए हैं ऐसे अजितंजय नामके रथपर भरतेश्वर आरूढ हुए ।।५८।। जो पत्तोंके समान हरितवर्ण है, जिसपर बहुत ऊंचे चक्रके आकारसे चिहिनत ध्वजा फहरा रही है और जो दिव्य सारथिके द्वारा प्रेरित है–हांका जा रहा है–ऐसे उस रथको वेग-शाली घोड़े ले जा रहे थे ।।५९।। तदनन्तर हे देव, आपकी जय हो इस प्रकार भरतके लिये

१ तत्रोत्तरं द०, ल० । २ द्वारेण । ३ गृहसामर्थ्यात् । ४ बलिवन्यासविस्तारः । ५ सदृशे । ६ —माविशत् ल० । ७ मागघामरसाधनरूपकार्ये । ६ मन्त्रसंस्कृत । ६ अस्तमनप्रभातसम्बन्धि । १० स्वीकारत्यजनादि । ११ विलक्षिषतुमिच्छोः । १२ मतास्थैयं अ०, स०, इ० । १३ वाहनवाजिभिः श्यामवर्णीकृतरथम् । अनेकत्तद्रथाश्वाः हिरद्वर्णा इत्युक्ताः । १४ विगनः । १५ विव्यसारथिप्रेरिताः । 'नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः । सव्येष्ट्रदक्षिणस्थौ च संज्ञारथकुटुम्बनः" इत्यभिषानात् । (सव्येष्टेति ऋदन्त इति केचित्)ऋषं मन्त्रमित्यर्थः । १६ घोदितं ल० । नोदिताः स०, अ० । १७ षृतमङ्गलम् अ०, स०, इ० ।

जयन्ति विषुताशेषबन्धना धर्मनायकाः । त्वं धर्मविजयो भूत्वा तत्व्रसावाज्जयाखिलम् ॥६१॥ सन्त्वं ध्वित्रियो देवाः त्वं द्भुक्त्यन्तर्गिवासिनः । तान् विजेतुमय कालः तवेत्युच्चेर्जुघोष च ॥६२॥ ततः कित्ययेरेव नायकः परिवारितः । जगतीतलं मारक्षद् गद्धगाद्वारस्य चकभृत् ॥६३॥ न केवलं समुद्रान्तः प्रवेशदारमेव तत् । कार्यसिद्धरिष द्वारं तवमंत्त रचाद्धगभृत् ॥६३॥ मृत्वाक्ष्यस्य तद्वारोहणं विभौः । विजयश्रीसमुद्राहवेद्यारोहणवव् बभौ ॥६१॥ मृत्वाह्यस्य जगतीति विकल्ययन् । दृशं व्यापारयामास कृत्याबृद्ध्या महोदयौ ॥६६॥ सृत्वामिवाल्ढो जगतीति विकल्ययन् । दृशं व्यापारयामास कृत्यावृद्ध्या महोदयौ ॥६६॥ स् प्रतिज्ञामिवाल्ढो जगतीति विकल्ययन् । दृशं व्यापारयामास कृत्यावृद्ध्या महोदयौ ॥६६॥ सृतुः प्रचल्द्वद्वेलकल्लोलमनिलाहतम् । विल्ववान्यावुच्चः कृत्कुर्वन्तिमवारवः ॥६८॥ सृतुः प्रचलद्वद्वेलकल्लोलमनिलाहतम् । विलद्धवानभयादुच्चः कृत्कुर्वन्तिमवारवः ॥६८॥ विचिवाहुभिद्गमुक्तः सरतः शोकरोत्करः । पाद्यं स्वस्येव तन्वानं मौक्तिकाक्षतमिथितः ॥६९॥ अध्यक्षवाहुष्याक्षताक्षात्वाविववद्विपमपारकम् । परेरलद्धवयमक्षोभ्यं स्ववलौषानुकारिणम् ॥७०॥ उरकोन वृम्भकारम्भः सायस्मारमिवोल्वणम् । केनाप्यशक्यमावार्तुः व्यविवय्यनवस्थितम् ॥७१॥

पवित्र आशीर्वाद देकर मगलद्रव्य धारण किये हुए पुरोहितने इस नीचे लिखी हुई ऋचाको पढा ।।६०।। समस्त कर्मबन्धनको नष्ट करनेवाले धर्मनायक-तीर्थकर देव सदा जयवन्त रहते है इसिलये उनके प्रसादसे तू भी धर्मपूर्वक विजय प्राप्त कर, सबको जीत ।।६१।। उसी समय पुरोहितने यह भी जोरसे घोषणा की कि हे देव, इस समुद्रमे निवास करनेवाले देव आपके उप-भोग करने योग्य क्षेत्रके भीतर ही रहते है इसलिये उन्हें जीतनेके लिये आपका यह समय है ।।६२।। तदनन्तर कुछ वीर पुरुषोसे घिरे हुए चक्रवर्ती भरत गङ्गाद्वारकी वेदीपर जा चढे ।।६३।। चकवर्तीने उस गङ्गाद्वारकी वेदीको केवल समुद्रके भीतर प्रवेश करनेका द्वार ही नही समभा था किन्तु अपने कार्यकी सिद्धि होनेका भी द्वार समभा था।।६४।। मगल वेषको घारण करने-वाले चक्रवर्तीका उस वेदीपर आरूढ होना विजय-लक्ष्मीके विवाहकी वेदीपर आरूढ होनेके समान बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ।।६५।। यह वेदी मेरे घरके आगनकी वेदी है इस प्रकार कल्पना करते हुए भरतने महासागरपर कृत्रिम नदीकी बुद्धिसे दृष्टि डाली थी। भावार्थ-भरतने अपने बलकी अधिकतासे गङ्गाकी वेदीको ऐसा समभा था मानो यह हमारे घरके आगनकी ही वेदी है और महासमुद्रको ऐसा माना था मानो यह एक छोटी-सी नहर ही है ।।६६।। वे उस वडी लम्बी वेदीपर इस प्रकार आरूढ हुए थे जैसे अपनी प्रतिज्ञापर ही आरूढ़ हुए हो और समुद्रको उन्होंने ऐसा माना था जैसे उसके दूसरे किनारे पर ही पहुच गये हों ।।६७।। उस वेदीपरसे उन्होने समुद्र देखा, उस समुद्रमे बारबार तटकी उल्लघन करने-वाली लहरे उठ रही थी, पवन उसका ताडन कर रहा था और वह अपने गभीर शब्दोंसे ऐसा मालूम होता था मानो उल्लघनके भयसे रो ही रहा हो । तरगरूपी भ्जाओसे किनारेपर छोड़े हुए रत्न सहित जलके छोटे छोटे कणोसे वह ऐसा जान पडता था मानो भरतके लिये मोती और अक्षतोंसे मिला हुआ अर्घ ही दे रहा हो। उस समद्रमे असख्यात शख थे, उसने समस्त द्वीपोंको आकान्त कर लिया था, वह पाररहित था, उसका कोई उल्लघन नही कर सकता था और न उसे कोई क्षोभित ही कर पाता था इसलिये वह ठीक भरतकी सेनाके समृहका अनुकरण कर रहा था क्योंकि उसमें भी बजाये जानेवाले असंख्यात शख थे, उसने भी समस्त द्वीप आक्रान्त कर लिये थे-अपने आधीन बना लिये थे, वह भी अपार था, वह भी दूसरोंके द्वारा अलघनीय तथा क्षोभित करनेके अयोग्य था। वह समुद्र किसी अपस्मार (मृगी)

१ तीर्थकरा । २ त्वत्पालनक्षेत्र । ३ वेदिभुवम् । ४ रथाङ्गधृत् द०, ६०, ल० । ५ मङ्गला-लङकारस्य । ६ 'कुन्याल्या कृत्रिमा सरित्'। ७ पारगतम । ८ उद्गतिङण्डीराभिवृद्धि । पक्षे उद्गतफेन ।

ग्रकस्मादुन्वरद्ध्वानम् ग्रानिमित्तवलाचलम् । ग्रकारणकृतावर्तम् ग्राति सङ्कुनुकस्थितिम् ॥७२॥ हसन्तमिव फेनोवैः लसन्तमिव वे विविभः । चलन्तमिव कल्लोलैः माद्यन्तमिव घूणितैः ॥७३॥ सरत्नमुद्धणविवं मुक्तशूत्कारभीकरम् । स्कुरत्तरङ्गानिर्मोकं स्कुरन्तमिव भोगिनम् ॥७४॥ ग्रात्यम्बुपानादु विक्तातिक्यायमिवाधिकम् । भुतानीव विकुर्वाणं ध्वनितानि सहस्रशः ॥७४॥ श्राद्यनमसकृत्पीतविक्वस्रोतस्वनीरसम् । रसातिरकादुद्गारं तन्वानमिव खात्कृतैः ॥७६॥ निजगम्भीरपातालमहागर्तापदेशतः । ग्रतुष्यन्तिमवाम्भोभः ग्रातालुविवृताननम् ॥७७॥

के रोगीके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार अपस्मारका रोगी फेन सहित आती हुई जृम्भिकाओं अर्थात् जमुहाइयोंसे व्याकुल रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी फेन सहित उठती हुई जुम्भिका अर्थात् लहरोंसे व्याकुल था, जिस प्रकार अवस्मारका रोगी किसीके द्वारा पकड्-कर नहीं रखा जा सकता उसी प्रकार वह समुद्र भी किसीके द्वारा नहीं रोका जा सकता और जिस प्रकार अपस्मारका रोगी किसी भी जगह स्थिर नहीं रहता इसी प्रकार वह समुद्र भी किसी जगह स्थिर नहीं था-लहरोंके कारण चंचल हो रहा था। वह समृद्र अकस्मात् ही गम्भीर शब्द करता था, बिना कारण ही चंचल था और बिना कारण ही उसमें आवर्त अर्थात् भंवर पड़ते थे, इसिन्ये उसकी दशा किसी अन्यन्त भयभीत मनुष्यके समान हो रही थी क्योंकि अत्यन्त भयभीत मनुष्य भी अचानक शब्द करने लगता है, चिल्ला उठता है, बिना कारण ही कांपने लगता है, और बिना कारण ही आवर्त करने लगता है इधर उधर भागने लगता है । वह समुद्र फेन उठनेसे ऐसा जान पड़ता था मानो हँस ही रहा हो, ज्वार-भाटाओंसे ऐसा मालूम होता था मानो लास्य (नृत्य) ही कर रहा हो, लहरोंसे ऐसा सुशोभित होता था मानो चल ही रहा हो और हिलनेसे ऐसा दिखाई देता था मानो नशेमें भूम ही रहा हो अथवा वह समुद्र किसी सर्पके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सर्प रत्नसहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी रत्नसहित था, जिस प्रकार सर्पमें उत्कट विष अर्थात् जहर रहता है उसी प्रकार समुद्रमें भी उत्कट विष अर्थात् जल था, जिस प्रकार सर्प सू सू आदि फुंकारोंसे भयंकर होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी सू सू आदि शब्दोंसे भयंकर था, जिस प्रकार सर्पके देदीप्यमान कांचली होती है उसी प्रकार उस समुद्रके भी देदीप्यमान लहरें थीं, और जिस प्रकार सर्प चंचल रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी चंचल था। अथवा वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो अधिक पानी पीनेसे उसे सर्दी (जुकाम) ही हो गई हो और इसीलिये हजारों शब्दोंके बहाने छींकें ही ले रहा हो । अथवा वह समुद्र किसी आद्यून अर्थात् बहुत खानेवाले-पेट्र-मनुष्य के समान जान पड़ता था, क्योंकि जिस प्रकार आद्युन मन्ष्य बहुत खाता है और वादमें भोजन की अधिकता होनेसे डकारें लेता है उसी प्रकार उस समुद्रने भी समस्त निदयोंका जल पी लिया था और बादमें जलकी अधिकता होनेसे वह भी शब्दोंके वहाने डकारें ले रहा था। वह समुद्र अपने गम्भीर पातालरूपी महाउदरके बहानेसे जलसे कभी तृप्त नहीं होता था और इसी लिये मानो उसने तालु पर्यन्त अपना मुख खोल रखा था । भावार्थ-वह समुद्र किसी ऐसे मनुष्यके समान जान पड़ता था जो बहुत खानेपर भी तृष्त नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार तृष्त नहीं होनेवाला मनुष्य बहुत कुछ खाकर भी तृष्णासे अपना मुख खोले रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी बहुत कुछ जल ग्रहण कर चुकनेपर भी तृष्णासे अपना मुख खोले रहता था-निदयों

१ चञ्चलम् । २ नितराम् अस्थिरस्थितिम् । 'असंकुसुकोऽस्थिरे' इत्यमरः । विशेषनिष्नवर्गः । ३ नृत्यन्तम् । ४ उत्कटजलम् । ५ सीकरम् प० । ६ उत्कटपीनसम् 'प्रतिक्यायस्तु पीनसः' इत्यभिधानात् । ७ औदरिकम् । तृष्तिरहितमित्यर्थः । ६ –गर्भाप– ल० ।

दिशां 'रावणमाकात्स्याचलप्राहं' विभीषणम्'। रक्षसामिव सम्पातमितकायं महोवरम्'।।७६॥ वीवीबाहुभिराघ्नत्तम् प्रजलं तटवेदिकाम्। समर्यादत्वमाहत्य आवयन्तमिवात्मनः।।७६॥ चलद्भिरचलोदप्रैः कल्लोलं रितर्वीतनम्। सरिजुवितसम्भोगाद् ग्रसम्मान्तमिवात्मनि।।६०॥ तरिङ्काततन् वृद्धं पृयुकं व्यक्तरिङ्कातम्। सरत्नमितकान्ताङ्कगं सप्राहमितभीषणम्।।६१॥ लावण्येऽपि न सम्भोग्यं गाम्भोयेऽप्यनवस्थितम्। महत्त्वेऽपि कृताकोशं व्यक्तमेव जलाशयम्।।६२॥ न चास्य मिदरासङ्कगे न कोऽपि मदनज्वरः। तथाप्युद्धिक्तं कन्दर्यम् ग्राङ्कमधृविकियम्।।६३॥

का अन्य जल ग्रहण करनेके लिये तत्पर रहता था। वह समद्र समस्त दिशाओमे व्याप्त होकर शब्द कर रहा था इसलिये 'रावण' था, उसने अनेक पहाड अपने जलके भीतर डुबा लिये थे इसलिये 'अचलग्राह' था। वह सब जीवोको भय उत्पन्न कराता था इसलिये विभीषण था, अत्यन्त वड़ा था इमलिये 'अतिकाय' था और बहुत गहरा होनेसे 'महोदर' था इस प्रकार वह ऐसा जान पडता था मानो राक्षमोंका समुह ही हो । वह समुद्र अपनी तरङ्गरूपी भुजाओ के द्वारा किनारेकी वेदीपर निरन्तर आघात करता रहता था इसल्यि ऐसा जान पडता था मानो धक्का देकर उसे अपने समर्यादपनेको ही सना रहा हो । वह पर्वतके समान ऊची उठती हुई लहरोसे किनारेको उल्लघन कर रहा था इसलिये ऐसा जान पडता था मानो नदीरूप स्त्रियोके साथ सभोग करनेसे अपने आपमे ही नहीं समा रहा हो । उसके शरीरमे अनेक तरग-रूपी सिकुडने उठ रही थी इसिलये वह वृद्ध पुरुपके समान जान पडता था, (पक्षमे अत्यन्त बडा था) अथवा वह समुद्र किसी पृथुक अथित् बालकके समान मालूम होता था (पक्षमे पृथु क अधिक है जल जिसमे ऐसा था) क्योंकि जिस प्रकार वालक पृथिवीपर घुटनोंके बल चलता है उसी प्रकार वह समुद्र भी लहरोके द्वारा पृथिवीपर चल रहा था, जिस प्रकार बालक सरकता है उसी प्रकार वह भी लहरोसे सरकता था, जिस प्रकार बालक अत्यन्त सुन्दर होता है उसी प्रकार वह भी अत्यन्त सुन्दर था । इसके सिवाय वह समुद्र मगरमच्छ आदि जलचरजीवों से सहित था तथा अत्यन्त भयकर था अथवा वह समुद्र स्पेप्ट ही जलाशय (ड और ल मे अ<mark>भेद</mark> होनेमे जडाञय) अर्थात् मूर्ख था क्योकि लावण्य रहनेपर भी वह उपभोग करने योग्य नही था जो लावण्य अर्थात् सुन्दरतासे सहित होता है वह उपभोग करने योग्य अवश्य होना है परन्त्र समुद्र वैसा नही था (पक्षमे लावण्य अर्थात् खारापन होनेसे किसीके पीने योग्य नही था) गंभीरता होनेपर भी वह स्थिर नही था, जो गभीरता अर्थात् धैर्यसे सहित होता है वह स्थिर अवश्य रहता है परन्तु समुद्र ऐसा नही था (पक्षमे गभीरता अर्थात् गहराई होनेपर भी वह लहरोंसे चचल रहता था) और महत्त्वके रहते हुए भी वह चिल्लाता रहता था-गालिया बका करता था, जो महत्त्व अर्थात् बडप्पनसे सहित होता है वह बड़ा शान्त रहता है, चिल्लाता नही है परन्तु समुद्र ऐसा नही था (पक्षमे बडा भारी होनेपर भी लहरोके आघातसे शब्द करता रहता था) इन सब कारणोसे स्पष्ट है कि वह जडाशय अवश्य था (पक्षमे जल है आशयमे जिसके अर्थात् जलसे भरा हुआ था) । उस समुद्रके यद्यपि मद्यका सगम नही था--मद्य-पानका अभाव था तथापि वह आरूढ मधुविक्रिय था अर्थात् मद्यपानसे उत्पन्न होनेवाले विकार नशाको धारण कर रहा था, इसी प्रकार यद्यपि उसके काम-ज्वर नही था तथापि वह उद्रिक्त-कंदर्प था अर्थात् तीव्र काम-विकारको धारण करनेवाला था । भावार्थ-इस क्लोकमे क्लेष-

१ रौतीति रावणस्तम् । शब्द क्वंन्तमिति यावत् । पक्षे दशास्यम् । २ पर्वतस्वीकारवन्तम् । पक्षे अचलग्राहमिति कञ्चिद् राक्षसम् । ३ भयङ्करम् । पक्षे रावणानुजम् । ४ अतिशय मूर्तिम् महान्तमित्यथः । पक्षे अतिकायमिति कञ्चिदसुरम् । ५ महाकृक्षिम् । पक्षे महोदरमिति राक्षसम् । ६ उत्कटकामम्, पक्षे उत्कटजलदर्षम् ।

स्रनाशितंभवं पीत्वा सुस्वादुसरितां जलम् । गतागतानि कुवंन्तं सन्तोवादिव वीचिभिः ॥६४॥ नवीववृभिरासेक्यं इतरत्नपरिमहन् । महा भोगिभिराराध्यं चातुरन्तमिवं प्रभुम् ॥६४॥ याबोबोर्घातनिर्घातं पूर्वे क्वालितशीकरः । सपताकमिवाशेवशेवाणंविविनर्जयात् ॥६६॥ कुलाचलप्युस्तम्भजम्बृद्धीपमहौकसः । विनीलरन्तिनर्माणम् एकं सालिमवीच्छितम् ॥६७॥ स्रनादिमस्तपर्यन्तम् अस्रिलार्थावगाहनम् । गभीरशब्दसन्वर्भं श्रुतस्कन्यमिवापरम् ॥६६॥ नित्यप्रवृक्तशब्दत्वाव् स्रव्यापिकनयाथितम् । बीवीनां क्षणभक्षगित्वात् पर्यायनयगोचरम् ॥६६॥ नित्यानुबद्धतृष्णत्वात् शश्वज्जलपरिप्रहात् । गुरूणां च तिरस्कारात् र्किराजानिमवान्वहम् ॥६०॥

मूलक विरोधाभास अलंकार है इसलिये प्रारम्भ-कालमें विरोध मालूम होता है परन्तु बादमें उसका परिहार हो जाता है। परिहार इस प्रकार समक्षना चाहिये कि वह मद्यके संगमसे रहित होकर मघु अर्थात् पुष्परसकी विकिया धारण कर रहा था अथवा मनोहर जलपक्षियों की कियाएं धारण कर रहा था और कामज्वरसे रहित होकर भी उद्रिक्त-कं-दर्प था अर्थात् जलके अहंकार से सहित था । वह समुद्र किनारेपर आती जाती हुई लहरोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो जिससे कभी तृप्ति न हो ऐसा नदियोंका मीठा जल पीकर लहरों द्वारा संतोषसे गमना-गमन ही कर रहा हो । अथवा वह ममुद्र चक्रवर्तीके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार चक्रवर्ती अनेक स्त्रियोंके द्वारा सेवित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी नदीरूपी अनेक स्त्रियोंके द्वारा सेवित था, जिस प्रकार चक्रवर्तीके पास अनेक रत्नोंका परिग्रह रहता है उसी प्रकार उस समुद्रके पास भी अनेक रत्नोंका परिग्रह था, जिस प्रकार चक्रवर्ती महाभोगी अर्थात् बड़े बड़े राजाओंके द्वारा आराधन करने योग्य होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी महाभोगी अर्थात् बड़े-बड़े सर्पोंके द्वारा आराधन करने योग्य था और जिस प्रकार चक्रवर्ती चारों ओर प्रसिद्ध रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी चारों ओर प्रसिद्ध था-व्याप्त था। जल-जन्तुओंके आघातसे उड़ी हुई और बहुत दूरतक ऊंची उछटी हुई जलकी बूंदोंसे वह समुद्र ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बाकीके समस्त समुद्रोंको जीतनेसे अपनी विजय-पताका ही फहरा रहा हो । उस समुद्र-का नीले रंगका पानी वायुके वेगसे ऊपरको उठ रहा था जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो कुलाचलरूपी बड़े बड़े खंभोंपर बने हुए जम्ब्द्वीपरूपी विशाल घरका नील रत्नोंसे बना हुआ एक ऊंचा कोट ही हो । अथवा वह समुद्र दूसरे श्रुतस्कन्धके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार श्रुतस्कन्ध आदि-अन्त-रिहत है उसी प्रकार वह समुद्र भी आदि-अन्त-रिहत था, जिस प्रकार श्रुतस्कन्ध समस्त पदार्थोंका अवगाहन-निरूपण करनेवाला है उसी प्रकार वह समुद्र भी समस्त पदार्थोंका अवगाहन-प्रवेशन-घारण करनेवाला है, और जिस प्रकार श्रुतस्कन्ध में गंभीर शब्दोंकी रचना है उसी प्रकार उस समुद्रमें भी गम्भीर शब्द होते रहते थे-अथवा वह समुद्र द्रव्यार्थिक नयका आश्रय लेता हुआ सा जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार द्रव्या-र्थिक नयसे प्रत्येक पदार्थमें नित्य शब्दकी प्रवृत्ति होती है उसी प्रकार उस समुद्रमें भी नित्य शब्द की प्रवृत्ति हो रही थी अर्थात् निरन्तर गंभीर शब्द होता रहता था । अथवा उसकी लहरें क्षण-भंगुर थीं इसलिये वह पर्यायार्थिकके गोचर भी मालूम होता था क्योंकि पर्यायार्थिक नय पदार्थोंको क्षणभंगुर अर्थात् अनित्य बतलाता है । अथवा वह समुद्र किसी दुष्ट राजाके समान मालूम होता था क्योंकि जिस प्रकार दुष्ट राजा सदा तृष्णासे सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी सदा तृष्णासे सहित रहना था अर्थात् प्रतिक्षण अनेक नदियोंका जल ग्रहण करते रहने

ससत्त्वमितगम्भीरं भोगिभिधृं तबेलकम् । सुराजानिमवात्युज्जैः वृत्ति मर्यावया धृतम् ॥६१॥ अनेकमन्तरद्वीपमन्तर्वीतनमात्मनः । दुर्गदेशिमवाहार्यं पालयन्तमलक्कधनैः ॥६२॥ गर्जय्भिरितगम्भीरं नभोव्यापिभिक्श्रांजतैः । ग्रापूर्यमाणमम्भोभिः घनौद्यैः किङ्ककरेरिव ॥६३॥ रिद्धागितैश्चलितैः क्षोभैः उत्थितैश्च विवतैनैः । ग्रहाबिष्टिमिबोज्जूम्भै सध्वानं च सर्घूणितम् ॥६४॥ रत्नाश्चित्रततलं मुक्ताशबितार्णसम् । ग्राहैरध्यासितं विष्ववसुत्वालोकं च भीषणम् ॥६४॥ नदीनै रत्नभूयिष्ठम् ग्रद्भाणे चिरजीवितम् । समुद्रमिषे चोन्मुत्रं भक्षके रेतुममन्मथम् र ॥६६॥

पर भी सतुष्ट नही होता था, जिस प्रकार दुष्ट राजा जल (जड) अर्थात् मूर्ख मनुष्योंसे घिरा रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी निरन्तर जल अर्थात् पानीसे घिरा रहता था, और जिस प्रकार दुष्ट राजा गुरु अर्थात् पूज्य महापुरुषोका तिरस्कार करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी गुरु अर्थात् भारी वजनदार पदार्थीका तिरस्कार करता रहता था अर्थात् उन्हे डुबोता रहता था। अथवा वह समुद्र किसी उत्तम राजाके समान जान पड़ता था क्योकि जिस प्रकार उत्तम राजा सत्त्व अर्थात् पराक्रमसे सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी सत्त्व अर्थात् जल-जन्तुओ से सहित था, जिस प्रकार उत्तम राजा अत्यन्त गभीर होता है उसी प्रकार वह समद्र भी अत्यन्त गभीर अर्थात् गहरा था, जिस प्रकार उत्तम राजाके समीप अनेक भोगी अर्थात् राजा लोग विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार उस समुद्रकी बेला (तट) पर भी अनेक भोगी अर्थात सर्प विद्य-मान रहते थे, जिस प्रकार उत्तम राजाकी वृत्ति उच्च होती है उसी प्रकार उस समुद्रकी वृत्ति भी उच्च थी अर्थात् उसका जल हवासे ऊचा उठ रहा था और जिस प्रकार उत्तम राजा मर्यादा अर्थात् कूल-परम्परासे आई हुई समीचीन पद्धतिसे सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी मर्यादा अर्थात् पालीसे सहित था। वह समुद्र अपने मध्यमे रहनेवाले अनेक अन्तर्द्वीपोकी रक्षा कर रहा था वे अन्तर्द्वीप उसके अलघनीय तथा हरण करनेके अयोग्य किलोके समान जान पडते थे । वह अतिशय गम्भीर समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो सेवकोके समान निरन्तर बढ़ते हुए, गर्जते हुए और आकाशमे फैले हुए मेघोंके द्वारा ही जलसे भरा गया हो अथवा वह समुद्र किसी ग्रहाविष्ट अर्थात् भूत लगे हुए मनुष्यके समान जान पडता था क्योंकि जिस प्रकार ग्रहाविष्ट मनुष्य जमीनपर रेगता है, चलता है, क्षुब्ध होता है, ऊचा उछलता है और इधर उधर घूमता है अथवा करवटे बदलता है उसी प्रकार वह समुद्र भी लहरोंसे पृथिवीपर रेग रहा था, चल रहा था, क्षुब्ध था, ऊचा उछलता और इधर उधर घूमता था अर्थात् कभी इधर लहरता था तो कभी उघर लहरता था, तथा ग्रहाविष्ट मनुष्य जिस प्रकार उज्जम्भ अर्थात् उठती हुई जमुहाइयोंसे सहित होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी उज्जृम्भ अर्थात् उठती हुई लहरोंसे सहित था, जिस प्रकार ग्रहाविष्ट मनुष्य शब्द करता है उसी प्रकार समुद्र भी शब्द कर रहा था और जिस प्रकार ग्रहाविष्ट मनुष्य कांपता रहता है उसी प्रकार वह समुद्र भी वायुसे कांपता रहता था। उस समुद्रका तल भाग रत्नोंकी किरणोसे चित्र-विचित्र हो रहा था, उसका जल मोतियोंसे चित्रित था, और वह चारों ओर मगरमच्छोसे भरा हुआ था इसलिये वह देखनेंमे अच्छा भी लगता था और भयानक भी मालूम होता था। वह समुद्र अनेक रत्नों

१ भूप्रसपंगैः । २ चलनै । ३ उत्थानै । ४ भ्रमगै : । ४ उज्जूम्भणम् । पक्षे जूम्भिकास-हितम् । ६ सरित्पतिम् । निस्वसद्शम् । 'नञ्भावे निषेषे च स्वरूपार्थे व्यतिक्रमे । ईषदर्थे च सादृश्ये तिद्वश्वतदन्ययोः ॥' इत्यभिधानात् । ७ आपः प्राण यस्य स तम् । पक्षे गतप्राणम् । ६ चिरकालस्था-पिनम् । —जीविनम् अठं,प०,ब०,स०,इ० । ६ मुद्रया सहितम् । १० मुद्रारहितम् । महान्तमित्यर्थः । ११ भषाक्रिकितम् । १२ मत् मनो मथ्नातीति मन्मथः न मन्मथः अमन्मथस्त मनोहरमित्यर्थः ।

ग्रबृष्टपारमक्षोभ्यम् ग्रसंहार्यं मनुत्तरम् । सिद्धालयमिव व्यक्तम् ग्रब्यक्तममृतास्पवम् ॥६७॥ क्विज्नहोपलक्क्षाया वृत्तसम्याभृविभूमम् । कृतान्धतमसारम्भं क्विज्ञिलाइमरिइमिभः ॥६८॥ इित्मणित्रभोत्सर्यः क्विज्ञत्ति देवस्म । व्यक्तिक्व कौङ्कर्मी कान्ति तन्वानं विद्वमाङक्रैः ॥६६॥ क्विज्ञक्कष्टिस्म देवस्म क्विज्ञक्ष देवसम् । वारकानिकराकीणं हसन्तं जलभृत्ययम् ॥१००॥ वेलापर्यन्तसम्मू वृद्धत्त्वदंत्तां वृद्धोक्षरेः । क्विज्ञिव्यक्ष्म वृद्धात्त्रसम्मू वृद्धत्त्वदंत्तां वृद्धोक्षरेः । क्विज्ञिव्यक्षम् वृद्धत्त्वदंत्तां वृद्धोक्षरेः । व्यक्तिविद्यक्षमुर्लेखां लिखन्तमिव खाङ्मणो ॥१०१॥ रथाङ्मणाणिरित्युक्वः सम्भृतं रत्नकोटिभः । महानिधिमिवापूर्वम् ग्रपश्यन्मकराकरम् ॥१०२॥

से भरा हुआ था इसलिये नदीन अर्थात् दीन नहीं था यह उचित था (पक्षमें 'नदी निदयोंका स्वामी था)परन्तु अप्राण अर्थात् प्राण रहित होकर भी चिरजीवित अर्थात् बहुत समय तक जीवित रहनेवाला था, समुद्र अर्थात् मुद्रा सहित होकर भी उन्मुद्र अर्थात् मुद्रा-रहित था और भषकेत अर्थात् मछलीरूप पताकासे सहित होकर भी अमन्मर्थ अर्थात् कामदेव नहीं था यह विरुद्ध बात थी किन्तु नीचे लिखे अनुसार अर्थमें परिवर्तन कर देनेसे कोई विरुद्ध बात नहीं रहती । वह प्राणरहित होनेपर भी चिरजीवित अर्थात चिरस्थायी रहनेवाला था अथवा चिरकालसे जल सहित था, समुद्र अर्थात् सागर होकर भी उन्मुद्र अर्थात् उत्कृष्ट आनन्दको देनेवाला था (उद्-उत्कृष्टा मदं हर्ष राति-ददातीति उन्मृद्रः) और अपकेत् अर्थात् समद्र अथवा मछलियोंके उत्पातसे सहित होकर भी अमन्मथ अर्थात काम नहीं था। अथवा वह समुद्र स्पष्ट ही सिद्धालयके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार सिद्धालयका पार दिखाई नहीं देता है उसी प्रकार उस समृद्रका भी पार दिखाई नहीं देता था-दोनों ही अदृष्ट-पार थे,जिस प्रकार सिद्धालय अक्षोभ्य है अर्थात् आकुलता-रहित है उसी प्रकार समुद्र भी अक्षोभ्य था अर्थात क्षोभित करनेके अयोग्य था उसे कोई गँदला नहीं कर सकता था, जिस प्रकार सिद्धालयका कोई संहार नहीं कर सकता उसी प्रकार उस समहका भी कोई संहार नहीं कर सकता था, जिस प्रकार सिद्धालय अनुत्तर अर्थात् उत्कृष्ट है उसी प्रकार वह समुद्र भी अनुत्तर अर्थात् तैरनेके अयोग्य था, जिस प्रकार सिद्धालय अव्यक्त अर्थात् अप्रकट है उसी प्रकार वह समुद्र भी अव्यक्त अर्थात् अगम्य था और सिद्धालय जिस प्रकार अमृतास्पद अर्थात् अमृत (मोक्ष)का स्थान है उसी प्रकार वह समुद्र भी अमृत (जल) का स्थान था । कहीं तो वह समुद्र पद्मरागमणियों से संध्या कालके बादलोंकी शोभा अथवा संदेह धारण कर रहा था और कहीं नील मणियोंकी किरणोसे गाढ़ अन्धकारका प्रारम्भ करता हुआ सा जान पड़ता था। कहीं हरित मणियोंकी कान्तिके प्रसारसे उसमें शेवालका संदेह हो रहा था और कहीं वह मूंगाओंके अंकुरोंसे कुंकुम की कान्ति फैला रहा था। कहीं सीपोंके संपूट खुल जानेसे उसमें मोती तैर रहे थे और उनसे वह ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं के समृहसे भरे हुए आकाशकी ओर हँस ही रहा हो। तथा कहींपर किनारेके समीप ही समस्त रत्नोंकी किरणों सहित जलकी छोटी छोटी बंदें पड़ रही थों उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाशरूपी आंगनमें इन्द्रधनुषकी रेखा ही लिख रहा हो । इस प्रकार जो ऊँचे तक करोड़ों रत्नोंसे भरा हुआ था ऐसे उस समृद्रको चक्रवर्तीने अपूर्व महानिधिके समान देखा ॥६८-१०२॥

१ अविनाश्यम् । २ न विद्यते उत्तरः श्रेष्ठो यस्मात् स तम् । ३ सिललपीयूषिनवासम् । पक्षे अभयस्थानम् । 'सुधाकरयज्ञशेषसिललाज्यमोक्षधन्वन्तरिविषकन्दिन्छन्नसहायिविविजेष्वमृत' इत्यभिधानात् । ४ पद्मराग- माणिक्य । ५ लिप्त । सन्देहिवषयीकृत । ६ समुत्सपैन्नानारत्नमरीचियुतशीकरैः । ७ –संकरैः प० । ६ मकरालयम् ल० ।

दृष्ड्वाऽथ तं महाभागः' कृतधीर्थोरिनःस्वनम् । दृष्टभैवातुलयज्वको गोष्यदावत्तयार्णवम् ॥१०३॥ ततोऽभिमतसंसिद्ध्यं कृतसिद्धनमस्क्रियः । रथं प्रचोदयेत्युक्वैः 'प्राजितारमचोदयत् ॥१०४॥ 'विमुक्तप्रप्रहेर्वाहः ऊह्यमानो मनोजवैः । लवणाक्यौ द्वृतं 'प्रायाद् यानपात्रायितो रथः ॥१०४॥ रयो मनोरयात पूर्वं रयात् पूर्वं मनोरथः । इति सम्भाव्यवेगोऽसौ रथो वाधिं व्यगाहत ॥१०६॥ जलस्तम्भः प्रयुक्तो नु जलं न स्यलतां गतम् । स्यन्वनं यदमी वाहा जले निन्युः स्थलास्यया' ॥१०७॥ तयेव चक्रचीत्कारः तयेवोच्चैः प्रधौरितम्' । यया बहिर्जलं पूर्वम् ग्रहो पुष्यं रयाद्विगनः ॥१०६॥ महद्भिरिष कल्लोलंः 'वोक्यमानास्तुरङ्गमाः । रय निन्युरनायासात् प्रत्युत्तवां सं विश्रमः' ॥१०६॥ रयचक्रस' मृत्योडाज्जलोत्योडः' लमुत्यतन् । न्यधाव् ध्वजांशुके जाडघं जलानामीवृज्ञी गतिः ॥११०॥ नाङ्गरागस्तुरङगणाम् ग्राव्वतः अमर्घामतैः' । क्षालितः खुरवेगोत्यैः केवलं शोकरैरपाम् ॥११॥ क्षणं रयाङ्गसङ्घट्टाज्जलमक्येद्विधाऽभवत् । व्यभावि भाविनां वत्मं चिक्रणामिव सृत्रितन् ॥११२॥ रयोऽस्याभिमता भूमि प्रापत्सारियचोदितः । मनोरथोऽपि संसिद्धं पुण्यसारियचोदितः ॥११३॥

तदनन्तर-महाभाग्यशाली बुद्धिमान् भरतने गम्भीर शब्द करते हुए उस समुद्रको देखकर, दृष्टि मात्रसे ही उसे गायके खुरके समान तुच्छ समभ लिया ।।१०३।। और फिर अपने मनोरथकी सिद्धिके लिये सिद्ध परमेष्ठीको नमस्कार कर 'शीघृ ही रथ बढाओ' इस प्रकार सारिथके लिये जोरसे प्रेरणा की ।।१०४।। जिनकी रास ढीली कर दी गई है और जिनका वेग मनके समान है ऐसे घोडोके द्वारा ले जाया जानेवाला वह रथ लवणसमुद्रमे जहाजकी नाईं शीघृताके साथ जा रहा था ।।१०५।। मनोरथसे पहले रथ जाता है अथवा रथसे पहले मनोरथ जाता है इस प्रकार जिसके वेगकी सम्भावना की जा रही है ऐसा वह रथ समुद्रमे बड़े वेगके साथ जा रहा था ।।१०६।। क्या वह जलस्तम्भिनी विद्यासे थभा दिया गया था अथवा स्थलपनेको ही प्राप्त हो गया था क्योंकि चऋवर्तीके घोड़े स्थल समभकर ही जलमे रथ खीचे लिये जा रहे थे ।।१०७।। जिस प्रकार जलके बाहर पहियोका चीत्कार शब्द होता था उसी प्रकार जलके भीतर भी हो रहा था और जिस प्रकार जलके वाहर घोड़े दौडते थे उसी प्रकार जलके भीतर भी दौड़ रहे थे, अहा । चक्रवर्तीका पुण्य भी कैसा आश्चर्यजनक था ! ॥१०८॥ वे घोडे बड़ी बड़ी लहरोसे सीचे जानेपर भी बिना किसी परिश्रमके रथको ले जा रहे थे। उन लहरोसे उन्हे कुछ दुख नही होता था विन्क उनका परिश्रम दूर होता जाता था ।।१०९।। रथके पहियेके आघातसे आकाशकी ओर उछलनेवाले जलके समूहने ध्वंजाके वस्त्रमे भी जाड्य अर्थात् भारीपन ला दिया था सो ठीक ही है क्योकि जलका ऐसा ही स्वभाव होता है । भावार्थ– संस्कृत काव्योमे ड और रु के बीच कोई भेद नही माना जाता इसलिये जलानाम् की जगह जडानाम् पढ़कर चतुर्थ चरणका ऐसा अर्थ करना चाहिये कि मूर्ख मनुष्योका यही स्वभाव होता है कि वे दूसरोमे भी जाड्य अर्थात् मूर्खता उत्पन्न कर देते है ।।११०।। घोड़ोके शरीर पर लगाया हुआ अगराग (लेप) परिश्रमसे उत्पन्न हुए पसीनेसे गीला नही हुआ था केवल खुरोंके वेगसे उठे हुए जलके छोटोंसे ही धुल गया था ।।१११।। रथके पहियोंके सघट्टनसे क्षण भरके लिये जो समुद्रका जल फटकर दोनो ओर होता जाता था वह ऐसा मालूम होता था मानो आगे होनेवाले सगर आदि चक्रवर्तियोंके लिये सूत्र डालकर मार्ग ही तैयार किया जा रहा हो ।।११२।। सारथिके द्वारा चलाया हुआ चक्रवर्तीका रथ उनके अभिलषित स्थानपर पहुच

१ महाभागं ल० । २ सारथिम् । ३ त्यक्तरज्जुभिः । ४ अगच्छत् । ५ स्थर्लामिति बुद्ध्या । ६ गतिविशेषाकान्तम् । ७ जलाद् बहि । स्थले इत्यर्थं । ८ सिच्यमाना । ६ सेचनविधिः । १० श्रमहरणकारणम् । ११ समुत्पीडनात् । १२ जलसमूहः । जलाना जडानामिति घ्वनिः । १३ स्वेदैः ।

गत्वा कितपयान्यक्यौ योजनानि रथः प्रभोः । स्थितो रेज्त्त्जंलमाक्रम्य प्रस्ताद्व इव वर्षिवा ॥११४॥ द्विष इयोजनमागाह्य स्थिते मध्येऽणंवं रथे । रथाङगपाणिराद्य जिप्राह किल कार्मुकम् ॥११४॥ स्कुरज्ज्यं वज्ज्वाल्डं तद्धनुरारोपितं यवा । तवा जीवितसन्वेहवीलाङ्डमभूज्ज्जगत् ॥११६॥ स्कुरज्ज्यं वज्ज्वाल्डं तद्धनुरारोपितं यवा । तवा जीवितसन्वेहवीलाङ्डमभूज्ज्जगत् ॥११६॥ स्कुरन्मौर्वीरवस्तस्य मुद्दः प्रध्वानयन् विद्यः । प्रक्षोभमनयद्वाधिं चलित्तिमिकुलाकुलम् ॥११७॥ संहायंः किम मुख्याव्यः उत विद्यमिवं जगत् । इत्याद्यङ्क्य क्षणं तस्थे तवा नभित्त खेचरः ॥११८॥ वक्रेऽपि गुणवत्यस्मिन् ऋजुकर्मणि कार्मुके । ग्रमोधं सन्वचे बाणं दलाय्यं स्थानकमास्यितः ॥११६॥ ग्रहं हि भरतो नाम चक्री वृषभनन्वनः । मत्साव्भवन्तु मव्भुक्तवासिनो व्यन्तरामराः ॥१२०॥ इति व्यक्तिलिप्त्यासो दूतमुख्य इव द्वतम् । सपत्री चिक्रणा मुक्तः । प्रश्रमुखीमास्थितो गतिम् ॥१२२॥ जितिनिर्धातिनिर्घोतं ध्वीन कुवंत्रभस्तलात् । न्यपप्तन्मागधावासे तत्सेन्यं क्षोभमानयन् ॥१२२॥ किमेव क्षुभितोऽम्भोधिः कत्यान्तपवनाहतः । निर्घातः किस्वदुद्ध्वान्तो भूमिकम्पो नु जूम्भते ॥१२३॥ इत्याकुला त्रिकायोपगाः सुराः । परिववुष्ठित्यंनं सन्नद्धा मागधं प्रभुम् ॥१२४॥ वेष वीप्रः कार्य कोऽपि पतितोऽस्मत्सभाद्धनणे । तेनायं प्रकृतः कोभो न किञ्चत्कारणान्तरम् ॥१२४॥ वेष वीप्रः कोऽपि पतितोऽस्मत्सभाद्धनणे । तेनायं प्रकृतः कोभो न किञ्चत्कारणान्तरम् ॥१२४॥

गया और पुण्यरूपी सारिथके द्वारा प्रेरित हुआ उनका मनोरथ भी सफलताको प्राप्त हो गया ।।११३।। महाराज भरतका रथ समुद्रमें कुछ योजन जाकर जलके भीतर ही खड़ा हो गया मानो समुद्रने ऊपरकी ओर बढ़कर उसके घोड़े ही थाम लिये हों ।।११४।। जब वह रथ समुद्र के भीतर बारह योजन चलकर खड़ा हो गया तब चक्रवर्तीने कुछ कुपित होकर धनुष उठाया ।।११५।। जिसकी प्रत्यंचा (डोरी) स्फुरायमान है और काण्ड वजूके समान है ऐसा वह धनुष जिस समय चक्रवर्तीने प्रत्यंचासे युक्त किया था उसी समय यह जगत् अपने जीवित रहनेके संदेह रूपी भूलापर आरूढ़ हो गया था अर्थात् समस्त संसारको अपने जीवित रहनेका संदेह हो गया था ।।११६।। समस्त दिशाओंको बार-बार शब्दायमान करते हुए चक्रवर्तीके धनुषकी स्फुराय-मान प्रत्यंचाके शब्दने इधर-उधर भागते हुए मच्छोंके समूहसे भरे हुए समुद्रको भी क्षोभित कर दिया था ।।११७।। क्या यह चक्रवर्ती इस समुद्रका संहार करना चाहता है अथवा समस्त संसारका ? इस प्रकार आशंका कर विद्याधर लोग उस समय क्षण भरके लिये आकाशमें खड़े हो गये थे ।।११८।। जो टेढ़ा होकर भी गुणवान् (पक्षमें डोरीसे सहित) और सरल कार्य करनेवाला था (पक्षमें सीघा बाण छोड़नेवाला था)ऐसे उस धनुषपर चऋवर्तीने प्रशंसनीय-योग्य आसनसे खड़े होकर कभी व्यर्थ न जानेवाला अमोघ नामका बाण रखा ।।११९।। 'में वृषभदेवका पुत्र भरत नामका चक्रवर्ती हूँ इसिलये मेरे उपभोगके योग्य क्षेत्रमें रहनेवाले सब व्यन्तर देव मेरे अधीन हों इस प्रकार जिसपर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए हैं ऐसा हुआ वह चक्रवर्ती के द्वारा चलाया हुआ वाण मुख्य दूतकी तरह पूर्व दिशाकी ओर मुख कर चला ।।१२०–१२१।। और जिसने वजुपातके शब्दको जीत लिया है ऐसा भारी शब्द करता हुआ तथा मागध देवकी सेनामें क्षोभ उत्पन्न करता हुआ वह बाण आकाश-तलसे मागध देवके निवासस्थानमें जा पड़ा ।।१२२।। क्या यह कल्पान्त कालके वायुसे ताड़ित हुआ समुद्र ही क्षोभको प्राप्त हुआ है ? अथवा जोरसे शब्द करता हुआ वजू पड़ा है ? अथवा भूमिकंप ही हो रहा है ? इस प्रकार जिनकी बुद्धि अत्यन्त व्याकुल हो रही है ऐसे उसके समीप रहनेवाले व्यन्तरदेव तैयार होकर मागध देवके पास आये और उसे घेरकर खड़े हो गये ।।१२३-१२४।। हे देव, हमारे सभा-

१ जलमध्ये । २ अर्णबमध्ये । ३ ऋुदः । ४ स्फुरन्ती ज्या मौर्वी यस्य स तम् । ५ चिक्रणः । ६ स्थानकम् प्रत्यालीढादिस्थानम् । ७ मदधीना भवन्तु । ८ मम क्षेत्रवासिन इत्यंर्यः । ६ बाणः । १० पूर्वाभिमुखीम् । ११ अरुवि । १२ अत्याकुलबुद्धयः । १३ विहितः ।

येनायं प्रहितः पत्री नाकिना दानवेन वा। तस्य कर्तुं प्रतीकारिममे सज्जा वयं प्रभो ॥१२६॥ इत्यारिक्ष भटेस्तूणंम् एत्य विज्ञापितः प्रभुः । ग्रलमाध्वं भटालापः इत्युज्वः प्रत्युवाच तान् ॥१२७॥ य्यं तं एव मब्ग्राह्याः सोऽहमेवास्मि मागधः । श्रुतपूर्वमिदं कि वः सोवपूर्वो मयेत्यरिः ॥१२८॥ विभित्ति यः पुमान् प्राणान् परि भूतिमलीमसान् । न गुणैलिङ्गामात्रेण पुमानेष प्रतीयते ॥१२६॥ सचित्रपुरुषो वास्तु चञ्चापुरुष एव च । यो विनापि गुणैः पौस्नैः नाम्नेव पुरुषायते ॥१३०॥ स पुमान् यः पुनीते स्वं कुलं जन्म च पौरुषैः । भटबुवो जनो यस्तु तस्यास्त्व भवनिर्भृवि ॥१३१॥ विजिणीषुत्या देवा वे नेच्छाविहारतः । ततोऽरिविजयादेव सम्पदस्तु सदापि नः ॥१३२॥ वस्तुवाहनराज्याङ्गैः ग्राराधयित यः परम् । परभोगीणमैश्वयं तस्य मन्ये विडम्बनम् ॥१३३॥ शरशाली प्रभुः कोऽपि मस्तोऽयं विनापति । धनायतोऽस्य दास्यामि निधन प्रथनः । समम् ॥१३४॥ विचूर्णेनं शरं तावत् कोपाग्नेः प्रथमेन्धनम् । करवाणीदमेवास्तु । तनुशल्केरुपेन्धनम् । १३४॥

भवनके आगनमे कोई देदीप्यमान वाण आकर पड़ा है उसीसे यह क्षोभ हुआ है इसका दूसरा कारण नहीं है ।।१२५।। हे प्रभो, जिस किसी देव अथवा दानवने यह वाण छोडा है हम सब लोग उसका प्रतिकार करनेके लिये तैयार है ।।१२६।। इस प्रकार रक्षा करनेवाले वीर योद्धाओं ने शीघ ही आकर अपने स्वामी मागध देवसे निवेदन किया और मागध देवने भी वडे जोरसे उन्हे उत्तर दिया कि चुप रहो, इस प्रकार वीर वाक्योमे कुछ लाभ नही है ।।१२७।। तुम लोग वे ही मेरे अधीन रहनेवाले देव हो और मे भी वही मागध देव हू, क्या मुभे कभी पहले अपना शत्रु सहन हुआ है <sup>?</sup>यह बात तुम लोगोने पहले भी कभी सुनी है <sup>?</sup> ।।१२८।। जो पुरुष पराभव से मेलिन हुए अपने प्राणोंको धारण करता है वह गुणोसे पुरुप नही कहलाना किन्तु केवल लिङ्ग से ही पुरुष कहलाता है ।।१२९।। जो पुरुष, पुरुषोमे पाये जानेवाले गुणोके बिना केवल नाम से ही पुरुष बनना चाहता है वह या तो चित्रमे लिखा हुआ पुरुष है अथवा तृण काष्ठ वगैरहसे बना हुआ पुरुष है।।१३०।। जो अपने पराक्रमसे अपने कूल और जन्मको पवित्र करता है वास्तवमे वही पुरुष कहलाता है, इसके विपरीत जो मन्एय भठमठ ही अपनेको बीर कहता है पृथिवीपर उसका जन्म न लेना ही अच्छा है ।।१३१।। हम लोग शत्रुओंको जीतनेसे ही 'देव' कहलाते है, इच्छानुसार जहा तहा बिहार करने मात्रसे देव नही कहलाते इसलिये हम लोगोंकी संपत्ति सदा शत्रुओको विजय करने मात्रसे ही प्राप्त हो ।।१३२।। जो मन्ष्य रत्न आदि बस्तू, हाथी घोड़े आदि वाहन और छत्र चमर आदि राज्यके चिह्न देकर किसी दूसरेकी आरा-धना-सेवा करता है उसका ऐश्वर्य दूसरोक उपभोगके लिये हो और मैं ऐसे ऐश्वर्यको केवल विडम्बना समभता ह<sub>ु</sub> ॥१३३॥ बाण चलानेवाला यह कोई राजा म्भसे धन चाहता है **सो** इसके लिये में युद्धके साथ साथ निधन अर्थात् मृत्यु दूंगा ।।१३४।। सबसे पहले में इस बाण को चुर कर अपने क्रोधरूपी अग्निका पहला ई धन बनाऊगा, यही बाण अपने छोटे छोटे टुकड़ों

१ प्रभो वयम् स०, अ०, प०, ६०। २ अङ्गगरिक्षभर्टः। ३ तूष्णी तिष्ठतः। ४ ते पूर्वस्मिन् विद्यमाना एव। ५ परिभव । ६ तृणपुरुषः। 'चञ्चोऽनलादिनिर्माणे चञ्चा तृ तृणपूरुषे', इत्यभिषानात्। किरिकलभन्यायमाश्रित्य पुनः पुरुष शब्दप्रयोगः। ७ वा ल०, व०, अ०, प०, स०, द०, ६०। ८ पुरुषसम्बन्धिभि । ६ अनुत्पत्ति । 'नङ्गो नि शापे' इति अनिप्रत्ययान्तः। १० दीव्यन्ति विजिगीषन्तीति देवा । ११ स्वैरिवहारतः। कीडाविहारतः इति भाव । १२ परभोगिभ्यो हितम्। १३ अस्मत् । १४ प्रधने द०, ६०, ल०, अ०, प०, स०। युद्धै । 'युद्धमायोधन जन्य प्रधन प्रविदारणम्' इत्यभिषानात्। १५ अल्पशकलै (चूर्णीकृतशरीरेन्धनै)। शत्रुशरीरशकलै । १६ सन्धुक्षणम्, अग्निजवालनम् ।

साक्षेपमिति संरम्भाव् डवीर्यं गिरमूर्जिताम् । व्यरंसीव् दशनज्योत्स्नां संहरन्मागघां वरः ॥१३६॥ ततस्तम् नुरभ्यणाः सुरा दृष्टपरम्पराः । प्रभुं शमित् क्षेषाद् विद्या वृद्धविभोः स्थितः ॥१३७॥ यथार्थं वरमध्यं ञ्च मितञ्च बहुविस्तरम् । श्रनाकुलञ्च गम्भीरं 'नाधियामीवृशं वचः ॥१३६॥ सत्यं परिभवः सोद्रुम् श्रशक्यो मानशालिनाम् । बलवद्भिवरोधस्तु स्वपराभवकारणम् ॥१३६॥ सत्यमेय यशो रक्ष्यं प्राणरिप अनैरिप । तत्तु प्रभुमनाश्रित्य कथं लभ्येत घोषनैः ॥१४०॥ श्रलब्धभावो लब्धार्थपरिरक्षणमित्यिप । द्वयमेतत् सुखाल्लभ्यं जिगीषोन्श्रियं विना ॥१४१॥ बलिनामिप सन्त्येव बलीयांसो मनस्विनः । बलवानहमस्मीति नोत्तेक्तव्यमतः परम् ॥१४२॥ न किञ्जिद्यप्यनालोच्य विवयं सिद्धकाम्यता । ततः शरः कुतस्त्योऽयं किमीयो वेति मृग्यताम् ॥१४३॥ श्रुतञ्च बहुशोऽस्माभिः श्राष्तीयं पुष्कलं वचः । जिनाश्च श्रपरसार्थं वत्स्यंन्तीहेति भारते ॥१४४॥ नू चं चित्रण एवायं जयाशंसी शरागमः । धूतान्यतमसोद्योतः सम्भाव्योऽन्यत्र कि रवेः । ॥१४६॥ श्रथवा खलु स्वयं संशय्य चक्रपाणेरयं शरः । व्यनिकत व्यक्तमेवैनं स्वभाव्योऽन्यत्र कि रवेः । ॥१४६॥

से मेरी कोधरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेवाला हो ।।१३५।। इस प्रकार वह मागध देव कोध से तिरस्कारके साथ साथ कठोर वचन कहकर दांतोंकी कान्तिको संकुचित करता हुआ जब चुप हो रहा ।।१३६।। तब कुल-परम्पराको देखने वाले समीपवर्ती देव उसका क्रोध शमन करनेके लिये उससे कहने लगे सो ठीक ही है क्योंकि राजा लोगोंकी स्थिति विद्याकी अपेक्षा वृद्ध हुए मनुष्योंसे ही होती है, भावार्थ-जो मनुष्य विद्यावृद्ध अर्थात् विद्याकी अपेक्षा बड़े हैं उन्हींसे राजा लोगोंकी मर्यादा स्थिर रहती है किन्तु जो मनुष्य केवल अवस्थासे बड़े हैं उनसे कुछ लाभ नहीं होता ।।१३७।। उन देवोंने जो वचन कहे थे वे समयके अनुकूल थे, अर्थसे भरे हुए थे, परिमित थे, अर्थकी अपेक्षा बहुत विस्तारवाले थे, आकुलता-रहित थे और गंभीर थे सो ठीक ही है क्योंकि मूर्खोंके ऐसे वचन कभी नहीं निकलते हैं।।१३८।। उन देवोंने कहा कि हे प्रभो, यह ठीक है कि अभिमानी मनुष्योंको अपना पराभव सहन नहीं हो सकता है परन्तु बलवान् पुरुषोंके साथ विरोध करना भी तो अपने पराभवका कारण है ।।१३९।। यह बिलकुल ठीक है कि अपने प्राण अथवा धन देकर भी यज्ञकी रक्षा करनी चाहिये परन्तु वह यज्ञ किसी समर्थ पुरुवका आश्रय किये बिना बुद्धिमान् मनुष्योंको किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? ।।१४०।। प्राप्त नहीं हुई वस्तुका प्राप्त होना और प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करना ये दोनों ही कार्य किसी विजिगीषु राजाके आश्रयके विना सुखपूर्वक प्राप्त नही हो सकते ।।१४१।। हे प्रभो, बलवान् मनुष्योंकी अपेक्षा और भी अधिक बलवान् तथा बुद्धिमान् हैं इसलिये में बलवान् हूं इस प्रकार कभी गर्व नहीं करना चाहिये ।।१४२।। सिद्धि अर्थात् सफलताकी इच्छा करनेवाले पूरुषको बिना जिचारे कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिये इसलिये यह बाण कहांसे आया है ? और किसका है ? पहले इस बातकी खोज करनी चाहिये ॥१४३॥ इस भारतवर्षमें चक्र-र्वातयोंके साथ तीर्थ कर निवास करेंगे, अवतार लेंगे ऐसे आप्त पुरुषोंके यथार्थ वचन हम लोगों ने अनेक बार सुने हैं ।।१४४।। विजयको सूचित करनेवाला यह बाण अवश्य ही चक्रवर्तीका ही होगा क्योंकि सघन अन्धकारको नष्ट करनेवाला प्रकाश क्या सूर्यके सिवाय किसी अन्य वस्तु में भी संभव हो सकता है ? अर्थात् नही ।।१४५।। अथवा इस विषयमें संशय करना व्यर्थ है । यह बाण चक्रवर्तीका ही है, क्योंकि इसपर खुदे हुए नामके अक्षरोंकी माला साफ साफ ही

१ प्रभोः स्थितिर्विद्यावृद्धैर्भविति हि । २ प्रभोः ल० । ३ यथावसरमर्त्य च द०, ल०, अ०, प०, स०, इ० । ४ अभिलषणीयम् । ५ बुद्धिहीनानाम् । ६ सिद्धि वाञ्छता । ७ कस्य सम्बन्धि । ६ विचार्यताम् । ६ आप्तसम्बन्धि । १० रवि विवर्ज्य । ११ शंकां मा कार्षीः । १२ चिकनामाक्षर ।

तवेनं शरमभ्यक्यं गम्बमाल्याक्षताविभिः। पूज्याज्ञैव विभोराज्ञा गत्वास्माभिः शरापंणा ॥१४७॥ मा गा मागध वैजित्यं कार्यमेतद् विनिश्चनु । न युक्तं तत्प्रतीपत्वं तव तद्देशवासिनः ॥१४८॥ तवलं वेव संरभ्य तत्प्रातीप्यं न शान्तय । महतः सरिवोधस्य कः प्रतीपं तरन् सुखी ॥१४६॥ बलवाननुवर्त्यश्चेच् प्रनुनेयोऽण क्ष्रभत । महतः वैतर्त्तां वृत्तिम् प्रामनन्त्यविपत्करोम् ॥१४०॥ इहामुज च जन्तुनाम् उन्नत्यं पूज्यपूजनम् । तापं तेत्रानुबच्नाति पूज्यपूजाव्यतिकमः ॥१४१॥ इति तद्वचनात्किञ्चत् प्रबृद्ध इव व तत्वणम् । प्रज्ञातमेवमेतत्स्याव् इत्यसौ प्रत्यपद्यत्र ॥१४२॥ सतम्भूमिवास्याभूत् चित्तं किञ्चत्यसाध्यसम् । साशक्ष्यभिवारं सोहेगं प्रबृद्धमिव च क्षणम् ॥१४३॥ ततः प्रसेवुषी तस्य निवरावेव शिवाये शेमुषी । पूर्वापरं व्यलोकिष्ट कोपापायात् प्रश्चेमुषी ॥१४४॥ सोऽयं चक्ष्यतमाद्यो भरतोऽलङ्गवघशसनः । प्रतीक्ष्यः सर्वयास्माभिः प्रनुनेयश्च सावरम् ॥१४४॥ चिक्तवं चरमाङ्यात्वं पुत्रत्वं च जगव्गुरोः । इत्यस्य पूज्यमेकैकं कि पुनस्तत्समृज्ञितम् ॥१४६॥ इति निश्चत्य रिक्तवं वरमाङ्गत्वेः ग्रनुवातः सुरोत्तमैः । सहसा चिक्रणं द्रष्ट्रमुज्यचाल स मागधः ॥१४॥ इति निश्चत्य रिक्तवं वरमाङ्गतः ग्रनुवातः सुरोत्तमैः । सहसा चिक्रणं द्रष्ट्रमुज्यचाल स मागधः ॥१४॥

चकवर्तीको प्रकट कर रही है ।।१४६।। इसलिये गन्ध माला अक्षत आदिसे इस बाणकी पूजा कर हम लोगोंको आज ही वहा जाकर उनका यह वाण उन्हे अर्पण कर देना चाहिये और आज ही उनकी आज्ञा मान्य करनी चाहिये ।।१४७।। हे मागध, आप किसी प्रकारके विकारको प्राप्त मत हू जिये, और हम लोगोके द्वारा कहे हुए इस कार्यका अवश्य ही निश्चय कीजिये, क्योकि उनके देशमे रहनेवाले आपको उनके साथ विरोध करना उचित नही है ।।१४८।। इसलिये हे देव, कोध करना व्यर्थ है, चक्रवर्तीके साथ वैर करनेसे कुछ शान्ति नही होगी क्योकि नदीके बडे भारी प्रवाहके प्रतिकूल तैरनेवाला कौन सुखी हो सकता है ? अर्थात् कोई नही ॥१४९॥ यदि बलवान् मनुष्यको अनुकूल बनाये रखना चाहिये यह नीति है तो चक्रवर्तीको आज ही प्रसन्त्र करना चाहिये, क्योकि बडे पुरुपोके विषयमे बेतके समान नम् वृत्ति ही दुख दूर करनेवाली है ऐसा विद्वान् लोग मानते है ।।१५०।। पूज्य मनुष्योकी पूजा करनेसे इस लोक तथा परलोक-दोनो ही लोकोंमे जीवोकी उन्नति होती है और पूज्य पुरुषोंकी पूजा का उल्लघन अर्थात् अनादर करनेसे दोनों ही लोकोंमे पाप बन्ध होता है ।।१५१।। इस प्रकार उन देवोंके वचनोंसे जिसे उसी समय कुछ कुछ बोध उत्पन्न हुआ है ऐसे उस मागध देवने मुफे यह हाल मालूम नही था यह कहते हुए उनके वचन स्वीकार कर लिये ।।१५२।। उस समय उसके चित्तमे कुछ घबडाहट, कुछ भय, कुछ आशंका, कुछ उद्देग और कुछ प्रबोध-सा उत्पन्न हो रहा था ।।१५३।। तदनन्तर थोड़ी ही देरमे निर्मल हुई और कोधके नष्ट हो जानेसे शान्त हुई उसकी बुद्धिने आगे पीछेका सब हाल देख लिया ॥१५४॥ यह वही चक्रवर्तियोमे पहला चक्रवर्ती भरत है जिसकी कि आज्ञाका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, हम लोगोको हरएक प्रकारसे इसकी पूजा करनी चाहिये और आदर सहित इसकी आज्ञा माननी चाहिये ।।१५५॥ यह चक्रवर्ती है, चरमशरीरी है और जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवका पुत्र है, इन तीनोंमेसे एक एक गुण ही पूज्य होता है फिर जिसमें तीनोंका समुदाय है उसकी तो बात ही क्या कहनी है ? ।।१५६।। इस प्रकार निरचय कर वह मागध देव शीघृ ही चक्रवर्तीको देखनेके लिये थाकाश-मार्गसे चला, उस समय संभूमको प्राप्त हुए अनेक अच्छे अच्छे देव उसके पीछे पीछे

१ जित्तविकारम् । २ चिक्तप्रितिकूलत्वम् । ३-र्घातन ल० । ४ संरम्भं मा कार्षीः । ५ प्रातिकूल्यम् । ६ प्रवाहस्य । ७ वेतससम्बन्धिनीम् । अनुकूलतामित्यर्थं । ८ पाप ल० । ६ जन्तौ । १० एव । ११ अनुमेने । १२ इव अवधारणे । १३ प्रसन्नवती । १४ अल्पकालेनैव । १५ उपशमवती । १६ पूज्य । साशयिक , संशयापन्नमानस । १७ सम्भ्रमवद्भिः ।

समुन्मणितिरीटांशुरिचितेन्द्रशरासनम् । क्षणेनोल्लङ्गवय सम्प्रापत् तं देशं यत्र चक्रमृत् ॥१४६॥ पुरोषाय' शरं रत्नपटले सुनिवेशितम् । मागधः प्रभुमानंसी'व् ग्रायं स्वीकुरु मामिति ॥१४६॥ सक्रोत्पितक्षणे भद्र यन्नायामोऽनभिज्ञकाः । महान्तमपरार्थं नः त्वं स्नम्त्वाियती' मुहुः ॥१६०॥ युष्मत्पावरजःस्पर्शाद् वािषरेव न केवलम् । पूता वयमिष श्रीमन् त्वत्पावाम्बुजसेवया ॥१६१॥ रत्नान्यमृत्यनर्घाणि स्वर्गेऽप्यसुलभानि च । ग्रधो निधीनामाषातुं सोपयोगानि सन्तु ते ॥१६२॥ हारोऽयमितरोचिव्युः ग्रवाराह र्प्याक्तिकाः । ग्रवणिविपतम्भूतः वृष्धो मुन्ताफलैर्चुजः ॥१६३॥ तव वक्षःस्यलाहलेषा वृपहारताम् । । १६४॥ इत्यस्म कृण्डले विव्यं हारं च विततार सः । त्रलेक्यसारसन्दोहिमवैकध्य स्वगात्पवित्रताम् ॥१६४॥ इत्यस्म कृण्डले विव्यं हारं च विततार सः । त्रलेक्यसारसन्दोहिमवैकध्य स्वगात् पदम् ॥१६४॥ रत्नैश्चाभ्यक्यं रत्नेशं मागधः प्रोतमानसः । प्रभोरवाप्तसत्कारः तन्मतात् स्वमगात् पदम् ॥१६६॥ ग्रय तत्रस्य एवािक्यं सान्तर्द्धां विलोकयन् । प्रभावितिसमय र्थः किञ्चद् बह्वाश्चर्यो हि वारिषः ॥१६॥ ततः कृत्रहलाद् वािष्यं पश्चन्तं धूर्गतः पतिम् । तिमत्युवाच बन्तांश्वमनोमञ्जरीः किरन् ॥१६६॥

### पृथ्वीवृत्तम्

म्रयं जलिघरुच्चलत्तरलवीचिबाहूद्धतस्फुरन्मणिगणार्चनो<sup>ँ</sup> ध्वनदसङ्खचशङ्खाकुलः । तवार्घमिव संविधिरसुरनुवेलमुर्च्चनेदन् मरुद्धुतजलानको दिशतु शश्वदानन्दथुम्<sup>र५</sup> ।।१६६।।

जा रहे थे ।।१५७।: देदीप्यमान मणियोंसे जड़े हुए मुकुटको किरणोंसे जिसमें इन्द्रधनुष बन रहा है ऐसे आकाशको क्षण भरमें उल्लंघन कर वह मागध देव जहां चक्रवर्ती था उस स्थान पर जा पहुंचा ।।१५८।। रत्नके पिटारेमें रक्खे हुए बाणको सामने रखकर मागध देवने भरत के लिये नमस्कार किया और कहा कि हे आर्य, मुफ्ते स्वीकार कीजिये-अपना ही समिक्तये ।।१५९।। हे भद्र, हम अज्ञानी लोग चक्र उत्पन्न होनेके समय ही नहीं आये सो आप हमारे इस भारी अपराधको क्षमा कर दीजिये, हम बार बार प्रार्थना करते हैं ।।१६०।। हे श्रीमन्, आपके चरणोंकी धूलिके स्पर्शसे केवल यह समुद्र ही पवित्र नहीं हुआ है किन्तु आपके चरणकमलोंकी सेवा करनेसे हम लोग भी पवित्र हो गये हैं ।।१६१।। हे प्रभो, यद्यपि ये रत्न अमूल्य हैं और स्वर्गमें भी दुर्लभ हैं तथापि आपकी निधियोंके नीचे रखनेके काम आवें ।।१६२।। यह अतिशय देदीप्यमान तथा सूअर, सीप, बांस और हाथीमें उत्पन्न न होनेवाले दिव्य मोतियोंसे गुथा हुआ हार आपके वक्ष:स्थलके आलिंगनसे पुज्यताको प्राप्त हो तथा ये देदीप्यमान–चमकते हुए दोनों कुण्डल आपके कानोंकी संगतिसे पिवत्रताको प्राप्त हो ।।१६३–१६४।। इस प्रकार उस मागध देवने एकरूपनाको प्राप्त हुए तीनों लोकोंकी सार वस्तुओंके समुदायके समान सुज्ञोभित होनेवाला हार और दोनों दिव्य कुण्डल भरतके लिये समर्पित किये ॥१६५॥ तदनन्तर जिसका चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है ऐसे मागध देवने अनेक प्रकारके रत्नोंसे रत्नों के स्वामी भरत चक्रवर्तीकी पूजा की और फिर उनसे आदर-सत्कार पाकर उन्हीकी संमितसे वह अपने स्थानपर चला गया ॥१६६॥

अथानन्तर–वहां खड़े रहकर ही अन्तर्द्वीपों सहित समुद्रको देखते हुए महाराज भरतको कुछ आश्चर्य हुआ सो ठीक ही है क्योंकि वह लवणसमुद्र अनेक आश्चर्योंसे सहित था।।१६७।। तदनन्तर दांतोंकी किरणेंरूपी पुष्पमंजरीको बिखेरता हुआ सारथि कौतूहल से समुद्रको देखनेवाले भरतसे इस प्रकार कहने लगा।।१६८।। कि, उछलती हुई चंचल लहरें

१ अग्रे कृत्वा । २ नमस्करोति स्म । ३ आगताः । ४ प्रार्थितः । ४ निधि प्रयत्नेन स्थापयि-तुमधः शिलाकतुँ सप्रयोजनानि भवन्त्विति भावः । ६ न सूकरजैः । ७ इक्षुजैः । ८ सङ्गात् । ६ उपगच्छत् । १० पूज्यताम् । ११ स्कुरती कुण्डले चेमे ल० । १२ एकप्रकारम् । १३ विस्मितवान् । १४ यानमुखं गतः । सारथिरित्यर्थः । १५ आनन्दम् ।

ध्रमुद्ध्य जलमृत्यत्व्तगनमेतदालक्ष्यते शशाझककरकोमलच्छ्रविभिराततं शीकरैः ।
प्रहासिमव दिग्वभूपरिचयाय विश्वग्दधत् तितांत्तं विव चात्मनः प्रतिदिशं यशो भागशः ॥१७०॥
क्वित्तत्क्षुटितश्कितमौक्तिकततं सतारं नभो जयत्यिलमलीमसं मकरमोनराशिश्वतम् ।
क्वित्तत्सिलिलमस्य भोगिकुल सङ्कुलं सून्नतं नरेन्द्रकुलमुत्तमस्थितिजिगीषतीबोद्भटम् ॥१७१॥
इतो विशति गाङ्गगमम्बु शरदम्बुदाच्छच्छवि स्नुतं हिमवतोऽमृतश्च सुरसं पयः सैन्धवम् ।
तथापि न जलागमेन धृतिरस्य पोपूर्यते ध्रुवं न जलसङ्ग्रहेरिह जलाशयो ध्रायति ॥१७२॥

## वसन्ततिलकाषृत्तम्

व्याप्योदरं चलकुलाचलसिकाशाः पुत्रा इवास्य तिमयः पयसा प्रपुष्टाः । कल्लोलकाश्च परिमारिहताः समन्ताब् ग्रन्योन्यघट्टनपराः सममावसन्ति ।।१७३॥

रूपी भुजाओंके द्वारा धारण किये हुए देदीप्यमान मणियोके समूह ही जिसकी पूजाकी सामग्री है, जो शब्द करते हुए असख्यात शखोसे आकुल है, जो प्रत्येक बेलाके साथ जोरसे शब्द कर रहा है, वायुके द्वारा किपत हुआ जल ही जिसके नगाड़े हैं और जो इन सबसे ऐसा जान पड़ता हैं मानो आपके लिये अर्घ ही देना चाहता हो ऐसा यह समुद्र सदा आपके लिये आनन्द देवे ।।१६९।। आकाशकी ओर उछलता हुआ और चन्द्रमाकी किरणोके समान कोमल कान्तिवाले जलके छोटे छोटोसे व्याप्त हुआ इस समुद्रका यह जल ऐसा जान पडता है मानो दिशारूपी स्त्रियों के साथ परिचय करनेके लिये चारो ओरसे हास्य ही कर रहा हो अथवा अपना यश बाटकर प्रत्येक दिशामे फैलाना ही चाहता हो ॥१७०॥ खुली हुई सीपोके भोतियोसे व्याप्त हुआ, भूमरके समान काला और मकर मीन, मगर-मच्छ आदि जल-जन्तुओंकी राशि–समूहसे भरा हुआ यह समुद्रका जल कही ताराओ सहित, भूमरके समान श्याम और मकर मीन आदि राशियो से भरे हुए आकाशको जीतता है तो कही राजाओके कुलको जीतना चाहता है क्योकि जिस प्रकार राजाओंका कुल भोगी अर्थात् राजाओके समूहसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार यह जल भी भोगी अर्थात् सर्पोके समृहसे व्याप्त है,जिस प्रकार राजाओका कुल सुन्नत अर्थात् अत्यन्त उत्कृष्ट होता है उसी प्रकार यह जल भी सूत्रत अर्थात् अत्यन्त ऊचा है, जिस प्रकार राजाओका कुल उत्तम स्थिति अर्थात् मर्यादासे सिहत होता है उसी प्रकार यह जल भी उत्तम स्थिति अर्थात् अविध (हद्द) से सहित है, और राजाओका कुल जिम प्रकार उद्भट अर्थात् उत्कृप्ट योद्धाओसे सिहत होता है उसी प्रकार यह जल भी उद्भट अर्थात् प्रबल है ।।१७१।। इधर हिमवान् पर्वत से निकला हुआ तथा शरद्ऋतुके बादलोके समान स्वच्छ कान्तिको धारण करनेवाला गङ्गा नदीका जल प्रवेश कर रहा है और उस ओर सिन्धु नदीका मीठा जल प्रवेश कर रहा है,फिर भी जलके आनेसे इसका सतीव पूरा नहीं होता है, सो ठीक ही है क्योंकि जलाशय (जिसके बीचमे जल है, पक्षमे जड़ आशयवाला-मूर्ख) जल (पक्षमे जड़-मूर्ख) के सग्रहसे कभी भी सतुष्ट नहीं होता है। भावार्थ--जिस प्रकार जलाशय अर्थात् मूर्ख मनुष्य जल सग्रह अर्थात् मूर्ख मनुष्योके सग्रहसे सतुष्ट नही होता उसी प्रकार जलाशय अर्थात् जलसे भरा हुआ समुद्र या तालाब जल-संग्रह अर्थात् पानीके संग्रह करनेसे संतुष्ट नही होता ॥१७२॥ इस समुद्रके उदर अर्थात् मध्यभाग अथवा पेटमे व्याप्त होकर पय अर्थात् जल अथवा दूधसे अत्यन्त पुष्ट हुए तथा चलते हुए कुलाचलोंके समान बड़े बड़े इसके पुत्रोंके समान मगरमच्छ और प्रमाण रहित

१ विस्तारितुमिच्छत् । २ सर्पसमूह पक्षे भोगिसमूह । ३ सिन्धुनदीसम्बन्धि । ४ जलाधारः जडबुद्धिरच । ५ द्रायति तृप्ति । द्वै तृप्तौ । —६ माविशन्ति ल०, द० ।

ग्रापो धनं धृतरसाः सरितोऽस्य वाराः पुत्रीयिता<sup>र</sup> जलखराः सिकताश्च रत्नम् । इत्यं विभूति<sup>\*</sup>लवदुर्लेलितो विचित्रं घर्ते महोदधिरिति प्रथि<sup>\*</sup>मानमेषः ॥१७४॥ निःश्वासधूममिलाः फणमण्डलात्तः 'सुव्य'क्तरत्नवचयः परितो भ्रमन्तः । व्यायण्छमानतनवो<sup>\*</sup> र्यवते 'रकस्माब् म्रत्रोत्मक्षि'यममी दथते फणीन्द्राः ॥१७४॥ पार्वरयं जलनिधः शिशिरंरपीन्दोः म्रास्पृश्यमानसिलाः सहसा खमुग्रम् । रोधादिबोच्चलिति मुक्तगभीरभाषो बेलाछलेन<sup>११</sup> न महान् सहतेऽभिभूतिम्<sup>१२</sup> ॥१७६॥ नाकौकसां घृतरसं<sup>११</sup> सहकामिनीभः ग्राकोडनानि<sup>१४</sup> 'सुमनोहरकाननानि । द्वीपस्थलानि र्यचराणि सहस्रशोऽस्मिन् सन्त्यन्तरोपमिव<sup>१६</sup> वुर्गनिवेशनानि<sup>१७</sup> ॥१७७॥

अनेक लहरें ये सब चारों ओरसे एक दूसरेको धक्का देते हुए एक ही साथ इस समुद्रमें निवास कर रहे हैं।।१७३।। हे प्रभो, इस समद्रके जल ही धन हैं, रस अर्थात् जल अथवा शङ्गार या स्नेहको धारण करनेवाली नदियां ही इसकी स्त्रियां हैं, मगरमच्छ आदि जलचर जीव ही इसके पुत्र हैं और बालू ही इसके रत्न हैं इस प्रकार यह थोड़ी सी विभूतिको धारण करता है तथापि महोदिध इस भारी प्रसिद्धिको धारण करता है यह आक्चर्यकी बात है। भावार्थ-इस श्लोकमें कविने समद्रकी दरिद्र अवस्थाका चित्रण कर उसके महोदिधि नामपर आश्चर्य प्रकट किया है । दरिद्र अवस्थाका चित्रण इस प्रकार है । हे प्रभो, इस समुद्रके पास आजीविकाके योग्य कुछ भी धन नहीं है। केवल जल ही इसका धन है अर्थात् दूसरोंको पानी पिला पिला-कर ही अपना निर्वाह करता है, इसकी नदीरूप स्त्रियोंका भी बुरा हाल है वे बेचारी रस-जल धारण करके अर्थात् दूसरेका पानी भर भरकर ही अपनी आजीविका चलाती हैं। पुत्र हैं परन्तु वे सब जलचर अर्थात् (जडचर) मूर्ख मनुष्योंके नौकर हैं अथवा सूर्ख होनेसे नौकर हैं अथवा पानीमें रहकर शेवाल बीनना आदि तूच्छ कार्य करते हैं, इसके सिवाय कूल परम्परा से आई हुई सोना-चाँदी रत्न आदिकी संपत्ति भी इसके पास कुछ नहीं है-बालू ही इसके रत्न हैं, यद्यपि इंसमें अनेक रत्न पैदा होते हैं परन्तु वे इसके निजक नहीं हैं उन्हें दूसरे लोग ले जाते हैं इसलिये दूसरेके ही समभता चाहिये इस प्रकार यह बिलकूल ही दरिद्र है फिर भी महो-दिघ (महा + उ + दिध ♦) अर्थात् लक्ष्मीका बड़ा भारी निवासस्थान इस नामको धारण करता हैं यह आश्चर्य की बात है । आश्चर्यका परिहार ऊपर लिखा जा चुका है ।।१७४।। जो निःश्वासके साथ निकलते हुए धूमसें मिलन हो रहे हैं, जिनके फणाओंके मध्यभागमें रत्नोंकी कान्ति स्पष्ट रूपसे प्रकट हो रही है, जो चारों ओर गोलाकार घुम रहे हैं, जिनके शरीर बहुत लम्बे हैं, और जो अकस्मात् ही क्रोध करने लगते हैं ऐसे ये सर्प इस समुद्रमें अलातचक्रकी शोभा धारण कर रहे हैं।।१७५।। इस समुद्रका जल चन्द्रमाके शीतल पादों अर्थांत् पैरों से (किरणोंसे) स्पर्श किया जा रहा है, इसलिये ही मानो यह क्रोधसे गम्भीर शब्द करता हुआ ज्वारकी लहरोंके छलसे बदला चुकानेके लिए अकस्मात् आकाशकी ओर उछल कर दौड़ रहा है सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुष तिरस्कार नहीं सह सकते ।।१७६।। इस समुद्रके जलके

१ पुत्रा इव आचिरिताः । २ विभूतेरैक्वयंस्य लवो लेशस्तेन दुर्लेलितो दुर्गैवैः । लवशब्दोऽत्र विचित्रकारणम् । ३ प्रसिद्धताम् । ४ फणमण्डलमध्ये । ५ सुप्रकट । ६ दीर्घंभवच्छरीराः । ७ रोषैः । ६ अलातकोभाम् । ६ किरणैः चरणैरिति ध्विनः । १० —िद्वोच्छ्वलिति ल० । ११ जलविकारव्याजेन । अब्ध्यम्बुविकृता वेला' इस्यभिधानात् । १२ पराभवम् । १३ कियाविकोषणम् । मितरसं द० । प्रतरसां ल० । १४ आसमन्तात् कीडनानि येषु तानि । १५ समनोहर इत्यिप क्वचित् पाठः । १६ अन्तर्द्धीपमिव । 'द्वीपोऽस्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्तटम् ।' इत्यभिधानात् । १७ महाद्वीपमध्यवर्तीनि गिरिदुर्गोदिनिवेश-नानि च सन्तीत्यर्थः । ♦ 'दिव क्षीरोत्तरावस्थाभाषे श्रीवाससर्जयोः' इति मेदिनी

## मालिनीवृत्तम्

## प्रहर्षिणीवृत्तम्

म्रत्रायं भुजगिक्षक्षुंबिलाभिक्षङ्को व्यात्तास्यं<sup>८</sup> तिमिमभिषावित प्रहृष्टः । तं सोऽपि स्वगलिबलावलग्न<sup>'</sup>लग्नं स्वान्त्रास्था<sup>१७</sup> विहितदयो न जेगिलीति<sup>११</sup> ॥१८०॥

### दोधकषृत्तम्

एषमहा<sup>र</sup>'मणिरिइमिविकीणं तोयममुष्य<sup>१३</sup> घृतामिष<sup>१४</sup>शङ्कः । मीनगणोऽनुसरन् सहसास्माद् विह्निभिया पुनरप्यपयाति ॥१८१॥ लोलतरङ्गाविलोलितद्ष्टिः वृद्धतरोऽसुमतिः<sup>१५</sup> सुमत<sup>१६</sup> नः । हो रथमेष तिमिङिगलशङकी पश्यति पश्य तिमिः<sup>१७</sup> स्तिमिताक्षः<sup>१८</sup> ॥१८२॥

### भुजङ्गप्रयातवृत्तम्

इहामी भुजङगाः सरत्नैः फणाग्रैः समुत्थिप्य भोगान्<sup>रः</sup> खमुद्रीक्षमाणाः । विभाव्यन्त एते तरङाोरुहस्तैः घृता दीपिकौषा महावाधिनेव ॥१८३॥

भीतर अपनी देवागनाओंके साथ बड़े वेगसे आते हुए देवोके हजारो क्रीड़ा करनेके स्थान है, हजारों मनोहर वन है और हजारो सुन्दर द्वीप है तथा वे सब ऐसे जान पडते है मानो इसके भीतर बने हुए किले ही हो ।।१७७।। ज्वार-भाटाओसे चचल हुआ यह समुद्र इस वनके बाहर मेरा जाना नही हो सकता है इसलिये इसपर प्रकट क्रोध करता हुआ अपने किनारेके वनको वायुके वेगसे अतिशय चचल और पृथिवी तथा आकाशके मध्य भागको रोकनेवाली अनेक लहरोके समूहसे व्यर्थ ही ताड़न कर रहा है ।।१७८।। हे प्रभो, यह गरजता हुआ समुद्र ऐसा जान पडता है मानो अपने ऊचे शब्दोसे कुल पर्वतोको यही कह रहा है कि हे कुलपर्वतो, तुम्हारी ऊँचाई बहुत है इसीलिए क्या तुम अपने पैरों अर्थात् अन्तके भागोसे हम लोगोकी ताड़ना कर रहे हो ? तुम्हारी यह व्यर्थकी ऊचाई क्या उल्लघन करनेके अयोग्य है ? दया तुम हमारे समान अलध्य अथवा गभीर हो <sup>?</sup> ।।१७९।। इधर यह सापका बच्चा अपना विल सम**भ** कर प्रसन्न होता हुआ, मुख फाड़े हुए मच्छके मुखमे दौड़ा जा रहा है और वह भी अपने गले रूप बिलमें लगें हुए इस सापके बच्चेको अपने अन्तरेगमें सचित हुई निर्दयताके कारण निगल रहा है ।।१८०।। इधर यह मछलियोका समूह पद्मराग मणिकी किरणोसे व्याप्त हुए इस समुद्रके जलको मांस समभकर उसे लेनेके लिये दौड़ता है और फिर अकस्मात् ही अग्नि समभकर वहासे लौट आता है ।।१८१।। हे देव, इधर देखिये, चंचल लहरोंसे जिसकी दृष्टि चचल हो रही है और जो बहुत ही बूढ़ा है ऐसा यह मच्छ इस रथको मछिलयोंको खानेवाला बड़ा मच्छ समझकर निश्चल दृष्टिसे देख रहा है, हमारा ख्याल है कि यह बड़ा मूर्ख है ।।१८२।। इधर

१ अस्थिर । अचलिमत्यर्थः । २ आकाशमण्डले । 'भूम्याकाशरह प्रयोगानयेषु रोधस्'। ३ तटबनाय । ४ वृथा । ५ अभिताडयथ । ६ पिक्षध्विनिभिः । ७ इव । ५ विवृताननम् । ६ मध्य । मध्यम् चावलग्न च तुद्धोऽस्त्री' इत्यमर. । १० निजपुरीतद्विद्याकृतकृतय (?) । ११ भृश गिलति । १२ पद्मराग । १३ समुद्रस्य । १४ पलल । १५ अशोभनबुद्धिः । १६ साधुजातम् । १७ मत्स्य । १५ 'स्तिमिता बाद्धैनिश्चलामित्यभिधानात् । १६ शरीराणि । 'भोग सुखे स्त्रियादिभृतावहेश्च फणकाययोः' ।

भुजङगप्रयातैरिदं वारिराशेः जलं स्वश्यतेज्तःस्फुरद्रानकोटि । महानीलवेश्मेव दीपैरनेकैः ज्वलव्भिश्चलव्भिस्ततथ्वान्तनुद्भिः ।।१८४॥

#### मत्तमयूरवृत्तम्

वाताघातात् पुष्कर<sup>्</sup>वाद्यध्वनिमुच्चैः तन्वानेऽध्यौ मन्द्रगभीरं कृतलास्याः । द्वीपोपान्ते सन्ततमस्मिन् सुरकन्याः रंरम्यन्ते मत्तमयूरैः सममेताः ।।१८५।। नीलं त्र्यामाः कृतरवपुच्चैर्धृतनादा<sup>ध</sup> विद्युद्धन्तः स्कृतितभुजङ्गान्कणरत्नम् । ग्राह्मिष्यन्तो जलदसमूहा जलमस्य व्यक्ति नोपव्रजि<sup>®</sup>तुमलं ते घनकाले ।।१८६॥ पत्र्याम्भोषेरनुतटमेनां वनराजीं राजीवास्य प्रशमिततापां विततापाम्<sup>१०</sup>। वेलोत्सर्पज्जलकणिकाभिः परिधौताम् नीलां शाटीमिव<sup>१२</sup> सुमनोभिः प्रविकीर्णाम् ।।१८७॥

## तोटकवृत्तम्

परितः<sup>१६</sup> सरसीः सरसैः कमलैः सुहिताः<sup>१४</sup> सुचिरं विचरन्ति मृगाः । <sup>१५</sup>उपतोरममुष्य निसर्गसुखां वर्सीत <sup>१६</sup>निरुपद्गुतिमेत्य वने ॥१८८॥ ग्र**नुतोरवनं<sup>१७</sup> मृग्यूथमिदं कनकस्थलमुज्ज्वलितं रुचिभिः ।** परिवीक्ष्य ववानलशिङक भृशं परिधावति<sup>१८</sup> धावति तीरभुवः ॥१८८॥

रत्नसहित फणाके अग्रभागसे अपने मस्तकको ऊंचा उठाकर आकाशकी ओर देखते हुए ये सर्प ऐसे जान पड़ते हैं मानो इस महासमुद्रने अपने तरंगोंरूपी बड़े बड़े हाथोंसे दीपकोंके समूह ही धारण कर रखे हों ।।१८३।। जिसके भीतर करोड़ों रत्न देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा यह महा-असमुद्रका जल सर्पोके इधर-उधर जानेसे ऐसा दिखाई देता है मानो फैले हुए अन्धकारको नष्ट करते हुए, जलते हुए और चलते हुए अनेक दीपकोंसे सहित महानील मणियोंका बना हुआ घर ही हो ।।१८४।। जिस समय यह समुद्र वायुके आधातसे पुष्कर (एक प्रकारका बाजा) के समान गंभीर और ऊंचे शब्द करता है उस समय इस द्वीपके किनारेपर इन उन्मत्त मयूरोंके साथ साथ नृत्य करती हुई ये देवकन्याएं निरन्तर कीड़ा किया करती हैं।।१८५।। वर्षाऋतुमें बादलोंके समूह और इस समुद्रका जल दोनों एक समान रहते है क्योंकि वर्षाऋतुमें बादलोंके समूह काले रहते हैं और समुद्रका जल भी काला रहता है, बादलोंके समूह जोरसे गरजते हुए आनन्दित होते है और समुद्रका जल भी जोरसे शब्द करता हुआ आनन्दित होता है-लहराता रहता है, बादलोंके समूहमें बिजली चमकती है और समुद्रके जलमें भी सर्पोंके ऊंचे उठे हुए फणाओं पर रत्न चमकते रहते हैं, इस प्रकार बादलोंके समूह अपने समान इस समुद्रके जलका आलिगन करते हुए वर्षाऋतुमें किसी दूसरी जगह नहीं जा सकते यह स्पष्ट है ।।१८६।। कमलके समान सुन्दर मुखको घारण करनेवाले हे देव, समुद्रके किनारे किनारेकी इन वनपंक्तियोंको देखिये जिनमें कि सूर्यका संताप बिलकुल ही शान्त हो गया है, जहां तहां विस्तृत जल भरा हुआ है, जो फूलोंसे व्याप्त हो रही हैं और जो बड़ी बड़ी लहरोंके उछलते हुए जलकी बूंदोंसे घोई हुई नीले रंगकी साड़ियोंके समान जान पड़ती हैं ।।१८७।। इस समुद्रके किनारेके वनमें उपद्रव रहित तथा स्वभावसे ही सुख देनेवाले स्थानपर आकर सरस कलमी धानोंको खाते हुए से हरिण बहुत काल तक इन तालाबोंके चारों ओर घूमा करते हैं ।।१८८।। इस किनारेके वनमें कान्ति

१ व्याप्तान्धकारनाशकैः । २ जलमिति वाद्य अथवा चर्मानद्धवाद्यभेदः । ३ सममेतैः ल०, द० । ४ घृतमोदा ल० । ५ तडिद्वन्तः । ६ व्यक्तं ल० । ७ गन्तुम् । ८ मेघसमूहाः । ६ कमलास्य । १० विस्तृतजलाम् । ११ जललवैः । 'कणिका कथ्यतेऽत्यन्ता सूक्ष्मवस्त्विगनमन्थयोः' ।। १२ वस्त्रम् । १३ सरसीनां समन्ततः । १४ पोषिताः । १५ तटे । १६ निरुपद्रवाम् । १७ तटवने । १८ परिमण्डले (वेलायाम् )

## प्रहर्षिणी

लावण्यावयमभिसारयन्<sup>र</sup> सरित्स्त्रीः म्रास्नस्तप्रतन्<sup>र</sup>जलांशुकास्तरङ्गाः । श्राहिलष्यन्मुहुरपि नोपयाति तृप्ति सम्भोगैरतिरसिको न तृप्यतीह ॥१६०॥

### वसन्ततिलका

रो<sup>र</sup>घोभुवोऽस्य तनुश्नीकरवारिसिक्ताः सम्माजिता विरलमु<del>च्च</del>लितैस्तरङ्गगैः । भान्तीह सन्ततलताविगलत्प्रसून-नित्योपहारसुभगा द्युसदा<sup>र</sup> निषेव्याः ॥१६१॥

#### मन्दाकान्ता

स्वर्गोद्यानिश्रयमिव <sup>५</sup>हसत्युत्प्रसूने वनेऽस्मिन् मन्दाराणां सरति<sup>र</sup> पवने मन्दमन्दं वनान्तात् । मन्दाकान्ताः<sup>°</sup> सललितपदं किञ्चिदारुष्धगानाः चङकम्यन्ते खगयुवतयस्तीरदेशेष्वमुष्य ॥१६२॥

## प्रहर्षिणी

श्रप्सब्य<sup>८</sup>स्तिमिरयमाजिघां सुराराव् ग्रभ्येति द्रुतमभिभावु<sup>१०</sup>कोप्सुयोनिम्<sup>११</sup> । शैलोच्चानपि निगिलंस्तिमीनितोऽन्यो व्यत्यास्ते<sup>१२</sup> समममुना युयुत्समानः ।।१६३।।

### पृथ्बी

जलादजगरिस्तिमि शयुमिप<sup>१३</sup> स्थलादप्सुजो<sup>१४</sup> विकर्षति<sup>१५</sup> युयुत्सया<sup>१६</sup> कृतदृढग्रहो<sup>१३</sup> दुर्ग्रहः<sup>१८</sup>। तथापि न जयो मिथोऽस्ति समकक्ष्ययोरेनयोः धृवं न समकक्ष्य<sup>१६</sup>योरिह जयेतरप्रक्रमः<sup>३०</sup>।।१६४।।

से प्रकाशमान सुवर्णमय स्थानोको देखकर जिसे दावानलकी शका हो रही है ऐसा यह हरिणो का समूह बहुत शीघृ किनारेकी पृथिवीकी ओर लौटता हुआ दौडा जा रहा है ।।१८९।। यह सम्द्र, जिनके जल रूपी सूक्ष्म वस्त्र कुछ कुछ नीचेकी ओर खिमक गये हैं। ऐसी नदीरूपी स्त्रियो को लावण्य अर्थात् सुन्दरताके कारण (पक्षमे खारापनके कारण) अपनी ओर बुलाता हुआ तथा तरगोंके द्वारा बार-बार उनका आिलगन करता हुआ भी कभी तृप्तिको प्राप्त नही होता सो ठीक ही है क्योंकि जो अत्यन्त रसिक अर्थात् कामी (पक्षमे जल सहित) होता है वह इस ससार मे अनेक बार संभोग करनेपर भी तृप्त नही होता है ।।१९०।। जो छोटी छोटी बुदोंके पानी के सीचनेसे स्वच्छ हो गई है, निरन्तर लताओसे गिरते हुए फूलोके उपहारसे जो सदा सुन्दर जान पड़ती है, और जो देवोके द्वारा सेवन करने योग्य है ऐसी ये यहाकी किनारेकी भूमिया विरल विरल रूपसे उछलती हुई लहरोसे अत्यन्त सुशोभित हो रही है।।१९१। स्वर्गके उपवनकी शोभाकी ओर हसनेवाले तथा फुलोसे भरे हुए इस वनमे मन्दार वृक्षोके वनके मध्य भागसे यह वायु धीरे घीरे चल रहा है और इसी समय जिन्होने कुछ कुछ गाना प्रारम्भ किया **है ऐसी ये घीरे घीरे चलनेवाली विद्याधरिया इस समुद्रके किनारेके प्रदेशोपर लीलापूर्वक पैर** रखती उठाती हुई टहल रही है ।।१९२।। इधर, इस जलमें उत्पन्न हुए अन्य अनेक मच्छोको तिरस्कार कर उनके मारनेकी इच्छा करता हुआ यह इसी जलमे उत्पन्न हुआ ब<mark>ड़ा मच्छ बहुत</mark> शीघृदूरसे उनके सन्मुख आ रहा है और पर्वतके समान बड़े बड़े मच्छोको निगलता हुआ यह दूसरा बड़ा मच्छ उस पहले बड़ मच्छके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करता हुआ खड़ा है ।।१९३॥ इधर, यह अजगर जलमेसे किसी बड़े मच्छको अपनी ओर खीच रहा है और मजब्तीसे पकडने-

१ अभिसारिकायाः कुर्वन् । २ श्लक्ष्ण । ३ तटभूमय । ४ देवानाम् । ५ हसतीति हसत् तस्मिन् । ६ सरतीति सरत् तस्मिन् । ७ मन्दगमना । ८ अप्सु भव । ६ आहन्तुमिच्छ । १० अभिभवशीलः । ११ शङ्क्ष्व जलचर वा । १२ वैपरीत्येन स्थितः । १३ अजगरम् । १४ मत्स्यः । १५ आकर्षति । १६ योद्धमिच्छया । १७ परस्परविहितदृढग्रहणम् । ग्रह स्वीकार । १८ गृहीतुमशक्य । १६ समबलयोः । २० अपजयः ।

वनं वनगर्जैरिवं जलनिषेः समास्फालितं वनं वनगर्जैरिव स्फुटविमुक्तसाराविणम् ।
मृवङगपरिवावनश्रियमुपावषिद्वक्तटे तनोति तटमुज्वलत्सपिव वत्तसम्मार्जनम् ॥१६४॥
तरित्तिमकलेवरं स्फुटितशुक्तिशत्कां वितं स्फुरत्परुषितःस्वनं विवृतरन्ध्रपातालकम् ।
भयानकिमतो जलं जलनिष्ठेलं सत्पन्नगप्रमुक्ततन् कृत्तिसंशियतवीचिमालाकुलम् ॥१६६॥
इतो धुतवनोऽनिलः शिशिरशीकरानाकिरन् उपैति शनकैस्तटब्रुमसुगन्धिपुष्पाहरः ।
इतश्च परुषोऽनिलः स्फुरित धूतकल्लोलसात् कृतस्वनभयानकिस्तिमकलेवरानाधुनन् ॥१६७॥

शार्वृतविकीडितम्

ग्रस्योपान्तभुवद्यकासित तरां वे लोच्चलन्मौक्तिकैः श्राकीर्णाः कुसुमोपहारजनितां लक्ष्मीं द्याना भृशम् । सेवन्ते सह सुन्दरीभिरमरा याः स्वर्गलोकान्तरम् मन्वाना धृतसम्मदास्तटवनच्छायातरून्संश्रिताः ॥१६८॥ एते ते मकरादयो जलचरा मत्वेव कुक्षिम्भिरम् वारां राशिमनन्तरायमिष्कं पुत्रा इवास्यौरसाः । भागस्य प्रतिलिप्सया नु '॰जनकस्याक्षोशतोप्यप्रतो युष्यन्ते मिलिताः परस्परमहो बद्धकृषो थिग्धनम् ।१६६। लोकानिन्दिभरत्रमा' प्रतिलिप्त रच्चावचैभौगिना' म् श्रारूढं रिधमस्तकं र श्रुचितमेः सन्तापविच्छेदिभिः । पातालैविवृताननैर्मृहरिष प्राप्तव्ययैरक्षयैः श्रासंसारममुख्य नास्ति विगमो र रत्नैर्जलौधैरिष ॥२००॥

वाला यह दुष्ट मच्छ भी लड़नेकी इच्छासे उसे जमीनपरसे अपनी ओर खोंच रहा है तथापि एक समान बल रखनेवाले इन दोनोंमें परस्पर किसीकी जीत नहीं हो रही है सो ठीक हो है क्योंकि इस संसारमें जो समान शक्तिवाले हैं उनमें परस्पर जय और पराजयका निर्णय नहीं होता है ।।१९४।। जंगली हाथियोंके क्वारा अतिशय ताड़न किया हुआ यह समुद्रका जल, जिसमें जंगली हाथी स्पष्ट रूपसे गर्जना कर रहे हैं ऐसे किसी वनके समान तथा मृदंग बजनेकी शोभाको धारण करता हुआ और दिशाओंमें उछलता हुआ किनारेको बहुत शीघ शुद्ध कर रहा है ।।१९५।। जिसमें अनेक मछिलयोंके शरीर तैर रहे हैं, जो खुली हुई सीपोंके टुकड़ोंसे व्याप्त है, जिसमें कठोर शब्द हो रहे हैं, जिसने अपने रन्ध्रोंमें पातालको भी धारण कर रखा है, और जो तैरते हुए सांपोंसे छूटी हुई कांचलियोंसे लोगोंको ऐसा संदेह उत्पन्न करता है मानो लहरोंके समूहसे ही व्याप्त हो ऐसा यह समुद्रका जल इधर बहुत भयानक हो रहा है ॥१९६॥ इधर, वनको हिलाता हुआ, शीतल जलकी बुंदोंको बरसाता हुआ और वृक्षोंके सुगन्धित फूलों की सुगन्धिकां हरण करता हुआ वायु धीरे धीरे किनारेकी ओर बह रहा है और इधर बड़े बड़े मच्छोंके शरीरको कंपाता हुआ तथा हिलती हुई लहरोंके शब्दोंसे भयंकर यह प्रचण्ड वायु बह रहा है।।१९७।। जो बड़ी बड़ी लहरोंसे उछलते हुए मोतियोंसे व्याप्त होकर फुलोंके उपहारसे उत्पन्न हुई अतिशय शोभाको धारण करती हैं, किनारेके वनके छायादार वृक्षोंके नीचे बैठे हुए देव लोग हर्षित होकर अपनी अपनी देवांगनाओंके साथ जिनकी सेवा करते हैं और इसीलिये जो दूसरे स्वर्ग लोककी शोभा बढ़ाती हैं ऐसी ये इस समुद्रके किनारेकी भूमियां अत्यन्त सुशोभित हो रही हैं।।१९८।। ये मगरमच्छ आदि जलचर जीव, जिसके पास अनन्त धन है ऐसे इस समुद्रको अपने उदरका पालन-पोषण करनेवाला पिता समक्षकर सगे पुत्रोंके समान उसका धन बांटकर अपने भाग (हिस्से)को अधिक रूपसे लेनेकी इच्छासे, गर्जनाके शब्दोंके बहाने चिल्लाते हुए पिताके सामने ही इकट्टे होकर कोधित होते हुए परस्परमें लड़ रहे हैं, हाय ! ऐसे धनको धिक्कार हो ।।१९९।। मुंह खोलकर पड़े हुए अनेक पातालों अर्थात् विवरीं और

#### स्रग्धरा

वजृद्रोण्याममुष्य क्वथदिव जठरं व्यक्तमुब्बुब्बुदास्बुस्फूर्जत्यातालरन्थ्रोच्छ्वसदिनिलबलाद्विष्वगावर्तमानम्<sup>र</sup> । प्रस्तीर्गानेकरत्नान्यपहरति जने नूनमुत्तप्तमन्तः प्रायो रायां<sup>र</sup> वियोगो जनयति महतोऽप्युप्रमन्तीवदाहम् ।२०१।

## प्रहर्षिणी

न्नायुष्मन्निति बहुविस्मयोऽयमिष्धः सद्रत्तः सकलजगजनोपजीव्यः। गम्भीरप्रकृतिरनलसत्त्वयोगः प्रायस्त्वामनुहरते³ विना जडिम्ना³॥२०२॥

### वसन्ततिलका

इत्यं नियन्तरि<sup>५</sup> परां श्रियमम्बुराज्ञेः स्रावर्णयत्यनुगतैर्वचनैर्विचित्रैः । प्राप प्रमोदमधिकं निचराच्च<sup>र</sup> सम्राट् सेनानिवेशमभियातुमना बभूव ॥२०३॥

वडयानकोके द्वारा बार बार ह्वास होनेपर भी जिनका कभी अय नहीं हो पाना है, जो लोगोको आनन्द देनेवाले है, प्रमाण-रहित है, अनेक प्रकारके हे, सर्पोके फणाओपर आरूढ है, अन्यन्त पवित्र है, और सनापको नष्ट करनेवाछे है ऐसे रत्नो तथा जलके समुहोकी अपेक्षा इस समद्रका जब तक समार है तब तक कभी भो नाग नहां होता। भावार्थ-यद्यपि इस समद्रके अनेक रत्न इसके दिवरो-विलोप धुसकर नष्ट हो जाने है और जलके समह वडवानलमें जलकर कम हो जाते है तथापि इसके रत्न और जलके समूह कभी भी विनासको प्राप्त नही हो पाते क्योंकि जितने नष्ट होते है उससे कही अधिक उत्पन्न हो जाने है ॥२००॥ बहन बडे पानाल रूपी छिद्रोके द्वारा ऊपरकी ओर बढ़ते हुए बायुके जोरमे जो चारो ओर घूम रहाँ है और जिसमे जलके अनेक प्रयुले उठ रहे हैं ऐसा यह समद्रका उदर अर्थात् मध्यभाग वज्की कड़ाहीमे खौलता हुआ सा जान पड़ता है अथया लोग इसके जहा तहा फैले हुए अनेक रत्न ले जाते है इसलिये मानो यह भीतर ही भीतर सतप्त हो रहा है सो ठीक ही है वयोकि घनका वियोग प्राय करके बड़े बड़े पुरुषोके हृदयमे भी भयकर दाह उत्पन्न कर देता है।।२०१।। हे आयुष्मन्, जिस प्रकार आप अनेक आश्चर्योसे भरे हुए है उसी प्रकार यह समृद्र भी अनेक आश्चर्योसे भरा हुआ है, जिस प्रकार आएके पास अच्छे अच्छे रत्न है उसी प्रकार इस समुद्रके पास भी अच्छे अच्छे रत्न हं, जिस प्रकार समारके समस्त प्राणी आपके उपजीव्य हं अर्थान् आपकी महायतासे ही जीवित रहते हैं उसी प्रकार इस समुद्रके भी उपजीत्य हैं अर्थान् समुद्रमे उत्पन्न हुए रत्न मोती तथा जल आदिसे अपनी आजीविका करने है, जिस प्रकार आप गभीर प्रकृतिवाले है उसी प्रकार यह समुद्र भी गभीर (गहरी) प्रकृतिवाल। है और जिस प्रकार आप अनल्पसत्त्व योग अर्थात् अनन्त शक्तिको धारण करनेवाले है उसी प्रकार यह ममुद्र भी अनल्पसत्त्व योग अर्थात् बड़े बड़े जलचर जीवोसे सहित है अथवा जिस प्रकार आप अनालमत्व योग अर्थात् आलस्यके सम्बन्धसे रहित है उसी प्रकार यह समुद्र भी अनालमत्त योग अर्थात् नाल (नरा) रहित जीवोंके सम्बन्धसे सहित है इस प्रकार यह समुद्र ठीक आपका अनुकरण कर रहा है । यदि अन्तर है तो केवल इतन। ही है कि यह जलकी ऋद्विसे सहित है और आप जल अर्थान् मुर्ख (जड) मनुष्योकी ऋदिसे रहित है ॥२०२॥ इस प्रकार जब सारथिने समुद्रकी उन्कृष्ट शोभाका वर्णन किया तब सम्प्राट् भरत बहुत ही अधिक आनन्दको प्राप्त हुए तथा शीघ्र ही अपनी छावनीमे जानेके लिये उद्यत हुए ॥२०३॥

१ –वर्त्यमानम् द०, प०, ल०। २ धनानाम् । ३ अनुकरोति । ४ जडत्वेन । ५ सारथौ । ६ आक्षु ।

#### महापुराणम्

### मालिनी

स्रय रथपरिवृत्त्ये सारयौ कृच्छ्रकृच्छ्रात् विषमवलन भुगनप्रीवमश्वासुनुत्सौ । धुवित मरुति मन्वं वीचिवेगोपशान्ते शिबिरमभिनिधीनामीशिता सम्प्रतस्ये ॥२०४॥ कथमि रथचक्रं भुगरियत्वाम्बुरुद्धम् भ्रवहणकृतकोपान् वाजिनोऽनुप्रसाध्य । रथमि जलमक्थौ चोदयामास सूतो जलिधरिष नृपान विज्ययेवोच्चचाल ॥२०४॥ स्रयमयमुदभारो वारिराशेर्वरूपं स्थगयित रथवेगादेष भिन्नोमिरिब्धः । इति किल तिटसव्भिस्तकर्यमाणो रथोऽयं जवनतुरगकृष्टः ।

### शिखरिणी

<sup>१३</sup>तरङगात्यस्तोऽयं <sup>१३</sup>समघटितसर्वाङगघटनो रथः क्षेमात् प्राप्तो रथचरण<sup>११</sup>हेतिश्च कुशली । तुरङगा घौताङगा जलघिसलिलैरक्षतखुरा महत्युण्यं जिष्णोरिति किल जजल्पुस्तटजुषः<sup>१५</sup> ॥२०७॥ नृपैर्गङगाद्वारे प्रणतमणिमौर्त्यापतकरैः श्रधस्तात्तद्वेद्याः सजयजयघोषैरिधकृतैः<sup>१६</sup> । बहिर्द्वारं<sup>९९</sup> सैर्ग्यर्युगपदसकृद्घोषितजयैः विभुदृष्टः प्रापत् स्वशिबिरबहिस्तोरणभुवम् ॥२०५॥

अथानन्तर-जब सारिथने बड़ी कठिनाईसे रथ लौटानेके लिये विषम रूपसे घूमने-के कारण गलेको कुछ टेढ़ा कर घोड़ोंको हांका, मन्द मन्द वायु वहने लगा और लहरोंका वेग शान्त हो गया तब निधियोंके स्वामी भरतने छावनीकी ओर प्रस्थान किया ॥२०४॥ पानीसे रुके हुए रथके पहियोंको किसी तरह वाहर निकालकर और वार वार हांकने अथवा बोफ धारण करनेके कारण कुपित हुए घोड़ोंको प्रसन्न कर सारथि समुद्रमें जलके भीतर ही रथ चला रहा था, और वह समुद्र भी उस रथके पीछे पीछे जानेके लिये ही मानो उछल रहा था ॥२०५॥ अरे, यह समुद्रकी बड़ी भारी लहर रथकी छतरीको अवश्य ही ढक लेगी और इधर रथके वेग से समुद्रकी लहरें भी फट गई हैं इस प्रकार किनारे पर खड़े हुए लोग जिसके विषयमें अनेक प्रकारके तर्क-वितर्क कर रहे हैं ऐसा वह वेगशाली घोड़ोंसे खीचा हुआ रथ समुद्रके किनारेपर आ पहुंचा ॥२०६॥ जिसके समस्त अंगोंकी रचना एक समान सुन्दर है ऐसा यह रथ लहरों को उल्लंघन करता हुआ कुशलतापूर्वक किनारे तक आ गया है, चक्रस्तको धारण करनेवाले चकवर्ती भरत भी सकुशल आ गये हैं और समुद्रके जलसे जिनके समस्त अंग धुल गये हैं तथा जिनके खुर भी नहीं घिसे हैं ऐसे घोड़े भी राजी-खुशी आ पहुंचे हैं। अहा ! विजयी चकवर्तीका बड़ा भारी पुण्य है, इस प्रकार किनारे पर खड़े हुए लोग परस्परमें वार्तालाप कर रहे थे।। ।।२०७।। जो वेदीके नीचे गङ्गाद्वारपर नियुक्त किये गये हैं, जिन्होंने नवाये हुए मणिमय मुकुटों पर अपने अपने हाथ जोड़कर रखे हैं और जो जय जय शब्दका उच्चारण कर रहे हैं ऐसे राजा लोग, तथा दरवाजेके बाहर एक साथ बार बार जयघोष करनेवाले सैनिक लोग जिसे देख

१ परिवर्तनाय । २ विषमाकर्षणकुटिलग्नीवं यथा भवित तथा । ३ प्रेरितिमिच्छौ सित । ४ गमियित्वा । ५ प्रेरण । ६ प्रसादं नीत्वा । ७ अनुगमनेन । ६ जलसमूहः । ६ तीरस्थैः । १० वेगाश्वाक्रुष्टः । ११ समुद्रस्य पारम् । १२ तरङ्गान् त्यस्तः तरङ्गात्यस्तः इति द्वितीयातत्पुरुषः । वररुचिना तथैवोक्तत्वात् । १३ समानं यथा भवित तथा घटित । १४ चक्रायुधः । १५ तटसेविनः । तीरस्था इत्यर्थः । १६ अधिकारिभिः । १७ द्वारस्य बाह्ये ।

## श्रष्टाचिशतितमं पर्व

# शादू लिविकी डितम्

तत्रोद्घोषितमङ्गलेर्जयजयेत्यानन्दितो वन्दिभिः गत्वातः शिबिरं नृपालयमहाद्वारं समासादयन् । 'स्रन्तर्वंशिकलोकवारवनितादत्ताक्षताशासनः' प्राविक्षन्निजकेतनं निषिपतिर्वातोल्लसत्केतनम् ॥२०६॥

#### वसन्ततिलका

देवोऽयमक्षततनुर्विजताब्धिरागात् ते यूयमानयत साक्षतसिद्धशेषाः । स्राशिष्वमाध्वमिहं सम्मुखमेत्य तूर्णम् इत्युत्थितः कलकलः कटके तदाभूत् ॥२१०॥ जीवेति नन्दतु भवानिति वर्षिषीष्ठाः देवेति निर्जयिरपूनिति गां जयेति । त्वं 'स्ताच्चिरायुरिति कामितमाप्नुहीति' पुण्याशिषां शतमलिम्भ तदा स वृद्धेः ॥२११॥ जीयादरीनिह भवानिति निर्जितारिः देव प्रशाधि वसुधामिति सिद्धरत्नः । त्वं जीवताच्चिरमिति प्रथमं चिरायुः स्रायोजि मङ्गलिधया पुनरुक्तवाक्येः ॥२१२॥ देवोऽयमम्बुधिमगाधमलद्धध्यपारम् उल्लङ्ख्य लब्धविजयः पुनरप्युपायात् । पुण्यं कसारिथिरहिति विनान्तरायैः पुण्यं प्रसेदुषि नृणां किमिवास्त्यलङ्ख्यम् ॥२१३॥

रहे हे ऐसा वह भरत अपनी छावनीके बाहरवाली तोरणभूमिपर आ पहुचा ॥२०८॥ वहां पर जय जय इस प्रकार मगलशब्द करते हुए बन्दीजन जिन्हे आनन्दित कर रहे है ऐसे वे महाराज भरत छावनीके भीतर जाकर राजभवनके बडे द्वारपर जा पहुचे वहा परिवारके लोगो तथा वेश्याओने उन्हे मगलाक्षत तथा आशीर्वाद दिये । इस प्रकार निधियोके स्वामी भरतने जिसपर वायुके द्वारा ध्वजाए फहरा रही है ऐसे अपने तम्बुमे प्रवेश किया ।।२०९।। जिन्होने शरीर में कुछ चोट लगे विना ही समुद्रको जीत लिया है ऐसे ये भरत महाराज आ गये है, इसलिये तुम मगलाक्षत सहित सिद्ध तथा शेपाक्षत लाओ, तुम आशीर्वाद दो और तुम बहुत शीघृ सामने जाकर खडे होओ इस प्रकार उस समय सेनामे बडा भारी कोलाहल उठ रहा था ॥२१०॥ हे देव, आप चिरकाल तक जीवित रहे, समृद्धिमान् हो, सदा बढ़ते रहे, आप शत्रुओंको जीतिये, पृथिवीको जीतिये, आप चिराय रहिये और समस्त मनोरथोको प्राप्त कीजिये-आपकी सब इच्छाए पूर्ण हो इस प्रकार उस समय वृद्ध मनुष्योंने भरत महाराजके लिये सैकड़ो पवित्र आशीर्वाद प्राप्त कराये थे ।।२११।। यद्यपि भरतेश्वर शत्रुओंको पहले ही जीत चुके थे तथापि उस समय उन्हे आशीर्वाद दिया गया था कि देव, आप शत्रुओको जीतिये, यद्यपि उन्होंने चौदह रत्नोको पहले ही प्राप्त कर लिया था तथापि उन्हे आशीर्वाद मिला था कि हे देव ! आप पृथिवीका शासन कीजिये, और इसी प्रकार वे पहले हीसे चिरायु थे तथापि आशीर्वाद मे उनसे कहा गया था कि हे देव, आप चिरकाल तक जीवित रहे-चिरायु हो । इस प्रकार मगल समभकर लोगोने उन्हें पुनरुक्त (कार्य हो चुकनेपर उसी अर्थको सूचित करनेके लिये फिरसे कहे हुए,) वचनोंसे युक्त किया था ॥२१२॥ एक पुण्य ही जिनका सहायक है ऐसे महा-राज भरत अगाध और पाररहित समुद्रको उलंघनकर तथा योग्य उपायसे विजय प्राप्त कर बिना किसी विघ्न-बाधाके यहां वापिस आ गये है सो ठीक ही है क्योकि निर्मल पुण्यके रहते

१ कञ्चुकी । 'अन्तर्विशिका अन्त पुराधिकारिण ।' 'अन्त पुरेष्विधकृत. स्यादन्तर्विशिको जनः' इत्यभिधानात् । २ आशीर्वचनः । ३ आशीष कृष्ठध्वम् । ४ भुवम् । ५ भव । ६ याहि । ७ शासु अनुशिष्टौ लोट् । ८ उपागमत् । ६ प्रसन्न सित । .

पुष्पावयं भरतचक्रधरो जिगोबुः उद्भिभ्नवेलमिनलाहतवीचिमालम् ।
प्रोत्लब्ध्यः वाधिममरं सहसा विजिग्यं पुष्यं बलीयसि किमस्ति जगत्यजय्यम् ॥२१४॥
पुष्पोवयेन मकराकरवारिसीम'पृथ्वीं स्वसावकृत चक्रधरः पृथुश्रीः ।
दुलंड्यधमिब्धमवगाह्य विनोपसर्गैः पुष्यात् परं न खलु साधनिमिष्टसिद्ध्यं ॥२१४॥
चक्रायुधोऽयमिरचक्रभयङ्करश्रीः म्राक्रस्य विलिश्यमितिभीषणनक्रचक्रम् ।
चक्रं वशे सुरमवश्यमनन्यवश्यं पुष्पात् परं न हि वशीकरणं जगत्याम् ॥२१६॥
पुष्यं जले स्थलिमवाभ्यवपद्यते वृन् पुष्यं स्थले जलिमवाशु नियन्ति तापम् ।
पुष्यं जलस्थलभये शरणं तृतीयं पुष्यं कृष्ध्वमत एव जना जिनोक्तम् ॥२१७॥
पुष्यं परं शरणमापि दुविलङ्घ्यं पुष्यं कृष्ध्वमत एव जना जिनोक्तम् ॥२१७॥
पुष्यं सुद्धार्थिन जने सुखदायि रत्नं पुष्यं जिनोवितमतः सुजनाश्चिनुष्यम् ॥
पुष्यं सुद्धार्थिन जने सुखदायि रत्नं पुष्यं सुपात्रगतदानसमृत्थमन्यत् ।
पुष्यं जिनेन्द्रपरिपूजनसाध्यमाद्यं पुष्यं सुपात्रगतदानसमृत्थमन्यत् ।
पुष्यं वतानुचरणादुंपवासयोगात् पुष्पािवनामिति चतुष्ट्यमर्जनीयम् ॥२१६॥

हुए मनुष्योंको क्या अलंबनीय (प्राप्त न होने योग्य) रह जाता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ।।२१३।। सवको जीतनेकी इच्छा करनेवाले भरत चक्रवर्तीने पुण्यके प्रभावसे, जिसमें ,ज्वार-भाटा उठ रहे हैं और जिसमें लहरोंके समूह वायुसे ताड़ित हो रहे हैं ऐसे समुद्रको उल्लंघन कर शीघृ ही मागध देवको जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि अतिशय बलवान् पुण्यके रहते हुए संसारमें अजय्य अर्थात् जीतनेके अयोग्य क्या रह जाता है ? अर्थात् कुछ भी नहीं ।।२१४।। बहुत भारी लक्ष्मीको धारण करनेवाले चक्रवर्ती भरतने पुण्यकर्मके उदयसे ही बिना किसी उपद्रवके उल्लंघन करनेके अयोग्य समुद्रको उल्लंघन कर समुद्रका जल ही जिसकी सीमा है ऐसी पृथिवीको अपने आधीन कर लिया, सो ठीक ही है क्योंकि इष्ट पदार्थोंकी सिद्धिके लिये पुण्यसे बढ़कर और कोई साधन नहीं है ।।२१५।। शत्रुओंके समूहके लिये जिनकी सम्पत्ति बहुत ही भयंकर है ऐसे चक्रक्ती भरतने अत्यन्त भयंकर मगर-मच्छोंके समूहसे भरे हुए समुद्र को उल्लंघन कर अन्य किसीके वश न होने योग्य मागध देवको निश्चित रूपसे वश कर लिया, सो ठीक ही है क्योंकि लोकमें पुण्यसे बढ़कर और कोई वशीकरण (वश करनेवाला) नहीं है ।।२१६।। पुण्य ही मनुष्योंको जलमें स्थलके समान हो जाता है, पुण्य ही स्थलमें जलके समान होकर शीघृ ही समस्त संतापको नष्ट कर देता है और पुण्य ही जल तथा स्थल दोनों जगहके भयमें एक तीसरा पदार्थ होकर शरण होता है, इसलिये हे भव्य जनो, तुम लोग जिनेन्द्र भगवान् के द्वारा कहे हुए पुण्यकर्म करो ।।२१७।। पुण्य ही आपत्तिके समय किसीके द्वारा उल्लंघन न करनेके योग्य उत्कृष्ट शरण है, पुण्य ही दिरद्र मनुष्योंके लिये धन देनेवाला है और पुण्य ही सुखकी इच्छा करनेवाले लोगोंके लिये सुख देनेवाला है, इसलिये हे सज्जन पुरुषों ! तुम लोग जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए इस पुण्यरूपी रत्नका संचय करो ।।।।२१८।। जिनेन्द्र भगवान् की पूजा करनेसे उत्पन्न होनेवाला पहला पुण्य है, सुपात्रको दान देनेसे उत्पन्न हुआ, दूसरा पुण्य है व्रत पालन करनेसे उत्पन्न हुआ, तीसरा पुण्य है और उपवास करनेसे उत्पन्न हुआ, चौथा पुण्य है इस प्रकार पुण्यकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको ऊपर लिखे हुए चार प्रकारके पुण्योंका

१ सीमां ल०, ६०, द०, अ०, प०, स०। २ स्वाधीनं चकार। ३ समुद्रम्। ४ प्राप्नोति।
.-मिवाभ्युपपद्यते ल०, द०। ५ दरिद्रयति।

इत्यं स्वपुण्यपरिपाक'जिमिष्टलाभं संश्लाघयन्<sup>र</sup> जनतया<sup>3</sup> श्रुतपुण्यघोषः । चक्री सभागृहगतो नृपचकमध्ये शकोपमः पृथुनृपासनमध्यवात्सीत्<sup>र</sup> ॥२२०॥

### हरिणी

धृततटवने रक्ताञोकप्रवालपुटोद्भिदि<sup>ः</sup> स्पृशित पवने मन्दं मन्दं तरङगिवभैदिनि । स्रनुसरसरित्सैन्यैः सार्घे प्रभुः सुखमावसज्जलनिधिजयञ्जाघाशीभिजिनाननुचिन्तयन् ॥२२१॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे पूर्वार्णवद्वारविजयवर्णनं नामाष्टाविशं पर्व ।

संचय करना चाहिये ।।२१९।। इस प्रकार जिसने लोगोके समूहसे पुण्यकी घोषणा सुनी हैं ऐसे चन्नवर्ती भरत, अपने पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त हुए इप्ट वस्तुओंके लाभकी प्रशंसा करते हुए सभा-भवनमे पहुचे और वहां राजाओके समूहके मध्यमे इन्द्रके समान वहे भारी राज-सिहासन पर आरूढ़ हुए ।।२२०।। जिस समय किनारेके वनको हिलानेवाला, रक्त अशोक वृक्षकी कोपलोंके सपुटको भेदन करनेवाला और लहरोको भिन्न भिन्न करनेवाला वायु घीरे घीरे वह रहा था उस समय समुद्रको जीतनेकी प्रशसा और आशीर्वादके साथ साथ जिनेन्द्र भगवान्का स्मरण करते हुए भरतने गङ्गा नदीके किनारे किनारे ठहरी हुई सेनाके साथ सुख से निवास किया था।।२२१।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहके भाषानुवादमें पूर्वसमुद्रके द्वारको विजय करनेका वर्णन करनेवाला अट्ठाईसवा पर्व समान्त हुआ ।

१ उदयजम् । २ स श्लाघयन् ल० । ३ जनसमूहेन । ४ अधिवसित स्म । ५ पल्लवपुटो-द भेदिनि ।

# एकोनत्रिंशत्तमं पर्व

स्रय चक्रधरो जैनीं कृत्वेज्यामिष्टसाधनीम् । प्रतस्थे दक्षिणामाञ्ञां जिगीषुरनुतोयि ॥१॥
'यतोऽस्य 'यदढक्कानां ध्वनिरामन्द्रमुच्चरन् । मूर्छितः । काहलारावैः प्रविधध्वानं तिरोदधे ॥२॥
प्रयाणभेरीनिःस्वानः सम्मूर्छन् । गज्बृंहितैः । दिङमुखान्यनयत् क्षोभं हृदयानि च विद्विषाम् ॥३॥
विवभुः पवनोद्धृता जिगीषोर्जयकेतनाः । वारिषेरिव कल्लोलान् उद्धेलां नाजुहूषवः ॥४॥
एकतो लवणाम्भोधिः ग्रन्यतोऽप्युपसागरः । तन्मध्ये 'यान्वलौघोऽस्य तृतीयोऽव्धिरिवावभौ ॥४॥
हस्त्यश्वरयपादातं देवाश्च सनभश्चराः । षडङ्गं बलमस्येति पप्रथे व्याप्य रोदसी ॥६॥
पुरः प्रतस्ये वण्डेन । चक्षेण तवनन्तरम् । ताभ्यां विशोधिते मार्गं तद्वतः प्रययौ सुखम् ॥७॥
तच्चकमरिचक्रस्य केवलं क्रकचायितम् । ताभ्यां विशोधिते मार्गं तद्वतं प्रययौ सुखम् ॥७॥
प्रययौ निकषाम्भोधि ससया तटवेदिकाम् । ग्रजुवेलावनं सम्प्राट् सैन्यैः संश्रावयन् । दिशः ॥६॥
ग्रनुवाधितटं । कर्षेत्रलङ्घघां स्वामनीकिनीम् । ग्राज्ञालतां नृपाद्रीणां मूर्घन रोपयित स्म सः ॥१०॥
चिलते चिलतं पूर्वं निर्याते निःसूतं पुरः । प्रयाते यातमेवास्मिन् । सेनानीभिरिवारिभिः ॥१॥

अथानन्तर-चक्रवर्ती भरत समस्त इष्ट वस्तुओंको सिद्ध करनेवाली जिनेन्द्रदेवकी पूजा कर दक्षिण दिशाको जीतनेकी इच्छा करते हुए समुद्रके किनारे किनारे चले ।।१।। जिस समय चक्रवर्ती जा रहा था उस समय तुरहीके शब्दोंसे मिली हुई बड़े बड़े नगाड़ोंकी गंभीर ध्विन समुद्रकी गर्जनाको भी ढक रही थी।।२।। हाथियोंकी चिग्घाड़ोंसे मिले हुए प्रस्थानके समय बजनेवाले नगाड़ोंके शब्द समस्त दिशाओं तथा शत्रुओंके हृदयौंको क्षोभ प्राप्त करा रहे थे ।।३।। जीतनेकी इच्छा करनेवाले चक्रवर्तीकी वायुसे उड़ती हुई विजय-पताकाएं ऐसी सुशो-भित हो रही थीं मानो ज्वारसे उठी हुई समुद्रकी लहरोंकों ही बुला रही हों ॥४॥ उस सेनाके एक ओर (दक्षिणकी ओर) तो लवण समुद्र था और दूसरी (उत्तर की) ओर उपसागर था उन दोनोंके बीच जाता हुआ वह सेनाका समूह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीसरा समुद्र ही हो ॥५॥ हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, देव और विद्याधर यह छह प्रकारकी चक्रवर्तीकी सेना आकाश और पृथिवीके अन्तरालको व्याप्त कर सब ओर फैल गई थी ।।६।। सेनामें सबसे आगे दण्टरत्न और उसके पीछे चक्ररत्न चलता था तथा इन दोनोंके द्वारा साफ किये हुए मार्गमें सुखपूर्वक चक्रवर्तीकी सेना चलती थी।।७।। चक्रवर्तीका वह एक चक्र ही शत्रुओंके समूहको नष्ट करनेके लिये करोंतके समान था तथा दण्ड ही दण्ड देने योग्य शत्रुओंके लिये दूसरे यमदण्डके समान था ।।८।। सम्प्राट् भरत समुद्रके समीप समीप किनारेकी वेदीके पास पास किनारेके अनुसार अपनी सेनाके द्वारा दिशाओंको गुंजाते हुए–सचेत करते हुए चले ॥९॥ अपनी अलंघनीय सेनाको समुद्रके किनारे किनारे चलाते हुए चक्रवर्ती भरत अपनी आज्ञा-रूपी लताको राजारूपी पर्वतोंके मस्तकपर चढाते जाते थे ।।१०।। महाराज भरतके शत्रु उनके सेनापितयोंके समान थे, क्योंकि जिस प्रकार महाराजके चलनेकी इच्छा होते ही सेनापित

१ गच्छतः । २ पटु प०, ६०, ६० । ३ मिश्रितः । ४ आच्छादयित स्म । ५ मिश्रीभवन् । ६ उज्जृम्भितान् । ७ स्पद्धौ कर्तुमिच्छवः । ८ गच्छन् । ६ द्यावापृथिव्यौ । 'भूद्यावौ रोदस्यौ रोदसी च ते' इत्यमरः । १० दण्डरत्नेन । ११ करपत्रमिव चारितम् । १२ यमस्य दण्डः । १३ अम्भोभेः समीपम् । 'निकषा त्वन्तिके मध्ये' १४ तटवेदिकायाः समीपे । १५ साधयन् । १६ प्रापयन् । १७ भरते ।

निष्कास्त इति सम्भ्रान्तैरायात इति भीववैः। प्राप्त' इत्यनवस्यैद्देष्व' प्रणेमे सोऽरिभूमिपैः॥१२॥

्रैमहापगारयस्येव तदरस्य बलीयसः। यो यः 'प्रतीपमभवत् स स निर्मूलता ययौ ॥१३॥

प्रतीपवृत्तिमावद्यों छायात्मानं च नात्मनः। विक्रमैकरसद्देष्क्वी सोऽसोढ किमुत द्विषम् ॥१४॥

चमूरवश्रवादेव कैदिचदस्य विरोधिभिः। 'चमूरवृत्तमारक्थम् म्रतिदूरं पलायितैः' ॥१४॥

र्रिमहाभोगैनृंपैः कैदिचद् भयादुत्सृष्टमण्डलैः' । भुजङ्गौरिव निर्मोकः तत्यजेऽपि परिच्छदः' ॥१६॥

प्रदुष्टान् भोगिनः' कोदिचत् प्रभुदद्वत्य मन्त्रतः' । वल्मोकेष्विव दुर्गेषु र्भकृत्यानन्यानितिष्ठिपत्' ॥१७॥

पहले ही चलनेके लिये तैयार हो जाते हैं उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराजको चलनेके लिये तत्पर सुनकर स्वय चलनेके लिये तत्पर हो जाते थे अर्थात् स्थान छोडकर भागनेकी तैयारी करने लगते थे अथवा भरत की ही शरणमें आनेके लिये उद्यत हो जाते थे, जिस प्रकार महाराज के नगरसे बाहर निकलते ही सेनापित उनसे पहले बाहर निकल आते है उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराजको नगरसे बाहिर निकला हुआ सुनकर स्वय अपने नगरसे बाहर निकल आते थे अर्थात् नगर छोडकर बाहर जानेके लिये तैयार हो जाते थे अथवा भरतसे मिलनेके लिये अपने नगरोसे बाहर निकल आते थे और जिस प्रकार महाराजके प्रस्थान करते ही सेनापित उनसे पहले प्रस्थान कर देते हैं उसी प्रकार उनके शत्रु भी महाराजका प्रस्थान स्नकर उनसे पहले ही प्रस्थान कर देते थे अर्थात् अन्यत्र भाग जाते थे अथवा चक्रवर्तीसे मिलनेके लिये आगे बढ आते थे ।।११।। चक्रवर्ती भरत नगरसे वाहर निकला यह सुनकर जो व्याकुल हो जाते थे, चक्रवर्ती आया यह सुनकर जो भयभीत हो जाते थे और वह समीप आया यह सनकर जो अस्थिरिचत्त हो जाते थे ऐसे शत्रु राजा लोग उन्हे जगह जगह प्रणाम करते ॥१२॥ जिस प्रकार किसी महानदीके बलवान् वेगके विरुद्ध खडा हुआ वृक्ष निर्मूल हो जाता है-जड सहित उखड जाता है उसी प्रकार जो राजा उस बलवान चक्रवर्तीके विरुद्ध खडा होता था-उसके सामने विनयभाव धारण नहीं करता था वह निर्मूल हो जाता था-वंशसहित नप्ट हो जाता था ।।१३।। एक पराक्रम ही जिसे प्रिय है ऐसा वह भरत जब कि दर्पणमे उलटे पड़े हुए अपने प्रतिबिम्बको भी सहन नहीं करता था तब शत्रुओंको किस प्रकार सहन करता ? ।।१४।। कितने ही विरोधी राजाओने तो उनकी सेनाका शब्द सुनते ही बहुत दूर भागकर हरिणकी वृत्ति प्रारम्भ की थी ॥१५॥ और कितने ही वैभवशाली बडे बडे राजाओने भयसे अपने अपने र्देश छोड़कर छत्र चमर आदि राज्य-चिह्नोको उस प्रकार छोड**िदया था जिस प्रकार कि** दडे वडे फणाओको धारण करनेवाले सर्प अपने वलयाकार आसनको छोडकर काचली छोड़ देते है ।।१६।। जिस प्रकार दुष्ट सर्पोको मत्रके जोरसे उठाकर वामीमे डाल देते है उसी प्रकार भरतने अन्य कितने ही भोगी-विलासी दृष्ट राजाओको मत्र (मित्रयोके साथ की हुई सलाह) के जोरसे उखाड़कर किलोंमे डाल दिया था, उनके स्थानपर अन्य कुलीन राजाओंको बैठाया

१ समीपं प्राप्तः । २ अवस्थामितिकान्तैः । त्यक्तपूर्वस्वभावैरित्यथं । ३ महानदीवेगस्य । ४ प्रतिकूलम् । ५ प्रतिकूलवृत्तिम् । ६ छायास्वरूपम् । 'आत्मा यत्नो घृतिबुं द्धिः स्वभावो ब्रह्म वरुमं च' इत्यमर । ७ सहित स्म । ६ सेनाध्विनसमाकर्णनात् । ६ कम्भोजादिदेशजऋणविशेषवर्तेनम् । 'कदली कन्दली चीनस्चमूरुप्रियकाविष । समूरुरुचेति हरिणा अमी अजिनयोनय ।' इत्यभिधानात् । १० पलायिभिः ल०, प०, द०, । ११ पक्षे महाकार्यः । 'भोगः सुले स्त्र्यादिभृतावहेरुच फणकाययोः' इत्यभिधानात् । १२ त्यक्तभूमार्गे । पक्षे त्यक्तवलये । १३ परिच्छदोऽपि छत्रचामरादिपरिकरोऽपि परित्यक्त. । १४ पक्षे सर्पान् । १४ मन्त्रशक्तितः । १६ सत्कूलजान् । १७ स्थापयित स्म ।

था।।१७।। जिन्हें अन्य कोई शरण नहीं थी और जो अपना संताप नष्ट करना चाहते थे ऐसे कितने ही राजाओंने सुख तथा शान्ति देनेवाली भरतके चरणरूपी वृक्षोंकी छायाका आश्रय लिया था ।।१८।। जिस प्रकार समीप आया हुआ ग्रीष्म ऋतू वृक्षोंके पत्र अर्थात् पत्तोंका नाश कर देता है और उनकी छाया अर्थात् छांहरीका अभाव कर देता है उसी प्रकार समीप आये हुए भरतने कितने ही राजाओंके पत्र अर्थात् हाथी घोड़े आदि वाहनों (सवारियों)का नाश कर दिया था और उनकी छाया अर्थात् कान्तिका अभाव कर दिया था। भावार्थ-भरतके समीप आते ही कितने ही राजा लोग वाहन छोड़कर भाग जाते थे तथा उनके मुखकी कान्ति भयसे नष्ट हो जाती थी ।।१९।। महाराज भरतके समीप आते ही शत्रु राजाओंका सब तेज (पक्ष में गर्मी) नष्ट हो गया था, उनके भारी भारी क्वासोच्छ्वास चलने लगे थे और वे अन्तःकरण में व्याकुल हो रहे थे, केवल उनका मरना ही बाकी रह गया था ।।२०।। जिस पुरुपने भरतके साथ शत्रुता करनेकी इच्छा की थी वह पहले ही नष्ट हो चुका था, सो ठीक ही है क्योंकि अग्नि को बुभानेकी इच्छा करनेवाला पतंगा क्या कभी सकुशल रह सकता है ? अर्थात् नहीं ॥२१॥ महाराज भरतने शत्रुओं के हीरा मोती आदि रत्न तथा सवारी आदि सब धन छीन लिया था और इस प्रकार उन्होंने समस्त अरि अर्थात् शत्रुओंके समूहको स्पष्ट रूपसे अरि अर्थात् धन-रहित कर दिया था ।।२२।। अपने आप समस्त धन भेंट कर चक्रवर्तीको नमस्कार करनेवाले राजा लोग यद्यपि पहले शत्रु थे तथापि पीछेसे वे बड़े भारी अधिकारी हुए थे ।।२३।। जो पृथिवी पहले भरतकी सेनासे आकान्त होकर भयभीत हो रही थी वही पृथिवी अब अपने धनसे भरत को संतोष प्राप्त कराकर निर्भय हो गई थी ।।२४।। उच्च कुलोंमें उत्पन्न हुए अनेक राजाओं ने भरतेश्वरके लिये अपनी कुल-परम्परासे चला आया धन देकर फिरसे अपनी पृथिवी प्राप्त की थी सो ठीक ही है क्योंकि कुल्य अर्थातु कुल-परम्परासे आया हुआ धन और कुल्या अर्थातु नहरमें उत्पन्न हुआ जल ये दोनों ही पृथिवीसे उत्पन्न हुए पदार्थ, जीतनेकी इच्छा करनेवाले राजाके होते हैं ।।२५।। जिस राजाके रहते हुए प्रजा करके बोभभे दब कर दु:खी हो रही थी,

निजपाहर नृपान् बृप्तान् प्रनुजपाहर सित्कयान् । न्यायः कात्री प्रविस्तयेव प्रजाहितविधित्सया ॥२७॥ योगक्षेमौ जगित्स्वित्यं न प्रजास्वेव केवलम् । प्रजापालेव्विषि प्रायस्तस्य चिन्त्यत्वमीयतुः ॥२८॥ पाथिवस्यैकराष्ट्रस्य नता वर्णाश्रमाः प्रजाः । पाथिवाः सार्वभौमस्य प्रजा यत्तेन ते च्याः । २६॥ पुण्यं साधनमस्येकं चकं तस्यैव पोषकम् । तब्ह्यं साध्यसिब्ध्यक्ष्यं सेनाक्ष्मानि विभूतये ॥३०॥ इति मण्डलभूपालान् बलात् प्राणमयन्नयम् । रग्नानमेवाभनक् । तेवां न सेवाप्रणयं विभूः ॥३१॥ प्रतिप्रयाणमभ्यत्य 'प्राणंसिषुरमुं नृपाः । प्राणरक्षामिवास्यान्नां वहन्तः स्वेषु मूर्धसु ॥३२॥ प्रणताननुजपाह सातिरेकः । एते प्रभुः । किमु कल्पतरोः सेवास्त्यकलाल्पकलापि वा ॥३३॥ 'प्रसम्प्रोक्षतः स्मितंहितः सविश्रम्भवच्यं जिल्पतः । प्रस्माद् सम्भावयामास नृपान् सम्माननेरिप । ॥३४॥ स्मितः प्रसादेः सव्जल्यः विक्षम्भं हिसतैर्मुवम् । प्रेक्षितं नृरागं च व्यनित स्म नृपेषु सः ॥३४॥

भरतने उसे हटाकर उसके पदपर किसी अन्य नीतिमान राजाको बैठाया था ॥२६॥ उन्होंने अहंकारी राजाओंको दिण्डित किया था और सत्कार अथवा उत्तम कार्य करनेवाले राजाओ पर अनुप्रह किया था सो ठीक ही है क्यो कि प्रजाका हित करनेकी इच्छामे क्षत्रियोका यह ऐसा न्याय ही है।।२७।। राजा भरतने जगत्की स्थितिके लिये केवल प्रजाके विषयमे ही योग (नवीन वस्तुको प्राप्त करना) और क्षेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करना) की चिन्ता नहीं की थी किन्तु प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजाओंके विषयमे भी प्राय. उन्हें योग और क्षेमकी चिन्ता रहती थी ।।२८।। किसी एक देशके राजाकी प्रजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बद्र इन चार वर्ण रूप मानी जाती है परन्तू चक्रवर्तीकी प्रजा नम्रीभत हए राजा लोग ही माने जाते है इस-लिये चक्रवर्तीको प्रजाके साथ साथ राजाओको चिन्ता करना भी उचित है।।२९॥ भरतके समस्त कार्योको सिद्ध करनेवाला एक पुण्य ही मुख्य साधन था, और चकरत्न उस पुण्यकी पुष्टि करनेवाला था, पुण्य और चक्ररत्न ये दोनों ही उसके साध्य (सिद्ध करने योग्य विजय रूप कार्य ) की सिद्धि के अंग थे, वाकी हाथी घोडे आदि सेनाके अंग केवल वैभवके लिये थे ।।३०।। इस प्रकार मण्डलेश्वर राजाओसे बलपूर्वक प्रणाम कराते हुए चक्रवर्तीने उनका केवल मान भग ही किया था, अपनी सेवाके लिये जो उनका प्रेम था उसे नष्ट नही किया था ॥३१॥ प्राणोंकी रक्षाके समान भरतकी आज्ञाको अपने मस्तकपर धारण करते हुए अनेक राजा लोग प्रत्येक पड़ावपर आकर उन्हे प्रणाम करते थे।।३२।। प्रणाम करनेवाले राजाओंको महाराज भरतने बहुत अधिक फल देकर अनुगृहीत किया था सो ठीक ही है क्योंकि कल्पवृक्षकी सेवा क्या कभी फलरहित अथवा थोड़ा फल देनेवाली हुई है ? ॥३३॥ सम्प्राट् भरतने कितने ही राजाओंकी ओर देखकर, कितने ही राजाओंकी ओर मुसकराकर, कितने ही राजाओंकी ओर हंसकर, कितने ही राजाओंके साथ विश्वासपूर्वक वार्तालाप कर, और कितने ही राजाओं का सन्मान कर उन्हें प्रसन्न किया था ।।३४।। उन्होंने कितने ही राजाओपर मुसकराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी, कितने ही राजाओंपर वार्तालाप कर अपना विश्वास प्रकट किया था, कितने ही राजाओंपर हंसकर अपना हर्ष प्रकट किया था और कितने ही राजाओंपर प्रेमपूर्ण

१ निग्रहं करोति स्म । २ दर्पाविष्टान् । ३ स्वीकृतवान् । ४ न्यायादनपेत । ५ क्षत्रियधर्मः । ६ पार्थिवेषु । ७ एकदेशवतः । ५ क्षत्रियादिवर्णाः अह्यचर्याद्या आश्रमाः । ६ प्रजायन्ते प०, ल० । १० पार्थिवाः । ११ स्वीकृता । १२ प्रह्वीभूतानकुर्वन् । १३ गर्वमेव । १४ मर्दयित स्म । 'भञ्जोऽवमर्दने' । १५ नमस्कुर्वन्ति स्म । १६ तैर्दत्तिधनान् साधिकः । १७ स्निग्धावलोकनैः । राष्ट्रेक्षणैः ल० । १५ सविश्वसिः । 'समौ विश्रम्भविश्वसौं' इत्यमरः । १६ वचनैः । २० वस्त्राभरणादिपूजनैः ।

ैमतार्प्सीत् प्रजतानेव 'समताय्पीव् विरोबिनः । शमप्रतामी क्ष्मां खेतुः वर्षावक्षस्योक्ति गुणौ ॥३६॥ प्रसामया वृशैवास्य प्रसादः प्रणते रिपी । भ्रू अक्ष्मेणारकुँदत् कीयः सत्यं बहुनदो नृपः ॥३७॥ ं 'यक्षमान्यिणिभरत्यक्रगैः वक्षमोस्तुक्ष्मैनंत क्ष्मक्रां । तैश्व तैश्व किष्कः केष्मान् सोऽभ्यनन्वदुपानतान् ।३६॥ कृक्नवन्तीन् पाञ्चातान् कार्शीश्व सह कोसलेः । वैद्यानिष्यनायासाद् ग्रावकवं । वस्तूपातः ॥४०॥ 'रवाणिकं वेदान् वसान्यत् समुद्राकान् । पुण्डानोण्डाश्व गौढांश्व एमतस्यावयद् विभोः ।४१॥ दशाणान् कामक्याश्व केष्मेणान्यत् । प्रभानाम् भूषानाम् सोऽविराव् वश्वमानयत् ॥४२॥ दशुरस्य नृपाः प्राच्यकिकः काश्मीरानय्युतीनरान् । मध्यमानिय भूषानाम् सोऽविराव् वश्वमानयत् ॥४२॥ दशुरस्य नृपाः प्राच्यकिकः वाक्ष्मारजान् । पिरीनिव महोष्ट्रायान् 'प्रश्वोतन्वविषयः ॥४॥ 'रवशाणंकवनोव्भूतानिय वेदिकक्ष्माजान्' । तद्व नायस्यिमा नायान् 'र्यादनांग' वनाविषयः ॥४॥ विभोवेत्वभरक्षोभम् ग्रासहन्तीव दुःसहम् । सुव्वेऽनन्तरत्नानि गर्मिणीव व वसुन्धरा ॥४४॥ विभोवेत्वभरक्षोभम् ग्रासहन्तीव दुःसहम् । सुव्वेऽनन्तरत्नानि गर्मिणीव व वसुन्धरा ॥४४॥

दृष्टि डालकर अपना प्रेम प्रकट किया था ।।३५।। उन्होंने नम्रीभूत राजाओंको संतुष्ट किया था और विरोधी राजाओंको अच्छी तरहसे संतप्त किया था सो ठीक ही है क्योंकि पृथिवीको जीतनेके लिये शान्ति और प्रताप ये दो ही राजाओंके योग्य गुण माने गये हैं ।।३६।। राजा भरत नमस्कार करनेवाले पुरुषपर अपनी प्रसन्न दृष्टिसे प्रसन्नता प्रकट करते थे और साथ ही शत्रुके ऊपर भौंह टेढ़ी कर क्रोध प्रकट करते जाते थे इसलिये यह उक्ति सच मालूम होती है कि राजा लोग नट तुल्य होते हैं ।।३७।। उत्तम उत्तम मणियोंको भेंट कर नमस्कार करते हुए अंग देशके राजाओंपर, ऊंचे ऊंचे हाथियोंको भेंट कर नमस्कार करते हुए वंग देशके राजाओं पर और मणि तथा हाथी दोनोंको भेंट कर नमस्कार करते हुए किलग देशके राजाओंपर वह भरत बहुत ही प्रसन्न हुए थे ।।३८।। भरतेश्वरके प्रसादकी इच्छा करनेवाले मगध देशके राजा उनके उत्कृष्ट गुण गा रहे थे इसलिये वे ठीक मागध अर्थात् बन्दीजनोंके समान जान पड़ते थे ।।३९।। भरत महाराजके सेनापितने कुरु, अवंती, पांचाल, काशी, कोशल और वैदर्भ देशोंके राजाओंको बिना किसी परिश्रमके अपनी ओर खींच लिया था अर्थात् अपने वश कर लिया था ॥४०॥ मद्र, कच्छ, चेदि, वत्स, सुह्म, पुण्ड्र, औण्ड्र और गौड़ देशोंमें जा जा कर सेनापितने सब जगह भरत महाराजकी आज्ञा सुनाई थी ॥४१॥ उसने दशार्ण, कामरूप, काश्मीर, उशीनर और मध्यदेशके समस्त राजाओंको बहुत शीघृ वश कर लिया था ।।४२।। वहांके राजाओं ने जिनसे मदके निर्फरने फर रहे है ऐसे, पूर्व देशमें उत्पन्न होनेवाले तथा कींलग और अंगार देशमें उत्पन्न होनेवाले, पर्वतोंके समान ऊंचे ऊचे हाथी महाराज भरतके लिये भेंटमें दिये थे ।।४३।। जिनमें हाथी उत्पन्न होते हैं ऐसे बनोंके स्वामियोंने दिग्गजोंके साथ स्पद्धी करनेवाले, दशार्णक वनमें उत्पन्न हुए तथा चेदि और कसेरु देशमें उत्पन्न हुए हाथी महाराजके लिये प्रदान किये थे।।४४।। उस समय भरतेश्वरको पृथिवीपर जहां तहां अनेक रत्न भेंटमें मिल रहे थे इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो गिंभणीके समान पृथिवीने चऋवर्तीकी सेनाके बोभसे उत्पन्न हुए दुःसह क्षोभको न सह सकनेके कारण ही अनन्त रत्न उत्पन्न किये हुए हों ॥४५॥

१ तर्पयामास । २ सन्तापयित स्म । ३ जेतुं ल०, इ०, अ०, प०, स० । ४ व्यक्तो बभूव । ५ नटसदृशः । ६ अङगदेशाधिपान् । ७ अनर्घ्यः । ६ आनतान् । ६ मागधीयित -प०, इ० । स्तुितपाठका इवाचिरितान् । १० मगधाधिपैः । ११ स्वीकृतवान् । १२ गच्छन् । १३ शासनम्, आज्ञामित्यर्थः । १४ प्राक्दिक्सम्बन्धिकलिङगदेशाङगारजान् । १५ गलत् । १६ दशाणंदेशसम्बन्धि । १७ चेदिकसेरुजान् ल०, द० । १८ दधित स्म । १६ गजवन । २० गर्भस्यशिशुरिव ।

श्वापाण्डरगिरिप्रस्थाव् श्वा च वैभारपर्वतात् । प्राज्ञौलाव् गोरथावस्य विचे रेक्यकुञ्जराः ॥४६॥ वद्धनाङगपुण्ड्रमगथान् ने मलवान् काशिकौसलान् । सेनानीः परिबन्धाम जिगीवुर्जयसाधनैः ॥४७॥ कालिन्वकालकूटौ च किरातविषयं तथा । मल्लवेशं च सम्प्रापन्म तावस्य चमूपतिः ॥४८॥ युमीं सुमागर्थी गङ्गगं गोमतीं च कपीवतीम् । रथास्कां च नवीं तीत्वा भ्ये मुरस्य चमूपताः ॥४६॥ गम्भीरामितगम्भीरां कालतोयां च कौशिकीम् । नवीं कालमहीं ताम्याम् प्रवणां निचुरामिष ॥४०॥ तं लौहिस्य समुद्रं च कम्बुकं च महत्सरः । चमूमतङगजास्तस्य भेजुः प्राच्य वनोपगाः ॥५१॥ विक्षणेन नवं शोणम् उत्तरेण च नर्मवाम् । बीजानवीमुभयतः परितो मेखलानवीम् ॥५२॥ विचेवः स्वखुरोद्धृतवृत्वासंवद्धविद्युक्षाः । १९जिवनोऽस्य स्कुरत्योयाः जयसाधनवाचिनः ॥५२॥ प्रौबुन्वरीः च पनसां तमसां प्रमृशामिष । १५पपुरस्य द्विपाः शुक्तिमतीं च यमुनामिष ॥५४॥ चेविपर्वतमुल्लङघघ चेविराष्ट्रं विजिग्यरे । पम्पा सरोऽम्भोऽतिगमा विभोरस्य तुरङगमाः ॥५४॥ तृष्यमूकमाकस्य कोलाहल्पिर्ति श्रिताः । प्राङ्गाल्यगिरिमासेदुः जियनोऽस्य जयद्विपाः ॥५६॥ नागित्रयाद्विमाकस्य भेलाहल्पिर्ति श्रिताः । प्राङ्गाल्यगिरिमासेदुः जियनोऽस्य जयद्विपाः ॥५६॥ नागित्रयाद्विमाकस्य भेलाव्यास्त्रया विभोः । सेनाचराः स्वसाच्चकुः गजांश्चेविककूशजान् ।॥५७॥ नवीं वृत्रवतीं कि कान्त्वा वन्यभक्षतरोघसम् । भेजुिक्षत्रवतीमस्य चमूवीरास्तुरङगमेः ॥५८॥

हिमवात् पर्वतके निचले भागसे लेकर वैभार तथा गोरथ पर्वत तक सब जगह भरत महाराज के विजयी हाथी घूम रहे थे ।।४६।। सबको जीतनेकी इच्छा करनेवाला भरतका सेनापति अपनी विजयी सेनाके साथ साथ थग, अग, पुंडू, मगध, मालव, काशी और कोशल देशोंमें सब जगह घूमा था ।।४७।। भरतकी संमतिसे वह सेनापित काल्दि.कालकूट. भीलोंका देश, और मल्ल देशमें भी पहुंचा था ।।४८।। उनकी सेनाके हाथी सुमागधी, गगा, गोमती, कपीवती और रेवस्या नदीको तैरकर जहा-तहा घूम रहे थे ।।४९।। पूर्व दिशाके पास पास जानेवाले उनकी सेनाके हाथी अत्यन्त गहरी गभीरा, कालतोया, कौशिकी, कालमही, ताम्प्रा, अरुणा और निघुरा आदि नदियों तथा लौहित्य समुद्र और कबुक नामके बड़े बड़े सरोवरोंमे घुमे थे ।।५०-५१।। जिन्होने अपने खुरोंसे उठी हुई धूलिसे समस्त दिशाये भर दी है, जो बड़े वेगशाली है और जिनके नथने चंचल हो रहे है ऐसे महाराज भरतकी विजयी सेनाके घोड़े शोण नामके नदकी दक्षिण ओर, नर्मदा नदीकी उत्तर ओर, वीजा नदीके दोनो ओर और मेखला नदीके चारों ओर घूमे थे ।।५२-५३।। भरतके हाथियोंने उदुम्बरी, पनसा, तमसा, प्रमुशा, शुक्तिमती और यमुना नदीका पान किया था ॥५४॥ चक्रवर्तीके घोड़ोंने पम्पा सरोवरके • जलको पार किया था तथा चेदि नामके पर्वतको उल्लघन कर चेदि नामके देशको जीता था ।।५५।। सबको जीतनेवाले भरतके विजयी हाथी ऋष्यमुक पर्वतको उल्लघन कर कोलाहल पर्वत तक जा पहुंचे थे और फिर माल्य पर्वतके पूर्व भागके समीप भी जा पहुंचे थे ।।५६।। भरतकी सेनाके लोगोंने लीलापूर्वक नागप्रिय पर्वतको उल्लघन कर चेदि और कसेरु देशमे उत्पन्न हुए हाथियोंको अपने आधीन कर लिया था ॥५७॥ उनकी सेनाके वीर पुरुष घोड़ोंके द्वारा क्षत्रवती नदीको पार कर जिसके किनारे जंगली हाथियोंसे खुदे गये हैं ऐसो चित्र-

१ चरिन्त स्म । २ मलयान् इ०, अ० । मालयान् प० । मालवान् ल०, द० । ३ आज्ञातः । ४ चिक्रणः । ४ रथस्या अ० । रेवस्यां प०, ट० । रवस्था द० । ६ अवतीर्यं ! ७ निधुरामि ल० । द गेरिक्तः क्ष्याः प०, द० । १० शोणनदस्य दक्षिणस्यां दिशि । ११ वेगिनः । १२ नासिका । १३ उदुस्वरी स०, इ०, अ०, प०, द०, ल० । १४ 'ययुः' इत्यपि पाठः । यानमकुर्वन् । १५ चेदिदेशम् । १६ जयन्ति सम । १७ पम्पासरोजलमतिकान्ताः । १६ देहली । १६ -सेक्जान् ल०, द० । २० वेत्रवती इ० । छत्रवती प० । वृत्तवती अ०, स० । २१ वनगजक्षुण्णतटाम् ।

रव्ध्वा माल्यवतीतीरवनं वन्येभसङकुलम । यामुनं च पयः पीत्वा जिग्युरस्य द्विपा दिशः ॥५६॥ अनुवेणुमतीतीरं गत्वास्य जयसाधनम् । वत्तभूमि समाकस्य वेशाणांमप्यलङघयत् ॥६०॥ विशालां नालिकां सिन्धं परां निष्कुन्वरोमिष । बहुवजां च रम्यां च नवीं सिकतिनीमिष ॥६१॥ अहां च समतोयां च कञ्जामिष कपीवतीम् । निर्विन्थ्यां च धुनीं जम्बूमतीं च सरिदुत्तमाम् ॥६२॥ वसुमत्यापगामिक्थिगामिनीं शर्करावतीम् । सिप्रा च कृतमालां च परिञ्जां पनसामिष ॥६३॥ नवीमवित्तकामां च हित्तपानीं च निम्नगाम् । कागन्धुमापगां थ्याधीं धुनीं चमंण्वतीमिष ॥६४॥ शतभोगां च नन्दां च नवीं करभवेगिनीम् । चुल्लितापीं च रेवां च सप्तपारां च कौशिकीम् ॥६४॥ सरितोऽमूरगाधापा विष्वगारवृध्य तद्बलम् । तुरङगमजुरोत्काततीरा विस्तारिणीर्व्यात् ॥६६॥ तेरिककं गिरि कान्त्वा रुद्धम् प्यत् । भटाः कृटाद्विमुल्लङघर्ष पारियात्रमिष्ठियम् ॥६॥ तत्वा पुष्पिगरेः प्रस्थान् सत्नून् सितिगरेरिष । ग्वागिरिनिकुञ्जेषु बलान्यस्य विश्वश्रमुः ॥६॥ वात्यप्रवदरीभागां नृक्षवत् कृषिभिः समम् । तत्मिनिकाः श्रयन्ति स्म कम्बलादितटान्यि ॥६॥ वात्यप्रवदरीभागां नृक्षवत् कृषिभिः समम् । तत्मिनिकाः श्रयन्ति स्म कम्बलादितटान्यि ॥६॥ वासवन्तं महाशैलं विलङ्गवपासुर्यूपर्वः । स्थित्वाऽस्य सैनिकाः प्रापन् मदेभानङगरियकान् ।॥७॥ निःसपत्निति भ्रोषुः इतश्चेतश्च सैनिकाः । द्विपान् वनविभागेषु एक्षंन्तोऽस्य निजर्गंकः ॥७॥ वुस्तराः सुतरा जाताः सम्भुक्ताः सरितो बलैः । स्वारोहाइच्यः वुररोहा गिरयः कृष्णसानवः ॥७॥।

वती नदीको प्राप्त हुए थे ।।५८।। जंगली हाथियोंसे भरे हुए माल्यवती नदीके किनारेके वनको घेरकर तथा यमुना नदीका पानी पीकर भरतके हाथियोंने उस ओरकी समस्त दिशाएं जीत ली थीं ॥५९॥ उनकी विजयी सेनाने वेणमती नदीके किनारे किनारे जाकर वत्स देशकी भूमिपर आक्रमण किया और फिर दशार्णा (धसान) नदीको भी उल्लंघन किया---पार किया ।।६०।। भरतकी सेनाने विशाला, नालिका, सिन्धु, पारा, निःकुन्दरी, बहुवज्रा, रम्या, सिकतिनी, कुहा, समतोया, कंजा, कपीवती, निर्विन्ध्या, निदयोंमें श्रेष्ठ जम्बूमती, वसुमती, समुद्र तक जानेवाली शर्करावती, शिप्रा, कृतमाला, परिजा, पनसा, अवन्तिकामा, हस्तिपानी, कागंधुनी, व्याध्री, चर्मण्वती, शतभागा, नन्दा, करभवेगिनी, चुल्लितापी, रेवा, सप्तपारा, और कौशिकी इन अगाध जलसे भरी हुई निदयोंको चारों ओरसे घेरकर जिनके किनारे घोड़ोंके खुरोंसे खुद गये है ऐसी उन निदयोंको बहुत चौड़ा कर दिया था।।६१-६६।। सैनिकों-ने तैरश्चिक नामके पर्वतको लांघकर वैडुर्य नामका पर्वत जा घेरा और फिर कूटा-चलको उल्लंघन कर पारियात्र नामका पर्वत प्राप्त किया ॥६७॥ भरतकी वह सेना पुष्प गिरिके शिखरोंपर चढ़कर स्मितगिरिके शिखरोंपर जा चढ़ी और फिर वहांसे चलकर उसने गदा नामक पर्वतके लतागृहोंमें विश्राम किया ।।६८।। भरतके सैनिकोंने ऋक्षवान् पर्वतकी गुफाओंके साथ साथ वातपृष्ठ पर्वतकी गुफाओंका आश्रय लिया और फिर वहांसे चलकर कम्बल नामक पर्वतके किनारोंपर आश्रय प्राप्त किया ॥६९॥ वे सैनिक वासवन्त नामके महापर्वत को उल्लंघन कर असुरधूपन नामक पर्वतपर ठहरे और फिर वहांसे चलकर मदेभ तथा अंगिरेयिक पर्वतपर जा पहुंचे ।।७०।। सेनाके लोग उन देशोंको शत्रुरहित समफ्रकर अपने हाथियोंके द्वारा वनके प्रदेशोंमें हाथी पकड़ते हुए जहां तहां घूम रहे थे ।।७१।। जो नदियां दुस्तर अर्थात् कठिनाईसे तैरने योग्य थीं वे ही निदयां सैनिकोंके द्वारा उपभुक्त होनेपर सुतर अर्थात् सुखसे

१ बलम् । २ 'दशार्णान्' इत्यपि क्वचित् । ३ कुहां ल० । ४ कामधुन्यापगाम् । ५ सानून् । ६ स्मितगिरे—ल० । ७ नितम्बेषु । ६ विश्रमन्ति स्म । ६ वातपृष्ठगिरिकन्दरप्रदेशान् । १० भल्लूका इव । ११ तद्धीरस्थितगृहाभिः सह इत्यर्थः । १२ असुरधूपन इति पर्वतिविशेषे । १३ मदेभस्च आनद्धगस्च रेयिकश्च तान् । १४ स्वीकुर्वन्तः । १५ सुखारोहाः ।

राष्ट्राज्यवषयस्तेवां राष्ट्रीयास्य महीभुजः । फलाय जिन्नरे भर्तुः योजितास्यामुना फलैः ॥७३॥ नृपानवारपारीणान् देष्टेप्यानप्युपसागरे । बली बलैरवष्टभ्य प्रापोपवनजान् गजान् ॥७४॥ रत्नान्यपि विचित्राणि तेभ्यो लब्ध्वा यथेन्सितम् । तानेवास्थापयत्तत्र सन्तुष्टः प्रभुराज्ञया ॥७४॥ महान्ति गिरिवुर्गाणि निम्नदुर्गाणि च प्रभोः । सिद्धानि बलबद्धानि किमसाध्यं महीयसाम् ॥७६॥ इत्यं स पृथिवीमध्यान् पौरस्त्याधिर्जयभूपान् । प्रतस्य विक्षणामाशां वाक्षिणात्यिजगीवया ॥७७॥ यतो यतो बलं जिष्णोः प्रचलत्युव्धनायकम् । ततस्ततः सम सामन्ता नमन्त्यानम्मौलयः ॥७६॥ त्रिकिकक्षशाधिपानोद्धान् कच्छान्धविषयाधिपान् । प्रातरान् केरलांश्चोलान् पुष्नागांश्च व्यजेष्ट सः ॥७६॥ कृष्टुम्बानोलिकांश्चेव स माहिषकमेकुरान् । पाण्डपानन्तरपाण्डपांश्च वण्डेन वशमानयत् ॥६०॥ नृपानेतान् विजित्याशु प्रणमय्य स्वपावयोः । हृत्वा तत्साररत्नानि प्रभुः प्रापत् परां मुदम् ॥६१॥ सेनानीरिप बभ्याम १०विभोराज्ञां समृद्वहन् । गिरीन् ससरितो वेशान् ११कालिङगकवनाश्चितान् ॥६२॥ स साधनैः समं भेजे तैलाभिक्षुमतीमिष । नदीं नकरवां वङ्गगं श्वसनां च महानदीम् ॥६३॥

तैरने यौग्य हो गई थी । इसी प्रकार जो पर्वत दूरारोह अर्थात् कठिनाईसे चढने योग्य थे वे ही पर्वत सैनिकोंके द्वारा शिखरोके चूर्ण हो जानेसे स्वारोह अर्थात् सुखपूर्वक चढ़ने योग्य हो गये थे ।।७२।। देश, उनकी सीमाए और देशोके राजा लोग सम्प्राट् भरतेश्वरको फल प्रदान करने के लिये ही उत्पन्न हुए थे तथा बदलेमे भरतने भी उन्हें अनेक फलोंसे युक्त किया था । भावार्थ--सम्प्राट् भरत जहाँ जहा जाते थे वहा वहांके लोग उन्हें अनेक प्रकारके उपहार दिया करते थे और भरत भी उनके लिये अनेक प्रकारकी सुविधाए प्रदान करते थे ॥७३॥ जो राजा लोग उपसमुद्रके उस पार रहते थे अथवा उप-समुद्रके भीतर द्वीपोमे रहते थे उन सबको बलवान भरतने सेनाके द्वारा अपने वश किया था तथा वनमे उत्पन्न होनेवाले हाथियोंको पकड पकड-कर उनका पोषण किया था ।।७४।। महाराज भरतने उन राजाओंसे अपने इच्छानुसार अनेक प्रकारके रत्न लेकर सतुष्ट हो अपनी आज्ञासे उनके स्थानोपुर उन्हीको फिरमे विराजमान किया था ॥७५॥ जो बड़े बड़े किले पहाड़ोंके ऊपर थे और जो जमीनके नीचे बने हुए थे वे सब सेनाके द्वारा घिरकर भरतके वशीभृत हो गये थे, सो ठीक ही है वयोकि मन्गाप्र पोकी क्या असाध्य है ? ।।७६।। इस प्रकार भरतने पूर्व दिशाके समस्त राजाओंको जीतकर दक्षिण दिशाके राजाओंको जीतनेकी इच्छासे उस पृथिवीके मध्यभागसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान किया ।।७७।। उत्कृष्ट सेनापति सहित विजयी भरतकी सेना जहा जहा जाती थी वहा वहां के राजा लोग सामन्तों सहित मस्तक भुका भुकाकर उन्हें नमस्कार करते थे ॥७८॥ दक्षिणमे भरतने त्रिकलिंग, औद्र, कच्छ, प्रातर, केरल, चेर और पुन्नाग देशोंके सब राजाओंको जीता था ।।७९।। तथा कूट, ओलिक, महिष, कमेकुर, पाण्डच और अन्तरपाण्डच देशके राजाओं को दण्डरत्नके द्वारा अपने वशीभृत किया था ॥८०॥ सम्प्राट् भरतने इन सब राजाओको शीव ही जीतकर उनसे अपने चरणोंमें प्रणाम कराया और उनके सारभूत रत्न लेकर परम आनन्द प्राप्त किया ।।८१।। चक्रवर्तीकी आज्ञा धारण करता हुआ सेनापित भी कालिंगक वनके समीपवर्ती अनेक पहाड़ों, निदयों तथा देशोंमें घूमा था ॥८२॥ वह अपनी सेनाओंके साथ साथ तैला, इक्षुमती, नऋरवा, वंगा और श्वसना आदि महानदियोंको प्राप्त हुआ था

१ सेनान्या । २ उभयतीरे भवान् । 'पारावारपरेभ्य. इति ख.' इति प्राग्जितीयेऽर्थे ख.। 'पारावारे परे तीरे' इत्यमरः । ३ द्वीपे जातान् । ४ घाटी कृत्वा । ५ पुपोष वनजान् ल०, द०, इ०, अ० । ६ पूर्वेदिग्भवान् । ७ दक्षिणदिशि जाता । ५ चेरान् ल०, द०। ६ बलेन । १० प्रभो–स०। ११ कलिङगदेशसम्बन्धि ।

।।८३।। तथा वैतरणी, माषवती और महेन्द्रका इन निदयोंको अपने सैनिकोंके साथ पार कर वह शुष्क नदीपर जा पहुंचा था ॥८४॥ सप्तगोदावर नामके तीर्थ और पवित्र गोदावरीको देखता हुआ वह पवित्र हृदयवाला सेनापति मानस सरोवरको पाकर बहुत प्रसन्न हुआ ।।८५।। तदनन्तर उसने सेनाओंके साथ साथ सुप्रयोगा नदीको पार कर कृष्णवर्णा, सन्नीरा और प्रवेणी नामकी नदीको पार किया ।।८६।। तथा कुब्जा, धैर्या, चूर्णी, वेणा, सूकरिका और अम्बर्णा नदीको देखते हुए उसने दक्षिण दिशाके राजाओंको चक्रवर्तीकी आज्ञा सुनाई ॥८७॥ फिर महेन्द्र पर्वतको उल्लंघन कर विन्ध्याचलके समीपवर्ती प्रदेशोंको जीतता हुआ नागपर्वतपर चढ़कर वह सेनापित मलय पर्वतपर गया ।।८८।। वहांसे अपनी सेनाके साथ साथ गोशीर्ष, दर्दुर, पाण्डच, कवाटक और शीतगुह नामके पर्वतोंपर पहुंचा तथा श्रीकटन, श्रीपर्वत और किष्किन्ध पर्वतोंको जीतता हुअ₱वहांके राजाओंसे यथायोग्य लाभ पाकर वह सेनापति अतिशय वृद्धिको प्राप्त हुआ ।।८९-९०।। प्रकट रूपसे धारण किये हुए आडम्बरोंसे जिनका वेष विकट तथा शूरवीरताको उत्पन्न करनेवाला है, जिन्हें हल्दी, तांबूल और अंजन बहुत प्रिय हैं, तथा जिनके यश ही धन है ऐसे कर्णाटक देशके राजाओंको, जो कठिन प्रहार करनेमें सिद्धहस्त हैं जो बड़े कृपण हैं और जो केवल शरीरकी अपेक्षा ही पाषाणके समान कठोर नहीं हैं किन्तू हृदय की अपेक्षा भी पाषाणके समान कठोर हैं ऐसे आंधु देशके राजाओंको, जिनके प्रायः हाथियों की सेना है और जो कला-कौशल रूप धनसे सहित हैं ऐसे कलिङ्ग देशके राजाओंको, जो प्राय: कलिङ्ग देशके समान हैं, मूर्ख हैं और लड़नेवाले हैं ऐसे ओण्ड्र देशके राजाओंको, जिन्हें प्राय: भूठ बोलना बहुत प्रिय है और जिनकी चेष्टाएं कुटिल हैं ऐसे चोल देशके राजाओंको, मधुर गोष्ठी करनेमें प्रवीण तथा सरलतापूर्वक वार्तालाप करनेवाले केरल देशके राजाओंको, जिनके भुजदण्ड अत्यन्त बलिष्ठ हैं, जिन्होंने शत्रुओंके समूह नष्ट कर दिये हैं, जिन्हें हाथी बहुत प्रिय हैं और जो युद्धमें प्रायः धनुष तथा भाला आदि शस्त्रोंका अधिकतासे प्रयोग करत हैं ऐसे पाण्डच

१ तीर्यं अ०, स०, ल०। २ 'सुप्रबेगाम्' इत्यिप क्विचित्। ३ कृष्णवर्णां ल०। ४ अभ्यणौ ल०। ५ श्रावयित स्म। ६ नागपवंते स्थित्वा। ७ आगमत्। ८ गर्व। ६ मनोहरः। 'विकटः सुन्दरे प्रोक्तो विशालविकरालयोः' इत्यिभिषानात्। १० दुःख। ११ कृतव्याजान्। 'व्याजोऽपदेशो लक्ष्यं च' इत्यमरः। १२ कृपणान्। 'कदर्ये कृपणे क्षुव्रिकप्षानिमतंपचः' इत्यमरः। १३ करि- बहुलसेनान्। १४ युद्ध। १५ द्वाविडान्। १६ अलीक अनृतः। १७ वक्रवर्तमान्। १८ कलगोष्ठीषू चञ्चुरान् ल०, द०। १६ प्रतीतान्।

'बृष्टायदानानन्यांश्य तत्र तत्र व्युद्धित्यान्'। जयसैन्येश्यस्कन्यं सेनानीरनयद् वशम् ॥६६॥ ते च सत्कृत्य सेनान्यं पुरस्कृत्य ससाध्वसम् । चित्रणं प्रणमित्त स्म द्वराष्ट्ररीकृतायितम्' ॥६७॥ करप्रहेण सम्योदय दक्षिणाशां वसूमिव । 'प्रसमं हृततत्सारो दिक्षणांश्यमगात् प्रमुः ॥६६॥ लवडमलवलीप्रायम्' एलागुल्मलतान्तिकम्" । बेलोपान्तवनं पश्यन् महतीं घृतिमाप सः ॥६६॥ तमासिषेविर मन्वमान्वोलितसरोजलाः । एलासुगन्धयः सौम्या वेलान्तवनवायवः ॥१००॥ मण्डुद्भूतशाखायविकोर्णसुमनोऽञ्जलिः । नूनं प्रत्यगृहीदेनं वनोहेशो विशाम्यतिम् ॥१०१॥ पवनाधूतशाखायैः व्यक्तवट्यदिनःस्वनैः । विश्वान्यः सैनिकानस्य व्याहरिप्तव पादपाः ॥१०२॥ प्रय तस्मन् वनाभोगे सैन्यमावासयद् विभुः । वैजयन्तमहाद्वारिनकटेऽम्बुनिषेस्तटे ॥१०३॥ सन्नागं बहुपुन्नागं सुमनोभि रेष्टिष्ठतम् । बहुपन्नरयं जिष्णोः बलं तद्वनमावसत् ॥१०४॥

देशके राजाओको और जिन्होने प्रतिकृल खडे होकर अपना पराक्रम दिखलाया है ऐसे अन्य देशके राजाओंको सेनापतिने अपनी विजयी सेनाके द्वारा आक्रमण कर अपने आधीन किया था ।।९१-९६।। उन राजाओने सेनापतिका सत्कार कर तथा भयसहित कुछ भेट देकर जिन्होने उनका भविष्यत्काल अर्थात् आगे राजा बना रहने देना स्वीकार कर लिया है ऐसे चक्र-वर्तीको दूरसे ही प्रणाम किया था ।।९७।। जिस प्रकार पुरुष करग्रह अर्थात् पाणिग्रहण सस्कार से किसी स्त्रीको वशीभूत कर लेता है उसी प्रकार चर्कवर्ती भरतने करग्रह अर्थात् टैक्स वसूलीसे दक्षिण दिशाको अपने वश कर लिया था और फिर जवरदस्ती उसके सार पदार्थीको छीनकर दक्षिण समुद्रकी ओर प्रयाण किया था ॥९८॥ वहा वह चक्रवर्ती, जिनमे प्रायः लवग और चन्दनकी लताए लगी हुई है तथा जो इलायचीके छोटे छोटे पौधोकी लताओंसे सहित है ऐसे किनारेके समीपवर्ती वनको देखता हुआ बहुत भारी संतोषको प्राप्त हुआ था ॥९९॥ जो तालाबोंके जलको हिला रहा है, जिसमे इलायचीकी सुगन्धि मिली हुई है और जो सौम्य है ऐसे किनारेके वनकी वायु उस चऋवर्तीकी सेवा कर रही थी ।।१००।। वायुसे हिलती हुई शालाओंके अग्रभागसे जिसने फूलोंकी अंजिल बिखेर रखी है ऐसा वह वनका प्रदेश ऐसा जान पड़ता था मानो इस चऋवर्तीकी अगवानी ही कर रहा हो ।।१०१।। वृक्षोकी शाखाओ के अग्रभाग वायुसे हिल रहे थे और उनपर भृमर स्पष्ट शब्द कर रहे थे, जिससे ऐसा जान पडता था मानो वे वृंक्ष हाथ हिला हिलाकर भृमरोंके शब्दोंके बहाने पुकार पुकारकर विश्राम करनेके लिये भरतके सैनिकोंको बुला ही रहे हो ॥१०२॥

अथानन्तर—चक्रवर्तीने उस वनके मैदानमे समुद्रके किनारे वैजयन्त नामक महा-द्वारके निकट अपनी सेना ठहराई ।।१०३।। वह वन और भरतकी सेना दोनो ही समान थे क्योंकि जिस प्रकार वन सनाग अर्थात् मोथाके पौधोंसे सहित था उसी प्रकार सेना भी सनाग अर्थात् हाथियोंसे सहित थी, जिस प्रकार वन बहुपुन्नाग अर्थात् नागकेशरके बहुत वृक्षोंसे सहित था उसी प्रकार सेना भी बहुपुन्नाग अर्थात् अनेक उत्तम पुरुषोंसे सहित थी, जिस प्रकार वन सुमन अर्थात् फूलोंसे सहित था उसी प्रकार वह सेना भी सुमन अर्थात् देव अथवा अच्छे हृदय-वाले पुरुषोसे सहित थी, और जिस प्रकार वन बहुपत्र रथ अर्थात् अनेक पक्षियोसे सहित होता

१ दृष्टसामर्थ्यात् । 'अपदानं कर्मणि स्यादितवृत्तेऽवखण्डने ।' इत्यिभिधानात् । २ अभ्युत्थितान् । ३ आक्रम्य । ४ अङ्गीकृतसम्पदम् । ५ बलात्कारेण । ६ चन्दनलता । ७ 'तताङ्कितम्' इत्यिप क्विचत् । तत विस्तृतम् । ८ आह्वयन्ति स्मेव । ६ विस्तारे । १० प्रशस्तगजम् । सुनागवृक्ष च । ११ पुरुषश्रेष्ठ नागके द्वारं च । १२ देवैः कुसुमैष्च । १३ बहुवाहनस्यन्दनम् बहुलविहगञ्च । 'पतित्रपित्र पतगपतत्पत्र रथाङ्गगा' इत्यभिधानात् । १४ एविधं बलमेविष वनमावसत् ।

सच्छायान्<sup>र</sup> सफलांस्तुङगान् बहुपत्र<sup>3</sup>परिच्छदान् । झसेवन्त जनाः प्रीत्या <sup>3</sup>पारियबांस्तापविच्छिदः ॥१०५॥ सच्छायान्प्यसम्भाव्य फलान् प्रोज्झ्य महाद्रुमान् । सफलान् विरलच्छायान् अप्यहो शिश्रियुर्जनाः ॥१०६॥ <sup>१</sup>म्नाकालिकीमनाहृत्य बहिश्छायां तदातनीम् । भाविनीं तरमूलेषु छायामाशिश्रियञ्जनाः <sup>3</sup> ॥१०७॥ वनस्थलोस्तरुच्छायानिरुद्धसुमणित्विषः । <sup>3</sup>सजानयस्तरस्तीरेष्वष्यासिषत सैनिकाः ॥१०६॥ सप्रेयसीभिराबद्धप्रणपरिता नृपैः । कल्पपादपजां लक्ष्मीं व्यक्तमूहुर्वनद्रुमाः ॥१०६॥ फपयः किष्कच्छनाम् उद्धुनानाः फलच्छटाः । सैनिकानाकुलांश्चकुः निविष्टान् वी रुषामषः ॥११०॥ सरःपरिसरेष्वासन् प्रभोराश्वीयमन्दुराः । सुन्दराः स्वैरमाहार्यः व्यव्यस्त्र बाष्टपच्छेत्रोस्तृणाङकुरैः ।१११॥

है उसी प्रकार वह सेना भी अनेक सवारियों और रथोंसे सहित थी, इस प्रकार भरतकी वह सेना अपने समान वनमें ठहरी ॥१०४॥ उस वनके पार्थिव अर्थात् वृक्ष (पृथिव्यां भवः, 'पार्थिवः') अर्थात् राजाओं (पृथिव्या अधिपः 'पार्थिवः')के समान थे, क्योंकि जिस प्रकार राजा सच्छाय अर्थात् उत्तम कान्तिसे सहित होते हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी सच्छाया अर्थात् उत्तम छाया (छाँहरी) से सहित थे, जिस प्रकार राजा लोग सफल अर्थात् आयसे सहित होते हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी सफल अर्थात् फलोंसे सहित थे । जिस प्रकार राजा लोग तुङ्ग अर्थात् ऊंची प्रकृतिके–उदार होते हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी तुंग अर्थात् ऊंचे थे, जिस प्रकार राजा लोग बहुपत्रपरिच्छद अर्थात् अनेक सवारी आदिके वैभवसे सहित होते हैं उसी प्रकार उस यनके वृक्ष भी बहुपत्रपरिच्छद अर्थान् अनेक पत्तोंके परिवारसे सहित थे और जिस प्रकार राजा लोग ताप अर्थात् दरिद्रतासम्बन्धी दृःखको नष्ट करनेवाले होते हैं उसी प्रकार उस वनके वृक्ष भी ताप अर्थात् सूर्यके घामसे उत्पन्न हुई गर्मीको नष्ट करनेवाले थे, इस प्रकार भरतके सैनिक, राजाओंकी समानता रखनेवाले वृक्षोंका आश्रय बड़े प्रेमसे छे रहे थे ।।१०५।। सेनाके कितने ही लोग उत्तम छायासे सहित होनेपर भी जिनसे फल मिलने की संभावना नहीं थी ऐसे बड़े बड़े वृक्षोंको छोड़कर थोड़ी छाया वाले किन्तू फलयुक्त वृक्षों का आश्रय ले रहे थे । भावार्थ–जिस प्रकार धनाढच होनेपर भी उचित वृत्ति न देनेवाले कंजूस स्वामीको छोड़कर सेवक लोग अल्पधनी किन्तु उचित वृत्ति देनेवाले उदार स्वामीका आश्रय लेने लगते हैं उसी प्रकार सैनिक लोग फलरहित बड़े बड़े वृक्षोंको छोड़कर फलसहित छोटे छोटे वृक्षों हा आश्रय ले रहे थे ॥१०६॥ सेनाके लोग उस समयकी थोड़ी देर रहनेवाली बाहिरकी छाया छोड़कर वृक्षोंके नीचे आगे आनेवाली छायामें बैठे थे ।।१०७।। वनस्थली के वृक्षोंकी छायासे जिनपर सूर्यका धूप रुक गया है ऐसे कितने ही सैनिक अपनी अपनी स्त्रियों सहित तालाबोंके किनारोंपर बैठे हुए थे ।।१०८।। परस्परके प्रेमसे बंधे हुए राजा लोग अपनी अपनी स्त्रियों सहित जिनके नीचे बैठे हुए हैं ऐसे वनके वृक्ष कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुई शोभा को स्पष्ट रूपसे धारण कर रहे थे। भावार्थ-वनके वे वृक्ष कल्पवृक्षोंके समान जान पड़ते थे और उनके नीचे बैठे हुए स्त्री-पुरुष भोगभूमिके आर्य तथा आर्याओंके समान मालूम होते थे ।।१०९।। वहां करेंचके फल-समूहोंको हिलाते हुए वानर उन लताओंके नीचे बैठे हुए सैनिकों को व्याकुल कर रहे थे क्योंकि करेंचके फलके रोयें शरीरपर लग जानेसे खुजली उठने लगती है ।।११०।। तालाबींके समीप ही इच्छानुसार चरने योग्य तथा भापसे ही टूटनेवाले घासके

१ सच्छायान् तेजस्विनश्च । २ बहुदलपरिकरान्, बहुवाहनपरिकराश्च । ३ वृक्षान् नृपतीश्च । ४ अस्थियाम् । ५ -माशिश्ययुर्जनाः ल०, द० । ६ स्त्रीसहिताः । ७ मर्कटीनाम्ः। 'कपिकच्छुश्च मर्कटी' इत्यभिधानात् । ६ फलमञ्जरीः । ६ कतानाम् । १० सर्वत्रप्रदेशेषु सुलभैरित्यर्थः । ११ कोमलैः ।

स्रवतारितपर्याण'मुखभाण्डाद्युपृक्कराः । स्फुरत्प्रोथंमुंबैरव्वाः क्ष्मां 'जन्नु विविवृत्सवः' ॥११२॥ सान्द्रपपरजःकीर्णाः सरसामन्तिकस्थले । मन्दं 'बुषुबुरङ्गानि वाहाः कृतविवर्तनाः ॥११३॥ विवभावस्वरे कञ्जरजःपुञ्जोऽनिलोद्धृतः' । स्रयत्न'रिचतोऽत्रवानामिबोच्चंः पटमण्डपः ॥११४॥ रजस्वलां महीं स्पृष्ट्वां जुगुप्सव इवोत्यिताः । द्वृतं विविद्युरम्भांसि सरसीनां महाह्याः ॥११४॥ वारि' वारिजिकञ्जल्कततान्यक्वा विगहिताः । घौतमय्यङ्गरागं स्वं भेजुरम्भोजरेणुभिः ॥११६॥ सरोवगाहिनवूंतश्रमाः पीताम्भसो हयाः । स्रामीलिताक्षमध्यूषुः विततान् पटमण्डपान् ॥१४७॥ नालिकेरद्वभेष्वासीव् उचितो 'रवष्मंशालिनः । निवेशो हास्तिकस्यास्य विभोस्तालीवनेषु च ॥१४८॥ प्रयत्नप्रालिकेरौवस्थपुटा वनभूमयः । हस्तिनां स्थानतामीयुः तैरेव' प्रान्तसारितैः ॥११६॥ द्वियानुवन्यतर्थस्तीदं वमयुष्यञ्जित'श्रमान् । निन्युजंलोपयोगाय सरास्यभिनिषाविनः' ॥१२०॥ नीचैगैतेन' सुव्यक्तमागंसञ्जनितश्रमान् । गजानाघोरणा निन्युः सरसीरवगाहने ।।१२१॥

अकुरोसे सुन्दर, चक्रवर्तीके घोडोंकी घुडसाले थी ।।१११।। जिनपरसे पलान और लगाम आदि सामग्री उतार ली गई है ऐसे घोडे जमीनपर लोटनेकी इच्छा करते हुए, जिनमे नाकके नयने हिल रहे हैं ऐसे मुखोंसे जमीनको सुघ रहे थे ।।११२।। कमलोंकी सान्द्र परागसे भरे हुए, तालाबके समीपवर्ती प्रदेशपर लोटकर वे घोड़े धूलि भाडनेके लिये धीरे धीरे अपने शरीर हिला रहे थे ।।११३।। जो कमलोंकी परागका समूह वायुमे उडकर आकाशमे छा गया था वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो घोडोंके लिये बहुत ऊंचा कपड़ेका मण्डप ही बनाया गया हो ।।११४।। बड़े बड़े घोड़े पृथिवीको रजस्वला अर्थात् धूलिसे युक्त (पक्षमे रजोधर्म से युक्त) देखकर ग्लानि करते हुए से उठे और शीघृ ही सरोवरोंके जलमें घुस गये ।।११५॥ कमलको केशरसे भरे हुए जलमे प्रविष्ट हुए घोड़ोंका अगराग (शोभाके लिये शरीरपर लगाया हुआ एक प्रकारका लेप) यद्यपि धुल गया था तथापि उन्होंने कमलोके परागसे अपने उस अंगरागको पुन कर प्राप्त लिया था। भावार्थ-कमलोंकी केशरसे भरे हुए पानीमे स्नान करनेसे उनके शरीरपर जो कमलोंकी केशरके छोटे छोटे कण लग गये थे उनसे अगराग की कमी नहीं मालूम होती थी ।।११६।। सरोवरोंमें घुसकर स्नान करनेसे जिनका सब परि-श्रम दूर हो गया है और जिन्होने इच्छानुसार जल पी लिया है ऐसे घोडे कपडेके बड़े बड़े मडपों में कुछ कुछ नेत्र बन्द किये हुए खड़े थे।।११७।। ऊचे ऊंचे शरीरोंसे सुशोभित होनेवाले, महाराज भरतके हाथियोंके डेरे नारियल और ताड़ वृक्षके वनोंमें बनाये गये थे जो कि सर्वथा उचित थे ।।११८।। जो वनकी भूमि ऊपरसे पडते हुए नारियलोंके समूहसे ऊची नीची हो रही थी वही नारियलोंके एक ओर हटा देनेसे हाथियोंके योग्य स्थान बन गई थी ।।११९।। जिन्हें बहुत प्यास लगी है तथा जो वमथु अर्थात् सुड़से िनकाले हुए जलके छीटोंसे अपना परिश्रम प्रकट कर रहे हैं ऐसे हाथियोंको महावत लोग पानी पिलानेके लिये तालाबोंपर ले गये थे ।।१२०।। जो घीरे घीरे चलनेसे मार्गमे उत्पन्न हुए परिश्रमको प्रकट कर रहे है ऐसे हाथियोंको महावत

१ पत्ययनखलीनादिपरिकराः । २ आघृापयन्ति स्म । ३ विवर्तयितुमिच्छवः । ४ -कीर्णे ल० । ५ कम्पयन्ति स्म । ६ -िनलोद्धतः ल० । ७ अय नु ल० । ६ कुसुमरजोवतीम्, ऋतुमतीमिति घ्वनिः । ६ दृष्ट्वा ल०, द० । १० जलानीत्यर्थः । ११ प्रमाणम् । 'वर्ष्मं देहप्रमाणयोः' इत्यभिषानात् । १२ गजैरेव । १३ स्वकरैभीत्याकारेण पर्यन्तप्रसारितैः । १४ तृषितान् । 'उदन्या तु पिपासा तृट्' इत्यभिषानात् । १५ करकीकरप्रकटित । 'वमथुः करकीकरः' इत्यभिषानात् । १६ हस्त्यारोहाः । 'हस्त्यारोहो निषादिनः' इत्यमरः । १७ मन्दगमनेन । स्खलद्गमनेन वा । अगमनेनेत्यर्थः । 'अल्पे नीचैमहत्युच्यैः' १६ अवगाहनार्थम् ।

प्रवेद्ध मिन्निनीपत्रच्छातं नागो नवग्रहः । नैच्छत् प्रचोद्यमानोऽपि वारि वारि विद्यक्षक्या ॥१२२॥ वनं विलोकपन् स्वैरं कवलोचितपत्त्तवम् । गजिञ्चरगृहीतोऽपि किमप्यासीत् समुस्नुकः ॥१२३॥ स्वैरं न पपुरम्भांसि नागृह्धन् कवलानिष । केवलं वनसम्भोगसुक्षानां सस्मरुगंजाः ॥१२४॥ उत्पुष्करान् स्फुराहौक्म कथ्याक्षिन्धृद्विपान् सरः । सत्त्र पूर्विच नीलादीन् सिवद्युतः इवाम्बुद्यान् ॥१२४॥ वनद्विपमदामोववाहिने गन्धवाहिने । स्रजः कृष्यञ्जलोपान्तं निन्ये कृष्ण्याक्षिपविचा ॥१२६॥ स्वक्तस्मात् कृपितो वन्ती शिरस्तिर्यग्वपून् । स्वत्रकृष्णवास्तितम् स्राधोरणमञ्जेवयत् ॥१२७॥ वन्यानेकपसम्भोगसङ्कान्तमदवासनाम् । 'विसोढुं सरसीं नैच्छन्मदेभः करिणीमिव ॥१२६॥ पीतं वनद्विपः पूर्वम् सम्बु तद्दानवासितम् । द्विपः करेण सिञ्ज्ञम् रे । निप्तावास्कालयत् परम् ॥१२६॥ पीताम्भसो मदासारैः वृद्धि निन्युः सरोजलम् । गजा मुषा धनादानं नूनं वाच्छन्ति नोसताः ॥१३०॥ उत्पुष्करं सरोमध्ये निमग्नोऽपि मदद्विपः । रंरणद्भिः समुत्यत्य स्यज्यते स्म मथुत्रतैः ॥१३१॥ पीताम्बुरम्बुवस्पि वृद्धितो मदकुञ्जरः । वृधाव<sup>१२</sup> गण्डकण्ड्यां<sup>१२</sup> चण्डगण्ड्ववारिभिः ॥१३२॥ पीताम्बुरम्बुवस्पि वृद्धितो मदकुञ्जरः । वृधाव<sup>१२</sup> गण्डकण्ड्यां<sup>१२</sup> चण्डगण्ड्ववारिभिः ॥१३२॥

लोग नहलानेके लिये तालाबोंपर ले गये थे ।।१२१।। कोई नवीन पकड़ा हुआ हाथी बार-बार प्रेरित होनेपर भी कमलिनीके पत्तोंसे ढके हुए जलमें समुद्रकी आशंकासे प्रवेश नहीं करना चाहता था ।।१२२।। बहुत दिनका पकड़ा हुआ भी कोई हाथी अपने इच्छानुसार खाने योग्य नवीन पत्तोंवाले वनको देखता हुआ विलक्षण रीतिसे उत्कण्ठित हो रहा था ।।१२३।। कितने ही हाथियोंने इच्छानुसार न तो पानी ही पिया था और न ग्रास ही उठाये थे, वे केवल वनके संभोग-सुर्खोंका स्मरण कर रहे थे ।।१२४।। जिनकी सूड़ ऊंची उठी हुई है और जिनकी बगलमें सुवर्ण की मालाएं देदीप्यमान हो रही हैं ऐसे हाथियोंको महावत लोग सरोवरोंपर ले जा रहे थे, उस समय वे हाथी ऐसे जान पड़ते थे मानो अजगर सहित नील पर्वत ही हो अथवा बिजली सहित मेघ ही हों।।१२५।। जो जंगली हाथीके मदकी गन्धको धारण करनेवाले वायुसे कुपित हो रहा है ऐसे किसी हाथीको उसका महावत बड़ी कठिनाईसे जलके समीप ले जा सका था ।।१२६।। अचानक कुपित हुआ कोई हाथी अपने शिरको तिरछा हिला रहा था, वह अंकुशके वश भी नहीं होता था और महावतको खेद खिन्न कर रहा था ।।१२७।। जंगली हाथीके संभोगसे जिसमें मदकी वास फैल रही है ऐसी हथिनीको जिस प्रकार कोई मदोन्मत्त हाथी नहीं चाहता है उसी प्रकार जिसमें जंगली हाथियोंकी कीड़ासे मदकी गंध मिली हुई है ऐसी सरोवरीमें कोई मदोन्मत्त हाथी प्रवेश नहीं करना चाहता था ।।१२८।। जिस पानीको पहले वनके हाथी पी चुके थे और इसीलिये जो मदकी गन्धसे भरा हुआ था ऐसे पानीको सेनाके हाथियोंने नहीं पिया था, वे केवल सूंड़से सूंघ सुघकर उसे उछाल रहे थे ।।१२९।। जिन हाथियोंने तालाबका पानी पिया था उन्होंने अपना मद बहा बहाकर तालाबका वह पानी बढ़ा दिया था, सो ठीक ही है क्योंकि जो उन्नत अर्थात् बड़े होते हैं वे किसीका व्यर्थ ही घन लेनेकी इच्छा नहीं करते हैं ॥१३०॥ कोई मदोन्मत्त हाथी यद्यपि सूंड़ ऊपर उठाकर तालाबके मध्यभागमें डूबा हुआ था तथापि आकाशमें उड़कर शब्द करते हुए भूमरोंसे 'वह यहाँ हैं', इस प्रकार साफ समऋ पड़ता था। ।।१३१।। जो पानी पी चुका है और जिसकी गर्जना मेघोंके साथ स्पर्घा कर रही है ऐसा कोई मदोन्मत्त हाथी अपने कुरलेके जलकी तेज फटकारसे कपोलोंकी खुजली शान्त कर रहा था

१ नवो नूतनो ग्रहः स्वीकारो यस्य सः । २ गजबन्धनहेतुभूतगितिशङ्कया । 'घारी तु गजबन्धनी' इत्यिभिघानात् । ३ वनस्य सम्भोगाज्जातसुक्षानाम् । ४ उद्गतहस्ताग्रान् । ५ सुवर्णमयसवरत्रान् । 'दृष्या कक्ष्या वरत्रा स्यात्' इत्यिभिघानात् । ६ अजगर्सिहतान् । ७ अनिलाय । ८ विगाढुं ल०, द० । ६ आधापयन् । १० न पिबन्ति स्म । ११ भृत्रां गुञ्जिद्भः । १२ अपनयित स्म । १३ कपोलकण्डूयनम् ।

विमुक्तं व्यक्तसूत्कारं करमृत्क्षिप्य वारणैः । वारि स्फटिकवण्डस्य लक्ष्मीमूहे खमुज्ज्वल्त् ।।१३३।।

रेउवगाहैविनिर्भूतश्रमाः केजिन्मतङ्गणाः । रेविसमङ्गैरधुस्तृिन्त हेलया कवलीकृतैः ।।१३४।।
मृणालैरिश्ववन्ताग्रम् ग्रामिनिकृतेः । ग्रज्ज्ञमम्बुसंसेकाव् रदैः प्रारोहितीर्त्व ।।१३४।।
प्रमाद्यन् द्विरदः किचन्गृणालं स्वकरोद्धृतम् । दवावालान बुद्ध्यैव नियन्त्रे द्विगुणोकृतम् ।।१३६॥
चरणालग्नमाकर्षन् मृणालं भीलुको गजः । बहिःसरस्तदं व्यास्थद् व व्यव्हतन्तुक्र विवृणोकृतम् ।।१३६॥
करैदिकाय्य पद्मानि स्थिताः स्तम्बेरमा बभुः । देवतानुस्मृति किञ्चित् कुर्वन्तोऽर्घेरिवोद्धृतैः ।।१३६॥
सरस्तरङगधौताङ्गा रे जुस्तुङ्गा मतङ्गणाः । शृङ्गारिता इवालग्नैः सान्द्रैरम्भोजरेणुभिः ।।१३६॥
ययुः करिभिरादद्धं परिहृत्य सरोजलम् । पतित्रणः सरस्तीरं तद्युक्तमबलीयसाम् ॥१४०॥
सरोवगाहिनिणिक्त मृत्योऽपि मतङगजाः । रजः व स्तरस्या द्विदरमाकम् इत्यात्तं नृ<sup>१६</sup> रजो गजैः ॥१४२॥
वयं जात्यैव मातङगारिं मदेनोहोपिताः पुनः । कृतस्त्या द्विदरमाकम् इत्यात्तं नृ<sup>१६</sup> रजो गजैः ॥१४२।

## वसन्ततिखकाषृत्तम्

इत्यं सरस्सु रुचिरं प्रविहृत्य नागाः सन्तापमन्त<sup>रण्</sup>रुदितं प्रशमय्य तोयैः। तीरदुमानुपययुः किमपि प्रतोषात् बन्धं तु तत्र नियतं न विदाम्ब<sup>र८</sup>भूबुः ॥१४३॥

।।१३२।। कितने ही हाथी सूड ऊची उठाकर सू सू शब्द करते हुए ऊपरको पानी छोड़ रहे थे, उस समय आकाशकी ओर उछलता हुआ वह पानी ठीक स्फटिक मणिके बने हुए दण्डेकी शोभा धारण कर रहा था ।।१३३।। पानीमे प्रवेश करनेसे जिनका सब परिश्रम दूर हो गया है ऐसे कितने ही हाथी लीलापूर्वक मृणालके टुकड़े खाकर सतोष घारण कर रहे थे ।।१३४।। कितने ही हाथी अपने दॉतोंके अग्रभागपर रखे हुए मृणालोसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो निरन्तर पानीके सीचनेसे उनके दात ही अकुरित हो उठे हो ।।१३५।। मदसे अत्यन्त उन्मत्त हुआ कोई हाथी अपनी सूडसे ऊपर उठाये हुए मृणालको बॉधनेकी सॉकल समभकर उसे दुहरी कर महावतको दे रहा था ।।१३६।। अपने पैरमे लगे हुए मृणालको खीचता हुआ कोई डरपोक हाथी उसे बाँधनेकी साँकल समभकर तालाबके वाहरी तटपर ही खड़ा रह गया था ।।१३७।। अपनी सूडोंसे कमलोंको उठाकर खड़े हुए हाथी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हाथोंमे अर्घ लेकर किसी देवताका कुछ स्मरण ही कर रहे हों ।।१३८।। जिनके शरीर तालाबकी लहरोसे धुल गये हैं ऐसे ऊँचे ऊँचे हाथी सघन रूपसे लगे हुए कमलोकी परागसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्नान कराकर उनका शृङ्गार ही किया गया हो ।।१३९।। हाथियोसे घिरे हुए तालाब के जलको छोड़कर सब पक्षी तालाबके किनारेपर चले गये थे सो ठीक ही है क्योंकि निर्बल प्राणियोंको ऐसा ही करना योग्य है ।।१४०।। तालाबोंमे प्रवेश करनेसे जिनके शरीर निर्मल हो गये हैं ऐसे कितने ही हाथी घूल उड़ाकर फिरसे अपने आपको मैला कर रहे थे ।।१४१।। प्रथम तो हम लोग जातिसे ही मातग अर्थात् चाण्डाल है (पक्षमें-हाथी है) और फिर मद अर्थात् मदिरासे (पक्षमे—-गण्डस्थलसे बहते हुए तरल पदार्थसे) उत्तेजित हो रहे है इसलिये हम लोगोंकी शुद्धि अर्थात् पवित्रता (पक्षमे-निर्मलता) कहासे रह सकती है ऐसा समक्रकर ही मानो हाथियोंने अपने ऊपर धूल डाल ली थी ।।१४२।। इस प्रकार वे हाथी बहुत देर तक सरोवरोंमें कीड़ा कर और अन्तरङ्गमें उत्पन्न हुए संतापको जलसे शान्त कर किनारेके वृक्षों

१ खमुच्छ्वलत् ल०, द०, ६०, अ०, प०, स०। २ जलावगाहै । ३ मृणालखण्डैः । ४ घृतवन्तः । ५ दन्तैः ल०, द०। ६ सजातप्रारोहैः, अङक्रुरितैः । ७ बन्धनरज्जुः । द आरोहकाय । ६ सरस्तटीबाह्यप्रदेशे । १० प्रक्षिपति स्म । 'असु क्षेपणे' । ११ शृङखलासूत्र । 'अथ शृङखले । अन्दुको निगलोऽस्त्री स्याद्' इस्यभिषानात् । १२ त्यक्त्वा । १३ शुद्ध । १४ धूलिप्रक्षेपैः । १५ श्वपचाः इति ध्विनः । १६ इव । १७ अभ्यन्तरोद्भूतम् । १६ न विदन्ति स्म ।

हत्वा सरोऽन्व करिणो निजवानवारि संवींधतं 'विनिमयावनृणाश्य' सन्तः ।
तद्वींधहस्तजनितप्रतिरोधशक्षका व्यासक्षिगो नु सरसः प्रसमं निरीयुः ॥१४४॥
प्राधोरणा मवनधीमिलनान् करीन्त्रान् निर्णेक्तु मम्यु सरसामवगाहयन्तः ।
शोकृतं केवलमपानुपयोगमात्रं 'तीरस्थिताननु नयस्तवचीकरन्त' ॥१४५॥
स्वैरं नवाम्युपरिपीतमयत्नलभ्यतीरद्वमेषु न कृतः कवलप्रहोऽपि ।
खायास्वलम्भि न' तु विश्वमणं प्रभिन्नः' स्तम्बेरमैबंत मवः खलु नात्मनीनः' ॥१४६॥
नाध्वा द्वृतं गुरुतरैरिप नातियातो' युद्धेषु जातु न किमन्यपराद्वमेशिः ।
भारसमाश्च करिणः सविशेषमेव बद्धास्तयान्यनिभृता'ः इति विक्वलत्वम् ॥१४७॥
बष्नीय'र नः किमिति हन्त विनापराधात् जानीत्र' भोः' प्रतिफलत्यचिराविदं वः ।
इत्युच्चलत्सृणि' विषुय शिरांसि बन्धे वैरं नु यन्तृषु गजाः स्म विभावयन्ति ॥१४॥।
प्राधातुको'ः द्विरविनः सविशेषमेव गात्रापरान्तकर' वालिषषु न्ययोजि ।
बन्धेन सिन्धुरवरास्त्वतरे' तथा नो गाढीभवत्यविरतास्न' परत्र' बन्धः ॥१४६॥

के समीप आ गये थे, यद्यपि वहां उनके बाँधनेका स्थान नियत था तथापि कीड़ासे उत्पन्न हुए अतिशय संतोषसे उन्हें उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था ।।१४३।। हाथियोंने तालाबोंका जो पानी पिया था उसे मानों अपना बदला चुकाने के लिये ही अपने मदरूपी जल से बढ़ा दिया था, इस प्रकार प्यास रहित हो सुखकी साँस लेते हुए वे हाथी, 'ये तालाब अपनी लहरेंरूपी हाथोंसे' कहीं हमें रोक न लें' ऐसी आशंका कर तालाबोंसे शीघृ ही बाहर निकल आये थे ।।१४४।। मदरूपी स्याहीसे मिलन हुए हाथियोंको निर्मल करनेके लिये तालाबोंके जलमें प्रवेश कराते हुए महावत जब उन्हें जलके भीतर प्रविष्ट नहीं करा सके तव उन्होंने केवल जल ही पिलाना चाहा परन्तु बहुत कुछ अनुनय विनय करनेपर भी वे किनारे पर खड़े हुए उन हाथियोंको केवल जल भी पिलानेके लिये समर्थ नहीं हो सके थे। भावार्थ--मदोन्मत्त हाथी न तो पानीमें ही घुसे थे और न उन्होंने पानी ही पिया था ।।१४५।। मदोन्मत्त हाथियोंने न तो अपने इच्छा-नुसार बिना यत्नके प्राप्त हुआ पानी ही पिया था, न किनारेके वृक्षोंसे कुछ तोड़कर खाया ही था, और न वृक्षोंकी छायामें कुछ विश्राम ही प्राप्त किया था, खेद है कि यह मद कभी भी आत्मा का भला करनेवाला नहीं है ।।१४६।। इन हाथियोंने शरीर भारी होनेसे शीघृ ही मार्ग तय नहीं किया यह बात नहीं है अर्थात् इन्होंने भारी होनेपर भी शीघृ ही मार्ग तय किया है, इन्होंने युद्धमें भी कभी अपराध नहीं किया है और ये भार ढोनेके लिये भी सबसे अधिक समर्थ हैं फिर भी केवल चंचल होनेसे इन्हें बद्ध होना पड़ा है इसलिये इस चंचलताको ही धिक्कार हो ।।१४७॥ तुम लोग इस प्रकार बिना अपराधके हम लोगोंको क्यों बांध रहे हो ? तुम्हारा यह कार्य तुम्हें शीघृ ही इसका बदला देगा यह तुम खूब समभ लो इस प्रकार बांघनेके कारण महावतोंमें जो वैर था उसे वे हाथी अंकुशको ऊपर उछालकर मस्तक हिलाते हुए स्पष्ट रूपसे जतला रहे थे ।।१४८।। जो हाथी जीवोंका घात करनेवाले थे वे शरीरके आगे पीछे तथा सूंड़ और पूंछ आदि

१ नैभेयात् । 'परिदानं परीवर्त नैभेयिनयमाविप' इत्यिभिघानात् । २ --दतृणाः श्वसन्तः ल० ।
--दनृणाः श्वसन्तः द० । ३ शुद्धान् कर्तुम् । ४ तीरे स्थितान् -- ल० । ५ कारयन्ति स्म । ६ नैव ।
७ मत्तैः । 'प्रभिन्नो गर्जितो मत्तः' इत्यिभिघानात् । ८ आत्मिहितम् । ६ नानुयातो प०, ल० । १० चञ्चलाः ।
११ बन्धनं कृष्य । १२ लोट् । १३ भोः यूयम् । १४ उच्चलदंकुशं यथा भवति तथा । 'अंकृषोऽस्त्री
सृणिः स्त्रियाम्' इत्यिभघानात् । १५ हिंस्नकः । 'शरारुर्घातुको हिंस्नः' इत्यिभघानात् । १६ अपरगात्रान्त ।
शरीरापरभाग । 'द्वौ पूर्वपश्चाद्जद्भाविदेशौ गात्रापरे क्रमात्' इति रमतः । गात्रे इत्युक्ते पूर्वजद्भमा, अपरे इत्युक्ते हस्तिनः वपरजद्भा, अन्त इत्युक्ते हस्तिनो मध्यप्रदेशः, कर इत्युक्ते हस्तिनो हस्तः, वालिघिरित्युक्ते
पुच्छविशेषः । शरीरमध्य । १७ अघातुकाः । १६ असंयतात् । अन्नतिकादित्यर्षः । १६ संयते ।

म्रालानिता बनतद्वितिमात्रमुक्बस्कन्थेषु सिन्धुरबराद्य 'तथोक्बकैर्यत्' । तृत्रमूनमाश्रयणमिष्टमृदात्तमेव सन्धारणाय महतामहतात्मसारम् ॥१४०॥ इत्यं नियन्तृभिरनेकपवृन्दमुक्वैः म्रालानितं तद्यषु सामि निमीलिताक्षम् । तस्यौ सुखं विचतुरेण' कृताङ्गाहारं लीलोपयुक्तकवलं स्फुटकर्णतालम् ॥१४१॥ उत्तारिताखिलपरिक्छवलाघवेन प्रध्यिज्जतद्वृतगतिक मलक्यवेगाः । म्रापातुमम्बुसरसां परितः प्रसन्धः उच्छुङखलं रनुगताः कलभैः करिष्यः ॥१४२॥ प्राक्पोतमम्बु सरसां 'कृतमौष्ट्रकेण' स्वोद्गाल'व्रूषितमुपात्ततवङ्गग'यात्मम् । नापातुमैच्छदुविदन्य'वितोऽपि वकःं स्वाद्यात्म हि वाञ्छति जनो विषयं मनोन्नम् ॥१४३॥ पीतं पुरा गजतया सलिलं मदाम्बु संवासितं सरसिजाकरमेत्य तृर्णम् । प्रीरपा पपुः कलभकाद्य करेणवश्य सम्भोगहेतुविदतो हि सगन्धरं भावः ॥१४४॥

## प्रहर्षिणी

पीत्वाऽम्भो व्यपगमितान्तरङगतापाः सन्तापं बहिरुदितं सरोवगाहैः । नीत्वान्तं<sup>११</sup> गजकलभैः समं करिण्यः सम्भोक्तुं सपदि वनद्रुमान् विचेरः ॥१४४॥

सब जगह बन्धनोंसे युक्त किये गये थे और जो हाथी किसीका घात नही करते थे वे बन्धनसे युक्त नही किये गये थे इससे यह सिद्ध होता है कि जो अविरत अर्थात् हिसा आदि पापोके त्यागसे रहित है उन्हीके कर्मबन्धन सुदृढ़ रूपसे होता है और जो विरत अर्थात् हिसा आदि पार्पोके त्यागसे सहित है उनके कर्मका बन्घ नही होता ।।१४९।। जिनके स्कन्ध बहुत ऊंचे गये हैं ऐसे वनके वृक्षोंमें ही सेनाके ऊँचे ऊँचे हाथी बाधे गये थे सो ठीक ही है क्योंकि महा-पुरुषोंको धारण करनेके लिये जिसकी स्वशक्ति नष्ट नही हुई है ऐसा बहुत वडा ही आश्रय चाहिये ।।१५०।। इस प्रकार महावतोंके द्वारा ऊँचे वृक्षोंमे बॉधा हुआ वह हाथियोंका समूह अपनी आधी आखे बंन्द किये हुए सुखसे खड़ा था, उस समय वह अपना सब शरीर हिला रहा था, लीलापूर्वक ग्रास ले रहा था और कान फड़फड़ा रहा था ।।१५१।। पलान आदि सब सामान उतार लेनेसे हलकी होकर जिन्होंने जल्दी जल्दी चलकर अपनी शीघृ गति प्रकट की है, तथा चचल बच्चे जिनके पीछे पीछे आ रहे हैं ऐसी हिथनियाँ तालाबोका पानी पीनेके लिये चारों ओर से जा रही थी ।।१५२।। तालाबोंके जिस पानीको पहले ऊँटोंके समूह पी चुके थे, जो ऊंटोंके उगालसे दूषित हो गया था और जिसमें ऊँटोंके शरीरकी गंघ आने लगी थी ऐसे पानीको हाथी का बच्चा प्यासा होनेपर भी नही पीना चाहता था, सो ठीक ही है क्योंकि सभी कोई अपने मनके विषयभूत पदार्थके अच्छे होनेकी चाह रखते है ।।१५३।। जिसे पहले हाथियोंके समूह पी चुके थे और जिसमे उनके मद जलकी गध आ रही है ऐसे पानीको हथिनियाँ तथा उनके बच्चे बहुत शीघृ तालाबपर जाकर बड़े प्रेमसे पी रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि समानता ही साथ साथ खाने पीने आदि संभोगका कारण होता है ।।१५४।। जिन्होंने जल पीकर अन्तरङ्गका संताप दूर किया है और तालाबमें घुसकर बाहिरी संताप नष्ट किया है ऐसी हथिनियां अपने

१ आघोरणैः । २ यस्मात् कारणात् । ३ अर्घ । ४ विदृष्यानि विगतानि चत्वारि यस्य तेन । ५ अक्कगविक्षेपम् । ६ पाद । ७ स्वच्छन्दवृत्तिभिः । = सम्पूर्णम् । ६ उष्ट्रसमूहेण । १० निजोद्गार । ११ उष्ट्रशरीरगन्धम् । १२ भृश तृषितः । १३ तरुणगजः । विक्कः अ० । १४ उक्तः । १५ परिमलत्वं मित्रत्वं च । १६ नाशम् ।

बल्लीनां सक्तुम्पल्लवाग्रमझगान् गुल्बोघानिष सरसां कडडगरांदव ।
सुस्वाद्वन् मृबुविटपान् बनद्रमाणां तद्य्यं कवलयति स्म वेनुकानाम् ।।१४६॥
कुञ्जेव् 'प्रततृतृणाङकुरान् प्रमृब्नन् वप्रान्तानिष रवनः शर्नोविनिष्मन् ।
बल्ल्यग्रसन्वयः फलेग्रहः सन् बालोलः कलमगणदिचरं विजल्ले ।।१४७॥
प्रत्यग्राः किसलियनीर्गृहाण शाखा-भ इत्यव्यं कित्रहः निवीद कुञ्जे ।
सम्भोगर्यानुपसरसल्लकीबनान्तान् इत्यवं कि ब्यह्त र वने करेणुवगः ।।१४८॥
सम्भोगर्वनिति निविश्वन् येवष्टं स्वातन्त्र्याम्मृहुर्पय र वृण्यंतिनद्वदः ।
सम्भोगर्वनिति निविश्वन् सम्प्रापत् समुचितमात्मनो निवेशम् ॥१४८॥
वित्रस्तरपयमुपाहृतस्तुरङ्गः पर्यस्तो र र इह र भग्नवृनिरकः ।
एतास्ता बुतमप्यान्त्रपरेय मार्गाव् वारस्त्रीवहनपराद्यः वेगसयं ।।१६०॥
वित्रस्तः करभनिरीक्षणाव् गजोऽयं भीदत्वं प्रकटयति प्रधावमानः ।
किरुत्तरात्पति च वेसरादमुष्माव् विद्यस्त्रत्वमण्यानां शुरुः ।।१६१॥
इत्यृक्वेर्व्यतिवदतां प्रथन्तानां सङ्कारः भीत्रवं प्रकटयति प्रधावमानः ।
विवर्षाः क्रिक्तिक्तां प्रयन्तानां सङ्कारः भीत्रवं प्रकटयति प्रधावमानः ।
विवर्षाः क्रिक्तिवदतां प्रयन्तानां सङ्कारः भीत्रवं प्रकटयति प्रधावमानः ।

बच्चोंके साथ खानेके लिये शीघू ही वनके वृक्षोंकी ओर चली गईं।।१५५।। वह हथिनियोंका समूह लताओं के पुष्पसहित नवीन पत्तों के अग्रभागों को, छोटे छोटे पौघों को, रसीले कड़ंगरि वृक्षोंको और वनके वृक्षोंकी स्वादिष्ट तथा कोमल शाखाओंको खा रहा था ॥१५६॥ लता-गृहोंमें पतली घासके अंकुरोंको खूंदता हुआ खेतोंकी मेड़को अपने दाँतोंसे धीरे घीरे तोड़ता हुआ, लताओंके अग्रभागके खानेमें चतुर तथा फलोंको तौड़ता हुआ वह चंचल हाथियोंके बच्चों का समूह चिरकाल तक कीड़ा करता रहा था ।।१५७।। पत्तेवाली नवीन लताओंको ग्रहण कर, ऊँची ऊँची शाखाओंसे युक्त सघन वनमें जा, लतागृहमें बैठ और खानेके योग्य सल्लकी वनोंके समीप जा इस प्रकार महावतोंकी आज्ञासे वह हिथिनियोंका समूह वनमें इधर-उधर विहार कर रहा था ।।१५८।। इस प्रकार जो अनेक प्रकारकी कीड़ाओं के द्वारा वनका अपने इच्छा-नुसार उपभोग कर रहा है, स्वतन्त्रतापूर्वक आगे चलनेसे महावत लोग जिसे रोक रहे हैं और जो बाँघनेके योग्य हैं ऐसा वह हिथिनियोंका समूह बच्चोंके साथ अपने ठहरने योग्य स्थानपर जा पहुंचा ।।१५९।। इधर हाथियोंसे डरे हुए इन घोड़ोंने यह रथ कुमार्गमें ले जाकर पटक दिया है, इसका धुरा और भौरा ट्ट गया है तथा वेश्याओंको ले जानेमें तत्पर ये खच्चरियाँ अपना मार्ग छोड़कर बहुत शीघू भागी जा रही हैं ।।१६०।। इधर यह ऊंट देखनेसे डरा हुआ हाथी दौड़ा जा रहा है और उससे अपना डरपोकपना प्रकट कर रहा है तथा इधर जिसके स्तन और जघन परका वस्त्र खिसक गया है ऐसी यह स्त्री डरे हुए खच्चरसे गिर रही है ॥१६१॥ इस प्रकार जोर जोरसे बोलते हुए साधारण पुरुषोंकी बातचीतके शब्दोंसे, क्षोभको प्राप्त हुए गधे, ऊंट तथा बैलोंके शब्दोंसे और परस्पर बुलानेसे उत्पन्न हुए सैनिकोंके कठोर शब्दोंसे राजाओंकी

१ वुसानि । 'कडकारो बुसं क्लीवे' इत्यभिषानात् । २ करिणीनाम् । 'करिणी घेनुका वद्या' इत्यमरः । सुरभीणाम् । ३ कोमल । ४ मर्दयन् । ५ सान्वन्तान् । 'स्नुवैत्रः सानुरस्त्रियाम्' इत्यमरः । ६ सक्षणसमर्थः । ७ फलानि गृहणन् । ८ मक्सं कुरु । ६ आस्स्व । १० सादिजनानुनयैः । ११ बिहाति स्म । १२ अनुभवन् । १३ सादिभिः । १४ निषिद्धः । १५ उत्तानं यथा पृतितः । १६ भग्नयानमुक्तः । १७ निर्मतावयवः । १८ वेसराः । १६ भयं गतः । २० चिकतात् । २१ परस्परभाष-माणानाम् । २२ वृषभैः । २३ परस्परस्राह्मगैः ।

#### मालिनी

म्रवनियतिसमाजेनान् यातस्तुरङ्गाः म्रक्काविभवयोगान्निर्जयन् सोकपासान् । प्रतिविशमुपशृष्यभाशिषश्चकपाणिः शिविरमविशकुण्यैर्वन्विनां पुण्ययोगैः ॥१६३॥ म्रथ सरसिजिनीनां गन्धमादाय सान्त्रं भृततटवनवीधिर्मन्वमावान् समन्तात् । श्रममसिक्तमनौस्तीत् कर्तृमस्योपचारं प्रहित इव सगन्धः सिन्धुना गन्धवाहः ॥१६४॥ म्रविवितपरिमाणैरन्वितो रत्नशङ्गक्षः स्कृतितमणिन्निष्माग्रैर्मोगिमिः सेवनीयः । सततम्पवितारमा रुद्धविक्चकवालो जलनिधिमनुजह्ने तस्य सेनानिवेशः ॥१६४॥

## शार्वृत्तविक्रीडितम्

तत्रावासितसाथनो निधिपितर्गत्वा रथेनाम्बुधि जैत्रास्त्रप्रतिर्ताजतामरसभस्तं व्यन्तराधीःबरम् । जित्वा मागधवत् क्षणाद्वरतनुं तत्सा ह्वमम्भोनिषेः द्वीयं शश्ववलञ्चकार यशसा कल्पान्तरस्थायिना ॥१६६॥ लेभेऽभेद्यमुरद्यद्वं वरतनोर्प्रवेयकं च स्फुरच्चूडारत्नमुवंशु विव्यकटकान्सूत्रं च रत्नोज्ज्वलम् । सद्वत्नैरिति पूजितः स भगवान् १० श्रीवैजयन्तार्णव-द्वारेण प्रतिसन्निवृत्य कटकं प्राविक्षदुत्तोरणम् ॥१६७॥

सेनाओं में क्षेण भरके लिये बडा भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया था ॥१६२॥ घोडोंपर बैठे हुए अनेक राजाओका समूह जिसके पीछे पीछे चल रहा है ऐसा वह चन्नवर्ती अपने बडे भारी वैभव से लोकपालोंको जीतना हुआ तथा प्रत्येक दिशामे बन्दीजनोंके मगल गानोके साथ साथ आशी-विद सुनता हुआ अपने उच्च शिविरमे प्रविष्ट हुआ ॥१६३॥

अथानन्तर जो किनारेके वनकी पिक्तयोंको हिला रहा है ऐसा वायु कमिलनियों की उत्कट गंध लेकर धीरे धीरे चारों ओर वह रहा था और समुद्रके द्वारा भेजे हुए किसी खास सम्बन्धीके समान चक्रवर्तीके समस्त परिश्रमको दूर कर रहा था ।।१६४।। उस समय वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान (पडाव) ठीक समुद्रका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार समद्र प्रमाणरहित शख और रत्नोंसे सहित होता है उसी प्रकार वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी प्रमाणरहित शख आदि निधियो तथा रत्नोंसे सहित था, जिस प्रकार समृद्र, जिनके मस्तकपर अनेक रत्न देदीप्यमान हो रहे है ऐसे भोगी अर्थात् सर्पोंसे सेवनीय होता है उसी प्रकार वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी, जिनके मस्तकपर अनेक मणि देदीप्यमान हो रहे है ऐसे भोगी अर्थात राजाओं के द्वारा सेवनीय था, जिस प्रकार समुद्र निरन्तर बढता रहता है उसी प्रकार वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी निरन्तर बढता जाता था, और जिस प्रकार समुद्र सब दिशाओं को घेरे रहता है उसी प्रकार वह चक्रवर्तीकी सेनाका स्थान भी सब दिशाओं को घेरे हुए था ।।१६५।। जिसने अपनी सेना समुद्रके किनारे ठहरा दी है और जिसने अपने विजय-शील शस्त्रोंसे मागध देवकी सभाको जीत लिया है ऐसे निधियोंके स्वामी चक्रवर्तीने रथके द्वारा समद्रमे जाकर मागधदेवके समान व्यन्तरोंके स्वामी वरतनु देवको भी जीता और समुद्रके भीतर रहनेवाले उसके वरतनु नामक द्वीपको कल्पान्त कालतक स्थिर रहनेवाले अपने यश से सदाके लिये अलंकृत कर दिया ।।१६६।। भरतने वरतनु देवसे कभी न टूटनेवाला कवच, देदीप्यमान हार, चमकता हुआ चूड़ारत्न, दिव्य कड़े और रत्नोंसे प्रकाशमान यज्ञोपवीत इतनी वस्तुए प्राप्त की । तदनन्तर उत्तम रत्नोंसे जिसकी पूजा की गई है ऐसे ऐश्वर्यशाली

१ आगच्छन् । २ अपनयति स्म । ३ बन्धुः । ४ समुद्रेण । ५ चकादिरत्नशब्दसनिधिभि । पक्षे मौक्तिकादिरत्नशब्दस्तै । ६ पक्षे सर्पैः । ७ विद्वितस्वरूपः । ८ अनुकरोति स्म । ६ निवासित-बलः । १० पूज्यः ।

स्वच्छं स्वं हृदयं स्फुटं प्रकटयन्मुक्ताफलच्छन्मना स्वं चान्तर्गतरागमाशु कययन्नुद्यस्त्रवालाङकुरैः । सर्वस्वं च समर्पयञ्जपन'यश्रन्तवंण' विभाणो वारां राशिरमात्यवद्विभुमसौ निर्व्याजमाराधयत् ।।१६८।। ग्रास्थाने<sup>३</sup> जयवुन्दुभीनन् नदन्<sup>ण</sup> प्राभातिके मङ्गगले गम्भीरघ्वनितैर्जयघ्वनिमिव प्रस्पष्टमुच्चारयन् । सुम्यक्तं स जलाशयोऽप्यजल'धीर्वाराम्पतिः श्रीर्पात निर्भृत्य'स्थितरन्वियाय सुचिरं शको यथाद्यं जिनम्

### इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिविटलक्षणमहापुराणसङ्घ्रहे दक्षिणार्णवद्वारविजयवर्णनं नामैकोर्नात्रत्रां पर्व ।

भरतने वैजयन्त नामक समुद्रके द्वारसे वापिस लौटकर अनेक प्रकारके तोरणोंसे सुशोभित किये गये अपने शिबिरमें प्रवेश किया ।।१६७।। उस समय वह दक्षिण दिशाका लवणसमुद्र ठीक मंत्रीकी तरह छलरहित हो भरतकी सेवा कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार मंत्री अपने स्वच्छ हृदयको प्रकट करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी मोतियोंके छलसे अपने स्वच्छ हृदय (मध्यभाग)को प्रकट कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपने अन्तरङ्गका अनुराग (प्रेम) प्रकट करता है उसी प्रकार वह समुद्र भी उत्पन्न होते हुए मूंगाओंके अंकुरोंसे अपने अन्तरंङ्गका अनु-राग (लाल वर्ण) प्रकट कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है उसी प्रकार समुद्र भी अपना सर्वस्व (जल) समर्पण कर रहा था, जिस प्रकार मंत्री अपना गुप्त धन उनके समीप रखता था उसी प्रकार वह समुद्र भी अपना गुप्त धन (मणि आदि) उनके समीप रख रहा था, और जिस प्रकार मंत्री दक्षिण (उदार सरल) होता है उसी प्रकार वह समुद्र भी दक्षिण (दक्षिणदिशावर्ती) था ।।१६८।। अथवा जिस प्रकार इन्द्र दास होकर अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी प्रथम जिनेन्द्र भगवान् वृषभदेवकी सेवा करता था उसी प्रकार वह समुद्र भी दास होकर राज्यलक्ष्मीके अधिपति भरत चक्रधरकी सेवा कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार इन्द्र आस्थान अर्थात् समवसरण सभामें जाकर विजय-दुन्दुभि बजाता था उसी प्रकार वह समुद्र भी भरतके आस्थान अर्थात् सभामण्डपके समीप अपनी गर्जनासे विजय-दुन्दुभि बजा रहा था, जिस प्रकार इन्द्र प्रातःकालके समय पढ़े जानेवाले मंगल-पाठके लिये जय जय शब्दका उच्चारण करताथा उसी प्रकार वह समुद्र भी प्रातःकालके समय पढ़े जानेवाले भरतके मंगल-पाठके लिये अपने गंभीर शब्दोंसे जय जय शब्दका स्पष्ट उच्चारण कर रहा था, जिस प्रकार इन्द्र जलाशय (जडाशय) अर्थात् केवल ज्ञानकी अपेक्षा अल्प ज्ञानी होकर भी अपने ज्ञानकी अपेक्षा अजलघी (अजड़घी) अर्थात् विद्वान् (अजड़ा घीर्यस्य सः) अथवा अजड (ज्ञानपूर्ण परमात्मा) का ध्यान करनेवाला (अजड़ं ध्यायतीत्यजडधीः) था उसी प्रकार वह समुद्र भी जलाशय अर्थात् जलयुक्त होकर भी अजलघी अर्थात् जल प्राप्त करनेकी इच्छासे (नास्ति जले धीर्यस्य सः) रहित था, इस प्रकार वह समुद्र चिरकाल तक भरतेश्वरकी सेवा करता रहा ॥१६९॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषानुवादमें दक्षिण समुद्रके द्वारके विजयका वर्णन करनेवाला उनतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

१ प्रापयन् । २ अन्तर्जलम् । ३ समवसरणे । ४ सदृशं ध्वनन् । ५ पटुबुद्धिः । ६ भृत्यवृत्तिः ।

## त्रिंशत्तमं पर्व

'म्रथापरान्त' निर्जेतुम् उद्यतः' प्रभुद्धयो । दक्षिणा'परिविग्भागं वशीकुर्वन् स्वसाधनैः ॥१॥ पुरः प्रयातमश्वीयः म्रन्वक्'प्रचिलतं रयः। मध्ये हस्तिघटा 'प्रायात् सर्वत्रेवात्र पत्तयः ॥२॥ "सदेवबलिमत्यस्य चतुरङ्गां विभोवंलम् । विद्याभृतां बलैः सार्द्धं षड्भिरङ्गींवपप्रथे ॥३॥ प्रचलद्बलसंक्षोभाद् उच्चचाल किलार्णवः। महतामनुर्वृत्ति नु श्रावयम्भनुजीविनाम् ॥४॥ बलैः प्रसह्य' निर्भुक्ताः' प्रह्वन्ति स्म' महामुजः' । सरितः कर्वमन्ति स्म स्थलन्ति स्म महाद्यः ॥५॥ सुरसाः' कृतिनिर्वाणाः' स्यृहणीया बुभुक्षभः' । महद्भः सममुद्योगः' फलन्ति' स्मास्य सिद्धयः ॥६॥ म्रमेद्या वृद्धस्थाना' विषक्षजयं हितवः। अभवा वृद्धस्थाना' विषक्षजयं हितवः। अश्वत्रेष्ठा स्मित्रस्य सेवाश्च विजिगीषुषु ॥७॥ फलेन' योजितास्तीक्षणाः सपक्षां वृद्धस्यामनः। नाराचैः सममेतस्य योघा जम्मुजंयाङ्गताम् ॥५॥

अथानन्तर-पिश्चम दिशाको जीतनेके लिये उद्यत हुए चक्रवर्ती भरत अपनी सेनाके द्वारा दक्षिण और पश्चिम दिशाके मध्यभाग (नैऋंत्य दिशा) को जीतते हुए निकले ॥१॥ उनकी सेनामे घोड़ोंके समूह सबसे आगे जा रहे थे, रथ सबसे पीछे चल रहे थे, हाथियोंका समूह बीचमे जा रहा था और प्यादे सभी जगह चल रहे थे ।।२।। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे इस**,**प्रकार चार तरहकी भरतकी सेना देव और विद्याधरोकी मेनाके साथ माथ चल रही थी। इस प्रकार वह सेना अपने छह अगोंके द्वारा चारों ओर विस्तार पा रही थी।।।। उस चलती हुई सेना के क्षोभसे समुद्र भी क्षुब्ध हो उठा था--लहराने लगा था और ऐसा जान पडता था मानो 'सबको महापुरुषोंका अनुकरण करना चाहिये' यही बात सेवक लोगोंको सुना रहा हो ।।४।। सेनाके द्वारा जबर्दस्ती आक्रमण किये हुए राजा लोग नम् हो गये थे, नदियोंमे कीचड रह गया था और बड़े बड़े पहाड-समान जमीनके सद्श-हो गये थे ।।५।। जिनका उपभोग अत्यन्त मनो-रम है, जो सतोष उत्पन्न करनेवाली है, और जो उपभोगकी इच्छा करनेवाले मनुष्योके द्वारा चाहने योग्य है ऐसी इस चक्रवर्तीकी समस्त सिद्धिया इसके बड़े भारी उद्योगोंके साथ ही साथ फल जाती थी अर्थात् सिद्ध हो जाती थी –।।६।। जिन्हे कोई भेद नहीं सकता है, जिनका सगठन अत्यन्त मजबूत है और जो शत्रुओं के क्षयका कारण है ऐसी भरतकी शक्ति तथा सेना दोनो ही शत्रु राजाओंपर अपना प्रभाव डाल रहे थे।।७।। भरतके योद्धा उनके बाणोके समान थे, क्योंकि जिस प्रकार योद्धा फल अर्थात् इच्छानुसार लाभसे युक्त किये जाते थे उसी प्रकार बाण भी फल अर्थात् लोहेकी नोकसे युक्त किये जाते थे, जिस प्रकार योद्धा तीक्ष्ण अर्थात् तेजस्वी थे उसी प्रकार बाण भी तीक्ष्ण अर्थात्

१ 'रूप्याद्विनाथनतमौलिविराजिरत्नसन्दोहिनगंलितदीप्तिमयाङ्गधिपद्मम् । देव नमामि सततं जगदेकनाथ भक्त्या प्रणष्टदुरित जगदेकनाथम् ॥ 'त' पुस्तकेऽधिकोऽप श्लोक.। २ अपरिदाविधम् । ३ अभ्युदयवान् । ४ नैऋंत्यिदिग्भागम् । ५ पश्चात् । ६ अगच्छत् । ७ सदेवं ल० । ८ प्रकाशते स्म । ६ भटानाम् । १० बलात्कारेण । ११ निजिता.। १२ प्रणता इव आचरन्ति स्म । १३ महीभुजः वृक्षा वा । १४ कर्दमा इवाचरिता । १५ सिद्धिपक्षे रागसिहता । फलपक्षे रससिहता । 'गुणे रागे द्ववे रस.' इत्यमर । १६ कृतसुखाः । १७ भोक्तुमिच्छमि । आश्रितजनैरित्यर्थः । १८ उत्साहै.। १९ फलानीवाचरन्ति स्म । २० कार्यसिद्धय.। २१ दृढसम्बन्धा । २२ –क्षय-ल० । २३ प्रभु-मत्रोत्साहरूपाः । २४ तीरिफलेन अभीष्टफलेन च । २५ पत्रसिहताः सहायाश्च । २६ बाणे ।

दूरमुत्सारिताः सैन्यैः परित्यक्तपरिच्छवाः । विपक्षाः सत्यमेवास्य विपक्षत्व<sup>र</sup>मुपाययुः ॥६॥ ध्राकान्त<sup>र</sup>भूभृतो नित्यं भुञ्जानाः फलसम्पदम्<sup>रै</sup> । कुपतित्वं<sup>र</sup> ययुविचत्रं कोपेऽप्यस्य विरोधिनः ॥१०॥ सिन्धिविग्रहिचन्तास्य<sup>र्</sup> पदिवद्यास्व<sup>र्</sup>भूत् परम् । धूतया<sup>र</sup>तब्यपक्षस्य क्व सन्धानं क्व विग्रहः ॥११॥ इत्यजेतव्यपक्षोऽपि यदयं विग्जयोद्यतः । तन्नूनं <sup>८</sup>भुक्तिमात्मीयां तद्वधाजेन<sup>रे</sup> परीयिवान्<sup>र</sup> ॥१२॥ ध्राकान्ताः सैनिकरस्य विभोः पारेऽणंवं<sup>रा</sup> भुवः । पूगद्रुमकृतच्छाया नालिकेरवनैस्तताः ॥१३॥ निपपे<sup>रा</sup> नालिकेराणां तरुणानां स्नुतो<sup>रा</sup> रसः । सरस्तीरतरुच्छाया विश्रान्तैरस्य सैनिकैः ॥१४॥

पैने थे, जिस प्रकार योद्धा सपक्ष अर्थात् सहायकोंसे सहित थे उसी प्रकार बाण भी सपक्ष अर्थात् पंखोंसे सहित थे, और जिस प्रकार योद्धा दूर तक गमन करनेवाले थे उसी प्रकार बाण भी दूर तक गमन करनेवाले थे, इस प्रकार वे दोनों साथ साथ ही विजयके अंग हो रहे थे ।।८।। भरत के विपक्ष (विरुद्धः पक्षो येषां ते विपक्षाः) अर्थात् शत्रुओंको उनकी सेनाने दूर भगा दिया था और उनके छत्र चमर आदि सब सामग्री भी छीन ली थी इसलिये वे सचमुच ही विपक्ष-पनेको (विगतः पक्षो येषां ते विपक्षास्तेषां भावस्तत्त्वम्) प्राप्त हो गये थे अर्थात् सहायरहित हो गये थे ।।९।। यह एक आश्चर्यकी वात थी कि भरतके विरोधी राजा सेनाके द्वारा आक्रमण किये जानेपर तथा उनके कोधित होनेपर भी अनेक प्रकारकी फल-संपदाओंका उपभोग करते हुए क्यितित्व अर्थात् पथिवीके स्वामीपनेको प्राप्त हो रहे थे । भावार्थ–इस श्लोकमें श्लेष-मुलक विरोधाभास अलंकार है इसलिये पहले तो विरोध मालूम होता है बादमें उसका परिहार हो जाता है। क्लोकका जो अर्थ ऊपर लिखा गया है उससे विरोध स्पष्ट ही फलक रहा है क्योंकि भरतके कोधित होनेपर और उनकी सेनाके द्वारा आक्रमण किये जानेपर कोई भी शत्रु सुखी नहों रह सकता था परन्तु नीचे लिखे अनुसार अर्थ बदल देनेसे उस विरोधका परिहार हो जाता है–भरतके विरोधी राज. लोग, उनके कुपित होने तथा सेनाके द्वारा आक्रमण किये जानेपर अपनी राजधानी छोड़कर जंगलोंमें भाग जाते थे, वहाँ फल खाकर ही अपना निर्वाह करते थे और इस प्रकार कु-पतित्व अर्थात् कुत्सित राजवृत्ति (दिरद्रता)को प्राप्त हो रहे थे ।।१०।। उस भरतको सन्धि (स्वर अथवा व्यंजनोंको मिलाना) और विग्रह (व्युत्पत्ति) की चिन्ता केवल व्याकरण शास्त्रमें ही हुई थी अन्य शत्रुओं के विषयमें नहीं हुई थी सो ठीक ही है क्योंकि जिसने समस्त शत्रुओंको नष्ट कर दिया है उसे कहां सन्धि (अपना पक्ष निर्बल होनेपर बलवान् शत्रुके साथ मेल करना) करनी पड़ती है ? और कहां विग्रह (युद्ध) करना पड़ता है ? अर्थात् कहीं नहीं ।।११।। इस प्रकार भरतके यद्यपि जीतने योग्य कोई शत्रु नहीं था तथापि वे जो दिग्विजय करनेके लिये उद्यत हुए थे सो केवल दिग्विजयके छलसे अपने उपभोग करने योग्य क्षेत्रमें चक्कर लगा आये थे-घूम आये थे।।१२।। महाराज भरतके सैनिकोंने, जहां सुपारीके वृक्षोंके द्वारा छाया की गई है और जो नारियलके वनोंसे व्याप्त हो रही है ऐसे समुद्रके किनारेकी भूमि पर आक्रमण किया था ।।१३।। सरोवरोंके किनारेके वृक्षोंकी छायामें विश्राम करनेवाले भरतके सैनिकोंने नारियलके तरुण अर्थात् वड़े बड़े वृक्षों

१ सहायपुरुषरिहतत्वम् । २ आक्रान्ता भूभृतो ल० । भूभृतः राजानः पर्वताश्च । ३ अभीष्ट-फलसम्पदम्, वनस्पितफलसम्पदं च । ४ भूपितत्वं कृत्सितपितत्वं च । ४ संधानयुद्धचिन्ता च । ६ शब्दशास्त्रेषु । ७ निरस्तशत्रुपक्षस्य । ६ पालनक्षेत्रम् । ६ दिग्विजयखद्मना । १० प्रदक्षिणीकृतवान् । ११ समुद्रतीरम् । 'पारे मध्येऽन्यः षष्ट्या' । १२ पानं क्रियते स्म । १३ निसृतः ।

स्कुरत्यस्वसम्पातपवनाधूननोत्थितः । तालीवनेषु तत्स्तेग्यैः शुभुवे मर्मरं ध्वितः ॥१४॥ समं ताम्बूलवल्लीभः स्रपश्यत् ऋमुकान् विभुः । एककार्यत्वनस्माकमितीवं मिलितान्मियः ॥१६॥ नृपस्ताम्बूलवल्लीभः स्रपश्यत् ऋमुकान् विभुः । एककार्यत्वनस्माकमितीवं मिलितान्मियः ॥१६॥ नृपस्ताम्बूलवल्लीनाम् उपध्नान्' क्षमुकद्वमान् । निष्यायन् बेष्टि तांस्ताभिः 'मुमुवे वस्पतीयितान् ॥१७॥ स्वाध्यायिमव कुर्वाणान् वनेष्ववित्तरस्वतान् । 'वीग्मुनीनिव सोऽपश्यत् यत्रास्त मितवासिनः ॥१८॥ पनसानि मृदूत्यन्तः कष्टकीनि बहिस्त्वचि । सुरसान्यमृतानीव जनाः 'प्रावन् ययेप्सितम् ॥१६॥ नालिकेररसः पानं पनसान्यशनं परम् । मरीचान्यपृववंशश्च वन्या विष्तरहो सुखम् ॥२०॥ सरसानि मरीचानि किमप्यास्वाद्य विष्करान् । ववतः प्रभुरद्राक्षीव् गलदश्वविलोचनान् ॥२१॥ विवश्य प्रभुत्तर्वाभानः सरीचानां सश्चक्षितम् । शिरो विधुन्वतोऽपश्यत् प्रभुस्तरुणमर्कटान् ॥२२॥ वनस्पतीन् फलानस्मान् वीक्ष्य लोकोपकारिणः । जाताः कल्पद्रमास्तित्वे नि<sup>रव</sup>रारेकास्तवा जनाः ॥२३॥ नतायुवतिसंसक्ताः प्रसवाद्या वनद्रमाः । करवा<sup>१</sup> इव तस्यासन् प्रीणयन्तः फलेर्जनान् ॥२४॥ नालिकेरासवैर्मताः किञ्चवार पूर्णितेक्षणाः । यशोऽस्य जगुरामन्द्रकृहरं सहलाङ्गनाः ॥२४॥

से निकला हुआ रस खूब पिया था ।।१४।। वहां भरतकी सेनाके लोगोने ताड़ वृक्षोंके वनों मे वायुके हिलनेसे उठी हुई बहुत कठोर सूखे पत्तोंकी मर्मर-ध्विन सुनी थी ।।१५।। वहा सम्प्राट् भरतने हम लोगोंका एक ही समान कार्य होगा यही समभकर जो पानकी बेलोके साथ साथ परस्परमे मिल रहे थे ऐसे सुपारीके वृक्ष देखे ।।१६॥ जो पानोकी लताओके आश्रय थे तथा जो उनके साथ लिपटकर स्त्री-पुरुषके समान जान पडते थे ऐसे सुपारीके वृक्षोंको बड़े गौरके साथ देखकर महाराज भरत बहुत ही प्रसन्न हुए थे ।।१७।। उन वनोमे सूर्यास्तके समय निवास करनेवाले जो पक्षी निरन्तर शब्द कर रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्यास्तके समय निवास करनेवाले तथा स्वाध्याय करते हुए मुनि ही हो उन्हे भरतने देखा था ।।१८।। जो भीतर कोमल है तथा बाहरी त्वचापर काटोसे युक्त है ऐसे अमृतके समान मीठे कटहलके फल सेनाके लोगोने अपने इच्छानुसार खाये थे ।।१९।। वहा पीनेके लिये नारियलका रस, खानेके लिये कटहलके फल और व्यजनके लिये मिरचे मिलती थी, इस प्रकार सैनिकोके लिये वनमे होनेवाली भोजनकी व्यवस्था भी सुखकर मालूम होती थी ।।२०।। जो सरस अर्थात् गीली मिरचे खाकर कुछ कुछ शब्द कर रहे है और जिनकी आखोंसे आसू गिर रहे है ऐसे पक्षियोंको भी भरतने देखा था ।।२१।। जो तरुण वानर बहुत तेज मिरचोके गुच्छोंको नि शक रूपसे खाकर बादमे चरपरी लगनेसे शिर हिला रहे थे उन्हे भी महाराजने देखा ॥२२॥ उस समय वहा फलोंसे भुके हुए तथा लोगोका उपकार करनेवाले वृक्षोको देखकर लोग कल्प-वृक्षोंके अस्तित्वमे शकारहित हो गये थे ॥२३॥ जो लतारूप स्त्रियोसे लिपटे हुए है और अनेक फलोसे युक्त है ऐसे वनके वृक्ष अपने फलोंसे सेनाके लोगोको सतुष्ट करते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो भरतके लिये कर ही दे रहे हो ।।२४।। जो नारियलकी मदिरा पीकर उन्मत्त हो रही हैं और इसीलिये जिनके नेत्र कुछ कुछ घूम रहे हैं ऐसी सिहल द्वीपकी स्त्रिया वहा गद्गद

१ तालवनेषु । २ शुष्कपर्णंघ्वनिः । 'अथ मर्मरः, स्विनिते वस्त्रपर्णानाम्' इत्यिभिधानात् । ३ पर्णंकमुकमेलनादेककार्यंत्वमिति । ४ आश्रयभूतान् । 'स्यादुपघ्नान्तिकाश्रये' इत्यमरः । ५ विष्याय वे—ल० । ६ —स्वनम् ल० । ७ विहगान् । ६ यत्र रिवरस्त गतस्तत्र वासिनः । ६ भक्षयन्ति स्म । भक्षितवन्तः इत्यर्थः । १० वनवासः । ११ रव (रत्न) कुवैतः । १२ भक्षयित्वा । १३ निस्सन्देहाः । १४ कर सिद्धाय ददतीति करदाः, कुटुम्बिजना इवेत्यर्थः । 'आलस्योपहतः पादः पाषण्डमाश्रितः । राजान सेवते पादः पादः कृषिमुपागत ॥' १५ प्रचलायित । १६ गम्भीरगहर यथा भवति यथा । गद्गदसहितकम्पन कुहरशब्देनोच्यते ।

त्रिक्ट्र'मलयोरसङ्गे गिरौ पाण्डपकवाटके । जगुरस्य यशो मन्त्रमुण्ड्यंनाः किन्नराङ्गगाः ॥२६॥ मन्त्रमृण्ड्यंनाः सह्पाचलवनेषु च । यशो वने चरस्त्रीभिः उज्जनेऽस्य जयांजितम् ॥२७॥ चन्दनोद्याममाधूय मन्दं गन्धवहो ववौ । मलयाचलकुञ्जेभ्यो हरिन्नर्भरशीकरान् ॥२८॥ विव्वग्विसारी वाक्षिण्यं समुज्यस्त्रपि सोऽनिलः । सम्भावयित्र वाक्षिण्यं समुज्यस्त्रपि सोऽनिलः । सम्भावयित्र वाक्षिण्यं वाक्षिण्यं सम्भावपहरत् ॥२६॥ एलालवङ्गगसंवाससुरभिश्वति मृत्रं । स्तनेरापाण्डुभिः सान्त्रचन्द्रनद्रचर्चितः ॥३०॥ सलीलमृदुभिर्या ते नितम्बभरमन्थरः । स्मितरनङ्गगपुष्पास्त्रस्तवकोद्भेदिवभूमः ॥३१॥ कोकिलालापमधुरैः ज्वलितं (जल्पितं)रनितस्कुटः । मृत्रुबाहुलतान्वोलसुभगेश्च विचेष्टितः ॥३२॥ लास्यः स्वलत्यव्यातः मृक्ताप्रायेविभूवणः । मदमञ्जुभिर्वगीतः जितालिकुलशिञ्जितः ॥३३॥ तमालवनवीथीषु सञ्चरन्थयो यवृष्ट्या । मनोऽस्य जहुराक्ष्वयौवनाः केरलस्त्रियः ॥३४॥ प्रसाध्य विभागातां विभूत्त्रराज्य । १३४॥

कण्ठसे महाराज भरतका यश गा रही थीं ।।२५।। त्रिकूट पर्वतपर, मलय गिरिके मध्यभाग पर और पाण्ड्यकवाटक नामके पर्वतपर किन्नर जातिकी देवियाँ गंभीर स्वरसे चक्रवर्ती का यश गा रही थीं ।।२६।। इसी प्रकार मलय गिरिके समीपवर्ती वनमें और सह्य पर्वतके वनोंमें भीलोंकी स्त्रियां विजयसे उत्पन्न हुआ महाराजका यश जोर जोरसे गा रहीं थीं ॥२७॥ उस समय मलय गिरिके लतागृहोंसे भरनोंके जलके छोटे छोटे कण हरण करता हुआ तथा चन्दनके बगीचेको हिलाता हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा था ॥२८॥ वह वायु दक्षिण दिशा को छोड़कर चारों ओर बह रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो अतिथि-सत्कारके द्वारा भरतका सन्मान करता हुआ ही उनका परिश्रम दूर कर रहा था। भावार्थ--इस श्लोकमें दाक्षिण्य शब्दके श्लेष तथा अपि शब्दके सिन्नधानसे नीचे लिखा हुआ विरोध प्रकट होता है-'वह वायु यद्यपि दाक्षिण्य (स्वामीके इच्छानुसार प्रवृत्ति करना) भावको छोड़कर स्वच्छन्दता पूर्वक चारों ओर घुम रहा था तथापि उसने एक आज्ञाकारी सेवककी तरह भरतका अतिथि-सत्कार कर उनका सब परिश्रम दूर कर दिया था, जो स्वामीके विरुद्ध आचरण करता है वह उसकी सेवा क्यों करेगा ? यह विरोध है परन्त्र दाक्षिण्य शब्दका दक्षिण दिशा अर्थ लेनेसे वह विरोध दूर हो जाता है ('दक्षिणो दक्षिणोद्भूतसरलच्छन्दर्वातपु' इति मेदिनी दक्षि-णस्य भावो दाक्षिण्यम्, पक्षे दक्षिणैव दाक्षिण्यम्) ।।२९।। तमाल वृक्षोंके वनकी गलियोंमें इच्छानुसार इधर-उधर घूमती हुई केरल देशकी तरुण स्त्रियाँ इलायची, लौंग आदि सगन्धित वस्तुओं के सम्बन्धसे जिनके निःश्वास सुगन्धित हो रहे हैं ऐसे मुखोंसे, जो घिसे हुए चन्दनके गाढ़ लेपसे सुशोभित हो रहें हैं ऐसे स्तनोंसे, नितम्बोंके भारके साथ ईर्ष्या करनेवाले लीलासहित सुकोमल गमनसे, जो कामदेवके पुष्परूपी शस्त्रोंके गुच्छोंके खिलनेके समान सुशोभित हो रहे हैं ऐसे मन्द हास्यसे, कोयलकी कुकके समान मनोहर तथा अव्यक्त वाणीसे, सुकोमल बाहु-रूपी लताओंके इधर उधर फिरानेसे सुन्दर चेष्टाओंसे, जिसमें स्वलित होते हुए पैर पड़ रहे हैं ऐसे नृत्योंसे, अधिकतर मोतियोंके बने हुए आभूषणोंसे, भूमरसमूहकी गुंजारको जीतनेवाले मदसे मनोहर उत्कृष्ट गीतोंसे चक्रवर्ती भरतका मन हरण कर रही थी ।।३०–३४।। इस प्रकार महाराज भरतने अपनी विजयी सेनाके द्वारा दक्षिण दिशाको वश कर चोल, केरल और पाण्डच

१ त्रिक्टे म०, द०, ल०, अ०, प०, स०। त्रिक्टिगिरिमलयाचलसानौ। २ वनचर--ल०। ३ बिसरण-शीलः। ४ दक्षिणदिग्भागः। आनुकूर्त्यन च। ५ अतिथौ साधुभिः उपचारैरित्यर्थः। ६ उच्छ्वासैः। ७'गमनैः। ८ मन्दैः। ६ जल्पितैः वचनैः। १० सिञ्जनैः अ०, प०, ब०, स०। ११ त्रिराज्येषु जातान्। भोरकेरलपाण्डधान्।

इन तीन राजाओको एक साथ जीता और एक ही साथ उनसे प्रणाम कराया ॥३५॥ जो अपने शरीरसे मानो मलय पर्वतकी ऊँचाईकी ही तुलना कर रहे है ऐसे कलिंग देशके हाथियोंने मलय पर्वतके समीपवर्ती अन्य समस्त छोटे छोटे पर्वतोको व्याप्त कर लिया था ॥३६॥ दिग्विजयके समय दिशाओंके अन्त भागमे विश्राम करनेवाले भरतके हाथियोंने दिग्गजपना अपने आधीन कर लिया था अर्थात् स्वयं दिग्गज बन गये थे इसलिये अन्य आठ दिग्गजोकी कथा केवल शोभा के लिये ही रह गई थी ।।३७।। तदनन्तर पश्चिमी भागपर आरूढ़ होकर सह्य पर्वतके किनारे के समीप होकर जाते हुए भरतने पश्चिम समुद्रके किनारेके राजाओको जीता ।।३८।। भरत की वह विजयी सेना समुद्रके समीप किनारे किनारे मब जगह फैल गई थी और वह इतनी बड़ी थी कि उसने समुद्रका दूसरा किनारा भी व्याप्त कर लिया था ॥३९॥ उस समय हवासे लहराता हुआ उपसमुद्र ऐसा जान पडता था मानो दोनो किनारेपर भरतकी सेना देखकर भयसे ही अत्यन्त आकुल हो रहा हो ॥४०॥ उस किनारेका उपसमुद्र सेनाके क्षोभसे इस किनारेकी ओर आता था और इस किनारेका उपसमुद्र सेनाके क्षोभसे उस किनारेकी ओर जाता था ।।४१।। ऊपर फैली हुई हरे मिणयोकी कान्तिसे व्याप्त हुआ वह समुद्रका जल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो इस समुद्रका शेवाल सहित नीचेका भाग ही बहुत समय वाद उलट-कर ऊपर आ गया हो ।।४२।। कही कहीपर पद्मराग मिणयोकी किरणोंसे व्याप्त हुआ समुद्रका जाल ऐसा जान पड़ता था मानो सेनाके क्षोभसे समुद्रका हृदय ही फट गया हो और उसीसे खूनकी छटाएँ निकल रही हों ।।४३।। सह्य पर्वतकी गोदमे लोटता हुआ (लहराता हुआ) वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो उससे अपना दु ख ही कह रहा हो और सहच पर्वत भी उसे धारण करता हुआ ऐसा मालूम होता था मानो उसके साथ अपना बन्धुभाव (भाई-चारा) ही बढ़ा रहा हो ।।४४।। सेनाके असह्य सघटनोंसे अत्यन्त पीड़ित हुआ वह सह्य पर्वत अपने टूटे हुए वृक्षोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपने मस्तकपर लकड़ियोंका गट्ठा रख-

१ कलिङगवने जाते । कलिङगवनजाता उन्नतकायाष्ट्य । उन्तज्य दिण्डना देशिवरोधप्रतिपादनकाले 'कलिङगवनसम्भूता मृगप्राया मतङ्गजाः' इति । २ मलयदेशसमीपस्थपर्वताः ।
३ गुणयद्भिः- अ०, इ०, स० । ४ दिग्गजा सन्तीति कथाभेद । ५ अपरिदग्भागम् । ६ व्याप्य ।
७ वेलान्त-इत्यिप ववित् । ६ प्रभु ल० । ६ विजृम्भितम् ल० । १० -मत्युच्चै द०, ल०, अ०,
प०, स० । ११ ,अपरतीरम् । १२ अशिश्रियत् । १३ उपसमुद्रः । १४ परिणतम् । चिरकालप्रवर्तितम् । १५ हृत् हृदयम् शीणं विदीणं सत् । १६ -मुच्छ्वल- ल०, द० । १७ सह्यगिरिसानौ । १६ पश्चिमाणंवपर्वतः । १६ पल्लव गृहीत्वा आक्रोशम् । २० भुग्न । 'रुग्ण भुग्ने' इत्यमरः ।
भुग्न-ल० । भग्न-द० ।

चलत्सत्वो 'गृहारन्ध्यः विमुञ्जकाकुलं स्वनम् । 'महाप्राणोऽद्रिव्हकान्ति'म् इयायेव बलक्तः ।।४६॥ चलच्छावी चल्तस्तत्वः चलच्छियलमेखलः । नान्नेवाचलतां भेजे सोऽद्विरेवं चलाचलः ॥४७॥ गजतावन सम्भोगः तुरक्षगबुरघटनैः । सह्योत्सक्ष्रगभुवः क्षुण्णाः स्थलीभावं क्षणाव् ययुः ॥४६॥ प्रापिक्षमाणंवतटाव् म्रा च मध्यमपर्वतात् । म्रातुक्षगवरकावद्वेः तुक्षगण्डोपलाक्षकितात् ॥४६॥ तं कृष्णगिरमुल्लक्षये तं च शेलं सुमन्वरम् । मृकुन्वं चाद्रिमृव्वप्ता जयेभास्तस्य बभुमः ॥४०॥ तत्रा'परान्तकान् नागान् ह्रस्वपीवान् परान् रवेः । युक्तान् पीनायतिस्तर्थः श्यामान् स्वक्षा न् मृतुत्वचः ४१ 'महोत्सक्ष्यान् वपाक्षमान् रक्तित्वाष्टितालुकान् । मानिनो वीर्घवालोष्ठान् पद्मगण्यमवच्युतः ॥४२॥ सन्तुष्टान् स्व वने शूरान् वृष्ठपावान् सुवर्षणः । स भेजे तद्वनाधीशैः ससम्भूममृपाहृतान् । ॥४२॥ वनरोमावलीस्तुक्षगतटारोहा'ः बहूनंबीः । पूर्वापराव्धिगाः 'द्मोऽत्येत् सह्याद्वे हित् दिवर् ।।४४॥ सञ्चरव्भीवणग्राहैः भीमां भैम''रयीं नवीम् । नक्षककृतावतैविष्वेणां च वावणाम् ॥४४॥

कर भरतके प्रति अपनी पराजय ही स्वीकृत कर रहा हो (पूर्व कालमें यह एक पद्धति थी कि पराजित राजा शिरपर लकड़ियोंका गट्ठा रखकर गलेमें कुल्हाड़ी लटकाकर अथवा मुखमें तृण दबाकर विजयी राजाके सामने जाते थे और उससे क्षमा मांगते थे ।) ।।४५।। वह पर्वत-रूपी बड़ा भारी प्राणी सेनाके द्वारा घायल हो गया था, उसके शिखर टूट-फूट गये थे, उसका स<del>त्त</del>्व अर्थात् धेर्य विचलित हो गया था–उसके सब सत्त्व अर्थात् प्राणी इधर-उधर भाग रहे थे, वह गुफाओंके छिद्रोंसे व्याकुल शब्द कर रहा था और इन सब लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत शीघृ मरना ही चाहता हो ।।४६।। उस पर्वतके सब वृक्ष हिलने लगे थे, सब प्राणी इधर-उधर चंचल हो रहे थे---भाग रहे थे और उसके चारों ओरका मध्यभाग भी शिथिल होकर हिलने लगा था इस प्रकार वह पर्वत नाममात्रसे ही अचल रह गया था, वास्तवमें चल हो गया था ।।४७।। लोगोंकी वनकीड़ाओंसे तथा घोड़ोंके खुरोंके संघटनसे उस सह्य पर्वतके ऊपरकी भूमि चूर चूर होकर क्षण भरमें स्थलपनेको प्राप्त हो गई थी अर्थात् जमीनके समान सपाट हो गई थी ।।४८।। चक्रवर्ती भरतके मदोन्मत्त विजयी हाथी, पश्चिम समुद्रके किनारे से लेकर मध्यम पर्वत तक और मध्यम पर्वतसे लेकर ऊंची ऊंची चट्टानोंसे चिह्नित तुंगवरक पर्वत तक, कृष्ण गिरि, सुमन्दर तथा मुकुन्द नामके पर्वतको उल्लंघन् कर, चारों ओर घूम रहे थे ।।४९-५०।। जिनकी गर्दन कुछ छोटी है, जो देखनेमें उत्कृष्ट हैं, मोटे लम्बे और चिकने दाँतोंसे सहित हैं, काले हैं, जिनकी सब इन्द्रियाँ अच्छी हैं, चमड़ा कोमल है, पीठ चौड़ी है, शरीर ऊँचा है, जीभ, ओंठ और तालु लाल हैं, जो मानी हैं, जिनकी पूँछ और ओंठ लम्बे हैं, जिनसे कमलके समान गंधवाला मद भर रहा है, जो अपने ही वनमें संतुष्ट हैं, शूरवीर हैं, जिनके पैर मजबूत हैं , शरीर अच्छा है और जिन्हें उन वनोंके स्वामी बड़े हर्ष या क्षोभके साथ भेंट देनेके लिये लाये हैं ऐसे पश्चिम दिशामें उत्पन्न होनेवाले हाथी भी भरतने प्राप्त किये थे ।।५१-५३।। वन ही जिनकी रोमावली है और ऊंचे किनारे ही जिनके नितम्ब हैं ऐसी सह्य पर्वतकी पुत्रियोंके समान पूर्व तथा पश्चिम समुद्रकी ओर बहनेवाली अनेक निदयां महाराज भरतने उल्लंघन की थीं--पार की थीं ।।५४।। चलते-फिरते हुए भयंकर मगरमच्छोंसे भया-नक भीमरथी नदी, नाकुओंसे समहसे की हुई आवर्तींसे भयंकर दाख्वेणा नदी, किनारे

१ गुस्यरम्प्रंः ल०। २ सिंहाविसत्त्वरूपमहाप्राणः। 'प्राणो ह्नुमारुते चोले काले जीवेऽनिले बले।' इत्यभिधानात्। ३ मरणावस्थाम् (मृतिम्)। ४ जनता ल०, द०। ५ पश्चिमदिक्समीपान्। ६ कुब्जस्कन्धोत्कृष्टान्। ७ पीनायित—ल०। ६ सुनेत्रान्। ६ बृहदुर्पारभागान्। १० उपायनीकृतान्। ११ नितम्बाः। १२ अगात्। १३ पुत्रीरिव। १४ भीमरशीं ल०।

नीरां तीरस्थवानीर'शाखाग्रस्थिगताम्भसम् । मूलां कूलझकपैरोधैः' उम्मूलिततटद्रुमाम् ॥५६॥ बाणामिवरताबाणां केतं म्बामम्बुनम्भृताम् । करीरित'तटोत्सङ्गां करीरीं सिरंदुत्तमाम् ॥५७॥ प्रहरां 'विवमग्राहैः वृवितामसतीमिव'। मृररां कुररैः' सेव्याम् ग्रप्पङकां सतीमिव ॥५८॥ पारां पारेजलं कूल्कौञ्चकावम्ब'॰सारसाम् । 'रवमनां समिनम्नेवु'र 'रेसमानामस्खलव्गतिम् ॥५६॥ मवस्नुतिर'मिवाबद्धवेणिकांरे सह्यवन्तिनः । गोवावरीमिविच्छन्नप्रवाहामितिविस्तृताम् ॥६०॥ करीरवण'रेसंबद्धतटपर्यन्तभूतलाम् । तापीमातपसन्तापात् कवोष्णा बिभूतीमपः ॥६१॥ रम्यां तीरतवच्छायासंसुप्तमृगशावकाम् । 'रेखातामिवापरान्तस्य' नवीं लाङगलखातिकाम् ॥६२॥ सिरतोऽम्: समं सैन्यैः उत्ततार चमूपितः । तत्र तत्र रेसमाकर्षन्मिवनो वनसामजान् ॥६३॥ प्रसारितसिरिज्जह्मो योऽब्धिं पातुमिवोद्यतः । सहयाचलं तमुल्लङ्घच विन्ध्याद्वि प्राप तद्बलम् ॥६४॥ भूभृतां'॰ पतिमुत्तुद्दगं पृथुवंशं'रे धृतायतिम् । परेरलद्दिचमद्राक्षीव् विन्ध्याद्वि स्वमिव प्रभुः ॥६४॥

ार स्थित बेतोंकी शालाओके अग्रभागसे जिसका जल ढका हुआ है ऐसी नीरा नदी, किनारे हो तोडनेवाले अपने प्रवाहसे जिसने किनारेके वृक्ष उखाड दिये है ऐसी मूला नदी, जिसमें नरन्तर शब्द होता रहता है ऐसी वाणा नदी, जलसे भरी हुई केतवा नदी, जिसके किनारेके देश हाथियोंने तोड़ दिये है अथवा जिसके किनारेके प्रदेश करीर वृक्षोंसे व्याप्त है ऐसी करीरी ामकी उत्तम नदी, विषमग्राह अर्थात् नीच मनुष्योंसे दूषित व्यभिचारिणी स्त्रीके समान विषम ाह अर्थात् वडे बडे मगरमच्छोसे दूषित प्रहरा नदी, सती स्त्रीके समान अपका अर्थात् कीचड्-हित, (पक्षमे-कलकरहित) तथा कुरर पक्षियोंके द्वारा सेवा करने योग्य मुररा नदी, जिसके ालके किनारेपर कौञ्च, कलहस (बँदक) और सारस पक्षी शब्द कर रहे हैं ऐसी पारा नदी, ाो समान तथा नीची भूमिपर एक समान जलसे भरी रहती है तथा जिसकी गति कही भी खिलत नहीं होती है ऐसी मदना नदी, जो सह्य पर्वतरूपी हाथीके बहते हुए मदके समान नान पड़ती है, जो अनेक धाराए बाधकर बहती है, जिसका प्रवाह बीचमे कही नही टूटता, गौर जो अत्यन्त चौड़ी है ऐसी गोदावरी नदी, जिसके किनारेके समीपकी भूमि करीर वृक्षोके नोंसे भरी हुई है और जो धुपकी गरमीसे कुछ कुछ गरम जलको धारण करती है ऐसी ापी नदी, तथा जिसके किनारेके वृक्षोंकी छायामे हरिणोके बच्चे सो रहे हैं और जो पश्चिम शकी परिखाके समान जान पड़ती है ऐसी मनोहर लागलखातिका नदी, इत्यादि अनेक नदियों ो सेनापितने अपनी सेनाके साथ साथ पार किया था । उस समय वह सेनापित मदोन्मत्त ागली हाथियोंको भी पकडवाता जाता था ॥५५-६३॥ जो अपनी नदियाँरूपी जीभोंको ंलाकर मानो समुद्रको पीनेके लिये ही उद्यत हुआ है ऐसे उस सहच पर्वतको उल्लंघन कर भरतकी सेना विन्ध्याचलपर पहुँची।।६४।। चक्रवर्ती भरतने उस वन्ध्याचलको अपने समान ही देखा था क्योंकि जिस प्रकार आप भूभृत् अर्थात् राजाओके ति थे उसी प्रकार विन्ध्याचल भी भूभृत् अर्थात् पर्वतोंका पति था, जिस प्रकार आप उत्त्ग ार्थीत् अत्यन्त उदार हृदय थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भी उत्तुग अर्थात् अत्यन्त ऊँचा

१ वेतस । २ प्रवाहैः । ३ अविच्छिन्नविश्वयवाणाम् । अविरत आबाणो यस्या सा । ४ केतवा -ल० । ५ गजप्रेरित । ६ विषममकरैं, पक्षं नीचग्रहणें । ७ पिक्षविशेषे । ८ अपगतकर्दमाम् । क्षि अपगतदोषपञ्जकाम् । ६ तीरजलें । १० कलहस । ११ मदना ल०, द० । १२ समानप्रदेशेषु । नम्नदेशेषु च । १२ जलेन समानाम् । १४ मदस्रवणम् । १५ प्रवाहाम् । कुल्याम् वा । १६ वेणुवन । १७ खातिकाम् । १८ पश्चिमदेशस्य । १६ स्वीकुर्वन् । २० राज्ञा गिरीणा च । २१ महान्वय महावेणुं व । २२ भृतथनागमम् । भृतायाम च । 'आयितिर्दीर्घताया स्यात् प्रभृतागामिकालयो. ।'

भाति यः शिखरैस्तुद्धः दूरव्यायतिनर्भरैः । सपतार्कविमानौधैः विश्वमायेव संश्वितः ॥६६॥ यः पूर्वापरकोटिभ्यां विगाह्याम्बुनिषि स्थितः । नूनं विवत्रयात् सस्य मुन्ना प्रिक्विषेति ॥६७ नयन्ति निर्मरा यस्य शश्वमुन् । स्वपावाश्वयिणः पोष्याः प्रभुणेतीव शंसितुम् ॥६८॥ तटस्यपुट पाषाणस्वितिन् । स्वपावाश्वयिणः पोष्याः प्रभुणेतीव शंसितुम् ॥६८॥ तटस्यपुट पाषाणस्वितिन् । स्वपावाश्वयः । नवीवष् कृतष्वानं निर्मरैहंसतीव यः ॥६८॥ वनाभोगमपर्यन्तं यस्य वग्धुनिवाक्षमः । भृगुपाताय वावाग्निः शिखराण्यिषरोहिति ॥७०॥ ज्वलद्दावपरीतानि यस्कूटानि वनेचरैः । चामीकरमयानीव लक्ष्यन्ते शृष्व सिन्नषी ॥७१॥ समातद्वां वनं यस्य सभुजद्वा परिग्रहम् । विजाति कृष्टकाकीणं क्विचिद्वत्तेऽतिकष्टताम् ॥७२॥ क्षीवर्षः कृष्टकरयोगेऽपि क्विचिद्वसेवकृञ्जरम् । विपत्रमिष् सत्पत्रपल्लवं भाति यद्वनम् ॥७३॥

था, जिस प्रकार आप पृथुवंश अर्थात् विस्तृत-उत्कृष्ट वंश (कूल) को धारण करनेवाले थे उसीं प्रकार वह विन्ध्याचल भी पृथवंश अर्थात् बड़े बड़े बाँसके वृक्षोंको धारण करनेवाला था, जिस प्रकार आप धृतायति अर्थात् उत्कृष्ट भविष्यको धारण करनेवाले थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भी धृतायित अर्थात् लम्बाईको धारण करनेवाला था, और जिस प्रकार आप दूसरोंके द्वारा अलंघ्य अर्थात् अजेय थे उसी प्रकार वह विन्ध्याचल भी दूसरोंके द्वारा अलंघ्य अर्थात् उल्लंघन न करने योग्य था ।।६५।। जिनसे बहुत दूरतक फैलनेवाले भरने भर रहे हैं ऐसे ऊंचे ऊंचे शिखरों से वह पर्वत ऐमा सुशोभित हो रहा था मानो पताकाओंसहित अनेक विमानोंके समह ही विश्राम करनेके लिये उसपर ठहरे हों ।।६६।। वह पर्वत अपने पूर्व और पश्चिम दिशाके दोनों कोणोंसे समद्रमें प्रवेश कर खड़ा हुआ था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो दावानलके डरसे समृद्रके साथ मित्रता ही करना चाहता हो ।।६७।। उस विन्ध्याचलके भरने 'स्वामीको अपने चरणोंका आश्रय लेनेवाले पुरुषोंका अवश्य ही पालन करना चाहिये' मानो यह सुचित करनेके लिये ही अपने किनारेके वृक्षोंका सदा पालन-पोषण करते रहते थे ।।६८।। पर्वत शब्द करते हुए निर्फरनोंसे ऐसा जान पड़ता था मानो अपने किनारेके ऊँचे नीचे पत्थरों से स्वलित होकर जिनका पानी ऊपरकी ओर उछल रहा है ऐसी नदीरूपी स्त्रियोंकी हँसी ही कर रहा हो ।।६९।। उस पर्वतकी शिखरोंपर लगा हुआ दावानल ऐसा जान पड़ता था मानो उसके सीमारहित बहुत बड़े वनप्रदेशको जलानेके लिये असमर्थ हो ऊपरसे गिरकर आत्म-घात करनेके लिये ही उसके शिखरोंपर चढ़ रहा हो ॥७०॥ आषाढ़ महीनेके समीप जलती हुई दावानलसे विरे हुए उस पर्वतके शिखर वहांके भीलोंको सुवर्णसे बने हुएके समान दिखाई ु देते थे ।।७१।। उस पर्वतका वन कहीं कहीं मातंग अर्थात् हाथियोंसे सहित था अथवा मातंग अर्थात् चांडालोंसे सहित था, भुजंग अर्थात् सर्पोंके परिवारसे युक्त था अथवा भुजंग अर्थात् नीच (विटगुंडे) लोगोंके परिवारसे युक्त था और अनेक प्रकारके काँटोंसे भरा हुआ था अथवा अनेक प्रकारके उपद्रवी लोगोंसे भरा हुआ था इसलिये वह बहुत ही दुःखदायी अथवा शोचनीय अवस्थाको धारण कर रहा था ॥७२॥ उस पर्वतपरका वन क्षीबकुंजर अर्थात् मदोन्मत्त हाथियोंसे युक्त होकर भी अक्षीबकुंजर अर्थात् मदोन्मत्त हाथियोंसे रहित था, और विपत्र अर्थात् पत्तोंसे रहित होकर भी सत्पत्रपल्लव अर्थात् पत्तों तथा कोंपलोंसे सहित

१ इव । २ मित्रत्वम् । ३ समुद्रेण । ४ कर्तुमिच्छति । ५ तटनिम्नोन्नत । ६ प्रपातपतनाय । 'पपातस्त्वतटो भृगु' इत्यभिधानात् । ७ ग्रीष्म । ८ सगजं पक्षे सचाण्डालम् । ६ ससर्प, पक्षे सिवट् । १० पिक्षताति, पक्षे नीच जाति । ११ मत्तगज । १२ अक्षीबं समुद्रलवणम् 'सामुद्रं यत् लवणमक्षीबं विशरञ्च तत्' । कुञ्जो गुल्मगुहान्तौ रातीति ददातीति । १३ वीनां पत्राणि पक्षाणि यस्मिन् सन्तीति, अथवा विगताश्वम् ।

स्कुटह्रेणूदरोन्मुक्तः व्यस्तैर्गृक्ताफलैः क्विचित् । वनलक्षम्यो हसत्तीव स्फ्टह्न्तांशुर यहने ।।७४।।
गृहामुक्तस्कुरद्वीरिनर्झरप्रतिशब्दकैः । गर्जतीव कृतस्पर्धो महिष्ना यः कृलाचलैः ।।७४।।
ग्रहामुक्तस्कुरद्वीरिनर्झरप्रतिशब्दकैः । गर्जतीव कृतस्पर्धो महिष्ना यः कृलाचलैः ।।७४।।
न्विच्योषभयो यस्य वनान्तेषु तमीमुक्ते । वेवताभिरिवोत्किष्ताः वीपिकास्तिमिरिच्छवः ।।७७।।
क्विच्युगेन्द्रभिन्नेभकुम्भो च्चिलितमौक्तिकैः । यदुपान्तस्थलं घत्ते प्रकीर्णकुसुमिश्रयम् ।।७६।।
स तमालोकयन् दूरात् श्राससाव महागिरिन् । श्राह्मयन्तिमवासक्तं मरुद्धतस्तटद्वृमैः ।।७६।।
स तद्वनगतान् दूराद् श्रपश्यव् धनकर्बुरान् । 'सय्यानुद्धनुवैद्यान् किरातान् करिणोऽपि च ॥६०॥
सरिद्वसूस्तदुतसद्धगे<sup>१०</sup> विवृत्तशफरीक्षणाः । तद्वल्लभा इवापश्यत् स्फुरहिरुतमन्मनाः ।।।।।

था इस प्रकार विरोधरूप होकर भी सुशोभित हो रहा था। भावार्थ-इस श्लोकमें विरोधा-भास अलकार है, विरोध ऊपर दिखाया जा चुका है अब उसका परिहार देखिये-वहाँका वन क्षीबकुजर अर्थात् मदोन्मत्त हाथियोंसे युक्त होनेपर भी अक्षीबकुंजर अर्थात् समुद्री नमक तथा हाथीदाँतोंको देनेवाला था अथवा सोहाजनाके लतामण्डपोंको प्रदान करनेवाला था और विपत्र अर्थातु पक्षियोंके पंखोंसे सहित होकर भी उत्तम पत्तों तथा नवीन कोंपलोंसे सहित था (अक्षीबं च कुञ्जश्चेत्यक्षीबकुञ्जी, तौ राति ददातीत्यक्षीबकुञ्जरम् अथवा 'अक्षीबाणां शोभाञ्जनानां कूञ्जं लतागृहं राति ददाति', 'सामुद्र यत्तु लवणमक्षीबं विशर च तत्' 'कुञ्जो दन्तेऽपि न स्त्रियाम्' 'शोभाञ्जने शिग्रतीक्ष्णगन्धकाक्षीबमोचकाः इति सर्वत्रामरः) ॥७३॥ उस पर्वतके वनमे कही कही पर फटे हए बासोंके भीतरसे निकल-कर चारों ओर फैले हुए मोतियोंसे ऐसा जान पडता था मानो वनलिध्मया ही दॉतोंकी किरणें फैलाती हुई हॅस रही हो ।।७४।। गुफाओंके द्वारोंसे निकलती हुई भरनोकी गंभीर प्रतिध्वनियों से वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी महिमाके कारण कूलाचलोंके साथ स्पर्धा करता हुआ गरज ही रहा हो ।।७५।। वह पर्वत ऊँचे नीचे प्रदेशोंसे, अनेक रंगकी धातुओसे और हरिणोंके अचिन्तनीय वर्णोंसे प्रकट रूप ही एक विचित्र प्रकारका आकार धारण कर रहा था ।।७६।। उस पर्वतके वनोंमे रात्रि प्रारम्भ होनेके समय अनेक प्रकारकी औषधियाँ प्रकाश-मान होने लगती थी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो देवताओंने अन्धकारको नष्ट करनेवाले दीपक ही जलाकर लटका दिये हों।।७७।। कही कहीपर उस पर्वतके समीपका प्रदेश, सिहों के द्वारा फाड़े हुए हाथियोंके मस्तकोंसे उछलकर पडे हुए मीतियोसे ऐसा जान पडता था मानी बिखरे हुए फूर्लोंकी शोभा ही धारण कर रहा हो ।।७८।। जो वायुसे हिलते हुए किनारेके वृक्षों से बुलाता हुआ सा जान पडता था ऐसे अपनेमे आसवत उस महापर्वतको दूरसे ही देखते हुए चकवर्ती भरत उसपर जा पहुचे । ।।७९।। वहा जाकर उन्होने उस पर्वतके वनोमे रहनेवाले भुण्डके भुण्ड भील और हाथी देखें वे भील मेघोंके समान काले थे और धनुषोंके बॉसोंको ऊँचा उठाकर कंधोंपर रक्खे हुए थे तथा हाथी भी मेघोंके समान काले थे और धनुषके समान ऊँची उठी हुई पीठकी हड्डीको धारण किये हुए थे।।८०।। उस पर्वतके किनारेपर उन्होंने चंचल मछलियां ही जिनके नेत्र हैं और बोलते हुए पक्षियों के शब्द ही जिनके मनोहर शब्द हैं ऐसी उस विन्ध्याचलकी प्यारी स्त्रियोंके समान नदीरूपी स्त्रियोंको बड़ी ही उत्कण्ठाके साथ

१ स्फुरद्दन्तांशु-ल०। २ व्यक्त । ३ गैरिकादिभिः । ४ उद्धृता । ५ -च्छ्वलत-ल०, द०। ६ पुष्पोपहारक्षोभाम् । ७ अनवरतम् । ६ ससमूहान् । ६ उद्गतधनुषो वेणून् । उद्गतधनुराकारपृष्ठ-स्थास्त्र । १० पर्वतसानौ । ११ विह्यध्वनिरेवाव्यक्तवाचो यासा ना । -मुन्मना ल०, द०।

मध्येविन्ध्यमथैक्षिष्टं नर्मदां सरिदुत्तमाम् । प्रततामिव तत्कीर्तिम् ग्रासमृद्रमपारिकाम् ॥५२॥ तरङ्गितपयोवेगां भुवो वेणोमिवायताम् । पताकामिव विन्ध्याद्रेः शेषाद्रिजयशंसिनीम् ॥५३॥ सा धुनी बलसंक्षोभात् उड्डीनिवहगाविलः । विभोष्पागमे बद्धतोरणेव क्षणं व्यभात् ॥५४॥ नर्मदा सत्यमेवासीन्नमंदा नृपयोषिताम् । "यदुपोक्तत्तन्तिस्ताः शफरीभिरघट्टयत् ॥५४॥ तामुत्तीयं जनक्षोभाव् उत्पतत्पतगाविलम् । बलं विन्ध्योत्तरप्रस्थान् ग्राकामत् कृतुपास्थया ॥६६॥ तस्या दिक्षणतोऽपयय् विन्ध्यं मृत्तरतोऽप्यसौ । १०द्विषाकृतिम्वात्मानम् श्रपयंन्तं विशोर्द्वयोः ॥५७॥ स्कन्धावारिनवेशोऽस्य नर्मदामभितोऽद्युतत् । प्रथिम्ना विन्ध्यमावेष्ट्य स्थितो विन्ध्य इवापरः ॥६५॥ गर्जगंष्डोपलं १९दं अदवववश्रेदव । व्यत्ते विद्याद्व भिवां । नवापर्तुमियः ॥६६॥ बलोपभुक्तिनःशेषफलपल्वयादपः । ग्रप्रसूनलतावोद्दिन्ध्यो वन्ध्यस्तवाभवत् ॥६०॥ वेणवैस्तण्ड्लैर्मृक्ताफलमिश्रः कृतार्चनाः । ग्रप्युत् । सैनिकाः स्वैरं रस्या विन्ध्याचलस्थलीः । ।६१॥ वेणवैस्तण्ड्लैर्मृक्ताफलमिश्रः कृतार्चनाः । ग्रप्युत् । सैनिकाः स्वैरं रस्या विन्ध्याचलस्थलीः ।।६१॥

देखा ।।८१।। तदनन्तर उन्होंने विन्ध्याचलके मध्य भागमें समुद्र तक फैली हुई और किसी से न रुकनेवाली उसकी कीर्तिके समान नर्मदा नामकी उत्तम नदी देखी ॥८२॥ जिसके जल-का प्रवाह अनेक लहरोंसे भरा हुआ है ऐसी वह नर्मदा नदी पृथिवीरूपी स्त्रीकी लम्बी चोटी-के समान जान पड़ती थी अथवा शेष सब पर्वतोंको जीत लेनेकी सूचना करनेवाली विन्ध्याचल की विजय-पताकाके समान मालुम होती थी।।८३।। सेनाके क्षोभसे जिसके ऊपर पक्षियोंकी पंक्तियां उड़ रही हैं ऐसी वह नदी क्षण भरके लिये ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने चक्रवर्ती के आनेपर तोरण ही बांधे हों।।८४।। चुंकि वह नर्मदा नदी जलको पार करनेवाली रानियों के लिये मछलियोंके द्वारा धक्का देती थी इसलिये वह सचमुच ही उन्हें नर्मदा अर्थात् कीड़ा प्रदान करनेवाली हुई थी।।८५।। मनुष्योंके क्षोभसे जिसके पक्षियोंकी पंक्ति ऊपरकी उड़ रही है ऐसी उस नर्मदा नदीको पार कर उस सेनाने देहली समभकर विनध्याचलके उत्तरकी ओर, आक्रमण किया ॥८६॥ वहां भरतने दक्षिण और उत्तर दोनों ही ओर विन्ध्याचलको देखा, उस समय दोनों ओर दिखाई देनेवाला वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानों अपने दो भाग कर दोनों दिशाओंको ही अर्पण कर रहा हो ।।८७।। भरतकी सेनाका पड़ाव नर्मदा नदी के दोनों किनारोंपर था और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अपने विस्तारसे विन्ध्याचल को घेरकर कोई दूसरा विन्ध्याचल ही ठहरा हो ।।८८।। उस समय सेनाका पड़ाव और विन्ध्या-चल दोनों ही परस्परमें किसी भेद (विशेषता) को प्राप्त नहीं हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार सेनाके पड़ावमें हाथी थे उसी प्रकार विन्ध्याचलमें भी हाथियोंके समान ही गंडोपल अर्थात बड़ी बड़ी काली चट्टानें थी और सेनाके पड़ावमें जिस प्रकार अनेक घोड़े इधर उधर फिर रहे थे उसी प्रकार उस विन्ध्याचलमें भी अनेक अश्ववक्त्र अर्थात् घोड़ोंके मुखके समान मुखवाले किन्नर जातिके देव इधर-उधर फिर रहे थे (किव-सम्प्रदायमें किन्नरोंके मुखोंका वर्णन घोड़ों के मुखोंके समान किया जाता है) ।।८९।। सेनाने उस विन्ध्याचलके समस्त फल पत्ते और वक्षोंका उपभोग कर लिया था और लताओं तथा छोटे छोटे पौघोंको पूष्परहित कर दिया था इसिलये वह विन्ध्याचल उस समय वन्ध्याचल अर्थात् फल-पुष्प आदिसे रहित हो गया था ॥९०॥ मोतियोंसे मिले हुए वांसी चावलोंसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करते हुए सैनिक लोगोंने वहाँ इच्छा-

१ - मर्नैक्षिष्ट अ०, स०, इ०। २ प्रवेणीम् । ३ नर्म क्रीडा तां ददातीति नर्मदा । ४ ऊरुसमीपे । यवपो ह्युत्तरन्ती-ल०। ५ पक्षी । ६ देहलीति बुद्ध्या । ७ नर्मदायाः । ५ दक्षिणस्यां दिशि स्थितः । ६ उत्तरस्यां दिशि स्थितम् । १० विन्ध्याचलम् नर्मदाविन्ध्याचलमध्ये विभिद्य द्विधाक्वत्य गतेति भावः । १९ पृथुद्वेन । १२ गण्डशैलैः । १३ किन्नरैः । १४ भेदम् । १५ निवसन्ति स्म । १६ - स्थितिः ल० ।

कृतावासञ्च तत्रैनं ववृशुस्तद्वनाघिपाः । वन्यैरुपायनैः इलाध्यैः श्रगदैश्चरं महौषधैः ॥६२॥ उपानिन्युः करीन्द्राणां वन्तानस्मै समौक्तिकान् । किरातवर्याः व्याहि स्वोचिता सित्कया प्रभौः ॥६३॥ पश्चिमार्थेन विन्ध्याद्विम् उल्लब्ध्योत्तीर्यं नर्मवाम् । विजेतुमपरामाशां प्रतस्ये चिकणो बलम् ॥६४॥ गत्वा किञ्चिदु वर्ष्यः प्रतीचीं विश्वमानशे । प्राक् प्रतापोऽस्य दुर्वारः सचकं चरमं बलम् ॥६४॥ तदा प्रचलदश्वीयख्रोद्धां ' महौरजः । न केवलं द्विषां तेजो रुरोध द्युमणेरि ॥६६॥ लाटा ललाट स्वं पृष्टभूष्टभूष्टश्चादुभाषिणः । लालाटिक विषां तेजो रुरोध द्युमणेरि ॥६६॥ किचत्सौराष्ट्रिक नीनैः परे । प्राच्चाविष्ठः । तं तद्वनाधिपा वीक्षाञ्चिकरे चक्रचालिताः ॥६॥ किचत्सौराष्ट्रिक नीनैः परे । प्राच्चाविष्ठः । प्रहार्षः इव नृषाः केचित् चिक्रणो वशमाययुः ॥६६॥ विश्यानिव हिस्यानिव हिस्यान्व हिम्पान् वृथान् सीराब्द्रकानुष्ट्र वामीशतभृतो पदान् । सर्षान्य प्रभुमें रम्या रैवतकस्यलीः ।।१००॥ नृपान् सौराब्द्रकानुष्ट्र वामीशतभृतो पदान् । सर्षः भाजयन् प्रभुमें रम्या रैवतकस्यलीः ।।१०१॥

नुसार निवास किया था सो ठीक ही है क्योंकि विन्ध्याचलपर रहना बहुत ही रमणीय होता है ।।९१।। विन्ध्याचलके वनोंके राजाओंने वनोंमे उत्पन्न हुईं रोग दूर करनेवाली और प्रशसनीय बड़ी बड़ी औषिधयां भेट कर वहाँपर निवास करनेवाले राजा भरतके दर्शन किये।।९२॥ भीलोंके राजाओंने बड़े बड़े हाथियोके दात और मोती महाराज भरतकी भेट किये, सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीका सत्कार अपनी योग्यताके अनुसार ही करना चाहिये ॥९३॥ विन्ध्या-चलको पश्चिमी किनारेके अन्तभागसे उल्लघन कर और नर्मदा नदीको पार कर चक्रवर्ती की सेनाने पश्चिम दिशाको जीतनेके लिये प्रस्थान किया ॥९४॥ वह सेना पहले तो कुछ उत्तर दिशाकी ओर बढी और फिर पश्चिम दिशामे व्याप्त हो गई। सेनामे सबसे आगे महाराज भरतका दुनिवार प्रताप जा रहा था और उसके पीछे पीछे चक्रसहित सेना जा रही थी।।९५।।उस समय वेगसे चलते हुए घोड़ोंके समृहके खुरोसे उड़ी हुई पृथिवीकी घूलिने केवल शतुओं कें ही तेजको नहीं रोका था किन्तु सूर्यका तेज भी रोक लिया था ॥९६॥ जिन्होंने अपने ललाटसे पृथिवीतलको घिसा है और जो मधुर भाषण कर रहे है ऐसे भरतकी आज्ञासे वश किये हुए लाट देशके राजा उनके लालाटिक पदको प्राप्त हुए थे। (ललाटं पश्यति लाला-टिक:-स्वामी क्या आज्ञा देते हैं ? यह जाननेके लिये जो सदा स्वामीके मुखकी ओर ताका करते हैं उन्हें लालाटिक कहते हैं।)।।९७।। चक्र रत्नसे विचलित हुए कितने ही वनके राजा ओंने सोरठ देशमे उत्पन्न हुए और कितने ही राजाओने पजाबमे उत्पन्न हुए हाथी भेंट देकर भरतके दर्शन किये ।।९८।। जो चक्रके देखनेसे ही भयभीत हो गये है और जिन्होने अपने देशका अभिभान छोड़ दिया है ऐसे कितने ही राजा लोग सुर्य चन्द्र आदि ग्रहोंके समान चक्रवर्तीके वश हो गये थे । भावार्थ—जिस प्रकार समस्त ग्रह भरतके वशीभूत थे—अनुकूल थे उसी प्रकार उस दिशाके समस्त राजा भी उनके वशीभूत हो गये थे ॥९९॥ चक्रवर्ती भरतने दिग्गजोंके समान पृथुवंश अर्थात् उत्कृष्ट वंशमें उत्पन्न हुए (पक्षमे-पीठपरकी चौड़ी रीढ़से सहित) और मदो-द्धर अर्थात् अभिमानी ( पक्षमें-मदजलसे उत्कट ) राजाओं को जबर्दस्ती आक्रमण कर अपने वश किया था ।।१००।। सैकड़ों ऊंट और घोड़ियोंकी भेंट लेकर आये हए सोरठ देशके राजाओं

१ व्याधिघातकं । २ उपायनीकृत्य नयन्ति स्म । उपनिन्यु अ०, इ०, प०, स०, द० । ३ श्रेष्टा । ४ चर्या ल० । ५ विभौ स०, अ० । ६ पश्चिमान्तेन ल०, द० । ७ उत्तरदिशम् । ५ पश्चिमाम् । ६ पश्चात् । १० खुरोद्भूतमहीरजः ल० । ११ संदष्ट—इ०, प०, द० । १२ विशिष्टभृत्यपदम् । 'लालाटिक. प्रभोभीवदर्शी कार्यक्षमश्च य.' इत्यभिधानात् । १३ पञ्चनदीषु जातें । १४ देशप्रहणरिहताः । १५ आदित्यप्रहाः । १६ दिशि भवान् । १७ प्रणनान् । १८ उष्ट्राश्वसम् हथृतोपदान् । १६ तोषयन् । २० ऊर्जयन्तिगिरिस्थलीः ।

सुराष्ट्रेषूर्णयन्ताहिम् ग्रिह्मराजमिवोच्छितम् । ययो प्रविभाणिकृत्य भावितीर्थमनुस्मरन् ॥१०२॥ भौमांशुक्रवुकूलेक्च चीनपट्टाम्बरेरिष । पटीभेवेक्च वेक्षेता बवृत्तुस्तमुपायनः ॥१०३॥ कांक्षित् सम्मानवानाभ्यां कांक्षिविद्वं सम्भभाषितः । प्रसन्नवीकितः कांक्षिव् भूपान्विभुररञ्जयत् ॥१०४॥ गजप्रवे केर्जात्यक्व रत्नेरिष पृथिविद्यः । तमानर्जुन् पास्तुष्टाः स्वराष्ट्रोपगतं प्रभुम् ॥१०४॥ तरिस्विभिवंपुर्मेषावयःसत्त्वगुणान्वितः । तुरङ्गामेस्तुष्टका 'ग्रं विभुमाराभयन् परे ॥१०६॥ केचित्काम्बोजबाह्लीकतंतिलारहृसेन्थवः । वानायुकः सगान्धारेः वापेयै रिष वाजिभिः ॥१०७॥ कृलोपकुलसम्भूतः नानाविष्वेशचारिभः । म्राजानेयैः समग्राङ्गाः प्रभुमेक्षन्त पार्थिवाः ॥१०॥ प्रतिप्रयाणमित्यस्य रत्नलाभो न केवलम् । यशोलाभक्ष्य दुःसाध्यान् बलात् साध्यतो नृपान् ॥१०६॥ जलस्यलपथान् विष्वग् ग्रारुष्टा जयसाधनः । प्रत्यन्तपालभूपालान् ग्रजयत्तच्च मूपितः ॥११०॥ विलङ्घ विविधान् वेशान् ग्ररण्यानीः सरिव्गिरीन् । तत्र तत्र विभोराज्ञां । भागानाराक्ष्युभुवत् । ॥११०॥ प्राच्यानिव स भूपालान् प्रतीच्यानप्यनुकमात् । श्रावयन् हृततन्मानधनः प्रापापराम्बुष्यम् ॥११२॥

से सेवा कराते हुए अथवा उनसे प्रीतिपूर्वक साक्षात्कार (मुलाकात) करते हुए चक्रवर्ती भरत गिरनार पर्वतके मनोहर प्रदेशोंमें जा पहुंचे ।।१०१।। भविष्यत् कालमें होनेवाले तीर्थं कर नेमिनाथका स्मरण करते हुए वे चक्रवर्ली सोरठ देशमें सुमेरु पर्वतके समान ऊंचे गिरनार पर्वतकी प्रदक्षिणा कर आगे बढ़े ॥१०२॥ उन उन देशोंके राजाओंने उत्तम उत्तम रेशमी वस्त्र, चायना सिल्क तथा और भी अनेक प्रकारके अच्छे अच्छे वस्त्र भेंट देकर महाराज भरत के दर्शन किये ।।१०३।। भरतने कितने ही राजाओंको सन्मान तथा दानसे, कितने ही राजाओं को विश्वास तथा स्नेहपूर्ण बातचीतसे और कितने ही राजाओंको प्रसन्नतापूर्ण दृष्टिसे अनुरक्त किया था ।।१०४।। कितने ही राजाओंने संत्रष्ट होकर उत्तम हाथों, कूलीन घोड़े और अनेक प्रकारके रत्नोंसे अपने देशमें आये हुए महाराज भरतकी पूजा की थी--।।१०५।। अन्य कितने ही राजाओंने वेगसे चलनेवाले, तथा शरीर, बुद्धि, अवस्था और बल आदि गुणोंसे सहित तुरुष्क आदि देशोंमें उत्पन्न हुए घोड़ोंके द्वारा भरतकी सेवा की थी।।१०६।। कितने ही राजाओंने उसी देशके घोड़े घोड़ियोंसे उत्पन्न हुए, तथा एक देशके घोड़े और अन्य देशकी घोड़ियोंसे उत्पन्न हुए, नाना दिशाओं और देशोंमें संचार करनेवाले, कुलीन और पूर्ण अंगोंपाङ्ग धारण करनेवाले, काम्बोज, वाल्हीक, तैतिल, आरट्ट, सैन्धव, वानायुज, गान्धार और बाण देशमें उत्पन्न हुए घोड़े भेंट कर महाराजके दर्शन किये थे ।।१०७–१०८।। इस प्रकार भरत को प्रत्येक पड़ावपर केवल रत्नोंकी ही प्राप्ति नहीं हुई थी किन्तु अपने पराक्रमसे बड़े वड़े दु:साध्य (कठिनाइयोंसे जीते जाने योग्य) राजाओंको जीत लेनेसे यशकी भी प्राप्ति हुई थी ।।१०९।। भरतके सेनापितने अपनो विजयी सेनाओंके द्वारा चारों ओरसे जल तथा स्थलके मार्ग रोककर पहाड़ी राजाओंको जीता ।।११०।। सेनापितने अनेक प्रकारके देश, बड़े बड़े जंगल, निदयां और पर्वत उल्लंघन कर सब जगह शीघ्र ही सम्प्राट् भरतकी आज्ञा स्थापित की ॥१११॥ इस प्रकार चक्रवर्ती कम कमसे पूर्व दिशाके राजाओंके समान पश्चिम दिशाके राजाओंको भी वशं करता हुआ तथा उनके अभिमान और धनका हरण करता हुआ पश्चिम समुद्रकी ओर

१ सूत्र वस्त्रद्वयं पटी । २ स्नेह । ३ श्रेष्ठैः । ४ नानाविधैः । ५ तुरुष्कदेशजात्याद्यैः । ६ तैतिल-आरट्टसिन्ध्देशजैः । ७ वानायुदेशे जातैः । ६ वापिदेशभवैः, पाणेयैः द०, वाणये ल० । ६ कुलीनैः । 'आजानेयाः कुलीनाः स्युः' इत्यभिधानात्, जात्यस्वैरित्यर्थः । १० प्रभो– ल० । ११ श्रावयित स्म ।

'वेलासिरित्करान्वाद्धः म्रातद्वरं प्रसारयन् । नूनं प्रत्यप्रहीदेवं नानारत्नार्घमुद्धहन् ॥११३॥ भूगिंनमेयानि रत्नानि वार्षेरित्यप्रभंभिती । यानपात्रमहामानैः उन्मेयान्यत्र तानि यत् ॥११४॥ नाम्नेव लवणाम्भोधिरित्युवन्वान् लयूकृतः । रत्नाकरोऽयिमत्युच्चैः बहु मेने तदा नृषैः ॥११४॥ पतन्यत्र पतङ्गोऽपि तेजसा याति मन्दताम् । विदीभे तत्र तेजोऽस्य प्रतीच्यां जयतो नृपान् ॥११६॥ भारयंश्चकरत्नस्य पारयः सङ्गरोदधेः । द्विषा मुदे ज्यवस्तीत्रं स तिग्मांशुरिवाद्युतत् ॥११७॥ भ्रमुवाद्धि तटं गत्वा सिन्धुद्वारे न्यवेशयत् । स्कन्धावारं स लक्ष्मीवान् म्रक्षोभ्यं स्वमिवाशयम् ॥११६॥ सिन्धोस्तटवने रम्ये न्यविक्षन्नास्य सैनिकाः । चमूद्विरदसम्भोगनिकुङ्जी स्मृतपावपे ॥११६॥ तत्राधिवासि त्याचे न्यविक्षन्नास्य सैनिकाः । चमूद्विरदसम्भोगनिकुङ्जी स्मृतपावपे ॥११६॥ तत्राधिवासि पुरो गन्धोदकविमिश्रितैः । म्रभ्यनन्वत्सुयज्वा ते तं पुष्पाशीभिश्च चित्रणम् ॥१२१॥ ततोऽसौ घृतदिव्यास्त्रो रथमारुह्य पूर्ववत् पूर्ववत् । जगाहे लवणाम्भोषि गोष्पदावज्ञया प्रभुः ॥१२२॥

उस समय वह समुद्र ऐसा जान पड़ता था मानो किनारे पर बहनेवाली चला ॥११२॥ नदियां रूपी हाथोंको बहुत दूर तक फैलाकर नाना प्रकारके रत्नरूपी अर्घको धारण करता हुआ महाराज भरतकी अगवानी ही कर रहा हो अर्थात् आगे बढ़कर सत्कार ही कर रहा हो ।।११३।। जो लोग कहा करते है कि समुद्रके रत्न सूपसे नापे जा सुकतें है वे उसकी ठीक ठीक प्रशसा नही करते विल्क अप्रशंसा ही करते हैं क्योंकि यहाँ तो इत 🕏 अधिक रत्न है कि जो बड़े बड़े जहाजरूप नापोंसे भी नापे जा सकते हैं ।।११४।। यह समुद्र 'लवण समुद्र' इस नामसे विलकुल ही तुच्छ कर दिया गया है, वास्तवमे यह रत्नाकर है इस प्रकार उस समय भरत आदि राजाओंने उसे बहुत बड़ा माना था ।।११५।। जिस दिशामे जाकर सूर्य भी अपने तेजकी अपेक्षा मन्द (फीका) हो जाता है उसी दिशामे पश्चिमी राजाओंको जीतते हुए चक्रवर्ती भरत का तेज अतिशय देदीप्यमान हो रहा था ।।११६।। चऋरत्नको धारण करता हुआ, युद्ध-रूपी समुद्रको पार करता हुआ और शत्रुओंको उद्विग्न करता हुआ वह भरत उस समय ठीक सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा था ।।११७।। जो राज्यलक्ष्मीसे युक्त है ऐसे उस भरत ने समुद्रके किनारे किनारे जाकर अपने हृदयके समान कभी क्षुब्ध न होनेवाला अपनी सेनाका पड़ाव सिन्धु नदीके द्वारपर लगवाया । भावार्थ—जहाँ सिन्धु नदी समुद्रमे जाकर मिलती है वहां अपनी सेनाके डेरे लगवाये ।।११८।। सेनाके हाथियोंके उपभोगसे जहाँके वृक्ष निकुञ्ज अर्थात् लतागृहोंके समान हो गये हैं ऐसे सिन्धु नदीके किनारेके मनोहर वनमे भरतकी सेनाके लोगोने निवास किया ।।११९।। तदनन्तर कार्यके प्रारम्भमे करने योग्य समस्त कार्यों को जाननेवाले पुरोहितने वहांपर मन्त्रोंके द्वारा चकरत्नकी पूजा कर विधिपूर्वक धर्मचक्रके स्वामी अर्थात् जिनेन्द्रदेवकी पूजा की और फिर गन्धोदकसे मिले हुए पवित्र सिद्ध शेषाक्षतों और पुण्यरूप अनेक आशीर्वादोंसे चक्रवर्ती भरतको आनन्दित किया ।।१२०-१२१।। तदनन्तर

१ वेलासरित एव करा तान्। २ इव। ३ प्रस्फोटनेन उन्मातु योग्यानि । प्रस्फोटन शूर्प-मस्त्रीत्यिभिधानात् । ४ वेला । —िरभ्यप्रशसिभिः ल० । प्रशस्तेऽिष न प्रशस्या । (प्रशस्ताऽिष न प्रशस्या) । ५ सूर्यः । ६ प्रतीच्यानिति पाठ । ७ चकरत्न धारयन् । ६ प्रतिज्ञासमुद्र समाप्त कुर्वन् । ६ शत्रून् । १० कम्पयन् । (एज कम्पने इति धातु । 'दारिपारिवेद्यदेजिजेतिसाहिसाहिलिम्पिवन्दो-पसर्गात् इति कर्तरि शप् प्रत्ययः' । 'मध्ये कर्तरि शप्' इति शप् विधानात् एजयादेशः) । ११ नितरा हस्वीभूत । १२ समन्त्रक पूजितचकरत्नः (अन शकटम् तस्याद्रगम् चक्रम्) । १३ पूर्वसेवा । १४ पञ्चपरमेष्ठिनः । १५ पुरोहित । सुष्टु दृष्टवान् । 'यज्वा तु विधिनेष्टवान्' इत्यमर । 'सुयजोङ्बिन्द' इति अतीतार्थे स्यजधातुभ्या ड्बिनप्पत्ययः । १६ मागधविजये यथा ।

प्रभा<sup>र</sup>समजयत्तत्र प्रभासं व्यन्तराधिषम् । प्रभासमूहमर्कस्य स्वभासा तर्जवन्त्रभुः ॥१२३॥ जयश्रीशफरीजालं<sup>२</sup> मुक्ताजालं ततोऽमरात् । लेभे सान्तानिकीं मालां हेममालाञ्च चक्रभृत् ॥१२४॥ इति पुण्योदयाज्जिष्णुः व्यंजेष्टामरसत्तमान् । तस्मात् पुण्यधनं प्राज्ञाः शक्वदर्जयतोजितम् ॥१२५॥

## शार्दृखविक्रीडितम्

त्वझग<sup>8</sup> सुझग तुरझगसाधनखुरकुण्णां न्महीस्थण्डिलाद् । उद्भूतं रणरे णुभिर्जलिनिधेः कालुष्यमापादयन् । सिन्धुद्वारमुपेत्य तत्र विधिना जित्वा प्रभासामरं तस्मात्सारधनान्यवापवतुलश्रीरग्रणीश्चिकणाम् ॥१२६॥ लक्ष्म्यान्वोल लतामिबोरसि दधत् सन्तानपुष्पस्रजं मुक्ताहेममयेन जालयुग्<sup>१०</sup>लेनालङकृतोच्चैस्तनुः । लक्ष्म्युद्वाह<u> प्रा</u>हादिवाप्रतिभयो<sup>१२</sup> निर्यन्निधेरम्भसां लक्ष्मीक्षो रुख्चे भृशं नववरच्छायां परामुद्वहन् ॥१२७॥

जिसने दिव्य अस्त्र धारण किये हैं ऐसे भरतने पहलेके समान रथपर चढ्कर गोष्पदके समान तुच्छ समभते हुए लवण समुद्रमें प्रवेश किया ।।१२२।। अपनी प्रभासे सूर्यकी प्रभाके समहको तिरस्कृत करते हुए भरतने वहां जाकर अतिशय कान्तिमान् प्रभास नामके व्यन्तरोंके स्वामी को जीता ।।१२३।। तदनन्तर चक्रवर्तीने उस प्रभासदेवसे जयलक्ष्मीरूपी मछलीको पकड़ने के लिये जालके समान मोतियोंका जाल, कल्पवृक्षके फूलोंकी माला और सुवर्णका जाल भेंट स्वरूप प्राप्त किये ।।१२४।। इस प्रकार विजयी भरतने अपने पुण्यकर्मके उदयसे अच्छे अच्छे देवोंको भी जीता इसलिये हे पण्डित जन, तुम भी उत्कृष्ट फल देनेवाले पुण्यरूपी धनका सदा उपार्जन करो ।।१२५।। अनुपम लक्ष्मीके धारक भरत, उछलते हुए बड़े बड़े घोड़ोंकी सेना के खुरोंसे खुदी हुई पृथिवीसे उड़ती हुई रथकी धूलिके द्वारा समुद्रको कलुषता प्राप्त कराते हुए (गँदला करते हुए) सिन्धुद्वारपर पहुंचे और वहां उन्होंने विधिपूर्वक प्रभास नामके देवको जीतकर उससे सारभूत धन प्राप्त किया । ।।१२६।। जो अपने वक्षःस्थलपर लक्ष्मीके भूला की लताके समान कल्पवृक्षके फुलोंकी माला धारण किये हुए है, जिसका ऊँचा शरीर मोती और सुवर्णके बने हुए दो जालोंसे अलंकृत हो रहा है, जो निर्भय है और लक्ष्मीका स्वामी है ऐसा यह भरत लक्ष्मीके विवाहगृहके समान समुद्रसे निकल रहा है और नवीन वरकी उत्कृष्ट कान्तिको घारण करता हुआ अत्यन्त सुशोभित हो रहा है ।।१२७।। इस प्रकार समुद्र-पर्यन्त पूर्व दिशाके राजाओंको, वैजयन्त पर्वत तक दक्षिण दिशाके राजाओंको और पश्चिम समुद्र

१ प्रकृष्टदीप्तिम् । २ जयश्रीरेव शफरी मत्सी तस्या जालम् पाशः । ३ कल्पवृक्षजाताम् । ४ वल्गत् । ५ चूर्णीकृतात् । ६ शकराप्रायप्रदेशात् । ७ सङ्गरपांशुभिः । ८ सम्पादयन् । ६ लक्ष्म्याः प्रेङक्षोलिकारज्जुम् । १० मालायुग्मेन । ११ विवाह । १२ भयरहितः । १३ नूतनवरशोभाम् ।

प्राच्या<sup>र</sup>नाजलथे<sup>3</sup>रपाच्यनृपती<sup>3</sup>नावैजयन्ताज्जयन् निजित्यापरसिन्धुसीमघटितामाशां प्रतीचीमपि दिक्पालानिव पार्थिवान्त्रणमयन्नाकम्पयन्नाकिनो दिक्चकं विजितारिचकमकरोदित्यं स भूभृत्प्रभुः ॥१२८॥ पुण्याच्च<sup>४</sup>कथरश्रियं विजयिनीमैन्द्रीं च दिब्यश्रियं पुण्यात्तीर्यंकरश्रियं च परमां नैःश्रेयसीञ्चाञ्नुते । पुण्यादित्यसुभृच्छिृयां चतसृणामाविर्भवेद् भाजनं तस्मात्पुण्यमुपाजयन्तु सुधियः पुण्याज्जिनेन्द्रागमात् ॥१२६॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे पश्चिमार्णबद्वारविजयवर्णनं नाम त्रिशं पर्व ।

की सीमा तक पश्चिम दिशाको जीतकर दिवपालोके समान समस्त राजाओसे नमस्कार कराते हुए तथा देवोंको भी कम्पायमान करते हुए राजाधिराज भरतने समस्त दिशाओंको शत्रुरहित कर दिया ।।१२८।। पुण्यसे सबको विजय करनेवाली चक्रवर्तीकी लक्ष्मी मिलती है, इन्द्रकी दिव्य लक्ष्मी भी पुण्यसे मिलती है, पुण्यसे ही तीर्थं करकी लक्ष्मी प्राप्त होती है और परम कल्याण रूप मोक्षलक्ष्मी भी पुण्यसे ही मिलती है इस प्रकार यह जीव पुण्यसे ही चारों प्रकारकी लक्ष्मीका पात्र होता है, इसलिये हे सुधी जन! तुम लोग भी जिनेन्द्र भगवान्के पवित्र आगमके अनुसार पुण्यका उपार्जन करो।।१२९।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिपप्टिलक्षण महापुराणसग्रहके भाषानुवादमे पश्चिमसमुद्रके द्वारका विजय वर्णन करनेवाला तीसवाँ पर्व समाप्त हुआ ।

१ पूर्वीदिक्देशजान् । २ पूर्वरामुद्रपर्य्यन्तम् । ३ रिक्षण रेशभगान् । ४ पवित्रात् ।

# एकत्रिंशत्तमं पर्व

कौबेरीमय निर्जेतुम् म्राशासभ्युद्यते विभुः । प्रतस्ये वाजिभूयिष्ठैः साधनैः स्यगयन् विशः ॥१॥ धौरितै'गैत'मृत्साहैः सत्त्वं शिक्षां च लाघवैः । जाति वपुर्गणैस्तरज्ञाः तदाश्वानां विजित्तिरे ॥२॥ धौरिते गित्वातुर्येम् उत्साहस्तु पराक्रमः । शिक्षाविनयसंपत्ती रोमच्छाया वपुर्गणः ॥३॥ पुरोभागा"निवात्येतुं पश्चाव्भागैः छुतोद्यमाः । प्रययुर्दृतमध्वानम् स्रध्वतीना स्तुरङ्गमाः ॥४॥ खुरोव्धूतान् महीरेणून् स्वाङ्गस्पर्शभयाविष्य । केचिव् व्यती युर्ध्यध्वे महाश्वाः छृतविक्रमाः ॥४॥ छायात्मनः सहीत्यानं केचित्रभात् विष्याभ्रमाः । खुरैरघट्टयन् वाहाः स तु सौक्ष्म्याभ्रवाधितः ॥६॥ केचिन्नृत्तिमवातेनुः महीरङ्गो तुरङ्गमाः । कमैश्चङक्षमणारम्भे छुत्रसङ्गुक्रः वादनैः ॥७॥ स्थिरप्रकृतिसत्त्वानाम् स्रश्वानां चलताऽभवत् । प्रचलत्खुरसंक्षुण्णभुवां गतिषु केवलम् ॥६॥ कोटयोऽष्टावशास्य स्युः वाजिनां यायुरंहसाम् । स्राजानेयप्रधानानां योग्यानां चक्रवितनः ॥६॥ इद्वरोधोवनासुण्णतटभूहीसयंत्यपः । सिन्धोः प्रतिवारं भे भेजे प्रयान्ती सा पताकिनी ॥१०॥

अथानन्तर-उत्तर दिशाको जीतनेके लिये उद्यत हुए चऋवर्ती भरत जिनमें अनेक घोड़े हैं ऐसी सेनाओंसे दिशाओंको व्याप्त करते हुए निकले ।।१।। उस समय घोड़ोंके गुण जानने वाले लोगोंने धौरित नामकी गतिसे उनकी चाल जानी, उत्साहसे उनका बल जाना, स्पूर्तिके साथ हलकी चाल चलनेसे उनकी शिक्षा जानी और शरीरके गुणोंसे उनकी जाति जानी ॥२॥ गतिकी चतुराईको घौरित, उत्साहको पराक्रम, विनयको शिक्षा और रोमोंकी कान्तिको शरीरका गुण कहते हैं ।।३।। अच्छी तरह मार्ग तय करनेवाले घोड़े मार्गमें बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने पीछेके भागोंसे अगले भागोंको उल्लंघन ही करना चाहते हों ।।४।। अपने खुरोंसे उड़तीं हुई पृथिवीकी धूलिका कहीं हमारे ही शरीरके साथ स्पर्श न हो जावे ?इस भयसे ही मानो अनेक बड़े बड़े घोड़े अपना पराक्रम प्रकट करते हुए मार्गमें उस धृलिको उल्लंघन कर रहे थे ।।५।। कितने ही घोड़े अपनी छायाका भी अपने साथ चलना नहीं सह सकते थे इसिलये ही मानो वे उसे अपने खुरोंसे तोड़ रहे थे परन्तु सुक्ष्म होनेसे उस छायाको कुछ भी बाधा नहीं होती थी ।।६।। कितने ही घोड़े ऐसे जान पड़ते थे मानों चलनेके प्रारम्भमें बजते हुए नगाड़े आदि बाजोंके साथ साथ अपने पेरोंसे पृथ्वीरूपी रङ्गभूमिपर नृत्य ही कर रहे हों ।।७।। जिनका स्वभाव और पराक्रम स्थिर है परन्तु जिन्होंने अपने चलते हुए खुरोंसे पथ्वी खोद डाली है ऐसे घोड़ोंकी चंचलता केवल चलनेमें ही थी अन्यत्र नहीं थी ।।८।। जिनका वेग वायुके समान है, जो उत्तम जातिके हैं और जो योग्य हैं ऐसे चक्रवर्तीके घोड़ों की संख्या अठारह करोड़ थी ।।९।। जिसने किनारेके वन रोक लिये हैं, जिसने किनारेकी पृथिवी

१ धाराभिः । 'आस्कन्दितं धौरितकं रेचितं विल्गतं प्लुतम् । गतयोऽमूः पञ्च धाराः ।' पदैरुत्प्लुत्योत्प्लुत्य गमनम् आस्कन्दितम् । कङकिशिक्षिकोड़नकुलगतैः सदृशम् धौरितकम् । मध्यमवेगेन चकवद्
भूमणम् रेचितम् । पद्भिवंल्गितम् विल्गतम् । मृगसाम्येन लङ्घनं प्लुतम् । आस्कन्दितादीनि पञ्चपदानि
धाराशब्दवाच्यानि । धारेत्यश्वगतिः सा आस्कन्दितादिभेदेन पञ्चविधा भवतीत्यर्थः । २ गमनम् ।
३ बुबुधिरे । ४ पूर्वंकायान् । ५ अतिगन्तुम् । ६ अपरकायैः । ७ अध्विन समर्थाः । ८ अतीत्यागच्छन् । ६ मार्गे । १० छायास्वरूपस्य । ११ छायात्मा । १२ शीघृगमनारम्भे । १३ वाद्यविशेषः ।
१४ पवनवेगिनाम् । १५ जात्यश्वम् स्वानाम् । १६ सिन्धुनद्याः । १७ प्रतिकुलताम् ।

प्रभौरिक्षाणमासुष्टा सिन्धुः सैन्याधिनायकान् । तरङागपवनैर्मन्वम् द्यासिवेवे सुलाहरैः ।।११॥ गंङागावर्णनयोपेतां फेनाधी सम्मुलागताम् । तां पञ्यकुत्तरामाञ्चां जितां मेने निषीव्वरः ।।१२॥ अनुसिन्धुतटं सैन्यैः उदीच्यान् साधयकृपान् । विजयाद्वांचलोपान्तम् आससाद शनैमंनुः ।।१३॥ स गिरिर्मणिनिर्माणनवक्टविशङकटः । दवृशे प्रभुणा दूराद् यृतार्घं द्व राजतः ।।१४॥ स जैलः पवनाधूतचलशालाप्रवाहुभिः । दूरादभ्यागतं जिल्णुम् आजुहावेव पावपः ।।१४॥ सोऽवलः शिलरोपान्तिपतिप्रभंराम्बुभिः । प्रभोष्पागमे पार्छं 'संविधित्सुरिवाचकात् ॥१६॥ स नगो नागपुत्रागपूगादिद् मसङ्कटः । रम्येस्तटवनोहेशः आह्नत् प्रभुमिवासितुम् ।।१५॥ रजो वितान यन् पौष्पं पवनैः परितो वनम् । सो<sup>१०</sup>ऽभ्युत्तिष्ठिवास्यासीत् कूजत्कोकिलडिण्डिमः ॥१८॥ कमित्र बहुना सोऽद्रिः विग्वं विग्वजयोद्यतम् । प्रयोच्छविव संप्रोत्या सत्काराङ्गैरितस्कुटैः ॥१६॥ पिनद्धर्थतोरणामुक्वेरतीत्य वनवेदिकाम् । नियन्त्रतं । वलाष्यकः जगाहेऽन्तर्वणं बलम् ॥२०॥ वनोपान्तभुवः सैन्यैः आगुद्धा रद्धविद्धमुलैः । उड्डीनविहगप्राणा निरुच्छ्वसासत्वाभवन् ॥२१॥

तोड़ दी है और जो जलको कम करती जाती है ऐसी चलतो हुई वह सेना मानो सिन्धु नदीके साथ शत्रुता ही धारण कर रही थी । भावार्थ-वह सेना सिन्धु नदीको हानि पहुँचाती हुई जा रही थी ।।१०।। वह सिन्धु नदी मानो चक्रवर्ती भरतके आनेसे सतुप्ट होकर ही सुख देनेवाले अपनी लहरोकी पवनसे धीरे धीरे सेनाके मुख्य लोगोंकी सेवा कर रही थी ॥११॥ जो गङ्गा नदीके समस्त वर्णनसे सहित है और फेनोंसे भरी हुई है ऐसी सामने आई हुई सिन्धु नदीको देखते हुए निधिपति–भरत उत्तर दिशाको जीती हुईके समान समभने लगे थे ॥१२॥ सिन्धु नदीके किनारे किनारे अपनी सेनाओके द्वारा उत्तर दिशाके राजाओंको वश करते हुए कुलकर-भरत धीरे धीरे विजयार्घ पर्वतके समीप जा पहुचे ॥१३॥ जो मणियोंके बने हुए नौ शिखरोंसे बहुत विशाल मालूम होता था ऐसा वह चाँदीका विजयार्घ पर्वत भरतने दूरसे ऐसा देखा मानो शिखरोके बहानेसे अर्घ ही धारण कर रहा हो ।।१४।। जिनकी शाखाओंके अग्रभागरूपी भुजाएँ वायुसे हिल रही है ऐसे वृक्षोंसे वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो दूरसे सन्मुख आये हुए विजयी भरतको बुला ही रहा हो।।१५।। शिखरोंके समीपसे ही पड़ते भरनोंके जलसे वह पर्वत ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा था मानो चक्रवर्ती भरतके आनेपर उनके लिये पाद्य अर्थात् पैर धोनेका जल ही देना चाहता हो ।।१६।। वह पर्वत नाग, नागकेसर और सुपारी आदिके वृक्षोंसे भरे हुए तथा मनोहर अपने किनारेके वनके प्रदेशोंसे ऐसा जान पड़ता या मानो विश्वाम करनेके लिये स्वामी भरतको बुला ही रहा हो ।।१७।। जो अपने वनके चारों ओर वायुसे उडते हुए फूलोंकी परागका चॅदोवा तान रहा है और शब्द करते हुए कोकिल ही जिसके नगाड़े हैं ऐसा वह पर्वत भरतका सन्मान करनेके लिये सामने खड़े हुए के समान जान पड़ता था ॥१८॥ इस विषयमे अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इतना ही बहुत हैं कि वह पर्वत बड़े प्रेमसे प्रकट किये हुए सत्कारके सब साधनोंसे दिग्विजय करनेके लिये उद्यत हुए भरतका मानो सत्कार ही कर रहाँ था ।।१९।। जिसके चारों ओर तोरण बँघे हुए हैं ऐसी वनकी ऊंची वेदीको उल्लघन कर सेनापितयोंके द्वारा नियन्त्रित की हुई (वश की हुई) सेनाने वनके भीतर प्रवेश किया ॥२०॥ समस्त दिशाओंमें फैलनेवाली सेनाओंसे उस वनके समीप

१ सुखस्याहरणम् स्वीकारोयेभ्य (पञ्चमी) स्ते तै, सुखाकरैरित्यर्थः । २ फेनाढघाम् प०, ल० । ३ विशालः । ४ रजतमय । ५ सविधातुमिच्छ् । ६ अभात् । ७ सकुलै ल०, प०, द०, स०, अ०, इ० । ८ वस्तुम् । ६ विस्तारयन् । १० अभिमुखमुत्तिष्ठन् । ११ विभक्त अ०, प०, द०, स०, ल०, इ० । १२ नियमितम् ।

स्रभूतपूर्वमृद्भूतप्रतिष्वानं बलष्विनम् । भुरवा 'बलबबुत्त्रेसुः' तियंञ्चो बनगोचराः ।।२२॥ बलसोभाविभो' निर्यन् बलसोऽभाव् वनान्तरात् । सुरेभः' सुविभक्तास्याः सुरेभ" इव वर्षमण ॥२३॥ प्रबोधजुम्भणादास्यं व्याववौ किल केसरी । न मेऽस्रयंतर्भयं किञ्चित् पव्यतेऽतीव दर्शयन् ॥२४॥ शरभो रभसादूष्यंम् उत्यत्योत्तानितः पतन् । सुस्य एव पदेः पृष्ठपैः' स्नभूत्रिमीतृकौशलात् ।।२४॥ ''विवाणील्लिखतस्कन्धो दिवताऽऽताम्त्रितेक्षणः' । सुरोत्साताविनः सैन्यः दवृशे महिवो विभीः' ॥२६॥ सृत्रवश्रवोद्भूत' साध्यत् । सृत्रका मृगाः । विजयादंगुहोत्सस्यान् युगक्षय' इवाश्रयन् ॥२७॥ स्नवृद्वता' मृगाः शावैः पलायाञ्चकिरेऽभितः । वित्रस्ता वेपमानास्रगः' तिक्ताश्रयरसरिव ॥२६॥ वराहारर्रात' मृक्त्वा वराहा मृक्तपल्वलाः' । विनेवृ'विस्कृत्व्यूयाः' चमूक्षोभावितोऽमृतः ॥२६॥ वराहारर्रात' मृक्त्वा वराहा मृक्तपल्वलाः' । विनेवृ'विस्कृत्व्यूयाः' चमूक्षोभावितोऽमृतः ॥२६॥ वराहार्यास्तस्यः करिणोऽन्ये भयद्वताः । हरिणा हरिणाः हरिणाः हरिणाः विवादिन्तानिषिक्षित्वरे ॥३०॥

की समस्त भूमियाँ भर गई थीं, उनके पक्षीरूपी प्राण उड़ गये थे और उस समय वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो क्वासोच्छ्वाससे रहित ही हो गई हों। अर्थात् सेनाओं के बोभसे दवकर मानो मर ही गई हो ।।२१।। जो पहले कभी सुननेमें नहीं आया था और जिसकी प्रतिध्वनि उठ रही थी ऐसा सेनाका कलकल गब्द सुनकर वनमें रहनेवाले पशु बहुत ही भयभीत और दु:खी हो गये थे ।।२२।। जो अपने शरीरकी अपेक्षा ऐरावत हाथीके समान था, जिसके समस्त अंगी-पाङ्गोंका विभाग ठीक ठीक हुआ था, और जो मधुर गर्जना कर रहा था ऐसा कोई सफेद रंगका हाथी सेनाके क्षोभसे वनके भीतरसे निकलता हुआ बहुत ही अच्छा सुशोभित हो रहा था ॥२३॥ मेरे मनमें कुछ भी भय नहीं है जिसकी इच्छा हो सो देख ले इस प्रकार दिखलाता हुआ ही मानो कोई सिंह जागकर जमुहाई लेता हुआ मुँह खोल रहा था ।।२४।। अष्टापद बड़े वेगसे ऊपरकी ओर उछलकर ऊपरकी ओर मुँह करके नीचे पड़ गया था परन्तु बनानेवाले (नामकर्म) की चतुराईसे पीठपरके पैरोंसे ठीक ठीक आ खड़ा हुआ था-उसे कोई चोट नहीं आई थी ।।२५।। जो पत्थरसे अपने कन्धे घिस रहा है, जिसके नेत्र कोधित होनेसे कुछ कुछ लाल हो रहे हैं और जो खुरोंसे पृथिवी खोद रहा है ऐसा एक निर्भय भैंसा सेनाके लोगोंने देखा था ।।२६।। सेनाके शब्द सुननेसे जिनके भय उत्पन्न हो रहा है ऐसे छोटे छोटे पशु प्रलयकालके समान विजयार्घ पर्वतकी गुफाओंके मध्य भागका आश्रय ले रहे थे। भावार्थ-जिस प्रकार प्रलयकालके समय जीव विजयार्घकी गुफाओंमें जा छिपते हैं उसी प्रकार उस समय भी अनेक जीव सेनाके शब्दोंसे डरकर विजयार्धकी गुफाओंमें जा छिपे थे ।।२७।। जिनके पीछे पीछे बच्चे दौड़ रहे हैं और जिनका शरीर कॅप रहा है ऐसे डरे हुए हरिण चारों ओर भाग रहे थे तथा वे उस समय ऐसे मालूम होते थे मानों भयरूपी रससे सींचे ही गये हो ।।२८।। सेनाके क्षोभसे जिन्होंने जलसे भरें हुए छोटे छोटे तालाब (तलैया) छोड़ दिये हैं और जिनके भुण्ड बिखर गये हैं ऐसे सुअर अपने उत्तम आहारमें प्रेम छोड़कर इघर उघर घुस रहे थे ।।२९।। कितने ही अन्य हाथी भयसे भागकर वृक्षोंसे ढकी हुई जगड़में छिपकर जा खड़े हुए थे और हरिण सिंहोंकी गुफाओं

१ अधिकम् । २ तत्रसुः । ३ धवलः । ४ रेजे । ५ शोभनघ्वतिः । ६ सुव्यक्तावयवः । ७ देवगणः । ५ विवृतमकरोत् । ६ पृष्ठवित्तिभिः । १० निर्माणकर्म अथवा विधिः । ११ पाषाणो ल० । १२ रोषेणारुणीकृतः । १३ निर्भीतिः । १४ सेनाघ्वन्याकर्णनाज्जात । १५ प्रलयकार्ले यथा । १६ अनुगताः । १७ कम्पमानशरीराः । १० प्रकृष्टाहारप्रीतिम् । १६ त्यक्तवेशन्ताः । २० नश्यन्ति स्म । विविशः ल० । २१ विप्रकीर्णवृन्दाः । २२ वृक्षविशेषाच्छादनाः सन्तः । २३ सिंहः ।

इति सस्वा वनस्येव प्राणाः प्रचलिता भृशम् । प्रत्यापत्तिः चिराव् ईयुः सैन्यक्षोभे प्रसेवृषिः ॥३१॥ प्रयायानुवनं किञ्चिद् ग्रन्तरं तवनन्तरम् । कृष्याद्वेर्मध्यमं कृष्टं सिन्नकृष्यः स्थितं बलम् ॥३२॥ ततस्तिस्मन् वने मन्वं मक्तां वोलितवुमे । नृपान्नया बलाध्यकाः स्कन्धावारं न्यवेशयन् ॥३३॥ स्वैरं जगृहरावासान् सैनिकाः सानुमत्तदे । स्वयं गलत्प्रसूनौष धनशालि घने वने ॥३४॥ सरस्तीरतकपान्तलतामण्डपगोचराः । रस्या बभूवृरावासाः सैनिकानामयत्नतः ॥३४॥ वनप्रवेशम् उन्मुग्धाः प्राहुवैराग्यकारणम् । तत्प्रवेशो 'व्यतस्तेषाम् श्रभवव् रागवृद्धये ॥३६॥ श्रम तत्र कृतावासं ज्ञात्वा सनियमं प्रभुम् । ग्रगान्मागधवत् द्रष्टुं विजयाद्विषिपः सुरः ॥३७॥ तरीदिशखरोवग्रे लम्बप्रालम्बनिर्भरः । स भास्वत्कटको रेजे राजताद्विरिवापरः ॥३६॥ सिताशुक्षरः स्रग्वी हरिचन्वनर्चाचतः । स बभौ धृतरत्नार्घो निधिः शङ्ख इवोच्छितः ॥३६॥ ससंभूमं च सोऽभ्यत्य प्रद्वतामगमत्प्रभोः । ससत्कारं च तं चन्नो भद्रासनमलस्भयत् ॥४०॥

के भीतर ही जा ठहरे थे ॥३०॥ इस प्रकार वनके प्राणोंके समान अत्यन्त चंचल हुए प्राणी सेनाका क्षोभ शान्त होनेपर बहुत देरमे अपने अपने स्थानोंपर वापिस लौटे थे ॥३१॥ तदनन्तर वह सेना वन ही वन कुछ दूर जाकर विजयार्घ पर्वतके पाँचवे कूटके समीप पहुँचकर ठहर गईं ॥३२॥ सेनाके ठहरनेपर सेनापितयोने महाराजकी आज्ञासे, जिसके वृक्ष मन्द मन्द वायुसे हिल रहे थे ऐसे उस वनमें सेनाके डेरे लगवा दिये थे ॥३३॥ जिसमे अपने आप फूलोंके समूह गिर रहे हैं और जो घने घने लगे हुए वृक्षोंसे सघन है ऐसे विजयार्घ पर्वतके किनारेके वनमें सैनिक लोगोंने अपने इच्छानुसार डेरे ले लिये थे ॥३४॥ सरोवरोंके किनारेके वृक्षोंके समीप ही जो लतागृहोंके स्थान थे वे बिना प्रयत्न किये ही सेनाके लोगोंके मनोहर डेरे हो गये थे ॥३५॥ 'वनमे प्रवेश करना वैराग्यका कारण है, ऐसा मूर्ख मनुष्य ही कहते है क्योंकि उस वनमें प्रवेश करना उन सैनिकोंकी रागवृद्धिका कारण हो रहा था। भावार्थ-वनमें जानेसे सेनाके लोगोंका राग बढ़ रहा था इसलिये वनमें जाना वैराग्यका कारण है ऐसा कहनेवाले पुरुष मूर्ख ही है ॥३६॥

अथानन्तर—महाराज भरतको वहाँ नियमानुसार ठहरा हुआ जानकर विजयार्ध पर्वतका स्वामी विजयार्ध नामका देव मागध देवके समान भरतके दर्शन करनेके लिये आया ।।३७।। उस समय वह देव किसी दूसरे विजयार्ध पर्वतके समान सुशोभित हो रहा था, क्योंकि जिस प्रकार विजयार्ध पर्वत शिखरसे ऊंचा है उसी प्रकार वह देव भी मृकुटरूपी शिखरसे ऊंचा था, जिस प्रकार विजयार्ध पर्वतपर भरने भरते है उसी प्रकार उस देवके गलेमे भी भरनों के समान हार लटक रहे थे और जिस प्रकार विजयार्ध पर्वतका कटक अर्थात् मध्यभाग देदीप्यमान है उसी प्रकार उसका कटक अर्थात् हाथोंका कड़ा भी देदीप्यमान था ।।३८।। जो सफेद वस्त्र धारण किये हुए है, मालाएँ पहिने है, जिसके शरीरपर सफेद चन्दन लगा हुआ है और जो रत्नोंका अर्व धारण कर रहा है ऐसा वह देव खड़ी की हुई शंख नामक निधिके समान सुशोभित हो रहा था ।।३९।। उस देवने बड़ी शीघृताके साथ आकर चक्रवर्तीको नमस्कार किया और

१ पुनस्तत्प्राप्तिम् पूर्वंस्थितिमित्यर्थः। २ जग्मुः। ३ प्रशान्ते सित । ४ गत्वा । ५ रौप्याद्रेः प०, द०, ल०। रूपाद्रेः अ० स० द०। ६ समीप गत्वा। ७ अद्रिसानौ । ५ निषु निमत्तसमारोहपरिणाह्मनोद्घनाघनोपघ्निघोग्धसंघामूत्यंत्यादानाङ्गासम्ननिमत्तप्रशस्तगणां इति सूत्रेण निमित्तार्थ्यं निघशब्दो निपातितः निमित्तशब्दः समारोहपरिणाहे वर्तते अर्ध्वविशालतायां वर्तते इत्यर्थः। समारोहपरिणाह परिणाहो विशालतां उत्सेषः विशालः इत्यर्थः। अस्मम्रथे घनोद्घन।पघनोपघनिघद्घ संवा मूर्त्यंत्यादानाङ्गासम्ननिमित्तप्रशस्तगणा इति निपातनात् सिद्धः। ६ जडाः। १० यस्मात् कारणात्। ११ ऋजुलम्बहारः। १२ करवलयः एव सान्।

'गोपायिताऽहमस्याद्धेः मध्यमं कूटमावसन्। स्वरंचारी चिरावद्ध त्वयाऽस्मि परवान् विभो ॥४१॥
विद्धि मां विजयाद्धांच्यम् प्रमुं च गिरिमू जितम्। प्रन्योऽस्य संभयाव् प्रावाम् प्रलंघ्यावचलस्यिती ॥४२॥
वेव विनिजयस्याद्धं विभजनेव सानुमान्। विजयाद्धंश्रुति वत्ते 'तास्स्थ्यात् तद्भृद्धयो' वयम् ॥४३॥
प्रायुज्यन् युग्मदीयात्रां मूष्मां स्र जिमदोहहन्। 'पवातिनिविद्योषोऽस्मि विद्याप्यं किमतः परम्॥४४॥
इति बुवँस्तवोत्याय 'विवस्तीर्यास्त्रुभिः प्रभुम्। 'सोऽभ्यावञ्चत् सुरैः साद्धं स्वं नियोगं निवेदयन्॥४४॥
तदा प्रणेवुरामन्त्रम् प्रानकाः पिय वार्मुचाम्। विचेदर्यक्तो मन्त्रम् प्राधूतवनवीत्रयः॥४६॥
नतृतुः सुरनतंत्रयः सलीलानितितभ् वः। जगुदच मङ्गगलान्यस्य जयशंसीनि किन्नराः॥४६॥
कृताभिषेकमेनं च शुभूनेपष्यधारिणम्। युयोज रत्नलाभेन लम्भयन् स जयाशिषः॥४८॥
स तस्मं रत्नभूद्धगारं सितमातपवारणम्। प्रकीर्णकं युगं विष्यं ददौ च हरिविष्टरम्॥४९॥
इति प्रसाधितस्तेन वचोभिः सानुवर्तनैः। प्रसादतरलां वृष्टिं तत्र व्यापारयत् प्रभुः॥५०॥
विस्तिजतत्रच सानुनं प्रभुणा कृतसिक्तियः। भृत्यत्वं प्रतिपद्यास्य स्वमोकः प्रत्यगात् सुरः॥५२॥
विजयाद्वं जिते कृत्सनं जितं विभिणभारतम्। मन्वानो निधिराद् तच्च चकरत्नमपूजयत्॥४२॥

चक्रवर्तीने भी उसे सत्कारपूर्वक उत्तम आसनपर बैठाया ॥४०॥ भरतसे उस देवने कहा कि में इस पर्वतका रक्षक हूँ और इस पर्वतके बीचके शिखरपर रहता हूँ । हे प्रभो, मैं आजतक अपनी इच्छानुसार रहता था-स्वतन्त्र था परन्तु आज बहुत दिनमें आपके आधीन हुआ हूँ ।।४१।। मुक्ते तथा इस ऊँचे पर्वतको आप विजयार्ध जानिये अर्थात् हम दोनोंका नाम विजयार्ध है और हम दोनों ही परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे अलंग्य तथा निश्चल स्थितिसे युक्त हैं ।।४२।। हे देव, यह पर्वत दिग्विजयका आधा आधा विभाग करता है इसलिये ही यह विजयार्घ नामको धारण करता है और उसपर रहनेसे मेरा भी विजयार्ध नाम रूढ हो गया है ॥४३॥ हे आयुष्मन्, में आपकी आज्ञाको मालाके समान मस्तकपर धारण करता हूँ और आपके पैदल चलनेवाले एक सैनिकके समान ही हूँ, इसके सिवाय मैं और क्या प्रार्थना कलें ? ।।४४।। इस प्रकार कहता हुआ और 'दिग्विजय करनेवाले चक्रवर्रियोंका अभिषेक करना मेरा काम है' इस तरह अपने नियोगकी सुचना करता हुआ वह देव उठा और अनेक देवोंके साथ साथ कल्याण करनेवाले तीर्थजलसे सम्राट् भरतका अभिषेक करने लगा ॥४५॥ उस समय आकाशमें गंभीर शब्द करते हुए नगाड़े बज रहे थे और वन-गलियोंको कम्पित करता हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा था ॥४६॥ लीलापूर्वक भौहोंको नचाती हुई नृत्य करनेवाली देवांगनाएँ नृत्य कर रही थीं और किन्नर देव भरतकी विजयको सुचित करनेवाले मंगलगीत गा रहे थे।।४७॥ तदनन्तर जिनका अभिषेक किया जा चुका है और जो सफेद वस्त्र धारण किये हुए हैं ऐसे भरतको विजय करनेवाला आशीर्वाद देते हुए उस देवने अनेक रत्नोंकी प्राप्तिसे युक्त किया अर्थात् अनेक रत्न भेंट किये ।।४८।। उस देवने उनके लिये रत्नोंका भुङ्गार, सफेद छत्र, दो चमर और एक दिन्य सिहासन भी भेंट किया था ॥४९॥ इस प्रकार ऊपर लिखे हुए सत्कारसे तथा विनग्र-सहित वचनोंसे प्रसन्न हुए भरतने उस देवपर प्रसन्नतासे चंचल हुई अपनी दृष्टि डाली ॥५०॥ अनन्तर भरतने जिसका आदर-सत्कार किया है और 'जाओ' इस प्रकार आज्ञा देकर जिसे बिदा किया है ऐसा वह विजयार्घ देव उनका दासपना स्वीकार कर अपने स्थानपर वाफिस चला गया ।।५१।। विजयार्थ पर्वतके जीत लेनेपर समस्त दक्षिण भारत जीत लियाःगसाः

१ रक्षिता । २ नाथवान् परवश इत्यर्थः । 'परवान्नाथवानपि' इत्यिभन्नानात् । ३ परस्पर-मान्नारमधेयरूपसंश्रयात् । ४ तस्मिन् तिष्ठित इति तत्स्थः तस्य भावः तात्स्थ्यम् तस्मात् । ५ विजयार्द्धे इति रूढयः । ६ पत्तिसदृशः । ७ मङगलैः । ६ विजयार्द्धेकुमारः । ६ वामरयुगलम् ।

गान्धः पुर्वत्वः पूर्वत्वः वील्लेक्ष वील्लेक्ष सजलाक्षातः। फलंद्यः तक्षिः विव्यवेष्वकेत्यां निरवर्तयत् ॥१२॥ विजयम्बं ज्ञेष्यः प्रस्तिकः ज्ञेष्यः। उत्तरार्वजयात्रांसां प्रत्यात्र्यंस्य विक्वः ॥१४॥ ततः प्रतीपमागस्य कृत्याद्वः पिष्ठः पाद्वयाः । उत्तरार्वजयात्रांसां प्रत्यात्रः कृत्याद्वः पिष्ठः पाद्वयाः । वतः निविविक्षे भर्तः सिन्धोस्तव्यताष् वहः ॥१४॥ विक्वाने तम्ब्रहेतः कृत्याद्वयः । विक्वाने भर्तः सिन्धोस्तव्यताष् वहः ॥१४॥ भूयो प्रव्यव्यत्वस्य वद्वाः । वद्याप्यः । इति तत्र विदावासं वहः भने किलाधिराट् ॥१४॥ भूयो प्रव्यव्यत्वस्य नासीत्, स्वत्योप्यपुर्वत्वयः । विदासते विष्ठः निव्यतः ।।१८॥ विदासते विव्यतः नासीत्, स्वत्योप्यत्व । पाध्यवः पृथिवीमध्यात् मध्येः प्रयाप्यत्विध्यत् ॥१८॥ वृद्यनिव्यव्याः वद्वव्याय्यं । प्रत्याः वदः सुन्ताः ।।१८॥ वृद्यनिव्यव्याप्याः प्रत्याः प्रत्याः वदः सुन्ताः ।।१८॥ विव्याप्यां प्रत्याः वत्याप्याः वत्याप्याः प्रत्याः निव्यतः ।।१८॥ विव्याप्याः वत्याप्याः वत्याः ।।१२॥ विद्याप्याः वत्याप्याः वत्याः अत्रतः ।।१२॥ विद्याप्याः वत्याप्याः अत्रतः त्याप्याः वत्याप्याः प्रतः ।।१२॥ वत्याव्याः वत्याप्याः अत्रतः स्वत्यान्याः ।।१४॥ वत्याव्याः प्रतः सम्बव्यववाहनाः ।।१४॥ वत्याव्याः वत्याप्याः प्रतः अत्रतः सम्बव्यवाहनाः ।।१४॥ वत्याव्याः वत्याप्याः प्रतः समप्रवत्ववाहनाः ।।१४॥

् ऐसा मानते हुए चक्रवर्तीने चकरत्नकी पूजा की ।।५२।। उन्होंने चक्ररत्नकी पूजा गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, जल, अक्षत, फल और दिव्य नैवेद्यके द्वारा की थी ॥५३॥ विजयार्घ पर्वत तक विजय कर लेनेपर भी उत्तरार्धको जीतनेकी आशासे उद्यत हुए चक्रवर्तीका विजयका उद्योग शिथिल नही हुआ था ॥५४॥ तदनन्तर-वह भरत कुछ पीछे लौटकर विजयार्घ पर्वतकी पश्चिम गुहाके समीपवर्ती वनको अपनी सेनाके द्वारा घेरकर ठहर गया ।।५५।। विजयार्ध पर्वतके दक्षिणकी ओर पर्वत तथा वन दोनोंकी वेदियोंके बीचमे सिन्धु नदीके किनारेके वन के बाहर भरतकी सेना ठहरी थी ।।५६।। अनेक आश्चर्योंसे भरे हुए इस पर्वतपर बहुत कुछ देखने योग्य है यही समभकर चक्रवर्तीने वहां बहुत दिन तक रहना अच्छा माना था ॥५७॥ वहाँपर बहुत दिनतक रहनेपर भी भरतका थोड़ा भी खर्च नही हुआ था, बल्कि, अपूर्व अपूर्व वस्तुओंके लाभ होनेसे वह समुद्रके समान भर गया था ॥५८॥ भरतको वहा रहता हुआ सुनकर गङ्गा और सिन्धु दोनों निदयोंके बीचमें रहनेवाले अनेक राजा लोग अपनी अपनी पृथिवीसे उनके दर्शन करनेके लिये आये थे ।।५९।। दूरसे भुके हुए चंचल मुकुटोंपर जिन्होंने अपने हाथ जोड़कर रक्खे है ऐसे नमस्कार करते हुए राजा लोग महाराज भरतमे अपनी भिकत प्रकट कर रहे थे।।६०।। उन राजाओंने केशर, अगुरु, कपूर, सुवर्ण, मोती, रत्न तथा और भी अनेक वस्तुओंसे भिक्तपूर्वक चक्रवर्तीका उत्तम सन्मान किया था ॥६१॥ धनकी राशियों से निरन्तर चारों ओरसे भरते हुए भरतके खजानेमे प्रविष्ट हुए रत्नोंकी मर्यादा (संख्या) का भला कौन निर्णय कर सकता था? भावार्थ-उसके खजानेमे इतने अधिक रत्न इकट्टे हो गये थे कि उनकी गणना करना कठिन था।।६२।। उस समय समीपवर्ती देशोंके राजाओंने, सेनापितयोंके द्वारा जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गई है ऐसी भरतकी सेनाको चिरकाल तक भूसा, ई धन आदि वस्तुऍ देकर उपकृत किया था ।।६३।। महाराज भरत विज-यार्थ पर्वतसे उत्तर भागको जीतनेका उद्योग कर रहे हैं यह सुनकर कुरु देशके राजा जयकुमार

१ इच्छामुहिह्य । २ उद्यतस्य । ३ पविचमितिषाम् । ४ रौप्याद्रेः प० । रूप्याद्रेः अ० स० इ० । ५ वनस्य समीपम् । ६ तस्य अद्रीन्द्रस्य दक्षिणस्या दिशि । ७ पर्वतवेदिकावनवेदिकायोः । ६ अकुकालनिवसने सत्यि । ६ धनव्ययः । १० पुनः किमिति चेत् । ११ गंगासिन्धुनदीमध्यात् । १२ कुड्मलाः द०, ल०, अ०, स०, इ० । १३ कालागुरुंकालागुर्वगुरुः स्याद् इत्यमरः । १४ भाण्डानाक् प्रवेदायोग्य । १५ तृण । १६ उपकार चकुः । १७ सोमप्रभपुत्राद्याः ।

म्राहृताः केचिवाजामुः प्रभुणा मण्डलाघिपाः । म्रानाहृतात्त्व संभेजुः विभुं चारभटाः परे ॥६४॥ विवेताः किल यातव्यो जेतव्या म्लेज्छभूमिपाः । इति संचिन्त्य सामन्तः प्रायः सज्जं धनुर्वलम् ॥६६॥ धन्वनः शरनारावसंभृतेष् धिवन्यनः । न्यवेवयिष्णवात्मान् ऋणवासमधीशिनाम् ॥६७॥ धनुर्धरा धनुः सज्ज्यम् मास्फाल्यं चकुषः परे । चिकोवंव इवारीणां जीवाकषं सहुङकृताः ॥६८॥ करवालान् करे कृत्वा तुलयन्ति स्म केचन । स्वामिसकारभारेण नूनं तान् प्रमिमिस्सवः ॥६६॥ 'व्संविन्ता भूशं रेजुः भटाः प्रोत्लासितासयः' । निर्मोकेरिव 'विश्वित्वल्दैः लल्यं जिज्ञह्वामहाहयः ॥७०॥ साटोपं स्कृटिताः केचिव् वल्यन्ति स्माभितो भटाः । म्रस्युद्धताः पुरोऽरातीन् पश्यन्त्र इव सम्मुखम् 'असन्त्रव्यं नेत्रव्यं शिक्षह्व वल्यन्ति स्माभितो भटाः । म्रस्युद्धताः तेत्रवि पश्चन्ति पश्चन्ति इव सम्मुखम् 'क्सन्त्रव्यं स्त्रव्यं स्त्रव्यं शिक्षह्व वल्यन्ति स्माभितो भटाः । स्वयुद्धताः तेत्रवि विलां वर्षे स्वयन्ति सम्भुताः । यशुक्यनशालानां वर्षे लीलां वर्षे स्वयन्ते सम्भुताः । वशुक्यनशालानां स्विन्यं स्वयन्ति सम्भूताः । स्वयन्ति प्रस्त्रवेष्यं प्रस्त्रवेष्यं गुर्वीरायुष्ठसंपवः । समारोप्यापि पत्तिभ्यो भेजुरेवातिगौरवम् । ॥७३॥

तथा और भी अनेक राजा लोग अपनी समस्त सेना और सवारियाँ लेकर उसी समय आ पहुंचे ।।६४।। कितने ही मण्डलेश्वर राजा भरतके बुलाये हुए आये थे और कितने ही उत्तम उत्तम योद्धा बिना बुलाये ही उनके समीप आ उपस्थित हुए थे ।।६५।। अब विदेशमें जाना है और म्लेच्छ राजाओंको जीतना है यही विचार कर सामन्तोंने प्रायः धनुष-बाणको धारण करने वाली सेना तैयार की थी।।६६।। धनुष धारण करनेवाले योद्धा छोटे-बड़े बाणोंसे भरे हुए तरकसोंके बाँथनेसे ऐसे जान पड़ते थे मानो वे अपने स्वामियोंसे यही कह रहे हों कि हम लोग आपके ऋणके दास हैं अर्थात् आज तक आप लोगोंने जो हमारा भरणपोषण किया है उसके बदले हम लोग आपकी सेवा करनेके लिये तत्पर हैं।।६७।। हुंकार शब्द करते हुए कितने ही धनुषधारी लोग अपने ड़ोरी सहित धनुषको आस्फालन कर खींच रहे थे और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शत्रुओं के जीवों को ही खींचना चाहते हों।।६८।। कितने ही योद्धा लोग हाथमें तलवार लेकर उसे तोल रहे थे मानो स्वामीसे प्राप्त हुए सत्कारके भारके साथ उसका प्रमाण ही करना चाहते हों ।।६९।। जो कवच धारण किये हुए हैं और जिनकी तलवारें चमक रही हैं ऐसे कितने ही योद्धा इतने अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनकी काँचली कुछ ढीली हो गई है और जीभ बार-बार बाहर लपक रही है ऐसे बड़े बड़े संर्प ही हों।।७०।। कितने ही योद्धा अभिमानसहित हाथमें तलवार उठाये और गर्जना करते हुए चारों ओर इस प्रकार घूम रहे थे मानो शत्रुओंको अपने सामने ही देख रहे हों ॥७१॥ आग्नेय बाण आदि अस्त्र, महा-स्तम्भ आदि व्यस्त्र, तलवार धनुष आदि शस्त्र, शिरकी रक्षा करनैवाले लोहके टोप और कवच आदिसे भरे हुए रथोंके समृह ठीक आयुधशालाओंकी शोभा धारण कर रहे थे ।।७२।। रथोंमें सवार होनेवाले योद्धा यद्यपि भारी भारी शस्त्रोंको रथोंपर रखकर जा रहे थे तथापि

१ वीरभटाः । 'शूरवीरश्च विकान्तो भरश्चारभटो मतः' इति हलायुषः । २ नानादेशः । ३ भूभुजः म०, द०, अ०, प०, स०, ल०, इ० । ४ सम्रद्धीकृतम् । ५ ज्यासहितम् । ६ आताड्य, टणत्कारं कृत्वा । स्फाल्या चकुषुः ब०, द०, अ०, म०, प०, स०, ल०, इ० । ७ आकर्षयन्ति स्म । ५ भारेण सह । ६ प्रमातुमिच्छवः । १० धृतकवचाः । ११ प्रकर्षणोल्लासितखड्गाः । १२ शिथिलैः । १३ चलत् । १४ आस्फालिते भुजाः १ १४ खड्गे उद्युक्ताः । १६ शत्रून् प्रत्यक्षमालोकयित्रव । १७ दिव्यायुषैः । १६ त्रात्रवाद्यायुषैः । २० शीर्षकः । २१ शत्रवालानाम् । २२ वीष्याः । २३ रिथकाः । २४ रथसमूहेषु । २४ अतिश्लाघनम् । अति भारयुक्तमिति ध्वनिः, अत्यर्थं वेगं गता इत्यर्थः ।

हस्तिनां पदरक्षायं सुभटा योजिता नृपः। राजन्यः सह युग्वानः इताश्चाभिनिषादिनः ।।७४॥ प्रवीरा राजयुग्वानः स्पृप्ताः पत्तिवृ नायकाः । स्रश्वीयं च ससम्राहाः सोत्तरङ्गाः स्पृरङ्गिणः ॥७४॥ स्राचर्य्य बलान्येके स्वानीक्षांचिकरे नृपाः । दण्डमण्डलभोगासंहृतव्यूहैः सुयोजितैः ॥७६॥ चिकणोऽवसरः कोऽस्य योऽस्माभिः सा प्र्यतेऽस्पकैः । भित्तरेषा तु नः काले प्रभोर्यवनुवर्षणम् ॥७७॥ प्रभोरवसरः सार्यः प्रसार्यं नो यशोधनम् । विरोधिबलमुत्सार्यं सन्धार्यं पुरुषव्रतम् ॥७६॥ द्रष्टच्या विविधा देशा लब्धव्याश्च जयाशिषः । इत्युदाचिकरे प्रन्योन्यं भटाः क्लाच्येक्दाहृतैः ॥७६॥ गिरिदुर्गोऽयमुल्लङ्गवयो महत्यः सरितोऽन्तरा । इत्यपयिक्षिणः केचिव् स्रयानं स्वतरा स्वितरे ॥६०॥ इति नानाविधंभिवः संजल्येक्च लयूत्थिताः । प्रस्थिताः सैनिकाः प्रापन् सेश्वराः किवरं प्रभोः ॥६१॥

वे पैदल चलनेवाले सैनिकोंकी अपेक्षा अधिक गौरव अर्थात् भारीपन (पक्षमे श्रेष्ठता) को प्राप्त हो रहे थे। भावार्थ-पैदल चलनेवाले सैनिक अपने शस्त्र कन्धेपर रखकर जा रहे थे और रथोंपर सवार होनेवाले सैनिक अपने सब शस्त्र रथोंपर रखकर जा रहे थे तो भी वे पैदल चलनेवालोंकी अपेक्षा अधिक भारी हो रहे थे यह वड़े आश्चर्यकी बात है परन्तु अति गौरव शब्दका अर्थ अतिशय श्रेष्ठता लेनेपर वह आश्चर्य दूर हो जाता है। पैदल सैनिकोंकी अपेक्षा रथपर मवार होनेवाले सैनिक श्रेप्ठ होते ही है ।।७३।। राजाओंने हाथियोंके पैरोंकी रक्षा करनेके लिये जिन शुरवीर योद्धाओंको नियुक्त किया था वे अनेक राजाओं के साथ युद्ध करते थे और उन हाथियों के चारों ओर विद्यमान रहते थे अथवा समय पर महावत भी बनाये जाते थे ।।७४।। जो राजाओंके साथ भी युद्ध करनेवाले थे ऐसे श्रेष्ठ शूर वीर पैदल सेनाके सेनापित बनाये गये थे और जो घड़सवार कवच पहिने हुए तथा लहराते हुए नदीके प्रवाहके समान थे उन्हे घुडसवार सेनाका सेनापित बनाया था ।।७५।। कितने ही राजा लोग अच्छी तरह रचे हुए दण्डव्यूह, (दण्डके आकार सेनाको सीधी रेखामे खड़ा रखना) मण्डल व्यृह, (मण्डलके आकार गोल चक्कर लगाकर खडा रखना), भोगव्यूह (अर्धगोला-कार खड़ा करना)और असहृत व्युह, (फैलाकर खड़ा करना) से अपनी सेनाकी रचना कर उसे देख रहे थे।।७६।। इस चक्रवर्तीका ऐसा कौन-सा कार्य है जिसका हम तुच्छ लोग स्मरण भी कर सकते हों अर्थात् कार्यका सिद्ध करना तो दूर रहा उसका स्मरण भी नही कर सकते, फिर भी हम लोग जो स्वामीक पीछे पीछे चल रहे है सो यह हम लोगोंकी इस समयपर होने वाली भिक्त ही है। हम लोगोंको स्वामीका कार्य सिद्ध करना चाहिये, अपना यशरूपी धन फैलाना चाहिये, शत्रुओंकी सेना दूर हटानी चाहिये, पुरुषार्थ धारण करना चाहिये, अनेक देश देखने चाहिये और विजयके अनेक आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिये, इस प्रकार प्रशंसनीय उदाहरणोंके द्वारा योद्धा लोग परस्परमे बातचीत कर रहे थे ।।७७–७९।। यह दुर्गम पर्वत उल्लघन करना है और बीचमें बड़ी-बड़ी नदियाँ पार करनी है इस प्रकार अनेक विघ्न-बाधाओं का विचार करते हुए कितने ही लोग आगे नही जाना ही अच्छा समभते थे ।।८०।। इस प्रकार अनेक प्रकारके भावों और परस्परकी बातचीतके साथ जल्दी उठकर जिन्होंने प्रस्थान किया है ऐसे सैनिक लोग अपने अपने स्वामियों सहित चक्रवर्तीके शिविरमें जा पहुंचे ।।८१।।

१ अश्वसमूहे । २ सकवचा । ३ र्ऊमिसमाना । ४ दण्डादीनि चत्वारि व्यूहभेदनामानि । अत्राभिघानम् तिर्येग्वृत्तिस्तु दण्डः स्याद भोगोऽन्यावृत्तिरेव च । मण्डल सर्वतो वृत्तिः प्रागवृत्तिरसहृतः' । ५ समय । ६ स्मर्यते द०, ल०, अ०, प०, ह०, स० । ७ अनुवर्तनम् । ८ प्रापणीयः । ६ ऊचिरे । १० मध्ये मध्ये । ११ वाहनरहितत्वम् अथवा अगमनम् । १२ निजस्वामिसहिता ।

'अचेनुः सर्वेसामध्यो 'मृषाः सम्मृतकोष्ठिकाः' । अभोविषरं अयोधीगम् 'अक्लिट्याहिमार्षलम् ॥६२॥ भटेलिकुटिकः' केचिद्धता लालाटिकः' पर । नृपाः पश्चास्कृतालोका 'विभोनिकटमायपुः ॥६३॥ समस्तादिति 'सामन्तैरापतव्भिः 'ससाधनः । समिद्धशासनश्चेत्री 'समस्य 'क्रेयकारितः' ॥६४॥ समस्तादिति 'सामन्तैरापतव्भिः 'सर्वाद्योदितान्भोधिः आपूर्वत विभोविलम् ॥६४॥ सचनः सावनः' सावनः' सोऽद्विः परितो रुवधे बलैः । जिनजन्मोत्सवे मेरः अनीकरिवः 'माकिनाम् ॥६॥ विजवाद्यिक्तप्रस्या' विभोर्चर्यासिता 'बलैः । स्वर्गावासिभयं तेनुः विभक्तन् पर्मतिनाम् ॥६॥ प्रश्वेलित'र्यं विव्वक् प्रहेवितनुरङ्गमम् । प्रवृंहितगजं सैन्यं व्वनिसादकरोव् गिरिम्' ॥६६॥ वसव्यानं गुहारन्धः प्रतिभूव्भूत'मृहहन् । सोऽद्विदिवस्ततद्रोधोर् धृषं 'फूल्कारमातनोत् ॥६६॥ अत्रान्तरे ज्वलन्मौलिप्रभापिकजरितास्वरः । दवृशे प्रभुणा व्योग्नि गिरेरवतरत् सुरः ॥६०॥ स ततोऽवतरसद्रे बभौ 'रसानुवरोऽमरः । सवनः' कल्पशाखीव लसदाभरणांशुकः ॥६१॥

भरतेश्वरका हिमवान् पर्वत तक विजय प्राप्त करनेका उद्योग बहुत समयमें पूर्ण होगा ऐसा समभकर राजा लोग सब प्रकारकी सामग्रीसे कोठे भर भरकर निकले ॥८२॥ कितने ही राजा लाठी धारण करनेवाले योद्धाओंके साथ, और कितने ही ललाटकी ओर देखनेवाले उत्तम सेवकोंके साथ, अपनी सेना पीछे छोड़कर भरतके निकट आये ।।८३।। इस प्रकार अपनी अपनी सेना सहित चारों ओरसे आते हुए अनेक सामन्तोंने एक जगह इकट्रे हो कर, जिनकी **आज्ञा** सब जगह देदीप्यमान है ऐसे चक्रवर्तीका जयजयकार किया ।।८४।। जिस प्रकार निदयोंके समहसे समुद्र भर जाता है उसी प्रकार सहायता देनेवाले सामन्तोंके समृहसे भरतकी सेना सभी ओरसे भर गई थी।।८५।। जिस प्रकार भगवानुके जन्म-कल्याणके समय वन और भूमि सहित सुमेरु पर्वत देवोंको सेनाओंसे भर जाता है उसी प्रकार वह विजयार्ध पर्वत भी वन और भूमि सहित चारों ओरसे सेनाओंसे भर गया था ।।८६।। भरतकी सेनाओंसे अधि-ष्ठित हुए विजयार्ध पर्वतके शिखर अलग अलग तने हुए राजमण्डपोंसे स्वर्गकी शोभा धारण कर रहे थे।।८७।। जिसमें चारों ओरसे रथ चल रहे हैं, घोड़े हिनहिना रहे हैं, और हाथी गरज रहे हैं ऐसी उस सेनाने उस विजयार्घ पर्वतको एक शब्दोंके ही आधीन कर दिया था अर्थात् शब्दमय बना दिया था ॥८८॥ गुफाओं े छिद्रोंसे जिसकी प्रतिव्वनि निकल रही है ऐसे सेना के शब्दोंको धारण करता हुआ वह पवंत ऐसा जान पड़ता था मानो सेनासे घिर जानेके कारण फु फु शब्द ही कर रहा हो अर्थात् रो ही रहा हो ॥८९॥

इसी बीचमें भरतने, देदीप्यमान मुकुटकी कान्तिसे जिसने आकाशको भी पीला कर दिया है और जो पर्वतपरसे नीचे उतर रहा है ऐसा एक देव आकाशमें देखा ।।९०।। जिसके आभूषण तथा वस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा वह देव अपने सेवकों सहित उस पर्वतसे उतरता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिसके आभूषण और वस्त्र देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसा वनसहित

१ भूपाः ल० । २ तण्डुलादिभारवाहकबलीबर्दाः । ३ लकुटम् आयुधं येषां तैः । ४ प्रभोर्भावर्दाधिभः 'लालाटिकः प्रभोर्भावदर्धी कार्यक्षमध्च यः' इत्यभिधानात् । ५ जयकारं नीतः संजातजयकारो वा जय जयेति स्तुत इति यावत् । ६ मिलित । ७ वनसहितः । ६ अवनिसहितः । ६ सैन्यैः । १० सानवः । ११ मण्डलैः ल० । १२ सिह्नादित 'क्ष्वेडः तु सिह्नादः स्यात्' इत्यभिधानात् । १३ शब्दमयमक्षरोत् । १४ प्रतिष्वनिभूतम् 'सती प्रतिश्रुतप्रतिष्वाने' इत्यभिधानात् । १५ प्रत्कटसेनानिरोषः । १६ अनुचरैः सहितः । १७ वनेन सहितः ।

विकाः प्रभान्वयः कोऽपि सम्मूर्केति किमम्बरे । तिहत्युञ्जः किमग्याँचिरिति वृद्धः क्षणं जनैः ॥६२॥ किमग्येतविष्ठयोतिरित्यादाविष्ठयेवतः । पश्चादवयवय्यया प्रव्यक्तपुद्धवाकृतिः ॥६३॥ कृतमालः स चन्यकैः । कृतमाल इवोत्फुल्लो निवय्ये प्रभुणाऽप्रतः ॥६४॥ सप्रणामं च संप्राप्तं तं वीक्ष्य सहसा विजुः । यवार्हप्रतिपस्याऽस्मै चासनं प्रत्यपादयत् ॥६४॥ प्रभुणाऽनुमतश्चायं कृतासनपरिप्रहः । क्षणं विसित्सियं पश्यम् चामा मुख्याति मानुवम् ।॥६६॥ संभावितश्च संभाजा पूर्वं 'पूर्वार्द्धमाविणा । सुरः प्रचक्रमे वक्षुमिति प्रथ्यवद्धचः ॥६७॥ क्षय वयं कृत्रका वेवाः क्षय भवान्वव्यमानुवः । पौतन्य प्रमुचितं मन्ये । वावाटयित र नः स्फुटम् ॥६५॥ मायुष्मन् कृशलं प्रष्टुं जिह्नीमः । गासितुस्तव । त्ववायत्ता यतः प्रवाद्यति । कृशलंकिया ॥६६॥ सायुष्मन् कृशलं प्रष्टुं जिह्नीमः । शासितुस्तव । त्ववायत्ता यतः कृशलंकिया ॥६६॥ लोकस्य कृशलाधाने । निर्वे । कृशलं विवाद्य विश्वार विश्वार ।।१०० वेवानां प्रिय वेवत्वं तवाशेवजगण्जयात् । नाम्नैव तु वयं वेवा जातिमात्रकृतोक्तयः ॥१०१॥ गीविणारं वयमन्यत्र विगीवौ शितगीश्शराः ।।१०२

कल्पवृक्ष ही हो ॥९१॥ क्या कोई दिव्य प्रभाका समूह आकाशमे फैल रहा है ? अथवा क्या विजलीका समह है ? अथवा क्या अग्निकी ज्वाला है ? इस प्रकार अनेक कल्पनाओ से लोगोने जिसे क्षण भर देखा था जो पहले तो यह कोई कान्तिका समूह है इस प्रकार सामान्य रूपसे देखा गया था, परन्तु बादमे अवयवोंके प्रकट होनेसे जिसका पुरुषका-सा आकार साफ साफ प्रकट हो रहा था, जो अपना कृतमाल नाम प्रकट करनेके लिये चम्पाके फूलोकी माला पहिने हुआ था और जो उससे फूले हुए कृतमाल वृक्षके समान जान पड़ता था ऐसे उस देवको चक्रवर्ता भरतने अपने सामने खडा हुआ देखा ।।९२–९४।। आनेके साथ ही नमस्कार करते हुए उस देवको अकस्मात् अपने सामने देखकर भरतने उसे यथा योग्य सत्कारके साथ आसन दिया ।।९५।। भरतकी आज्ञासे वह देव आसनपर बैठा और उनके लोकोत्तर तेजको देखता हुआ क्षण भरके लिये आक्चर्य करने लगा ।।९६।। प्रथम ही, पहले बोलनेवाले सम्प्राट् भरतने जिसके साथ बातचीत की है ऐसा वह देव नीचे लिखे अनुसार विनयसहित वचन कहने लगा ॥९७॥ हे देव, हम क्षुद्र देव कहाँ ? और आप दिव्य मनुष्य कहाँ ? तथापि में ऐसा मानता हू कि हम लोगोका यथायोग्य देवपना ही हम लोगोको स्पष्ट रूपसे वाचालित कर रहा है अर्थात जबर्दस्ती बुलवा रहा है ।।९८।। हे आयुष्मन्, आप जैसे शासन करनेवालोंका कुशल-मगल पूछनेके लिये हम लोग लिजित हो रहे है क्योंकि इस जगत्का सब तरहका कल्याण करना आपके ही आधीन है ॥९९॥ जगत्का कल्याण करनेके लिये जिसकी चतुराई प्रसिद्ध है और जो समस्त पृथिवीको जीतना चाहती है ऐसी आपकी इस दाहिनी भुजाकी कुशलता है न? ।।१००।। हे देव, आप देवोंके भी प्रिय है, आपने समस्त जगत्को जीत लिया है इसलिये यह देवपना आपके ही योग्य है हम लोग तो नाममात्रके ही देव है—केवल देव जातिमे जन्मैं होनेसे ही देव कहलाने लगे है। यहाँ पर 'देवानां' 'प्रिय' ये दोनों ही पद पृथक्-पृथक् है, अथवा ऐसा

१ प्रभासन्तान । २ व्याप्नोति । ३ अग्निशिखामितिकान्त । ४ कृतमालनामा । कृतमाल आरग्वधः । 'आरग्वधे राजवृक्षः शम्भाकचतुरगुलाः । आरवेतव्याधिघातकृतमालस्वणंकाः ।।' इत्यिभ-धनात् । ५ दृश्यते स्म । ६ प्रापयत् । ७ तेजः । ८ चिकणः । ६ मानुषमतीतम् । १० सस्कृतभाषिणा । पूर्वीमि—अ० प० स० द० ल० । ११ पूतनाया अपत्य पौतनः तस्य भाव पौतन्यम् । देवत्विमत्यर्थं । १२ नूनम् । १३ वाचालं करोति । १४ लज्जामहे । १५ यस्मात् कारणात् । १६ भेमकरणे । १७ प्रस्थातम् । १८ क्षेमं किम् । १६ गीरेव शापानुष्रहसमर्था वाणाः साधन निष्रहानुष्रहयोरेषामिति गीर्वाणाः देवा इत्यर्थं । २० जिगीषोः त्वत्तः अन्यत्र । २१ शितशीश्वराः ट० । मन्दानामीश्वरा इत्यर्थं । शीते शेरते एते शीतशयः तेषामीश्वराः क्रियासु संदानामीश्वराः इत्यर्थं । २२ मन्दवचसः ।

<sup>१</sup>राजोक्तिस्त्विय राजेन्द्र राजतेऽनन्यगामिनी । अलण्डमण्डलां कृत्स्नां षट्वण्डां गां नियण्छिति ।।१०३॥ चकात्मना ज्वलत्येव प्रतापस्तव दुःसहः । प्रयते वण्डनितिहच वण्डरत्नछ्वत् विभोः ॥१०४॥ ईिशतिश्या मही कृत्स्ना स्वतन्त्रस्त्वमसीश्वरः । निषिरत्निद्धं रश्वयं कः परस्त्वादृशः प्रभुः ॥१०४॥ भृमत्येकािकाे लोकं शश्वरत्नीितर्ग्वतां । सरस्वती च वाचाला कथं ते ते प्रयं प्रभोः ॥१०४॥ भृमत्येकािकाे लोकं शश्वरत्नीितर्ग्वतां । सरस्वती च वाचाला कथं ते ते प्रयं प्रभोः ॥१०५॥ इति प्रतीतमाहात्म्यं त्वां सभाजित्तुं विदः । त्वव्वल्वानसंकोभसाष्वताद् वयमागताः ॥१०७॥ कृटस्या वयमस्याद्रेः स्वपवा विचालितः । भूमिनेतावतीं तावत् त्वया वेवावतारिताः ॥१०६॥ विप्रकृष्टान्तरावासवासिनो व्यन्तरा वयम् । संविधेयास्त्वये । प्रत्यासम्राः पवातयः ॥१०६॥ विद्धं मां विजयार्द्धस्य मर्मज्ञममृताशनम् । कृतमालं गिरेरस्य कृटेऽमृष्मिन् कृतालयम् ॥११०॥ मिय स्वसात्कते । देव स्वीकृतोऽयं महाचलः । सगृहाकाननस्यास्य गिरेगंभविदस्म्यहम् ॥१११॥ गर्मजोऽहं गिरेरस्मीत्यत्यत्पमिवम् च्यते । द्वीपाव्यवलये कृत्सने नास्माकं कोऽप्यगोचरः ॥११२॥

कार्य करना चाहिये कि हे प्रिय, समस्त जगत्को जीतनेसे आप देवोंके भी देव हैं।।१०१।। हम गीर्वाण हैं और आपके अतिरिक्त विजयकी इच्छा करनेवाले किसी दूसरे पुरुषके विषय में यद्यपि हम वचनरूपी तीक्ष्ण बाणोंको धारण करते हैं तथापि आपके विषयमें हम लोग कुण्टितवचन हो रहे हैं, हमारा अहंकार जाता रहा है और हमारे वचन गद्गद् स्वरसे निकल रहे हैं ।।१०२।। हे राजेन्द्र, आप छह खण्डोंमें बँटी हुई समस्त प्रदेश सहित इस संपूर्ण पृथिवी का शासन करते हैं इसलिये दूसरी जगह नहीं रहनेवाली राजोक्ति आपमें ही स्शोभित हो रही है-आप ही वास्तवमें राजा हैं ॥१०३॥ हे विभो, चक्ररत्नके बहानेसे यह आपका दु:सह प्रताप देदीप्यमान हो रहा है और दण्डरत्नके छलसे आपकी दंड नीति प्रसिद्ध हो रही है ।।१०४।। यह समस्त पृथिवी आपके आधीन है–पालन करने योग्य है, आप इसके स्वतन्त्र ईश्वर हैं और निधियाँ तथा रत्न ही आपका ऐश्वर्य है इसलिये आपके समान ऐश्वर्यशाली दूसरा कौन है ? ।।१०५।। हे प्रभो, आपकी कीर्ति स्वच्छन्द होकर समस्त लोकमें सदा अकेली फिरा करती है और सरस्वती वाचाल है अर्थात् बहुत बोलनेवाली है फिर भी न जाने ये दोनों ही स्त्रियां आपको प्रिय क्यों हैं ? ।।१०६।। इस प्रकार जिनका माहात्म्य प्रसिद्ध है ऐसे आपकी सेवा करनेके लिये हम लोग आपकी सेनाके शब्दके क्षोभसे भयभीत हो आकाश से यहां आये हैं।।१०७।। हे देव, हम लोग इस पर्वतकी शिखरपर रहते हैं और अपने स्थानसे कभी भी विचलित नहीं होते परन्त्र इस भूमि पर आपके द्वारा ही अवतारित हुए हें—-उतारे गये हैं ।।१०८।। हम लोग दूर दूर तक अनेक स्थानोंमे रहनेवाले व्यन्तर हैं अब आप हम लोगोंको अपने समीप रहनेवाले सेवक बना लीजिये ।।१०९।। आप मुफ्ते इस पर्वतके इस शिखरपर रहनेवाला और विजयार्घ पर्वतका मर्म जाननेवाला कृतमाल नामका देव जानिये ।।११०।। हे देव, आपने मुझे वश कर लिया है इसलिये इस महापर्वतको अपने आधीन हुआ ही समिभये क्योंकि में गुफाओं और वन सहित इस पर्वतका समस्त भीतरी हाल जानता हुँ ।।१११।। अथवा में 'इस पर्वतका भीतरी हाल जाननेवाला हूँ' यह बहुत ही थोड़ा कहा गया है क्योंकि समस्त द्वीप और समुद्रोंके भीतर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जो हम लोगींका जाना

१ राजेति शब्दः । २ शासित । ३ ऐश्वर्यवती भिवतुं योग्या । ४ प्रतिबंधरिहता । ५ कीर्ति-सरस्वत्यौ । ६ प्रियतमे (बभूवतुः) । ७ सेवितुम् । ८ स्वस्थानात् । ६ एतावद्भूमिपर्यन्तम् । 'यावत्तावच्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे' । १० संविधापयितुं योग्याः । ११ त्वदधीने कृते ।

वटस्यान' वटस्यांक्च' कृटस्यान् कोटरोटजान्' । 'प्रक्षपाटान् क्षपाटांक्च' विद्धि नः सार्व सर्वगान्' ॥११३॥ इति प्रशान्तमोजित्व' वचः सम्भाष्य सावरम् । सोऽमरो वित'तारात्मं भूषणानि चतुर्वशं' ॥११४॥ तान्यनग्योपलभ्यानि प्राप्य चको परां मुदम् । भेजे तत्कृत' सकार्रः सुरः सोऽप्याप सम्मवम् ॥११४॥ तं रूप्याद्विगृहाद्वारप्रवेशोपायशंसिनम् । प्रविसर्ण्यं स्वसेनान्यं प्राहिणोत् प्रभुरप्रतः ॥११६॥ त्वनुद्धाटम् गृहाद्वारं यावित्रवितिरं सा गृहा । तावत् पाश्चात्यखण्डस्य रं निर्जयाय कृष्क्यमम् ॥११७॥ इति चक्रघरावेशं मूर्ध्नां माल्यमिवोद्वहन् । कृतमालामरोद्दिष्टकृत्स्नोपायप्रयोगवित् ॥११६॥ कृती कित्पर्यरेव तुरक्नः सपरिच्छदः । प्रतस्ये वाजिरत्नेन वण्डपाणिश्चमूपितः ॥११६॥ किंचच्चान्तरमुल्लंध्य स सिन्धोवनवेविकाम् । विगाह्य विजयार्द्धस्य संप्रापत् तटवेविकाम् ॥१२०॥ तत्सोपानेन रूप्यादेः म्रात्य जगतीतलम् । प्रत्यक्षमुलोरं गृहोत्सक्षः गम् म्राससाद चमूपितः ॥१२२॥ वण्डरताभिवातेन गृहाद्वारे निर्गलेरं । तद्गर्भाव् बलवानूष्या निर्ययो किल संततः । १२२॥ वण्डरताभिवातेन गृहाद्वारे निर्गलेरं । तद्गर्भाव् बलवानूष्मा निर्ययो किल संततः । ॥१२३॥ वष्डराजीभवातोत्यं वित्रक्षारमररीयुटम् रं । सवेवनिमवास्वेविः निर्गतासु गृहोष्मणा ॥१२४॥ वष्टिस्यातेत्वारेवित्रं निर्गलेरं । सवेवनिमवास्वेविः निर्गतासु गृहोष्मणा ॥१२४॥

हुआ न हो ।।११२।। हे सार्व अर्थात् सबका हित करनेवाले, वटके दृक्षोंपर, छोटे छोटे गड्ढों मे, पहाडोंकी शिखरोंपर, वृक्षोंकी खोलों और पत्तोंकी फोपड़ियोंमे रहनेवाले तथा दिन और रात्रिमे भ्रमण करनेवाले हम लोगोको आप सब जगह जाने वाले समिभये।।११३॥ इस प्रकार आदर सहित शान्त और ओजपूर्ण वचन कहकर उस देवने भरतके लिये चौदह आभषण दिये ।।११४।। जो किसी दूसरेको प्राप्त नही हो सकते थे ऐसे उन आभूषणोंको पाकर चक्रवर्ती परम हर्षको प्राप्त हुए और चक्रवर्तीके द्वारा किये हुए सत्कारोंसे वह देव भी अत्यन्त हर्षको प्राप्त हुआ ।।११५।। तदनतर विजयार्घ पर्वतकी गुफाके द्वारसे प्रवेश करनेका उपाय बतलाने वाले उस देवको भरत चक्रवर्तीने बिदा किया और गुफाका द्वार खोलनेके लिये सबसे आगे अपना सेनापित भेजा ।११६॥ चक्रवर्तीने सेनापितसे कहा कि तुम गुफाका द्वार उघाड़कर जब तक गुफा शान्त हो तब तक पश्चिम खण्डको जीतनेका उद्योग करो ।।११७।। इस प्रकार चक्रवर्तीकी आज्ञाको मालाके समान मस्तकपर धारण करता हुआ और कृतमाल देवके द्वारा बतलाये हुए समस्त उपायोंके प्रयोगको जाननेवाला वह चतुर सेनापित कुछ घोड़े और सैनिकों के साथ दंडरत्न हाथमे लेकर अश्वरत्नपर आरूढ़ होकर चला ।।११८–११९।। और कुछ थोड़ी दूर जाकर तथा सिन्धु नदीके वनकी वेदीको उल्लघन कर विजयार्ध पर्वतके तटकी वेदी पर जा पहुंचा ।।१२०।। प्रथम ही वह सेनापित सीढियोंके द्वारा विजयार्घ पर्वतकी वेदिकापर चढा और फिर पश्चिम की ओर मुंहकर गुफाके आगे जा पहुचा ।।१२१।। अश्वरत्न पर बैठे हुए सेनापतिने चक्रवर्तीकी जय हो इस प्रकार कहकर दण्डरत्नसे गुफा द्वारका ताड़न किया जिससे बड़ा भारी शब्द हुआ ।।१२२।। दण्डरत्नकी चोटसे गुफाका द्वार खुल जानेपर उसके भीतरसे बड़ी भारी गर्मी निकलने लगी ।।१२३।। दण्डरत्नके प्रहारसे उत्पन्न हुए केंद्रकार शब्दको धारण करते हुए दोनों किवाड़ ऐसे जान पड़ते थे मानो वेदनासे सहित होनेके

१ न्यग्रोधस्थान् । २ पातालस्थान् । 'गर्तावटौ मुवि ६वम्ग्रे' इत्यभिधानात् । '६वमृगर्तावटागादा भुवो विवरवाचकाः' इति कात्येनोक्तम् । ३ वृक्षविवरपणंशालासु जातान् 'पणंशालोटजोऽस्त्रियाम्' इत्यभिधानात् । ४ राक्षसेभ्योऽन्यान् । ५ क्षपा रात्रिः तस्यामटन्तीति क्षपाटाः तान् राक्षसानित्यर्थः । 'पलंकषो रात्रिनटो रात्र्यटो जललोहितः' इत्यभिधानात् । ६ सिहतान् । ७ तेजोऽन्वितम् । ६ ददौ । ६ तिलकादि-चतुर्दशाभरणानि । १० चित्रकृत । ११ उपशान्तिमेति । १२ पश्चिमसण्डस्य । १३ आज्ञाम् ।१४ पश्चिमा-भिमुखः । १५ समीपम् । १६ आरुकः । १७ दण्डरत्ने । १८ अगंलरहिते सित ।१६ विस्तृतः ।२० घ्वनि विशेषः । २१ कवाटयुगलम् 'कवाटमररं तुल्ये' इत्यभिधानात् । २२ स्विद्यति स्म स्वेदितमित्यर्थः ।

उद्घाटितकवाटेन द्वारेणोव्माणमृद्वमन् । रराज राजतः शैलो लब्बोच्छ्वासिक्वराविव ॥१२५॥ कवाटपुटिविश्लेवाद् उच्चवार महान् घ्वनिः । वण्डेनाभिहतस्याद्वेः झाकोश इव विस्फुरन् ॥१२६॥ गृहोव्मणा स नाश्लेवि विदूरमपवाहितः । तरिवनाऽश्वरत्नेन वेवताभिश्च रिक्षतः ॥१२६॥ नियेतुरमरस्त्रीणां वृव्योपैः सममम्बरात् । सुमनःप्रकरास्तिस्मन् हासा इव जयश्चियः ॥१२६॥ तय्वेदीं ससोपानां रूप्याद्वेः समतीयिवान् । सोऽभ्येत् सतोरणां सिन्धोः पिष्टचमां वनवेविकाम् ॥१२६॥ वेविकां तामितकम्य संजगाहे परां भुवम् । नानाकरपुरप्रामसीमारामर्गलङ्कताम् ॥१३०॥ प्रविष्टमात्र एवास्मिन् प्रजास्त्रसमुपाययुः । समं वारगवैरन्या घटन्ते सम पलायितुम् ॥१३१॥ केचित् कृतिथयो धीराः सार्घाः पृण्याक्षताविभः । प्रत्यप्रहीवुरभ्येत्य सवलं बलनायकम् ॥१३२॥ न भेतव्यं न भेतव्यम् झाध्वमध्वं यथासुखम् । इत्य स्याज्ञाकरा विष्वक् भ्रे मुराश्वासितप्रजाः ॥१३३॥ म्लेच्छ्वण्डमखण्डाः परिकामन् प्रविक्षणम् । तत्र तत्र विभो राज्ञां म्लेच्छराजैरिजप्रहत् ।।१३४॥ इदं चक्षपरक्षेत्रं स चैव निकटे प्रभुः । तमाराधियतुं यूयं त्वरघ्वं सह साधनैः ॥१३५॥ भरतस्याविराजस्य चिक्षणोऽप्रतिशासनम् ।।।१३६

कारण चिल्ला ही रहे हों, उन्हें दु:खसे पसीना ही आ गया हो और गुफाके भीतरकी गरमी से उनके प्राण ही निकले जा रहे हों ।।१२४।। जिसके किवाड़ खुल गये हैं ऐसे द्वारसे गरमी को निकालता हुआ वह विजयार्घ पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत दिन बाद उसने उच्छ्वास ही लिया हो ।१२५।। दोनों किवाड़ोंके खुलनेसे एक बड़ा भारी शब्द हुआ था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो दण्डरत्नके द्वारा ताड़ित हुए पर्वतके रोनेका शब्द ही हो ॥१२६॥ वेगशालो अश्वरत्न जिसे बहुत दूर तक भगा ले गया है और देवताओंने जिसकी रक्षा की हं ऐसे उस सेनापितको गुफाकी गरमी छूभी नहीं सकी थी ।।१२७।। उस समय उस सेना-पितपर देवांगनाओं के कटाक्षों के साथ साथ आकाशसे फूलों के समृह पड़ रहे थे और वे जयलक्ष्मी के हासके समान जान पड़दे थे ।।१२८।। सेनापित सीढ़ियों सहित विजयार्भ पर्वतके किनारे की वेदीको उल्लंघन करता हुआ तोरण सहित सिन्धु नदीके पश्चिम ओर वाली वनकी वेदिवा के सन्मुख पहुंचा ।।१२९।। उसने उस वेदिकाको भी उत्लंघन कर अनेक खानि, पुर, ग्राम, सीमा और बाग.बगीचोंसे सुन्दर म्लेच्छखण्डको उत्तम भूमिमें प्रवेश किया ।।१३०।। उस भूमिमें सेनापतिके प्रवेश करते ही वहाँकी समस्त प्रजा घबड़ा गई, उसमेंसे कितने ही लोग स्त्रियों तथा गाय भैंस आदिके साथ भागनेके लिये तैयार हो गये ।।१३१।। कितने ही बुद्धिमान् तथा धीर वीर पुरुष पवित्र अक्षत आदिका बना हुआ अर्घ लेकर सेनासहित सेनापितके सन्मुख गये और उसका सत्कार किया ।।१३२।। अरे डरो मत, डरो मत, जिसको जिस प्रकार सुख हो उसी प्रकार रहो इस प्रकार प्रजाको आश्वासन देते हुए चक्रवर्तीके सेवक चारों ओर घूमे थे ।।१३३।। अखण्ड आज्ञाको धारण करनेवाला वह सेनापित प्रदक्षिणा रूपसे म्लेच्छखण्ड में घूमता हुआ जगह जगह म्लेच्छ राजाओंसे चक्रवर्तीकी आज्ञा स्वीकृत करवाता जाता था ।।१३४।। सेनापतिने म्लेच्छ राजाओंको यह भी सिखलाया कि यह चक्रवर्तीका क्षेत्र है और वह प्रसिद्ध चक्रवर्ती समीप ही है इसलिये तुम सब अपने अपने सेनाओंके साथ उनकी सेवा करनेके लिये शी घता करो। चक्रवर्ती भरत इस युगके प्रथम अथवा सबसे मुख्य राजा हैं इसलिये कभी भंग नहीं होनेवाली उनकी आज्ञाको तुम सब अपने मस्तकपर धारण करो ।।१३५--१३६।।

१ न आर्निगितः । २ अपनीतः । ३ अभ्यंगच्छत् । ४ प्रविशति स्म । सञ्जगाहे ल० । ५ पश्चि-माम् । ६(इन्द्रसमासः)कलैनधेनुभिः । ७ चेष्टन्ते स्म । ८ यथासुखं तिष्ठत । ६ सेनान्यः । १० भृत्याः । ११ अग्र।हयत् । १२ समीपे आस्ते । १३ न विद्यते प्रतिशासनं यस्य । १४ घारयत । १५ शास्ति स्म ।

जाता वर्यं चिरावद्यं सनाया इत्युवशिषः'। केचिक्चकथरस्याज्ञाम् स्रश्ठाे प्रत्यपत्सतः ॥१३७॥ संधिविष्ठहृयानाविषाङ्गुष्यकृतविकमाः। बलात् प्रमाणिताः केचिव् ऐदवर्यलवदूषिताः॥१३६॥ कांदिचद्गुर्गाश्रितान् म्लेक्छान् स्रवस्कंदिनरोधनः'। सेनानीवंशमानिन्ये नमत्यज्ञोऽधिकं क्षतः'॥१३६॥ केचिव् बलैरवब्दव्धाः तत्पीदां सोदुमक्षमाः। शासने चिक्कणस्तस्यः स्नेहो नापीलितात् खलात् ॥१४० इत्युपायं क्षपायज्ञः साधयन्म्लेक्छभूभुजः। तेभ्यः कन्याविरत्नाित प्रभोभींग्यान्युपाहरत् ॥१४१॥ वर्मकर्मबहिभूता इत्यमी म्लेक्छका मताः। सन्ययाऽन्यः" समाचारः स्रायवितेनं ते समाः॥१४२॥ इति प्रसाध्य तां भूमिम् स्रभूमिं धर्मकर्मणाम् । म्लेक्छराजवलेः साद्धं सेनानीन्यंवृतत् पुनः॥१४२॥ रराज राजराजस्य साक्वरत्तचभूपतिः। सिद्धदिग्वजयी जैत्रः प्रताप इव मूर्तिमान् ॥१४४॥ सतोरणामितकम्य स सिन्धोवंनवेविकाम् । विगादक्वरं ससोपानां क्ष्याद्वेस्तटवेविकाम् ॥१४५॥ साक्वरे जगतीमद्वेः व्यूदोरस्को<sup>११</sup> महाभुजः। षड्भिर्मासः प्रशान्तोष्मं सोऽध्यवासीव्<sup>११</sup> गुहामुखम् । ।१४६॥ तत्रासीनक्च संशोध्य बहुपायं गृहोदरम् । कृतारक्षाविधः सम्यक् प्रत्यायाव्छिवरं प्रभोः ॥१४७॥

'आज हम लोग बहुत दिनमें सनाथ हुए हैं इसलिये जोर जोरसे आशीर्वाद देते हुए कितने ही बुद्धिमान् लोगोंने चक्रवर्तीकी आज्ञा स्वीकृत की थी ॥१३७॥ जिन्होने सन्धि, विग्रह और यान आदि छह गुणोंमे अपना पराक्रम दिखाया था और जो थोडेसे ही ऐश्वर्यसे उन्मत्त हो गये थे ऐसे कितने ही राजाओंसे सेनापितने जबर्दस्ती प्रणाम कराया था ।।१३८।। किलेके भीतर रहनेवाले कितने ही म्लेच्छ राजाओंको सेनापितने उनका चारों ओरसे आवागमन रोककर वश किया था सो ठीक ही है क्योंकि अज्ञानी लोग अधिक दुःखी किये जानेपर ही नम्रीभृत होते है ॥१३९॥ कितने ही राजा लोग सेनाओंके द्वारा घिरकर उससे उत्पन्न हुए दृःखको सहन करनेके लिये असमर्थ हो चक्रवर्तीके शासनमें स्थित हुए थे, सो ठीक ही है क्योंकि बिना पेले खल अर्थात् खलीसे स्नेह अर्थात् तेल उत्पन्न नही होता (पक्षमे बिना दु खी किये हुए खल अर्थात् दुर्जनसे स्नेह अर्थात् प्रेम उत्पन्न नही होता) ।।१४०।। इस प्रकार उपायोंको जाननेवाले सेनापित ने अनेक उपायोके द्वारा म्लेच्छ राजाओको वश किया और उनसे चक्रवर्तीके उपभोगके योग्य कन्या आदि अनेक रत्न भेटमे लिये ।।१४१।। ये लोग धर्मिकयाओसे रहित है इसलिये म्लेच्छ माने गये हैं, धर्मिकियाओं के सिवाय अन्य आचरणोसे आर्य खण्डमे उत्पन्न होनेवाले लोगोके समान है ।।१४२।। इस प्रकार वह सेनापति, धर्मिक्रयाओसे रहित उस म्लेच्छभूमिको वश कर म्लेच्छराजाओंकी सेनाके साथ फिर वापिस लौटा ॥१४३॥ जिसने दिग्विजय कर लिया है, सबको जीतना ही जिसका स्वभाव है, और जो अश्वरत्नसे सहित है ऐसा वह राजाधि-राज भरतका सेनापित ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो मूर्तिमान् प्रताप ही हो ॥१४४॥ तोरणोंसहित सिन्धु नदीके वनकी वेदीको उल्लघन कर वह सेनापित सीढियो सहित विजयार्घ पर्वतके वनकी वेदीपर जा चढा ।।१४५।। जिसका वक्ष.स्थल बहुत बडा है और जिसकी भुजाएँ बहुत लम्बी है ऐसा वह सेनापित पर्वतकी वेदिकापर चढ़कर छह महीनेमे जिसकी गर्मी शान्त हो गई है ऐसी गुफाके द्वारपर ठहर गया ।।१४६।। वहाँ ठहरकर उसने अनेक विघ्नों से भरे हुए गुफाके भीतरी भागको शुद्ध (साफ) कराया और फिर अच्छी तरहसे उसकी रक्षा

१ उद्गताशिवंचनाः । २ निष्कपटवृत्तयो भूत्वा । ३ अंगीकार कृतवन्तः । ४ घाटीनिरोधनैः । 'निग्रहस्तु निरोधः स्याद्' इत्यमरः । अभ्यासाधनास्मकनिग्रहै । उक्त च विदाधचूडामणौ 'अभ्यवस्कन्दनं त्वभ्यासाधनम्'(घेरेका नाम) । ५ अधिकं पीडितो भूत्वा । ६ वेष्टिताः । ७ विवाहादिभिः । ८ पुण्यभूम्या आर्याखण्डेनेत्यर्थः । 'अ.र्यावर्तः पुण्यभूमि ' इत्यभिधान.त् । ६ अस्थानम् । १० प्रविष्टः । ११ विद्यालवक्ष-स्थलः । १२ तस्थौ । १३ गृहाद्वारम् । १४ स्कन्धावारं प्रत्यगात् ।

प्रथ सम्मुक्सागस्य <sup>१</sup>सानीकैनू पस्तस्यैः । प्रत्यगृह्यत सेनानीः सजयानकिन्स्वनम् ॥१४८॥
विभक्ततोरणामुक्कैः प्रचलकेतुमालिकाम् । महाविधीमितिकम्य प्राविक्षत् स नृपालयम् ॥१४८॥
तुरङगमवराद्द्रात् कृतावतरणः कृती । प्रभोनू पासनस्यस्य प्रापदास्थानमण्डपम् ॥१५०॥
दूरानतचलन्मौलिसंवष्टकरकृद्मसः । प्रणनाम प्रभुं सभ्यैः विक्ष्यमाणः सविस्मितैः ॥१५१॥
मुक्तरैजैयकारेण म्लेक्खराजैः ससाध्वसम् । प्रणेमे प्रभुरम्पेत्य ललाटस्पृष्टभूतलैः ॥१५२॥
तदुपाहृत रत्नार्वः 'प्रप्यंयस्पृष्ढौकितैः' । नामादेशं' च 'तानस्म प्रभवेऽसौ न्यवेदयत् ॥१५३॥
सप्रसादं च सम्मान्य सत्कृतास्ते महीभुजः । प्रभोरनुमताद् भूयः स्वमोकः प्रत्ययासिवः" ॥१५४॥
इत्यं पृथ्योदयाक्वकी बलात् प्रत्यन्तपालकान् । विजिग्ये वण्डमात्रेण जयः पृष्यादृते कृतः ॥१५४॥

#### मालिनी

ग्रथ नृपतिसमाजेर्नाचितः सानुरागं विजितसकलदुर्गः प्रद्वयन् म्लेच्छनायान् । पुनरपि विजयायायोजि सोऽग्रेसरत्वे जय इव जयिष्द्वर्मानितो रत्नभर्ता ॥१५६॥ जयित जिनवराणां शासनं यत्प्रसादात् पदिमदमिषराज्ञां प्राप्यते हेलयैव । समुचितनिधिरत्नप्राज्यभोगोपभोगप्रकटितसुखसारं भूरि संपत्प्रसारम् ॥१५७॥

का उपाय कर वह चक्रवर्ती की छावनीमें वापिस लौट अया ।।१४७।। सेनापितके वहां पहुंचने पर अनेक उत्तम उत्तम राजाओने अपनी सेनाओंके साथ सामने जाकर विजयसुचक नगाड़ोंके शब्दोंके साथ साथ उसका स्वागत-सत्कार किया ।।१४८।। जिसमें अनेक तोरण लगे हुए हैं और जिसमें बहुत ऊँची अनेक पताकाओंके समूह फहरा रहे हैं ऐसे राजमार्गको उल्लंघन कर वह सेनापित महाराज भरतके डेरेमें प्रविष्ट हुआ ।।१४९।। वह व्यवहारकुशल सेनापीत दूरसे ही उत्तम घोड़ेपरसे उतर पड़ा और जहाँ महाराज भरत राजिंसहासनपर बैठे हुए थे उस सभा-मण्डपमें जा पहुँचा ।।१५०।। दूरसे ही झुके हुए चंचल मुकुटपर जिसने अपने दोनों हाथ जोड़कर रखे हैं और सभासद् लोग जिसे आश्चर्यके साथ देख रहें हैं ऐसा सेनापितने महाराज भरतको नमस्कार किया ।।१५१।। जिन्होंने अपने ललाटसे पृथिवीतलका स्पर्श किया है और जो जय-जय शब्द करनेसे वाचालित हो रहे हैं ऐसे म्लेच्छ राजाओंने भयसहित सामने आकर भरत को नमस्कार किया ।।१५२।। उन म्लेच्छ राजाओंके द्वारा उपहारमें लाये हुए रत्न आदिको सामने रखकर सेनापितने महाराज भरतसे नाम ले लेकर सबका परिचय कराया ।।१५३।। महाराजने प्रसन्नताके साथ सन्मान करके उन सब राजाओंका सत्कार किया, तदनन्तर वे राजा महाराजकी अनुमतिसे अपने अपने स्थान पर वापिस चले गये ।।१५४।। इस प्रकार चक्रवर्ती ने पुण्य कर्मके उदयसे केवल दण्डरत्नके द्वारा ही विजयार्घ पर्वतके समीपवर्ती राजाओंको जबर्दस्ती जीत लिया था सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके बिना विजय कहांसे हो सकती है ? ।१५५।

अथानन्तर—अनेक राजाओंके समूहने प्रेमपूर्वक जिसका सत्कार किया है, जिसने सब किले जीत िलये हैं, जिसने म्लेच्छ राजाओंको नम्ग्रीभूत किया है, जो साक्षात् विजयके समान सुशोभित हो रहा है और विजयके चिह्नोंसे जिसका सन्मान किया गया है ऐसे उस सेनापित को रत्नोंके स्वामी भरत महाराजने विजय प्राप्त करनेके लिये फिर भी प्रधान सेनापितके पदपर नियुक्त किया ॥१५६॥ योग्य निधियाँ, रत्न तथा उत्कृष्ट भोग-उपभोगकी वस्तुओं

१ ससैन्यैः । २ तन्म्लेच्छराजेभ्य आहुत । ३ पूजयन् । ४ प्रभोः समीपं नीतैः । ५ नामोहेशम् । ६ म्लेच्छराजान् । ७ निजावासं सम्प्रतिजग्मुः । ६ म्लेच्छराजान् 'प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यादित्य-भिषानात् ।

### शार्वुलविकी डितम्

खत्रं चन्द्रकरापहासि रचिरं चामीकरप्रोज्ज्यलय्-दण्डं चामरयुग्मकं सुरसरिङ्डिण्डीरपिण्डण्छ्विः। रुक्माद्वेरिव संविभक्तमपरं कूटं मृगेन्द्रासनं लेभेऽसौ विजयार्द्धनाथविजयाद्वस्नान्यथान्यान्यपि।।१४६।। गीर्वाणः कृतमाल इप्यभिमतः संपूज्य तं साहरं 'प्रादावाभरणानि यानि न पुनस्तेषामिहास्त्युन्मितिः'। सम्म्याट् तैरचका'वलङकृततनुःकल्पद्वमः पुष्पितो मेरोः सानुमिवाश्चितो मणिमयं सोऽध्यासितो विष्टरम् ।।१४६।।

> इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषध्टिलक्षणश्रीमहापुराणसङ्ग्रहे विजयार्द्वगुहाद्वारोद्घाटनवर्णनं नामैकत्रित्रज्ञत्तमं पर्व ॥ ३१ ॥

के द्वारा जिसमे मुखोका सार प्रकट रहता है, और जिसमे अनेक सम्पदाओं का प्रसार रहता है ऐसा यह चक्रवर्तीका पद जिसके प्रसादसे लीला मात्रमे प्राप्त हो जाता है ऐसा यह जिनेन्द्र भगवान्का शासन सदा जयवन्त रहे ॥१५७॥ महाराज भरतने विजयार्घ पर्वतक स्वामीको जीतकर उससे चन्द्रमाकी किरणोंकी हसी करनेवाला सुन्दर छत्र, सुवर्णमय देदीप्यमान दण्डोंसे युक्त तथा गङ्गा नदीके फेनके समान कान्तिवाले दो मनोहर चमर, सुमेरु पर्वतसे अलग किये हुए उसके शिखरके समान सिहासन तथा और भी अन्य अनेक रत्न प्राप्त किये थे ॥१५८॥ 'कृतमाल' इस नामसे प्रसिद्ध देवने सत्कार कर महाराज भरतके लिये जो आभू-पण दिये थे इस भरतक्षेत्रमे उनकी उपमा देने योग्य कोई भी पदार्थ नही है । उन अनुपम आभूषणोंसे जिनका शरीर अलकृत हो रहा है और जो मिणयोंके बने हुए सिहासनपर विराजमान है ऐसे महाराज भरतेक्वर उस समय मेरु पर्वतकी शिखरपर स्थित फूले हुए कल्य वृक्षके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥१५९॥

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण क्राप्त के हिन्दी भाषानुवादमे विजयार्घ पर्वतकी गुफाका द्वार उघाड़नेका वर्णन करनेवाला इकतीसवा पर्व समाप्त हुआ ।

# द्वात्रिंशत्तमं पर्व

ग्रयान्येषुरुपारूढ संभूमैर्ब लनायर्कः । प्रत्यपास्यत् । तस्याः अयाणसमयः पभोः ॥१॥
गजताइबीयरथ्यानां पावातानां च सङ्गकुलैः । न नृपाजिरमेवासीत् रुद्धमद्भवंनान्यपि ॥२॥
जयकुञ्जरमारूढः परीतो नृपकुञ्जरैः । रेजे 'निर्यन्प्रयाणाय सम्म्नाट् शक इवामरैः ॥३॥
किञ्चित् पश्चान्मुलं गत्वा सेनान्या शोधित पि । ध्वजिनी सङ्गकुचन्त्यासीव् ईर्याशुद्धि श्रितेव सा ॥४॥
प्रगुणस्थानसोपानां रूप्याद्रेः श्रेणिमश्रमात् । मुनेः शुद्धिरिव श्रेणीम् श्रास्ट्र्डा सा पताकिनी ॥५॥
तिमस्रोति गुहा यासौ गिरिव्याससमायतिः । उच्छिता योजनान्यष्टौ ततोऽद्धिषिक (वस्तृतिः ॥६॥
वाज् कपाटयोर्यु गमं या स्वोच्छायमितोच्छित । वध् पृथक् १ स्वविष्कम्भसाधिकद्व्यंशविस्तृतिः ।।
पराध्यंमणिनिर्माणरुचिमवृद्धारबन्धना । (अत्वधस्तलनिस्सर्यत्सिन्धुलोतोविराजिता ॥६॥
ग्रशक्योद्धाटनाऽन्येषां मुक्त्वा चक्रिचमुपतिम् । तिसर्गलितत्वाच्च १ प्रागेव कृतिनवृं तिः ।।।

अथानन्तर--दूसरे दिन जिन्हें जल्दी हो रही है और जो हरएक प्रकारसे तैयार हैं ऐसे सेनापित लोग चक्रवर्तीके चलनेके समयकी प्रतीक्षा करने लगे (1१)। हाथियोंके समृह की सेना, घोड़ोंके समृहकी सेना और पैदल चलनेवाले सैनिक, इन सबकी भीड़से केवल महा-राजका आंगन ही नहीं भर गया था किन्तु विजयार्घ पर्वतके वन भी भर गये थे ॥२॥ विजयी हाथीपर चढा हुआ और अनेक श्रेष्ठ राजाओंसे घिरा हुआ चक्रवर्ती जब विजयके लिये निकला तब ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि ऐरावत हाथीपर चढा हुआ और देवोंसे घिरा हुआ इन्द्र सुक्षोभित होता है ।।३।। भरतकी वह सेना कुछ पश्चिमकी ओर जाकर सेनापतिके द्वारा शुद्ध किये हुए मार्गमें संकुचित होकर चल रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो वह ईर्यापथ शुद्धिको ही प्राप्त हुई हो ॥४॥ जिस प्रकार मुनियोंकी विशुद्धता उत्तम गुणस्थान (आठवें, नौवें दशवें रूपी सीढियोंसे युक्त श्रेणी (उपशम श्रेणी अथवा क्षपकश्रेणी) पर चढती है उसी प्रकार चक्रवर्तीकी सेना, जिसपर उत्तम सीधी सीढियां बनी हुई हैं ऐसी विजयार्घ पर्वत की श्रेणीपर जा चढ़ी थी।।।।। वहां तिमस्रा नामकी वह गुफा थी जो कि पर्वतकी चौड़ाई के बरावर लम्बी थी, आठ योजन ऊंची थी और उससे ड्वेवढ़ी अर्थात बारह योजन चौड़ी थी जो अपनी ऊँचाईके बराबर ऊंचे और कुछ अधिक छह छह योजन चौड़े वज्रमयी किवाड़ोंके युगल धारण कर रही थी जिसके दरवाजेकी चौखट महामुल्य रत्नोंसे बनी हुई होनेसे अत्यन्त देदीप्यमान थी, जो अपने नीचेसे निकलते हुए सिन्धु नदीके प्रवाहसे सुशोभित थी, चक्रवर्तीके सेनापतिको छोड़कर जिसे और कोई उघाड़ नहीं सकता था, जो सेनापतिके द्वारा पहले ही उघाड़ दी जानेसे शान्त पड़ गई थी-भीतरकी गरमी निकल जानेसे ठण्डी पड़ गई थी। जो यद्यपि जगत्की सृष्टिके समान अनादि थी तथापि किसीके द्वारा बनाई हुईके समान मालूम

१ प्रतिक्ष्यते स्म । २ सैन्यानाम् ल० । ३ पदातीनाम् ल० । ४ परिवृतः । १ निर्गच्छन् । ६ पित्र्चामिमुखम् । ७ ऋजृसंस्थानसोपानां प्रकृष्टगुणस्थानसोपानाञ्च । ६ सेना । ६ पञ्चाझाचोजनायामिति भावः । १० अष्टयोजनोत्सेघात् । ११ द्वादशयोजनिक्तारेत्यर्थः । १२ यमलकवाटे एकैककवाटम् । १३ द्वादशयोजनिक्तारवद् गृहायाः साधिकद्वितीयं विस्तारम् । यमलरूपकवाटे एकैककवाटस्य साधिकषड्योजनिवस्तृतिरित्यर्थः । १४ द्वारबन्धादधस्तलिर्गाच्छत् । देहल्या अधस्तले निर्गच्छिदिति भावः । १४ तेन चमूपितना समुद्घाटितकवाटत्वात् । १६ कृतोपशान्तिः ।

जगत्त्यितिरिवानाद्या घटितेव च केनिचत् । जैनी श्रु तिरिवोपात्तगाम्भीर्या मुनिभिर्मता ॥१०॥ व्यायता जीविताक्षेव मूर्ण्येव च तमोमयी । गतेवोल्लाघतां कृष्ण्यात् मुक्तोष्मा क्षोधितोवरा ॥११॥ कृटीव च प्रसूताया निषिद्धान्यप्रवेक्षना । कृतरक्षाविधिद्धारे धृतमङ्गलसंविधिः॥१२॥ तामालोक्य वर्लं जिष्णोः दूरावासीत्स साध्वसम् । तमसा सूचिभेद्येन कज्जलेनेव सम्भृताम् ॥१३॥ चिकणा ज्ञापितो भूयः सेनानीः सपुरोहितः । तत्तमोनिर्गमोपाये प्रयत्नमकरोत्ततः ॥१४॥ काकिणीमणिरत्नाभ्यां प्रतियोजनमालिखत् । गृहाभित्तिद्वये सूर्यसोमयोर्मण्डलद्वयम् ॥१४॥ तत्प्रकाशकृतोद्योतं सज्योत्तनातमसिन्निधम् । गृहामध्यमपघ्वान्तं व्यगाहत ततो वलम् ॥१६॥ चकरतन्ज्वलद्दीपे ससेनान्या पुरः स्थिते । बलं तवनुमार्गेण प्रविभज्य द्विष्मा ययौ ॥१७॥ परिसिन्धु नवीस्रोतः प्राक् पक्चाच्चोभयोः पथोः । बलं प्राय प्रत्याक्षेत्र उपयुज्योपयुज्य तत्॥१८॥ परिसिन्धु नवीस्रोतः प्राक् पक्चाच्चोभयोः पथोः । बलं प्राय प्रत्य विधा प्रय्युज्य तत्॥१८॥ परिसिन्धु नवीस्रोतः प्राक् पक्चाच्चोभयोः पथोः । वसं प्राय प्रविभावद्वेष्ठ विधा प्रया विवाश्वयम् ।।१८॥ ततः प्रयाणकः कैविचत् प्रभूतयवसोवकः । गृहार्द्धसिम्मतां । भूमि व्यतीयाया पर्विविवाम् ॥२०॥ ततः प्रयाणकः कैविचत् प्रभूतयवसोवकः । गृहार्द्धसिम्मतां । भूमि व्यतीयाया पर्विववाम् ॥२०॥

होती थी, अत्यन्त गम्भीर (गहरी) होनेके कारण जिसे मुनि लोग जिनवाणीके समान मानते थे क्योंकि जिनवाणी भी अन्त्यन्त गम्भीर (गृढ अर्थोसे भरी हुई) होती है। जो जीवित रहने की आशाके समान लम्बी थी, मूर्छाके समान अन्धकारमयी थी, गरमी निकल जाने तथा भीतरका प्रदेश शुद्ध हो जानेसे जो नीरोग अवस्थाको प्राप्त हुईके समान जान पड़ती थी, जिसमें चक्रवर्तीकी सेनाको छोड़कर अन्य किसीका प्रवेश करना मना था, जिसके द्वारपर रक्षाकी सब विधि की गई थी, जिसके समीप मंगलद्रव्य रक्खे हुए थे और इसलिये जो प्रसूता (बच्चा उत्पन्न करनेवाली) स्त्रीकी कुटी (प्रसृति.गृह) के समान जान पड़ती थी।।६-१२।। सुई की नोकसे भी जिसका भेद नहीं हो सकता ऐसे कज्जलके समान गाढ़ अन्धकारसे भरी हुई उस गुफाको देखकर चक्रवर्तीकी सेना दूरसे ही भयभीत हो गई थी ।।१३।। तदनन्तर जिसे चक्रवर्ती ने आज्ञा दी है ऐसे सेनापतिने पुरोहितके साथ साथ, उस अन्धकारसे निकलनेका उपाय करने के लिये फिर प्रयत्न किया ।।१४।। उन्होंने गुफाकी दोनों ओरकी दीवालोंपर काकिणी और चूड़ामणि रत्नसे एक एक योजनकी दूरीपर सूर्य और चन्द्रमाके मण्डल लिखे ।।१५।। तदनन्तर उन मण्डलोंके प्रकाशसे जिसमे प्रकाश किया जा रहा है, चांदनी और धृप दोनों ही जिसमें मिल रहे है तथा जिसका सब अन्धकार नष्ट हो गया है, ऐसे गुफाके मध्य भागमे सेनाने प्रवेश किया ।।१६।। आगे आगे सेनापितके साथ साथ चक्ररत्नरूपी देदीप्यमान दीपक चल रहा था और उसके पीछे पीछे उसी मार्गसे दो भागोंमे विभक्त होकर सेना चल रही थी ॥१७॥ वह सेना, सिन्धु नदीके प्रवाहके पूर्व तथा पश्चिमकी ओरके दोनों मार्गोमे सिन्धु नदीके जलका उपयोग करती हुई जा रही थी ।।१८।। उन दोनो मार्गोपर चलती हुई तथा सेनापतिके द्वारा वश की हुई वह सेना उस समय दिशाओ सम्बन्धी संशयकी द्विविधताको प्राप्त हो रही थी अर्थात् उसे इस बातका संशय हो रहा था कि पूर्वदिशा कौन है ? और पश्चिम दिशा कौन है ? ।।१९।। तदनन्तर जिनमें घास और पानी अधिक है ऐसे कितने ही मुकाम चलकर महाराज

१ निर्मितेव । २ केनचित् पुरुषेण । ३ परमागमः । ४ ऋजुत्वं गतेव । उल्लाघो निर्गतो गदात् । ५ शोधितान्तरा ल० । ६ गुहाम् । ७ सेन।पतिसमन्विते । ८ सिन्धुनदीप्रवाहं वर्जयित्व। । परिशब्दस्य वर्जनार्थत्वात् । १ परचात् पूर्वापर । १० अगच्छत् । ११ द्विप्रकारवती । १२ नियमिता । १३ संशयभेदं संशयविनाशं वा । १४ उपदेशाश्रयम् वा संशयभेदं प्राप । पूर्वादिदिग्भेदे सेना सन्देहवती जातेत्वर्थः । १५ तृण, घास । घासो यवसं तृणमर्जुमित्यभिधानान् । १६ गु.गःगः ढि गः। १७ अत्यगात् ।

यंत्रोन्मग्नजला सिन्धुः निमग्नजलया समम् । प्रविष्टा तिर्यगुहेशं तं प्राप बलमीशितुः ॥२१॥ तथारारात्तदे सैन्यं निवेश्य भरतेश्वरः । वैषम्यमुभयोर्नछोः प्रेक्षाञ्चके सकौतुकम् ॥२२॥ एकाऽषः पातययन्या 'वार्वाद्युत्प्लावत्यरम् । मियोविष्ठद्धसाङ्गत्ये सङ्गते ते कथंचन ॥२३॥ नद्योवत्तरणोपायः को नु स्याविति तर्कयन् । बुत्तमा ह्वापयामास तत्रस्यः स्थपित पतिः ॥२४॥ 'तयोरारात्तदे पश्यन् उत्पतिभारतज्जलम् । वृष्टप्येव तुलयामास' जलाञ्जलिमिवं क्षणम् ॥२४॥ अपर्युच्छ् वासयत्येनां महान् वायुः स्फुरक्षधः । वायुस्तवन्यथावृत्तिः अमुष्यां च विजृम्भते ॥२६॥ उपनाहावृते कोऽन्यः प्रतीकारोऽनयोरिति । भिषावय इवारेभे संक्रमोपकमं कृति ॥२७॥ स्रमानुवेष्वरण्येषु ये केचन महाद्रुमाः । सतानानाययामास् १ विष्यशक्तयनुभावतः ॥२६॥ सारवारिमिश्तसम्भारं स्तम्भानन्तर्जलिस्थतान् । स्थपितः स्थापयामास १ तेषानुपरि सङ्कमम् । ॥२६॥ वलस्यसनमाशङक्प स्ति वत्त्रारे स्वार्योः । स्थपितः स्थापयामास सङ्गमं प्रभुशासनात् ॥३०॥ इतः कलकतः सेन्यः निष्ठिते सेतुकर्मणि । तदेव च वलं कृत्स्नम् उत्ततार परं तटम् । ॥३१॥

भरतने गुफाकी आधी भूमि तय की ।।२०।। और जहां पर 'उन्मग्नजला' नदी 'निमग्नजला' नदीके साथ साथ दोनों तरफकी दीवालोंके कुण्डोंसे निकलकर सिन्धु नदीमें प्रविष्ट होती है उस स्थानपर चक्रवर्तीकी सेना जा पहुँची ॥२१॥ महाराज भरतेँदवर उन दोनों नदियों के किनारेके समीप ही सेना ठहराकर कौतुकके साथ उन दोनों नदियोंकी विषमता देखने लगे ॥२२॥ इन दोनोंमेंसे एक अर्थात् निमन्नजला तो लकड़ी आदिको शीघ्र ही नीचे ले जा रही हैं और दूसरी अर्थात् उन्मग्नजला प्रत्येक पदार्थको शीघ्र ही ऊपरकी ओर उछाल रही है। यद्यपि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं तथापि किसी प्रकार यहाँ आकर सिन्धु नदीमें मिल रही हैं ॥२३॥ इन निदयोंके उतरनेका उपाय क्या है ? इस प्रकार विचार करते हुए चन्नवर्तीने वहां खड़े खड़े ही शीघू ही अपने स्थपित (सिलावट) रत्नको वुलाया ॥२४॥ जिनका पानी ऊपर तथा नीचेकी ओर जा रहा है ऐसी उन दोनों नदियोंको देखते हुए सिलावट रतनने उन्हें अपनी दृष्टिमात्रसे ही क्षणभरमें अंजिल भर जलके समान तुच्छ समभ लिया ॥२५॥ उसने समभ लिया कि इस उन्मग्नजला नदीको इसके नीचे रहनेवाला महावायु ऊपरकी ओर उछा-लता है और इस निमग्नजला नदीको उसके ऊपर रहनेवाला महावाय नीचेकी ओर ले जाता है ॥२६॥ इसलिये इन दोनोंका पुल बाँधनेके सिवाय और क्या उपाय हो सकता है ऐसा विचार कर उत्तम वैद्यके समान कार्यकुशल सिलावट रत्नने उन नदियोंके पार होनेका उपाय अर्थात् पुल बाँघनेका उपाय प्रारम्भ कर दिया ॥२७॥ उसने अपनी दिव्य शक्तिकी सामर्थ्यसे निर्जन वनोंमें जो कुछ बड़े बड़े वृक्ष थे वे मॅगवाये। भावार्थ—अपने आश्रित देवोंके द्वारा सघन जंगलोंसे बड़े बड़े वृक्ष मॅगवाये ॥२८॥ उसने मजबूत लकड़ियोंके द्वारा जलके भीतर मजबूत खम्भे खड़े कर उनपर पुल तैयार कर दिया ॥२९॥ अधिक समय लगनेपर सेनाको दु:ख होगा इस बातका विचार कर उस गंभीर बुद्धिके धारक सिलावटने भरतेश्वरकी आज्ञा से क्षण भरमें ही पुल तैयार कर दिया था ।।३०।। पुल तैयार होते ही सेनाओंने आनन्दसे कोलाहल किया और उसी समय चक्रवर्तीकी समस्त सेना उतरकर निदयोंके उस किनारे

१ यस्मिन् प्रदेशे । २ पूर्वापरिभित्तिद्वयदण्डान् निर्गत्य । ३ प्रदेशम् । ४ काष्ट्यादि । ५ स तन्नदी-द्वयम् ल०, इ०, अ०, प०, स० । ६ ददर्शेत्यर्थः । ७ उत्पतिभपतस्पत्वादञ्जलियुक्तजलबत् । ६ अधोगमनवृत्तिः । ६ वन्धनात् । १० सेतूपत्रमम् । ११ आनयित स्म । १२ विन्यस्य । १३ जलं स्थिरान् ब०, द० । जले स्थिरात् इ० । १४ स्तम्भानाम् । १५ सेतुम् । १६ वलस्य पीडा भवित्यन्तीति विश्वय । १७ चिरकालेऽतीते सति । १८ अपरतीरम् ।

नायकैः सममन्येद्युः प्रभुगंजघटावृतः। महापथेन तेनैव जलदुर्गं व्यलङ्घयत् ॥३२॥
ततः कितपयेरेव प्रयाणेरितवाहितः । गिरिदुर्गं विलंघ्योदग्गुहाहा रमवासदत् ॥३३॥
निर्रगंलीकृतं द्वारं 'पौरस्त्यैरिभसाधनः। व्यतीत्य प्रभुरस्याद्रेः ष्रघ्युवास बनाविनम् ॥३४॥
प्रधिश्चय्य गुहागर्भं चिरं मातुरिवोदरम्। लब्धं जन्मान्तरं मेने निःमृतः सैनिकैर्बहिः ॥३४॥
गुह्रेयमितगृष्येव गिलित्वा जनतामिमाम्। जरणाशिवततो नूनम् उज्जगाल बिहः पुनः ॥३६॥
व्यजनैरिव शाखाग्रेः वीजयन् वनविष्धाम्। गुह्रोप्मणां चिरं खिन्नां चमूमाश्वासयन्मवत् ॥३६॥
वद्वनं पवनाधूतं चलच्छाखाकरोत्करैः। प्रभोष्यागमे तोषान्ननतेव धृतात्वम् ।। ॥३६॥
पूर्ववत् पिश्चमे खण्डे बलाग्रण्या प्रसाधिते। विजेतुं मध्यमं खण्डं साधनैः प्रभुष्दयौ ॥३६॥
न करैः पीडितो लोको न भुवः शोषितो रसः। नार्कणेव जनस्तप्तः प्रभुणाऽभ्युवताप्युवक् ।। ४०॥
कौबेरी दिशमास्थाय त्र तपत्येकान्ततः । करैः। भानुर्भरतराजस्तु भुवस्तापमपाकरोत्।। ४१॥
कृतव्युहानि संन्यानि संहतानि परस्परम्। नार्तिभूमि ययुर्जिष्णोः न स्वैरं परिवभुमः।। ४२॥

पर जा पहुची ।।३१।। दूसरे दिन हाथियोंके समृहसे घिरे हुए महाराज भरतने अनेक राजाओं के साथ साथ उसी जलमय महामार्गसे कठिन रास्ता तय किया ।।३२।। तदनन्तर कितने ही मुकाम चलकर और उस पर्वतरूपी दुर्ग (किंठन मार्ग)को उल्लंघन कर वे उस गुफाके उत्तर द्वारपर जा पहुँचे ।।३३।। आगे चलनेवाली हाथियोकी सेनाके द्वारा उघाड़े हुए उत्तर द्वारको उल्लघन कर चक्रवर्तीने विजयार्घ पर्वतके वनकी भूमिमे निवास किया ।।३४।। माताके उदर के समान गुहाके गर्भमे चिरकाल तक निवास कर वहाँमे बाहर निकले हुए सैनिकोने ऐसा माना था मानो दूसरा जन्म ही प्राप्त हुआ हो ॥३५॥ सेनाको बाहर प्रकट करती हुई वह गुफा ऐसी जान पडती थी मानो पहले वह बडी भारी तृष्णा इस मनुष्य समूहको निगल गई थी परन्तु पचानेकी शक्ति न होनेसे अब उसे फिर बाहर उगल रही हो ॥३६॥ उस समय पर्खोंके समान वनलताओकी शाखाओंके अग्रभागसे हवा करता हुआ वायु ऐसा जान पड़ता था मानो चिरकालतक गुफाकी गरमीसे दुखी हुई सेनाको आश्वासन ही दे रहा हो ॥३७॥ जिसने ऋतु सम्बन्धी अनेक फल-फूल धारण किये है और जो वायुसे हिल रहा है ऐसा वह वन उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो चक्रवर्तीके आनेपर संतुष्ट होकर हिलते हुए अपने शाखा रूपी हाथोके समूहसे नृत्य ही कर रहा हो ।।३८।। जब सेनापित पहलेकी तरह यहाके भी पश्चिम म्लेच्छ खण्डको जीत चुका तब महाराज भरत अपनी सेनाओंके द्वारा मध्यम म्लेच्छ खण्डको जीतनेके लिये उद्यत हुए।।३९।। यद्यपि भरत सूर्यके समान उत्तर दिशाकी ओर निकले थे तथापि जिस प्रकार सूर्य अपने कर अर्थात् किरणोसे लोगोंको पीड़ित करता है, पृथिवी का रस अर्थात् जल सुखा देता है, और मनुष्योंको सतप्त करता है उस प्रकार उन्होंने अपने कर अर्थात् टेक्ससे लोगोंको पीड़ित नही किया था, पृथिवीका रस अर्थात् आनन्द नही सुखाया था-नष्ट नही किया था और न मनुष्योंको संतप्त अर्थात् दु.खी ही किया था ॥४०॥ सूर्य उत्तर दिशामें पहुँचकर अपनी किरणोसे सन्ताप करता है परन्तु महाराज भरतने पृथिवीका संताप दूर कर दिया था ॥४१॥ जिनमे अनेक व्यूहोंकी रचना की गई है और जो परस्परमें मिली हुई है ऐसी भरतकी सेनाएँ न तो उनसे बहुत दूर ही जाती थी और न स्वच्छन्दतापूर्वक

१ अपनीतै । २ उत्तरगुहाद्वारम् । ३ पुरोगतैः । ४ वनभूमिम् । ४ मन्यते स्म । ६ अतिवाङ्ख्या । ७ निगरण कृत्वा । ८ जीणंशक्त्यभावात् । ६ उद्गिलति स्म । १० ऋतौ भवम् आर्तवम् पुष्पादि । धृतमार्तव येन तत् । ११ उत्तरदिग्भाग । १२ उत्तरस्या दिशि स्थित्वा । १३ नितराम् । १४ विहितरचनानि । १४ सबद्धानि मिलितानि वा ।

प्रसाधितानि दुर्गाणि कृतं चाशक्यसाधनम् । परचक्रमवष्टक्धं' चिक्रणो जयसाधनः ॥४३॥ बलवान्नाभियोक्तव्यो' रक्षणीयाश्च संश्रिताः । यतितव्यं क्षितित्राणे जिगीवोर्नु त्तमीदृशम् ॥४४॥ इत्यलक्ष्य्यचलश्चकी चकरत्नमनुवजन् । कियतीमिप तां भूमिम् झवाष्ट्रंभीत् स्वसाधनः ॥४४॥ तावच्च परचक्रेणं स्वचक्रस्यं पराभवम् । चिलातावर्तनामानौ प्रभू शुश्रुवतुः किल ॥४६॥ अभूतपूर्वमेतन्नौं परचक्रमुपस्थितम् । व्यसनं प्रतिकर्तयम् इत्यास्तां सङ्गतौ मिथः ॥४७॥ ततो धनुर्धरप्रायं सहाश्वीयं सहास्तिकम् । इतोऽमुतश्च संजग्नं तत्सैन्यं म्लेच्छराजयोः ॥४६॥ कृतोच्चविष्रहारम्भौ संरम्भं प्रतिपद्य तौ । विक्रम्यं चिक्रणः सैन्यः भेजनुर्विजिगीवृताम् ॥४६॥ तावच्च सृष्यि धीराः कृतकार्याश्च मिद्धकाम्यतां । निविष्य तौ रणारम्भाद् वचः पथ्यमिदं जगुः ॥४०॥ म किञ्चिद्यत्यनालोच्य विधेयं सिद्धिकाम्यतां । अनालोचितकार्याणां दवीयस्योः प्रथितिद्यः ॥४१॥ कोऽयं प्रभुरवष्टम्भौ कृतस्त्यो वा कियद्वलः । विव्योः विव्यानुभावोः वा भवेदेष न संशयः ॥४३॥ विजयार्द्वंचलोल्लङ्घी नेष सामान्यमानुषः । विव्योः विव्यानुभावोः वा भवेदेष न संशयः ॥४३॥

इधर उधर ही घूमती थीं ।।४२।। चक्रवर्तीकी विजयी सेनाओंने अनेक किले अपने वश किये, जिन्हें कोई वश नहीं कर सकता था, ऐसे राजाओंको वश किया और शत्रुओंके देश घेरे ॥४३॥ बलवान्के साथ युद्ध नहीं करना, शरणमें आये हुएकी रक्षा करना, और अपनी पृथिवीकी रक्षा करनेमें प्रयत्न करना यही विजयकी इच्छा करनेवाले राजाके योग्य आचरण हैं।।४४।। इस प्रकार जिनकी सेना अथवा पराक्रमको कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसे चक्रवर्ती भरतने चकरत्नके पीछे पीछे जाते हुए अपनी सेनाके द्वारा वहाँकी कितनी ही भूमिको अपने आधीन कर लिया ॥४५॥ इतनेमें ही चिलात और आवर्त नामके दो म्लेच्छ राजाओंने शत्रुओंकी सेनाके द्वारा अपनी सेनाका पराभव होता सुना ॥४६॥ हमारे देशमें शत्रुओंकी सेना आकर उपस्थित होना यह हम दोनोंके लिये बिलकुल नई बात है, इस आये हुए संकटका हमें प्रतिकार करना चाहिये ऐसा विचार कर वे दोनों ही म्लेच्छ राजा परस्पर मिल गये ॥४७॥ तदनन्तर जिसमें प्रायः करके धनुष धारण करनेवाले योद्धा हैं, तथा जो हाथियों और घोड़ोंके समूहसे सहित हैं ऐसी उन दोनों राजाओंकी सेना इधर उधरसे आकर इकठ्टी मिल गई ॥४८॥ जिन्होंने भारी युद्ध करनेका उद्योग किया है ऐसे वे दोनों ही राजा क्रोधित होकर तथा पराक्रम प्रकट कर चक्रवर्तीकी सेनाओंके साथ विजिगीषुपनको प्राप्त हुए अर्थात् उन्हें जीतनेकी इच्छासे उनके प्रतिद्वन्द्वी हो गये ॥४९॥ इसीके बीच, बुद्धिमान् धीरवीर तथा सफलतापूर्वक कार्य करनेवाले मंत्रियोंने उन दोनों राजाओंको युद्धके उद्योगसे रोककर नीचे लिखे अनुसार हितकारी वचन कहे ॥५०॥ हे प्रभो, सिद्धिकी इच्छा करनेवालोंको बिना विचारे कुछ भी नहीं करना चाहिये क्योंकि जो बिना विचारे कार्य करते हैं उनके कार्योंकी सिद्धि बहुत दूर हो जाती है ॥५१॥ हमारी सेनाको रोकनेवाला यह कौन राजा है ? कहांसे आया है ? इसकी सेना कितनी है और यह कितना बलवान् है इन सब बातोंका विचार किये बिना ही उसकी सेनाके सन्मुख किसी भी तरह नहीं जाना चाहिये ॥५२॥ विजयार्ध पर्वतको उल्लंघन करनेवाला यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, यह या तो कोई देव होगा या कोई दिव्य प्रभावका धारक होगा इसमें

१ व्याप्तम् । २ अभिषेणनीयः । ३ महतीम् । ४ वेष्टयित स्म । ५ परसैन्येन । ६ स्वराष्ट्रस्य । ७ आवयोः । ६ संगतमभूत् । ६ अधिकां शिंक्त विधाय । १० सिद्धिमिच्छता । ११ दूरतराः । १२ कियद्बल अ०, स०, इ० । १३ सेनया अभियातव्यः । १४ सर्वेषा । १६ दिव्यसामर्थ्यः ।

तदास्तां समरारम्भः सम्भाव्यो दुर्गसंत्रयः। तदाश्रितैरनायासात् जेतुं शक्यो रिपुर्महान् ॥५४॥ स्वभावदुर्गमेतन्नः क्षेत्रं केनाभिभूयते। हिमबद्धिजयाद्धांद्विगङ्गार्थसिन्धुतटावधि॥५५॥ अन्यच्च देवताः सन्ति सत्यमस्मत्कुलोचिताः। नागार्थमेघमुखा नाम ते निरुग्धन्तु शात्रवान् ॥५६॥ इति तद्धचनाज्जातजयाशंसौ जनेश्वरौ । देवतानुस्मृति सद्यः चक्रतुः कृतपूजनौ ॥५७॥ ततस्ते जलदाकारधारिणो घनर्गाजताः। परितो वृष्टिमातेनुः सानिलामनिलाशनाः ॥५०॥ तज्जलं जलवोव्गीणं बलमाप्लाव्य जैष्णवस् । अधिस्तर्यगथोऽध्वं च समन्तावभ्यदुद्ववत् ॥६६॥ न चेल् वनोपसस्यासीत् शिबिरं वृष्टिरशिततुः। बहिरेकार्णवं कृतस्तम् स्रकरोद् व्याप्य रोदसी ॥६०॥ छत्रत्रत्नमुपर्यासीच्चमंरत्नमधोऽभवत् । ताभ्यामावष्टिय तद्वद्वं बलं स्यू तिमवाभितः ॥६१॥ अध्यरत्नद्वयस्यास्य स्थितमासप्तमाद् दिनात् । जलप्लवे बलं भर्तुः व्यवत्मण्डायितं तदा ॥६२॥ चक्रत्तकृतोद्योते रुद्धादशयोजने। तत्राण्डके स्थतं जिष्णोः निराबाधमभूद् बलम् ॥६३॥ प्रविभक्तचतुर्द्वारं सेनान्यान्तःसुरक्षितम् । बहिर्जयकुमारेण ररके किल तद्वलम् ॥६४॥ तदा पटकृशीभेदाः १०कीडिकाश्च विश्वङक्षताः । इताः स्थपतिरत्नेन रथाश्चाम्बर्रभगोचराः ॥६४॥

कुछ भी सन्देह नही है।।५३।। इसलिये युद्धका उद्योग दूर रहे, हम लोगोंको किसी किलेका आश्रय लेना चाहिये, क्योंकि किलेका आश्रय लेनेवाले पुरुष बड़ेसे बडे शत्रुको सहज ही जीत सकते है ।।५४।। हिमवान् पर्वतसे विजयार्ध पर्वत तक और गङ्गा नदीसे सिन्धु नदीके किनारे तक का यह हमारा क्षेत्र स्वभावसे ही किलेके समान है, इसका पराभव कौन कर सकता है ? इसे कौन जीत सकता है ? ।।५५।। और दूसरी बात यह भी है कि हमारी कुल-परम्परासे चले आये नागमुख और मेघमुख नामके जो देव है वे अवश्य ही शत्रुओको रोक लेगे ।।५६।। इस प्रकार मन्त्रियोंके वचनोंसे जिन्हे विजय करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई है ऐसे उन दोनों राजाओं ने शीघु ही पूजन कर देवताओंका स्मरण किया ।।५७।। स्मरण करते ही नागमुख देव, बादलों का आकार धारण कर घनघोर गर्जना करते हुए चारों ओर फफा वायुके साथ साथ जलकी वृष्टि करने लगे ।।५७।। मेघोंके द्वारा बरसाया हुआ वह जल भरतेश्वरकी सेनाको ड्बोकर ऊपर नीचे तथा अगल बगल चारों ओर बहने लगा ॥५८॥ यद्यपि वह जल इतना अधिक बरसा था कि उसने आकाश और पृथिवीके अन्तरालको व्याप्त कर वाहर एक समुद्र सा बना दिया था परन्तु चक्रवर्तीके शिबिर (छावनी)मे वस्त्रका एक टुकडा भिगोने योग्य भी वृष्टि नहीं हुई थी ।।५९-६०।। उस समय भरतकी सेनाके ऊपर छत्ररत्न था और नीचे चर्मरत्न था, उन दोनों रत्नोंसे घिरकर रुकी हुई सेना ऐसी मालूम होती थी मानो चारों ओरसे सी ही दी गई हो अर्थात् चर्मरत्न और छत्ररत्न इन दोनोंमे चारों ओरसे टांके लगाकर बीचमें ही रोक दी गई हो ।।६१।। उस जलके प्रवाहमे भरतकी वह सेना सात दिनतक दोनों रत्नोंके भीतर ठहरी थी और उस समय वह ठीक अडाके समान जान पडती थी ।।६२।। जिसमे चक्ररत्नके द्वारा प्रकाश किया जा रहा है ऐसे उस बारह योजन लम्बे-चौड़े अण्डाकार तम्बुमे ठहरी हुई भरतकी सेना सब तरहकी पीड़ासे रहित थी।।६३।। उस बड़े तम्बूमें चारों दिशाओं मे चार दरवाजे विभक्त किये गये थे, उसके भीतरकी रक्षा सेनापितने की थी और बाहरसे जय-कुमार उस सेनाकी रक्षा कर रहे थे ।।६४।। उस समय सिलावट रत्नने अनेक प्रकारके कपड़े के तम्बू, घासकी बड़ी बड़ी भोपड़ियां और आकाशमें चलनेवाले रथ भी तैयार किये थे ।।६५॥

१ गाङ्गसिन्धु—ल० । २ नागमेघ—ल० । ३ नागाः । ४ जिष्णोश्चिकिण सम्बन्धि । ५ अभिधा-वित स्म । ६ पटमार्द्र यथा भवित । ७ ऊतम् तन्तुना सम्बद्धमित्यर्थः । ८ अण्डिमवाचरितम् । ६ पञ्जरे । १० कीटिकाः कुटीराः, शालाः । किटिकाश्च ल०, द०, अ०, प०, स० । ११ विशालाः । १२ रथाः संचरगोचराः प० ।

बहिः कलकलं श्रुत्वा किमेतिबिति पािषवाः । करं व्यापारयामासुः कुद्धाः कौक्षेयकं प्रति ॥६६॥ ततक्वकथराविष्टाः गणबद्धामरास्तवा । नागानृत्तारयामासुः प्राहष्टा हुङ्कृतः क्षणात् ॥६७॥ बलवान् कुरुराजोऽपि मुक्तींसहम गींजतः । विष्यास्त्रं रजयन्नागान् रथं विष्यमधिष्ठितः ॥६॥ तवा रणाङ्गणे वर्षन् शरधारामनारतम् । स रेजे धृतसन्नाहः प्रावृष्य इवाम्बृदः ॥६६॥ तन्मुक्ता विशिक्षा द्वीपा रेजिर समराजिरे । द्वष्टुं तिरोहितान्नागान् वीपिका इव बोधिताः ॥७०॥ ततो निववृते जित्वा नागान् मेघमुखानसौ । कुमारो रणसंरम्भात् प्राप्तमेघस्वरश्रुतिः ॥७१॥ कृर राजस्तवा स्कूर्जत्पर्णन्य स्तिनतोर्जितः । गाजितैनिजयन् मेघमुखान् ख्यातस्तवान्नया ॥७२॥ तोषितैरववाने न घोषितोऽस्य जयोऽमरेः । वन्ध्वनव्युनुभिध्वानबिधरीकृतविङ्मुखः ॥७२॥ ततो वृष्टापवानोऽपं तुष्टुवे चिक्रणा मुहः । नियोजितश्च सत्कृत्य वीरो वीराग्रणीपदे ॥७४॥ इन्द्रजाल इवामुष्टिमन् व्यतिकान्तेऽहिविष्ववे । राजतीनिजयन् सत्कृत्य वीरो वीराग्रणीपदे ॥७४॥ इन्द्रजाल इवामुष्टिमन् व्यतिकान्तेऽहिविष्ववे । राजतीनित्रच्य सत्कृत्य स्त्रात्वी प्रणेमनुः ॥७४॥ विध्यस्ते पन्नगानीके विबलौ स्लेन्छन्नायकौ । चिन्नणक्चरणावेत्य भयभान्तौ प्रणेमनुः ॥७६॥ धनं यशोधनं चास्म कृतागः परिशोधनम् । वत्वा प्रसीव वेवेति तौ भृत्यत्वमुपेयनुः ॥७७॥

बाहर कोलाहल सुनकर 'यह क्या है' इस प्रकार कहते हुए राजाओंने कोधित होकर अपना हाथ तलवारकी ओर बढ़ाया ।।६६।। तदनन्तर, उस समय जिन्हें चऋवर्तीने आदेश दिया है ऐसे गणबद्ध जातिके देवोंने कुद्ध होकर अपने हुंकार शब्दोंके द्वारा क्षणभरमें नागमुख देवोंको हटा दिया ।।६७।। अतिशय बलवान् कुरुवंशी राजा जयकुमारने भी दिव्य रथपर बैठकर सिंह-गर्जना करते हुए, दिव्य शस्त्रोंके द्वारा उन नागमुख देवोंको जीता ।।६८।। उस समय युद्धके आंगनमें निरन्तर बाणोंकी वर्षा करता हुआ और शरीरपर कवच धारण किये हुए वह जयकुमार वर्षाऋतुके बादलके समान सुशोभित हो रहा था ॥६९॥ जयकुमारके द्वारा छोड़े हुए वे देदीप्यमान वाण युद्धके आंगनमें ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छिपे हुए नागमुखों को देखनेके लिये जलाये हुए दीपक ही हों ।।७०।। तदनन्तर वह जयकुमार नागमुख और मेव-मुख देवोंको जीतकर तथा मेघेश्वर नाम पाकर उस युद्धसे वापिस लौटा ।।७१।। उस समय वह जयकुमार बिजली गिरानेके पहले भयंकर शब्द करते हुए बादलोंकी गर्जनाके समान अपनी तेज गर्जनाके द्वारा मेघमुख देवोंको जीतता हुआ मेघेइवर नामसे प्रसिद्ध हुआ था ।।७२।। बार-बार बजते हुए दुन्दुभियोंके शब्दोंसे जिन्होंने समस्त दिशाएँ बहिरी कर दी हैं ऐसे देवों ने इस जयकुमारके पराक्रमसे सन्तुष्ट होकर इसका जयजयकार किया था ।।७३।। तदनन्तर जिसका पराक्रम देख लिया गया है ऐसे इस जयकुमारकी चक्रवर्तीने भी बार-बार प्रशंसा की और उस वीरका सत्कार कर उन्होंने उसे मुख्य शूरवीरके पदपर नियुक्त किया ॥७४॥ इन्द्र-जालके समान वह नागमुख देवोंका उपद्रव शान्त हो जानेपर जिसकी जीत प्रकट हो रही है ऐसी वह भरतकी सेना पुनः स्वस्थताको प्राप्त हो गई अर्थात् उपद्रव टल जानेपर सुखका अनुभव करने लगी ॥७५॥ नागमुख देवोंकी सेनाके भाग जानेपर वे दोनों ही चिलात और आवर्त नामके म्लेच्छ राजा निर्बल हो गये और भयसे घबड़ाकर चक्रवर्तीके चरणोंके समीप आकर प्रणाम करने लगे ।।७६।। उन्होंने अपराध क्षमा कराकर भरतके लिये बहुत सा धन तथा यशरूपी धन दिया और 'हे देव, प्रसन्न होइए' इस प्रकार कहकर उनकी दासता स्वीकार

१ खड्गम् । २ आज्ञापिताः । ३ पालियतान् चकुः । ४ कुद्धाः । ४ जयकुमारः । ६ धृतकवनः । ७ प्रावृषि भवः । ८ समरांगणे । ६ न्यवृतत् । १० प्राप्तमेघस्वरसंज्ञः । ११ मेघः । १२ पराक्रमेण । १३ दृष्टावदातोऽयं स०, ल०, द० । दृष्टावदानोऽयं द०, प० । दृष्टसामर्थ्यः । १४ स्तूयते स्म । १४ पूर्वस्थितिम् । स्वरूपात् प्रच्युतस्य पुनः स्वरूपे अवस्थानम्, आश्वासमित्यर्थः । १६ कृतदोषस्य परिशोधनं यस्मात् तत् ।

निस्सपत्नां महीमेनां कुवं भवां इतिथादवरः'। म्रा हिमादितटाव् भूयः प्रवाणमकरोव् बलैः ॥७६॥ सिन्धुरोधोभुवः' कुन्वन् प्रयाण जयसिन्धुरैः । सिन्धुप्रपात'मासीदन् सिन्धुदेव्या न्यषेचि सः ॥७६॥ ज्ञात्वा समागतं जिष्णुं देवी स्वावासगोचरम् । उपयाय समुद्धत्य रत्नाधं सपरिच्छदा ॥६०॥ पुण्यैः सिन्धुजलेरेनं हेमकुम्भदातोद्धृतैः । साभ्यिषञ्चत् स्वहस्तेन भद्रासनिविद्यत्तम् ॥६१॥ कृतमङ्गललेपथ्यम् म्रभ्यनन्वज्जयात्रिषा । देव त्वदृर्शनावद्य पूताऽस्मीत्यवदच्च तम् ॥६२॥ तत्र भद्रासनं दिव्यं लब्ध्वा तद्वुपढौकितम् । कृतानुवजनां किञ्चत् सिन्धुदेवीं व्यसर्जयत् ॥६२॥ हिमाचलमनुप्राप्तः तत्तटानि जयः जयम् । किश्चत्रयाणकः प्रापत् हिमवत्कूटसिप्तिप् ॥६४॥ पुरोहितसिषस्तत्र कृतोपवसनिक्रयः । म्रध्यशेतं त्रीं काय्यां दिव्यास्त्राण्यिचवासयन् ॥६४॥ विधरेष नचाद्यस्तिप्ति सम्भावितो नृपः । स राज्यमकरोच्चापः वज्ञकाण्डमयत्ततः ॥६६॥ तत्रामोधं शरं दिव्यं स्त्रमक्ताः वार्दामिनम् । वैशाखस्थानमास्याय स्वामकारचिद्वितम् ॥६७॥ मुक्तांसहप्रणावेन यदा मुक्तः शरोऽमुना । तदा सुरगणस्तुष्टः मुक्तोऽस्य कुसुमाञ्जलिः ॥६६॥ मुक्तांसहप्रणावेन यदा मुक्तः शरोऽमुना ।

की ॥७७॥ इस समस्त पृथिवीको शत्रुरहित करते हुए प्रथम निधिपति-चक्रवर्तीने फिर अपनी सेनाके साथ साथ हिमवान पर्वतके किनारे तक गमन किया ॥७८॥ गमन करते समय अपने विजयी हाथियोंके द्वारा सिन्धु नदीके किनारेकी भूमिको खूदते हुए भरतेश्वर जब सिन्धुप्रपात पर पहुँचे तब सिन्ध देवीने उनका अभिषेक किया ।।७९।। वह देवी भरतको अपने निवास स्थानके समीप आया हुआ जानकर रत्नोका अर्घ लेकर परिवारके साथ उनके पास आई थी ।।८०।। और उसने अपने हाथसे सुवर्णके सैकड़ो कलशोमे भरे हुए सिन्धु नदीके पवित्र जलसे भद्रासनपर बैठे हुए महाराज भरतका अभिषेक किया था ॥८१॥ अभिषेक करनेके बाद उस देवीने मगलरूप वस्त्राभुषण पहने हुए महाराज भरतको विजयसुचक आशीर्वादों से आनन्दित किया तथा यह भी कहा कि हे देव, आज आपके दर्शनसे में पवित्र हुई हूँ ॥८२॥ वहां उस सिन्ध् देवीका दिया हुआ दिव्य भद्रासन प्राप्त कर भरतने आगेके लिये प्रस्थान किया और कुछ दूर तक पीछे पीछे आती हुई सिन्धु देवीको विदा किया ॥८३॥ हिमवान् पर्वत के समीप पहुचकर उसके किनारोको जीतते हुए भरत कितने ही मुकाम चलकर हिमवत् कूट के निकट जा पहुचे ।।८४।। वहाँ उन्होने पुरोहितके साथ साथ उपवास कर और दिव्य अस्त्रों की पूजा कर डाभकी पवित्र शय्यापर शयन किया ।।८५।। अस्त्रोकी पूजा करना यह एक प्रकारकी विधि ही है, कुछ चक्रवर्तीका असमर्थपना नही है, ऐसा विचार कर राजाओने जिनका सन्मान किया है ऐसे भरतराजने बिना प्रयत्नके ही अपना वज्काण्ड नामका धनुप डोरीसे सहित किया।।८६।। और वैशाख नामका आसन लगाकर अपने नामके अक्षरोसे चिह्नित तथा ऊपरकी ओर जानेवाला अपना अमोघ (अव्यर्थ) दिव्य बाण उस धनुषपर रक्खा ।।८७।। जिस समय सिहनाद करते हुए भरतने वह बाण छोड़ा था उस समय देवोंके समूहने संतुष्ट होकर उनपर फूलोंकी अञ्जलियाँ छोड़ी थी , अर्थात् फुलोंकी वर्षा की थी ॥८८॥

१ उत्कृष्टिनिधिपति. । 'वरे त्वर्वागित्यभिधानात् । २ निन्मनिगिरमि । ३ सञ्चूणैयन् । ४ सिन्धुनदीपतनकुण्डम् । ५ आगच्छन् । ६ न्यषेवि द० । सेवते स्म । ७ उपाययौ । ८ सपरिकरा । ६ पिवत्रै । १० विहितानुगमनाम् । ११ जयन् जयन् ल०, अ०, इ०, । जय जयन् प०, स० । १२ हिम-वन्नामकूट । १३ अधिशोते स्म । १४ मन्त्रैरिभपूजयन् । १५ शक्यभावो न । १६ मौर्वीसिहितम् । १७ सन्धानमकरोत् । १८ वैशाखस्थाने स्थित्वा, वितस्त्यन्तरेण स्थिते पादद्वये विशाखः, तथा चोक्त धनुर्वेदे । वामपादप्रसारे दक्षिणसंकोचे प्रत्यलीढ दक्षिणजघाप्रसारे वामसकोचे चालीढम् । तुल्यपादयुगम् समपदम् । वितस्त्यन्तरेण स्थिते पादद्वये विशाखः, मण्डलाकृति पादद्वय मण्डलम् । १६ चित्रणा ।

स शरो दूरमुत्पत्य क्विचिट्यस्ललह्गतिः। 'संप्राप्यद्विमवत्कूटं तव्वेश्माकम्पयन् पतन् ॥६६॥ स मागधववाध्याय' सातचकधरागमः। उच्चवाल चलन्मौतिः तिश्ववांसी सुरोत्तमः ॥६०॥ सम्प्राप्तश्च तमुद्देशं यमध्यास्ते स्म चक्रभृत्। वरोपरुद्ध'संरम्भो धनुर्ज्यासक्रुत्स्पृशन् ॥६१॥ तुङ्गोऽयं हिमवानद्विः झलङ्क्ष्यश्च पृथग्जनः । सङ्गीतिः तथाष्याकम्पितास्तेन पतत्कपदे । वयम् ॥६२॥ विष्प्रकृष्टान्तराः क्वास्मवावासाः क्व भवच्छरः । तथाप्याकम्पितास्तेन पतत्कपदे वयम् ॥६२॥ त्वत्प्रतापः शरव्याजात् उत्पतन् गगनाङ्गणम् । गणबद्धपदे कर्तुम् झस्मान् नाहृतवान् ध्रुवम् ॥६४॥ विजिताब्धः समाकान्तविजयाद्वंगुहोवरः। हिमाद्रिशिषरेष्यद्य जूम्भते ते जयोद्यमः ॥६४॥ जयवावोऽनुवावोऽयं सिद्धविग्वजयस्य ते । जयतात् नन्वताष्ज्जिष्णो वद्धिषीष्ट भवानिति ॥६६॥ समुण्यरन् जयध्वानमुखरः स सुरः समम्। प्रभुं सभाजयामासः सोपचारं सुरोत्तमः ॥६७॥ झिमिषच्य च राजेन्द्रं राजवद्विधिनाः ववो । गोशोर्षचन्वनः सारमं सममौषधिमालयाः ॥६६॥ त्वस्यम्वतिसनोः वेव दूरानमितमौलयः। वेवास्त्वामानमन्त्येते त्वत्प्रसावाभिकाङ्किषणः ॥६६॥

जिसकी गति कहीं भी स्खलित नहीं होती ऐसा वह बाण ऊपरकी ओर दूरतक जाकर वहाँपर रहनेवाले देवके भवनमें पड़कर उस भवनको हिलाता हुआ हिमवत्कूटपर जा पहुँचा ॥८९॥ मागध देवके समान कुछ विचार कर जिसने चक्रवर्तीका आगमन समभ लिया है ऐसा वहाँका रहनेवाला देव अपना मस्तक भुकाता हुआ चला ॥९०॥ और जिसने अपना कुछ कोध रोक िलया है ऐसा वह देव धनुषकी चापका स्पर्श करता हुआ उस स्थानपर जा पहुँचा जहाँपर कि चक्रवर्ती विराजमान थे ।।९१।। वह देव भरतसे कहने लगा कि हे देव, यह हिमवान् पर्वत अत्यन्त ऊँचा है और साधारण पुरुषोंके द्वारा उल्लंघन करने योग्य नहीं है फिर भी आज आपने उसका उल्लंघन कर दिया है इसलिये आपका चरित्र मनुष्योंको उल्लंघन करनेवाला अर्थात् लोकोत्तर है ।।९२।। हे देव, बहुत दूर बने हुए हम लोगोंके आवास कहाँ ? और आपका बाण कहां ? तथापि पड़ते हुए इस बाणने हम सबको एक ही साथ कम्पित कर दिया ॥९३॥ हे देव, यह आपका प्रताप बाणके व्याजसे आकाशमें उछलता हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो हम लोगोंको गणबद्ध (चन्नवर्तीके आधीन रहनेवाली एक प्रकारकी देवोंकी सेना) देवोंके स्थानपर नियुक्त होनेके लिये बुला ही रहा था ॥९४॥ जिसने समुद्रको भी जीत लिया है और विजयार्ध पर्वतकी गुफाओं के भीतर भी आक्रमण कर लिया है ऐसा यह आपका विजय करने का उद्यम आज हिमवान् पर्वतके शिखरोंपर भी फैल रहा है ॥९५॥ हे प्रभो, आपका समस्त दिग्विजय सिद्ध हो चुका है इसलिये हे जयशील, आपकी जय हो, आप समृद्धिमान् हों और सदा बढ़ते रहें इस प्रकार आपका जयजयकार बोलना पुनरुक्त है ॥९६॥ इस प्रकार उच्चारण करता हुआ जो जय जय शब्दोंसे वाचाल हो रहा है ऐसा वह उत्तम देव अन्य अनेक उत्तम देवोंके साथ साथ सब तरहके उपचारोंसे भरतकी सेवा करने लगा ।।९७।। तथा राजाओंके योग्य विधिसे राजाधिराज भरतका अभिषेक कर उसने उनके लिये औषधियोंके समूहके साथ गोशीर्ष नामका चन्दन सर्मापत किया ।।९८।। और कहा कि हे देव, आपके क्षेत्रमें रहनेवाले ये देव आपकी प्रसन्नताकी इच्छा करते हुए दूरसे ही मस्तक भुकाकर आपके लिये नमस्कार

१ सम्प्रापिद्धम — प०, ल० । २ विचार्येत्यर्थः । ३ हिमवत्कूटवासी । हेमवान्नाम । ४ ईव-त्पीडित । ५ सामान्यैः । ६ दिव्यमित्यर्थः । ७ दूर । ८ भवतो बाणः । ६ शरेण । १० युगपत् । ११ जयोद्योगः । १२ सार्थकं पुनर्वचनमनुवादः । १३ सम्भावयामास । १४ राजाहै-विधानेन । १५ हरिचन्दनम् । १६ वनपुष्पमालया । १७ तव पालनक्षेत्रवासिनः ।

धेहि' वेव ततोऽस्मास् प्रसावतरलां बृ शम् । स्वामित्रसावलाभो हि वृत्तिलाभो 'ऽनुजीविनाम् ।।१००॥ निवेश 'रिचतेश्वास्मान् सम्भावियतुमहीस । वृत्तिलाभाविप प्रायः तल्लाभः ' किङकरैमंतः ॥१०१॥ मानयितितं तहाक्यं स तानमरसलमान् । व्यसर्जयत्स्वसात्कृत्य यथास्वं कृतमाननान् ॥१०२॥ हिमवज्जयशंसीनि मङ्गलान्यस्य किङराः । जगुस्तत्कृञ्जवेशेषु स्वैरमारक्षमुच्छंना ॥१०३॥ प्रसकृत् किञ्चरस्त्रीणान् ग्राधुन्वानाः स्तनावृतोः । सरोवीचिभिवो मन्वम् ग्राववुस्तहनानिलाः ॥१०४॥ स्यलाकिजनीवनाद्विष्वक् किरन् किञ्जलकां रजः । हिमी हिमादिकुञ्जेभ्यः तं सिवेवे समीरणः ॥१०४॥ स्यलाम्भोविष्टिणीवास्य कीर्तिः साकं ' जयिश्वया । हिमाचलिकुञ्जेषु पप्रये ' विज्ञयाजिता ॥१०६॥ हिमाचलस्यलेष्वस्य धृतिरासीत् प्रप्ययतः । कृतोपहारकृत्येषु ' स्थलाम्भोर्जविकस्वरः ॥१०७॥ तमुच्वेवृ सिमाकान्तविक्षकं विधृतायतिम् । स्वमिवानल्परत्निद्ध हिमावि बह्वमंस्त ' सः ॥१०॥

कर रहे हैं ।।९९।। इसलिये हे देव, हम लोगोंपर प्रसन्नतासे चञ्चल हुई दृष्टि डालिये क्योंकि स्वामीकी प्रसन्नता प्राप्त होना ही सेवक लोगोंकी आजीविका प्राप्त होना है। भावार्थ-स्वामी लोग सेवकोंपर प्रसन्न रहे यही उनकी उचित आजीविका है ।।१००।। हे स्वामिन्, आप उचित आज्ञाओंके द्वारा हम लोगोंको सन्मानित करनेके योग्य है अर्थात् आप हम लोगोंको उचित आज्ञाएँ दीजिये क्योंकि सेवक लोग स्वामीकी आज्ञा मिलनेको आजीविका (तनस्वाह)की प्राप्तिसे भी कहीं बढ़कर मानते है ।।१०१।। इस प्रकारके उस देवके वचनोंकी प्रशंसा करते हुए भरतने उन सब उत्तम देवोंका सत्कार किया और सबको अपने आधीन कर बिदा कर दिया ।।१०२।। उस समय अपने इच्छान्सार स्वरोंका चढ़ाव-उतार करनेवाले किन्नर देव उस पर्वतके लतागृहोंके प्रदेशोंमें 'भरतने हिमवान् देवको जीत लिया हैं' इस बातको सूचित करने-वाले मंगलगीत गा रहे थे ।।१०३।। उस समय वहां किन्नर देवोंकी स्त्रियोंके स्तन ढकनेवाले वस्त्रोंको बार-बार हिलाता हुआ तथा तालाबकी तरंगोंको छिन्न भिन्न करता हुआ उस हिमवान् पर्वतके वनोंका वायु धीरे धीरे बह रहा था ॥१०४॥ स्थल कमलिनियोंके वनके चारों ओर केशरसे उत्पन्न हुआ रज फैलाता हुआ तथा हिमवान् पर्वतके लतागृहोंसे आया हुआ शीतल वायु महाराज भरतकी सेवा कर रहा था ।।१०५।। दिग्विजय करनेसे प्राप्त हुई भरतकी कीर्ति जयलक्ष्मीके साथ साथ स्थलकमिलिनियोंके समान हिमवान् पर्वतके लतागृहोमें फैल रही थी ।।१०६।। जिन्होंने फूले हुए स्थल-कमलोंसे उपहारका काम किया है ऐसे हिमवान् पर्वतके स्थलोंमे चारों ओर देखते हुए भरतको बहुत ही सतोष होता था ।।१०७।। वह हिमवान् पर्वत ठीक भरतके समान था क्योंकि जिस प्रकार भरत उच्चैर्वृत्ति अर्थात् उत्कृष्ट व्यवहार धारण करनेवाले थे उसी प्रकार वह पर्वत भी उच्चैर्वृत्ति अर्थात् बहुत ऊँचा था, जिस प्रकार भरतने अपने तेजसे समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली थी उसी प्रकार उस पर्वतने भी अपने विस्तार से समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली थी, जिस प्रकार भरत आयित अर्थात् उत्तम भिवतव्यता (भविष्यत्काल) धारण करते थे उसी प्रकार वह पर्वत भी आयित अर्थात् लम्बाई धारण कर रहा था और जिस प्रकार भरतके पास अनेक रत्नरूपी सम्पदाएँ थी उसी प्रकार उस पर्वत के पास भी अनेक रत्नरूपी सम्पदाएँ थी । इस प्रकार अपनी समानता रखनेवाले उस हिमवान्

१ कुरु । २ जीवितलाभ । 'आजीवो जीविका वार्ता वृत्तावंतनजीवने' इत्यभिधानात् । ३ सेवकानाम् । ४ शासनैः । 'अपवादस्तु निर्देशो निदेशः शासन च सः । शिष्टिश्चाज्ञा चे' इत्यभिधानात् । ५ आज्ञालाभः । ६ पूजयन् । ७ तद्देवस्य वचनम् । ८ हिमविज्ञिकुञ्जप्रदेशेषु । 'निकुञ्जकुञ्जौ वा क्लीबे लतादिपिहितोदरे' इत्यभिधानात् । १ उरीजाच्छादनवस्त्राणि । १० सह । 'साक सत्रा समं सह' इत्यभिधानात् । ११ प्रकृष्टोऽभवत् । १२ विहितपुष्पोपहारव्यापारेषु । १३ धृतधनागमम् । १४ बहुमानमकरोत् ।

श्रत्रान्तरे शिरीभ्रेऽस्मिन् व्यापारितदृशं प्रभुम् । विनोवयितुमित्युच्चैः पुरोधा गिरमभ्यधात् ॥१०६॥ हिमवानयमुत्तुङ्गाः सङ्गतः सततं श्रिया । कुलक्षोणीभृतां धुर्यो धत्ते युष्मदनुक्तियाम् ॥११०॥ श्रहो महानयं शैलो दुरारोहो दुरुत्तरः । शरसन्धानमात्रेण सिद्धो युष्मदन्होवयात्॥१११॥ वित्रेरलङकृता रत्नैः श्रस्य श्रेणी हिरण्मयी । शतयोजनमात्रोच्चा टङ्किच्छन्नेव भात्यसौ ॥११२॥ स्वपूर्वापरकोटिभ्यां विगाह्य लवणाणवम् । स्थितोऽयं गिरिराभानि मानदण्डायितो भुवः ॥११३॥ विविदत्ततोऽयमद्रीन्त्रो भरताव् भरत्वंभ । मूले चोपरिभागे च तुल्यवित्तारत्तनम्मितः ॥११४॥ श्रस्यानुसानु रम्येयं वनराजी विराजते । शश्यव्यपृषिता सिद्धविद्याधरमहोरगः ॥११४॥ तदाभोगा विभान्त्यस्य ज्वलन्मिणविचित्रताः । चित्रता इव संकान्तैः स्ववंधूप्रतिविम्बकैः ॥११६॥ पर्यटन्ति तटेष्वस्य सन्नेयस्य व्यत्नस्योः । स्वैरसंभोगयोग्येषु हारिभिर्लतिकागृहैः ॥११७॥ विविवत्तः रमणीयेषु सानुष्वस्य धृतोतसवाः । न धृति दधतेऽन्यत्र गीर्वाणाः साप्सरोगणाः ॥११८॥

पर्वतको भरतने बहुत कुछ माना था-आदरकी दृष्टिसे देखा था ।।१०८।। इसी बीचमें, जब कि महाराज भरत अपनी दृष्टि हिमवान् पर्वतपर डाले हुए थे-उसकी शोभा निहार रहे थे तय पुरोहित उन्हें आनन्दित करनेके लिये नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट वचन कहने लगा ॥१०९॥ हे प्रभो, यह हिमवान् पर्वत बहुत ही उत्तुङ्ग अर्थात् ऊँचा है, सदा श्री अर्थात् गोभा से सहित रहता है और कुलक्षोणीभृत् अर्थात् कुलाचलोंमें श्रेप्ट है इमलिये आपका अनुकरण करता है-आपकी समानता धारण करता है क्योंकि आप भी तो उत्तुङ्ग अर्थात् उदारमना हैं, सदा श्री अर्थान् राज्यलक्ष्मीसे सहित रहते है और कुलक्षोणीभृत् अर्थात् वंशपरम्परासे आये हुए राजाओं में श्रेष्ठ हैं ।।११०।। अहा, कितना आश्चर्य है कि यह बड़ा भारी पर्वत, जो कि कठिनाईसे चढ़ने योग्य है और जिसका पार होना अत्यन्त कठिन है, डोरीपर वाण रखते ही आपके पुण्य प्रतापसे आपके वश हो गया है ।।१११।। इसकी सुवर्णमयी श्रेणी अनेक प्रकार के रत्नोंसे सुशोभित हो रही है, सौ योजन ऊँची है और ऐसी जान पड़ती है मानो टांकीसे गढ़ कर ही बनाई गई हो ।।११२।। अपने पूर्व और पश्चिमके कोणोंसे 'लवण समुद्रमें प्रवेश कर' पड़ा हुआ यह पर्वत ऐसा सुज्ञोभित हो रहा है मानो पृथिवीके नापनेका एक दण्ड ही हो ॥११३॥ हे भरतश्रेष्ठ, यह श्रेष्ठ पर्वत भरतक्षेत्रसे दूने विस्तारवाला है और मूल, मध्य तथा ऊपर तीनों भागोंमें इसका एक समान विस्तार है ।।११४।। जिसमें सिद्ध, विद्याधर और नागकूमार निरन्तर निवास करने है ऐसी यह मनोहर वनकी पंवित इस पर्वतके प्रत्येक शिखरपर शोभाय-मात हो रही है ॥११५॥ देदीप्यमान मिणयोंसे चित्र विचित्र हुए इस पर्वतके किनारेके प्रदेश बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे है और भीतर पड़ते हुए देवांगनाओंके प्रतिबिम्बोंसे ऐसे जान पड़ते है मानो उनमें अनेक चित्र ही खींचे गये हों ।।११६।। सुन्दर लतागृहोंसे अपनी इच्छातुसार उपभोग करने योग्य इस पर्वतके किनारोंपर अपनी अपनी स्त्रियोंके साथ विद्याधर लोग टहल रहे है ।।११७।। जो देव लोग अपनी अप्सराओं के साथ इस पर्वतके निर्जन पवित्र और रमगीय किनारोंपर कीड़ा कर लेते हैं फिर उन्हें किसी दूसरी जगह संतोष नहीं होता

१ अस्मिन्नवसरे । २ श्रीदेव्या लक्ष्म्या च । ३ मृत्व्यः । ४ तवानुकरणम् । ५ अवतरितुम-गक्यः । ६ राङ्को ल० । ७ द्विगुणविस्तारः । ६ भरतश्रेष्टः । ६ तुल्या विस्तार-ल०, द० । १० सामुभिरासः । ११ प्रियतमासहिताः । १२ प्रियत । 'विविवतो पूर्तपिजनौ' इत्यभिधानात् ।

पर्यन्तेऽस्य<sup>र</sup> वनोद्देशा विकासि कुसुमस्मिताः । हसन्तीवामरोद्यानिश्रयमात्मीयया श्रिया ॥११६॥ स्वेन मूर्ध्ना विभत्येष श्रिय नित्यानपायिनीम् । स्मार्ताः स्मरन्ति यां शच्याः सौभाग्यमदकषिणीम् ॥१२०॥

है ।।११८।। जो फूले हुए फूलरूपी हास्यसे सहित है ऐसे इसके किनारेके वनके प्रदेश ऐसे जान पडते है मानो अपनी शोभासे देवोके बगीचेकी शोभाकी हॅमी ही कर रहे हो ॥११९॥ यह पर्वत अपने मस्तक (शिखर) से उस शोभाको धारण करता है, जो कि, सदा नाशरहित है और स्मृतिके जानकार पण्डिन लोग जिसे इन्द्राणीके मौभाग्यका अहकार दूर करनेवाली कहते है ॥१२०॥ इसके मस्तकपर पद्म नामका वह सरोवर है जिसमे कि श्री देवीका निवास है, शास्त्रकारोने जिसका बहुत कुछ वर्णन किया है, जिसमे स्वच्छ जल भरा हुआ है, और जो फूर्वे हुए सुवर्ण कमलोसे सुकोभिन् है ।।१२१।। यह पर्वत क्रमसे इस पद्मसरोवरके पूर्व तथा पश्चिम तोरणमे निकली हुई गङ्गा और िन्निनामारी महानदियोको धारण करता है ॥१२२॥ तथा पद्म सरोवरके उत्तर तोरणद्वारसे निकलकर उत्तरकी और गई हुई रोहिनास्या नदीको भी यह पर्वत धारण करता है।।१२३।। यह पर्वत इन अलघ्य तीन महानदियोसे ऐसा सुको-भित होता है मानो उत्साह, मन्त्र और प्रभुत्य इन तीन शिवतयोंसे अपना भूभृद्भाव अर्थात् राजा पना (पक्षमे पर्वतपना) ही प्रकट कर रहा हो ।।१२४।। देदीप्यमान तथा दिशाओको व्याप्त करनेवाले अपने अनेक शिखरोसे यह पर्वत ऐसा जान पडता है मानो आकाशरूपी ऑगनको कीलोसे युक्त कर देवोका मार्ग ही रोक रहा हो ॥१२५॥ इस पर्वतराजपर देवोके अनेक आवास है जो कि अपनी शोभासे स्वर्गकी बहुत भारी शोभा की भी हसी करते है ॥१२६॥ इस प्रकार इस पर्वतमे अनेक गुण होनेपर भी एक बड़ा भारी दोप है और वह यह कि यह स्वय गुरु अर्थात् बडा होकर भी अपने चारो ओर लगे हुए अगुरु द्रुम अर्थात् छोटे छोटे वृक्षोंको घारण करता है (परिहार पक्षमे अगुरु द्रुमका अर्थ अगुरु चन्दनके वृक्ष लेना चाहिये) ॥१२७॥ यह पर्वत जगद्गुरु भगवान् वृषभदेवकी सदृशता धारण करता है वयोकि जिस प्रकार भगवान् वृषभदेव अपनी अलघ्य महिमासे उदग्र अर्थात् उत्कृष्ट है उसी प्रकार यह पर्वत भी अपनी अलघ्य महिमासे उदग्र अर्थात् ऊँचा है और जिस प्रकार भगवान् वृषभदेवने अपनी गरिमा अर्थात् गुरुपने से समस्त विश्वको व्याप्त कर लिया था उसी प्रकार इस पर्वतने भी अपनी गरिमा अर्थात् भारीपनसे समस्त विश्वको व्याप्त कर लिया है। भावार्थ-जिस प्रकार भगवान् वृषभ देवका गुरुपना समस्त लोकमे प्रसिद्ध है उसी प्रकार इस पर्वतका भारीपना भी लोकमे प्रसिद्ध

१ पर्यन्तस्य ल० । २ स्मृतिवेदिनः । ३ घृता श्री. (देवी) येन स । ४ पूर्वपिक्चम-दिवस्थतोरण । ५ तत्पद्मसरोवरस्थोत्तरिदवस्थतोरण । ६ उत्तरिदद्धमुखीम् । ७ देवभेदमार्गम् । ८ अपरिमिताः । 'परा सल्या शनाधिकात् । ६ स्वर्गजाम् । १० कालागुग्नस्न्, लघुनस्निति ध्विन । ११ उपमाम ।

इत्यस्याद्रेः परां घोभां शंसत्युक्कः पुरोधित । प्रश्यांस तमद्रीत्वं सन्प्रीतो भरताधिषः ॥१२६॥ स्वभुक्तिक्षेत्रसीमानं सोऽभिनन्वं हिमाचलम् । प्रत्यावृतत् प्रभुईष्टुं वृषभाद्रि कृतूहलात् ॥१३०॥ यो योजनशतोष्ठायो मूलं तावष्य विस्तृतः । तबद्धंविस्तृतिमूँ हिनं भुवो मौलिरिवोद्गतः ॥१३१॥ यस्योतसंगभुवो रम्याः कवली वष्टमण्डतेः । सम्भोगाय नभोगानां कल्पन्ते स्मे लतालयेः ॥१३२॥ सनागर्मं सनागैद्रचं सपुष्ठागेः परिष्कृतम् । 'यद्रपान्ते वनं सेष्यं मुख्यते जातु नामरेः ॥१३३॥ स्वतटस्फिटिकोत्सपंत्रभाविष्वहरिन्मुस्त् । शरवभू रिवारक्षवपुषं सनभोज्वस् ॥१३४॥ तं शैलं भुवनस्यैकं ललामेव<sup>१२</sup> तिकपयन् । शरवभू रिवारक्षवपुषं । सनभोज्वस् । ॥१३४॥ तमेकपाष्टुरं । कालपामास लक्ष्मीवान् स्वयशःप्रविमानकम् ॥१३४॥ तमेकपाष्टुरं । शैलम् म्राकलपान्तमनद्वरम् । स्वयशोराशिनीकाशं । पश्यप्रभिननन्व सः ॥१३६॥ सोऽबलः प्रभुमायान्तं प्रायन्तमित्वलिद्धियाम् । प्रत्यप्रहीदिवाभ्यत्य । स्वयशोरमुना ॥१३६॥ तस्तटोपान्तविश्रान्तक्षपरोराकिकारेः । प्रोद्गीयमानममलं शुश्रुवे स्वयशोऽमुना ॥१३६॥ जयलक्ष्मीनुस्रालोकमंगलावश्चिम्माः । तस्तटीभित्तयो जह्यः मनोऽस्य स्फटिकामलाः ॥१३६॥

है, अथवा इस पर्वतने अपने विस्तारसे लोकका बहुत कुछ अंश व्याप्त कर लिया है ॥१२८॥ इस प्रकार जब पुरोहित उस पर्वतकी उत्कृष्ट शोभाका वर्णन कर चुका तब भरतेश्वरने भी प्रसन्न होकर उस पर्वतकी प्रशंसा की ॥१२९॥ अपने उपभोग करने योग्य क्षेत्रकी सीमा स्वरूप हिमवान् पर्वतकी प्रशंसा कर महाराज भरत कुतूहलवश वृषभाचलको देखनेके लिये लीटे ॥१३०॥

जो सो योजन ऊँचा है, मूल तथा ऊपर कमसे सो और पचास योजन चौड़ा है एवं ऊपर की ओर उठा हुआ होनेसे पृथिवीके मस्तकके समान जान पड़ता है। जिसके ऊपरके मनोहर प्रदेश केलोंके समूहसे सुशोभित लतागृहोंसे आकाशगामी देव तथा विद्याधरोंके उपभोग करने योग्य हैं, नाग सहजना और नागकेशरके वृक्षोंसे घिरे हुएतथा सेवन करने योग्य जिस पर्वत के समीपके वनोंको देव लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। अपने तटपर लगे हुए स्फटिक मणियोंकी फैलती हुई प्रभासे जिसने समस्त दिशाएँ व्याप्त कर ली हैं, जिसका शरीर शरद्ऋतुके बादलों से बना हुआ-सा जान पड़ता है और जो सदा देव तथा विद्याधरोंसे सहित रहता है, ऐसे उस पर्वतको लोकके एक आभूषणके समान देखते हुए श्रीमान् भरतने अपने यशका प्रतिबिम्ब माना था।।१३१-१३५॥ जो एक सफदे रंगका है और जो कल्पान्त काल तक कभी नष्ट नहीं होता ऐसे उस वृषभाचलको अपने यशकी राशिके समान देखते हुए महाराज भरत बहुत ही आनन्दित हुए थे।।१३६॥ उस समय वह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो समस्त शत्रुओं की मायाको नष्ट करनेवाले चक्रवर्ती भरतको अपने समीप आता हुआ जानकर चारों ओर बहनेवाले वनके वायुके द्वारा सामने जाकर उनका स्वागत-सत्कार ही कर रहा हो।।१३७॥ वहांपर भरतने उस पर्वतके किनारेके समीप विश्वाम करते हुए विद्याधर नागकुमार और किन्तर देवोंके द्वारा गाया हुआ अपना निर्मल यश भी सुना था।।१३८॥ स्फटिकके समान

१ स्तुति कुर्वति सिति । २ प्रशंस्य । ३ व्याषुटितवान् । ४ खण्ड- अ०, द०, स०, ल० । ५ समर्था भवन्ति । ६ नागवृक्षसिहृतम् । ७ सर्जकतरुभिः । ८ यदुपान्तवनं ल०, प०, द०, अ०, प०, स० । ६ लिप्तिदिङमुखम् । १० घटित । ११ आकाशस्पर्शनसिहृतम्, देव-विद्याधर-सिहृतम् । १२ तिलकम् । १३ विलोकयन् । १४ सदृशम् । १४ केवलं धवलम् । १६ समानम् । १७ आ समन्तात् अयः आयः तस्य अन्तः अन्तकः नाश इत्यर्थः । विभूत्यन्तकम् समन्तात्पुण्यनाशकमित्यर्थः । 'अयः शुभावहो विधि' रित्यभिधानात् । १६ समन्तात् प्रसारिभिः । विष्वद्रयङ विष्वगञ्चतीत्यभिधानात् । १६ श्रूयते स्म ।

प्राचिमेखलमस्यासीच्छिलाभित्तिच् चिक्रणः । स्वनामाकरिवन्यासे घृतिर्गवद्यक्षमाजितः ।।१४०॥ काकिणीरत्नमावाय वदा लिलिखाययम् । तदा राजसहक्षाणां नामान्यत्रेक्षताविराद् ॥१४१॥ असंस्थकल्पकोटीव् येऽतिकान्ता घराभुजः । तेवां नामिनराकीणं तं पद्यन् स सिसिष्मये ॥१४२॥ ततः किञ्चित् स्वलव्यां विलक्षीभूयं चिक्रराद् । अनन्यशासनामेनां न मेने भरतावनीम् ॥१४३॥ स्वयं कस्यचिकस्य निरस्यशामशासनम् । स मेने निवित्तं लोकं प्रायः स्वार्थपरायणम् ॥१४४॥ अय तत्र शिलापद्दे स्वहस्ततलनित्तले । प्रशस्तिमत्युवात्तार्थं व्यलिखत् स यशोषनः ॥१४४॥ स्वस्तिक्षव्यकृत्वव्योमतलप्रालेयविवितः । चातुरन्तं महीभर्तां भरतः शातमातुरः ॥१४६॥ श्रीमानानम् निःशेवखचरामरभूवरः । प्राजापत्यो मनुर्मान्यः श्रूरः शृचिवदारघोः ॥१४७॥ चरमांगवरो धीरो घौरेयद्यक्षमः ।। परिकान्तं घरावकं जिञ्जुना येन विज्वये ॥१४६॥ यस्याच्यादशकोटचोऽदवा जलस्यलविलक्रियनः । लक्षाद्वतुरशीतिरच मदेभा जयसावने ॥१४६॥ यस्य विग्वज्ये विद्यत्वव्यत्वित्वतः । सिद्यक्षम् समार्ग्यं कपोतगलकर्षुरंः ॥१४०॥

निर्मल और विजयलक्ष्मीके मुख देखनेके लिये मंगलमय दर्गणके समान उस वृषभाचलके किनारे की दीवाले भरतका मन हरण कर रही थी।।१३९।। समस्त पृथिवीको जीतनेवाले चक्रवर्ती भरतको उस पर्वतके किनारेकी शिलाकी दीवालोंपर अपने नामके अक्षर लिखनेमें बहुत कुछ संतोष हुआ था।।१४०।। चक्रवर्ती भरतने काकिणी रत्न लेकर ज्योंही वहाँ कुछ लिखनेकी इच्छा की त्योंही उन्होंने वहाँ लिखे हुए हजारों चक्रवर्ती राजाओंके नाम देखे।।१४१।। असंख्यात करोड़ कल्पोंमें जो चक्रवर्ती हुए थे उन सबके नामोंसे भरे हुए उस वृषभाचलको देखकर भरत को बहुत ही विस्मय हुआ।।१४२।। तदनन्तर जिसका कुछ अभिमान दूर हुआ है ऐसे चक्रवर्ती ने आश्चर्यचिकत होकर इस भरतक्षेत्रकी पृथिवीको अनन्यशासन अर्थात् जिसपर दूसरेका शासन न चलता हो ऐसा नही माना था। भावार्थ-वृषभाचलको दीवालोंपर असंख्यात चक्रवर्तियोंके नाम लिखे हुए देखकर भरतका सब अभिमान नष्ट हो गया और उन्होंने स्वीकार किया कि इस भरतक्षेत्रकी पृथिवीपर मेरे समान अनेक शक्तिशाली राजा हो गये हैं।।१४३॥ चक्रवर्ती भरतने किसी एक चक्रवर्तीके नामकी प्रशस्तिको स्वयं-अपने हाथसे मिटाया और वैसा करते हुए उन्होंने प्रायः समस्त संसारको स्वार्यपरायण समका।।१४४॥

अथानन्तर—यश ही जिसका घन है ऐसे चक्रवर्तीने अपने हाथके तलभागके समान चिकने उस शिलापट्टपर नीचे लिखे अनुसार उत्कृष्ट अर्थसे भरी हुई प्रशस्ति लिखी ॥१४५॥ स्वस्ति श्री इक्ष्वाकु वंशरूपी आकाशका चन्द्रमा और चारों दिशाओं की पृथिवीका स्वामी मैं भरत हूँ, मैं अपनी माताके सौ पुत्रों में से एक बड़ा पुत्र हूँ, श्रीमान् हूँ, मैंने समस्त विद्याघर देव और भूमिगोचरी राजाओं को नम्नीभूत किया है, प्रजापित भगवान् वृषभदेवका पुत्र हूँ, मनु हूं, मान्य हूँ, शूरवीर हूँ, पवित्र हूँ, उत्कृष्ट बुद्धिका घारक हूँ, चरमशरीरी हूँ, घीर वीर हूँ चक्रवर्तियों में प्रथम हूँ और इसके सिवाय जिस विजयीने दिग्वजयके समय समस्त पृथिवीमण्डल की परिक्रमा दी है अर्थात् समस्त पृथिवीमण्डलपर आक्रमण किया है, जिसके जल और स्थल में चलनेवाले अठारह करोड़ घोड़े हैं, जिसकी विजयी सेनामें चौरासी लाख मदोन्मत्त हाथी

प्रसाधितिविशो यस्य यशः शिक्षलामलम् । सुरैरसकृतुव्गीतं कृतकोणीधकृकिषु ॥१४१॥ विग्जयं यस्य सैन्यानि विश्वान्तान्यिषिवक्तटम् । चकानुभूगिततान्तानि कान्त्वा हैमवतीस्थलीः ॥१४२॥ नप्ता श्रीनाभिराजस्य पुत्रः श्रीवृषभेशिनः । षट्षण्डमण्डितामेनां यः स्म शास्यिष्वलां महीम् ॥१४३॥ मत्वाऽसौ गत्वरीं लक्ष्मीं जित्वरः सर्वभूभृताम् । जगित्वमृत्वरीं कीर्तिम् श्रतिष्ठिपिदिहाचले ॥१४४॥ इति प्रशस्तिमालीयां विलिखन् स्वयमकरः । प्रसूतप्रकरमुक्तः नृपोऽवचिकरेऽ मरेः ॥१४५॥ तत्रोच्चरुच्चरघोषयन् ॥१४६॥ तत्रोच्चरुच्चरघोषयन् ॥१४६॥ स्वर्गनिकारामान्त्रवुन्दुभयोऽध्वनन् । दिवि देवा जयत्याशी शशताप्युच्चरघोषयन् ॥१४६॥ स्वर्गनिकारामान्त्रवुन्दुभयोऽध्वनन् । दिवि देवा जयत्याशी शताप्युच्चरघोषयन् ॥१४६॥ स्वर्गनिकारामान्त्रविश्वाहिनः । मन्वं विचेरराधूत सान्त्रमन्वरामन्वनाः ॥१४७॥ न केवलं शिलाभित्तौ श्रस्य नामाक्षरावलो । लिखितानेन चान्त्रेऽपि विम्बे तल्लाञ्खनच्छलात् ॥१४६॥ चिष्वतं साक्षिणे भृष्तिरत्यस्तीहापि शासने । लिखितं सोऽजलो भृदितः विग्जयं साक्षिणोऽमराः ॥१४६॥ श्रहो महानुभावोऽयं चक्री विक्वकिनजयं । येनाकान्तं महीचकम् श्रारक्वसितित्रिकात् ॥१६१॥ खबरादिरलंघ्योऽपि हेलयालंधितोऽमुना । कीर्तिः स्थलाविजनीवास्य खढा हैम।चलस्थले ॥१६१॥

हैं, जिसकी दिग्विजयके समय चारों ओर उठी हुई कबूतरके गलेके समान कुछ कुछ मिलन सेनाकी धूलिसे समस्त दिशाओंके साथ साथ आकाश भर जाता है, समस्त दिशाओंको वश करनेवाले जिसका चन्द्रमाकी कलाओं के समान निर्मल यश कूलपर्वतों के मध्यभागमें देव लोग बार-वार गाते हैं, दिग्विजयके समय चक्रके पीछे पीछे चलनेसे यकी हुई जिसकी सेनाओंने हिमवान् पर्वतकी तराईको उल्लंघन कर दिशाओंके अन्तभागमें विश्राम लिया है, जो श्री नाभिराजका पौत्र है, श्री वृषभदेवका पुत्र है, जिसने छह खण्डोंसे सुशोभित इस समस्त पृथिवीका पालन किया है और जो समस्त राजाओंको जीतनेवाला है ऐसे मुफ भरतने लक्ष्मीको नश्वर समफकर जगत्में फैलनेवाली अपनी कीर्तिको इस पर्वतपर स्थापित किया है ।।१४६-१५४॥ इस प्रकार चक्रवर्तीने अपनी प्रशस्ति स्वयं अक्षरोंके द्वारा लिखी, जिस समय चक्रवर्ती उक्त प्रशस्ति लिख रहे थे उस समय देव लोग उनपर फूलोंकी वर्षा कर रहे थे ।।१५५॥ वहाँ जोर जोरसे द्याद्य करते हुए गम्भीर नगाड़े वज रहे थे, आकाशमें देव लोग जय जय इस प्रकार सैकड़ों आशी-र्वाद रूप गर्ट्दोंका उच्चारण कर रहे थे ।।१५६।। और गङ्गा नदीके जलकी बूंदोंके समृह को धारण करता हुआ तथा कल्पवृक्षोंके सघन वनको हिलाता हुआ वायु धीरे धीरे बह रहा था ।।१५७।। भरतके नामके अक्षरोंकी पंक्ति केवल शिलाकी दीवालपर ही नहीं लिखी गई थी किन्तु उन्होंने काले चिन्हके बहानेसे चन्द्रमाके मण्डलमें भी लिख दी थी। भावार्थ-चन्द्रमा के मण्डलमें जो काला काला चिह्न दिखाई देता है वह उसका चिह्न नहीं है, किन्तु भरतके नामके अक्षरोंकी पंक्ति ही है, यहां कविने अपह्नति अलंकारका आश्रय लेकर वर्णन किया है ।।१५८।। अन्य प्रशस्तियोंके समान भरतकी इस प्रशस्तिमें भी लेख, साक्षी और उपभोग करने योग्य क्षेत्र ये तोनों ही बातें थीं क्योंकि लेख तो वृपभाचलपर लिखा ही गया था, दिग्विजय करनेसे छह खण्ड भरत उपभोग करने योग्य क्षेत्र था और देव लोग साक्षी थे।।१५९।। अहा , यह चक्रवर्ती बड़ा प्रतापी है क्योंकि इसने समस्त दिशाओंको जीतते समय पूर्व पश्चिम और दक्षिणके तीनों समुद्रपर्यन्त समस्त भमण्डलपर आक्रमण किया है-समस्त भरत को अपने वश कर लिया है। यद्यपि विजयार्ध पर्वत उल्लंघन करने योग्य नहीं है तथापि इसने

१ चकानुगमनेन भिन्नानि । २ गमनशीलाम् । ३ जयनशीलः । ४ विसरणशीलाम् । ५ र्व्यालखत् ल०, अ०, द०, स० । ६ आकीर्णः। ७-राध्मात ल० । ६ पत्रम् । ६ पूर्वदक्षिणपश्चिमसमुद्रपर्यन्तम् ।

इति बृद्यपदानं तं तुद्युन्तिकायकाः । विष्टघा स्म यर्धयन्त्येनं साझ्यनादच नभक्त्याः ॥१६२॥ भूयः प्रोत्साहितो वेदैः जयोद्योगमनूनयन् । गङ्गापातमभीयाय य्याहृत इव तत्स्वनैः ॥१६३॥ गलव्यङ्गाम्बुनिष्ठपूताः शीकरा मदशीकरैः । सम्मू च्छुनृ पेभाणा व्यात्मुकी वा तितांसवः ॥१६४॥ पतव्यङ्गाजलावर्तपरिविद्यतकौतकः । प्रत्याप्राहि स तत्पाते गङ्गादेव्या धृतार्घया ॥१६४॥ सहासने निवेद्येनं प्राङ्माखं सुखशीतकः । सोऽभ्यविञ्चजलनाद्भगः शशाङ्ककरहासिभः ॥१६६॥ हत्यम्यगलमः गीनगान्दीः ग्यं गार्गम् । निर्वत्यं मज्जनं जिष्णुः भेंजे मण्डनमप्यतः ॥१६७॥ प्रयासमं व्यतं रत् प्रांशु र ताः गु यीगान्धरम् । सेन्द्रवापिमवाद्रीन्द्रशिखरं हरिविष्टरम् ॥१६८॥ प्रयासमं व्यतं रत् प्रांशु र ताः गु यीगान्धरम् । सेन्द्रवापिमवाद्रीन्द्रशिखरं हरिविष्टरम् ॥१६८॥ चर्च वर्षयं वर्षये वर्षये वर्षये वर्षये वर्षये वर्षये वर्षये वर्षये । सिवेवे प्रवान् । स्रत्यन्तरमाशास्य तिरोऽभूत् सा विस्तिता ॥१६८॥ प्रमुगङ्गातटं सेन्यः ध्राद्रजन्तव्ययाधिपः । सिवेवे प्रवानिद्य गद्माग्द्रगणराहिनिः ॥१७०॥ गङ्गातटवनोपान्तिनवेदोषु विद्याम्पतिम् । सुख्यामासुरम्वोपमायारिता वनमास्तः ।

उसे लीला मात्रमे ही उल्लघन कर दिया है और इसकी कीर्ति स्थल-कमिलनीके समान हिमालय पर्वत्की शिखरपर आरूढ हो गई है । इस प्रकार जिनका पराक्रम देख लिया गया है ऐसे उन भरत महाराजकी बड़े बड़े देव भी स्तुति कर रहे थे और अपनी अपनी स्त्रियोसे सिहत विद्या-धर लोग भी भाग्यसे उन्हे बढा रहे थे अर्थात् आशीर्वाद दे रहे थे ॥१६०–१६२॥

तदनन्तर-जिन्हें देवोंने फिर भी उत्साहित किया है ऐसे महाराज भरत अपने विजय के उद्योगको कम न करते हुए गङ्गापात (जहाँ हिमवान् पर्वतसे गङ्गा नदी पडती है उसे गङ्गा-पात कहते हैं) के सन्मुख इस प्रकार गये मानो उसके शब्दोंके द्वारा बुलाये ही गये हो ॥१६३॥ ऊपरसे गिरती हुई गङ्गा नदीके जलके समीपसे उछटे हुए छोटे छोटे जलकण राजाओके हाथियो के मदकी बुदोके साथ इस प्रकार मिल रहे थे मानो वे दोनो परस्पर फाग ही खेलना चाहते हों अर्थात् एक दूसरेको सीचना ही चाहने हो ।।१६४।। पडते हुए गङ्गाजलकी भवरोसे जिसका कौतूहल बढ रहा है ऐसे भरतका गङ्गापातके स्थानपर अर्घ धारण करनेवाली गङ्गा देवीने सामने आकर सत्कार किया ।।१६५।। गङ्गादेवीने चक्रवर्ती भरतको पूर्व दिशाकी ओर मुख कर सिहासनपर बैठाया और फिर सुखकारी, शीतल तथा चन्द्रमाकी किरणोकी हॅसी करनेवाले गङ्गा नदीके जलसे उनका अभिषेक किया ॥१६६॥ जिसमे मगल सगीत, आशीर्वाद वचन और तुरही आदि बाजोके शब्द मिले हुए है ऐसे अभिषेकको समाप्त कर विजयशील भरतने उसी गङ्गादेवीसे सब वस्त्राभूषण भी प्राप्त किये।।१६७।। तदनन्तर देदीप्यमान रत्नोंकी किरणोंसे जिसने आकाश भी व्याप्त कर लिया है और जो इन्द्रधनुष सहित सुमेरु पर्वतकी शिखरके समान जान पडता है एसा एक मिहासन गङ्गादेवीने भरतके लिये समर्पित किया ।।१६८।। और फिर 'सदा बढनेवाले हे महाराज भरत , आप चिर कालतक बढ़ते रहिये, चिरकाल तक जीवित रहिये और चिरकाल तक आनन्दित रहिये अथवा समृद्धि-मान् रहिये इस प्रकार आशीर्वाद देकर भरत महाराजके द्वारा विदा की हुई वह गङ्गादेवी तिरोहित हो गई ॥१६९॥

अथानन्तर—सेनाके साथ साथ गङ्गाके किनारे किनारे जाते हुए भरतकी अनेक देशोंके स्वामी-राजाओंने और गङ्गा नदीके जलकी बूदोंको धारण करनेवाले वायुने सेवा की थी ।।१७०।। गङ्गा किनारेके वनोंके समीपवर्ती भागोंमे पीछेसे आता हुआ वनका वायु चक्रवर्ती

१ दृष्टसामर्थ्यम् । दृष्टावदानं प०, अ० । दृष्टवदान ल० । २ सन्तोषेण । ३ अनून कुर्वन् सबद्धंपन्नित्यर्थः । ४ अभिमृखमगच्छन् । ५ प्रसरन्तिस्म । ६ न पसम्बन्धिगजानाम । ७ परस्परमेचनम् । ६ विकासिक् १० उन्नत । ११ जनुसूजनाम् । १२ बनवायय ल० ।

वने वनवरस्त्रीणाम् उदस्यमलकावलीः । मृहुस्स्खलन् कपालेषु नृत्यद्वनिधाकिष्डनाम् ॥१७२॥
विलोलितालिराषुन्वमुत्कल्ला वनवल्लरीः । गिरिनिर्मर्रसंक्लेविधिधारो मरवाववौ ॥१७३॥
प्रतिप्रयाणमानम् । नृपास्तद्देशवासिनः । प्रभुमाराधयाञ्चकुः ग्राकान्ता जयसाधनैः ॥१७४॥
कृतस्त्रामिति प्रसाध्यैनाम् उत्तरां भरताविनम् । प्रत्यासीववयो जिष्णुः विजयार्द्धचलस्यलीः ॥१७४॥
तत्रावासितसैन्यं च सेनान्यं प्रभुराविधत् । ग्रपावृतं गृहाद्वारः प्राध्यक्षण्डं जयेत्यरम् ॥१७६॥
यावदभ्येति सेनानीम्लेण्छराजजयोग्धमात् । तावत्रभोः किलातीयुःमासाः वद् सुवसंगिनः ॥१७६॥
विद्यावरयोग्धः भेष्योः निवसन्तोऽम्बरेचराः । विद्याधराधिपैः साद्धं प्रभुं व्रष्टुमिहाययुः ॥१७६॥
विद्यावरघराधीशैरारावानम् मौलिभिः । नत्वाशुमालिकाव्याजावाज्ञास्य शिरसा धृता ॥१७६॥
निमश्च विनिमश्चेव विद्याधरिधरौ । स्वसारधनसामग्रपा विभुं प्रष्टुमुपेयतुः ॥१८०॥
विद्यावरघरासारधनोपायनसंपदा । तत्रुपानीतयां उन्नन्यलभ्ययासीद्विभोर्षु तिः ॥१८२॥
तत्रुपाकृतरत्नौषैः कन्यारत्नपुरःसरैः । सरिवोषिरिवोवन्वान् ग्रापूर्यत तवा प्रभुः ॥१८२॥
स्वसारं च नमेर्षन्यां सुभवां नामकन्यकाम् । उर्जुवाहरं स लक्ष्मीवान् कल्याणैः क्रवरोचितैः ॥१८३॥

को सुद्धी कर रहा था ।।१७१।।वहांके वनमें भीलोंकी स्त्रियोंके केशोंके समूहको उड़ाता हुआ, **1ृ**त्य करते हुए वनमयूरोंकी पूंछपर बार-बार टकराता हुआ, भृमरोंको इधर-उधर भगाता इुआ, फूली हुई वनकी लताओंको कुछ कुछ हिलाता हुआ और पहाड़ी भरनोंके स्पर्शसे शीतल हुआ वायु चारों ओर बह रहा था ।।१७२-१७३।। विजय करनेवाली सेनाके द्वारा दबाय ु इए उन देशोंमें निवास करनेवाले राजा लोग नम् होकर प्रत्येक पड़ावपर महाराज भरतकी आराधना करते थे ।।१७४।। इस प्रकार उत्तर भरत क्षेत्रकी समस्त पृथिवीको वशकर विजयी महाराज भरत फिरसे विजयार्ध पर्वतकी तराईमे आ पहुँचे ॥१७५॥ वहाँ पर उन्होंने सेना **ऽहराकर सेनापितके लिये आज्ञा दी कि 'गुफाका द्वार उघाड़कर शीघृ ही पूर्व खण्डकी विजय** प्राप्त करों' ।।१७६।। जब तक सेनापित म्लेच्छराजाओंको जीतकर वापिस आया तब तक सुखपूर्वक रहते हुए महाराज भरतके छह महीने वहींपर व्यतीत हो गये ।।१७७।। विजयार्घ पर्वतकी दक्षिण तथा उत्तर श्रेणीपर निवास करनेवाले विद्याधर लोग अपने अपने स्वामियों के साथ महाराज भरतका दर्शन करनेके लिये वहींपर आये ।।१७८।। दूरसे ही मस्तक भुकाने-वाले विद्याधर राजाओंने नखोंकी किरणोंके समृहके बहानेसे महाराज भरतकी आज्ञा अपने शिरपर धारण की थी। भावार्थ-नमस्कार करते समय विद्याधरराजाओंके मस्तक पर जो भरत महाराजके चरणोंके नखोंकी किरणें पड़ती थीं उनसे वे ऐसे मालूम होते थे मानो भरतकी आज्ञा ही अपने मस्तकपर धारण कर रहे हों ।।१७९।। निम और विनमि दोनों ही विद्याधरोंके राजा अपने मुख्य धनकी सामग्रीके साथ भरतके दर्शन करनेके लिये समीप आये ।।१८०।। निम और विनर्मि जो अन्य किसीको नहीं मिलनेवाली विद्याधरोंके देशकी मुख्य धनरूप सम्पत्ति भेंटमें लाये थे उससे महाराज भरतको भारी संतोष हुआ था ।।१८१।। जिस प्रकार नदियोंके प्रवाहसे समुद्र पूर्ण हो जाता है उसी प्रकार उस समय निम और विनमिके द्वारा उपहारमें लाये हुए कन्यारत्न आदि अनेक रत्नोंके समूहसे महाराज भरतकी इच्छा पूर्ण हो गई थी ।।१८२।। श्रीमान् भरतने राजा निमकी बहिन सभद्रा नामकी उत्तम कन्याके साथ

१ स्थलीम् ल०, द०, इ०, अ०, स०। २ सैन्यश्च ल०। ३ विभृ। ४ उद्घाटित । ५ पूर्व-खण्डम् । ६ शीघृम् । ७ आगच्छन् । ५ क्षेत्र । ६ प्रभुं ल०, अ०, स०, इ०, द०। १० विद्याघरै-रुपायनीकृतया । ११ भगिनीम् । 'भगिनी स्वसा' इत्यभिभानात् । १२ परिणीतवान् ।

तां मनोज<sup>र</sup>रसस्येव स्त्रुति संप्राप्य चक्रभृत् । स्वं मेने सफलं जन्म परमानन्वनिर्भरः ॥१६४॥ तावाधिजितिनिःशेवन्लेच्छराजवलो बलैः । जयलक्ष्मीं पुरस्कृत्य सेनानीः प्रभुमेकत ॥१६४॥ कृतकार्यं च सत्कृत्य तं तांत्रच म्लेच्छनायकान् । विसर्ज्यं समृद् सज्जोऽभूत् प्रत्यायातुमपाडमहीम् ॥१६६॥ जयप्रयाणश्चासिन्यः तदाभेयः प्रवच्वनुः । विष्वय्वलाणंवे क्षोभम् स्नातन्वन्त्यो महोभृताम् ॥१६७॥ तां काण्डकप्रपाताख्यां प्रागेवोव्घादितां गृहाम् । प्रविवेश बलं जिष्णोः चक्ररत्नपुरोगमाम् ॥१६६॥ गङ्गापगोभयप्रान्तमहावीथीद्वयेन सा । व्यतीयाय गृहां सेना कृतद्वारां चमूभृता ॥१६६॥ मुच्यमाना गृहा सैन् विरादुच्छ्वसितेव सा । चमूरिप गृहारोधान्निःसृत्योज्जीवितेव सा ॥१६०॥ नाट्यमालामरस्तत्र रत्नार्येः प्रभृमर्थयन् । प्रत्यगृह्यात् गृहाद्वारि पूर्णकृम्भाविमंगलैः ॥१६१॥ कृतोपच्छन्वनं चामुं नाट्यमालं सुरर्थभम् । व्यसर्जयद्यथोद्देशं सरक्रत्य भरतवंभः ॥१६२॥ कृतोवयमिनं ध्वान्तात्परितो गगनेचराः । परिचेवर्नभोमार्गम् स्नारुध्य धृतसायकाः ॥१६३॥

मालिनीवृत्तम्

निमिवनिमपुरो<sup>9</sup>गैरन्वितः खेचरेन्द्रैः खचरगिरिगुहान्तर्ध्वन्तिमुत्सार्य दूरम् । रविरिव किरणोर्घेद्यातयन्विग्वभागान् निधिपतिरुवियाय<sup>८</sup> प्रीणयन् जीवलोकम् ॥१६४॥ सरसिकसलयान्तःस्पन्वमन्वे सुरस्त्रीस्तनतटपरिलग्नशौमसंकान्तवार्स<sup>५</sup> । सरति<sup>र°</sup> मरुति मन्वं कन्दरेष्वद्रिभर्तः निधिपतिज्ञिबिराणां प्रादुरासिष्ठवेज्ञाः ॥१६४॥

विद्याधरोके योग्य मगलाचारपूर्वक विवाह किया ।।१८३।। रसकी धाराके समान मनोहर उस सुभद्राको पाकर उत्कृष्ट आनन्दसे भरे हुए चक्रवर्तीने अपना जन्म सफल माना था ।।१८४।। इतनेमें ही जिसने अपनी सेनाके द्वारा समस्त म्लेच्छ राजाओंकी सेना जीत ली है ऐसे सेनापति ने जयलक्ष्मीको आगे कर महाराज भरतके दर्शन किये ।।१८५।। जिसने अपना कार्य पूर्ण किया है ऐसे सेनापतिका सन्मान कर और आये हुए म्लेच्छ राजाओंको बिदाकर सम्प्राट् भरतेश्वर दक्षिणकी पृथिवीकी ओर आनेके लिये तैयार हुए ।।१८६।। उस समय विजयके लिये प्रस्थान करनेकी सुचना देनेवाली भेरियाँ राजाओंकी सेनारूपी समुद्रमे क्षोभ उत्पन्न करती हुई चारो ओर बज रही थी।।१८७॥ चकरत्न जिसके आगे चल रहा है ऐसी भरतकी सेनाने पहलेसे ही उघाड़ी हुई काण्डकप्रपात नामकी प्रसिद्ध गुफामे प्रवेश किया ॥१८८॥ उस सेनाने गङ्गा नदीके दोनो किनारोंपर की दो बड़ी बड़ी गलियोमेसे, सेनापतिके द्वारा जिसका द्वार पहलेसे ही खोल दिया गया है ऐसी उस गुफाको पार किया ।।१८९।। सेनाके द्वारा छोड़ी हुई वह गुफा ऐसी जान पड़ती थी मानो चिरकालसे उच्छ्वास ही ले रही हो और वह सेना भी गुफाके रोध से निकलकर ऐसी मालुम होती थी मानो फिरसे जीवित हुई हो ॥१९०॥ वहाँ नाट्यमाल नामके देवने दक्षिण गुफाके द्वारपर पूर्णकलश आदि मंगलद्रव्य रखकर तथा रत्नोके अर्घसे अर्घ देकर भरत महाराजकी अगवानी की थी-सामने आकर सत्कार किया था ॥१९१॥ भरत महाराजने अनेक प्रकारकी स्तुति करनेवाले उस नाट्चमाल नामके श्रेष्ठ देवका सत्कार कर उसे अपने स्थानपर जानेके लिये बिदा कर दिया ॥१९२॥ धनुष बाण धारण करनेवाले विद्याघर चारों ओरसे आकाशमार्गको घेरकर, सूर्यके समान अन्धकारसे परे रहकर उदय होनेवाले चक्रवर्तीकी परिचर्या करते थे ।।१९३।। जिनमे निम और विनमि मुख्य है ऐसे विद्या-धरों सहित तथा विजयार्घ पर्वतकी गुफाके भीतरी अन्धकारको दूर हटाकर सूर्यके समान किरणोंके समूहसे दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ वह निधियोंका अधिपति चक्रवर्ती समस्त जीवलोकको आनन्दित करता हुआ उदित हुआ अर्थात् गुफाके बाहर निकला ॥१९४॥ रस-

किसलयपुरभेदी देवदारहुमाणाम् असकृदमरसिन्धोः सीकरान्ध्याधुनानः । श्रमसिलसम्मुष्णा'दुष्णसम्भूष्णु'जिष्णोः स्वयरिगरितदानसामिष्यतः प्नातरिश्वा ॥१६६॥ सपदिविजयसैन्धैनिजितम्लेष्डसुष्यः समुपद्वतजयभीश्विकणादिष्टमात्रात् । जिनमिव जयलक्ष्मी सिन्नधानं निधीनां परि'वृद्वमुपत्'स्यो नम्मौलिश्चमूभृत् ॥१६७॥ शाकृलविक्यी खितम्

जित्वा म्लेच्छन्षौ विजित्य च "सुरं प्रालेयशैलेशिंनं देव्यौ च प्रणमय्य दिव्यमुभयं स्वीकृत्य भद्रासनम् । हेलानिजितलेचराद्विरिषराट् प्रत्यन्तपालान् जयन् सेनान्या विजयो व्यजेच्ट निल्लिलां वट्वण्डभूषां भुवम् १६८ पुष्पादित्ययमाहिमाद्भ्यगिरेरातोयषेः प्रावतना<sup>र०</sup>दाचापा<sup>र१</sup>च्यपयोनिषेर्जलिनघेरा च प्रतीच्यादितः । चकेक्मामरिचक्र<sup>१२</sup>भीकरकरत्वकेण चक्री वशे तस्मात्पुष्यमुपार्जयन्तु सुधियो जैने मते सुस्थिताः ॥१६६॥ इत्याषे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिवृष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे

ं भगवाञ्जनसनाचायप्रणातः । त्रवृष्टिलसणमहापुराणसः भरतोत्तरार्द्धविजयवर्णनं नाम द्वात्रिशत्तमं पर्व ॥३२॥

युक्त नवीन कोमल पत्तोंके भीतर प्रवेश करनेसे मन्द हुआ तथा देवांगनाओंके स्तनतटपर लगे हुए रेशमी वस्त्रोंमें जिसकी सुगन्धि प्रवेश कर गई हैं ऐसा वायु जिस समय उस विजयार्ध पर्वतकी गुफाओंमें घीरे घीरे बह रहा था उस समय निधियोंके स्वामी चक्रवर्तीकी सेनाके डेरोंकी रचना शुरू हुई थी ।।१९५।। देवदारु वृक्षोंके कोमल पत्तोंके संपुटको भेदन करनेवाला तथा गङ्गा नदीके जलकी बूदोंको बार-बार हिलाता हुआ और विजयार्घ पर्वतके किनारेके अन्त भागसे आता हुआ वायु गर्मीसे उत्पन्न हुए महाराज भरतके पसीनेको दूर कर रहा था ।।१९६।। चऋवर्तीके द्वारा आज्ञा प्राप्त होने मात्रसे ही जिसने अपनी विजयी सेनाओंके द्वारा बहुत शीघ समस्त म्लेच्छ खण्ड जीत लिये हैं और जो जयलक्ष्मीको ले आया है ऐसा सेनापित अपना मस्तक भुकाये हुए, निधियोंके स्वामी भरत महाराजके समीप आ उपस्थित हुआ। उस समय भरत ठीक जिनेन्द्रदेवके समान मालुम होते थे क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्र देवके समीप सदा जयलक्ष्मी विद्यमान रहती है उसी प्रकार उनके समीप भी जयलक्ष्मी सदा विद्यमान रहती थीं ॥१९७॥ विजयी भरतने (चिलात और आनर्त नामके) दोनों म्लेच्छराजाओं को जीतकर हिमवान् पर्वतके स्वामी हिमवान् देवको कुछ ही समय में जीता, तथा (गङ्गा सिन्ध नामकी) दोनों देवियोंसे प्रणाम कराकर (उनके द्वारा दिये हुए) दो दिव्य भद्रासन स्वीकृत किये, और विजयार्घ पर्वतको लीला मात्रमें जीतकर उसके समीपवर्ती राजाओंको जीतते हुए उन्होंने सेनापितके साथ-साथ छह खण्ड़ोंसे सुशोभित भरत क्षेत्रकी समस्त पृथिवी को जीता ।।१९८।। जिनका हाथ अथवा टैक्स शत्रुओंके समहमें भय उत्पन्न करनेवाला है ऐसे चक्रवर्ती भरतने चक्ररत्नके ढारा पुण्यसे ही हिमवान् पर्वतसे लेकर पूर्व दिशाके समुद्र तक और दक्षिण समुद्रसे लेकर पश्चिम समुद्र तक समस्त पृथिवी अपने वश की थी। इसलिये बुद्धिमान् लोगोंको जैन मतमें स्थिर रहकर सदा पुण्य उपार्जन करना चाहिये ।।१९९।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें उत्तरार्ध भरतकी विजयका वर्णन करनेवाला बत्तीसवां पर्व समाप्त हुआ ।

१ अनाशयत् । २ उष्णसञ्जातम् । ३ आगच्छन् । ४ आज्ञातः । ५ नाथम् । ६ प्राप्तवानित्यर्थः । ७ सुचिरं ल०, द० । ६ हिमबद्गिरिपतिम् । ६ गङ्गादेवीसिन्धुदेव्यौ । १० पूर्वात् । ११ दक्षिणसमृद्रात् । १२ भयङ प्ररुक्तः । 'भयंकरं प्रतिभयमित्यभिधानात् ।

## त्रयस्त्रिशत्तमं पर्व

श्रीमानानमिताशेष नृपविद्याधरामरः । सिद्धविष्वजयश्वकी न्यवृत्तस्वां पुरीं प्रति ॥१॥ नवास्य निषयः सिद्धा रत्नान्यपि चतुर्वेश । सिद्ध'विद्याधरैः सार्द्धं वट्षण्डधरणीभुजः ॥२॥ जित्वा महीमिमां कृत्त्नां लवणाम्भोषिमेखलाम् । प्रयाणमकरोच्चकी साकेतनगरं प्रति ॥३॥ प्रकीर्णकचलद्वीचिक्त्लसच्छत्र बृद्बुदा । निर्ययौ विजयार्द्धाद्वितटाद् गढःगेव सा समः ॥४॥ किरणीनौभिरश्वीयकल्लोलैर्जनतोमिभिः । विशो कन्धन्वलाम्भोषिः प्रससर्प स्फुरद्घ्वितः ॥४॥ चलतां रथचकाणां चीत्कारेहंयहेषितः । बृंहितंश्च गजेन्द्राणां शब्दाद्वेतं तवाभवत् ॥६॥ भेर्यः प्रस्थानशिक्त्यो नेद्धरामन्द्रनिःस्वनाः । श्रृंकालस्तिनताशङ्काम् श्रातन्वानाः शिखण्डिनाम् ॥७॥ तदाऽभूद्रद्वमश्वीयं हास्तिकेन प्रसर्पता । न्यरोधि पत्तिवृत्वं च प्रयान्त्या रथकत्यया ॥६॥ पादातकृतसंवाधात् पथः पर्यन्तपातिनः । हया गजा वरूषाश्च भेजुरितर्यक्प्रचिताः ॥६॥ पर्वतोदग्रमारूढो गजं विजयपर्वतम् । प्रतस्थे विचलन्मौलः चक्री शक्तसमद्युतिः ॥१०॥ श्रृगुगङ्गातटं देशान् विलङ्घच ससरिद् गिरीन् । कैलासशैलसान्निष्यं प्रापत्चक्रणो बलम् ॥११॥ श्रृगुगङ्गातटं देशान् विलङ्घच ससरिद् गिरीन्। कैलासशैलसान्निष्यं प्रापत्चक्रणो बलम् ॥११॥

अथानन्तर–जिन्होंने समस्त राजा विद्याधर और देवोंको नम्रीभूत किया है तथा समस्त दिग्विजयमे सफलता प्राप्त की है ऐसे श्रीमान् चक्रवर्ती भरत अपनी अयोध्यापुरीके इन महाराज भरतको नौ निधियां और चौदह रत्न सिद्ध हुए थे तथा विद्या-प्रति लौटे ॥१॥ धरोंके साथ साथ छह खण्डोंके समस्त राजा भी इनके वश हुए थे ॥२॥ लवण समुद्र ही जिसकी मेखळा है ऐसी इस समस्त पृथिवीको जीतकर चक्रवर्तीने अपने अयोध्या नगरकी और प्रस्थान किया ।।३।। ढलते हुए चमर ही जिसकी लहरे है और ऊपर चमकते हुए छत्र ही जिसके वबूले है ऐसी वह सेना गंगाके समान विजयार्ध पर्वतके तटसे निकली ॥४॥ हथिनीरूपी नावोसे, घोड़ोंके समूहरूपी लहरोंसे और मनुष्योंके समूहरूपी छोटी छोटी तरङ्गोसे दिशाओको रोकता हुआ तथा खूब शब्द करता हुआ वह सेनारूपी समुद्र चारों ओर फैल गया ॥५॥ उस समय चलते हुए रथोंके पहियोंके चीत्कार शब्दसे, घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे और हाथियोंकी गर्जनासे शब्दाद्वैत हो रहा था अर्थात् सभी ओर एक शब्द ही शब्द नजर आ रहा था ॥६॥ जिनका शब्द अतिशय गम्भीर है ऐसी प्रस्थान-कालको सूचित करनेवाली भेरिया मयूरोंको असमयमें ही बादलोंके गरजनेकी शंका बढ़ाती हुई शब्द कर रही थी ।।७।। उस समय दौडते हुए हाथियों के समूहसे घोड़ोंका समूह रुक गया था और चलते हुए रथोंके समूहसे पैदल चलनेवाले सिपाहियों का समूह रुक गया था ॥८॥ पैदल सेनाके द्वारा जिन्हें कुछ वाधा की गई है ऐसे हाथी घोड़े और रथ–थोड़ी दूरतक कुछ तिरछे चलकर ठीक रास्तेपर आ रहे थे। भावार्थ–सामने पैदल मतुष्योंकी भीड़ देखकर हाथी घोड़े और रथ बगलसे बरक कर आगे निकल रहे थे ॥९॥ जिनका मुकुट कुछ कुछ हिल रहा है और जिनकी कान्ति इन्द्रके समान है ऐसे चक्रवर्तीने पर्वत के समान ऊँचे विजय पर्वंत नामके हाथीपर सवार होकर प्रस्थान किया ॥१०॥ चक्रवर्ती की वह सेना गङ्गा नदीके किनारे किनारे अनेक देश, नदी और पर्वतोंको उल्लंघन करती हई

१ सिद्धा विद्या-ल०, इ०, द०, अ०, स०, प०। २ षट्खण्डस्थितमहीपालाः। ३ मेघध्विन । ४ मार्गान् । संबाधान्पथः अ०, प०, स०, ६०, द०। ५ मार्गं विहाय पर्यन्ते वर्तमाना भूत्वा। ६ संप्रापच्चिकिणा वलम् ल०।

कैलासाचलसम्यणं म् प्रयालोक्य रथाक्षगभूत्। निवेश्य निकटे सैन्यं प्रययो जिनमींचतुम् ॥१२॥ प्रयान्तमनुजन्मुस्तं भरतेशं महाद्युतिस्। रोचिष्णुमौलयः क्ष्मायाः सौषमेंन्द्रमिवामराः ॥१३॥ प्राचिराच्च 'तमासाद्य शरदम्बरसच्छविस्। जिनस्येव यशोराशिम् प्रभ्यनन्वद्विशाम्पतिः ॥१४॥ निपतिष्ठभैरारावैः प्राह्मयन्त्रमिवामरान् । त्रिजगव्गुरुकेस्यारात् सेवध्वमिति सावरम् ॥१४॥ मक्दान्वोलितोवग्रशालाग्रेस्तटपावपैः। प्रतोषाविव नृत्यन्तं विकासिकुसुमस्मितैः ॥१६॥ तटनिभैरतम्पातैः वातुं पाद्यमिवोद्यतम् । वन्वारो भैय्यवृन्वस्य विष्वणास्कन्वतो जिनम् ॥१७॥ शिक्षरोल्लिं विताम्भोवपटलोवृगी र्णवारिभिः। वावभीत्येव सिञ्चन्तं स्वपर्यन्तलतावनम् ॥१६॥ शृचिपावपिविनर्माणैः शिखरैः स्वर्यनतास्वरैः। गतिप्रसरमर्कस्य न्यक्कुवाणमिवोष्टिकृतैः ॥१६॥ वविष्वतं किष्करसम्भोग्वैः क्षवित् प्रमासेवितैः। क्षविष्ठ प्रसामिविके वित्रमानिविकेतिः। क्षविष्ठ प्रसामिविकेतिः। क्षविष्ठ रक्षवरात्रिकैः। वनैराविष्कृतिभयम् ॥२०॥ क्षविदिरसनीलांशुमिलितैः स्कटिकोपलैः। शशाङ्कमण्डलाशक्ष्मम् प्रातन्वन्तं नभोऽक्ष्मणे ॥१२॥ हिरन्मणिप्रभाजालैः भाजालैक्ष्य प्रभावमनाम् ।। क्षविदिन्त्रधनुर्लेखाम् प्रातिव्यन्तं नभोऽक्ष्मणे ॥२२॥

क्रमसे कैलास पर्वतके समीप जा पहुंची ।।११।। तदनन्तर चक्रवर्तीने कैलास पर्वतको समीप ही देखकर सेनाओंको वहीं पासमें ठहरा दिया और स्वयं जिनेन्द्र भगवानुकी पूजा करनेके लिये प्रस्थान किया ।।१२।। जिस प्रकार सौधर्म इन्द्रके पीछे पीछे देदीप्यमान मुक्टको धारण करनेवाले अनेक देव जाते हैं उसी प्रकार आगे आगे जाते हुए अतिशय कान्तिमान महाराज भरतके पीछे पीछे देदीप्यमान मुकुटको धारण करनेवाले अनेक राजा लोग जा रहे थे।।१३॥ जिसकी कान्ति शरद्ऋतुके बादलोंके समान है और इसीलिये जो जिनेन्द्र भगवानुके यशके समूहके समान जान पड़ता है ऐसे उस कैलास पर्वतको बहुत शीघृ पाकर महाराज भरत बहुत ही प्रसन्न हुए ।।१४।। जो पड़ते हुए भरनोंके शब्दोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो समीप आकर तीनों जगतुके गुरु भगवान् वृषभदेवकी सेवा करो इस प्रकार देव लोगोंको आदरपूर्वक बुला ही रहा हो–जिनकी ऊँची ऊँची शाखाओंके अग्रभाग वायुके द्वारा हिल रहे हैं और जिनपर फूले हुए फूल उनके मन्द हास्यके समान मालूम होते हैं ऐसे अपने किनारेपर के वृक्षोंसे जो ऐसा जान पड़ता है मानो सन्तोषसे नृत्य ही कर रहा हो-जो किनारोंपरसे भरनोंके पड़नेसे ऐसा जान पड़ता है मानो जिनेन्द्र भगवानुकी वन्दना करनेके लिये चारों ओरसे आते हुए भव्य जीवों के सम हके लिये पैर घोनेके लिये जल देनेको ही उद्यत हुआ हो–जो शिखरोंसे विदीर्ण हुए बादलोंके समृहसे गिरते हुए जलसे ऐसा जान पड़ता है मानो दावानलके डरसे अपने समीपवर्ती लताओं के वनको सींच ही रहा हो-जो स्फटिक मणिके सफेद पत्थरोंसे बने हुए और आकाश को घेरनेवाले अपने ऊँचे ऊँचे शिखरोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्यकी गतिके फैलावको रोक ही रहा हो-जिनमें कहीं तो किन्नर जातिक देव संभोग कर रहे हैं, कहीं नागकमार जाति के देव सेवा कर रहे हैं और कहीं विद्याघर लोग कीड़ा करते हैं ऐसे अनेक वनोंसे जिसकी शोभा प्रकट हो रही है-जो कहींपर कुछ कुछ नीलमणियोंकी किरणोंसे मिले हुए स्फटिक मणियोंके पत्यरोंसे देवोंको चन्द्रमण्डलकी आशंका उत्पन्न करता रहता है। जो कहींपर हरे रंगके मिणयों की प्रभाके समूहसे और स्फटिक मणियोंकी प्रभाके समहसे आकाशरूपी आगनमें इन्द्रधनष की रेखा लिख रहा था। कहींपर पद्मराग मिणयोंकी किरणोंसे मिले हुए स्फटिक मिणयोंकी किरणोंसे जिसके किनारेका समीपभाग कुछ कुछ लाली लिये हुए सफेद रंगका हो गया है और

१ कैलासम् । २ बन्दनशीलस्य । ३ आगच्छतः । ४ विदारित । ५ उद्गत । ६ स्फटिक-पाषाण । ७ सम्भोगैः द०, अ०, स० । ८ खेचरा—प० । ६ खचराणाम् आसमन्तात् कीड़ा येषु तानि । १० मातन्वानं–द०, ल०, अ०, स०, इ० । ११ पद्मरागाणाम् ।

पद्मरागांशुभिभिन्नैः स्फिटिकोपलरिष्ठमिभः। ग्रारक्तव्येतवप्रान्तैः किलासिनिमवौ स्विचित् ।।२३।। क्विचिद्विविलष्ट शैलेयपटलैर्बहुवृज्ञैः । मृगेन्द्रनक्षरोल्लेखसहैगंण्डोपलैस्ततम् ।।२४।। क्विचिद्विविलष्ट शैलेयपटलैर्बहुवृज्ञैः ।। मृगेन्द्रनक्षरोल्लेखसहैगंण्डोपलैस्ततम् ।।२४।। क्विचिद्व् हुमवैः परिहृतागजैः ।।२४।। क्विचिद्व् हुमवैः परिहृतागजैः ।।२४।। क्विचिद्व् हुमवैः परिहृतागजैः ।।२६।। स्विमत्यद्भृतया लक्ष्या परीतं भूभृतां पतिम् । स्विमवालङ्गव्यमालोक्य खक्र्याणिरगान्मुदम् ।।२७।। गिरेरषस्तले दूराव् वाह्नाविपरिच्छवम् । विहाय पावचारेण ययौ किल स धर्मघीः ।।२०।। पद्भ्यामारोहतोऽस्याद्वि नासीत् खेवो मनागि । हिर्ताचिनां हि खेवाय नात्मनीनः क्रियाविधः ।।३६।। प्रविच्यामारोहतोऽस्याद्वि नासीत् खेवो मनागि । हिर्ताचिनां हि खेवाय नात्मनीनः क्रियाविधः ।।३६।। प्रविच्याम् पुर्वे से तं शैलं सुरिशिल्यिविर्निमतैः । विविक्तैर्मणिसोपानैस्त्वगंस्यविधिरोहणैः ।।३०।। स्रिशित्यकासु ते सोऽस्याद्वेः प्रस्थाय वनराजिषु । लिम्भतो ऽतिथिसत्कारिमव शीतैर्वनानिलैः ।।३१।। क्विचिद्वन्तिसंसुप्तिज्ञायानुशायिनीः । विविक्तं ल्युमनोभूवाः सोऽपत्यद्वनदेवताः ।।३२।। क्विचिद्वनात्तसंसुप्तिज्ञायानुशायिनीः । मृगीरपत्यवार्ष्वा सोद्विवापत्यस्त पुञ्ज्ञितान् ।।३४।। क्विचिद्वं गज्मवामोदवासितान् वृहतः शवुरैः ।।३४।। क्विचिद्वं गजमवामोदवासितान् गण्डशैलकान् । वृद्वो हिर्तारोवाव् उल्लिखन्नस्वरस्त पुञ्ज्ञितान् ।।३४।।

इसलिये जो ऐसा जान पड़ता है मानो उसे किलास (कुळ) रोग ही हो गया हो। जिनपर कहीं कहीं अनेक धातुओं के टुकड़े टूट-टूटकर पड़े हैं तथा जो सिहों के नखों का आघात सहनेवाली हैं और इसलिये जो ऐसी जान पड़ती हैं मानो उनपर बहुतसा दाद हो गया हो ऐसी अनेक चट्टानों से जो व्याप्त हो रहा है । कही कहीपर जिनमे गुफाओके भीतर गरजते हुए सिहोंकी प्रतिध्वनि व्याप्त हो रही है और इसीलिये जिन्हें मदोन्मत्त हाथियोंने छोड़ दिया है ऐसे अनेक किनारोंको जो धारण कर रहा है-और जो कही कहीपर शरद्ऋतुके बादलोंके भीतर रहनेवाली बिज-लियोंके समान स्फटिक मणियोंकी शिलाओंपर चलनेवाली देवांगनाओंको धारण कर रहा है -इस प्रकार अद्भृत शोभासे सहित उस कैलास पर्वतको देखकर चक्रवर्ती भरत बहुत ही आनन्दको प्राप्त हुए । और उसका खास कारण यह था कि वह चक्रवर्तीके समान ही अलंघ्य था और भूभृत अर्थात् पर्वतों (पक्षमे राजाओं) का अधिपति था ॥१५-२७॥ धर्मबुद्धिको धारण करनेवाले महाराज भरत पर्वतके नीचे दूरसे ही सवारी आदि परिकरको छोड़कर पैदल चलने लगे ।।२८।। पैदल ही पर्वतपर चढ़ते हुए भरतको थोड़ा भी खेद नही हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि कल्याण चाहनेवाले पुरुषोको आत्माका हित करनेवाली क्रियाओंका करना खेद के लिये नहीं होता है ॥२९॥ स्वर्गकी सीढियोंके समान देवरूपी कारीगरोंके द्वारा बनाई हुई पवित्र मणिमयी सीढ़ियोंके द्वारा महाराज भरत उस कैलास पर्वतपर चढ़ रहे थे ।।३०।। चढ़ते चढ़ते वे उस पर्वतके ऊपरकी भूमिपर जा पहुंचे और वहां उन्होंने वनकी पक्तियोंमें वनकी शीतल वायुके द्वारा मानो अतिथिसत्कार ही प्राप्त किया था ।।३१।। वहां उन्होंने कही तो फूले हुए मन्दार वनकी गलियोंमे घूमती हुई तथा फूलोंके पवित्र आभूषण धारण किये हुई वनदेवियोंको देखा ।।३२।। कही वनके भीतर अपने बच्चोंके साथ लेटी हुई और धीरे धीरे रोमन्य करती हुई हरिणियोंको देखा ।।३३।। कही लतागृहोंमें सोते हुए और एक जगह इकट्ठे हुए अजगरके उन बड़े बड़े बच्चोंको देखा जो कि उस पर्वतकी अंतिडयोंके समहके समान जान पड़ते थे।।३४।। और कहींपर हाथियोंके मदसे सुवासित बड़ी बड़ी काली चट्टानोंको हाथी

१ मिलितैः । २ पाटलसान्वन्तम् । 'क्वेत रक्तस्तु पाटल' इत्यभिघानात् । ३ सिध्मलम् । 'किलासी सिष्मल' इत्यभिघानात् । ४ धिथिन्ति रुगममम है । ५ दद्व रोगिसदृशैः । 'दद्वणो दद्वरोगी स्याद्' इत्यभिघानात् । ६ स्फटिकशिलामध्य । ७ आत्महितः । ८ ऊर्ध्वभूमिषु । ६ प्रापितः । १० विभिन्नः । ११ उपकान्तः । १२ मिक्टुञ्ज ल०, द०, अ०, प०, इ०, स० । १३ अजगरशिशून् । १४ अन्त्रसमूहान् । १५ दृश्यते स्म ।

किञ्चिवत्तरमारुह्य पत्रयन्नद्रेः परां थियम्। प्राप्तावसरिम्तयूचे वचनं च पुरोधसा ॥३६॥ पत्रय वेव गिरेरस्य प्रवेशान्बहुविस्मयान्। रमन्ते त्रिवशा यत्र स्वर्गावासेऽप्यनावराः ॥३७॥ पर्याप्तमेतवेवास्य प्राभवं भुवनातिगम्। देवो यदेनमध्यास्ते चराचरगुरुः पुरुः ॥३६॥ महाद्रिरयनुत्सद्धगसद्धगिनीः सरिवद्धगनाः। शश्वद् विभित्तं कामीव गलन्नीलजलांशुकाः ॥३६॥ कोडाहेतोर्राह् न्नोऽपि मृगेन्द्रो गिरिकन्वरात् । महाहिसयमाकवंग्वैष्यौनमुञ्चत्यपारयन् ॥४०॥ सर्वद्वन्धैसहान्सार्वान् जनतातापहारिणः। मुनीनिव वनाभोगानेव अत्तेऽधिमेखलम् ॥४१॥ हरीन्नखरिनिमन्नविद्वरवमस्तकान्। निकंरैः पापभीत्येव तर्जयत्येष सारवैः ॥४२॥ धत्ते सानुचरान् अव्यत् उच्वैवैशान् स्ववप्रहान् । वनद्विपानयं शैलो भवानिव महीभुजः ॥४३॥ ध्यनतो चनसंघातान् । करभा रभसावमी । द्विरवाशद्धक्योत्पत्य पतन्तो यान्ति शोच्यताम् ॥४॥ कपोलकावसंवर्गः त्ववो मदजलाविलाः । । द्विपानां वनसम्भोगं सूचयन्तीह् । शाखनः ॥४॥।

समभकर नखरूपी अंकुरोंसे विदारण करता हुआ सिंह देखा ॥३५॥ भरत महाराज कुछ दूर आगे चढ़कर जब पर्वतकी शोभा देखने लगे तब पूरोहितने अवसर पाकर नीचे लिखे अनुसार वचन कहे ।।३६।। हे देव, इस पर्वतके अनेक आश्चर्योंसे भरे हुए उन प्रदेशोंको देखिये जिन पर कि देव लोग भी स्वर्गवासमें अनादर करते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं।।३७।। समस्त लोकको उल्लंबन करनेवाली इस पर्वतकी महिमा इतनी ही बहुत है कि चर और अचर-सभीके गुरु भगवान् वृषभदेव इसपर विराजमान हैं ।।३८।। यह महापर्वत अपनी गोदी अर्थात् नीचले पध्यभागमें रहनेवाली और जिनके नीले जलरूपी वस्त्र छूट रहे हैं ऐसी नदीरूपी स्त्रियोंको कासी पुरुषकी तरह सदा धारण करता है ॥३९॥ यह सिंह अहिसक होनेपर भी केवल क्रीड़ा के लिये पर्वतकी गुकामेंसे एक बड़े भारी सर्पको खींच रहा है परन्तु लम्बा होनेसे खींचनेके लिये असमर्थ होता हुआ उसे छोड़ भी रहा है।।४०।। यह पर्वत अपने तटभागपर ऐसे अनेक वनके प्रदेशोंको धारण करता है जो कि ठीक मुनियोंके समान जान पड़ते हैं क्योंकि जिस प्रकार मुनि सब प्रकारके द्वन्द्व अर्थात् शीत उष्ण आदिकी बाधा सहन करते हैं उसी प्रकार वे वनके प्रदेश भी सब प्रकारके द्वन्द्व अर्थात् पशुपक्षियों आदिके युगल सहन करते हैं,-धारण करते हैं, जिस प्रकार मुनि सबका कल्याण करते हैं उसी प्रकार वनके प्रदेश भी सबका कल्याण करते हैं और जिस प्रकार मुनि जनसमूहके संताप अर्थात् मानसिक व्यथाको दूर करते हैं उसी प्रकार वनके प्रदेश भी संताप अर्थात् सूर्यके घामसे उत्पन्न हुई गरमीको दूर करते हैं ॥४१॥ यह पर्वत शब्द करते हुए भरनोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो जिन्होंने अपने नखोंसे मदोन्मत्त हाथियों के मस्तक विदारण किये हैं ऐसे सिंहोंको पापके उरसे तर्जना ही कर रहा हो-डाट ही दिखा रहा हो ॥४२॥ हे नाथ, जिस प्रकार आप सानुचर अर्थात् सेवकों सहित, भद्र, उच्च कुलमें उत्पन्न हुए और उत्तम शरीरवाले अनेक राजाओंको घारण करते हैं-उन्हें अपने आधीन रखते हैं, उसी प्रकार यह पर्वत भी सानुचर अर्थात् शिखरोंपर चलनेवाले, पीठपरकी उच्च रीढ़से युक्त और उत्तम शरीरवाले भद्र जातिके जंगली हाथियोंको धारण करता है ॥४३॥ इधर ये अष्टापद, गरजते हुए मेघोंके समूहको हाथी समक्रकर उनपर उछलते हैं परन्तु फिर नीचे गिरकर शोचनीय दशाकों प्राप्त हो रहे हैं ।।४४।। कपोलोंके घिसनेसे जिनकी छाल घिस

१ अघातुकोऽपि । २ समर्थो भूत्वा । ३ प्राणियुगल, पक्षे दुःख । ४ सर्वेहितान् । ५ गिरिः । ६ ध्वितिस्तिः । ७ सानुषु चरन्तीति सानुचरास्तान्, पक्षे अनुचरेः सिहतान् । ५ उन्नतपृष्ठास्थीन्, पक्षे इक्ष्वाक्वादिवंशान् । ६ स्विवग्रहान् ट० । शोभनललाटान् । 'अवग्रहो ललाटं स्याद्' इत्यिभधानात् । पक्षे— सुष्ठु स्वतन्त्रतानिषेधान् । 'अवग्रह इति ख्यातो वृष्टिरोधे गजालिके । स्वतन्त्रतानिषेधेऽपि प्रतिबन्धेऽप्यवग्रह' इत्यिभधानात् । १० भूपतीन् । ११ मेघसमूहान् । १२ गण्डस्थलिनघर्षणसंभग्न । १३ आर्द्राः । १४ गिरौ ।

गई है और जो मदरूपी जलसे मलिन हो रहे है ऐसे इस वनके वृक्ष हाथियोंकी वनक्रीडाको साफ साफ सूचित कर रहे हैं ।।४५।। इधर देखिये, सिहोकी गर्जनासे डरे हुए ये बन्दर भयरो इकट्ठे होकर लतामण्डपोंमें बैठे हुए है ॥४६॥ यह वन इधर तो बड़े बड़े मुनियोके पाठ करने के शब्दोंसे रमणीय हो रहा है और इधर तुणोंके अग्रभागका ग्रास खानेवाले हरिणो के समहसे व्याप्त हो रहा है ॥४७॥ इधर सिहोंके कठोर शब्दोसे भयकर हो रहा है और इधर खाना-पीना छोड़कर हाथियोंके समूह भाग रहे है ।।४८।। इधर, जिनमे वृद्ध जगली भैसाओंने सीगोंकी नोकसे बामियोंके किनारे खोद दिये है और सुअरोने छोटे छोटे तालाव खोद डाले है ऐसे ये सुन्दर सुन्दर वनके प्रदेश है ॥४९॥ छोटे छोटे तालाबोमे घुसे हुए हरिणो और बॉसकी भाड़ियोके समीप छिपकर खड़े हुए हाथियोंसे साफ साफ सुचित होता है कि इस भयकर वनपर अभी अभी सिहने आक्रमण किया है ।।५०।। सदा वनमे प्रवेश करनेवाले और सदा जमीनपर सोनेवाले हरिण और मुनियोंके समृह इस वनको कभी नही छोड़ते हैं ॥५१॥ इस प्रकार यह पर्वत सदा शान्त और भयकर रहता है परन्तु इस समय श्री जिनेन्द्रदेवके सन्नि-धानसे शान्त ही है ॥५२॥ इधर, इस वनमे सिहोंका हाथियोंके साथ सहवास देखिये, ये सिंह अपने नखोंसे किये हुए हाथियोंके घावोका इच्छानुसार स्पर्श कर रहे हैं ॥५३॥ जिनके पीछे पीछे बच्चे चल रहे हैं ऐसे हरिण, सिह, व्याघ् आदि दुप्ट जीवोके साथ साथ चारण-मुनियोंसे अधिष्ठित गुफाओमे निर्भय होकर प्रवेश करते हैं ॥५४॥ अहा, बड़ा आश्चर्य है कि पशुओ के समूह भी, जिन्हे वनके भय और शोभाका कुछ भी पता नहीं है ऐसे मुनियोके पीछे पीछे फिर रहे है ॥५५॥ सार्थक नामको धारण करनेवाले अप्टापद नामके जीवोसे सेवित हुआ यह पर्वत आपके चढ़नेके बाद अष्टापद नामको प्राप्त होगा ॥५६॥ जिसपर अनेक मणि देदी-प्यमान हो रहे हैं ऐसे इस पर्वतके किनारेके समीप आता हुआ नक्षत्रोंका समृह उन मणियोंकी किरणोंसे अपना मण्डल तिरोहित हो जानेसे प्रकटताको प्राप्त नही हो रहा है। भावार्थ-

१ मर्कटाः । २ सिह् । ३ वृद्धमहिष । ४ वामलूरतटाः । 'वामलूरश्च नाकृश्च वल्मीक पुन्नपुसकम्' इत्यिभिधानात् । ५ अल्पसरोवराः । ६ पल्वलैः । 'वेशन्त पल्वलञ्चाल्पसर' इत्यिभिधानात् । ७ वे णुपुञ्ज-समीपगैः । ६ सहवासम् । ६ नखरक्षतकीर्णपंक्तिषु । १० चारणमुनिभिराश्रितान् । ११ गृहामध्यान् । १२ सिहशार्दृशादिकूरमृगैः । १३ हरिणादयः । १४ अनुगतम् । ११ सेवितः । १६ सार्थाऽभिधानैः । १७ भविष्यत्काले आगमिष्यति । १६ त्या प्रथमोपक्षमं यथा भवित तथा । १६ आगच्छत् ।

ज्वलत्यौषिजालेऽपि निशि नाभ्येति किन्नरः। तमोविशङ्कयाऽस्याद्वेः इन्द्रनीलमयोस्तटीः॥४६॥ हिरन्मिणतटोत्सर्पन्मयूक्षानत्र भूषरे। तृणाङकुर्धियोपेत्य मृगा यान्ति विलक्ष्यताम्'॥४६॥ सरोजराग'रत्नांशुच्छिरता वनराजयः। तताः सन्ध्यातपेनेव "पुष्णन्तीह परां श्रियम्॥६०॥ सूर्यांश्विभः परामृष्टाः सूर्यकान्ता ज्वलन्त्यमी। प्रायस्तेजस्विसंपर्कस्तेजः पुष्णाति तावृशम्॥६१॥ इहेन्दुकरसंस्पर्शात्प्रक्षरन्तोऽप्यनुक्षपम्'। चन्द्रकान्ता न हीयन्ते विचित्रा पुद्गलस्थितिः॥६२॥ सुराणामिभगम्यत्वात् सिहासनपरिग्रहात्"। महत्त्वावचलत्वाच्च गिरिरेष जिनायते ॥६३॥ शृद्धस्पिटकसङकाशिनमंलोबारिवग्रहः। शृद्धात्मेव शिवायास्तु तवायमचलाधिपः॥६४॥ शृद्धस्पिटकसङकाशिनमंलोबारिवग्रहः। शृद्धात्मेव शिवायास्तु तवायमचलाधिपः॥६४॥ इति शंसितं तस्याद्वेः परां शोभां पुरोषसि। शंसाद्भूते इवानन्तं परं प्राप परन्तपः ।।६४॥ किञ्चिच्चन्तरमृल्लङ्गस्य प्रसन्नेनान्तरात्मना। प्रत्यासन्नजनास्थानं विवामास विवावरः॥६६॥ निपतत्पुष्पवर्षेण वुन्दुभीनां च निःस्वनैः। विवाम्बभूव ते लोकेशम् ग्रभ्यासकृतसन्निषिम् ।।६७॥

किनारेके समीप संचार करते हुए नक्षत्रोंके समूहपर मणियोंकी कान्ति पड़ रही है जिससे वे मिणयोंके समान ही जान पड़ते हैं, पृथक् रूपसे दिखाई नहीं देते हैं।।५७।। यद्यपि यहाँ रात्रि के समय औषधियोंका समृह प्रकाशमान रहता है तथापि किन्नर जातिके देव अंधकारकी आशंका से इन्द्रनील मणियोंके बने हुए इस पर्वतके किनारोंके सन्मुख नहीं जाते हैं ॥५८॥ इस पर्वत पर हरित मणियों के बने हुए किनारों की फैलती हुई किरणों को हरी घासके अंकूर समक्रकर हरिण आते हैं परन्तु घास न मिलनेसे बहुत ही आश्चर्य और लज्जाको प्राप्त होते हैं ॥५९॥ इधर पद्मराग मणियोंकी किरणोंसी ब्याप्त हुई वनकी पंक्तियाँ ऐसी उत्कृष्ट शोभा धारण कर रही हैं मानो उनपर संध्याकालकी लाल लाल धूप ही फैल रही हो ॥६०॥ ये सूर्यकान्त मणि सूर्यकी किरणोंका स्पर्श पाकर जल रही है सो ठीक ही है क्योंकि प्रायः तेजस्वी पदार्थका संबंध तेजस्वी पदार्थके तेजको पुष्ट कर देता है ।।६१।। इस पर्वतपर चन्द्रमाकी किरणोंका स्पर्श होनेपर चन्द्रकान्त मिणयोंसे यद्यपि प्रत्येक रात्रिको पानी झरता है तथापि ये कुछ भी कम नहीं होते सो ठीक ही है क्योंकि पुद्गलका स्वभाव बड़ा ही विचित्र है ।।६२।। अथवा यह पर्वत ठीक जिनेन्द्रदेवके समान जान पड़ता है क्योंकि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवके समीप देव आते हैं उसी प्रकार इस पर्वतपर भी देव आते हैं, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवने सिंहासन स्वीकार किया है उसी प्रकार इस पर्वतने भी सिंहासन अर्थातु सिंहके आसनोंको स्वीकार किया है-इसपर जहाँ-तहाँ सिंह 🕏 हुए हैं अथवा सिंह और असन वृक्ष स्वीकार किये हैं, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव महान् अर्थात् उत्कृष्ट हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी महान् अर्थात् ऊँचा है और जिनेन्द्रदेव जिस प्रकार अचल अर्थात् अपने स्वरूपमें स्थिर हैं उसी प्रकार यह पर्वत भी अचल अर्थात् स्थिर है ।।६३।। हे देव, जिसका उदार शरीर शुद्ध स्फटिकके समान निर्मल है ऐसा यह पर्वतराज कैलास शुद्धात्माकी तरह आपका कल्याण करनेवाला हो ॥६४॥ इस प्रकार जब पूरोहितने उस पर्वतकी उत्कृष्ट शोभाका वर्णन किया तब शत्रुओंको संतप्त करनेवाले महाराज भरत इस प्रकार परम आनन्दको प्राप्त हुए मानो सुखरूप ही हो गये हो ॥६५॥ विद्वानोंमें श्रेष्ठ भरत चक्रवर्ती प्रसन्न चित्तसे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उन्हें वहाँ समीप ही जिनेन्द्रदेवका समवसरण जान पड़ा ।।६६।। ऊपरसे पड़ती हुई पूष्पवृष्टिसे और दुन्द्रीम बाजोंके शब्दोंसे उन्होंने जान

१ विस्मयताम् । २ पद्मराग । ३ मिश्रिताः । ४ वर्द्धयन्ति । ५ रात्रौ रात्रौ । ६ न कृशा भवन्ति । ७ हिरिविष्टरस्वीकारात्, पक्षे सिंहानामशनवृक्षाणाञ्च स्वीकारात् । ८ स्तुतिं कुर्वेति सित । ६ सुखायत्तः । १० परं शत्रुं तापयनीति परन्तपश्चक्री । ११ जानाति स्म । १२ समीपविहितस्थितिम् ।

मन्दारकु सुमोद्गन्धिः श्रान्दोलितलतावनः । पवनस्तमभीयाय प्रत्युद्यश्चिव पावनः ॥६८॥ सुमनोवृष्टिरापप्तव् म्रापूरितनभोक्ष्यणा । विरजीकृतभूलोकैः समं शीतरपां कणेः ॥६६॥ <sup>1</sup>शुश्रुवे घ्वनिरामन्त्रो दुन्दुर्भानां नभोऽद्याणे । श्रुतः केकिभिष्ठद्ग्रीवैः घनस्तनितशङ्किभिः ॥७०॥ गुल्फबघ्न'प्रसूनौघसम्मर्बमुदुना पथा । तमब्रिशेषमञ्जान्तः प्रययौ स नुपाप्रणीः ॥७१॥ ततोऽधिरहय तं शैलम् अपश्यत् सोऽस्य मूर्धनि । प्रागुक्तवर्णनोपेतं जनमास्यानमण्डलम् । ७२।। समेत्या वसरावेक्षास्तिष्ठन्त्य स्मिन् सुरासुराः । इति तज्ञ्जीनिरुक्तं तत्सरणं समवादिकम् १०।।७३।। ग्राखण्डलथनुर्लेखाम् ग्रखण्डपरिमण्डलाम् । जनयन्तं विजोद्योतैः धूलीसालमयासदत्<sup>रर</sup> ॥७४॥ हेमस्तम्भाप्रविन्यस्तरस्नतोरणभासुरम् । धुलीसालमतीत्यासौ मानस्तम्भमपुजयत् ।।७५।। मानस्तम्भस्य पर्यन्ते<sup>११</sup>सरसीः ससरोव्हाः । जैनीरिव श्रुतीः स्वच्छन्नीत<sup>१३</sup>लापो ददर्श सः ॥७६॥ धूलीसालपरिक्षेपस्यान्तर्भागे समन्ततः । वीभ्यन्तरेषु सोऽपश्यब् देवावासोचिता भुवः'' ॥७७॥ ग्रतीत्य परतः किञ्चिद् ददर्श जलखातिकाम् । सुप्रसन्नामगाधां च मनोवृत्ति सतामिव ॥७८॥ ततोऽद्राक्षीन्नान्।पुष्पलताततम् । पुष्पासवरसामत्तभूमद्भूमरसद्दकुलम् ॥७६॥ वल्लीवनं

लिया था कि त्रिलोकीनाथ जिनेन्द्रदेव समीप ही विराजमान है ॥६७॥ मन्दार वृक्षोंके फूलो से सुगन्धित और लताओंके वनको कम्पित करनेवाला वायु उनके सामने इस प्रकार आया था मानो उनकी अगवानी ही कर रहा हो ॥६८॥ जिन्होने पृथिवीको धूलि रहित कर दिया है ऐसी जलकी शीतल बूदोंके साथ साथ आकाशरूपी ऑगनको भरती हुई फूलोकी वर्षा पड रही थी ॥६९॥ जिन्हे में बोंकी गर्जना समभनेवाले मयूर, अपनी गर्दन ऊँची कर सुन रहे हैं ऐसे आकाशरूपी ऑगनमे होनेवाले दुन्दुभि बाजोंके गम्भीर शब्द भी महाराज भरतने सुने थे ॥७०॥ राजाओंमे श्रेष्ठ महाराज भरत, पैरकी गाँठों तक ऊँचे फैले हुए फूलोके संमर्दसे जो अत्यन्त कोमल हो गया है ऐसे मार्गके द्वारा बिना किसी परिश्रमके वाकी वचे हुए उस पर्वत पर चढ़ गये थे ॥७१॥ तदनन्तर उस पर्वतपर चढ़कर भरतने उसके मस्तकपर पहले कही हुई रचनासे सहित जिनेन्द्रदेवका समवसरणमण्डल देखा ॥७२॥ इसमे समस्त सुर और असुर आकर दिव्य ध्वनिके अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए बैठते है इसलिये जानकार गणधरादि देवोंने इसका समवसरण ऐसा सार्थक नाम कहा है ॥७३॥

अथानन्तर—महाराज भरत, जो अपने प्रकाशसे अखण्ड मण्डलवाले इन्द्रधनुषकी रेखा को प्रकट कर रहा है ऐसे धूलिसालके समीप जा पहुँचे ॥७४॥ सुवर्णके खंभोंके अग्रभागपर लगे हुए रत्नोंके तोरणोसे जो अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा है ऐसे धूलिसालको उल्लंधन कर उन्होंने मानस्तम्भकी पूजा की ॥७५॥ जिनमे स्वच्छ और शीतल जल भरा हुआ है और कमल फूल रहे है ऐसी जिनेन्द्र भगवान्की वाणीके समान मानस्तम्भके चारो ओरकी बाविडयाँ भी महाराज भरतने देखी ॥७६॥ धूलिसालकी पिरिधिके भीतर चारों ओरसे गिलयोंके बीच बीचमें उन्होंने देवोंके निवास करने योग्य पृथिवी भी देखी ॥७७॥ कुछ और आगे चलकर उन्होंने जलसे भरी हुई पिरखा देखी। वह पिरखा सज्जन पुरुषोंके चित्तकी वृत्तिके समान स्वच्छ और गम्भीर थी।॥७८॥ तदनन्तर जो अनेक प्रकारके फूलोंकी लताओंसे व्याप्त हो रहा है और जो फूलोंके आसवरूपी रससे मत्त होकर फिरते हुए भूमरोंसे व्याप्त है ऐसा लता-

१ अभिमुख जगाम । २ जलानाम् । ३ भरतेन श्रूयते स्म । ४ घृण्टिकप्रमाण । 'तद् ग्रन्थी घृण्टिके गृल्फौ' इत्यभिधानात् । ५ मार्गेण । ६ श्रमरहितः । ७ कैलासस्य । ८ समागत्य । ६ प्रभोरवसरमालोक-यन्तः । १० समवसरणम् । ११ आगमत् । १२ पर्यन्तसरसी ल० । १३ शैत्यजलाः, पक्षे शान्तिजलाः । १४ देवप्रासादभूमीः ।

ततः किञ्चित्रुरो गच्छन् सालमाद्यं व्यलोकयत् । निषधाद्वित्तदस्पीषवपुषं रत्नभाजुवम् ॥६०॥ सुरवौदारिकारक्यतत्रतोलीतलाश्रितान् । सोऽपश्यन्मङगलद्वव्यभेदांस्तत्राष्ट्या स्थितान् ॥६१॥ ततोऽन्तः प्रविद्यन्विध्य द्वितयं नाट्यशालयोः । प्रीति प्राप परां चकी शक्रस्त्रीवर्तनोचितम् ॥६२॥ स धूपघटयोर्युनमं तत्र वीव्युभयान्तयोः । सुगन्धीन्धनसन्दोहोद्गन्धिषूपं व्यलोकयत् ॥६३॥ कक्षान्तरे द्वितीयेऽस्मित्रसौ वनचतुष्ट्यम् । निद्ध्यौ विगलत्युष्यः कृतार्धमिव शाखिभिः ॥६४॥ प्रफुल्लं वनमाशोकं साप्तपणं च चाम्पकम् । ग्राम्त्रोद्वितं वनं प्रथय सोऽभूदाम् दितोत्सवः ॥६४॥ प्रकुल्लं वनमाशोकं साप्तपणं च चाम्पकम् । ग्राम्त्रोद्वितं वनं प्रथय सोऽभूदाम् दितोत्सवः ॥६४॥ तत्र वैत्यद्वमास्तुद्धगान् जिनविम्बरिषिठतान् । पूज्यामास लक्ष्मीदान् पूजितास्त्रसृरदेशिनाम् ॥६६॥ तत्र किश्वरनारीणां गीतैरामन्त्रमृच्छंनैः । लेभे परां धृति चकी गायन्तीनां जिनोत्सवम् ॥६७॥ सुगन्धिपवनामोदिनःश्वासा कृतुमस्मिता । वनश्रीः कोकिलालापैः सञ्जलपेवं चिक्रणा ॥६६॥ मृद्धानीसद्वगीतसम्पूच्छंत् कोकिलानकितस्वनैः । ग्रनद्वगविजयं जिष्णोवनानीवोदघोषयन् ॥६६॥ तिजगज्जनताजन्नप्रवेशरभोत्यतम् । तत्राशृणोत्महाघोषमणं घोषमिवोदधेः ॥६०॥ वनवेदीमथापश्यद् वनवद्वावनेः परम् । वनराजीविलासित्याः कृष्टचीमिव कणन्मणिम् ॥६१॥ तद्वगोपुरावनि कान्त्वा व्यवचद्ववीन सुरान् । ग्राजुहेचुमवाऽपश्यन्मरद्वतैष्वंजांशुकः ॥६२॥

वन देखा ।।७९।। वहाँसे कुछ आगे जाकर उन्होंने पहला कोट देखा जो कि निषध पर्वतके किनारेके साथ स्पर्धा कर रहा था और रत्नोंकी दीप्तिसे सुशोभित था ॥८०॥ देवरूप द्वारपाल जिसकी रक्षा कर रहे हैं ऐसे गोपुरद्वारके समीप रखे हुए आठ मङ्गलद्रव्य भी उन्होंने देखे ।।८१।। तदनन्तर भीतर प्रवेश करते हुए चक्रवर्ती भरत इन्द्राणीके नृत्य करनेके योग्य दोनों ओरकी दो नाटचशालाओंको देखकर परम प्रीतिको प्राप्त हुए ।।८२।। वहाँसे कुछ आगे चलकर मार्गके दोनों ओर बगलमें रखे हुए तथा सुगन्धित ई धनके समूहके द्वारा जिनसे अत्यन्त सुग-न्धित धूम निकल रहा है ऐसे दो धूपघट देखे ।।८३।। इस दूसरी कक्षामें उन्होंने चार वन भी देखे जो कि फड़ते हुए फूलोंवाले वृक्षोंसे अर्घ देते हुएके समान जान पड़ते थे।।८४।। फूले हुए अशोक वृक्षोंका वन, सप्तपर्ण वृक्षोंका वन, चम्पक वृक्षोंका वन और आमोंका सुन्दर वन देखकर भरत महाराजका आनन्द भी दूना हो गया था ।।८५।। श्रीमान् भरतने उन वनोेंमें जिनप्रतिमाओंसे अधिष्ठित और इन्द्र नरेन्द्र आदिके द्वारा पूजित बहुत ऊँचे चैत्यवृक्षोंकी भी पूजा की ।।८६।। उन्हीं वनोंमें किन्नर जातिकी देवियाँ भगवान्का उत्सव गा रही थीं, उनके गंभीर तानवाले गीतोंसे चक्रवर्ती भरतने परम संतोष प्राप्त किया था ।।८७।। सुगन्धित पवन ही जिसका सुगन्धिपूर्ण नि:क्वास है और फुल ही जिसका मंद हास्य है ऐसी वह वनकी लक्ष्मी कोयलोंके मधुर शब्दोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो चक्रवर्तीके साथ वार्तालाप ही कर रही हो ।।८८।। भूमरियोंके संगीतसे मिले हुए कोकिलारूपी नगाड़ोंके शब्दोंसे वे वन ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र भगवानुने जो कामदेवको जीत लिया है उसीकी घोषणा कर रहे हों ।।८९।। वहाँपर तीनों लोकोंके जनसमूहके निरन्तर प्रवेश करनेकी उतावलीसे जो समुद्र के जलकी गर्जनाके समान बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था उसे भी भरत महाराजने सुना था ।।९०।। तदनन्तर उन वनोंसे रुकी हुई पृथिवीके आगे उन्होंने वनपंक्तिरूपी विलासिनी स्त्रीकी मणिमयी मेखलाके समान मणियोंसे जड़ी हुई वनकी वेदी देखी ॥९१॥ वनवेदीके मुख्य द्वारकी भूमिको उल्लंबन कर चक्रवर्ती भरतने ध्वजाओंसे रुकी हुई पृथिवी देखी, वह पृथिवी उस समय ऐसी मालूम हो रही थी मानो वायुसे हिलते हुए ध्वजाओंके वस्त्रोंके द्वारा

१ ददर्श । २ प्रफुल्लवन- ल० । ३ आम्रे ड़ितवनं ल० । आमूमिति स्तुतम् । ४ द्वित्रिगुणितोत्सवः । ५ जल्पित स्म । ६ संमिश्रीभवत् । ७ स्फुरद्रत्नाम् । ६ सुराट् ल०, द० । ६ आह्वातुमिच्छम् ।

साविनः 'सावनीवोद्यव् ध्वजमासातताम्बरा । सचका सगजा रेजे जिनराजजयोजिता ॥६३॥ केतवो हरिवस्त्राब्जविह्योभगरूरमनाम् । 'लगुक्षहंसचकाणां दशघोक्ता जिनेशिनः ॥६४॥ तानेकशः शां चाध्ये ध्वजान् प्रतिदिशं स्थितान् । वरीवश्यक्ष'गाच्यकी स तबुद्धावनेः परम् ॥६४॥ द्वितीयमार्जुनं सालं सगोपुरचतुष्टयम् । स्थतीत्य परतोऽपश्यक्षाटघशालाविपूर्ववत्' ॥६६॥ तत्र पश्यन्सुरस्त्रीणां नृत्यं गीतं निशामयन्' । सूपामोदं च सिक्जिशन् सप्रीताक्षो अभव् विभुः ॥६७॥ कक्षान्तरे ततस्तिस्मन् कल्पवृक्षवनाविलम्' । लग्वस्त्राभरणादीष्टफलवां स निरूपयन्' ॥६६॥ सिद्धार्थपादपास्तत्र सिद्धविद्यवेद्यान् । परीत्य प्रणमन् प्राचींद् प्रचितालाकिनायकैः ॥६६॥ वनवेदीं ततोऽतीत्य चनुगोंपुरमण्डनाम् । प्रासावरद्धामवनीं स्तूपांश्च प्रभुरक्षत ॥१००॥ प्रासावा विविधास्तत्र सुरावासाय कल्पिताः । त्रिचनुष्यक्ष्यभूम्याद्याः । गानाच्छन्वरेत्लङकृताः ॥१०१॥ स्तूपाश्च रत्निर्माणाः सान्तरा रत्नतोरणैः । समन्ताज्जिनबिद्यवेद्ये निचिताङगाश्चकाशिरे ॥१०२॥ ता पश्यक्षचेदस्ताश्च तांश्च स कीर्तयन् । तां च कक्षां व्यतीयायाः विवस्त्यं परमीयिवान् ॥१०३॥

उन्हें बुला ही रही हो ।।९२।। वह ध्वजाभूमि यज्ञभूमिके समान सुशोभित हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार यज्ञभूमिका आकाश अनेक फहराती हुई ध्वजाओंके समूहसे व्याप्त होता है उसी प्रकार उस ध्वजाभूमिका आकाश भी अनेक फहराती हुई ध्वजाओंके समूहसे व्याप्त हो रहा था, जिस प्रकार यज्ञभूमि धर्मचक तथा हाथी आदिके मांगलिक चिह्नोंसे सहित होती है उसी प्रकार वह ध्वजाभूमि भी चक्र और हाथीके चिह्नोंसे सहित थी, तथा जिस प्रकार यज्ञभूमि जिनेन्द्रदेवके जय अर्थात् जयजयकार शब्दोंसे व्याप्त होती है उसी प्रकार वह घ्वजाभूमि भी जिनेन्द्रदेवके जयजयकार शब्दोंसे व्याप्त थी अथवा कर्मरूपी शत्रुओंको जीत लेनेसे प्रकट हुई थी ।।९३।। जिनराजकी वे ध्वजाएं सिह, वस्त्र, कमल, मयूर, हाथी, गरुड़, माला, बैल, हंस और चक्र इन चिह्नोंके भेदसे दश प्रकारकी थी ।।९४।। वे ध्वजाएँ प्रत्येक दिशामें एक-एक प्रकारकी एक सौ आठ स्थित थी, उन सबकी पूजा करते हुए चक्रवर्ती महाराज उस ध्वजाभूमिसे आगे गये ।।९५।। आगे चलकर उन्होंने चार गोपुर दरवाजों सहित चांदीका बना हुआ दूसरा कोट देखा और उसे उल्लंघन कर उसके आगे पहिलेके समान ही नाटचशाला आदि देखीं ।।९६।। वहां देवाङ्गनाओंके नृत्य देखते हुए, उनके गीत सुनते हुए और धूपकी सुगन्ध सूघते हुए महाराज भरतकी इन्द्रियां बहुत ही सतुष्ट हुई थी।।९७।। आगे चलकर उन्होंने उसी कक्षाके मध्यमें माला, वस्त्र और आभूषण आदि अभीष्ट फल देनेवाली कल्प वृक्षोंके वनकी भूमि देखी ॥९८॥ उसी वनभूमिमें उन्होंने सिद्धोंकी प्रतिमाओंसे अधिष्ठित और इन्द्रोंके द्वारा पूजित सिद्धार्थ वृक्षोंकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया और उनकी पूजा की ॥९९॥ तदनन्तर चार गोपुर दरवाजोंसे सुशोभित वनकी वेदीको उल्लंघन कर चऋवर्ती ने अनेक महलोंसे भरी हुई पृथिवी और स्तूप देखे ।।१००।। वहां देवोंके रहनेके लिये जो महल बने हुए थे वे तीन खण्ड, चार खण्ड, पांच खण्ड आदि अनेक प्रकारके थे तथा नाना प्रकारके उपकरणोंसे सजे हुए थे ।।१०१।। जिनके बीच बीचमें रत्नोंके तोरण लगे हुए है और जिनपर चारों ओरसे जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाएँ विराजमान है ऐसे वे रत्नमयी स्तूप भी बहुत अधिक सुशो-भित हो रहे थे ।।१०२।। उन स्तूपोंको देखते हुए, उनकी पूजा करते हुए और उन्हीका वर्णन करते हुए जिन्हें परम आश्चर्य प्राप्त हो रहा है ऐसे भरतने क्रम-क्रमसे उस कक्षाको उल्लंघन

१ यज्ञसम्बन्धिनीव । सवनः यज्ञः । २ मालावृषभ । ३ एकैकस्मिन् (दिशि) । ४ पूजयन् । ४ प्रथमसालोक्तवत् । ६ शृण्वन् । ७ आघृाणयन् । ५ प्रोतेन्द्रियः । ६ वनावनिम् ल०, प० । १० पश्यन् । ११ स्वस्तिक-सर्वतोभद्रनन्दथावर्तरुचकवर्द्धमानादिरचनाविशेषैः । १२ व्यतीतवान् ।

नभःस्किटिकिनिर्माणं प्राकारवलयं ततः । 'प्रत्यासत्तेर्जिनस्येव लब्धजाृद्धि बद्द्यं सः ॥१०४॥
तत्र कल्पोपमे 'वेंद्यः' महावावारपालकः । सावरं सोऽभ्यनुज्ञातः प्रविवेद्यं सभा विभोः ॥१०४॥
समन्ताद्योजनायामविष्कम्भपरिमण्डलम् । श्रीमण्डपं जगिद्धद्यम् अपत्यन्मान्तमास्मिन ॥१०६॥
तत्रापत्रयन्मुनीनिद्धयोधान्वेद्योद्य कल्पजाः । सार्पिका नृपकान्ताद्यः ज्योतिर्वेत्योरगामरीः ॥१०७॥
भावनव्यन्तरज्योतिः कल्पेन्द्रान्पार्थियान्मृगान् । भगवत्पादसंप्रेक्षाप्रीतिप्रोत्पुत्त्वलोचनान् ॥१००॥
गणानिति कमात् पत्रयन्परीयाय परन्तयः । त्रिमेखलस्य पीठस्य प्रथमां मेखलां श्रितः ॥१०६॥
तत्रानचं मुवा चक्री धर्मचकचनुष्टयम् । यक्षेत्रेर्विष्यृतं मूर्ध्वा ब्रध्नविम्बानुकारि यत् ॥११०॥
वितीयमेखलायां च 'प्राचंदण्टौ महाध्वजान् । चक्रभोक्षाःजपञ्चास्यस्रव्यत्रगण्डाङ्कितान् ॥१११॥
मेखलायां तृतीयस्याम् स्रयंकिष्ट जगद्गुरुम् । वृषभं स कृतो यस्यां श्रीमद्गन्यकृदौस्थिता ॥११२॥
तद्गभं रत्नसन्दर्भरिचरे हरिविष्टरे । मेरुजुङ्गा द्वोत्तुङ्गे सुनिविष्टं महातनुम् ॥११३॥
खत्रत्रयक्रत्वच्छायमप्यच्छायमघिष्यदम् । स्वतेजोमण्डलाक्षान्तनृसुरासुरमण्डलम्' ॥११४॥
स्रशोकशाखिचिह्नेन व्यञ्जयन्तिमयाञ्जसा । स्वपाद्यिय वप्रान्त'पतिप्रर्भर्तसङक्लम् ॥११६॥

केया ।।१०३।। आगे चलकर उन्होंने आकाशस्फटिकका बना हुआ तीसराकोट देखा । वह ोट ऐसा जान पड़ता था मानो जिनेन्द्रदेवकी समीपताके कारण उसे शुद्धि ही प्राप्त हो गई ो ।।१०४।। वहां महाद्वारपालके रूपमें खड़े हुए कल्पवासी देवोंसे आदरसहित आज्ञा लेकर भरत महाराजने भगवान्की सभामें प्रवेश किया ।।१०५।। वहां उन्होंने चारों ओरसे एक गोजन लम्बा, चौड़ा, गोल और अपने भीतर समस्त जगत्को स्थान देनेवाला श्रीमण्डप हेला ।।१०६।। उसी श्रीमण्डपके मध्यमें उन्होंने जिनेन्द्र भगवानुके चरणोंके दर्शन करने गे उत्पन्न हुई प्रीतिसे जिनके नेत्र प्रफुल्लित हो रहे हैं ऐसे क्रमसे बैठे हुए उज्ज्वल ज्ञानके धारी नुनि, कल्पवासिनी देवियां, आर्थिकाओंसे सहित रानी आदि स्त्रियां, ज्योतिषी, व्यन्तर और मवनवासी देवोंकी देवियां, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देव, राजा आदि पनुष्य और मृग आदि पशु ऐसे बारह संघ देखे तथा इन्हींको देखते हुए महाराज भरतने तीन कटनीदार पीठकी प्रथम कटनीका आश्रय लेकर उसकी प्रदक्षिणा दी ।।१०७-१०९।। उस प्रथम कटनीपर चक्रवर्तीने, जिन्हें यक्षोंके इन्द्रोंने अपने मस्तकपर धारण कर रखा है और जो सूर्यके बिम्बका अनुकरण कर रहे हैं ऐसे चारों दिशाओंके चार धर्मचक्रोंकी प्रसन्नताके साथ रूजा की ।।११०।। दूसरी कटनीपर उन्होंने चक्र, हाथी, बैल, कमल, सिंह, माला, वस्त्र और गरुडके चिह्नोंसे चिह्नित आठ महाध्वजाओंकी पूजा की ।।१११।। तदनन्तर विद्वान् चक्रवर्ती ते, जिसपर शोभायुक्त गन्धकुटी स्थित थी ऐसी तीसरी कटनीपर जगद्गुरु भगवान् वृषभदेव को देखा ।।११२।। उस गन्धकुटीके भीतर जो रत्नोंकी बनावटसे बहुत ही सुन्दर और मेरु पर्वतकी शिखरके समान ऊंचे सिहासनपर बैठे हुए थे, जिनका शरीर बड़ा-जिनपर तीन छत्र छाया कर रहे थे परन्तु जो स्वयं छायारहित थे, पापोंको नष्ट करनेवाले थे, जिन्होंने अपने प्रभामण्डलसे मनुष्य, देव और धरणेन्द्र सभीके समूहको व्याप्त कर लिया था–जो अशोक वृक्षके चिह्नसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने चरणोंका आश्रय लेनेवाले जीवोंका शोक दूर करनेके लिये अपनी शक्ति ही प्रकट कर रहे हों–जिनके समीपका भाग चारों ओरसे ढुलते हुए चामरोंसे व्याप्त हो रहा था, जो सन्दर शरीरके धारक थे और इसीलिये जो उस सुमेर

१ सामीप्यात् । २ कल्पजैः । ३ दिव्यैः । ४ अपूजयत् । ५ समूहम् । ६ शोकविच्छेदे । ७ सानुप्रान्त ।

तेजसां चक्रवालेन स्कुरता परितो वृतम् । परिवेषवृतस्याकंमण्डलस्यानुकारकम् ॥११७॥
वियव्'वुन्बुभिभिमंन्त्र'षोवं रहोषितोवयम् । सुमनोविषिभिविष्यजी'मृतेर्काजतिश्रयम् ॥११८॥
स्कुरव्गम्भीरिनधोषप्रीणितिष्ठजात्समम् । प्रावृषेण्यं पयोवाहिमव धर्माम्बुर्विषणम् ॥११८॥
नानाभावात्मिकां विव्यभावानेकात्मिकामि । प्रथयन्तमयत्नेन हृद्ध्वान्तं नुवर्ती नृणाम् ॥१२०॥
स्रभेयवीर्यमाहावंविरहे'ऽप्यतिसुन्वरम् । सुवाग्विभवमुत्सपंत्सौरभं शुभलक्षणम् ॥१२१॥
स्वदेवमलमण्डायम् प्रपक्ष्मत्यन्ववन्धुरम् । सुसंस्यान'मभेद्यं च वधानं वपुरुर्जितम् ॥१२२॥
रत्यप्रतवर्यमाहात्म्यं दूरावालोकयन् जिनम् । प्रह्चोऽभूत्स महीत्पृष्ट'जानुरानन्वनिर्भरः ॥१२२॥
वूरानतचलन्मौलिः सालोलमणिकुण्डलः । स रेज प्रणमन् भक्त्या जिनं रत्नैरिवार्धयन् ॥१२४॥
कृत्युजाविधिर्न्य प्रणम्य परमेष्ठिनम् । स्तोतुं स्तुतिभिरत्युण्चः स्रारेभे भरताधिषः ॥१२६॥
व्या स्तोष्ये परमात्मानम् स्रपारगुणमञ्चतम् । जोवितोऽहं बलाव् भक्त्या शक्त्या मन्वोऽप्यमन्दया ॥१२६॥

पर्वतके समान जान पड़ते थे जोिक शिखरोंके समीप भागसे पड़ते हुए भरनोंसे ज्या त हो रहा है–जो चारों ओरसे फैलते हुए कान्तिमण्डलसे व्याप्त हो रहे थे और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो गोल परिधिसे विरे हुए सूर्यमण्डलका अनुकरण ही कर रहे हो-गम्भीर शब्द करने-वाले जाराजा ज्ञानिको द्वारा जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा था तथा फारोंकी वर्षा करने-वाले दिव्य मेघोके द्वारा जिनकी शोभा बढ़ रही थी-जिन्होंने चारो ओर फैलती हुई अपनी गभीर गर्जनासे तीनों लोकोंके जीवोंकी सभाको सतुष्ट कर दिया था और इसीलिये जो धर्मरूपी जलकी वर्षा करते हए वर्षाऋतुके मेघके समान जान पडते थे, जो उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा एक रूप होकर भी अतिशयवश श्रोताओं के कर्णकुहरके समीप अनेक भाषाओरूप परिणमन करनेवाली और जीवोंके हृदयका अन्घकार दूर करनेवाली दिव्य ध्वनिको बिना किसी प्रयत्न के प्रसारित कर रहे थे-जो अनन्त वीर्यको धारण कर रहे थे, आभूषणरहित होनेपर भी अति-शय सुन्दर थे, वाणीरूपी उत्तम विभूतिके धारक थे, जिनके शरीरसे सुगन्धि निकल रही थी, जो शुभ लक्षणोंसे सहित थे, पसीना और मलसे रहित थे, जिनके शरीरकी छाया नही पड़ती थी, जो आंखोंके पलक न लगनेसे अतिशय सुन्दर थे, समचतूरस्र संस्थानके धारक थे, और जो छेदन भेदन रहित अतिशय बलवान शरीरको धारण कर रहे थे-ऐसे अचिन्त्य माहात्म्यके धारक श्री जिनेन्द्र भगवान्को दूरसे ही देखते हुए भरत महाराज आनन्दसे भर गये तथा उन्होंने अपने दोनों घुटने जमीनपर टेककर श्री भगवान्को नमस्कार किया ॥११३-१२३॥ दूर-से ही नमृ होनेके कारण जिनका मुकुट कुछ कुछ हिल रहा है और मणिमय कुण्डल चञ्चल हो रहे हैं ऐसे भक्तिपूर्वक जिनेन्द्रदेवको प्रणाम करते हुए चक्रवर्ती भरत ऐसे जान पड़ते थे मानो उन्हे रत्नोके द्वारा अर्घ ही दे रहा हो ॥१२४॥ तदनन्तर उन्होंने मोक्षरूपी फल प्राप्त करनेकी इच्छासे विधिपूर्वक जल, चन्दन, पूष्पमाला, अक्षत, नैवेद्य, दीप, धुप और फलोंके द्वारा भगवान्की पूजा की ॥१२५॥ पूजाकी विधि समाप्त कर चुकनेके बाद भरतेश्वरने परमेष्ठी व्षभदेवको प्रणाम किया और फिर अच्छे अच्छे स्तोत्रोंके द्वारा उनकी स्तृति करना प्रारम्भ किया ।।१२६।। हे भगवन्, आप परमात्मा है, अपार गुणोंके घारक है, अविनश्वर है और में शिक्तसे हीन हूँ तथापि बड़ी भारी भिक्तसे जबर्दस्ती प्रेरित होकर आपकी स्तूति करता

१ विष्वग् इ०। २ आकाशे ध्वनदृदुन्दुभिः। ३ सुरमेघैः। ४ प्रावृषि भवम्। ५ आभरणाद् विर-हितेऽपि । ६ समचतुरस्र। ७ महीपृष्ट ल०।

कव ते गुणा गणेन्द्राणामप्यगण्या<sup>र</sup> कव मावृज्ञः । तथापि प्रयते<sup>र</sup> स्तोतुं भक्त्या त्ववृगुणिनघ्नया<sup>रै</sup> ॥१२६॥ फलाय त्ववृगता भक्तिः ग्रनल्पाय प्रकल्पते । स्वामिसंपत्रपुष्णाति ननु संपत्यरम्पराम् ॥१२६॥ घातिकर्ममलायात् प्रादुरासन् गुणास्तव । घनावरणिर्मृक्तमूर्त्तेर्भानोयंथांऽज्ञवः ॥१३०॥ यथायंवर्जनकानसुखवीर्यादिलक्ष्रयः । क्षायिक्यस्तव निर्जाता घातिकर्मविनिर्जयात् ॥१३१॥ केवलाख्यं परं ज्योतिस्तव देव यदोवगात् । तदा लोकमलोकं च त्वमबद्धः विनावधेः ॥१३२॥ सार्वक्यं तव वक्तां वचः शृद्धिरशेषगा । न हि वाग्विभवो मन्वियामस्तीह पुष्कलः ॥१३३॥ वक्तृप्रामाण्यतो देव वचःप्रामाण्यमिष्यते । न हचशुद्धतराव् वक्तुः प्रभवन्त्युज्जवला गिरः ॥१३४॥ स्त्यनक्त्यात्मिकेयं ते भारती विश्वगोचरा । ग्राप्तप्रतीति ममलां त्वय्युव्भावयितुं क्षमा ॥१३४॥ स्यादस्त्येव हि नास्त्येव स्यादवक्तव्यमित्यपि । स्यादस्ति नास्त्यवक्तव्यमिति ते सार्वाः

हूँ ।।१२७।। हे देव, जो गणधर देवोंके द्वारा भी गम्य नहीं हैं ऐसे कहाँ तो आपके अनन्त गुण और कहां मुफ्त सरीला मन्द पुरुष ? तथापि आपके गुणोंके आधीन रहनेवाली भिक्तसे प्रेरित होकर आपकी स्तुति करनेका प्रयत्न करता हूँ ।।१२८।। हे भगवन्, आपके विषय में की हुई थोड़ी भक्ति भी बहुत भारी फल देनेके लिये समर्थ रहती है सो ठीक ही है क्योंकि स्वामीकी सम्पत्ति सेवक जनोंकी सम्पत्तिकी परम्पराको पुष्ट करती ही है ।।१२९।। हे नाथ, जिस प्रकार मेघोंके आवरणसे छूटे हुए सुर्यकी अनेक किरणें प्रकट हो जाती हैं उसी प्रकार घातिया कर्मरूपी मलके दूर हो जानेसे आपके अनेक गुण प्रकट हुए हैं।।१३०।। हे प्रभो, घातिया कर्मोंको जीत लेनेसे आपके यथार्थ दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य आदि क्षायिक लब्धियाँ प्रकट हुई हैं।।१३१।। हे देव, जिस समय आपके केवल ज्ञान नामकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकट हुई थी उसी समय आपने मर्यादाके बिना ही समस्त लोक और अलोकको जान लिया था ॥१३२॥ हे ईश, सब जगह जानेवाली अर्थात् संसारके सब पदार्थीका निरूपण करनेवाली आपके वचनोंकी शुद्धि आपके सर्वज्ञपनेको प्रकट करती है सो ठीक ही है क्योंकि इस जगतुमें मन्द बृद्धि-वाले जीवों के इतना अधिक वचनोंका वैभव कभी नहीं हो सकता है ॥१३३॥ हे देव, वक्ता की प्रमाणतासे ही वचनोंकी प्रमाणता मानी जाती है क्योंकि अत्यन्त अशुद्ध वक्तासे उज्ज्वल वाणी कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है ।।१३४।। हे नाथ, समस्त पदार्थोंको विषय करनेवाली आपकी यह सप्तभंगरूप वाणी ही आपमें आप्तपनेकी निर्मल प्रतीति उत्पन्न करानेके लिये समर्थ है।।१३५।। हे सबका हित करनेवाले, आपकी सप्तभङ्गरूप वाणी इस प्रकार है कि जीवादि पदार्थ कथंचित् हैं ही,कथंचित् नहीं ही हैं,कथंचित् दोनों प्रकार ही हैं,कथंचित् अवक्तव्य ही हैं, कथंचित् अस्तित्व रूप होकर अवक्तव्य हैं, कथंचित् नास्तित्व रूप होकर अवक्तव्य हैं और कथंचित् अस्तित्व तथा नास्तित्व-दोनों रूप होकर अवक्तव्य हैं। विशेषार्थ-जैनागममें प्रत्येक वस्तुमें एक एक धर्मके प्रतिपक्षी धर्मकी अपेक्षासे सात सात भङ्ग माने गये हैं, जो कि इस प्रकार हैं-१ स्यादस्त्येव, २ स्यान्नास्त्येव, च नास्त्येव, ४ स्यादवक्तव्यमेव, ५ स्यादिस्त चावक्तव्यं च, ६ स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च और] ७ स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्यं च । इनका स्पष्ट अर्थ यह है कि संसारका

१ -मप्यगम्या ल० । २ प्रयत्नं करिष्ये । ३ त्वद्गुणाधीनतया । ४ नितरां जाता । ५ उदेति स्म । ६ सर्वज्ञताम् । ७ सर्वगा । ८ सम्पूर्णः । ६ आप्तस्य निश्चितम् । १० स्यादस्त्येवेत्यादिना सप्तभंगी योजनीया, कथमिति चेत् । १ स्यादस्त्येव, २ स्याज्ञास्त्येव, ३ द्वयमि मिलित्वा स्यादिस्त नास्त्येव, ४ स्यादवक्तव्यमेव, ५ स्यादवक्तव्यपदेन सह स्यादिस्त नास्तीति द्वयं योजनीयम्, कथम् ? स्यादस्त्यवक्तव्यम्, ६ स्याज्ञास्त्यवक्त-व्यमिति । ११ सर्वहित ।

विरुद्धाबद्धवाग्जालरुद्धस्यामुग्धबुद्धिषु । म्रश्नद्धेयमनाप्तेषु सार्वज्ञ्यं त्विय तिष्ठते<sup>र</sup> ॥१३७॥ रविः पयोषरोत्सङ्गसुप्तरिध्मविकासिति । मञ्चतेऽक्जैर्यया तब्बद् उद्भैर्वाग्विभवैभैवान् ॥१३८॥

प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय ( द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव ) की अपेक्षा अस्तित्व रूप ही है, परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तित्व रूप ही है और एक साथ दोनों धर्म नही कहे जा सकनेके कारण अवक्तव्य रूप भी है, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थमें मुख्यतासे अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य ये तीन धर्म पाये जाते है । इन्ही मुख्य धर्मोंके सयोग्से सात सात धर्म हो जाते है । जैसे 'जीवोऽस्ति' जीव है। यहांपर जीव और अस्तित्व कियामें विशेष्य विशेषण सम्बन्ध है। विशेष्यमें ही रहता है इसलिये जीवका अस्तित्व जीवमें ही है दूसरी जगह नही है, इसी प्रकार 'जीवोनास्ति'-जीव नहीं है यहाँपर भी जीव और नास्तित्वमें विशेष्यविशेषण सम्बन्ध है इसिलये ऊपर कहे हुए नियमसे नास्तित्व जीवमें ही है दूसरी जगह नहीं है। जीवके इन अस्तित्व और नास्तित्व रूप धर्मोंको एक साथ कह नहीं सकते इसलिये उसमे एक अवक्तव्य नामका धर्म भी है। इन तीनों धर्मोंमेसे जब जीवके केवल अस्तित्व धर्मकी विवक्षा करते है तब 'स्याद अस्त्येव जीवः' ऐसा पहला भङ्ग होता है, जब नास्तित्व धर्मकी विवक्षा करते है तब 'नास्त्येव जीवः' ऐसा दूसरा भङ्ग होता है, जब दोनोंकी कम कमसे विवक्षा करते है तब 'स्यादस्ति च नास्त्येव जीव:' इस प्रकार तीसरा भङ्ग होता है, जब दोनोंकी अक्रम अर्थात् एक साथ विवक्षा करते है तब दो विरुद्ध धर्म एक कालमे नहीं कहे जा सकनेके कारण 'स्यादवनतव्यमेव' ऐसा चौथा भङ्ग होता है, जब अस्तित्व और अवक्तव्य इन दो धर्मोकी विवक्षा करते है तब 'स्यादस्ति चावक्तव्य च' ऐसा पाँचवाँ भङ्ग होता है, जब नास्तित्व और अवक्तव्य इन दो धर्मांकी विवक्षा करते है तब 'स्यान्नास्ति चा वक्तव्यं च' ऐसा छठवाँ भङ्ग हो जाता है और जब अस्तित्व, नास्तित्व तथा अवक्तव्य इन धर्मोकी विवक्षा करते हैं तब 'स्यादेस्ति नास्ति चावक्तव्यं' च ऐसा सातवाँ भुक्त हो जाता है। सयोगकी अपेक्षा प्रत्येक पदार्थमे प्रत्येक धर्म सात सात भुक्तके रूप रहता है इसिलिये उन्हें कहनेके लिये जिनेन्द्र भगवानने सप्त-भङ्गी (सात भङ्गोंके समूह) रूप वाणी के द्वारा उपदेश दिया है। जिस समय जीवके अस्तित्व धर्मका निरूपण किया जा रहा है उस समय उसके अवशिष्ट धर्मीका अभाव न समभ लिया जावे इसलिये उसके साथ विवक्षा सुचक स्याद् शब्दका भी प्रयोग किया जाता है तथा सन्देह दूर करनेके लिये नियमवाचक एव या च आदि निपातोंका भी प्रयोग किया जाता है जिससे सब मिलाकर 'स्यादस्त्येव जीवः' इस वाक्यका अर्थ होता है कि जीव किसी अपेक्षासे है ही । इसी प्रकार अन्य वाक्योंका अर्थ भी समभ लेना चाहिये। जैनधर्म अपनी व्यापक दृष्टिसे पदार्थके भीतर रहनेवाले उसके समस्त धर्मोंका विवक्षानुसार कथन करता है इसलिये वह स्याद्वादरूप कहलाता है। वास्तव मे इस सर्वम्खी दृष्टिके बिना वस्तुका पूर्ण स्वरूप कहा भी तो नही जा सकता।।१३६।। हे देव, जिनकी बृद्धि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे विरुद्ध तथा सम्बन्धरहित वचनोंके जालमे फुसकर व्यामुग्ध हो गई है ऐसे कुदेवोंमे श्रद्धान नही करने योग्य सर्वज्ञता आपमें विराजमान है । भावार्थ-सर्वज्ञ वहीं हो सकता है जिसके वचनोंमें कही भी विरोध नहीं आता है । संसारके अन्य देवी-देवताओं के वचनोंमें पूर्वापर विरोध पाया जाता है और इसीसे उनकी भान्त बुद्धिका पता चल जाता है इन सब कारेंगोंको देखते हुए 'वे सर्वज्ञ थे' ऐसा विश्वास नही होता परेन्त्र आपके वचनों अर्थात् उपदेशोंमें कही भी विरोध नही आता तथा आपने वस्तुके समस्त धर्मोका वर्णन किया है इससे आपकी बुद्धि-ज्ञान-निर्भ्नान्त है और इसीलिये आप सर्वज्ञ है ।।१३७।। जिस प्रकार मेघोंके

१ प्रमाणभूते निर्णयाय तिष्ठतीत्यर्थ । 'स्थेयप्रकाशने इति स्थेयविषये आत्मने पदे-विवादपदे निर्णेता प्रमाणभूतः पुरुषः स्थेयः ।

यथान्धतमसे दूरात्तक्यं ते विरुतैः शिल्लीं। तथा त्यमिष सुष्यक्तैः सूक्तैराप्तोक्तिमहंसिं।।१३६॥ आस्तामाध्यात्मकीयं ते ज्ञानसंपन्महोदया। बहिविभूतिरवैषा ज्ञास्ति नः ज्ञास्तृतां त्विय ॥१४०॥ पराध्यंमासनं सेंहं किल्पतं सुरशिल्पिः। रत्नरुक्छुरितं भाति तावकं मेरुब्रुङ्जवत् ॥१४१॥ 'सुरैशच्छितमेतत्ते छत्राणां त्रयमूजितम्। त्रिजगत्प्राभेवे विह्नं न प्रतीमः कथं ययम् ॥१४२॥ चामराणि तवामूनि वीज्यमानानि चामरः। शंसन्त्यनन्यसामान्यम् ऐश्वयं भवनातिगम् ॥१४२॥ परितस्त्वत्सभां देव वर्षन्त्येते सुराम्बुदाः। सुमनोवर्षमुवृगन्धि व्याहृतमधुपत्रजम् ॥१४४॥ सुरबुन्दुभयो मन्त्रं ध्वनन्त्येते नभोऽङ्गणे। सुरिकङ्करहस्ताग्रताडितास्त्वज्ज्योत्सवे॥१४५॥ सुरैशिवितोपान्तो जनताशोकतापनुत्। । प्रायस्त्वामयमन्वेति! तथाशोकमहीरुहः।।१४६॥ स्वद्देहदीप्तयो वीप्राः प्रसरन्त्यभितः सभाम् । धृतवालातपच्छायास्तन्वाना नयनोत्सवम् ॥१४७॥

बीचमें जिसकी समस्त किरणें छिप गई हैं ऐसा सूर्य यद्यपि दिखाई नहीं देता तथापि फूले हुए कमलोंसे उसका अस्तित्व सूचित हो जाता है उसी प्रकार आपका प्रत्यक्ष रूप भी दिखाई नहीं देता तथापि आपके श्रेष्ठ वचनोंके वैभवके द्वारा आपके प्रत्यक्ष रूपका अस्तित्व सूचित हो रहा है । भावार्थ-आपके महान् उपदेश ही आपको सर्वज्ञ सिद्ध कर रहे हैं ।।१३८।। अथवा जिस प्रकार सघन अन्धकारमें यद्यपि मयूर दिखाई नहीं देता तथापि अपने शब्दोंके द्वारा दूर से ही पहिचान लिया जाता है उसी प्रकार आपका आप्तपना यद्यपि प्रकट नहीं दिखाई देता तथापि आप अपने स्पष्ट और सत्यार्थ वचनोंसे आप्त कहलानेके योग्य हैं।।१३९।। अथवा हे देव, जिसका वड़ा भारी अभ्युदय है ऐसी यह आपकी अध्यात्मसम्बन्धी ज्ञानरूपी सम्पत्ति दूर रहे, आपकी यह बाह्य विभूति ही हम लोगोंको आपके हितोपदेशीपनका उपदेश दे रही है। भावार्थ–आपकी बाह्य विभृति ही हमें बतला रही है कि आप मोक्षमार्गरूप हितका उपदेश देनेवाले सच्चे वक्ता और आप्त हैं।।१४०।। हे भगवन्, देवरूप कारीगरोंके द्वारा बनाया हुआ और रत्नोंकी किरणोंसे मिला हुआ आपका यह श्रेष्ठ सिंहासन मेरु पर्वतकी शिखर के समान सुजोभित हो रहा है ।।१४१।। देवोंके द्वारा ऊपरकी ओर धारण किया हुआ यह आपका प्रकाशमान छत्रत्रय आपकी तीनों लोकोंकी प्रभुताका चिह्न है ऐसा हम क्यों न विश्वास करें ? भावार्थ-आपके मस्तकके ऊपर आकाशमें जो देवोंने तीन छत्र लगा रखे हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो आप तीनों लोकोंके स्वामी हैं यही सूचित कर रहे हों ।।१४२।। देवोंके द्वारा ढुलाये हुए ये चमर तीनों जगत्को उल्लंघन करनेवाले आपके असाधारण ऐश्वर्यको सूचित कर रहे हैं ।।१४३।। हे देव, ये देवरूपी मेघ आपकी सभाके चारों ओर अत्यन्त सुगन्धित तथा भुमरोंके समूहको बुलानेवाली फुलोंकी वर्षा कर रहे हैं ।।१४४।। हे प्रभो, आपके विज-योत्सवमें देवरूप किंकरोंके हाथोंके अग्र भागसे ताड़ित हुए ये देवोंके दुन्दुभि बाजे आकाश रूप आंगनमें गम्भीर शब्द कर रहे हैं ॥१४५॥ जिसका समीप भाग देवोंके द्वारा सेवित है अर्थात् जिसके सम्बीप देव लोग बैठे हुए हैं और जो जनसमृहके शोक तथा संतापको दूर करने वाला है ऐसा यह अशोकवृक्ष प्रायः आपका ही अनुकरण कर रहा है क्योंकि आपका समीप भाग भी देवोंके द्वारा सेवित है और आप भी जनसमूहके शोक और संतापको दूर करनेकाले हैं ।।१४६।। जिसने प्रातःकालके सूर्यकी कान्ति धारणे की है और जो नेत्रोंका उत्सव बढ़ा रही है ऐसी यह आपके शरीरकी देदी प्यमान कान्ति सभाके चारों ओर फैल रही है। भावार्थ-

१ बहि। २ श्रुतेयोंग्यो भविस । ३ शिक्षकत्वम् । ४ रत्नकान्तिमिश्रितम् । ५ त्वत्सम्बन्धि । ६ देवंरुद्धृतम् । ७ त्रैलोक्यप्रभुत्वे । ८ कथं न विश्वासं कुर्मः । ६ नदन्त्येते ल० । १० सन्तापहारि । ११ अनुकरोति ।

विष्यभावा तवाशेषभावा भेदानुकारिणो । निरस्यित मनोध्यान्तम् स्रवाचामिपि वेहिनाम् ॥१४८॥ प्रातिहार्यमयी भूतिः इयमष्टतयी प्रभो । महिमानं तवाचष्टे विस्पष्टं विष्टपातिगम् ॥१४६॥ त्रिमेखलस्य पीठस्य मेरोरिव गरीयसः । चूलिकेव विभात्युच्चैः सेव्या गन्धकृटी तव ॥१४०॥ वन्वारूणां मुनीन्त्राणां स्तोत्रप्रतिरवैर्मुष्टुः । स्तोतुकामेव भक्ष्मा त्वां सेवा भात्यतिसंमवात् ॥१४१॥ परार्घ्यरत्निर्माणाम् एनामत्यन्तभास्वराम् । त्वामष्यासीनमानन्त्रा नाकभाजो भजन्त्यमी ॥१४२॥ सिश्चामणयोऽमीषां नम्नाणां भान्ति मौलयः । सदीपा इव रत्नार्धाः स्थापितास्त्वत्यवान्तिके ॥१४३॥ नतानां सुरकोटीनां चकासत्यिधमस्तकम् । प्रसावांशा इवालग्ना युष्मत्पावनखांशवः ॥१४४॥ नखर्पणसंकान्तिबम्बान्यमरयोषिताम् । वधत्यमूनि वक्त्राणि त्वदुपाडघूपम्बुजश्चियम् ॥१४४॥ वक्त्रेष्वसन्तान्ति कृत्वस्त्रप्यम् । युष्मत्पावतलच्छाया प्रसरंती जयाऽष्णा ॥१४६॥ वक्त्रेष्वसन्तान्ति कृत्वसन्ति विभेषलः । पीठादिरयमाभाति तवाविष्कृतमदःगलः ॥१४७॥ प्रथमोऽस्य परिक्षेपो धर्मचकैरलङकृतः । द्वितीयोऽपि तवाऽमीभिः विश्वष्टासु महाष्वजैः ॥१४६॥ श्रीमण्डपनिवेशस्ते योजनप्रमितोऽप्ययम् । त्रिजगज्जनताऽजलप्रावेशोपप्रहक्षमः ॥१४६॥ धूलीसालपरिक्षेपो मानस्तम्भाः सरांसि च । खातिका सल्लिपूर्णा वल्लीवनपरिच्छवः ॥१६०॥

. आपके भामण्डलकी प्रभा सभाके चारो ओर फैल रही है ।।१४७।। समस्त भाषाओंके भेदोंका अनुकरण करनेवाली अर्थात् समस्त भाषाओं रूप परिणत होनेवाली आपकी यह दिव्य ध्वनि जो वचन नही बोल सकते ऐसे पशु पक्षी आदि तिर्यञ्चोंके भी हृदयके अन्धकारको दूर कर देती है ।।१४८।। हे प्रभो, आपकी यह प्रातिहार्यरूप आठ प्रकारकी विभृति आपकी लोकोत्तर महिमाको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रही है ॥१४९॥ मेरु पर्वतके समान् ऊचे तीन कटनीदार पीठपर सबके द्वारा सेवन करने योग्य आपकी यह ऊँची गन्धकुटी मेर्रकी चूलिकाके समान सुशोभित हो रही है ।।१५०।। वन्दना करनेवाले उत्तम मनियोंक स्तोत्रोंकी प्रतिध्वनिसे यह गन्धकुटी ऐसी जान पड़ती है मानो भक्तिवश हर्षसे आपकी स्तृति ही करना चाहती हो ॥१५१॥ हे प्रभो, जो श्रेष्ठ रत्नोंसे बनी हुई और अतिशय देदीप्यमान इस गन्धकुटीमे विराजमान है ऐसे आपकी, स्वर्गमे रहनेवाले देव नम् होकर सेवा कर रहे है ।।१५२।। हे देव, जो अग्रभागमें लगे हुए मिणयोंसे सहित है ऐसे इन नमस्कार करते हुए देवोंके मुकुट ऐसे जान पड़ते है मानी आपके चरणोके समीप दीपकसहित रत्नोंके अर्घ ही स्थापित किये गये हो ।।१५३।। नमस्कार करते हुए करोड़ो देवोके मस्तकोंपर जो आपके चरणोके नखोंकी किरणे पड रही थी वे ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो उनपर प्रसन्नताके अश ही लग रहे हो ॥१५४॥ आपके नखरूपी दर्पणमे जिनका प्रतिबिम्ब पड़ रहा है ऐसे ये देवागनाओके मुख आपके चरणोंके समीपमे कमलोंकी शोभा धारण कर रहे हैं ॥१५५॥ जवाके फूलके समान लाल वर्ण जो यह आपके पैरोंके तलवोंकी कान्ति फैल रही है वह देवांगनाओंके मुखोंपर कुङकुमकी शोभा धारण कर रही है ॥१५६॥ जो बारह सभाओंसे भरी हुई पृथिवीके मध्यभागमे वर्तमान है और जिसपर अनेक मङ्गल द्रव्य प्रकट हो रहे है ऐसा यह तीन कटनीदार आपका पीठरूपी पर्वत बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है ।।१५७।। इस पीठकी पहली परिधि धर्मचक्रोसे अलकृत है और दूसरी परिधि भी आठों दिशाओं में फहराती हुई आपकी इन बड़ी बड़ी ध्वजाओं से सुशोभित हैं ।।१५८।। यद्यपि आपके श्रीमण्डपकी रचना एक ही योजन लम्बी-चौड़ी है तथापि वह तीनों जगत्के जनसमूहके निरन्तर प्रवेश कराते रहने रूप उपकार मे समर्थ है।।१५९॥ हे प्रभो, यह धूलीसालकी परिधि, ये मानस्तम्भ, सरोवर, स्वच्छ जलसे भरी हुई परिखा, लता-

१ तिरश्चाम् । २ तव पादसमीपे । ३ द्वादशगणस्थित । ४ उपकारदक्ष । 'त्रिजगज्जनाना स्थानदाने समर्थ डत्यर्थः ।

सालित्रतयमुत्तुङ्काचतुर्गोपुरमण्डितम् । मङ्गालद्रव्यसन्दोहो निषयस्तोरणः नि च ॥१६१॥ नाटप्रशालाद्वयं बीप्तं लसद्भूपघटोद्वयम् । वनराजिपरिक्षेपञ्चैत्यद्भूमपरिष्कृतः । ॥१६२॥ वनवेदीद्वयं प्रोच्चैञ्चेणमालाततावितः । कल्पद्रुमवनाभोगाः स्तुपहर्म्यावलीत्यपि ॥१६३॥ सदोऽवितं रियं देव नृसुरासुरपावनी । त्रिजगत्सारसन्दोह इवं कत्र निवेशितः ॥१६४॥ बहि्वभूतिरित्युच्चेः ग्राविष्कृतमहोदयाः । लक्ष्मीमाध्यात्मिकी व्यक्तं व्यनक्ति जिन तावकीम् ॥१६४॥ सभापरिच्छवः सोऽयं सुरैस्तव विनिमितः । वैराग्यातिकायं नाथ नोपहन्त्य प्रतिकतः ॥१६६॥ इत्यत्यद्भृतमाहात्म्यः त्रिजगद्वलभो भवान् । स्तुत्योपतिष्ठमानं मां पुनीतात्पूतशासनः ॥१६६॥ ग्रालं स्तुतिप्रपञ्चेन तवाचित्यतमा गुणाः । जयेशान नमस्तुभ्यमिति सडक्षेपतः स्तुवे ॥१६५॥ जयेश जय निर्वेषकर्भेग्धनजयाजर । जय लोकगुरो तार्वं जयताज्जय जित्वर ॥१६६॥ जयं तक्ष्मीपते जिष्णो जयानन्तगुणोज्ज्वल । जय विश्वजगद्वन्धो जय विश्वजगिद्वत ॥१७०॥ जयाविलजगद्वेदिन् जयाविलसुक्षोवय । जयाविलजगज्ज्येष्ठ जयाविलजगव्गुरो ॥१७१॥ जय निर्जितमोहारे जय त्रितमन्मथ । जय जन्मजरातङक्षविजयन् विजितान्तक ॥१७२॥

वनोंका समूह-ऊँचे ऊँचे चार गोपुर, दरवाजोंसे सुशोभित तीन कोट, मङ्गल द्रव्योंका समूह, निधियां, तोरण-दो-दो नाटचशालाएँ, दो-दो सुन्दर धूप घट, चैत्यवृक्षोंसे सुशोभित वन पंक्तियोंकी परिधि–दो वनवेदी, ऊंची ऊंची ध्वजाओंकी पंक्तिसे भरी हुई पृथिवी, कल्पवृक्षों के वनका विस्तार, स्तूप और मकानोंकी पंक्ति-इस प्रकार मनुष्य देव और धरणेन्द्रोंको पवित्र करनेवाली आपकी यह सभाभूमि ऐसी जान पड़ती है मानो तीनों जगत्की अच्छी अच्छी वस्तुओंका समूह ही एक जगह इकट्ठा किया गया हो ॥१६०-१६४॥ हे जिनेन्द्र, जिससे आपका महान् अभ्युदय या ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है ऐसी यह आपकी अतिशय उत्कृष्ट बाह्य विभृति आपकी अन्तरङ्ग लक्ष्मीको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रही है ।।१६५।। हे नाथ, जिसके विषयमें कोई तर्क-वितर्क नहीं कर सकता ऐसी यह देवोंके द्वारा रची हुई आपके समव-सरणकी विभृति आपके वैराग्यके अतिशयको नष्ट नहीं कर सकती है। भावार्थ-समवसरण सभाकी अनुपम विभूति देखकर आपके हृदयमें कुछ भी रागभाव उत्पन्न नहीं होता है ।।१६६।। इस प्रकार जिनकी अद्भुत महिमा है, जो तीनों लोकोंके स्वामी हैं, और जिनका शासन अतिशय पवित्र है ऐसे आप स्तुतिके द्वारा उपस्थान (पूजा) करनेवाले मुफ्ते पवित्र कीजिये ।।१६७।। हे भगवन्, आपकी स्तुतिका प्रपञ्च करना व्यर्थ है क्योंकि आपके गुण अत्यन्त अचिन्त्य है इसलिये में संक्षेपसे इतनी ही स्तुति करता हूं कि हे ईशान, आपकी जय हो और आपको नमस्कार हो ।।१६८।। हे ईश, आपकी जय हो, हे कर्मरूप ईंधनको जलानेवाले, आपकी जय हो, हे जरारहित, आपकी जय हो, हे लोकोंके गुरु, आपकी जय हो, हे सबका हित करने वाले, आपकी जय हो, और हे जयशील, आपकी जय हो ।।१६९।। हे अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके स्वामी जयनशील, आपकी जय हो । हे अनन्तगुणींसे उज्ज्वल, आपकी जय हो । हे समस्त जगत् के बन्धु, आपकी जय हो । हे समस्त जगत्का हित करनेवाले, आपकी जय हो ।।१७०।। हे समस्त जगत्को जाननेवाले, आपकी जय हो । हे समस्त सुखोंको प्राप्त करनेवाले, आपकी जय हो । हे समस्त जगत्में श्रेष्ठ, आपकी जय हो । हे समस्त जगत्के गुरु, आपकी जय हो ।।१७१।। हे मोहरूपी शत्रुको जीतनेवाले, आपकी जय हो । हे कामदेवको भर्त्सना करने

१ अलङ्कृतः 'परिष्कारो विभूषणम्' इत्यभिधानात् । २ नवाभोगः द०, इ०, । ३ समवसरण-भूमिः । ४ न नाशयित । ५ ऊहातीतः ऊहितुमशक्य इत्यर्थः । ६ स्तोत्रेणार्चयनम् । ७ पवित्रं कुरु । म जयशील ।

जय निर्मंव निर्माय जय निर्मोह निर्मम । जय निर्मल निर्हृन्द जय निष्कल पुष्कल ॥१७३॥ जय प्रबुद्ध सन्मागं जय बुर्मागंरोघन । जय कर्मारिममीविद्ध मंचक जयोद्ध र ॥१७४॥ जयाध्वरपते यज्वन् जय पूज्य महोवय । जयोद्ध र जयाचिन्द सद्ध मंरथसारथे ॥१७४॥ जय निस्तोणंसंसारपारावारगुणाकर । जय निःशोषनिष्पीतिविद्धारत्नाकर प्रभो ॥१७६॥ नमस्ते परमानन्तसुखरूपाय तायिने । नमस्ते परमानन्वमयाय परमात्मने ॥१७७॥ नमस्ते भुवनोव्भासिज्ञानभाभारभासिने । नमस्ते नयनानन्विपरमौदिरकत्विषे ॥१७५॥ नमस्ते मस्तकन्यस्तस्वहस्ताञ्जलिकुइमलेः । स्तुताय त्रिवशाधीशेः स्वर्गावतरणोत्सवे ॥१७६॥ नमस्ते प्रचलन्मौलिघटिताञ्जलिबन्धनेः । नृताय मेरशेलाग्रस्नाताय सुरसत्तमेः ॥१८०॥ नमस्ते मुकुटोपाग्रलग्नहस्तपुटोव्भवैः । लौकान्तिकेरधीष्टाय परिनिष्कमणोत्सवे ॥१८२॥ नमस्ते स्वकिरीटाग्ररत्नप्रावान्तवृम्बिभिः । कराब्जमुकुलैः प्राप्तकेवलेज्याय नाकिनाम् ॥१८२॥ नमस्ते पारनिर्वाणकल्याणेऽपि प्रवर्स्यिति । पूजनीयाय वह्नीन्त्रंज्वलन्मुकुटकोटिभिः ॥१८३॥

वाले, आपकी जय हो। हे जन्मजरारूपी रोगको जीतनेवाले, आपकी जय हो। हे मृत्युको जीतनेवाले, आपकी जय हो ।।१७२।। हे मदरहित, मायारहित, आपकी जय हो । हे मोह रहित, ममतारहित, आपकी जय हो। हे निर्मल और निर्द्धन्द्व, आपकी जय हो। हे शरीर-रहित, और पूर्ण ज्ञानसहित, आपकी जय हो ।।१७३।। हे समीचीन मार्गको जाननेवाले, आप की जय हो। हे मिथ्या मार्गको रोकनेवाले, आपकी जय हो। हे कर्मरूपी शत्रुओके मर्मको वेधन करनेवाले, आपकी जय हो । हे धर्मचक्रके द्वारा विजय प्राप्त करनेमे उत्कट, आपकी जय हो ।।१७४।। हे यज्ञके अधिपति, आपकी जय हो । हे कर्मरूप ईंधनको ध्यानरूप अग्नि मे होम करनेवाले, आपकी जय हो । हे पूज्य तथा महान् वैभवको धारण करनेवाले, आपकी जय हो । हे उत्कृष्ट दयारूप चिह्नसे सहित तथा हे समीचीन धर्मरूपी रथके सारथि, आपकी जय हो ।।१७५।। हे ससाररूपी समुद्रको पार करनेवाले, हे गुणोकी खानि, आपकी जय हो । हे समस्त विद्यारूपी समुद्रका पान करनेवाले, हे प्रभो, आपकी जय हो ।।१७६॥ आप उत्कृष्ट अनन्त सखरूप है तथा सबकी रक्षा करनेवाले है इसलिये आपको नमस्कार हो। आप परम आनन्दमय और परमात्मा है इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१७७।। आप समस्त लोकको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानकी दीप्तिके समृहसे देदीप्यमान हो रहे है इसलिये आपको नमस्कार हो । आपके परमौदारिक शरीरकी कान्ति नेत्रोको आनन्द देनेवाली है इसलिये आपको नमस्कार हो ॥१७८॥ हे देव, स्वर्गावतरण अर्थात् गर्भकल्याणकके उत्सवके समय इन्द्रोंने अपने हाथो की अञ्जलिरूपी बिना खिले कमल अपने मस्तकपर रखकर आपकी स्तृति की थी इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१७९।। अपने नम् हुए मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर रखनेवाले उत्तम उत्तम देवोंने जिनकी स्तृति की है तथा सुमेरु पर्वतके अग्रभागपर जिनका जन्माभिषेक किया गया है ऐसे आपके लिये नमस्कार है ।।१८०।। दीक्षाकल्याणकके उत्सवके समय अपने मुकुट के समीप ही हाथ जोड़कर लगा रखनेवाले लौकान्तिक देवोंने जिनका अधिष्ठान अर्थात स्तुति की है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ।।१८१।। अपने मुकुटके अग्रभागमें लगे हुए रत्नोंका चुम्बन करनेवाले देवोंके हाथरूपी मुकुलित कमलोंके द्वारा जिनके केवलज्ञानकी पूजा की गई है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ।।१८२।। हे भगवन्, जब आपका मोक्षकल्याणक होगा

१ शरीरबन्धनरहित । २ मर्म विध्यति ताडयतीति मर्मावित् तस्य सम्बुद्धिः । 'नहिवृतिवृषि व्यिधिसहितनिरुचि क्वौ कारकस्येति' दीर्घः । ३ उद्भट । ४ दयाचिन्ह द०, ल०, इ०, अ०, प०, स० । ५ पालकाय । ६ ज्ञानिकरणसमूहप्रकाशिने । ७ स्तुताय । ८ भूमद्भिः समर्थैः वा । १ अधिकमिष्टाय सत्कारानमतायेत्यर्थैः । १० भाविनि ।

नमस्ते प्राप्तकत्याणमहेज्याय महौजते। प्राज्यत्रैलोक्यराज्याय ज्यायसे ज्यायसामि ॥१६४॥
नमस्ते नतनाकीन्द्रचूलारत्नाजिताक्रध्ये। नमस्ते कुर्जयारातिनिर्जयोपाजितिथ्ये॥१८५॥
नमोऽस्तु तुभ्यमिद्धद्वे सपर्यामहैते पराम्। रहोरजोऽरिघाताज्व प्राप्ततन्नामक्द्रये ॥१८६॥
जितान्तक नमस्तुभ्यं जितमोह नमोऽस्तु ते। जितानक्ष्म नमस्ते स्ता विराग्यय स्वयम्भुवे॥१८७॥
त्वां नमस्यन् जनैनेम् नैम्यते सुकृती पुमान्। गां जयिज्जतजेत व्यस्त्वज्जयोव्घोषणात्कृती॥१८६॥
त्वत्स्तुतेः पूतवागस्मि त्वत्स्मृतेः पूतमानसः। त्वन्नतेः पूतवेहोऽस्मि वन्योऽस्म्यच त्वदीक्षणात्॥१८६॥
व्यस्त्वज्जयोर्वेऽस्मि जन्माच सफलं मम। सुनिवृं तं वृशौ मेऽच सुप्रसन्नं मनोऽच मे॥१६०॥
त्वत्यावनवभाजातस्तिलेरस्तकल्मवैः। सुस्नातोऽहं विरावच पूतोऽस्मि सुवनिवृंतः ॥१६१॥
त्वत्यावनवभाजातस्तिलेरस्तकल्मवैः। स्रिधमस्तकमालग्नैरिभिषक्त इवास्म्यहम्॥१६२॥
एकतः सार्वभौमश्रीः इयमप्रतिशासना। एकतश्च भवत्यावसेवालोककपावनी॥१६३॥

उस समय भी देदीप्यमान मुकुटोंको धारण करनेवाले विह्निकुमार देवोंके इन्द्र आपकी पूजा करेंगे इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१८३।। हे नाथ, आपको गर्भ आदि कल्याणकोंके समय बड़ी भारी पूजा प्राप्त हुई है, आप महान् तेजके धारक हैं, आपको तीन लोकका उत्कृष्ट राज्य प्राप्त हुआ है और आप बड़ोंमें भी बड़े अथवा श्रेष्ठोंमें भी श्रेष्ठ हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१८४।। नमस्कार करते हुए स्वर्गके इन्द्रोंके मुकुटमें लगे हुए मणियोंसे जिनके चरणोंकी पूजा की गई है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो और जिन्होंने कर्मरूपी दुर्जेय शत्रुओंको जीतकर अनन्तचतुष्टयरूपी उत्तम लक्ष्मी प्राप्त की है ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ॥१८५॥ हे उत्कृष्ट ऋद्वियोंको धारण करनेवाले, आप उत्कृष्ट पूजाके योग्य हैं तथा रहम् अर्थात् अन्तराय रज अर्थात् ज्ञानावरण दर्शनावरण और अरि अर्थात् मोहनीय कर्मके नष्ट करनेसे आपने 'अरिहन्त' ऐसा सार्थक नाम प्राप्त किया है इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१८६।। हे मृत्युको जीतनेवाले, आपको नमस्कार हो । हे मोहको जीतनेवाले, आपको नमस्कार हो। और हे कामको जीतनेवाले, आप वीतराग तथा स्वयंभू हैं इसलिये आपको नमस्कार हो ।।१८७।। हे नाथ, जो आपको नमस्कार करता है वह पुण्यात्मा पुरुष अन्य अनेक नम् पुरुषोंके द्वारा नमस्कृत होता है और जो आपके विजयकी घोषणा करता है वह कुशल पुरुष जीतने योग्य समस्त कर्मरूप शत्रुओंको जीतकर गो अर्थात् पृथिवी या वाणीको जीतता है ।।१८८।। हे देव, आज आपकी स्तुति करनेसे मेरे वचन पवित्र हो गये हैं, आपका स्मरण करनेसे मेरा मन पिवत्र हो गया है, आपको नमस्कार करनेसे मेरा शरीर पिवत्र हो गया है और आपके दर्शन करनेसे में धन्य हो गया हूं ।।१८९।। हे भगवन्, आज में कृतार्थ हो गया हूं, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरे नेत्र संतुष्ट हो गये हैं और आज मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हो गया है ।।१९०।। हे देव, स्वच्छ और पुण्यरूप जलसे खूब भरे हुए आपके तीर्थरूपी सरोवरमें मैंने चिरकालसे अच्छी तरह स्नान किया है इसीलिये में आज पवित्र तथा सुखसे सन्तुष्ट हो रहा हूं ।।१९१।। हे प्रभो, जिसने समस्त पाप नष्ट कर दिये हैं ऐसा जो यह आपके चरणोंके नखोंकी कान्तिका समूहरूप जल मेरे मस्तकपर लग रहा है उससे में ऐसा मालूम होता हूं मानो मेरा अभिषेक ही किया गया हो ।।१९२।। हे विभो, एक ओर तो मुभे दूसरेके शासनसे रहित यह चक्रवर्तीकी विभृति प्राप्त हुई है और एक ओर

१ पूजायाः योग्याय । २ अन्तरायज्ञानावरणमोहनीयघातात् । ३ अर्हन्निति नामप्रसिद्धाय । ४ भवतु । ५ नमस्कुर्वन् । ६ मोजितजेतव्यपक्ष । ७ अत्यन्तसुख्ववस्यौ । ६ सुक्षतृ ग्तः ।

यहिग्भ्रान्तिविमूढेन<sup>र</sup> महवेनो<sup>र</sup> मयार्जाजतम् । तस्वत्सन्वर्शनात्लीनं<sup>र</sup> तमो नैशं <sup>र</sup>रवेर्यया ॥१६४॥ त्वत्यवस्मृतिमात्रेण पुमानेति पवित्रताम् । किमुत त्वद्गुणस्तुत्या भक्त्येवं सुप्रयुक्तया ॥१६४॥ भगवंस्त्वद् गुणस्तोत्राद्यन्मया पुण्यमाजितम्<sup>५</sup>। तेनास्तु त्वत्यदाम्भोजे परा भक्तिः सदापि मे ॥१६६॥

## वसन्ततिलकाषृत्तम्

इत्यं चराचरगुरं परमाविदेवं स्तुत्वाऽिधराट् घरणिपैः समिमद्वबोधः ।

प्रानन्ववाण्यलविसक्तपुरःप्रदेशो भक्त्या ननाम करकृष्ट्रमललग्नमौतिः ॥१६७॥

भृत्वा पुराणपुरुषाच्च पुराणधर्मं कैमीरिचकजयलब्धविद्युद्धबोधात् ।

सम्प्रीतिमाप परमां भरतािधराजः प्रायो धृतिः कृतिधयां स्विहतप्रवृत्तौ ॥१६८॥

प्रामुच्छ्य च स्वगुरुमादिगुरं निधीशो व्यालोलमौलितटतािडतपादपीटः ।

भूयोऽनुगम्य च मुनीन् प्रणतेन मूर्ष्नां स्वावासभूमिमभिगन्तुमना बभूव ॥१६६॥

भक्त्यािपतां स्रजमिवािधपदं जिनस्य स्वां वृष्टिमन्वितलसत्सुमनोविकासाम् ।

शेषास्थयवै च पुनीविनिवर्षं कृच्छात् चकािधपो जिनसभाभवनात्प्रतस्ये ॥२००॥

समस्त लोकको पवित्र करनेवाली आपके चरणोंकी सेवा प्राप्त हुई है ॥१९३॥ हे भगवन्, दिशाभृम होनेसे विमूढ होकर अथवा दिग्विजयके लिये अनेक दिशाओमे भूमण करनेके लिये मुग्ध होकर मैने जो कुछ पाप उपार्जन किया था वह आपके दर्शन मात्रसे उस प्रकार विलीन हो गया है जिस प्रकार कि सूर्यके दर्शनसे रात्रिका अन्धकार विलीन हो जाता है ॥१९४॥ हे देव, आपके चरणोंके स्मरणमात्रसे ही जब मनुष्य पवित्रताको प्राप्त हो जाता है तब फिर 🛕 इस प्रकार भक्तिसे की हुई आपके गुणोंकी स्तुतिसे क्यों नही पवित्रताको प्राप्त होगा ? अर्थात् 🕻 अवश्य ही होगा ।।१९५।। हे भगवन्, आपके गुणोंकी स्तुति करनेसे जो मैने पुण्य उपार्जन किया है उससे यही चाहता हूं कि आपके चरणकमलोंमे मेरी भक्ति सदा बनी रहे ।।१९६॥ ़ इस प्रकार चर अचर जीवोंके गुरु सर्वोत्कृष्ट भगवान् वृषभदेवको नमस्कार कर जिसने आनन्द के आँसुओंकी बूदोंसे सामनेका प्रदेश सीच दिया है, जिसका ज्ञान प्रकाशमान हो रहा है, और जिसने दोनों हाथ जोड़कर अपने मस्तकसे लगा रखे है ऐसे चक्रवर्ती भरतने भिवतपूर्वक भगवान् को नमस्कार किया ।।१९७।। कर्मरूपी शत्रुओके समूहको जीतनेसे जिन्हे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसे पुराण पुरुष भगवान् वृषभदेवसे पुरातन धर्मका स्वरूप सुनकर भरताधिपति महाराज्ु भरत बड़ी प्रसन्नताको प्राप्त हुए सो ठीक ही है क्योकि बुद्धिमान् पुरुषोको प्रायः अपना हित् करनेमें ही सन्तोष होता है ।।१९८।। तदनन्तर अपने चञ्चल मुकुटके किनारेसे जिन्होंने भग-वान्के पाद पीठका स्पर्श किया है ऐसे निधियोंके स्वामी भरत महाराज अपने पिता आदिनाथ भगवान्से पूछकर तथा वहाँ विराजमान अन्य मुनियोंको नम् हुए मस्तकसे नमस्कार कर अपनी निवासभूमि अयोध्याको जानेके लिये तत्पर हुए ।।१९९।। चक्राधिपति भरतने जिसमे अनुक्रमसे खिले हुए सुन्दर फूल गुधे हुए है और जो श्री जिनेन्द्रदेवके चरणोमे भिवतपूर्वक अर्पित की गई है ऐसी मालाके समान, सुन्दर मनकी प्रसन्नतासे युक्त अपनी दृष्टिको शेषाक्षत् 🚜 समभ बड़ी कठिनाईसे हटाकर भगवान् के सभाभवन अर्थात् समवसरणसे प्रस्थान किया ।।२००॥

१ दिगविजयभूमणमूढेन । २ महत्पापम् । ३ नष्टम् । ४ आदित्यस्य । ४-मर्जितम् ल० । ६ शोभनमनोविकासाम्, सुपुष्पविकासाञ्च । ७ सिद्धशेषास्थया ।

म्रालोकयन् जिनसभावनिभृतिमिद्धां विस्फारितेक्षणयुगो युगवीर्घबाहुः । पृथ्वीरवरैरनुगतः प्रणतोत्तमाङ्गगैः प्रत्यावृतस्वसवनं मनुवंशकेतुः ॥२०१॥ पुष्योवयान्निषिपतिर्विजितास्तिलाशस्तिर्मिजितौ गमितवष्टिसमा सहस्रः । प्रीत्याऽभिवन्द्य जिनमापं परं प्रमोवं ¹तत्युण्यसङ्ग्रहविषो सुषियो यतथ्वम् ॥२०२॥

> इत्यार्षे भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराण-सङ्ग्रहे भरतराजकैलासाभिगमनवर्णनं नाम त्रवस्त्रिशत्तमं पर्व ॥ ३३॥

भगवान्के समवसरणकी प्रकाशमान विभूतिको देखनेसे जिनके दोनों नेत्र खुल रहे हैं, जिनकी भुजायें युग (जुवाँरी)के समान लम्बी हैं, मस्तक भुकाये हुए अनेक राजा लोग जिनके पीछे पीछे चल रहे हैं और जो कुलकरोंके वंशकी पताकाके समान जान पड़ते हैं ऐसे भरत महाराज अपने घरकी ओर लौटे ।।२०१।। चूंकि पुण्यके उदयसे ही चक्रवर्तीने समस्त दिशाएं जीतीं, तथा उनके जीतनेमें साठ हजार वर्ष लगाये और फिर प्रीतिपूर्वक जिनेन्द्रदेवको नमस्कार कर उत्कृष्ट आनन्द प्राप्त किया। इसलिये हे बृद्धिमान् जन, पुण्यके संग्रह करनेमें प्रयत्न करो।।२०२।।

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुराण संग्रहके भाषानुवादमें भरतराजका कैलाश पर्वतपर जानेका वर्णन करनेवाला तैंतीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ निखिलदिग्जये । २ तंवत्सर । ३ तस्मात् कारणात् । ४ प्रयत्मं कुरुध्वम् ।

## चतुस्त्रिंशत्तमं पर्व

स्रयावरुह्य' कैलासाव् स्रद्वीन्द्रादिव' देवराट् । चक्री प्रयाणमकरोव् विनीताभिमुखं कृती ॥१॥ संन्येरनुगतो रेज 'प्रयाद्वकी निजालयम् । गङगीघ' इव दुर्वारः सरिदोघेरपाम्पतिः ॥२॥ ततः कितपर्यरेव प्रयाणंद्विकणो बलम् । स्रयोध्या प्रापदाबद्धतोरणां चित्रकेतनाम् ॥३॥ चन्दनद्वसंसिक्तसुसम्मृष्ट'महीतला । पुरी स्नातानुलिप्तेव सा रेजे पत्युरागमे ॥४॥ नातिदूरे' निविष्टस्य प्रवेशसमये प्रभोः' । चक्रमस्तारि चक्रं च नाकंस्त' पुरगोपुरम्' ॥४॥ सा पुरी गोपुरोपान्तस्थितचकांशुरञ्जिता । धृतसन्ध्यातपेवासीत् कुङकुमापिञ्जरच्छविः ॥६॥ सत्यं भरतराजोऽयं धौरयद्विकणामिति । धृतिव्यवेव' सा जज्ञे ज्वलच्चका पुरः'' पुरी ॥७॥ ततः कितपर्ये' देवाद्वकरत्नाभिरक्षिणः । स्थितमेकपदे<sup>१३</sup> चक्रं वीक्ष्य विस्मयमाययुः ॥६॥ सुरा जातरुषः केचित्रंक किमित्युच्चरव्यिरः । स्रलातचक्रव'य्क्षेमुः करवालापितैः करैः ॥६॥ किमम्बरमणेविम्बमम्बरात्परिलम्बते । प्रतिसूर्यः किमुद्भूत इत्यन्य 'भूमुहुर्मुहः ॥१०॥

अथानन्तर-सुमेरु पर्वतसे इन्द्रकी तरह कैलास पर्वतसे उतरकर उस बुद्धिमान् चक्रवर्ती ने अयोध्याकी ओर प्रस्थान किया ।।१।। सेनाके साथ-साथ अपने घरकी ओर प्रस्थान करता हुआ चक्रवर्ती ऐसा सुशोभित होता था मानो निदयों के समूहके साथ किसीसे न रुकनेवाला गङ्गाका प्रवाह समुद्रकी ओर जा रहा हो ।।२।। तदनन्तर कितने ही मुकाम तय कर चक्रवर्ती की वह सेना जिसमे तोरण बधे हुए है और अनेक ध्वजाऍ फहरा रही है ऐसी अयोध्या नगरी के समीप जा पहुंची ।।३।। जिसकी बुहारकर साफ की हुई पृथिवी घिसे हुए गीले चन्दनसे सीची गई है ऐसी वह अयोध्यानगरी उस समय इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो उसने पतिके आनेपर स्नान कर चन्दनका लेप ही किया हो ॥४॥ महाराज भरत नगरीके समीप ही ठहरे हुए थे वहाँसे नगरीमे प्रवेश करते समय जिसने समस्त शत्रुओंके समूहको नष्ट कर दिया है ऐसा उनका चकरत्न नगरके गोपुरद्वारको उल्लघन कर आगे नही जा सका–बाहर ही रुक गया ॥५॥ गोपुरके समीप रुके हुए चक्रकी किरणोंसे अनुरक्त होनेके कारण जिसकी कान्ति कुकुमके समान कुछ कुछ पीली हो रही है ऐसी वह नगरी उस समय इस प्रकार जान पड़ती थी मानो उसने सध्याकी लालिमा ही धारण की हो ॥६॥ जिसके आगे चक्र-रत्न देदीप्यमान हो रहा है ऐसी वह नगरी उस समय ऐसी जान पडती थी मानो यह भरतराज सचमुच ही सब चक्रवर्तियोंमे मुख्य है इसिलये उसने दिव्य शक्ति घारण की हो अथवा अपनी बातकी प्रामाणिकता सिद्ध करनेके लिये उसने तप्त अयोगोलक आदिको धारण किया हो ।।७।। तदनन्तर चक्ररत्नकी रक्षा करनेवाले कितने ही देव चक्रको एक स्थानपर खड़ा हुआ देख कर आश्चर्य को प्राप्त हुए।।८।। जिन्हे कोध उत्पन्न हुआ है ऐसे कितने ही देव, क्या है ? क्या है ? इस प्रकार चिल्लाते हुए हाथमे तलवार लेकर अलातचक्रकी तरह चारों ओर घुमने लगे।।९।। क्या यह आकाशसे सूर्यका बिम्ब लटक पड़ा है ? अथवा कोई दूसरा ही सूर्य उदित हुआ है ? ऐसा विचार कर कितने ही लोग बार बार मोहित हो रहे थे ॥१०॥

कस्याप्यकालचकेण' पतितव्यं विरोधिनः । कूरेणेव प्रहेणाद्य यतस्चकेण विकतम् ॥११॥ प्रयवाद्यापि जेतव्यः पक्षः कोऽप्यस्ति चिकणः । चकस्खलनतः कैश्चिवित्यं तज्जैर्वितिकतम् ॥१२॥ सेनानीप्रमुखास्तावत् प्रभवे तन्यवेदयन् । तद्वार्ताऽऽकर्णनाच्चकी किमप्यासीत्सविस्मयः ॥१३॥ प्रचित्तयच्च कि नाम चकमप्रतिशासने । मिय स्थितेस्खलत्यद्य क्विचयप्त्यल्व् गृति ॥१४॥ सम्प्रधार्यमिवं तावित्याहूय पुरोधसम् । धीरो धीरतरां वाचित्तित्युच्चराजगौ मनुः ॥१४॥ ववनोऽस्य मुखाम्भोजाव् व्यक्ताकृता सरस्वती । निर्ययौ सवलङ्कारा शम्फलीव जयिष्यः ॥१६॥ चक्रमाकान्तिविक्चकम् अरिचकभयङ्करम् । कस्मान्नास्मत्युरद्वारि कमते न्यक्कृतार्करक् ॥१७॥ विश्वविद्यविक्चय पूर्वविक्षणापरवाद्विषु । यदासीवस्वलव्वृत्ति कप्याव्रश्च गृहाद्वये ॥१८॥ चक्रं तदधुना कस्मात् स्खलत्यस्मव्गृहाङ्गणे । प्रायोऽस्माभिविरुद्धेन भवितव्यं जिगीषुणा ॥१६॥ किमसाध्यो द्विवत्वश्चिवस्त्यस्मव्भित्तिगोचरे । सनाभिः कोऽपि कि वाऽस्मान् द्वेष्टि वुष्टान्तराशयः ॥२० यः कोऽप्यकारणद्वेषी खलोऽस्मान्नाभिनन्वति । प्रायः स्खलन्ति चेतांसि महत्स्विप वुरात्मनाम् ॥२१॥ विमत्सराणि चेतांसि महतां परवृद्धिषु । मत्सरोणि तु तान्येव क्षुद्वाणामन्यवृद्धिषु ॥२२॥ प्रथया दुर्मदाविष्टः किचवप्रणतोऽस्ति मे । स्ववर्यस्तन्यवोच्छः वैर्वे नृनं चक्रेण विकतम् ॥२३॥

आज यह चक कूरग्रहके समान वक हुआ है इसलिये अकालचक्रके समान किसी विरोधी शत्रु पर अवश्य ही पड़ेगा ।।११।। अथवा अब भी कोई चक्रवर्तीके जेतच्य पक्षमें हैं-जीतने योग्य शत्रु विद्यमान है इस प्रकार चक्रके रुक जानेसे चक्रके स्वरूपको जाननेवाले कितने ही लोग विचार कर रहे थे ।।१२।। सेनापित आदि प्रमुख लोगोंने यह बात चक्रवर्तीसे कही और उसके सुनते ही वे कुछ आक्चर्य करने लगे ।।१३।। वे विचार करने लगे कि जिसकी आज्ञा कहीं भी नहीं रुकती ऐसे मेरे रहते हुए भी, जिसकी गित कहीं भी नहीं रुकी ऐसा यह चकरत्न आज क्यों रुक रहा है ? ।।१४।। इस बातका विचार करना चाहिये यही सोचकर धीर वीर मन् ने पुरोहितको बलाया और उससे नीचे लिखे हुए बहुत ही गम्भीर वचन कहे ।।१५।। कहते हुए भरत महाराजके मुखकमलसे स्पष्ट अभिप्रायवाली और उत्तम उत्तम अलंकारोंसे सजी हुई जो वाणी निकल रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो विजयलक्ष्मीकी दूती ही हो ॥१६॥ . जिसने समस्त दिशाओंके सम्**हपर आकमण किया है जो शत्रुओंके समू**हके लिये भयंकर **है औ**र जिसने सुर्यकी किरणोंका भी तिरस्कार कर दिया है ऐसा यह चक्र मेरे ही नगरके द्वारमें क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है-प्रवेश कर रहा है ? ।।१७।। जो समस्त दिशाओंको विजय करनेमें पूर्व-दक्षिण और पश्चिम समुद्रमें कहीं नहीं रुका, तथा जो विजयार्घकी दोनों गुफाओंमें नहीं रुका वही चक्र आज मेरे घरके आंगनमें क्यों रुक रहा है ? प्रायः मेरे साथ विरोध रखनेवाला कोई विजिगीषु (जीतकी इच्छा करनेवाला) ही होना चाहिये।।१८-१९।।क्या मेरे उपभोगके योग्य क्षेत्र (राज्य) में ही कोई असाध्य शत्रु मौजूद है अथवा दुष्ट हृदयवाला मेरे गोत्र का ही कोई पुरुष मुफसे द्वेष करता है ।।२०।। अथवा बिना कारण ही द्वेष करनेवाला कोई दुष्ट पुरुष मेरा अभिनन्दन नहीं कर रहा है-मेरी वृद्धि नहीं सह रहा है सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट पुरुषोंके हृदय प्रायः कर बड़े आदिमयोंपर भी बिगड़ जाते हैं।।२१।। महापुरुषोंके हृदय दूसरोंकी वृद्धि होनेपर मात्सर्यसे रहित होते हैं परन्तु क्षुद्र पुरुषोंके हृदय दूसरोंकी वृद्धि होनेपर ईर्ष्या सहित होते हैं ।।२२।। अथवा दुष्ट अहंकारसे घिरा हुआ कोई मेरे ही घरका

१ अपमृत्युना । २ गन्तव्यम् मर्तव्यमित्यर्थः । ३ जेतव्यपक्षः ल०, द० । ४ चिक्रणे । ५ विचार्यम् । ६ व्यक्ताभिप्राया । ७ कुट्टणी । ८ भुक्तिक्षेत्रे । ६ सिपण्डः । 'सिपण्डास्तु सनामयः' इत्यभिधानात् । नाभिसम्बन्धीत्यर्थः । १० आत्मवर्गे भवः ।

सल्पेक्यं लघोयां नप्युच्छेको लघुं ताबुकाः । सुक्रो रेणुरिवासिस्यो व जत्यरिवयेसितः ॥२४॥ बलाबुद्धरणीयो हि स्रोवीयानपि कच्चकः । अनुद्भृतः पवस्योऽसौ भवेत्पीडाकरो भृत्रम् ॥२४॥ चकं नाम परं वैवं रत्नानामिवमित्रमम् । गितस्सलनमेतस्य न विना कारणाव् भवेत् ॥२६॥ ततो बाल्यमिवं कार्यं यच्चकेणार्यं सूचितम् । सूचितं ललु राज्याक्षगे विकृतिर्नाल्पकारणात् ॥२७॥ तवत्र कारणं चि त्यं त्वया धीमित्रवन्तया । अनिक्षित्रकार्याणां नेह नामुत्र सिद्धयः ॥२८॥ तवत्र कारणं चि त्यं त्वया धीमित्रवन्तया । अनिक्षित्रकार्याणां नेह नामुत्र सिद्धयः ॥२८॥ तव्यवि कार्यविक्रानं तिष्ठते विकायस्य । विवराम प्रभुः प्रायः प्रभवे विकायस्य ॥३०॥ ततः प्रसन्नगम्भीरपवालक्ष्कारकोमलाम् । भारतीं भरतेशस्य प्रबोधायेति सोऽववीत् ॥३१॥ अस्ति मायुर्यमस्त्योजस्तवस्ति पवसौठवम् । अस्त्ययानुगमोऽन्याक्तः यसास्ति त्वद्वचोमये ॥३२॥ शास्त्रज्ञा वयमेकान्तात् नाभिज्ञाः कार्ययुक्तिव् । शास्त्रप्रयोगिवत् कोऽन्यस्वरत्तमो राजनीतिव् ॥३३॥ त्वमाविराको राजवित्तिद्वद्वास्त्वर्थः वयम् ॥३४॥ त्वविवस्तत्रयुञ्जाना न जिल्लोमः कर्यं वयम् ॥३४॥

मनुष्य नमृ नहीं हो रहा है, जान पड़ता है यह चक्र उसीका अहंकार दूर करनेके लिये वक्र हो रहा है ॥२३॥ शत्रु अत्यन्त छोटा भी हो तो भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, द्वेष करने वाला छोटा होनेपर भी शीघ ही उच्छेद करने योग्य है क्योंकि ऑखमे पड़ी हुई धूलिकी कणि-का के समान उपेक्षा किया हुआ छोटा शत्रु भी पीड़ा देनेवाला हो जाता है।।२४।। कांटा यदि अत्यन्त छोटा हो तो भी उसे जबरदस्ती निकाल डालना चाहिये क्योंकि पैरमें लगा हुआ कौंटा यदि निकाला नही जावेगा तो वह अत्यन्त दु.खका देनेवाला हो सकता है ॥२५॥ यह चकरत्न उत्तम देवरूप है और रत्नोंमें मुख्य रत्न हैं इसकी गतिका स्खलन बिना किसी कारण के नहीं हो सकता है।।२६।। इसलिये हे आर्य, इस चक्रने जो कार्य सुचित किया है वह कुछ छोटा नही है क्योंकि यह राज्यका उत्तम अङ्ग है इसमे किसी अल्पकारणसे विकार नहीं हो सकता है।।२७।। इसलिये हे बुद्धिमान् पुरोहित, आप इस चक्ररत्नके रुकनेमे क्या कारण है इसका अच्छी तरह विचार कीजिये क्योंकि बिना विचार किये हए कार्योंकी सिद्धि न तो इस लोकमे होती है और न परलोक हीमें होती है ।।२८।। आप दिव्य नेत्र है इसलिये इस कार्य का ज्ञान आपमे ही रहता है अर्थात् आप ही चक्ररत्नके रुकनेका कारण जान सकते है क्योंकि अन्धकारको नष्ट करनेमे सूर्यके सिवाय और कौन समर्थ हो सकता है ? ॥२९॥ इस प्रकार महाराज भरत थोडे ही अक्षरोंके द्वारा इस निमित्तज्ञानीके लिये अपना कार्य निवेदन कर चुप हो रहे सो ठीक ही है क्योंकि प्रभु लोग प्रायः थोड़े ही बोलते हैं ।।३०।। तदनन्तर निमित्त-ज्ञानी पूरोहित भरतेश्वरको समभानेके लिये प्रसन्न तथा गम्भीर पद और अलकारोंसे कोमल वचन कहने लगा ।।३१।। जो माधुर्य, जो ओज, जो पदोंका सुन्दर विन्यास और जो अर्थकी सरलता आपके वचनोंमे नही है वह क्या किसी दूसरी जगह है ? अर्थात् नही है ॥३२॥ हम लोग तो केवल शास्त्रको जाननेवाले है कार्य करनेकी युक्तियोंमे अभिज्ञ नही है परन्तु राजनीतिमें शास्त्रके प्रयोगको जाननेवाला आपके समान दूसरा कौन है ? अर्थात् कोई नहीं है ।।३३।। आप राजाओंमें प्रथम राजा है और राजाओंमें ऋषिके समान श्रेष्ठ होनेसे रार्जीष है यह राजिवद्या केवल आपसे ही उत्पन्न हुई है इसलिये उसे जाननेवाले हम लोग

१ नोपेक्षणीय । २ अतिशयने लघुः । ३ शीष्म् । ४ पीडां करोति । ५ औतिशयने सुद्धः । ६ सुष्ठूचिते । ७ चके । ५ प्रतीयमानस्वरूपतया । ६ अविचारित । १० निश्चित भवति । ११ नेमित्तिकाय । १२ व्यक्त प०, ल० । १३ तव वचन-प्रपञ्चे । १४ राजविद्याः । १५ त्वदुपक्रमात् ल० । त्वया पूर्वं प्रवर्तित कार्यविज्ञानम् ।

तथापि त्वत्कृतोऽस्मासु सत्कारोऽनन्यगोचरः। तनोति गौरवं लोके ततः स्मो वक्तुमुखताः ॥३४॥ इत्यनुभृतमस्माभिर्देव वैवज्ञशासनम् । नास्ति चक्रस्य विभान्तः सावशेवे विशां जये ॥३६॥ जवलर्दाचः करालं वो जैत्रमस्त्रमिवं ततः। संस्तिम्भित्तमिवातक्यं पुरद्वारि विलम्बते ॥३७॥ ग्रार्रीमत्रमर्रीमत्रं मित्रमित्रमिति श्रुतिः। श्रुतिमात्रे स्थिता वेव प्रजास्त्वय्यनुशासित ॥३६॥ तथाप्यस्त्येव जेतव्यः पक्षः कोऽपि तवाभुना। योऽन्तगृं हे कृतोत्थानः कूरो रोग इवोवरे ॥३६॥ बहिर्मण्डलमेवासीत् परिकान्तमिवं त्वया। ग्रन्तमण्डलसंशुद्धिर्मनाग्नाद्यापि जायते ॥४०॥ जितजेतव्यपक्षस्य न नम्म भृतरस्तव। व्युत्थिताश्यं सजातीया विघाताय न न प्रभोः ॥४१॥ स्वपक्षरेव तेजस्वी महानप्युपरुद्धपते । प्रत्यकंमकंकान्तेन ज्वलतेवमुवाहृत्म् ॥४२॥ विवलोऽपि सजातीयो लब्ध्या तीक्ष्णं प्रतिष्कसम् । वण्डः परश्वधस्येर् निवहंयितः पाण्यवम् । ॥४३॥ भृतरोऽमी तवाजय्या बलिनो मानशालिनः। । ११यवीयांस्तेषु घौरेयो घीरो बाहुवली बली ॥४४॥ एकाश्रश्वरीरं सोवर्या वीर्यशालिनः। प्रभोराविगुरोर्नान्यं प्रणमाम इति स्थिताः ॥४४॥

आपके ही सामने उसका प्रयोग करते हुए वयों न लिज्जित हों।।३४।। तथापि आपके द्वार किया हुआ हमारा असाधारण सत्कार लोकमें हमारे गौरवको बढा रहा है इसलिये ही मैं कुर कहनेके लिये तैयार हुआ हूँ ।।३५।। हे देव, हम लोगोंने निमित्तज्ञानियोंका ऐसा उपदेश सुन हैं कि जबतक दिग्विजय करना कुछ भी बाकी रहता है तब तक चकरत्न विश्राम नहीं लेत अर्थात् चन्नवर्तीकी इच्छाके विरुद्ध कभी भी नहीं रुकता है।।३६॥ जो जलती हुई ज्वालाअं से भयंकर है ऐसा वह आपका विजयी शस्त्र नगरके द्वारपर गुप्त रीतिसे रोके हुएके समान अटव कर रह गया है ।।३७।। हे देव, आपके प्रजाका शासन करते हुए शत्रु, मित्र, शत्रुका मित्र, औ मित्रका मित्र ये शब्द केवल शास्त्रमें ही रह गये हैं अर्थात् व्यवहारमें न आपका कोई मित्र ह और न कोई शत्रु ही है सब आपके सेवक हैं।।३८।। तथापि अब भी कोई आपके जीतने योग रह गया है और वह उदरमें किसी भयंकर रोगके समान आपके घरमें ही प्रकट हुआ है ।।३९। आपके द्वारा यह बाह्यमण्डल ही आकान्त-पराजित हुआ है परन्तु अन्तर्मण्डलकी विशुद्धत तो अब भी कुछ नहीं हुई है। भावार्थ-यद्यपि आपने बाहरके लोगोंको जीत लिया । तथापि आपके घरके लोग अब भी आपके अनुकूल नहीं हैं ।।४०।। यद्यपि आपने समस्त शः पक्षको जीत लिया है तथापि आपके भाई आपके प्रति नम् नहीं हैं-उन्होंने आपके लिये नमस्का नहीं किया है। वे आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं। और सजातीय होनेके कारण आपके द्वार विघात करने योग्य भी नहीं हैं ॥४१॥ तेजस्वी पूरुष बड़ा होनेपर भी अपने सजातीय लोगं के द्वारा रोका जाता है यह बात सूर्यके सन्मुख जलते हुए सूर्यकान्त मणिके उदाहरणसे स्पष है ।।४२।। सजातीय पुरुष निर्बल होनेपर भी किसी बलवान पुरुषका आश्रय पाकर राज का उस प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार निर्वल दण्ड क्ल्हाड़ीका तीक्ष्ण आश्रय पाक अपने सजातीय वक्ष आदिको नष्ट कर देता है।।४३।। ये आपके बलवान् तथा अभिमानं भाई अजेय हैं और इनमें भी अतिशय युवा घीर वीर तथा बलवान् बाहुबली मुख्य है ॥४४। आपके ये निन्यानबे भाई बड़े बलशाली हैं, हमलोग भगवान आदिनाथको छोड़कर औ

१ विभिन्नशास्त्रम् । २ - मिवात्यर्यं स० इ०, अ० । - मिवाव्यक्तं प०, ल० । ३ विरुद्धाचरणाः ४ बाध्यते । ५ सूर्यकान्तपाषाणेन । ६ उदाहरणं कृतम् । ७ प्रतिश्रयम् प०, ल० । सहायम् । ५ परशोः 'परशुश्च परस्वधः' इत्यभिषानात् । ६ नाशयति (लूष बहं हिसायाम्) । १० पृथिव्यां भवम् । वृक्षं नृपञ्च ११ किनिष्ठः । 'जघन्यजे स्युः किनिष्ठः विविध्यवीयोऽवरजानुजाः' इत्यभिषानात् । १२ एकोन-ल०, द०, इः प० । १३ बाहुबलिना रहितेन सह इयम् । संख्या-वृषभसेनेन प्रागेव दीक्षावग्र हणात् ।

तदत्र प्रतिकर्त्तंश्यम् आशु वक्षय त्या। ऋणवणागिनशत्र्णां शेवं नोपेक्षते कृती ॥४६॥ राजन् राजन्वती भूयात् त्वयंवेयं वसुन्धरा। माभूबाजवती तेवां भूमना द्वेराजवुःस्थिता ॥४७॥ त्वयि राजनि राजोक्तिवेव नान्यत्र राजते। सिंहे स्थिते मृगेन्द्रोक्ति हरिणा विभृयुः कथम् ॥४६॥ वेव त्वामनुवर्तन्तां भातरो धूतमत्सराः। ज्येष्ठस्य कालमृक्ष्यस्य शास्त्रोक्तमनुवर्तनम् ॥४६॥ तक्ष्यासनहरा गत्वा सोपायमुप जप्य तान् । त्ववाज्ञानुवशान् कुर्मृविगृह्य वृर्त्यया ॥४०॥ विभ्यामवोद्धतः कोऽपि नोपेयाखि ते वशम् । स नाशयेद्धतात्मानम् आत्मगृह्यं व राजकम् ॥४१॥ राज्यं कुलकलत्रं च नेष्टं साधारणं द्वयम् । भृष्ठक्ते साद्धं पर्र्यस्तक्षं नरः पशुरेव सः ॥४२॥ किमत्र बहुनोक्तेन त्यामेत्य प्रणमन्तु ते । यान्तु वा शरणं वेवं त्रातारं जगतां जिनम् ॥४३॥ न तृतीया गतित्सोवानेवंवां दितयी गतिः । प्रविशान्तु त्ववास्थानं वनं वामी मृगैः समम् ॥४४॥ स्वकृतान्युल्मुकानीवां वहन्त्यमनुवर्तनः । अनुवर्तीन तान्यव नेत्रस्थानन्वयः परम् । ॥४४॥

किसीको प्रणाम नही करेगे ऐसा वे निश्चय कर बैठे है ॥४५॥ इसलिये हे चक्रधर, इस विषयमे शीघृ ही प्रतिकार करना चाहिये क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष ऋण, घाव, अग्नि और शत्रुके बाकी रहे हुए थोड़े भी अंशकी उपेक्षा नही करते है ।।४६।। हे राजन्, यह पृथिवी केवल आपके द्वारा ही राजन्वती अर्थात् उत्तम राजासे पालन की जानेवाली हो, आपके भाइयों के अधिक होनेसे अनेक राजाओंके सम्बन्धसे जिसकी स्थिति बिगड गई है ऐसी होकर राजवती अर्थात् अनेक साधारण राजाओसे पालन की जानेवाली न हो। भावार्थ-जिस पृथिवीका शासक उत्तम हो वह राजन्वती कहलाती है और जिसका शासक अच्छा न हो, नाम मात्रका ही हो वह राजवती कहलाती है। पृथिवीपर अनेक राजाओका राज्य होनेसे उसकी स्थिति छिन्न भिन्न हो जाती है इसलिये एक आप ही इस रत्नमयी वसुधराके शासक हों, आपके अनेक भाइयोंमें यह विभक्त न होने पावे ॥४७॥ हे देव, आपके राजा रहते हुए राजा यह शब्द किसी दूसरी जगह सुशोभित नही होता सो ठीफ ही है क्योंकि सिहके रहते हुए हरिण मृगेन्द्र शब्दको किस प्रकार धारण कर सकते हैं ? ।।४८।। हे देव, आपके भाई ईर्ष्या छोड़कर आपके अनु-कल रहें क्योंकि आप उन सबमें बड़े हैं और इस कालमें मुख्य है इसलिये उनका आपके अनुकुल रहना शास्त्रमें कहा हुआ है ॥४९॥ आपके दूत जावे और युक्तिके साथ बातचीत कर उन्हें आपके आज्ञाकारी बनावे, यदि वे इस प्रकार आज्ञाकारी न हों तो विग्रह कर (बिगड़कर) अन्य प्रकार भी बातचीत करे ।।५०।। मिथ्या अभिमानसे उद्धत होकर यदि कोई आपके वश नही होगा तो खेद हैं कि वह अपने आपको तथा अपने आधीन रहनेवाले राजाओंके समूहका नाश करावेगा ॥५१॥ राज्य और कुलवती स्त्रियाँ ये दोनों ही पदार्थ साधारण नही है, इनका उपभोग एक ही पुरुष कर सकता है। जो पुरुष इन दोनोंका अन्य पुरुषोंके साथ उपभोग करता है वह पशु ही है ।।५२।। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है या तो वे आकर आपको प्रणाम करें या जगत्की रक्षा करनेवाले जिनेन्द्रदेवकी शरणको प्राप्त हों ॥५३॥ आपके उन भाइयों की तीसरी गति नहीं है, इनके ये ही दो मार्ग है कि या तो वे आपके शिविरमें प्रवेश करें या मृगों के साथ वनमें प्रवेश करें ॥५४॥ सजातीय लोग परस्परके विरुद्ध आचरणसे अंगारेके समान

१ कारणात् । २ कुत्सितराज्ञवती । 'सुराज्ञि देशे राजन्वान् स्यात्ततोऽन्यत्र राजवान्' इत्यिभिधानात् । ३ द्वयो राज्ञो राज्येन दुस्थिताः । ४ त्वच्छाशन—द०, ल० । दूताः । ५ उक्त्वा । ६ विवाद कृत्वा । ७ आत्मना स्वीकरणीयम् । ६ सर्वेषामनुभवनीयम् । ६ द्वयम् । १०—मेषैषां ल० । ११ उपायः । १२ स्वगोत्राणि । तव भ्रातरः इत्यर्थः । १३ परः अ०, इ०, स० ।

जलाते रहते हैं और वे ही लोग परस्परमें अनुकूल रहकर नेत्रोंके लिये अतिशय आनन्द रूप होते हैं ।।५५।। इसलिये ये आपके भाई मार्त्सर्य छोड़कर शान्त हो मस्तक भुकाकर आपको नमस्कार करें और आपकी प्रसन्नताकी इच्छा रखते हुए सुखसे वृद्धिको प्राप्त होते रहें ॥५६॥ इस प्रकार शास्त्रके जाननेवाले बुद्धिमान् पुरोहितके कह चुकनेपर चक्रवर्ती भरतने उसीके कहे अनुसार कार्य करना स्वीकार कर उसी क्षण क्रोध किया ।।५७।। जो क्रोधसे कलुषित हुई अपनी दृष्टिको दिशाओंके लिये बलि देते हुएके समान सब दिशाओंमें फेंक रहे हैं, कोध-रूपी अग्निकी धुमसहित शिखाके समान भुकुटियाँ ऊंची चढ़ा रहे हैं, भाईरूपी मुलधनपर किये हुए क्रोधरूपी विषके वेगको जो वचनोंके छलसे उगल रहे हैं और जो क्रोधसे उछल रहे हैं ऐसे महाराज भरत नीचे लिखे अनुसार कठोर वचन कहने लगे ।।५८–५९।। हे पुरोहित, क्या कहा ? क्या कहा ? वे दुष्ट भाई मुक्ते प्रणाम नहीं करते हैं, अच्छा तो तू उन्हें मेरे दण्ड रूपी प्रचण्ड उल्कापातसे टुकड़े किया हुआ देख ॥६०॥ उनका यह कार्य न तो कभी देखा गया है, न सुना गया है, उनका यह वैर बिना कारण ही किया हुआ है, उनका ख्याल है कि हम लोग एक कुलमें उत्पन्न होनेके कारण अवध्य हैं।।६१।। उन्हें यौवनके उन्मादसे उत्पन्न हुआ योद्धा होनेका कठिन वायुरोग हो रहा है इसलिये जलते हुए चक्रके संतापसे पसीना आना ही उसका प्रतिकार–उपाय है ।।६२।। वे लोग पूज्य पिताजीके द्वारा दी हुई पृथिवीको बिना कर दिये ही भोगना चाहते हैं परन्तु केवल योद्धापनेके अहंकारसे क्या होता है ? अब या तो वे लोगोंको सुनावें कि भरत ही इस पृथिवीका उपभोग करनेवाला है हम सब उसके आधीन हैं या युद्धके मैदानमें तीक्ष्ण शस्त्ररूपी काँटोंके ऊपर जिनका शरीर पड़ा हुआ है ऐसे वे भाई प्रतिशय्या–दूसरी शय्या अर्थात् रणशय्यापर पड़कर उसका उपभोग प्राप्त करें । भावार्थ-जीतेजी उन्हें इस पृथिवीका उपभोग प्राप्त नहीं हो सकता ॥६३-६४॥ जिसने जीतने योग्य समस्त लोगोंको जीत लिया है ऐसा कहाँ तो में, और मेरे उपभोग करने योग्य क्षेत्रमें स्थित कहाँ वे लोग ? तथापि मेरे आज्ञानुसार चलनेपर उनका भी विभाग (हिस्सा)

१ 'भाण्डं भषणमात्रेऽपि भाण्डमूला विणिग्धने । नदीमात्रे तुरङ्गाणां भूषणे भाजनेऽपि च'। २ उत्पतन् । ३ वदिस । ४ खण्ड । ५ कुले भवाः कुल्यास्तेषां भावः तस्मात् । ६ वयं भटा इति गर्वः । ७ दुनिवारः । ६ अबलिम् । 'भागधेयः करोबलिः' इत्यभिधानात् । ६ मूमिम् । १० कुसिताः । ११ तिह् । १२ भटगर्वेण । १३ साधयन्त्वित्यर्थः । १४ पूर्वं शय्यायाः प्रतिशय्या—अन्य शय्या तस्यां निपातेन मरणप्राप्त्या इत्यर्थः । १५ वृत्तिक्षेत्रे । १६ सम्यक्केत्रादिविभागः ।

न भोक्तुमन्ययाकारं महीं तेम्यो ददान्यहम् । कथक्कतारिनदं कर्क विश्रमं यात्वत्वकये ।।६६॥ इवं महदनाक्येयं यत्प्राक्षो बन्धृवत्सलः । स बाहुबिलसा ह्वोऽपि भजते विकृति कृती ॥६७॥ श्रवाहुबिलनाने राजकेन नतेन किम् । नगरेण गरेणेव भुक्तेनापोदनेन किम् ॥६८॥ किंक किंक्करः करालास्त्रप्रतिनिक्ति राजकेः । श्रनाज्ञावद्यमेतिस्मन् नवविक्रमज्ञालिनि ।॥६८॥ किं वा सुरभटेरेभिः उद्भटारभटीरसंः । मयैवमसमां स्पद्धौ तस्मिन्कृवंति गविते ॥७०॥ इति जल्पति संरम्भाक्य क्ष्म्याणावृपक्रमम् । स्योपचक्रमे कर्त्तुं पुनिरत्यं पुरोहितः ॥७१॥ किंतोऽसि कोधवेगेन प्राग्जय्यो विज्ञानां हि सः ॥७१॥ किंतोऽसि कोधवेगेन प्राग्जय्यो विज्ञानां हि सः ॥७१॥ बालास्ते बालभावेन विवानां हि सः ॥७२॥ बालास्ते बालभावेन विवानां हि सः ॥७२॥ कोधान्यतमसे सग्नं यो नात्मानं समुद्धरेत् । स कृत्यसंज्ञयद्वैषान्नो क्ष्मिन्यत्मस्तराम् ॥७४॥ किं तरां स विज्ञानाति कार्याकार्यमनात्मवित् । यः स्वान्तःप्रभवान् जेतुम् श्ररीन्न प्रभवेत्प्रभुः ॥७४॥ तहेव विरमामुष्मात् संरम्भवपकारिणः । जितात्मानो जयन्ति क्ष्मां क्षमया हि जिगीववः ॥७६॥

हो सकता है ।।६५।। और किसी तरह उनके उपभोगके लिये में उन्हे यह पृथिवी नही दे सकता हूं । उन्हें जीते बिना यह चक्ररत्न किस प्रकार विश्राम ले सकता है ? ।।६६।। यह बड़ी निन्दाकी बात है कि जो अतिशय बुद्धिमान् है, भाइयोंमे प्रेम रखनेवाला है, और कार्यकुशल है वह बाहुबली भी विकारको प्राप्त हो रहा है ।।६७।। बाहुबलीको छोड़कर अन्य सब राज-पुत्रोंने नमस्कार भी किया तो उससे क्या लाभ है और पोदनपुरके बिना विषके समान इस नगरका उपभोग भी किया तो क्या हुआ ।।६८।। जो नवीन पराक्रमसे शोभायमान बाहुबली हमारी आज्ञाके वश नही हुआ तो भयंकर शस्त्रोंसे शत्रुओंका तिरस्कार करनेवाले सेवकोंसे क्या प्रयोजन है ? ।।६९।। अथवा अहंकारी बाहुबली जब इस प्रकार मेरे साथ अयोग्य ईर्ष्या कर रहा है तब अतिशय शुरवीरतारूप रसको धारण करनेवाले मेरे इन देवरूप योद्धाओ से क्या प्रयोजन है ? ।।७०।। इस प्रकार जब चक्रवर्ती कोधसे बहुत बढ़ बढकर बातचीत करने लगे तब पुरोहितने उन्हे शान्त कर उपायपूर्वक कार्य प्रारम्भ करनेके लिये नीचे लिखे अनुसार उद्योग किया ॥७१॥ हे देव, मैंने जीतने योग्य सबको जीत लिया है ऐसी घोषणा करते हुए भी आप क्रोधके वेगसे व्यर्थ ही क्यों जीते गये ? जितेन्द्रिय पुरुषोंको तो क्रोधका वेग पहुँले ही जीतना चाहिये।।७२।। वे आपके भाई बालक हैं इसलिये अपने बालस्वभाव से कुमार्गमें भी अपने इच्छानुसार कीड़ा कर सकते है परन्तु जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन छहों अन्तरङ्ग शत्रुओंको जीत लिया है ऐसे आपमें यह अन्धकार ठहरने के योग्य नही है अर्थात् आपको क्रोध नही करना चाहिये ।।७३।। जो मनुष्य क्रोधरूपी गाढ अन्धकारमें डुबे हुए अपने आत्माका उद्धार नहीं करता वह कार्यके संशयरूपी द्विविधासे पार होनेके लिये समर्थ नहीं है। भावार्थ-क्रोधसे कार्यकी सिद्धि होनेमें सदा सन्देह बना रहता है ।।७४।। जो राजा अपने अन्तरङ्गसे उत्पन्न होनेवाले शत्रुओंको जीतनेके लिये समर्थ नही है वह अपने आत्माको नही जाननेवाला कार्य और अकार्यको कैसे जान सकता है ? ॥७५॥ इसलिये हे देव, अपकार करनेवाले इस कोधसे दूर रहिये क्योंकि जीतकी इच्छा रखनेवाले जिते-

१ अन्यथा । २ कथम् । ३ तेषां जयाभावे । ४ अवाच्यम् । ५ बाहुबलिनामा । ६ बाहुबलिकुमार-रहितेन । ७ गरलेनेव । ६ पोदमपुररहितेन । ६–तर्जित–ल० द० । १० बाहुबलिनि । ११ अघिकभयानकरसैः । १२ कोषात् । १३ युद्धारम्भम् । १४ बालत्वेन । १५ गर्विता भूत्वा वर्तन्स इत्यर्थः । १६ अज्ञानम् । १७ कार्यसन्देहद्वैविष्यात् ।

विजितेन्त्रियवर्गाणां सुश्रुतश्रुतसम्पदास्। परलोकजिगीवृणां क्षमा साधनमुत्तमम् ॥७७॥ लेखसाध्ये च कार्येऽस्मिन् विफलोऽतिपरिश्रमः। तृणाळकुरे नक्षच्छे कः परद्ववं मुद्धरेत् ॥७६॥ ततिस्तितिक्षमाणेने साध्यो आतृगणस्त्वया। सोपचारं प्रयुक्तेन वचोहरगणेन सः ॥७६॥ म्राव्यं च प्रहेतव्याः समं लेखेवंचोहराः। गत्वा ब्रूयुक्त तानेते चिक्रणं भजताप्रजम् ॥६०॥ कल्पानोकहसेवेव तत्सेवाऽभीष्टवायिनी। गुरुकल्पोऽप्रजक्ष्वकी स मान्यः सर्वयापि वः ॥६१॥ विदूरस्थेनं युक्माभिः ऐश्वयं तस्य राजते। तारागणेरनासक्रीरिव विम्बनिद्यां पतेः ॥६२॥ साम्प्राज्यं नास्य तोषाय यव्भवव्भिविना भवेत्। सहभोग्यं हि बन्धूनाम् ग्रविराज्यं सतां मुदे ॥६३॥ इवं 'वाचिकमन्यत् लेखार्थाववषायंताम्। इति सोपायनेलेखः प्रत्याय्यास्ते मनस्वनः ॥६४॥ यद्यस्य मिवमेवायं कार्यं श्रेयस्यमेवं च। चिन्त्यमुत्तरकार्यं च साम्ना तेष्ववद्येषु व ॥६४॥ विश्वया जनं निर्वावाद्यं गृष्टियमिवं त्वया। स्थायुकं हि यद्यो लोके ग<sup>११</sup>त्वर्यो ननु संपदः ॥६६॥ इति तद्वचनाच्चको वृत्तिमारभर्टी जहौ। प्रनुवर्तनसाध्या हि महतां चित्तवृत्तयः ॥६॥ प्रास्तां भुजवली तावव् यत्नसाध्यो स्वावादः। श्रोवंरेव परीक्षिष्ये भ्रातृभिस्तद् व्रिजिह्वताम् ।। ।। ।।

न्द्रिय पुरुष केवल क्षमाके द्वारा ही पृथिवीको जीतते हैं ।।७६।। जिन्होंने इन्द्रियोंके समूहको जीत लिया है, शास्त्ररूपी सम्पदाका अच्छी तरह श्रवण किया है और जो परलोकको जीतने की इच्छा रखते हैं ऐसे पुरुषोंके लिये सबसे उत्कृष्ट साधन क्षमा ही है ॥७७॥ जो लेख लिख कर भी किया जा सकता है ऐसे इस कार्यमें अधिक परिश्रम करना व्यर्थ है क्योंकि जो तृणका अंकुर नखसे तोड़ा जा सकता है उसके लिये भला कौन कुल्हाड़ी उठाता है ॥७८॥ इसलिये आपको शान्त रहकर भेंटसिहत भेजे हुए दूतोंके द्वारा ही यह भाइयोंका समूह वश करना चाहिये ।।७९।। आज ही आपको पत्रसिहत दूत भेजना चाहिये, वे जाकर उनसे कहें कि चलो और अपने बड़े भाईकी सेवा करो ।।८०।। उनकी सेवा कल्पवृक्षकी सेवाके समान आपके सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली होगी। वह आपका वड़ा भाई पिताके तुल्य है, चक-वर्ती है और सब तरहसे आप लोगोंके द्वारा पूज्य है ।।८१।। जिस प्रकार दूर रहनेवाले तारागणोंसे चन्द्रमाका बिम्ब सुशोभित नहीं होता है उसी प्रकार दूर रहनेवाले आप लोगोंसे उनका ऐरवर्य सुशोभित नहीं होता है।।८२।। आप लोगोंके बिना यह राज्य उनके लिये संतोष देनेवाला नहीं हो सकता क्योंकि जिसका उपभोग भाइयोंके साथ साथ किया जाता है वही साम्राज्य सज्जन पुरुषोंको आनन्द देनेवाला होता है।।८३।। 'यह मौखिक संदेश है, बाकी समाचार पत्रसे मालूम कीजिये' इस प्रकार भेंटसहित पत्रोंके द्वारा उन प्रतापी भाइयोंको विश्वास दिलाना चाहिये ।।८४।। हे आर्य, आपके लिये यही कार्य यश देनेवाला है और यही कल्याण करनेवाला है यदि वे इस तरह शान्तिसे वश न हों तो फिर आगेके कार्यका विचार करना चाहिये ।।८५।। आपको लोकापवादसे डरते हुए यही कार्य करना चाहिये क्योंकि लोकमें यश ही स्थिर रहनेवाला है, सम्पत्तियाँ तो नष्ट हो जानेवाली हैं ।।८६।। इस प्रकार पुरोहितके वचनोंसे चक्रवर्तीने अपनी कोधपूर्ण वृत्ति छोड़ दी सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषों की चित्तकी वृत्ति अनुकूल वचन कहनेसे ही ठीक हो जाती है ॥८७॥ इस समय जो प्रयत्नसे वश नहीं किया जा सकता ऐसा महाबलवान् बाहुबली दूर रहे पहले शेष भाइयोंके द्वारा ही

१ परजुम् । २ सहमानेन । ३ आगच्छत । ४ पूज्यः । ५ संदेशवाक् । 'संदेशवाग् वाचिकं स्यादित्यिभिधानात् । ६ विश्वास्याः । ७ यशस्करम् । ६ श्रेयस्करम् । ६ जनापवादात् । १० स्थिरतरम् । ११ गमनशीलाः । १२ यत्र साध्या महाभुजः अ०, प०, स०, इ०, ल० । १३ बाहुबलिनः कृटिलताम् ।

इति निर्दार्थं कार्यंक्षान् कार्यय्कतौ विविक्तवीः । प्राहिणोत्स निमुख्यार्थान् दूताननुजसिक्षिष् ॥६६॥ गत्वा च ते यथोहेशं दृष्ट्वा तांस्तान्यथोचितम् । जगुः सन्वेशमीशस्य तेभ्यो दूता यथास्थितम् ॥६०॥ ग्रय्य ते सह सम्भूय कृतकार्यनिवेदनात् । दूतानित्यूचुरार्ग्वप्रभुव्यम्वकर्कशाः ॥६१॥ यदुक्तमाविराजेन तत्सत्यं विविद्यक्ष् । स नः प्रमाणमेश्वयं तदितीर्णमिदं हि नः ॥६२॥ प्रत्यक्षो गृदरस्माकं प्रतयत्येषं विव्वदृक् । स नः प्रमाणमेश्वयं तदितीर्णमिदं हि नः ॥६२॥ तदत्र गृद्यादात्रा तन्त्रा' न स्वेदिणो वयम् । न देयं भरतेशेन नादेयमिह किञ्चन ॥६४॥ यत्तु नः संविभागार्थम् इदमामन्त्रणं कृतम् । चिक्रणा तेन सुप्रीता प्रोणाश्च वयमागलात् ॥६४॥ इति सत्कृत्य तान्द्रतान् सन्मानः प्रभुवत्प्रभौ । विहितोपायनाः प्रभुत्तः प्रोतलेखेर्यसर्जयन् ॥६५॥ दूतसात्कृतसन्मानाः प्रभुत्तत्वीचिकाः व । गृदसात्कृत्य तत्कार्यं प्रमुस्ते गृदसिन्निषम् ॥६७॥ गत्वा च गृदमद्वाक्षः मितोचितपरिच्छदाः । महागिरिमिवोत्तुद्धां कंतासिश्चरात्यम् ॥६६॥ प्रणित्य विवानेन प्रमूज्य च यथाविधि । व्यज्जित्वित्विद्यं कृमारा मारविद्विषम् ॥६६॥ त्राण्यत्य विवानेन प्रमूज्य च यथाविधि । व्यज्जित्वित्वं वाक्यं कृमारा मारविद्विषम् ॥६९॥ त्राप्तः समे लब्धजन्मानस्त्वत्तः प्राप्ताः परां श्रियम् । त्वत्प्रसादंषिणो देव त्वत्तो नान्यमुपास्महे । १००॥

उनकी कृटिलताकी परीक्षा करूँगा। इस प्रकार निश्चय कर कार्य करनेमे जिसकी बुद्धि कभी भी मोहित नही होती ऐसे चक्रवर्तीने कार्यके जाननेवाले नि सृष्टार्थ दूतोको अपने भाइयो के समीप भेजा ।।८८-८९।। उन दूतोंने भरतके आज्ञानुसार जाकर उनके योग्यरीतिसे दर्शन किये और उनके लिये चिक्रवर्तीका सदेश सुनाया ।।९०।। तदनन्तर–प्राप्त हुए ऐश्वर्यके मद से जो कठोर हो रहे है ऐसे वे सब भाई दूतोंके द्वारा कार्यका निवेदन हो चुकनेपर परस्परमे मिलकर उनसे इस प्रकार वचन कहने लगे ।।९१।। कि जो आदिराजा भरतने कहा है वह सच है और हम लोगोंको स्वीकार है क्योंकि पिताके न होनेपर बड़ा भाई ही छोटे भाइयोंके द्वारा पूज्य होता है ।।९२।। परन्तु समस्त ससारको जानने देखनेवाले हमारे पिना प्रत्यक्ष विराज-मान है वे ही हमको प्रमाण है, यह हमारा ऐश्वर्य उन्हींका दिया हुआ है ।।९३।। इसलिये हम लोग इस विषयमे पिताजीके चरणकमलोकी आज्ञाके आधीन है, स्वतन्त्र नही है। इस ससारमे हमें भरतेश्वरसे न तो कुछ लेना है और न कुछ देना है ।।९४।। तथा चक्रवर्तीने हिस्सा देनेके लिये जो हम सबको आमन्त्रण दिया है अर्थात् बुलाया है उससे हम लोग वहुत संतुष्ट हुए है और गले तक तृप्त हो गये हैं ।।९५।। इस प्रकार राजाओंकी तरह योग्य सन्मानोसे उन दूतो का सत्कार कर तथा भरतके लिये उपहार देकर और बदलेके पत्र लिखकर उन राजकुमारोंने दूतोंको शीघृ ही बिदा कर दिया ।।९६।। इस प्रकार जिन्होंने दूतोंका सन्मान कर भरतके लिये योग्य उत्तर दिया है ऐसे वे सब राजकुमार, पूज्य पिताजीका दिया हुआ कार्य उन्हींको सौंपनेके लिये उनके समीप पहुचे ।।९७।। जिनके पास परिमित तथा योग्य सामग्री है ऐसे उन राजकुमारोंने किसी महापर्वतके समान ऊचे और कैलासकी शिखरपर विद्यमान पूज्य पिता भगवान् वृषभदेवके जाकर दर्शन किये ।।९८।। उन राजकुमारोंने विधिपूर्वक प्रणाम किया, विधिपूर्वक पूजा की और फिर कामदेवको नष्ट करनेवाले भगवान्से नीचे लिखे वचन कहे ।।९९।। हे देव, हम लोगोंने आपसे ही जन्म पाया है, आपसे ही यह उत्कृष्ट विभूति पाई है और अब भी आपकी प्रसन्नताकी इच्छा रखते है, हम लोग आपको छोड़कर और किसीकी

१ न्यस्तार्थान् । असक्रत्सम्पादितप्रयोजनानित्यर्थः । २ कुमाराः । ३ अस्माकम् । ४ प्रकाशते । ५ प्रधानाः । ६ स्वेच्छाचारिणः ७ सन्तोषिताः । ६ तृष्ताः ६ कन्धरपर्यन्तम् । १० कृतप्राभृता । ११ दूतानामयत्तीकृत । १२ भरतायत्तीकृतसन्देशाः । १३ भरतकृतकार्यम् । १४ परिकरा । १५ कैलासशिखरमालयो यस्य । १६ आराधयामः ।

'गृष्ठप्रसाव इत्युष्धः जनो वक्त्येष केवलम् । वयं तु तद्रसाभिक्तास्त्वत्प्रसावाजित'िश्रयः ॥१०१॥ त्वत्प्रणामानृ एकतानां त्वत्प्रसावाभिकाक्कष्ठिणाम् । त्वद्धयः किक्ककराणां नो यद्वा तद्वाऽस्तु । नापरम् ॥१०२॥ इति स्थिते प्रणामार्थं भरतोऽस्माञ्जुह्विति । तन्नात्र कारणं विष्यः किं मदः किन्नु मत्सरः ॥१०३॥ युक्तत्रणमनाभ्यासरसदुर्लिलितं विषरः । नान्यप्रणमने वेष धृति बघ्नाति जातु नः ॥१०४॥ किमम्भोजरजः पुञ्जपिञ्जरं वारि मानसे । निष्वेष्य राजहंसोऽयं रमतेऽन्यसरोजले ॥१०४॥ किमम्सरः विरोजान्तं सुमनोगन्ध लालितः । तुम्बीवनान्तं मभ्येति प्रणान्तेऽपि मधुन्नतः ॥१०६॥ मुक्ताफलाच्छमापार्यं गगनाम्बुनवाम्बुवात् । शुष्यत्सरोऽम्बु कि वाञ्छेदुवन्यन्नपि वातकः ॥१०६॥ मुक्ताफलाच्छमापार्यं गगनाम्बुनवाम्बुवात् । शुष्यत्सरोऽम्बु किं वाञ्छेदुवन्यन्नपि वातकः ॥१०७॥ इति युक्तत्ववाकन्मपं रजोरिञ्जतमस्तकाः । प्रणन्तुमसदाप्ता नामहासुत्रः च नेवमहे । ॥१०६॥ परप्रणामविमुखीं भयसक्कगविर्विजताम् । वीरवीकां वयं धर्तुं भवत्पार्वमुपागताः ॥१०६॥ तहेष कथयास्माकं हितं पथ्यं च वर्षं यत् । येनेहामुत्र च स्यामा त्वस्वक्तिवृद्वासनाः ॥११०॥ परप्रणामसञ्जातमानभक्ष्यभयातिगाम् । योगिनः सुष्यमेषन्ते वनेषु हर्षिः समम् ॥११२॥ मानकण्डनसम्भूतपरिभूति भयातिगाः । योगिनः सुष्यमेषन्ते वनेषु हर्षिः समम् ॥११२॥

उपासना नहीं करना चाहते ।।१००।। इस संसारमें लोग यह 'पिताजीका प्रसाद हैं' ऐसा केवल कहते ही हैं परन्तु आपके प्रसादसे जिन्हें उत्तम सम्पत्ति प्राप्त हुई है ऐसे हम लोग इस वाक्यके रसका अनुभव ही कर चुके हैं ।।१०१।। आपको प्रणाम करनेमें तत्पर, आपके प्रसन्नता को चाहनेवाले और आपके वचनोंके किंकर हम लोगोंका चाहे जो है परन्तु हम लोग और किसीकी उपासना नहीं करना चाहते हैं ।।१०२।। ऐसा होनेपर भी भरत हम लोगोंको प्रणाम करनेके लिये बुलाता है सो इस विषयमें उसका मद कारण है अथवा मार्स्सर्य यह हम लोग कुछ नहीं जानते ।।१०३।। हे देव, जो आपको प्रणाम करनेके अभ्यासके रससे मस्त हो रहा है ऐसा यह हमारा शिर किसी अन्यको प्रणाम करनेमें संतोष प्राप्त नहीं कर रहा है ।।१०४।। क्या यह राजहंस मानसरोवरमें कमलोंकी परागकी समूहसे पीले हुए जलकी सेवा कर किसी अन्य तालाबके जलकी सेवा करता है ? अर्थात् नहीं करता है ? ।।१०५।। क्या अप्सराओं के केशोंमें लगे हुए फूलोंकी सुगन्धसे संतुष्ट हुआ भृमर प्राण जानेपर भी तूंबीके वनमें जाता है अर्थात् नहीं जाता है ।।१०६।। अथवा जो चातक नवीन मेघसे गिरते हुए मोतीके समान स्वच्छ आकाशगत जलको पी चुका है क्या वह प्यासा होकर भी सुखते हुए सरोवरके जलको पीना चाहेगा ? अर्थात् नहीं ।।१०७।। इस प्रकार आपके चरणकमलोंकी परागसे जिनके मस्तक रंग रहे हैं ऐसे हम लोग इस लोक तथा परलोक–दोनों ही लोकोंमें आप्तभिन्न देव और मनुष्यों े को प्रणाम करने के लिये समर्थ नहीं हैं।।१०८।। जिसमें किसी अन्यको प्रणाम नहीं करना पड़ता, और जो भयके सम्बन्धसे रहित है ऐसी वीरदीक्षाको धारण करनेके लिये हम लोग आपके समीप आये हुए हैं ।।१०९।। इसिलये हे देव, जो मार्ग हित करनेवाला और सुख पहुंचाने वाला हो वह हम लोगोंको कहिये जिससे इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकोंमें हम लोगों की वासना आपकी भक्तिमें दृढ हो जावे ।।११०।। हे देव, जो दूसरोंको प्रणाम करनेसे उत्पन्न हुए मानभङ्गके भयसे दूर रहती है ऐसी आपकी पदवीको हमं लोग भवभवमें प्राप्त होते रहें ।।१११।। मानभङ्गसे उत्पन्न हुए तिरस्कारके भयसे दूर रहनेवाले योगी लोग वनों

१ गुरुप्रसादसामर्थं। २ प्रसादोजित—द०, ल०। ३ यत्किञ्चिद् भवति तदस्तु। ४ आह्वातुमिच्छति। ५ गिंवतम्। ६ देवस्त्रीणा केशम्ध्यपुष्पगन्धलालितः। ७ अलावुवनमध्यम्। ६ अभिगच्छति। ६—मापीय द०, ल०। आपाय — पीत्वा। १० पिपासभ्रपि। ११ पदकमल। १२ नमस्कतुम्। १३ अनाप्तानाम्। १४ समर्था न भवामः। १५ भवाम। लोट्। १६ अतिकान्ताम्। १७ तव सम्बन्धिनीम्। १८ प्राप्नुमः। भूप्राप्तावात्मनेपदम्। १६ परिभव।

बुवाणानिति साक्षेपं स्थापयन्पथि शादवते । भगवानिति तानुच्चैः अन्वदावनुशासितार ॥११३॥
महामना वपुष्मन्तो वयस्सत्त्वगुणान्विताः । कथमन्यस्य संवाह्या यूयं भद्रा द्विपा इव ॥११४॥
भङ्गाना किमु राज्येन जीवितेन चलेन किम् । किञ्च भो यौवनोन्मादैः ऐक्वर्यंबलदूषितैः ॥११४॥
कि बलैबंलिनां गम्यैः कि 'हार्येवंस्तुवाहनैः । तृष्णाग्निबोधनेरीसः कि धनैरिन्धनैरिव ॥११६॥
भुक्त्वापि सुचिरं कालं यैने तृष्तिः कलमः परम् । विषयेस्तैरलं भुक्तैविषमिश्चैरिवाशनैः ॥११७॥
कि च भो विषयास्वादः कोऽप्यनास्वादितोऽस्ति वः । स एव पुनरास्वादः कि तेनास्त्याशितम्भवः ॥११८॥
यत्र शस्त्राणि मित्राणि शत्रवः पुत्रबान्धवाः । कलत्रं सर्वभोगीणा धरा राज्यं धिगीवृशम् ॥११६॥
भुनक्तु नृपशार्वूलो त्रित्रा भक्षानिम् । यावत्युण्योवयस्तावत्तत्रालं वोऽतितिक्षया ॥१२०॥
तेनापि त्याज्यमेवेदं राज्यं भङ्गि यदा तदा । हेतोरशाक्वतस्यास्य युध्वध्वे वत कि मुधा ॥१२१॥
रित्रवलं स्पर्द्येषा दध्वं यूयं धर्ममहातरोः । दयाकुसुममम्लानि यत्तन्मुक्तिफलप्रदम् ॥१२२॥
पराराधनदैन्योनं परेराराध्यमेव यत् । तव्वो महाभिमानानां तपो मानाभिरक्षणम् ॥१२३॥
वीक्षा रक्षा गुणा भृत्या दथेयं प्राणवल्लभा । इति ज्याय स्ति । ज्वाव कि स्वाध्यपरिच्छवम् ॥१२४॥

मे सिहोंके साथ सुखसे बढते रहते है ।।११२।। इस प्रकार आक्षेपसहित कहते हुए राजकुमारो को अविनाशी मोक्षमार्गमे स्थित करते हुए हितोपदेशी भगवान् वृषभदेव इस प्रकार उपदेश देने लगे ।।११३।। महा अभिमानी और उत्तम शरीरको धारण करनेवाले तथा तारुण्य अवस्था, बल और गुणोंसे सहित तुम लोग उत्तम हाथियोंके समान दूसरोंके सवाहच अर्थात् सेवक (पक्ष मे वाहन करने योग्य सवारी) कैसे हो सकते हो ? ।।११४।। हे पुत्रो, इस विनाशी राज्यसे क्या हो सकता है ? इस चर्चल जीवनसे क्या हो सकता है ? और ऐश्वर्य तथा बलसे दूषित हुए इस यौवनके उन्मादसे क्या हो सकता है ? ।।११५।। जो बलवान् मनुष्योके द्वारा जीती जा सकती है ऐसी सेनाओसे क्या प्रयोजन है ? जिनकी चोरी की जा सकती है ऐसे सोना चाँदी हाथी घोड़ा आदि पदार्थोसे क्या प्रयोजन हैं ? और ईधनके समान तृष्णारूपी अग्निको प्रज्विलत करनेवाले इस धनसे भी क्या प्रयोजन है <sup>२</sup> ॥११६॥ चिरकाल तक भोग कर भी जिनसे तृष्ति नही होती, उल्टा अत्यन्त परिश्रम ही होता है ऐसे विष मिले हुए भोजन के समान इन विषयोंका उपभोग करना व्यर्थ है ।।११७।। हे पुत्रो, तुमने जिसका कभी आस्वा-दन नहीं किया हो ऐसा भी क्या कोई विषय बाकी है ? यह सब विषयोका वही आस्वाद हैं जिसका कि तुम अनेक बार आस्वादन (अनुभव) कर चुके हो फिर भला तुम्हे इनसे सतोष कैसे हो सकता है ? ।।११८।। जिसमे शस्त्र मित्र हो जाते है, पुत्र और भाई वगैरह शत्रु हो जाते है तथा सबके भोगने योग्य पथिवी ही स्त्री हो जाती है ऐसे राज्यको धिनकार हो ।।११९।। जब तक पुण्यका उदय है तब तक राजाओमे श्रेष्ठ भरत इस भरत क्षेत्रकी पृथिवीका पालन करे इस विषयमे तूम लोगोंका कोध करना व्यर्थ है ।।१२०।। यह विनश्वर राज्य भरतके द्वारा भी जब कभी छोड़ा ही जावेगा इसलिये इस अस्थिर राज्यके लिये तुम लोग व्यर्थ ही क्यों लडते हो ।।१२१।। इसलिये ईर्ष्या करना व्यर्थ है, तुम लोग धर्मरूपी महावृक्षके उस दयारूपी फुलको धारण करो जो कभी भी म्लान नहीं होता और जिसपर मुक्तिरूपी महाफल लगता -है ।।१२२।। जो दूसरोंकी आराधनासे उत्पन्न हुई दीनतासे रहित है बल्कि दूसरे पुस्प ही जिसकी आराधना करते हैं ऐसा तपक्चरण ही महाअभिमान धारण करनेवाले तुम लोगोके मानकी रक्षा करनेवाला है ॥१२३॥ जिसमें दीक्षा ही रक्षा करनेवाली है, गुण ही सेवक

इत्याकण्यं विभोर्वाक्यं परं निर्वेदमागताः । महाप्रावाज्यमास्थायं निष्कान्तास्ते गृहाइनम् ।।१२४॥ निर्द्धिः गृहणा साक्षाद्दीक्षां नववधूमिव । नवा इव वराः प्राप्य रेजुस्ते युवपार्थिवाः ॥१२६॥ या कचप्रहपूर्वेण प्रणयेनाति भूमिगा । तया पाणिगृहीत्येव विक्षया ते धृति वधुः ॥१२७॥ तपस्तीव्रमथासाद्य ते चकासुर्नृ पर्ययः । स्वतेजोरुइविद्याद्या प्रीष्ममका विवास या ॥१२६॥ तेऽतितीव्रस्तपोयोगेस्तनूभूतां तन् बधुः । तपोलक्ष्म्या समुस्कीर्णामिव बीप्तां तपोगुणैः ॥१२६॥ स्थिताः सामयिके वृत्ते जिनकल्पविशेषिते । ते तेपिर तपस्तीव्रं ज्ञानशुद्धपुपवृ हितम् ॥१३०॥ वैराग्यस्य परां कि कोटीम् ग्राक्ष्वास्ते युगेश्वराः । स्वसाच्चकुस्तपोलक्ष्मां राज्यलक्ष्म्यामनृत्सुकाः ॥१३१॥ तपोलक्ष्म्या परिष्वक्ता प्रीकृतलक्ष्म्यां कृतस्पृहाः । ज्ञानसंपत्प्रसक्तास्ते राजलक्ष्मां विसस्मरुः ॥१३२॥ द्वाद्याद्यप्त्रमुक्ताः ॥१३३॥ स्वाध्यायेन मनोरोधस्ततोऽक्षाणां विनिर्जयः । इत्याकलय्य ते धीराः स्वाध्यायियमादधुः ॥१३४॥ स्राचाराङ्गेन निःशेषं साध्वाचारमवेविषुः । चर्याशुद्धि सतो स्वाध्यायिक्षमा ॥१३४॥

है, और यह दया ही प्राणप्यारी स्त्री है इस प्रकार जिसकी सब सामग्री प्रशंसनीय है ऐसा यह तपरूपी राज्य ही उत्कृष्ट राज्य है ।।१२४।। इस प्रकार भगवान्के वचन सुनकर वे सब राजकुमार परम वैराग्यको प्राप्त हुए और महादीक्षा धारण कर घरसे वनके लिये निकल पड़े ।।१२५।। साक्षाल् भगवान् वृषभदेवके द्वारा दी हुई दीक्षाको नई स्त्रीके समान पाकर वे तरुण राजकुमार नये वरके समान बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ।।१२६।। उनकी वह दीक्षा किसी राजकन्याके समान जान पड़ती थी क्योंकि जिस प्रकार राजकन्या कचग्रह अर्थात् केश पकड़कर वड़े प्रणय अर्थात् प्रेमसे समीप आती है उसी प्रकार वह दीक्षा भी कचग्रह अर्थात् केश लोंचकर बड़े प्रणय अर्थात् शुद्ध नयोंसे उनके समीप आई हुई थी इस प्रकार राज-कन्याके समान सुशोभित होनेवाली दीक्षाके दोनों हाथ पाकर (पक्षमें पाणिग्रहण संस्कार कर) वे राजकुमार अन्तःकरणमें सुखको प्राप्त हुए थे ।।१२७।। अथानन्तर जिन्होंने अपने तेजसे समस्त दिशाओंको रोक लिया है ऐसे वे रार्जीप तीव्र तपश्चरण धारण कर ग्रीष्म ऋतुके सूर्यकी किरणोंके समान अतिशय देदीप्यमान हो रहे थे ।।१२८।। वे रार्जीष जिस शरीरको धारण किये हुए थे वह तीव्र तपश्चरणसे क्वश होनेपर भी तपके गुणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान हो-रहा था और ऐसा मालूम होता था मानो तपरूपी लक्ष्मीके द्वारा उकेरा ही गया हो ॥१२९॥ वे लोग जिनकल्प नामके सामायिक चारित्रमें स्थित हुए और ज्ञानकी विशुद्धिसे वढा हुआ तीव्र तपश्चरण करने लगे ।।१३०।। वैराग्यकी चरम सीमाको प्राप्त हुए उन तरुण रार्जीपयों ने राज्यलक्ष्मीसे इच्छा छोड़कर तपरूपी लक्ष्मीको अपने वश किया था ॥१३१॥ वे राज-कुमार तपरूगी लक्ष्मीके द्वारा आलिङ्गित हो रहे थे, मुवितरूपी लक्ष्मीमें उनकी इच्छा लग रही थी और ज्ञानरूपी संपदामें आसक्त हो रहे थे। इस प्रकार वे राज्यलक्ष्मीको विलकुल ही भूल गये थे ।।१३२।। उन महाबुद्धिमानोंने द्वादशाङ्गरूप श्रुतस्कन्धका अध्ययन कर तपकी उत्कृष्ट भावनासे अपने आत्माको अलंकृत किया था ॥१३३॥ स्वाध्याय करनेसे मन का निरोध होता है और मनका निरोध होनेसे इन्द्रियोंका निग्रह होता है यही समभकर उन धीरवीर मुनियोंने स्वाध्यायमें अपनी बुद्धि लगाई थी ॥१३४॥ उन्होंने आचारांगके

१ आश्रित्य । २ वनं प्रति गृहान्निष्कान्ताः–िर्नर्गताः । ३ प्रकृष्टनयेन स्नेहेन । ४ सीमाति-क्रान्ता । ५ तस्याः पाणिद्वयीं प्राप्य सुखमन्तरुपागताः प०, ल० । पत्नी । ६ सन्तोषम् । ७ सकलदिशः । ६ ग्रीष्मकालं प्राप्य । ६ चारित्रे । १० काष्टा–म०,अ०, प०, द०,स०,इ०, ल० । ११ आलिङ्गिताः । १२ चारित्रगृद्धिम् । १३ आचाराङगपरिज्ञानात् । १४ अतीचार ।

त्रात्वा सूत्रकृतं ' सूक्तं निष्ण्लं सूत्रतोऽर्थतः । धर्मिक्रयासमाधाने ते दधुः सूत्रधारताम् ॥१३६॥ स्थानाध्ययनं मध्यायशत्रंगम्भीरमिक्ष्यवत् । विगाह्य तत्त्वरत्नानाम् प्रयुक्तं भेवमञ्जसा ॥१३७॥ समवायाख्यमङ्गं ते समधीत्य सुमेधसः । द्रव्यादिविषयं सम्यक् समवायं मभुत्सत ॥१३६॥ स्वभ्यस्तात्पञ्चमादङगाद् व्याख्याप्रज्ञप्ति संज्ञितात् । साध्ववादीधरन् ' धीराः प्रश्नार्थान् विविधानमी १३६ ज्ञातृ 'धर्मकथां सम्यक् बुद्ध्वा बोद्धृनबोधयन् । धम्यां कथामसंगोहात्ते यथोक्तं ' महर्षिणा ॥१४०॥ तेऽधीत्योपासकाध्यायमङ्गं सप्तममूर्जितम् । निष्ण्लं श्रावकाचारं श्रोतृभ्यः समुपादिशन् ॥१४१॥ तथान्तकृद्दशादङगात् मुनीनन्तकृतो ' दश्य' । तीर्थं प्रति ' विदामासुः सोढासह्योपसर्गकान् ॥१४२ अनुत्तरिवमानौपपादिकान्दश तादृशान् । शमिनो नवमादङगाद् विदाञ्चकृतिदाम्बराः ॥१४३॥ प्रश्नव्याकरणात्प्रश्नमुपादाय शरीरिणाम् । सुखदुःखादिसम्प्राप्ति व्याचकृत्ते समाहिताः ॥१४४॥ विपाकसूत्रनिर्तातसदसर्कमपङक्तयः । बद्धकक्षास्तदुच्छित्तौ त्यस्यकृततिद्वताः ॥१४५॥ दृष्टिवादेन निर्जातदृष्टिभेदा जिनागमे । ते तेनुः परमां भिक्त परं संवेगमाश्रिताः ॥१४६॥ तदन्तर्गतं ।

द्वारा मुनियोंका समस्त आचरण जान लिया था इमीलिये वे अतिचाररिहत चर्याकी विश्वद्वता को प्राप्त हुए थे ।।१३५।। वे शब्द और अर्थसहित समस्त सूत्रकृतागको जानकर धर्मिकियाओं के धारण करनेमे सूत्रधारपना अर्थात् मुख्यताको धारण कर रहे थे ।।१३६।। जो सैकड़ों अध्यायोंसे समुद्रके समान गम्भीर है ऐसे स्थानाध्ययन नामके तीसरे अगका अध्ययन कर उन्होंने तत्त्वरूपी रत्नोंके भेद शीघु ही जान लिये थे ॥१३७॥ समीचीन बुद्धिको धारण करनेवाले उन राजकुमारोने समवाय नामके चौथे अगका अच्छी तरह अध्ययन कर द्रव्य आदिके समह को जान लिया था ॥१३८॥ अच्छी तरह अभ्यास किये हुए व्याख्याप्रज्ञप्ति नामके पाँचवे अङ्गसे उन धीर-त्रीर राजक्मारोंने अनेक प्रकारके प्रक्न-उत्तर जान लिये थे ॥१३९॥ वे धर्म-कथा नामके छठवे अंगको जानकर और उसका अच्छी तरह अवगम कर मर्हाप भगवान् वृपगरेवके द्वारा कही हुई धर्मकथाए अज्ञानी लोगोको बिना किसी त्रुटिके ठीक-ठीक बतलाते थे ।।१४०।। अतिशय श्रेष्ठ उपासकाध्ययन नामके सातवे अङ्गका अध्ययन कर श्रोताओके लिये समस्त श्रावकाचारका उपदेश दिया था ॥१४१॥ उन्होंने अन्त कृत नामके दशवे अङ्गसे प्रत्येक तीर्थकरके तीर्थमे असहच उपसर्गोको जीतकर मुक्त होनेवाले दश अन्त कृत मुनियों का वृत्तान्त जान लिया था ।।१४२।। जाननेवालोंमे श्रेष्ठ उन राजकुमारोने अनुत्तर विमा-नौपपादिक नामके नौवे अङ्गसे प्रत्येक तीर्थं करके तीर्थमे असहच उपसर्ग जीतकर अनुत्तर विमानोंमे उत्पन्न होनेवाले दश-दश मुनियोंका हाल जान लिया था ॥१४३॥ वे स्थिर चित्त-वाले मुनिराज प्रश्नव्याकरण नामके दशवे अङ्गसे प्रश्न समभकर जीवोंके सुख-दुख आदिका वर्णन करने लगे ।।१४४।। विपाकसूत्र नामके ग्यारहवे अङ्गसे जिन्होने कर्मीकी शुभ-अशुभ समस्त प्रकृतियाँ जान ली है ऐसे वे मुनि कर्मोका नाश करनेके लिये तत्पर हो प्रमाद छोडकर, तीव्र तपश्चरण करते थे ।।१४५।। दृष्टिवाद नामके बारहवें अङ्गसे जिन्होंने समस्त दृष्टिके भेद जान लिये है ऐसे वे राजकुमार परम सर्वेगको प्राप्त होकर जैनशास्त्रोमे उत्कृष्ट भेक्ति करने लगे थे।।१४६।। उस बारहवे अङ्गके अन्तर्गत समस्त श्रुतज्ञानके रहस्यका निश्चय करनेवाले उन मुनियोंने कमसे चौदह महा विद्याओं के स्थान अर्थात् चौदह पूर्वीका भी अध्ययन

किया था ।।१४७।। तदनन्तर जिन्होंने समस्त श्रुतके अर्थोका श्रवण किया है और श्रुतज्ञान ही जिनके नेत्र हैं ऐसे वे मुनि श्रुतज्ञानकी भावनाके उत्कर्षसे तपश्चरणमें विशुद्धता घारण करने लगे ।।१४८।। ये लोग सरस्वती देवीके साथ तो बातचीत करते हैं और मेरे साथ निरन्तर मौन घारण करते हैं इस प्रकार ईर्ष्या करती हुईके समान तपश्चरणकी किया उन्हें बहुत संताप देती थी ।।१४९।। असहच कायक्लेश सहन करते हुए वे तेजस्वी मुनि अतिशय कठिन अन्तरङ्ग और बाह्य दोनों प्रकारका तप चिरकाल तक करते रहे ।।१५०।। ग्रीष्मऋतुमें पर्वतोंके शिखरपर आरूढ़ होकर अत्यन्त असहच सूर्यकी किरणोंके संतापको सहन करते हुए वे आतापन योगको प्राप्त हुए थे अर्थात् धूपमें वैठकर तपस्या करते थे ।।१५१।। पर्वतोंके अग्रभागकी चट्टानोंकी तपी हुई घिलाओंपर दोनों पैर रखकर तथा दोनों भुजाएं लटका कर खड़े होते थे ।।१५२।। जिस ग्रीष्मऋतुमें पृथिवी तपी हुई घूलिसे व्याप्त हो रही है, वनके सब प्रदेश दावानलसे जल गये हैं, तालाब सूख गये हैं और दिशाएं धूएंसे अन्धकारपूर्ण हो रही हैं इस प्रकारके अत्यन्त कठिन और जिसमें पर्वतोंके वन जल गये हैं ऐसी ग्रीष्मऋतुमें तीव संताप सहन करते हुए वे मुनिराज आतापन योग घारण कर खड़े होते थे ।।१५३–१५४।। जिसमें समस्त दिशाओंका समूह बादलोंके छा जानेसे अन्धकारयुक्त हो गया है ऐसी वर्षाऋतु में वे योगी वृक्षोंके नीचे ही अपनी रात्रियाँ बिता देते थे ।।१५५॥ जब बादल मूसलके समान मोटी मोटी घाराओंसे पानी बरसाते थे तब वे मर्हीष वर्षाऋतुकी उन रात्रियोंको निश्चल होकर व्यतीत करते थे ।।१५६।। घ्यानरूपी गर्भगृहके भीतर स्थित और धैर्यरूपी ओढनी को ओढे हुए वे महाबलवान् मुनि बादलोंसे ढके हुए दुर्दिनोंको सहन करते थे ।।१५७।। शीत-ऋतुके दिनोंमें मौन धारण कर खुले आकाशमें शयन करते हुए वे मुनि बहुत भारी बर्फसे अत्यन्त दु:स्त्री हुई अपने शरीरको लकड़ीके समान निश्चल धारण करते थे ।।१५८।। वे मुनि नग्न होकर भी कभी अग्निसेवन नहीं करते थे, वस्त्रोंसे सहित हुए के समान सदा निर्द्वन्द्व रहते थे

१ पर्वतिशिखरपाषाणप्रदेशे । २ सन्दग्ध । ३ प्रवृद्धातपाः । ४ मेघेषु । ५ नयन्ति स्म । ६ निश्चला निर्भया इत्यर्थः । ७ वर्षाकालसम्बन्धिनीम् । ८ वासगृहम् । ६ धैर्यकम्बलपरिवेष्टिताः । १० हिमसंहतिः । ११ –रभ्राव–प०, ल० । १२ तरुलतागुरुमगृहादिरहितप्रवलवायुसहितप्रदेशेषु । १३ अनग्नं यथा भवति तथा सावरणमिवेत्यर्थः । १४ स्थिताः । १४ धैर्यकवचितैः ।

हैमनीवृ रिवामासु स्थागतास्ते हिमोच्चयैः । प्रवारितै रिवाङ्गः स्वैर्थाराः स्वैरमञ्देत ॥१६०॥ विकालिवयं योगमास्थायैवं दुव्दहम् । सुचिरं धारयन्ति स्म धीरास्ते धृतियोगतः ॥१६१॥ वधानास्ते तपस्तापमन्तर्दोप्तं दुरासदम् । रेजुस्तरङ्गितैरङ्गः प्रायोऽनुकृतवाद्धयः ॥१६२॥ ते स्वभुक्तोष्टिक्ततं भूयो ने च्छन् भोगपरिच्छदम् । निर्भुक्तमास्यिनःसारं मन्यमाना मनीषिणः ॥१६३॥ फेनोमिहिमसन्ध्याभ्रचलं जीवितमङ्गामान् । मन्वाना दृढमासित्तं भेजुस्ते पथि शाश्वते ॥१६४॥ संसारावासनिविण्णा गृहावासाद्विनःसृताः । जैने मार्गे विमुक्त्यङ्गो ते परां धृतिमादधः ॥१६४॥ इतो फिय्तुत्तरं नास्तीत्याङ्बद्दद्वभावनाः । तेऽमी मनोवचःकायैः श्रद्दधुर्गृव्शासनम् ॥१६६॥ तेऽनुरक्ता जिनप्रोक्तते धर्मे सनातने । उत्तिष्ठन्ते स्म मुक्तयथं बद्धकक्ष्या मृमुक्षवः ॥१६७॥ संवेगजनितश्वद्धाः शुद्धं वर्त्मन्यनृत्तरे । दुरायां भावयामासुस्ते महावतभावनाम् ॥१६६॥ श्रीहसा सत्यमस्त्येयं बह्यचर्यं विमुक्तताम् । राष्ट्रयभोजनषष्ठानि व्रतान्येतान्यभावयन् ॥१६६॥ यावज्जीवं व्रतेष्वेषु ते वृद्धोकृतसगङ्गराः । व्रिविषेन प्रतिकान्त विषाः शुद्धं परां वषुः ॥१७०॥ सर्वारम्भविनिर्मुक्ता निर्मलारं निष्वरिद्धाः । मार्गमाराष्यक्रीनं व्युत्सुष्टतनुयष्टयः ॥१७१॥

और धैर्यरूपी कवचसे ढके हुए अगोंसे शीतल पवनको सहन करते थे ।।१५९।। शीतऋतुकी रात्रियोंमे वर्फके समृहसे ढके हुए वे धीर वीर मुनिराज स्वतन्त्रतापूर्वक इस प्रकार शयन करते थे मानो उनके अग वस्त्रसे ही ढके हों ।।१६०।। इस प्रकार वे धीर वीर मृनि तीनो काल-सम्बन्धी कठिन योग लेकर अपने धैर्यगुणके योगसे उन्हे चिर कालतक घारण करते थे ॥१६१॥ अन्तरङ्गमे देदीप्यमान और अतिशय कठिन तपके तेजको धारण करते हुए वे मुनि तरङ्गोके समान अपने अङ्गोंसे ऐसे जान पडते थे मानो समुद्रका ही अनुकरण कर रहे हों ।।१६२।। वे वृद्धिमान् अपने द्वारा उपभोग कर छोड़ी हुई भोगसामग्रीको भोगमे आई हुई मालाके समान सारहीन मानते हुए फिर उसकी इच्छा नही करते थे ।।१६३।। वे प्राणियोके जीवनको फेन, ओस अथवा संध्याकालके बादलोंके समान चञ्चल मानते हुए अविनाशी मोक्षमार्गमे दृढता के साथ आसक्तिको प्राप्त हुए थे ।।१६४।। संसारके निवाससे विरक्त हुए और घरके आवास से छुटे हुए वे मुनिराज मोक्षके कारणभूत जिनेन्द्रदेवके मार्गमे परम सतोष धारण करते थे ।।१६५।। इससे बढकर और कोई शासन नही है इस प्रकारकी मजबूत भावनाए जिन्हे प्राप्त हो रही है ऐसे वे राजर्षि मन वचन कायसे भगवान्के शासनका श्रद्धान करते थे ।।१६६।। जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए और अनादिसे चले आये यथार्थ जैनधर्ममे अनुरक्त हुए वे मोक्षाभिलाषी मनिराज मोक्षके लिये कमर कसकर खड़े हुए थे ।।१६७।। सवेग होनेसे जिन्हे शुद्ध और सर्वश्रेष्ठ मोक्षमार्गमे श्रद्धान उत्पन्न हुआ है ऐसे वे मृनि कठिनाईसे प्राप्त होने योग्य महाव्रतकी भावनाओंका निरन्तर चितवन किया करते थे ।।१६८।। अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रहत्याग और रात्रिभोजनत्याग इन छह महाव्रतोंका वे निरन्तर पालन करते थे ।।१६९।। जिन्होंने ऊपर कहे हुए छह व्रतोंकी जीवनपर्यन्तके लिये दढ्प्रतिज्ञा धारण की है और मन, वचन तथा कायसे उन व्रतोंके समस्त दोष दूर कर दिये है ऐसे वे मुनिराज परम विशुद्धिको घारण कर रहे थे ।।१७०।। जिन्होंने सब प्रकारके आरम्भ छोड दिये है, जो ममता रहित है, परिग्रहरहित है और शरीररूप लकड़ीसे भी जिन्होंने ममत्व छोड़ दिया है ऐसे वे

१ हिमानीषु ल०, प०। हेमन्तसम्बन्धिनीषु । २ आच्छादिता । ३ हिमोच्चयम्थिगितान्तत्वात् प्रावरणान्वितैरिव । ४ प्रतिज्ञा कृत्वा । ५ गुरुशासनात् । ६ अधिकम् । ७ नि परिग्रहताम् । ६ दृढीकृत-प्रतिज्ञा । ६ मनोवाक्कायेन । १० प्रतिक्रमणरूपेण निरस्त । ११ निर्ममा ल०, इ०, अ०, म०, प०, द० ।

मुनि जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहे हुए मोक्षमार्गकी आराधना करते थे ।।१७१।। सब प्रकार के परिग्रहसे रहित होकर जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए धर्मका आचरण करते हुए वे राजकुमार बाहच और आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारके कहे हुए परिग्रहोंमेंसे बालकी नोकके बराबर भी किसी परिग्रहकी चाह नहीं करते थे ।।१७२।। जिन्हें अपने शरीरमें भी ममत्व नहीं है, जो धर्मके मार्गमें स्थित हैं और संतोषकी भावनासे जिन्होंने तृष्णाको दूर कर दिया है ऐसे वे उत्तम मुनिराज सब जगह विहार करते थे ।।१७३।। परिग्रह-त्याग व्रतको उत्कृष्ट रूपसे पालन करने-वाले वे गृहरहित मुनिराज जहाँ सुर्य डुब जाता था वहीं किसी एक स्थानमें ठहर जाते थे ।।१७४।। वे रार्जीष एकान्त और पवित्र स्थानमें रहना पसन्द करते थे इसलिये गाँवोंमें एक दिन रहते थे और नगरोंमें पाँच दिनसे अधिक नहीं रहते थे ।।१७५।। वे मुनि सात भयोंसे रहित होकर श्न्यगृह अथवा श्मशान आदि एकान्त-स्थानोंमें वीरताके साथ निवास करते थे।।१७६॥ वे महाबलवान् राजकुमार सिंह आदि दुष्ट जीवोंसे भरी हुई पर्वतोंकी गुफाओं और जंगलों में ही प्रतिदिन निवास करना अच्छा समभते थे ।।१७७।। सिंह, रीछ, भेड़िया, व्याघ्, चीता आदिसे भरे हुए और उन्हींके शब्दोंसे भयंकर वनके बीचमें वे मुनिराज निवास करते थे ।।१७८।। चारों ओर फैलते हुए व्याघुकी गर्जनाकी प्रतिध्वनियोंसे गूंजते हुए पर्वतके किनारों-पर वे मुनि निर्भय होकर निवास करते थे ।।१७९।। सिंहोंके बच्चोंकी कठोर कंठगर्जनासे शब्दायमान वनमें मुनिराज भयरहित होकर निवास करते थे ।।१८०।। जहाँ नाचते हुए शिररहित धड़ोंके समीप डाकिनियोंके समुह फिर रहे हैं, जिनके समीपके वन उल्लुओंके प्रचण्ड शब्दोंसे भर रहे हैं और जहां शृगालोंके अमङ्गलरूप शब्दोंसे सब दिशाएं व्याप्त हो रही हैं ऐसी बड़ी बड़ी इमशानभूमियोंमें रात्रिके समय वे मुनिराज निवास करते थे ॥१८१-१८२॥ ध

१ स्थिता प०, ल० । २ बाह्याभ्यन्तररूरेण द्विधा प्रोक्तम् । ३ निर्मोहाः । ४ विहर्रन्त स्म । ५ अनगाराः । ६ आदित्यः । ७ प्रायाः । ६ क्वचिदनियतप्रदेशे । ६ आधिताः । १० विशुद्धविजनप्रदेशेषु स्थातुं प्रियत्वादिति भावः । ११ एकदिवसवासिनः । १२ निवसन्ति स्म । १३ एकान्तप्रदेशो गोचर-विषयो येषा ते । १४ ऋक्ष-भल्लूक-वृक-ईहामृगशार्दूलद्वीपितरक्षुमृगादि । १५ तेषां सिंहादीनाम् आरावैभंयक्करे । १६ घ्वनत्पर्वतसानुमध्ये । १७ सिंहशावानाम् । १८ कठिनैः प०, ल०, द० । १६ घ्वनि कुर्वति । २० समीप । २१ प्रचण्ड ल०, द० । २२ कृतधूकनिनादव्याप्त । २३ जम्बुकानाम् । २४ अमङ्गलैः । २४ तपोधनैः । २६ सेव्यन्ते स्म ।

ांसहा इव नृसिंहास्ते तस्युगिरिगृहाश्रयाः । जिनोक्त्यनुगतैः स्वान्तैः स्रनृद्विग्नैः समाहिताः ॥१६३॥ पाकसत्त्वं शताकीणां वनभूमि भयानकाम् । तेऽध्यवात्सुस्त मिस्रासुं निशासु ध्यानमास्थिताः ॥१८४॥ न्यथेवन्त वनोद्देशान् निषेव्यान्वनदन्तिभिः । ते तह्न्ताप्रनिभिन्नतरस्यपुटितान्तरान् ॥१८५॥ वनेषु वनमातङगबुं हितप्रतिनादिनोः । दरीस्तेऽध्यूषु रारुष्टैः स्राक्षान्ताः करिशत्रुभिः ।॥१८५॥ स्वाध्याययोगसंसक्ता न स्वपन्ति स्म रात्रिषु । सूत्रार्थभावनोद्युक्ता जागरूकाः सदायमी ॥१८७॥ पत्यङकेन निषण्णास्ते वीरासनजुषोऽथवा ।। श्राप्तान्वकपाश्चेन शर्वरीरत्यवाहयन् ।॥१८८॥ त्यक्तोपिभरा धीरा व्युत्सृष्टाङ्गा निरम्बराः । नैष्किञ्चन्यविशुद्धास्ते मुक्तिमार्गममार्गयन् ॥१८०॥ निर्व्यापेक्षा निराकाङका वायुवीध्यनुगमिनः ।। नैष्किञ्चन्यविशुद्धास्ते मुक्तिमार्गममार्गयन् ॥१८०॥ विहरन्तो महीं कृत्सनां ते कस्यान्यनिभद्वहः । मातृकत्पा ययानुत्वात्युत्रकल्पेषु वेहिषु ॥१६६॥ जीवाजीविभागन्ना नानोद्योतस्कर्रद्ववृद्यः । सावद्यं परिजह्नस्ते प्रासुकावसयाशनाः ।। १६२॥ स्याद्यक्तिञ्चच्च सावद्यं तत्सवं त्रिविधेन ते । रत्नित्रतयशुद्ध्यर्यं यावज्जीवमवर्जयन् ॥१६३॥ त्रसान् हरितकायांश्च पृथिव्यप्पवनानलान् । जीवकायानपायभ्यस्ते । स्म रक्षन्ति यत्नतः ॥१६४॥ त्रसान् हरितकायांश्च पृथिव्यप्पवनानलान् । जीवकायानपायभ्यस्ते । स्म रक्षन्ति यत्नतः ॥१६४॥

सिहके समान निर्भय, सब पुरुषोंमे श्रेष्ठ और पर्वतोकी गुफाओमे ठहरनेवाले वे मुनिराज जिनेन्द्र-देवके उपदेशके अनुसार चलनेवाले खेदरहित चित्तसे शान्त होकर निवास करते थे ।।१८३।। वे मुनिराज अंधेरी रातोंके समय सैकड़ो दुष्ट जीवोंसे भरी हुई भयंकर वनकी भूमियोंमे ध्यान धारण कर निवास करते थे।।१८४।। जो जंगली हाथियोके द्वारा सेवन करने योग्य है तथा जिनके मध्यभाग हाथियोंके दाँतोंके अग्रभागसे टूटे हुए वृक्षोंसे ऊचे नीचे हो रहे हैं ऐसे वन-के प्रदेशोमे वे महामृनि निवास करते थे।।१८५।। जिनमे जगली हाथियोंकी गर्जनाकी प्रतिध्विन हो रही हैं और उस प्रतिध्विनसे कृपित हुए सिहोसे जो भर रही है ऐसी वनकी ग्फाओंमें वे मुनि निवास करते थे।।१८६।। वे मुनिराज स्वाध्याय और ध्यानमे आसक्त होंकर रात्रियोंमें भी नहीं सोते थे, किन्तु सूत्रोके अर्थके चिन्तवनमे तत्पर होकर सदा जागते रहते थे ।।१८७।। वे मुनिराज पर्यडकासनसे बैठकर, वीरासनसे बैठकर अथवा एक करवट-से ही सोकर रात्रियाँ विता देते थे ॥१८८॥ जिन्होने परिग्रहका भार छोड दिया है, गरीरसे ममत्व दूर कर दिया है, जो वस्त्ररहित है और परिग्रहत्यागसे जो अत्यन्त विशुद्ध है ऐसे वे धीरवीर मुनि मोक्षका मार्ग ही खोजते रहते थे।।१८९।। किसीकी अपेक्षा न करनेवाले, आका-क्षाओंसे रहित और आकाशकी तरह निर्लेप वे म्निराज गाँव और नगरोके सम्हसे भरी हुई इस पृथिवीपर विहार करते थे ॥१९०॥ समस्त पृथिवीपर विहार करते हुए और किसी भी जीवसे द्रोह नही करते हुए वे मुनि दयालु होनेसे समस्त प्राणियोंको पुत्रके तुल्य मानते थे और उनके साथ माताके समान व्यवहार करते थे ।।१९१।। वे जीव और अजीवके विभाग को जाननेवाले थे, ज्ञानके प्रकाशसे उनके नेत्र देदीप्यमान हो रहे थे अथवा ज्ञानका प्रकाश ही उनका स्फुरायमान नेत्र था, वे प्रासुक अर्थात् जीवरहित स्थानमें ही निवास करते थे और उनका भोजन भी प्रासुक ही था, इस प्रकार उन्होंने समस्त सावद्य भोगका परिहार कर दिया था ।।१९२।। उन मुनियोंने रत्नत्रयकी विज्ञुद्धिके लिये, संसारमे जितने सावद्य (पापारम्भ-सहित) कार्य है उनका जीवन पर्यन्तके लिये त्याग कर दिया था।।१९३।। वे त्रसकाय, वनस्पति

१ पुरुषश्रेष्ठाः । २ अखेदितै । ३ ऋूरमृग । ४ भयकराम् । ५ निवसन्ति स्म । ६ अन्धकारवतीषु 'तिमिस्ना तामसी रात्रि' रित्यभिधानात् । ७ आश्रिता । ८ निम्नोन्नतमध्यान् । ६ अधिवसन्ति स्म । १० मिहै । ११ जागरणशीला । १२ वा । १३ नयन्ति स्म । १४ वाय्वन्नि परिग्रहा इत्यर्थे । १५ अघातुका । १६ निरवद्यान्तसाहारा । १७ अपसार्य ।

स्रवीनमनसः शान्ताः परमोपेक्षेयान्विताः। 'मृक्तिशाठधास्त्रिभिर्गुप्ताः कामभोगेठवविस्मिताः ॥१९५॥ जिनात्तानुगताः शक्वत्संसारोद्विग्नमानसाः । गर्भवासं जरामृत्युपरिवर्तनभीरवः ॥१९६॥ श्रुतज्ञानवृशो वृष्टपरमार्था विकक्षणाः । ज्ञानविषिकया साक्षाच्यकुस्ते पदमक्षरम् ॥१९७॥ ते विरं भावयन्ति स्म सन्मार्गं मृक्तिसाधनम् । परवत्तविशुद्धान्नभोजिनः पाष्यमत्रकाः ॥१९८॥ श्रुङक्ति।भिहृतो हिन्द क्ष्यकीतावि लक्षणम् । सूत्रे निषद्धमाहारं नैच्छन्त्राणात्ययेऽपि ते ॥१९६॥ भिक्षां नियतवेलायां गृहपङक्त्यनितकमात् । श्रुद्धामावविरे धीरा मृनिवृत्तौ समाहिताः ॥२००॥ श्रीतमुष्ठणं विश्वसं च स्निग्धं सलवणं न वा । तनुस्थित्यर्थमाहारमाजहुस्ते गतस्पृष्ठाः ॥२०१॥ स्रक्षमृक्षणमात्रं ते प्राणधृत्यं ११ विषठवणुः । धर्मार्थमेव ११ च प्राणान् धारयन्ति स्म केवलम् ॥२०२॥ न तुष्यन्ति स्म ते लब्धौ १९ व्यवीवस्राप्यलब्धितः । मन्यमानास्तपोलाभमिधकं धृतकल्मषाः ॥२०३॥

काय, पृथिवीकाय, जलकाय, वायु काय और अग्नि काय इन छह कायके जीवोंकी बड़े यत्न से रक्षा करते थे ।।१९४।। उन मुनियोंका हृदय दीनतासे रहित था, वे अत्यन्त शान्त थे, परम उपेक्षासे सहित थे, मोक्ष प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था, तीन गुप्तियोंके धारक थे और काम भोगोंमें कभी आश्चर्य नहीं करते थे ।।१९५।। वे सदा जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाके अन-सार चला करते थे, उनका हृदय संसारसे उदासीन रहा करता था और वे गर्भमें निवास करना, बुढ़ापा और मृत्यु इन तीनोंके परिवर्तनसे सदा भयभीत रहते थे ।।१९६।। श्रुतज्ञान ही जिनके नेत्र हैं और जो परमार्थको अच्छी तरह जानते है ऐसे वे चतुर मुनिराज ज्ञानरूपी दीपिका के द्वारा अविनाशी परमात्मपदका साक्षात्कार करते थे ।।१९७॥ जो दूसरेके द्वारा दिये हुए विशुद्ध अन्नका भोजन करते हैं तथा हाथ ही जिनके पात्र हैं ऐसे वे मुनिराज मोक्षके कारणस्वरूप समीचीन मार्गका निरन्तर चिन्तवन करते रहते थे।।१९८।। शंकित अर्थात जिसमें ऐसी शंका हो जावे कि यह शुद्ध है अथवा अशुद्ध, अभिहृत अर्थात जो किसी दूसरेके यहांसे लाया गया हो, उद्दिष्ट अर्थात् जो खासकर अपने लिये तैयार किया गया हो, और ऋयकीत अर्थात् जो कीमत देकर वाजारसे खरीदा गया हो इत्यादि आहार जैन शास्त्रोंमें मुनियोंके लिये निषिद्ध बताया है। वे मुनिराज प्राण जानेपर भी ऐसा निषिद्ध आहार लेनेकी इच्छा नहीं करते थे ।।१९९।। मुनियोंकी वृत्तिमें सदा सावधान रहनेवाले वे धीरवीर मुनि घरोंकी पंक्तियोंका उल्लंघन न करते हुए निश्चित समयमें शुद्ध भिक्षा ग्रहण करते थे ।।२००।। जिनकी लालसा नष्ट हो चुकी है ऐसे वे मुनिराज शरीरकी स्थितिके लिये ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, नमक-सहित अथवा बिना नमकका जैसा कुछ प्राप्त होता था वैसा ही आहार ग्रहण करते थे ।।२०१।। वे मुनि प्राण धारण करनेके लिये अक्षमृक्षण मात्र ही आहार लेते थे और केवल धर्मसाधन करनेके लिये ही प्राण धारण करते थे। भावार्थ-जिस प्रकार गाड़ी ओंगनेके लिये थोड़ी सी चिकनाईकी आवश्यकता होती है भले ही वह चिकनाई किसी भी पदार्थकी हो इसी प्रकार शरीररूपी गाड़ीको ठीक ठीक चलानेके लिये कुछ आहारकी आवश्यकता होती है भले ही वह सरस या नीरस कैसा ही हो । अल्प आहार लेंकर मुनिराज शरीरको स्थिर रखते हैं और उससे संयम धारण कर मोक्षकी प्राप्ति करते हैं वे मुनिराज भी ऐसा ही करते थे ॥२०२॥ वे पाप रहित मुनिराज, आहार मिल जानेपर संतुष्ट नहीं होते थे और नहीं मिलनेपर तपक्चरण

१ मुक्तसाध्या अ०, प०, इ०, स०। मुक्तिसाध्या ल०। २ जन्म। ३ पाणिपालकाः द०, ल०, स०, इ०। पाणिपुटभाजनाः । ४ स्थूलतण्डुलाशनादिकं दस्वा स्वीकृत कलमौदनादिक । ५ आत्मानमुद्दिश्य । ६ पणादिकं दत्वा स्वीकृतम् । ७ परमागमे । ६ निषेधितम् । ६ यत्याचारे । १० आददुः । ११ प्राणधार-णार्थम् । १२ भुञ्जते स्म । १३ धर्म-निमित्तम् । १४ लाभे सित ।

स्तुति निन्वां सुखं दुःखं तथा मानं' विमाननाम्'। समभावेन तेऽपश्यन् सर्वत्र समर्वाज्ञनः ॥२०४॥ वाचंयमत्व'मास्थाय चरन्तो गो'चरापिनः । निर्याग्ति स्माप्यलाभेन नाभञ्जन् मौनसङ्गरम्' ॥२०६॥ महोपवासम्लानाङ्ग्या यतन्ते स्म तनृस्थितौ । तत्राप्यज्ञुद्धमाहारं 'नैषिषुमैनसाऽप्यमी ॥२०६॥ गोचराप्रगता' योग्यं भृक्त्वान्नमविलम्बितम्'। प्रत्याख्याय' पुनर्वीरा निर्ययुक्ते तपोवनम् ॥२०७॥ तपस्तापतन् भूततनवोऽपि मुनीश्वराः । अनबुद्धात्तपोयोगान्न चे लुद्धवर्षं सङ्ग्यराः ॥२०६॥ तीन्नं तपस्यतां ते तेवां गात्रेषु श्लवताऽभवत् । प्रतिज्ञा या तु सद्घ्यानसिद्धावशिषिलेव सा ॥२०६॥ नाभूत्यरिष्वहैर्भङ्गास्तेषां चिरमुपोषुषाम् । गताः परिषहा एव भङ्गां तान् जेतुमक्षमाः ॥२१०॥ तपस्तन्त्वपातापाव त्रेभूत्तेषां पराष्ट्रतिः । निष्टप्तस्य सुवर्णस्य वीप्तिनं वितरिक्षणी ॥२११॥ तपोऽग्नितप्तवीरताङ्गास्तेऽन्तः ज्ञुद्धि परां वषुः । तप्तायां तनुमूषायां ज्ञुद्धपत्यात्मा हि हेमवत् ॥२१२॥ त्वगित्वा विद्यस्तेषाम् अणिमाविगुण्द्धयः । प्रादुरासन्विज्ञुद्धं हि तपः सूते महत्कलम् ॥२१४॥ योगजाः सिद्धयस्तेषाम् अणिमाविगुण्द्धयः । प्रादुरासन्विज्ञुद्धं हि तपः सूते महत्कलम् ॥२१४॥

रूपी अधिक लाभ समभते हुए विषाद नही करते थे ।।२०३।। सब पदार्थोमे समान दृष्टि रखने वाले वे मुनि स्तुति, निन्दा, सुख, दु:ख तथा मान-अपमान सभीको समान रूपसे देखते थे ।।२०४।। वे मुनि मौन घारण करके ईर्यासमितिसे गमन करते हुए आहारके लिये जाते थे और आहार न मिलनेपर भी मौनव्रतकी प्रतिज्ञा भङ्ग नही करते थे।।२०५।। अनेक महोपवास करनेसे जिनका शरीर म्लान हो गया है ऐसे वे मुनिराज केवल शरीरकी स्थितिके लिये ही प्रयत्न करते थे परन्तु अगुद्ध आहारकी मनसे भी कभी इच्छा नही करते थे ॥२०६॥ गोचरीवृत्तिके धारण करनेवालोंमे मुख्य वे धीरवीर मुनिराज शीघृ ही योग्य अन्नका भोजन कर तथा आगेके लिये प्रत्याख्यान कर तपोवनके लिये चले जाते थे।।२०७।। यद्यपि तपश्चरणके सतापसे उनका शरीर कृश हो गया था तथापि दृढ प्रतिज्ञाको धारण करनेवाले वे मुनिराज प्रारम्भ किये हुए तपसे विराम नही लेते थे ।।२०८।। तीव्र तपस्या करनेवाले उन मुनियोंके शरीरमे यद्यपि शिथिलता आ गई थी तथापि समीचीन ध्यानकी सिद्धिके लिये जो उनकी प्रतिज्ञा थी वह शिथिल नही हुई थी ।।२०९।। चिरकाल तक उपवास करनेवाले उन मुनियोंका परीषहोंके द्वारा पराजय नही हो सका था बल्कि परीषह ही उन्हे जीतनेके लिये असमर्थ होकर स्वय पराजय को प्राप्त हो गये थे।।२१०।। तपरूपी अग्निके सतापसे उनके शरीरकी कान्ति बहुत ही उत्कृष्ट हो गई थी सो ठीफ ही है क्योंकि तपे हुए सुवर्णकी दीप्ति बढ ही जाती है ॥२११॥ तपश्चरणरूपी अग्निसे तप्त होकर जिनके शरीर अतिशय देदीप्यमान हो रहे है ऐसे वे मुनि-राज अन्तरङ्गकी परम विशुद्धिको धारण कर रहे थे सो ठीक ही है क्योकि शरीररूपी म्सा (सॉचा) तपाये जानेपर आत्मा सुवर्णके समान शुद्ध हो ही जाती है ॥२१२॥ यद्यपि उनके शरीरमे केवल चमडा और हड्डी ही रह गई थी तथापि वे ध्यानकी उत्कृष्ट विशुद्धता धारण कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि उपवास आदि समस्त बाहच साधन केवल आत्मशुद्धिके लिये ही है ।।२१३।। योगके प्रभावसे उत्पन्न होनेवाली अणिमा महिमा आदि ऋद्विया उन मुनियो के प्रकट हो गई थी सो ठीक ही है क्योंकि विशुद्ध तप बहुत बड़े बडे फल उत्पन्न करता है ॥२१४॥

१ पूजाम् । २ अवज्ञाम् । ३ मौनित्वम् । ४ गोचार । ५ मौनप्रतिज्ञाम् । ६ इच्छां न चकुः । ७ गोचारिभक्षाया मुख्यतां गताः । ६ ज्ञीघूम् । ६ प्रत्याख्यान गृहीत्वा । १० —नारेमु,— अ०, स०, इ०, प०, द० । ११ वृढप्रतिज्ञाः । १२ तपः कुर्वताम् । १३ तपोऽग्निजनितसन्तापात् । १४ न व्यतिरेकिणी ल०, द० । १५ अन्ञानादि ।

तपोमयः प्रणीतो<sup>र</sup>ऽनिः कर्माण्याहृतयोऽभवन् । विधिगास्ते<sup>र</sup> सुयज्वानो मन्त्रः स्वायम्भुवं वचः ॥२१५॥ महाध्वर<sup>3</sup>पतिर्बेवो वृषमो विक्षणा<sup>र</sup> वया । फलं कामितसंसिद्धिः स्रपवर्गः क्रियावधिः ॥२१६॥ <sup>१</sup>इतीमामार्वभीमिष्टि<sup>ष</sup>म् स्रभिसन्धाय तेऽञ्जसा । प्रावीवृत<sup>र</sup>क्षनूचानाः तपोयज्ञमन् त्तरम् ॥२१७॥ इत्यमूमनगाराणां परां सङ्गीर्यं<sup>र०</sup> भावनाम् । ते तथा <sup>११</sup>निर्वहन्ति स्म निसर्गोऽयं महीयसाम् ॥२१८॥ किमत्र बहुना धर्मक्रिया यावत्यविष्तुता । तां कृत्स्नां ते स्वसाच्चकुः त्यक्तराजन्यविक्रियाः<sup>१२</sup> ॥२१६॥

### वसन्ततिलकावृत्तम्

द्वत्यं पुराणपुरुषाविधगम्य बोधि
तत्तीर्थमानससरःप्रियराजहंसाः ।
य राज्यभूमिमवधूय<sup>१३</sup> विधूतमोहाः
प्राव्राजिषुर्भरतराजमनन्तुकामाः<sup>१४</sup> ॥२२०॥
ते पौरवा<sup>१५</sup> मुनिवराः पुरुषैर्यसारा
धीरानगारचरितेषु<sup>१५</sup> कृतावधानाः ।
योगीश्वरानु<sup>१९</sup>गतमार्गमनुप्रपन्नाः

शं<sup>१८</sup> नो<sup>१९</sup> दिशन्त्वखिललोकहितैकतानाः<sup>२०</sup> ॥२२१॥

जिसमें तपश्चरण ही संस्कार की हुई अग्नि थी, कर्म ही आहुति अर्थात् होम करने योग्य द्रव्य थे, विधिविधानको जाननेवाले वे मुनि ही होम करनेवाले थे। श्री जिनेन्द्रदेवके बचन ही मन्त्र थे, भगवान् वृषभदेव ही यज्ञके स्वामी थे, दया ही दक्षिणा थी, इच्छित वस्तुकी प्राप्ति होना ही फल था और मोक्षप्राप्त होना ही कार्यकी अन्तिम अविध थी। इस प्रकार भगवान् ऋषभ-देवके द्वारा कहे हुए यज्ञका संकल्प कर उन तपस्वियोंने तपरूपी श्रेष्ठ यज्ञकी प्रवृत्ति चलाई थी।।२१५-२१७।। इस तरह वे मुनि, मुनियोंकी उत्कृष्ट भावनाकी प्रतिज्ञा कर उसका अच्छी तरह निर्वाह करते थे सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंका यह स्वभाव ही है।।२१८।। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है उन सब मुनियोंने राज्यअवस्थामें होनेवाले समस्त विकार भावोंको छोड़कर अनादि कालसे जितनी भी वास्तिवक कियाएं चली आती थीं उन सबको अपने आधीन कर लिया था।।२१९।।

इस प्रकार पुराण पुरुष-भगवान् आदिनाथसे रत्नत्रयकी प्राप्ति कर जो उनके तीर्थ-रूपी मानससरोवरके प्रिय राजहंस हुए थे, जिन्होंने राज्यभुमिका परित्याग कर सब प्रकार का मोह छोड़ दिया था, जो भरतराजको नमस्कार नहीं करनेकी इच्छासे ही दीक्षित हुए थे, उत्कृष्ट धैर्य ही जिनका बल था, जो धीरवीर मुनियोंके आचरण करनेमें सदा सावधान रहते थे, जो योगिराज भगवान् वृषभदेवके द्वारा अंगीकार किये हुए मार्गका पालन करते थे और जो

१ संस्कृताग्निः 'प्रणीतः संस्कृतानलः' इत्यभिधानात् । २ तपोधनाः । ३ महायज्ञः । ४ होमान्ते याचकादीनां देय द्रव्यम् । ५ कियावसानः । ६ ऋषभसम्बन्धिनीम् । ७ यजनम् । ६ चकुः । ६ प्रवचने साद्भगे अधीतिनः । 'अनूचानः प्रवचने साद्भगेऽधीती' इत्यभिधानात् । १० प्रतिज्ञां कृत्वा । ११ संवहन्ति सम स०, ल० । १२ त्यक्तराजसमूहविकाराः । १३ त्यक्त्वेत्यर्थः । १४ नमस्कारं न कर्तृकामाः । १५ पुरोः सम्बन्धिनः । १६ यत्याचारेष् । १७ अक्षीकृत्य । १८ नृष्यम् । १६ वो प०, स०, ल० । नः अस्माकम् । २० जनहिनेऽनन्यवृत्तयः ।

## शार्वृलविक्रीडितम्

नत्वा विश्वसृजं चराचरगुरुं देवं 'दिवीशाचितं तान्यस्य प्रणति व्रजाम इति ये वीक्षां परां सिश्रताः ॥ ते नः सन्तु तपोविभृतिमृचितां स्वीकृत्य मृक्तिश्रया बद्धेच्छावृषभात्मजा जिनजुषामं ग्रेंसराः श्रेयसे ॥२२२॥ स श्रीभान् भरतेश्वरः <sup>३</sup>प्रणिधिभर्यान्त्र ह्वतां नानयत् सम्भोक्तुं निखिलां विभज्य वसुधां साद्धं च यैनींशकत्<sup>९</sup>। निर्वाणाय पितृषभं जिनवृषं ये शिश्रियुः अयसे ते नो मानधना हरन्तु दुरितं निर्वेग्धकर्मेन्धनाः ॥२२३॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भरतराजानुजदीकावर्णनं नाम चतुस्त्रिशत्तमं पर्व ॥ ३४ ॥

समस्त लोकका हित करनेवाले थे ऐसे वे भगवान् वृषभदेवके पुत्र तुम सबका कल्याण करें ।।२२०-२२१। त्रम और स्थावर जीवोके गुरु तथा इन्द्रोके द्वारा पूज्य भगवान् वृषभदेवको नमस्कार कर अब हम किसी दूसरेको प्रणाम नहीं करेगे ऐसा विचारकर जिन्होंने उत्कृष्ट दीक्षा धारण की थी, जिन्होंने योग्य तपश्चरणरूपी विभूतिको स्वीकार कर मोक्षरूपी लक्ष्मीके प्रति अपनी इच्छा प्रकट की थी और जिनेन्द्र भगवान् की सेवा करनेवालों में सबसे मुख्य है ऐसे भगवान् वृषभदेवके पुत्र हम सबके कल्याणके लिये हो ।।२२२।। वह प्रसिद्ध श्रीमान् भरत अपने दूतो के द्वारा जिन्हों नमृता प्राप्त नहीं करा सका और न विभाग कर जिनके साथ समस्त पृथिवीका उपभोग ही कर सका तथा जिन्होंने निर्वाणके लिये अपने पिता श्री जिनेन्द्रदेवका आश्रय लिया ऐसे अभिमानरूपी धनको धारण करनेवाले और कर्मस्पी ई धनको जलानेवाले वे मुनिराज हम सब लोगोके पापोंका नाश करे।।२२३।।

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके भाषानुवादमें भरतराजके छोटे भाइयोकी दीक्षा का वर्णन करनेवाला चौतीसवाँ पर्व समाप्त हुआ '

१ इन्द्र। २ जिनं जुषन्ते सेवन्त इति जिनजुष तेषाम् । ३ चरैः । 'प्रणिधिः प्रार्थने चरे' इत्यभिघानात् । ४ समर्थौ नाभूत् । ५ आशयन्ति स्म ।

## पञ्चत्रिंशत्तमं पर्व

ग्रथ चक्रधरस्यासीत् किञ्चित् चिन्ताकुलं मनः । बोर्'बंलिन्यनुनेतख्ये यूनि बोर्बर्पशालिनि ॥१॥ ग्रहो भृातृगणोऽस्माकं नाभिनन्वति गन्वयुम् । सनाभित्वाववध्यत्वं मन्यमानोऽप्रमात्मनः ॥२॥ श्रवध्यं शतिमत्यास्था नूनं भृातृ शतस्य मे । यतः प्रणामिवमुखं गतवन्नः प्रतीपताम् । ॥३॥ न तथाऽस्मावृशा खेवो भवत्यप्रणते द्विषि । दुर्गीवते यथा ज्ञातिवर्गेऽन्तर्गेहर्वातिन ॥४॥ मुखंरिनष्टवाग्बिह्मवीपितैरतिधूमिताः । दहन्त्यलातवच्च स्वाः । प्रातिकूत्यानिलेरिताः ॥४॥ प्रतीपवृत्तयः । भा सन्तु वान्ये कुमारकाः । बाल्यात् प्रभृति येऽस्माभिः स्वातः त्र्यणोपलालिताः ॥६॥ प्रवा तु वोर्बली प्राज्ञः कमज्ञः प्रश्रयी । चटुः । कथं नाम गतोऽस्मासु विक्रयां । सुजनोऽपि सन् ॥७॥ कथं च सोऽनुनेतव्यो । बति मानधनोऽधुना । जयाङ्गं यस्य वोर्वर्पः शलाष्ट्रयते रणमूर्वति ॥६॥ सोऽयं भुजबली बाहुबलशाली मवोद्धतः । महानिव गजो माद्यन् वुर्ग्रहोऽनुनर्यावमा ॥६॥ न स सामान्यसन्वेगः प्रह्वीभवित दुर्मवी । ग्रहो वुष्ट इवाविष्टो । मन्त्रविद्याचर्णीवना । । १॥ ।

अथानन्तर भुजाओंके गर्वसे शोभायमान युवा बाहुबलीको वश करनेके लिये चक्रवर्ती-का मन कुछ चिन्तासे आकुल हुआ ॥१॥ वह विचारने लगा कि यह हमारे भाइयोंका समूह एक ही कुलमें उत्पन्न होनेसे अपने आपको अवध्य मानता हुआ हमारे आनन्दका अभिनन्दन नहीं कैरता है अर्थात् हमारे आनन्द-वैभवसे ईर्ध्या रखता है ॥२॥ हमारे भाइयोंके समूहका यह विश्वास है कि हम सौ भाई अवध्य हैं इसीलिये ये प्रणाम करनेसे विमुख होकर मेरे शत्रु हो रहे हैं ।।३।। किसी शत्रुके प्रणाम न करनेपर मुफ्ते वैसा खेद नहीं होता जैसा कि घरके भीतर रहनेवाले मिथ्याभिमानी भाइयोंके प्रणाम नहीं करनेसे हो रहा है ।।४।। अनिष्ट वचन-रूपी अग्निसे उद्दीपित हुए मुखोंसे जो अत्यन्त धूम सहित हो रहे हैं और जो प्रतिकूलतारूपी वायुसे प्रेरित हो रहे हैं ऐसे ये मेरे निजी भाई अलातचक्रकी तरह मुभ्रे जला रहे हैं ॥५॥ जिन्हें हमने बालकपनसे ही स्वतन्त्रतापूर्वक खिला-पिलाकर बड़ा किया है ऐसे अन्य कुमार यदि मेरे विरुद्ध आचरण करनेवाले हों तो खुशीसे हों परन्तु बाहुबली तरुण, बुद्धिमान्, परिपाटी-को जाननेवाला, विनयी, चतुर और सज्जन होकर भी मेरे विषयमें विकारको कैसे प्राप्त हो गया ? ।।६–७।। जो अतिशय बलवान् है, मानरूपी धनसे युक्त है, और विजयका अङ्ग स्वरूप जिसकी भुजाओंका बल युद्धके अग्रभागमें वड़ा प्रशंसनीय गिना जाता है ऐसे इस बाहु-बलीको इस समय किस प्रकार अपने अनुकूल बनाना चाहिये ॥८॥ जो भुजाओंके बलसे शोभाय-मान है और अभिमानरूपी मदसे उद्धत हो रहा है ऐसा यह बाहुबली किसी मदोन्मत्त बड़े हाथी-के समान अनुनय अर्थात् शान्तिसूचक कोमल वचनोंके बिना वश नहीं हो सकता ॥९॥ यह अहंकारी बाहुबली सामान्य संदेशोंसे वश नहीं हो सकता क्योंकि शरीरमें घुसा हुआ दुष्ट पिशाच

१ बाहुबलिकुमारे । २ वशीकर्तुं योग्ये सित । ३ नाभिवर्द्धयति । ४ आनन्दम् । ५ भ्रातृ-गणः । ६ बहुजन एकपुरुषेणावध्य इति बुद्ध्या । ७ भ्रातृगणस्य प०, ल०, द० । ८ यस्मात् कारणात् । ६ प्राप्तम् । १० प्रतिकूलत्वम् । ११ बान्धवाः । १२ प्रतिकूलवर्तनाः । १३ विनयवान् । १४ विका-रम् । १५ स्वीकार्यः । १६ प्रवेशितः । १७ प्रतीतैः । समर्थेरित्यर्थः ।

शेषक्षत्रिययूनां च तस्य चास्त्यन्तरं महत् । मृगसामान्य मानायः धतुं कि शक्यते हरिः ॥११॥ सोऽभेद्यो नीतिचुञ्चत्वाद् दण्डसाध्यो न विकयी । नैष सामप्रयोगस्य विषयो विकृताशयः ॥१२॥ ज्वलत्येव स तेजस्वी स्नेहेनोपकृतोऽिप सन् । घृताहृति प्रसेकेन यथेद्धाचिमंखानिलः ॥१३॥ स्वभावपश्ये चास्मिन् प्रयुक्तं साम नार्थकृत् । वपुषि द्विरवस्येव योजितं 'त्वच्यमौषधम् ॥१४॥ प्रायो व्याख्यात एवास्य भावः शेषः कुमारकः । "मदाज्ञाविमुखंस्त्यक्तराज्यभोगंवंनोन्मुखं ॥१४॥ भूयोऽप्यनुनयेरस्य परीक्षिष्यामहे मतम् । तथाप्यप्रणते तिस्मन् विषयं चिन्त्यमृत्तरम् ॥१६॥ ज्ञातिव्याजनिगूद्धान्तिविकयो । तथाप्यप्रणते तिस्मन् विषयं चिन्त्यमृत्तरम् ॥१६॥ ज्ञातिव्याजनिगूद्धान्तिविकयो । तथाप्यप्रणते तिस्मन् विषयं चिन्त्यमृत्तरम् ॥१६॥ ज्ञातिव्याजनिगूद्धान्तिविकयो । तथाप्यप्रणते तिस्मन् विषयं चिन्त्यमृत्तरम् ॥१५॥ ज्ञान्तः रिकृतिजः कोपो विघाताय प्रभोमंतः । तश्याखाप्रसंघट्टजन्मा विक्लर्यंथा गिरेः ॥१॥ ज्ञान्तः प्रतिकर्तव्यं स वली वकता श्रितः । कूरे यह इवामुष्मिन् प्रशान्ते शान्तिरेव नः ॥१६॥ इति निश्चत्य कार्यंत्रं दूतं मन्त्रविशारदम् । तत्प्रान्तं प्राहिणोच्चकी निसृष्टार्यत्याऽन्वतम् । । ।

मन्त्रविद्यामे चतुर पुरुषोके बिना वश नही हो सकता ॥१०॥ शेष क्षत्रिय युवाओमे और बाहुबलीमें बड़ा भारी अन्तर है, साधारण हरिण यदि पाशसे पकड़ लिया जाता है तो क्या उससे सिह भी पकड़ा जा सकता है ? अर्थात् नही । भावार्थ-हरिण और सिहमे जितना अन्तर है उतना ही अन्तर अन्य कुमारों तथा बाहुबलीमे है ।।११।। वह नीतिमे चतुर होने-से अभेद्य है, अर्थात् फोड़ा नही जा सकता, पराक्रमी है इसलिये युद्धमे भी वश नही किया जा सकता और उसका आशय अत्यन्त विकारयुक्त हो रहा है इसल्यि उसके साथ शान्तिका भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। भावार्थ-उसके साथ भेद, दण्ड और साम तीनों ही उपायो-से काम लेना व्यर्थ है ।।१२।। जिस प्रकार यज्ञकी अग्नि घीकी आहति पड़नेसे और भी अधिक प्रज्विलत हो उठती है उसी प्रकार वह तेजस्वी बाहुबली स्नेह अर्थात् प्रेममे उपकृत होकर और भी अधिक प्रज्वलित हो रहा है कोधित हो रहा है।।१३।। जिस प्रकार हाथीके शरीरपर लगाई हुई चमड़ाको कोमल करनेवाली औषधि कुछ काम नही करती उसी प्रकार स्वभावसे ही कठोर रहनेवाले इस बाहुबलीके विषयमे साम उपायका प्रयोग करना भी कुछ काम नही देगा ।।१४।। जो मेरी आज्ञासे विमुख है, जिन्होने राज्यभोग छोड दिये है और जो वनमे जानेके लिये उन्मुख है ऐसे बाकी समस्त राजकुमारोने इसका अभिप्राय प्रायः प्रकट ही कर दिया है ।।१५।। यद्यपि यह सब है तृथापि फिर भी कोमल वचनोके द्वारा उसकी परीक्षा करेगे । यदि ऐसा करनेपर भी नम्नीभूत नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करना चाहिये इसका विचार करना चाहिये ।।१६॥ भाईपनेके कपटसे जिसके अन्तरङ्गमें विकार छिपा हुआ है और जिसका कोई प्रतिकार नही है ऐसा यह बाहुबली घरके भीतर उठी हुई अग्नि के समान समस्त कुलको भस्म कर देगा ।।१७।। जिस प्रकार वृक्षोंकी शाखाओके अग्रभाग की रगड़से उत्पन्न हुई अग्नि पर्वतका विघात करनेवाली होती है उसी प्रकार भाई आदि अन्त-रङ्ग प्रंकृतिसे उत्पन्न हुआ प्रकोप राजाका विघात करनेवाला होता है ।।१८।। यह बलवान् बाहुबली इस समय प्रतिकूलताको प्राप्त हो रहा है इसलिये इसका शीघृ ही प्रतिकार करना चाहिये क्योंकि कर ग्रहके समान इसके शान्त हो जानेपर ही मुक्ते शान्ति हो सकती है ॥१९॥ ऐसा निश्चय कर चक्रवर्तीने कार्यको जाननेवाले मन्त्र करनेमे चतुर तथा नि.सृप्टार्थतासे सहित

उचितं' युग्यमारूढो वयसा नातिकर्कशः । श्रनुद्धतेन वेषेण प्रतस्थे स तदन्तिकम् ॥२१॥ श्रात्सनेव द्वितीयेन स्निग्धेनानुगतो द्वृतम् । निजानुजीविलोकेन हस्तशम्बलं वाहिना ॥२२॥ सोऽन्वीपं विक्त चेदेवम् श्रहं बूयामकत्थनः । विगृह्यं यदि स बूयाव् विरहं विग्रहे घटे ॥२३॥ सींश्य च पणबन्धं ए च कुर्यात् सोऽन्तरसेव नः । विकम्य' पिप्रमेष्यामि विजिगीषावसङ्गते रे ॥२४॥ गुण्यन्निति सम्पत्तिविपत्ती स्वान्यपक्षयोः । स्वयं निगृहमन्त्रत्वाव् श्रनिभं छोऽन्यमन्त्रिभः ॥२४॥ मन्त्रभेदभयाव् गृष्ठं स्वपन्नेकः प्रयाणके । युद्धापसारभूमीश्चरं स पश्यन् दूरमत्यगात् र ॥२६॥ कंमेण देशान् सिम्ध्रं इच वेदे सिम्प्रमेषि से सिम्प्रमेषि स्वान्यपि स्वान्यपि स्वान्यपि सिम्प्रमेषि स्वान्यपि स्वान्यपि सिम्प्रमेषि स्वान्यपि सिम्प्रमेषि स्वान्यपि सिम्प्रमेषि स्वान्यपि सिम्प्रमेषि स्वान्यपि स्वान्यपि स्वान्यपि स्वान्यपि सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेष सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेष सिम्प्रमेष सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेष सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेष सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेष सिम्प्रमेष सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेष सिम्प्रमेषि सिम्प्रमेष सिम्प्

दूतको बाहुबलीके समीप भेजा । ▶भावार्थ-जिस दूतके ऊपर कार्य सिद्ध करनेका सब भार सौंप दिया जाता है वह निःसृष्टार्थ दूत कहलाता है । यह दूत स्वामीके उद्देश्यकी रक्षा करता हुआ प्रसङ्गानुसार कार्य करता है । चक्रवर्ती भरतने ऐसा ही दूत बाहुबलीके पास भेजा था ।।२०।। जो उमरमें न तो बहुत छोटा था और न बहुत बड़ा ही था ऐसा वह दूत अपने योग्य रथ पर सवार होकर नमृताके वेषसे वाहुबलीके समीप चला ।।२१।। जिसने मार्गमें काम आने-वाली भोजन आदिकी समस्त सामग्री अपने साथ ले रखी है और जो प्रेम करनेवाला है ऐसे अपने ही समान एक सेवकसे अनुगत होकर वह दूत वहाँसे शीघृ ही चला ।।२२।। वह दूत मार्गमें विचार करता जाता था कि यदि वह अनुकूल बोलेगा तो मैं भी अपनी प्रशंसा किये बिना ही अनुकूल बोलूंगा और यदि वह विरुद्ध होकर युद्धकी वात करेगा तो मैं युद्ध नहीं होनेके लिये उद्योग करूँगा ।।२३।। यदि वह सन्धि अथवा पणबन्ध (कुछ भेंट देना आदि) करना चाहेगा तो मेरा यह अन्तरङ्ग ही है अर्थात् में भी यही चाहता हूँ, इसके सिवाय यदि वह चक्रवर्तीको जीतनेकी इच्छा करेगा तो में भी कुछ पराक्रम दिखाकर शीघृ वापिस लौट आऊँगा ।।२४।। इस प्रकार जो अपने पक्षकी सम्पत्ति और दूसरेके पक्षकी विपत्तिका विचार करता जाता था, जो अपने मन्त्रको छिपाकर रखनेसे दूसरे मन्त्रियोंके द्वारा कभी फोड़ा नहीं जा सकता था और जो मन्त्रभेदके डरसे पड़ावपर किसी एकान्त स्थानमें गृप्त रीतिसे शयन करता था ऐसा वह दूत युद्ध करने तथा उससे निकलनेकी भूमियोंको देखता हुआ वहुत दूर निकल गया ॥२५–२६॥ कम कमसे अनेक देश, नदी और देशोंकी सीमाओंका उल्लंघन करता हुआ वह दूत वाहुबली के पोदनपुर नामक नगरमें जा पहुँचा ।।२७।। नगरके बाहर धानोंसे युक्त मनोहर पृथिवी को पाकर और पके हुए चावलोंके खेतोंको देखता हुआ वह दूत बहुत ही आनन्दको प्राप्त हुआ था ।।२८।। जो बहुतसे फलोंसे शोभायमान हैं और किसानोंके द्वारा बड़े यत्नसे जिनकी रक्षा की जा रही है ऐसे धानके गुच्छोंको देखते हुए दूतने मनुष्योंको बड़ा स्वार्थी समभा था ॥२९॥ जो खेतोंको देखकर आनन्दसे नाच रहे हैं और खेत काटनेके लिये जिन्होंने हँसिया ऊँचे उठा रखे

१ वाहनम् । 'सर्व स्याद् वाहनं धानं युग्यं पत्रं च घोरणम्' इत्यभिधानात् । २ अनुचरजनेन । ३ पाथेय । ४ अनुकूलम् । ५ अनकूलवृत्या । ६ अरुलाघमानः ।-मकच्छनः ल० । ७ कलहं कृत्वा । ६ नाराम् । ६ करोमि । १० निष्कग्रन्थिम् । प्राभृतमित्यर्थः । ११ विक्रमं कृत्वा । १२ आगच्छामि । १३ सन्धि न गते सित । १४ रायानः । १५ युद्धापसारणयोग्यभूमिः । १६ -मभ्यगात् ल०, प०, अ०, स० । १७ नदीः । १६ देशसीम्नः । १६ अतीत्य गच्छन् । २० आनन्दम् । २१ व्रीहिगुच्छान् । 'धान्यं ब्रीहिः स्तम्बकरिः स्तम्बो गुच्छस्तृणादितः ।' इत्यभिधानात् । २२ बहल । २३ निजप्रयोजन-वन्तम् । २४ कृषीवलैः २५ उद्गतलवित्रैः । २६ छदेन । २७ सम्मर्द । २६ अरुणोत् ।

क्विच्छ्कृमुखाकृष्टकणाः गिणशमञ्जरीः । शालिवप्रेषु सोऽपश्यव् विदेर्भुक्ता इव स्त्रियः ॥३१॥ सुगन्धिकलमामोदसंवादि विदेश्वितः । वासयन्तीदिशः शालिकणिशैरवर्तस्तिः।॥३२॥ पीनस्तनतदोत्सङ्गगलव्धर्माम्बुबिन्दुभिः । मुक्तालङकारजां लक्ष्मीं घटयन्तीनिजोरसि ॥३३॥ सरजोऽब्जरजाङोर्णसीमन्तरिचरं कचे । 'चूडामाबध्नतीः स्वैरप्रन्थितोत्पलदामकः ॥३४॥ द्वधतीरातपक्तान्तमुखपर्यन्तसङ्गिनीः । लावण्यस्येव कणिकाः श्रमधम्मम्बुविप्रुषः ॥३४॥ शुकान् शुकच्छदच्छापैः रुचिराङगिस्तनांशुकः । छोत्कृर्वतीः कलक्वाणं सोऽपश्यच्छालिगोपिकाः ॥३६॥ भूमछा व्रकृर्वतिकारं रिक्षुवाटकान् । फूत्कुर्वत इवाद्राक्षीद् प्रतिपीडाभयेन सः ॥३७॥ उपक्षेत्रं च गोधेनूः महोधोभरमन्थराः । वात्सकेनोत्सुकाः स्तन्यं अस्तिनिचचायं सः ॥३६॥ इति रम्यान् पुरस्यास्य सीमान्तान् स विलोकयन् । मेने कृतार्थमात्मानं लब्धतद्दर्शनोत्सवम् ॥३६॥ उपशल्यभुवः व कृत्यप्रणालीप्रसूतोदकाः । शालीकुजीरकक्षेत्रः वृतास्तस्य से मनोऽहरन् ॥४०॥ वापीकृपतडागै इच सारामैरम्बुजाकरः । पुरस्यास्य बहि देशाः तेनावृत्यन्तं हारिणः ॥४१॥ पुरगोपुरमुल्लङघय स निचायन् विणक्पथान् । तत्र रिपूगीकृतान् मेने रत्नराशीन्निधीनिव ॥४२॥

है ऐसे कुटुम्ब सहित किसानोंके द्वारा प्रशसनीय, खेत काटनेके सघर्षके लिये वजती हुई तुरई-के शब्दोको भी वह दूत सुन रहा था ।।३०।। कही धानके खेतोमे वह दूत जिनके कुछ दाने तोताओ ने अपने मुखसे खीच लिये है ऐसी वालोंके समूह इस प्रकार देखता था मानो विट पुरुपोके द्वारा भोगी हुई स्त्रियां ही हो ।।३१।। जो सुगन्धित धानकी सुगन्धिके समान सुवासित अपनी रवासकी वायुसे दशो दिशाओको सुगन्धित कर रही थी, जिन्होने धानकी वालोसे अपने कानो के आभूपण बनाये थे, जो अपने वक्ष स्थलपर स्थूल स्तनतटके समीपमे गिरती हुई पसीनेकी बूदोंसे मोतियोंके अलकारसे उत्पन्न होनेवाली गोभाको धारण कर रही थी, जो परागसहित कमलोकी रजसे भरे हुए मॉगसे सुन्दर तथा अच्छी तरह गुंथी हुई नीलकमलोंकी मालाओसे सुशोभित केशोंसे चोटियाँ बाँवे हुई थी, जो घामसे दु खी हुए मुखपर लगी हुई सौन्दर्यके छोटे छोटे टुकडोके समान पसीनेकी वूदोको घारण कर रही थी, जिनके शरीर तोतेके पखोके समान कान्ति वाळी–हरी हरी चोळियोसे सुशोभित हो रहे थे, और जो मनोहर शब्द करती हुई छो छो करके तोतोंको उडा रही थी ऐसी धानकी रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ उस दूनने देखी ।।३२–३६।। जो चलते हुए कोल्हुओके चीत्कार शब्दोके वहाने अत्यन्त पीड़ासे मानो रो ही रहे थे ऐसे ईखके खेत उस दूतने देखे ॥३७॥ खेतोंके समीप ही, बड़े भारी स्तनके भारसे जो धीरे धीरे चल रही है, जो बछडोके समूहमे उत्कण्ठित हो रही है और जो दूध फरा रही हैं ऐसी नवीन प्रसूता गाये भी उसने देखी ।।३८।। इस प्रकार इस नगरके मनोहर सीमाप्रदेशो को देखता हुआ और उन्हे देखकर आनन्द प्राप्त करता हुआ वह दूत अपने आपको कृतार्थ मानने लगा ।।३९।। जिनके चारों ओर नहरकी नालियोसे पानी फैला हुआ है और जो धान ईख और जीरेके खेतोसे घिरी हुई है ऐसी उस नगरके बाहरकी पृथिविया उस दूतका मन हरण कर रही थी ।।४०।। बावडी, कुए, तालाव, बगीचे और कमलोके समूहोसे उस नगरके वाहरके प्रदेश उस दूतको बहुत ही मनोहर दिखाई दे रहे थे ॥४१॥ नगरके गोपुरद्वारको

१ धान्यांशाः । २ केदारेषु । ३ परिस्पिध । ४ उच्छ्वास । ५ शिखाम् । 'शिखा चूडा केशपाश ' इत्यिभधानात् । ६ इच्छ्यन्त्रगृह । ७ क्षेत्रसमीपे । ८ गोनवन्तिना । 'धेनु न्नःक्ष्यक्ष्यानात् । ६ महापीनभारमन्दगमना । १० क्षीरम् । ११ ददर्श । 'चायृञ् पूजानिशामनयो ' । १२ ग्रामान्तभूमि । 'ग्रामान्तमुपशन्य स्याद्' इत्यभिधानात् । १३ द्वन्य । १४ वृन्दीकृतान् । 'पूग. ऋमुकवृन्दपो ' इत्यभिधानात् । पुञ्जीकृतान् स्याद् । पूञ्जीकृतान् स्व । पूग्यतान् अ०, प०, स०, इ० ।

नृपोपा'यनवाजीभलालामवजलाविलम्'। इतच्छटमिवालोक्य सोऽभ्यनन्दन्नृपाङ्गणम् ॥४३॥ स निवेदितवृत्तान्तो महावैवारपालकः। नृपं नृपासनासीनम् उपासी'वद् वचोहरः ॥४४॥ पृथुवक्षस्त'टं तुङ्कगमुकुटोवग्रशृङ्कगकम्। जयलक्ष्मीविलसिन्याः कीडाकैलमिवैककम् ॥४४॥ सलाटपट्टमावद्वपट्टवन्यं सुविस्तृतम्। जयश्चिय इवोद्वाहपट्टं वयतमुच्चकैः ॥४६॥ वथानं तुलिताक्षेषराजन्यकयक्षोष्यम् । तुलावण्डमिवोवूद्वभूभारं भृजवण्डकम् ॥४७॥ मुक्तेन पङ्ककण्छायां नेत्राभ्यामुत्पलश्चियम् । वधानमप्यना'सन्नविजातिमजलाक्षयम् ॥४०॥ मुक्तेन पङ्ककण्छायां नेत्राभ्यामुत्पलश्चियम् । वधानमप्यना'सन्नविजातिमजलाक्षयम् ॥४६॥ विभाणमितिवस्तीणं मनो वक्षक्ष्य यद्वयम् । "वाग्वेवीकमलावस्योः गतं नित्यावकाक्षताम् ॥४६॥ रक्षावृत्तिपरिकोपं गुणग्रामं महाफलम् । निवेक्षयन्तमात्माङ्गणे मनःसु च महीयसाम् ॥४०॥ स्पुरवाभरणोद्योतच्छयना निविला विकाः । प्रतापज्वलनेनेव लिम्पन्तमल्यीयसा ॥४१॥ मुक्तेन चन्नकान्तेन' पद्मरागेण'० चारणा । चरणेन विराजन्तं वजुसारेण'र वर्ष्मणा ॥४२॥

उल्लंघन कर बाजारके मार्गोको देखता हुआ वह दूत वहाँ इकट्ठी की हुई रत्नोंकी राशियोंको निधियोंके समान मानने लगा ।।४२।। जो राजाकी भेंटमें आये हुए घोड़े और हाथियोंकी लार तथा मदजलसे कीचड़सहित हो रहा था और उससे ऐसा मालूम होता था मानो उसपर जल ही छींटा गया हो ऐसे राजाके आँगनको देखकर वह दूत बहुत ही प्रसन्न हो रहा था ।।४३।। जिसने मुख्य मुख्य द्वारपालोंके द्वारा अपना वृत्तान्त कहला भेजा है ऐसा वह दूत राजिंसहासन पर बैं ेे हुए महाराज बाहुबलीके समीप जा पहुँचा ।।४४।। वहाँ जाकर उसने महाराज बाहु-बलीको देखा, उनका वक्षःस्थल किनारेके समान चौड़ा था, वे स्वयं ऊंचे थे और उनका मुकुट शिखरके समान उन्नत था इसलिये वे विजयलक्ष्मीरूपी स्त्रीके कीड़ा करनेके लिये एक अद्वितीय पर्वतके समान जान पड़ते थे-जिसपर यह बंधा हुआ है ऐसे लम्बे-चौड़े ललाटपट्टको धारण करते हुए वे ऐसे जान पड़ते थे मानो विजयलक्ष्मीका उत्कृष्ट विवाहपट्ट ही धारण कर रहे हों। वे बाहुवली स्वामी, जिसने समस्त राजाओंका यशरूपी धन तोल लिया है और जिसने समस्त पृथिवीका भार उठा रक्खा है ऐसे तराजूके दण्डके समान भुजदण्डको धारण कर रहे थे-यद्यपि वे मुखसे कमलकी और नेत्रोंसे उत्पलकी शोभा धारण कर रहे थे तथापि उनके समीप न तो विजाति अर्थात् पक्षियोंकी जातियाँ थीं और न वे स्वयं जलाशय अर्थात् सरोवर ही थे। भावार्थ-इस क्लोकमें विरोधाभास अलंकार है इसलिये विरोधका परिहार इस प्रकार करना चाहिये कि वे यद्यपि मुख और नेत्रोंसे कमल तथा उत्पलकी शोभा धारण करते थे तयापि उनके पास विजाति अर्थात् वर्णसंकर लोगोंका निवास नहीं था और न वे स्वयं जलाशय अर्थात् जड़ आशयवाले मूर्ख ही थे। वे बाहुबली जिनपर क्रमसे सरस्वती देवी और लक्ष्मीदेवीका निरन्तर निवास रहता था ऐसे अत्यन्त विस्तृत (उदार और लम्बे चौड़े) मन और वक्षःस्थलको घारण कर रहे थे-वे, प्रजाकी रक्षाके कारण तथा बड़े बड़े फल देनेवाले गुर्गोके समूहको अपने शरीरमें घारण कर रहे थे और अन्य महापुरुषोंके मनमें धारण कराते थे-वे अपने देदीप्यमान आभूषणोंकी कान्तिके छलसे ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने विशाल प्रतापरूपी अग्निसे समस्त दिशाओं की लिप्त ही कर रहे हों। वे चन्द्रकान्त मणिके समान मुखसे, पद्मराग मणिके समान सुन्दर चरणोंसे और वज्के समान सुदृढ अपने

१ परनृपैः प्राभृतीकृत । २ कर्दमितम् । ३ उपागमत् । ४ सानुम् । ४ अनासन्नहीन-जातिम् । पक्षे पिक्षजातिम् । ६ अमन्दबृद्धिम् । ७ सरस्वतीलक्ष्म्योः । ८ गुणसमूहम् । निगम (गांव) मिति घ्वनिः । ६ चन्द्रवत् कान्तेन । चन्द्रकान्तिश्चयेति घ्वनिः । १० पद्मवदरुणेन । पद्मरागरत्नेनेति घ्वनिः ११ वजूवत् स्थिरावयवेन । वज्रान्तःसारेणेति घ्वनिः ।

शरीरसे बहुत ही अधिक मुशोभित हो रहे थे। उनकी कान्ति हरे रङ्गकी थी इसलिये वे ऐसे जान पड़ते थे मानो आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवके द्वारा लोकको सहारा देनेके लिये बनाया हुआ हरित मणियोंका एक खम्भा ही हो । समस्त शरीरमे फैले हुए अतिशय श्रेष्ठ क्षात्रतेज को धारण करते हुए महाराज बाहुबली ऐसे जान पडते थे मानो तेजरूप परमाणुओसे ही उनकी रचना हुई हो । जिसकी ज्वाला ऊपरकी ओर उठ रही है ऐसे तेजके पुजके समान महाराज वाहुबलीको दूरमे देखता हुआ वह चक्रवर्तीका दूत अपने ध्यानसे कुछ विचलित-सा हो गया अर्थात् घवडा-सा गया ।।४५–५५।। दूरसे ही भुक्ते हुए शिरको धारण करनेवाले उस दूतने जाकर कुमारके चरणोमे प्रणाम किया और कुमारने भी उसे सत्कारके साथ अपने समीप ही बैठाया ।।५६।। कुमार बाहुबली अपने मन्द हास्यकी किरणोको चारो ओर फैलाते हुए योग्य आसनपर बैठे हुए उस भरतके दूतमे इस प्रकार कहने लगे ॥५७॥ कि आज चक्रवर्ती ने बहुत दिनमे हम लोगोका स्मरण किया, हे भद्र, जो समस्त पृथिवीके स्वामी है और जिन्हें बहुत लोगोंकी चिन्ता रहती है ऐसे चक्रवर्तीकी कुशल तो है न ? ।।५८।। जिसने समस्त क्षत्रियोको जीतनेका उद्योग आज तक भी समाप्त नही किया है ऐसे राजाधिराज भरतेक्वर की वह प्रसिद्ध दाहिनी भुजा कुशल है न ? ॥५९॥ सुना है कि भरतने समस्त दिशाएँ वश कर ली है और समस्त राजाओंकों जीत लिया है। हे दूत, कहो अब भी उनको कुछ कार्य बाकी रहा है या नही ? ।।६०।। इस प्रकार जो अत्यन्त शान्त है, तेजस्वी है, साररूप है, और जिनमे थोडे अक्षर है ऐसे वचन कहकर कुमारने दूतको कहनेके लिये अवसर दिया ।।६१।।

तदनन्तर दॉतोंकी किरणोस शब्द और अर्थ दोनोको मिलाकर दिखलाता हुआ दूत मनोहर वचन कहनेके लिये तैयार हुआ ॥६२॥ वह कहने लगा कि हे प्रभो, आपके इस वचन-रूपी दर्पणमे आगेका कार्य स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है क्योंकि उसका अर्थ मुक्त जैसा मूर्ख भी प्रत्यक्ष जान लेता है ॥६३॥ हे नाथ, हम लोग तो दूत है केवल स्वामीका समाचार ले जाने-

१ आधारम् । २ आदिश्रह्मणेत्यर्थं । ३ सप्ताडम अथवा सर्वशरीर । ४ इव । ५ धाम्ना तेजसाम् । ६ चर । ७ गुणदोषिवचारानुस्मरण प्रणिधानम्, तस्मात् । अभिप्रायादित्यर्थं । ६ चिन्तित् योग्यादिन्त्यं। तेषा भाव चिन्त्यत्वम् । ६ कुशलम् । १० क्षेत्र-इ० । ११ सम्पूर्णं न कुर्वन् । १२ किम् । १३ वचनस्यावसरम् । १४ मनोज्ञम् । १५ पिण्डोक्टत्य । १६ दन्तकान्तिभिः । १७ तव वाग्दर्पणे । १६ सस्काररिहत । १६ प्रत्यक्ष करोति । २० मद्विघ । २१ चिक्रवशर्वितनः । —च्छन्दचारिणः ल०, द० ।

ततश्वकथरेणार्यं यदाविष्टं प्रियोचितम् । प्रयोक्तृगौरवादेव तद्ग्राह्यं साध्वसाधु वा ॥६५॥ गुरोवंचनमादेयम् प्रविकल्प्येति या श्रुतिः । तत्प्रामाण्यादमुष्याज्ञा संविधेया त्वयाधुमा ॥६६॥ एक्वाकः प्रथमो राज्ञां भरतो भवदग्रजः । परिकान्ता मही कृत्स्ना येन नामयताऽमरान् ॥६॥ गङ्गाद्वारं समुल्लङ्गध्य यो रथेनाप्रतिष्कशः । चलदाविद्वकल्लोल म् ग्रकरोन्मकरालयम् ॥६८॥ शरक्याजः प्रतापाग्निः ज्वलत्यस्य जलेऽम्बुधेः । पपौ न केवलं वाद्धं मानं च त्रिदिवौकसाम् ॥६८॥ मा नाम प्रणात यस्य प्राजिषुर्धुसदः कथम् । ग्राक्वष्टाः शरपाशेन प्राध्वंकृत्य गले बलात् ॥७०॥ दशरक्यमकरोद् यस्य शरपातो महाम्बुधौ । प्रसभं मगधावासं कान्तद्वादशयोजनः ॥७१॥ विजयाद्विचले यस्य विजयो घोषितोऽमरैः । जयतो विजयाद्विशं शरेणामोघपातिना ॥७२॥ कृतमालावयो देवा गता यस्य विधेयताम् । १०कृतमस्योभयश्रेणीन । भोगज्ञयवर्णनैः ॥७३॥ गृहामृक्षमपथ्वान्तं व्यत्याज्ञा प्रच्छाद्य । उत्तरां विजयाद्विः यो व्यगाहत तां महीम् ॥७४॥ म्लेच्छानिच्छतोऽप्याज्ञा प्रच्छाद्य । ज्वसाधनैः । सेनान्या यो जयं प्राप बलावाच्छिष्य । तद्वनम् ॥७४॥

वाले हैं हम लोग सदा स्वामीके अभिप्रायके अनुसार चलते हैं तथा गुण और दोषोंका विचार करनेमें भी असमर्थ हैं।।६४।। इसलिये हे आर्य, चक्रवर्तीने जो प्रिय और उचित आज्ञा दी है वह अच्छी हो या बुरी, केवल कहनेवालेके गौरवसे ही स्वीकार करने योग्य है ।।६५॥ गुरुके वचन बिना किसी तर्क-वितर्कके मान लेना चाहिये यह जो शास्त्रका वचन है उसे प्रमाण मानकर इस समय आपको चक्रवर्तीकी आज्ञा स्वीकार कर लेनी चाहिये ।।६६।। वह भरत इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न हुआ है अथवा इक्ष्वाकु अर्थात् भगवान् वृषभदेवका पुत्र है, राजाओंमें प्रथम है, आपका बड़ा भाई है और इसके सिवाय देवोंसे भी नमस्कार कराते हुए उसने समस्त पथिवी अपने वश कर ली है ।।६७।। उसने गंगाद्वारको उल्लंघन कर अकेले ही रथपर बैठकर -समुद्रको जिसकी चञ्चल लहरें एक दूसरेसे टकरा रही हैं ऐसा कर दिया ।।६८।। बाणके बहाने से इसकी प्रतापरूपी अग्नि समुद्रके जलमें भी प्रज्वलित रहती है, उस अग्निने केवल समुद्र को ही नहीं पिया है किन्तु देवोंका मान भी पी डाला है ॥६९॥ भला, देव लोग उसे कैसे न नमस्कार करेंगे ? क्योंकि उसने बाणरूपी जालसे गलेमें बांधकर उन्हें जबर्दस्ती अपनी ओर खोंच लिया था।।७०।। बारह योजन दूरतक जानेवाले उसके बाणने महासागरमें रहनेवाले मागधदेवके निवासस्थानको भी जबर्दस्ती अपना निशाना बनाया था ॥७१॥ व्यर्थ न जाने-वाले बाणके द्वारा विजयार्ध पर्वतके स्वामी विजयार्धदेवको जीतनेवाले उस भरतकी विजय घोषणा देवोंने भी की थी ।।७२।। कृतमाल आदि देव उसकी आधीनता प्राप्त कर चुके हैं और उत्तर दक्षिण दोनों श्रेणियोंके विद्याधरोंने भी उसकी जयघोषणा की है ।।७३।। जिसका अन्ध-कार दूर कर दिया गया है ऐसे गुफाके दरवाजेको अपनी विजयी सेनाके साथ उल्लंघन कर उसने विजयार्थ पर्वतकी उत्तर दिशाकी भूमिपर भी अपना अधिकार कर लिया है ॥७४॥ म्लेच्छ लोग यद्यपि उसकी आज्ञा नहीं मानना चाहते थे तथापि उसने सेनापितके द्वारा अपनी

१ उपदेशितम् । २ भेदमकृत्वा । ३ इक्ष्वाकोः सकाशात् संजातः । ४ असहायः । ५ परस्पर-ताडित । अथवा कुटिल । 'आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेत्लितं वक्रमित्यभिधानात् । ६ अगुः । माङ्ग्यो-गादडभावः । ७ बन्धनं कृत्वा । 'प्राघ्वं बन्धे' इति सूत्रेण तिसंज्ञायां 'तिदुस्वत्याङक्षन्यस्त सत्पुरुषः' इति समासः, समासे को नञ्ः प्यः इति क्त्वाप्रत्ययस्य' प्यादेशः । ६ तनयग्राहिताम् । 'विनयो विनयग्राही' इत्यभिधानात् । १० पर्याप्तम् । ११ श्रेणीनभोगैजयवर्णनम् द०, इ० । श्रेणिनभो-गैजयवर्णनैः ल० । १२ अपगतान्धकारं कृत्वा । १३ संवेष्टघ । १४ बलादाकृष्य ।

कृतोऽभिषेको यस्याराब् अम्येत्य सुरसत्तमैः। यस्याचलेन्द्रक्टेषु स्थलपद्मायितं यशः ॥७६॥ रत्नार्घः पर्युपासातां यं स्वर्धुन्यधिवेवते । वृषभाद्रितटे येन टक्कोत्कीर्णं कृतं यशः ॥७७॥ घटवासीकृता लक्ष्मीः सुराः किक्करतां गताः। यस्य स्वाधीनरत्नस्य निषयः सुवते धनम् ॥७६॥ स यस्य जयसैन्यानि निर्जित्य निष्ठिला विशः। भूमित्त स्माखिलाम्भोधितटान्तवनभूमिषु ॥७६॥ त्वामायुष्मन् जगन्मान्यो मानयन् कृशलाशिषा। समाविशन्ति चकाक्रकां प्रथयस्थिराजताम् ॥६०॥ मवीयं राज्यमाक्रान्तनिखिलद्वीपसागरम् । राजतेऽस्मित्रियम्।त्रा न बाहुबिलिना विना ॥६१॥ ताः सम्यवस्तवैश्वयं ते भोगाः स परिच्छवः। ये समं बन्धुभिभृंबताः संविभक्तसुखोवयैः ॥६२॥ अन्यच्च निताशेषनृसुरासुरखेचरम् । नाधि राज्यं विभात्यस्य प्रणामविमुखे त्विय ॥६३॥ न दुनोति मनस्तीत्रं रिपुरप्रणतस्तथा । बन्धुरप्रणमन् गर्वाब् वृज्विवग्धो यया प्रभुम् ॥६४॥ 'तवुपेत्य प्रणामेन पूज्यतां प्रभुरक्षमी । प्रभुप्रणतिरेकेष्टा प्रसूतिनंनु सम्पदाम् ॥६५॥ अवन्यशासनस्यास्य शासनं ये विभन्वते । शासनं विष्वतां तेषां चक्रमप्रतिशासनम् ॥६६॥ प्रचण्डवण्डनिर्घात् । तवाज्ञाखण्डनव्यग्रान् पश्येनान् । पण्डलाधिपान् ॥६५॥ प्रचण्डवण्डनिर्घात् निर्वातपारिणान् ॥ तवाज्ञाखण्डनव्यग्रान् पश्येनान् । पण्डलाधिपान् ॥ । । । । । । ।

सेनासे हराकर और जबरदस्ती उनका धन छीनकर उनपर विजय प्राप्त की है ।।७५।। अच्छे अच्छे देवोंने आकर उसका अभिषेक किया है और उसका निर्मल यश बड़े बड़े पर्वतोंकी शिखरों पर स्थलकमलोके समान सुशोभित हो रहा है।।७६।। गङ्गा-सिन्धु दोनो नदियोंके देवताओं ने रत्नोंके अर्घोके द्वारा उसकी पूजा की है तथा वृषभाचलके तटपर उसने अपना यश टांकीसे उघेर कर लिखा है।।७७।। उसने लक्ष्मीको घटदासी अर्थातु पानी भरनेवाली दासीके समान किया है, देव उसके सेवक हो रहे है, समस्त रत्न उसके स्वाधीन है और निधियाँ उसे धन प्रदान करती रहती है।।७८।। और उसकी विजयी सेनाओंने समस्त दिशाओको जीतकर सब समुद्रोंके किनारेके वनोंकी भूमिमे भूमण किया है ।।७९।। हे आयुष्मन्, जगत्मे माननीय वही महाराज भरत अपने चक्रवर्तीपनेको प्रसिद्ध करते हुए कल्याण करनेवाले आशीर्वादसे आपका सन्मान कर आज्ञा कर रहे हैं ।।८०।। कि समस्त द्वीप और समुद्रों तक फैला हुआ, यह हमारा राज्य हमारे प्रिय भाई बाहुबलीके बिना शोभा नही देता है ॥८१॥ सम्पत्तियाँ वही है, ऐश्वर्य वही है, भोग वही है और सामग्री वही है जिसे भाई लोग सुखके उदयको बाँटते हुए साथ साथ उपभोग करे ।।८२।। दूसरी एक बात यह है कि आपके प्रणाम करनेसे विमुख रहनेपर जिसमे समस्त मनुष्य, देव, धरणेन्द्र और विद्याधर नमस्कार करते है ऐसा उनका चक्रवर्तीपना भी सुशोभित नही होता है।।८३।। प्रणाम नही करनेवाला शत्रु स्वामीके मन को उतना अधिक दुखी नही करता है जितना कि अपनेको भूठमूठ चतुर माननेवाला और अभिमानसे प्रणाम नहीं करनेवाला भाई करता है।।८४।। इसलिये आप किसी अपराधकी क्षमा नहीं करनेवाले महाराज भरतके समीप जाकर प्रणामके द्वारा उनका सत्कार कीजिये क्योंकि स्वामीको प्रणाम करना अनेक सम्पदाओंको उत्पन्न करनेवाला है और यही सबको इष्ट है।।८५।। जिसकी आज्ञा कभी व्यर्थ नही जाती ऐसे उस भरतकी आज्ञाकां जो कोई भी उल्लघन करते है उन शत्रुओंका शासन करनेवाला उसका वह चक्ररत्न है जिसपर स्वयं किसीका शासन नहीं चल सकता ।।८६।। आप भरतकी आज्ञाका खण्डन करनेसे व्याकुल हए इन मण्डलाधिपति राजाओंको देखिये जो भयंकर दण्डरूपी वज्के गिरनेसे खण्ड खण्ड

१ अपूजयताम् । २ गद्धगासिन्धू देव्यौ । ३ पूजयन् । ४ चिक्रणः । ५ तत्कारणात् । ६ आज्ञाम् । ७ अवज्ञा कुर्वेन्ति । ६ शिक्षकम् । ६ दण्डरत्नाशनि । १० पश्यैतान् ब०, अ०,प०, द०,स०,इ० ।

हो रहे हैं ।।८७।। इसलिये हे दीर्घायु कुमार, आप शीघृ ही चलकर इसके मनोरथ पूर्ण कीजिये आप दोनों भाइयोंके मिलापसे यह समस्त संसार मिलकर रहेगा ।।८८।। इस प्रकार उस दूतके कह चुकनेके बाद चतुर और जवान बाहुबली कुमार कुछ मन्दमन्द हॅसकर गंभीर अर्थसे भरे हुए धीर वीर वचन कहने लगे ॥८९॥ वे बोले कि हे दूत, अपने स्वामी की साधु वृत्तिको प्रकट करते हुए तूने सब सच कहा है क्योंकि जो अपने मतकी पुष्टि करने-वाला हो वही कहना ठीक होता है ।।९०।। साम अर्थात् शान्ति दिखलाते हुए तूने विशेषकर भेद और दण्ड भी दिखला दिये हैं तथा उनका प्रयोग करते हुए तूने यह भी बतला दिया कि तू अपना अर्थ सिद्ध करनेमें कितना स्वतन्त्र है ? ।।९१।। इस प्रकार कहनेवाला तूं सचमुच ही अपने स्वतन्त्र स्वामीका अन्तरङ्ग दूत है, यदि ऐसा न होता तो तूं उसके हृदयगत अभि-प्रायको कैसे प्रकट कर सकता था ।।९२।। चक्रवर्तीने तुभ्रुपर समस्त कार्यभार सौंपकर मेरे पास भेजा है, यद्यपि तू चतुर है तथापि इस प्रकार दूसरेका मर्मछेदन करना चतुराई नहीं है ।।९३।। अपनी जबर्दस्ती दिखलाना वास्तवमें दुष्टोंका काम है तथा अपने गुणोंका वर्णन करना और दूसरोंमें दोष प्रकट करना भी दुष्टोंका ही काम है ।।९४।। दुष्ट पुरुष, दूसरेके दोष और अपने गुणोंका स्वयं वर्णन किया करते हैं तथा अपने दोष और दूसरेके गुणोंको छिपाते रहते हैं।।९५।। खलता अर्थात् दुष्टता खलता अर्थात् आकाशकी बेलके समान है क्योंकि जिस प्रकार आकाशकी बेलसे किसीका संताप दूर नहीं होता उसी प्रकार दुष्टतासे किसी का संताप दूर नहीं होता, जिस प्रकार आकाशकी बेल सुमन अर्थात् फूलोंसे शून्य होती है उसी प्रकार दुष्टता भी सुमन अर्थात् विद्वान् पुरुषोंसे शून्य होती है और जिस प्रकार आकाशकी बेल फलरहित होती है उसी प्रकार दुष्टता भी फलरहित होती है अर्थात् उससे किसीको कुछ लाभ नहीं होता, ऐसी इस दुष्टताका केवल मूर्ख लोग ही आश्रय लेते हैं ।।९६।। जो सज्जन पुरुषोंको इष्ट नहीं है, जो सब ओरसे विरस अर्थात् नीरसं अथवा विद्वेषरूपी फलोंसे व्याप्त है तथा लोगोंको संताप देनेवाली है ऐसी इस खलता-दुष्टताको मैं दु:खलता अर्थात् दु:खकी बेल ही समभता हूँ ।।९७।। यदि न्यायपूर्ण विरोध करनेवाले पुरुषके विषय-

१ तत् कारणात् । २ वचः । ३ क्षान्तिम् । ४ परब्रह्मकरणादिप्रयोजने । ५ हृदये वर्तमःनः । ६ व्यक्तं करोषि । ७ बुद्धिम् । ८ असकृत् सम्पादितप्रयोजनतया । ६ नियुक्तः । १० कुसुमैः । शोभन-हृदयैष्ट । ११ श्रयन्त्यज्ञाः ल०, द० । १२ दुर्जनत्वम् । १३ आकाशलतामिव । १४ दानसहितम् । १५ न्यायान्विते पुरुषे । १६ भेददण्डाभ्यां विकारं गच्छिति सति ।

यथा<sup>र</sup> विषयमेवैषाम् उपायानां नियोजनम् । सिद्धब्रङ्गं तिद्वपर्यासः फिलिब्यित पराभयम् ॥६६॥ नैकान्तशमनं साम समाम्नातं सहोब्मिणि । स्निग्धेऽपि हि जने तप्ते सिप्षिवाम्बुसेचनम् ॥१००॥ उपप्रदानमप्येवं प्रायं मन्ये महौजिसि । 'सिमित्सहस्रदानेऽपि दीप्तस्याग्नः कृतः शमः ॥१०१॥ लोहस्येवोपतप्तस्य मृदुता न मनस्विनः । दण्डोऽप्यनुनयग्राह्ये सामजे न मृगद्विषि ॥१०२॥ ततो व्यत्यासयन्नेपायानन् पायानन् पायावत् । स्वयं प्रयोगवैगुण्यात् सीदस्येव न मावृशः ।१०३॥

में पहले कुछ देनेके विधानके साथ सामका प्रयोग किया जावे और बादमे भेद तथा दण्ड उपाय काममें लाये जावे तो उनके द्वारा पहले प्रयोगमें लाया हुआ साम उपाय बाधित हो जाता है। भावार्थ-यदि न्यायवान् विरोधीके लिये पहले कुछ देनेका प्रलोभन देकर साम अर्थात् शान्ति का प्रयोग किया जावे और बादमे उसीके लिये भेद तथा दण्डकी धमकी दी जावे तो ऐसा करने से उसका पहले प्रयोग किया हुआ साम उपाय व्यर्थ हो जाता है क्योंकि न्याय-वान् विरोधी उसकी क्टनीतिको सहज ही समभ जाता है ॥९८॥ साम, दाम, दण्ड, भेद इन चारो उपायोंका यथायोग्य स्थानमे नियोग करना कार्यसिद्धिका कारण है और विपरीत नियोग करना पराभवका कारण है । भावार्थ-जो जिसके योग्य है उसके साथ वही उपाय काममे लानेसे सफलता प्राप्त होती है और विरुद्ध उपाय काममे लानेसे तिरस्कार प्राप्त होना हे ॥९९॥ प्रतापशाली पुरुषके साथ साम अर्थात् शान्तिका प्रयोग करना एकान्तरूपसे शान्ति करनेवाला नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रतापशाली मनुष्य स्निग्ध अर्थात् स्नेही होनेपर भी यदि कोधसे उत्तप्त हो जावे तो उसके साथ शान्तिका प्रयोग करना स्निग्ध अर्थान् चिकने किन्तू गर्म घीम पानी सीचनेके समान है। भावार्थ-जिस प्रकार गर्म घीमे पानी डालनेसे वह शान्त नहीं होता बल्कि और भी अधिक चटपटाने लगता है उसी प्रकार कोधी मनुष्य शान्तिके व्यवहारसे शान्त नही होता विलक और भी अधिक बड़बड़ाने लगता है ॥१००॥ इसी प्रकार अतिशय प्रतापशाली पूरुवको कुछ देनेका विधान करना भी में नि सार समभता हूँ क्योंकि हजारों सिमधाएँ (लकर्डिया) देनेपर भी प्रज्वलित अग्नि कैसे शान्त हो सकती है। ... ।।१०१।। जिस प्रकार लोहा तपानेसे नर्म नही होता उसी प्रकार तेजस्वी मनुष्य कप्ट देनेसे नर्म नहीं होता इसलिये उसके साथ दण्डका प्रयोग करना निरर्थक है क्योंकि अनन्य विनय कर पकड़ने योग्य हाथीपर ही दण्ड चल सकता है सिहपर नहीं। विशेप-लोहा गर्म अवस्था में नर्म हो जाता है इसलिये यहाँ लोहाका उदाहरण व्यतिरेकरूपसे मानकर ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है कि जिस प्रकार तपा हुआ लोहा नर्म हो जाता है उस प्रकार ते जस्वी मनुष्य कष्ट मे पडकर नर्म नही होता इसलिये उसपर दण्डका प्रयोग करना व्यर्थ है। अरे, दण्ड भी प्रेम पुचकार कर पकड़ने योग्य हाथीपर ही चल सकता है न कि सिहपर भी ॥१०२॥ इसलिये . इन साम दान आदि उपायोंका विपरीत प्रयोग करनेवाले और इसलिये ही उपाय न जाननेवाले आप जैसे लोग इन चारों उपायोंके प्रयोगका ज्ञान न होनेसे स्वय दू खी होते है ॥१०३॥

१ सामभेदादियोग्यपुरुषमनतिक्रम्य । २ वचनिनयोजनम् । ३ सप्रतापे । ४ एतत्सदृशम् । ५ इन्धनसमूह । ६ उपतप्तस्य लोहस्य यथा मृदुतास्ति तथा उपतप्तस्य मनस्विनो मृदुता नास्ती-त्यर्थ.। ७ सिहे । ८ वैपरीत्येन योजयन् । ६–न्नेतानु——ल०, द०, अ०, प०, स० । समाधीन् । १० भवादृशः द०, ल०, अ०, प०, स०, इ० ।

हे दूत, हम लोग शान्तिसे भी वश नहीं किये जा सकते यह निश्चय होनेपर भी आप हमारे साथ अहंकारका प्रयोग कर रहे हैं, इससे स्पष्ट मालूम होता है कि आप मूर्ख हैं ।।१०४।। भरतेश्वर उमरमें बड़े हैं इतने ही से वे प्रशंसनीय नहीं कहे जा सकते क्योंकि हाथी बूढ़ा होनेपर भी क्या सिहके बच्चेकी बराबरी कर सकता है ? ।।१०५।। हे दूत, प्रेम और विनय ये दोनों परस्पर मिले हुए कुटुम्बी लोगोंमें ही संभव हो सकते हैं, यदि उन्हीं कुटुम्बियोंमें विरोध हो जावे तो उन दोनों हीकी गित नष्ट हो जाती है। भावार्थ-जब तक कुटुम्बियोंमें परस्पर मेल रहता है तब तक प्रेम और विनय दोनों ही रहते हैं और ज्योंही उनमें परस्पर विरोध हुआ त्यों ही दोनों नष्ट हो जाते हैं।।१०६।। बड़ा भाई नमस्कार करने योग्य है यह बात अन्य समयमें अच्छी तरह हमेशा हो सकती है परन्तु जिसने मस्तकपर तलवार रख छोड़ी है उसको प्रणाम करना यह कौन-सी रीति हैं ? ।।१०७।। हे दूत, दूसरेके अहंकारके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे हमारा चित्त दु:खी होता है, क्योंकि संसारमें एक सूर्य ही तेजस्वी है। क्या उससे अधिक और भी कोई तेजस्वी है ।।१०८।। आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने 'राजा' यह शब्द मेरे लिये और भरतके लिये–दोनोंके लिये दिया है, परन्तु आज भरत 'राजराज' हो गया है सो यह कपोल के ऊपर उठे हुए गूमड़ेके समान व्यर्थ है ।।१०९।। अथवा रत्नोंके द्वारा अत्यन्त लोभको प्राप्त हुआ वह भरत अपने इच्छानुसार भले ही 'राजराज' रहा आवे, हम अपने धर्मराज्यमें स्थिर रहकर राजा ही बने रहेंगे ।।११०।। वह भरत बालकींके समान छलसे हम लोगोंको बुला-कर और प्रणाम कराकर कुछ पृथिवी देना चाहता है तो उसका दिया हुआ पृथिवीका टुकड़ा खलीके टुकड़ेके समान तुच्छ मालूम होता है ।।१११।। तेजस्वी मनुष्योंके लिये जो कुछ थोड़ा-बहुत अपनी भुजारूपी वृक्षका फल प्राप्त होता है वही प्रशंसनीय है, उनके लिये दूसरेकी भौंह-रूपी लताका फल अर्थात् भौंहके इशारेसे प्राप्त हुआ चार समुद्रपर्यन्त पृथिवीका ऐश्वर्य भी

१ विर्तितं गते सित । २ तत्र तूर्षणीं स्थिते पुंसि । उत्सेकं साहसम्, गर्वमित्धर्थः । ३ समानताम् । ४ प्राप्नोति । . ४ स्नेहः । ६ विनयः । ७ भोः । ५ प्रणयप्रश्रयस्य । ६ अस्माकम् । १० वर्तंनैः ल०, द०, अ०, प०, स० । ११ भानोः सकाशादन्यः । १२ भरते । १३ आदिब्रह्मणा । १४ भरतेववरपक्षे राज्ञां प्रभूणां राजा राजराजः, राज्ञां यक्षाणां राजा राजराजः लोभैंजित इति ध्वनिः । भुजबिलपक्षे तिस्रः शक्तयः षड्गुणाः चतुरोपायाः सप्ताङगराज्यानि एतैर्गुणै राजन्त इति राजानः । १५ पिटकः । विस्फोटः पिटकिश्वषुं इत्यभिधानात् । १६ गलगण्डस्य । 'गलगण्डो गण्डमालां इत्यभिधानात् । १७ उपरीत्यर्थः । १८ कृवेर इति ध्वनिः । १६ सुराज्यव्यापारे । २० आत्मीये । २१ बलादिव द० । २२ व्याजात् । २३ नमस्कारियत्वा । २४ पिण्याकशकलः । २५ भरतेन दत्तः । २६ चत्वारो दिगन्तो यस्य तत् । २७ प्रभुत्वम् ।

पराज्ञोपहतां लक्ष्मों यो वाञ्छेत् पायिबोऽपि सन् । सोऽपार्थयितं तामुक्तिं सपींक्तिमव बुण्डुभः । १११३।। परावमानमिलनां भूतिं धत्ते नृपोऽपि यः । नृपज्ञोस्तस्यं नन्वेष भारो राज्यपरिच्छवः । ११४।। मानभङ्गाजितैभींगः यः प्राणान्धर्त्मोहते । तस्य भग्नरहस्येष द्विरदस्य कृतो भिवा । ११४॥ छत्रभङ्गाद्विनाप्यस्य "छायाभङ्गोऽभिलक्ष्यते । यो मानभङ्गाभारेण विभत्यंवनतं विरः । ११६॥ मुनयोऽपि समानाव्चेत् त्यक्तभोगपरिच्छवः । को नाम राज्यभोगार्थी पुमानुज्ज्ञेत् समानताम् । ११४॥। वरं वनाधिवासोऽपि वरं प्राणविसर्जनम् । कुलाभिमानिनः पृंसो न पराज्ञाविधेयता । ११६॥ मानमेवाभिरक्षन्तु धीराः प्राणः प्रणक्वरैः । नन्वलङ्गकृरते विव्वं व्यवन्मानाजितं यवः । ११६॥ । ११६॥ । ११५ चक्रधरस्यायं त्वयाऽत्युक्तः पराक्रमः । कृतो यतोऽर्थवादोऽयं । स्तृतिनिन्वापरायणः । । १२०॥ वचोभिः पोषयन्त्येष पण्डितः परिफल्विप । प्रक्रान्ताया । १ स्तृतिविच्यः । सिहो ग्राममृगो । नत् । । १२२॥ इदं वाचिनकं कृतस्नं त्वदुक्तं प्रतिभाति नः । क्वास्य विग्वज्ञयारमः कव धनोंच्छन् । व्यक्तिन्वा । १२२॥

प्रशंसनीय नही है ।।११२।। जिस प्रकार पनया साँप 'सर्प' इस शब्दको व्यर्थ ही धारण करता है उसी प्रकार जो मनुष्य राजा होकर भी दूसरेकी आज्ञासे उपहृत हुई लक्ष्मीको धारण करता है वह 'राजा' इस शब्दको व्यर्थ ही धारण करता है ।।११३।। जो पुरुष राजा होकर भी दूसरे के अपमानसे मलिन हुई विभूतिको धारण करता है निश्चयसे उस मनुष्यरूपी पशुके लिये यह राज्यकी समस्त सामग्री भारके समान है ।।११४।। जिसके दाँत टूट गये है ऐसे हाथीके समान जो पुरुष मानभंग होनेपर प्राप्त हुए भोगोपभोगोंसे प्राण धारण करना चाहता है उस पुरुषमे और पशुमें भेद कैसे हो सकता है ? ।।११५।। जो राजा मानभगके भारसे भुके हुए शिरको धारण करता है उसकी छायाका नाश छत्रभंग होनेके विना ही हो जाता है । भावार्थ-यहाँ छाया शब्दके दो अर्थ हैं अनातप और कान्ति । जब छत्रभग होता है तभी छाया अर्थात् अनातप का नाश होता है परन्तु यहांपर छत्रभंगके बिना ही छायाके नाशका वर्णन किया गया है इसिलये विरोध मालूम होता है परन्तु छत्र भंगके बिना ही उनकी छाया अर्थात् कान्तिका नाज्ञ हो जाता है, ऐसा अर्थ करनेसे उसका परिहार हो जाता है ।।११६।। जिन्होने भोगोपभोग की सब सामग्री छोड़ दी है ऐसे मुनि भी जब अभिमान (आत्मगौरव) से सहित होते है तब फिर राज्य भोगनेकी इच्छा करनेवाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो अभिमानको छोड़ देगा ? ।।११७।। वनमे निवास करना अच्छा है और प्राणोको छोड़ देना भी अच्छा है किन्तु अपने कुलका अभि-मान रखनेवाले पुरुषको दूसरेकी आज्ञाके आधीन रहना अच्छा नही है ।।११८।। धीर वीर पुरुषोंको चाहिये कि वे इन नश्वर प्राणोंके द्वारा अभिमानकी ही रक्षा करे क्योकि अभिमान के साथ कमाया हुआ यश इस संसारको सदा सुशोभित करता रहता है !।११९।। तूने जो वहुत कुछ बढाकर चक्रवर्तीके पराक्रमका वर्णन किया है सो ठीक है वयोकि तेरा यह सब कहना स्तुति निन्दा मे तत्पर है अर्थात् स्तुतिरूप होकर भी निन्दाको सूचित करनेवाला है ॥१२०॥ पण्डित लोग नि सार वस्तुको भी अपने वचनोंसे पुष्ट किया ही करते है सो ठीक ही है क्योकि स्तुति प्रारम्भ करनेपर कुत्तेको भी सिह कहना पड़ता है ।।१२१।। हे दूत, तेरे द्वारा कहा

१ अपगतार्थं करोति । २ पार्थिवाख्याम् । ३ राजिल । 'समौ राजिलडुण्डुभौ" इत्यभिधानात् । ४ सम्पदम् । ५ मनुजानडुहुः । ६ भेदः । ७ तेजोहानिः । ८ अभिमानान्विता । ६ साभिमानिताम् । १० अधीनता । ११ वर ल०, द०, अ०, प०, स०, इ० । १२ अतिक्रम्योक्त । १३ सत्यवाद अथवा असत्यारोपमर्थंवादः । १४ स्तुतिरूपोऽर्थंवादो निन्दारूपोऽर्थंवादश्चेति द्रये तत्पर । १५ अतिनि - स्सारवस्त्विप । १६ प्रारम्भिताया सत्याम् । १७ सारमेयः । १८ धनापनयन ।

वधच्याक्रवरीं वृत्ति बाँले भिक्षामिवाहरन् । बोनतायाः परां कोटि प्रभुरारोपितस्त्वया ॥१२३॥ सत्यं विग्विजये चकी जितवानमरानिति । प्रत्येयमिवमेतसु चिन्त्यमव ननु त्वया ॥१२४॥ स कि न दर्भराय्यायां सुप्तो नोपोषितोऽथया । प्रवृतो जलमायायाँ रारपातं समाचरन् ॥१२४॥ कृतचक्रपरिभान्तिः विश्वेषाति । धटयन् पार्थियानेव सकुलालायते वत ॥१२६॥ श्रागः परागमातन्वन् स्वयमेष कलङ्कितः । चिरं कलङ्कयत्येष कुलं ११कुलभृतामिष ॥१२७॥ नृपानाकर्षतो दूरान्यन्त्रः तन्त्रैश्च योजितः । स्वाध्यते कियदेतस्य पौरुषं लज्ज्या विना ॥१२६॥ वृगोति नो भृशं दूत स्वाध्यतेऽस्य यदाहवः । दोलायितं जले यस्य बलं म्लेच्छबलस्तवा ॥१२६॥ यशोधनमसंहार्य क्षत्रपुत्रेण रक्ष्यताम् । निल्लनन्तो निधीन् भूमौ बहवो निधनं गताः ॥१३०॥ रत्तैः किमस्ति वा कृत्यं यान्यरित्निमतां १ भूवम् । एन यान्ति यत्कृते यान्ति केवलं निधनं नृपाः ॥१३०॥ रत्तैः किमस्ति वा कृत्यं यान्यरित्निमतां भूवम्। एन यान्ति यत्कृते यान्ति केवलं निधनं नृपाः ॥१३०॥

हुआ यह समस्त कार्य हम लोगोंको केवल वचनाडम्बर ही जान पड़ता है क्योंकि कहां तो इसका दिग्विजयका प्रारम्भ करना और कहां धन इकट्ठा करनेमें तत्पर होना ? ।।१२२।। जिस प्रकार भिक्षुक चक्र धारण कर भिक्षा मांगता हुआ अतिशय दीनताको प्राप्त होता है उसी प्रकार चक्रवर्तीकी वृत्ति धारण कर भिक्षाके समान कर वस्ल करता हुआ तेरा स्वामी भरत तेरे द्वारा दीनताकी परम सीमाको प्राप्त करा दिया गया है ।।१२३।। यह ठीक है कि चक्र-वर्तीने दिग्विजयके समय देवोंको भी जीत लिया है परन्तु यह बात केवल विश्वास करने योग्य है अन्यथा तू यहां इतना तो विचार कर कि जलस्तम्भन करनेमें प्रवृत्त हुए तेरे स्वामी भरतने जब बाण छोड़ा था तब वह क्या दर्भकी शय्यापर नहीं सोया था अथवा उसने उपवास नहीं किया था ।।१२४–१२५।। जिस प्रकार कुम्हार आयति अर्थात् लम्बाईसे शोभायमान डंड़े के द्वारा चकको घुमाता हुआ पार्थिव अर्थात् मिट्टीके घट वनाता है, उसी प्रकार भरत भी आयति अर्थान् सुन्दर भविष्यसे शोभायमान डंड़े (दण्डरत्न)से चक्र (चक्ररत्न) को घुमाता हुआ पार्थिव अर्थात् पृथिवीके स्वामी राजाओंको वश करता फिरता है, इसलिये कहना पड़ता है कि तुम्हारा यह राजा कुम्हारके समान आचरण करता है ।।१२६।। वह भरत पापकी ध्िलको उड़ाता हुआ स्वयं कलंकित हुआ है और कुलीन मनुष्योंके कुलको भी सदाके लिये कलंकित कर रहा है ।।१२७।। हे दूत, प्रयोगमें लाये हुए मंत्र-तंत्रोंके द्वारा दूरसे ही अनेक राजाओंको बुळानेवाळे इस भरतका पराक्रम तू ळज्जाके विना कितना वर्णन कर रहा है ? ।।१२८।। हे दूत, जिस समय तु इसके युढ़की प्रशंसा करता है उस समय हम लोगोंको बहुत दु.ल होता है क्योंकि उस समय म्लेच्छोंकी सेनाके द्वारा भरतकी सेना पानीमें हिडोले भुल रही थी अर्थात् हिंडोलेके समान कॅप रही थी ।।१२९।। क्षत्रियपुत्रको तो जिसे कोई हरण न कर सके ऐसे यशरूपी धनकी ही रक्षा करनी चाहिये क्योंकि इस पृथिवीमें निधियों को गाड़ कर रखनेवाले अनेक लोग मर चुके हैं। भावार्थ-अमरता यशसें ही प्राप्त होती है ।।१३०।। अथवा जो रत्न एक हाथ पृथित्री तक भी साथ नहीं जाते और जिनके लिये राजा लोग केवल मृत्युको ही प्राप्त होते हैं ऐसे रत्नोंसे क्या कार्य निकल सकता है ? ॥१३१॥

१ चक्रस्येयं चाक्री सा चासौ चरी च चाक्रचरी ताम् । चक्रचरसम्बिन्धिनीम् । चाक्रधरी ल०, द०, अ०, प०, स०, इ० । २ करम् । ३ परमप्रकर्षम् । ४ शपथं कृत्वा विश्वास्यम् । ५ वक्ष्यमाणम् । ६ अमरजये । ७ समुद्रजलस्तम्भनस्तपमायायाम् । ६ दण्डरत्नेन सैन्येन वा । ६ नृपान् । पृथिवी-विकारांश्च । मृत्पिण्डान् । । १० परागः । अपराधरेणुम् । 'पापापराधयोरागः' इत्यभिधानात् । ११ मनूनाम् । कुलधृतामपि ट० । १२ निक्षिपन्तः । १३ विनाशम् । १४ हस्तप्रमिताम् । 'अरित्नस्तु निष्किनिष्ठेन मुष्टिना' इत्यभिधानात् । १५ गत्यन्तरगमनेन सह न यान्ति ।

तुलापुरव एवायं यो नाम निष्तिलैर्न् गै: । तुलितो रत्न पुञ्जेन बत नैश्वयंमीदृशम् ॥१३२॥ ध्रुवं स्वगुरुणा वसाम् प्राचिच्छित्सिति नो भुवम् । प्रत्याख्येयत्वमृत्सृज्य गृध्नोरस्य किमौषधम् ॥१३३॥ दूत तातिवितीणौ नो महीमेनां कुलोचिताम् । 'भातृजायामिवाऽऽिदत्सोः' नास्य लज्जा भवत्यतेः ॥१३४॥ देयमन्यत् स्वतन्त्रेण यथाकामं जिगीवृणा । मुक्त्वा कुलकलत्रं च क्ष्मातलं च भुजाजितम् ॥१३६॥ भूयस्त वलमालप्य स वा भुक्क्तां महीतलम् । चिरमेकातपत्राक्षकम् महं वा भुजविकमी ॥१३६॥ कृतं वृथा भटालापैः प्रयंसिद्धिवहिद्कृतैः । सक्ष्यामिनकथे व्यक्तिः पौक्षस्य ममास्य च ॥१३७॥ ततः समरसंघट्टे यद्वा तद्वाऽस्तु नौ द्वयोः । नोरं किमदमेकं नो वचो हर् वचोहर् । ॥१३६॥ इत्याविष्कृतमानेन कुमारेण वचोहरः । द्वृतं विस्तिजतोऽगच्छत् । पति सन्नाहयेत् । परम् ॥१३६॥ तदा मुकुटसंघट्टाव् उच्छलन्मिणकोटिनः । कृतोत्मुक पत्रात्मेपः इवोत्तस्य महीशिभः ॥१४०॥ कणं समरसंघट्टियश्चनो भटसङ्कटः । श्रुवते स्म भटालापो बले भुजवलीशितुः ॥१४१॥ चिरात् समरसम्बः स्वामिनोऽयमभूविह । कि वयं स्वामिसत्काराव् प्रमृणीभवितुं क्षमाः ॥१४२॥

रत्नोकी राशिमे तोला गया है राजाओके द्वारा जो समस्त एंसा यह एक प्रकारका तुलापुरुष है खेद है कि ऐसा ऐश्वर्य नहीं होना।।१३२।। अवश्य ही वह भरत अपने पूज्य पिता श्री भगवान् वृषभदेवके द्वारा दी हुई हमारी पृथिवीको छीनना चाहता है सो इस लोभीका प्रत्याख्यान अर्थात् तिरस्कार करनेके सिवाय और कुछ उपाय नही है ।।१३३।। हे दूत, पिताजीके द्वारा दी हुई यह हमारे ही कुलकी पृथिवी भरतके लिये भाईकी स्त्रीके समान है अब वह उसे ही लेना चाहता है सो तेरे ऐसे स्वामीको क्या लज्जा नही आती ? ॥१३४॥ जो मनुष्य स्वतन्त्र है और इच्छानुसार शत्रुओको जीतनेकी इच्छा रखते है वे अपने कुलकी स्त्रियों और भुजाओंसे कमाई हुई पृथिवीको छोडकर बाकी सब कुछ दे सकते हैं ।।१३५।। इसलिये बार-बार कहना व्यर्थ है, एक छत्रसे चिह्नित इस पृथिवीको वह भरत ही चिरकालतक उपभोग करे अथवा भुजाओमे पराक्रम रखनेवाला में ही उपभोग करू। भावार्थ-मुफे पराजित किये बिना वह इस पृथिवीका उपभोग नही कर सकता ।।१३६।। जो प्रयोजनकी सिद्धिसे रहित है ऐसे शूरवीरताके इन व्यर्थ वचनोंसे क्या लाभ है? अब तो युद्धरूपी कसौटी पर ही मेरा और भरतका पराक्रम प्रकट होना चाहिये ॥१३७॥ इसलिये हे दूत, तू यह हमारा सदेहरहित एक वचन ले जा अर्थात् जाकर भरतसे कह दे कि अब तो हम दोनोका जो कुछ होना होगा वह युद्धकी भीडमे ही होगा ।।१३८।। इस प्रकार अभिमान प्रकट करनेवाले कुमार बाहुबलीने उस दूतको यह कहकर शीघृ ही बिदा कर दिया कि जा और अपने स्वामी को युद्धके लिये जल्दी तैयार कर ।।१३९।। उस समय जिनके मुकुटोके सघर्षणसे करोडो मणि उछल-उछलकर इवर-उघर पड रहे हैं और उन मिणयोसे जो ऐसे जान पडते हे मानो अग्नि के सैकड़ों फुलिङ्गोंको ही इयर उघर फैला रहे हो ऐसे राजा लोग उठ खडे हुए ।।१४०।। उसी क्षण अनेक योद्धाओसे भरी हुई महाराज बाहुबलीकी सेनामे युद्धकी भीडको सूचित करने-वाला योद्धा लोगोंका परस्परका आलाप सुनाई देने लगा था ॥१४१॥ इस समय स्वामीके यह युद्धकी तैयारी बहुत दिनमे हुई है, क्या अब हम लोग स्वामीके सत्कारमे ऊऋण (ऋण-मुक्त) हो सकेगे ? भावार्थ-स्वामीने आजतक पालन-पोषण कर जो हम लोगोका महान्

१ रत्नार्थम् । २ छेत्तुमिच्छति । ३ निराकरणीयत्वम् । 'प्रत्याख्यातो निराकृत ' इत्यभिधानात् । हेयत्विमत्यर्थः. (हेयत्वमेव औषधिमत्यर्थः.) । ४ लुब्धस्य । ५ अनुजकलत्रम् । ६ आदातुमिच्छो । ७ तत् कारणात् । ६ बहुप्रलापैरलम् । ६ नि सन्देहम् । १० स्वीकृष्ठ । ११ भो दूत । १२ गच्छ पति द०, ल०, । १३ सन्नद्ध कृष्ठ । १४ रत्नसमूहै । १५ अलातः । १६ भटसमूहै ।

पोवयन्ति महीपाला भृत्यानवसरं प्रति । न चेववसरः सार्यः किमेभिस्तृणमानुषैः ॥१४३॥ कलेवरिमवं त्याज्यम् प्रजंनीयं यशोषनम् । जयश्रीविजयं लभ्या नाल्पोवको रणोत्सवः ॥१४४॥ मन्दातपशरच्छायं प्रत्यक्षगैर्वाणजर्जरैः । लप्त्यामहे कवा नाम विश्वमे रणमण्डपे ॥१४४॥ प्रत्यनीककृतानेकव्यूहं निभिन्न सायकैः । शरप्रत्यामसम्बाधम् प्रध्याशिष्ये कवा न्वहम् ॥१४६॥ कर्णतालानिलाधूति विधूतसमरश्रमः । गजस्कन्धे निषीवामि कवाहं क्षणमूर्ण्वितः ॥१४७॥ विन्तवन्ता र्गलप्रोतोव्गलवन्त्र स्खलहचाः । जयलक्ष्मीकटाक्षाणां कवाइहं लक्ष्यतां भजे ॥१४६॥ गजवन्तान्तरालिम्बस्वान्त्रमालावरत्रया । किंह वोलामिवारोप्य तुलयामि जयश्रियम् ॥१४६॥ बुवाणीरित सङ्ग्रामरसिकैवव्भर्दभेर्दः । शस्त्राणि सश्चिरस्त्राणि सज्जान्यासन् बले बले ॥१४०॥ ततः कृतभयं भूषो भटभ्रकृदिर्ताजतैः । पलायितिमव कवाऽपि प्रतिच्छित्तिमगावहः ॥१४॥ १९४॥ भव्यव्यव्भटानीकनेत्रच्छायापितां रुचम् । वधान इव तिग्मांशुः त्रासीवारक्तमण्डलः ॥१४२॥ क्षणमस्ताचलप्र स्वकाननक्माजपल्लवैः । सदृगालोहितच्छायो वृव्योऽकाँशुसंस्तरः ॥१४३॥

सत्कार किया है क्या उसका बदला हम कुछ दे सकेंगे ? ॥१४२॥ राजा लोग समयके लि ही सेवक लोगोंका पालनपोषण करते हैं, यदि समय नहीं साधा गया अर्थात् अवसर पड़नेप स्वामीका कार्य सिद्ध नहीं किया गया तो फिर तुणसे बने हुए इन पुरुषोंसे क्या लाभ है भावार्थ-जो पुरुष अवसर पड़नेपर स्वामीका साथ नहीं देते वे घास-फुसके बने हुए पुरुष के समान सर्वथा सारहीन हैं।।१४३।। अब यह शरीर छोड़ना चाहिये, यशरूपी धन कमान चाहिये और विजय लाभकर जयलक्ष्मी प्राप्त करनी चाहिये, यह युद्धका उत्सव कुछ थोड़ फल देनेवाला नहीं है ।।१४४।। हम लोग, घावोंसे जर्जर हुए शरीरके प्रत्येक अंगोंसे, जिस घामको मन्द करनेवाली बाणोंकी छाया पड़ रही है ऐसे युद्धके मण्डपमें कब विश्राम करेंगे ।।१४५।। कोई कहता था कि मैं कब अपने बाणोंसे शत्रुओंकी सेनाके द्वारा किये हुए अने व्यहोंको छेदकर बिना किसी उपद्रवके बाणोंकी शय्यापर शयन करूँगा ।।१४६॥ कोई कहत था कि मैं कब युद्धमें क्षण भरके लिये मूर्छित होकर हाथीके कानरूपी ताड़पत्रकी वायुके चल से जिसके युद्धका सब परिश्रम दूर हो गया है ऐसा होता हुआ हाथीके कंघेपर बैठुंगा ? ।।१४७ हाथीके दांतरूपी अर्गलोंमें पिरोये जानेसे जिसकी अँतड़ियां निकल रही हैं तथा जिसके मुख ट्टे-फुटे शब्द निकल रहे हैं ऐसा होता हुआ मैं कब जयलक्ष्मीके कटाक्षोंका निशाना बन सक्ता भावार्थ-वह दिन कब होगा जब कि मैं मरता हुआ भी विजय प्राप्त करूँगा ? ॥१४८ कोई कहता था कि हाथियोंके दांतोंके बीचमें लटकती हुई अपनी अंतड़ियोंके समृहरूपी मजब रस्सीपर फुलाके समान विजयलक्ष्मीको बैठाकर में कब उसे तोलूंगा ? ॥१४९॥ इस प्रका कहते हुए युद्धके प्रेमी बड़े बड़े योद्धाओंने प्रत्येक सेनामें अपने अपने शस्त्र तथा शिरकी रक्ष करनेवाली टोपियां सँभाल लीं ।।१५०।।

तदनन्तर दिन समाप्त हो गया सो ऐसा मालूम होता था मानो योद्धाओंकी भौंहों तिरस्कारसे भयभीत होकर कहीं भाग ही गया हो ॥१५१॥ अथानन्तर सूर्यका मंडल ला हो गया मानो उसने कोधित हुए योद्धाओंकी सेनाके नेत्रोंकी छायाके द्वारा दी हुई लाल कानि ही धारण की हो ॥१५२॥ उस समय क्षण भरके लिये सूर्यकी किरणोंका समृह अस्ताच

करैतिर्ययसंस्यनैः भानुरासस्यत क्षणम् । पातभीत्या करालाग्नैः' करालम्बनिवाश्ययन् ॥१५४॥ पतन्तं वादणी सङ्गात् परिसुप्तविभावसुम् । नालम्बतं वतास्ताद्विः भानुं विभ्यविवेनसः ।।१५४॥ गतो नु विनमन्बेद्धं प्रविद्यो नु रसातलम् । तिरोहितो नु श्वङ्गाग्नैः मस्तावेर्नेकि भानुमान् ॥१५६॥ विघटय्य तमो नैद्यां करेराकम्य भूभृतः । विनावसा ने पर्यास्यव् प्रहो रिवरनंद्यकः ॥१५७॥ तिर्यङ्गमण्डलगत्यवं । वाद्यवं भूमन् । विरायकविज्ञनेर्मृद्धं मग्नाद्यं भूमन् । विरायकविज्ञनेर्मृद्धं मग्नाद्यं ।।१५८॥ व्यसनेऽस्मिन् । विनेत्रस्य शुवेव परिपीडिताः । विच्छायानि मुखान्युद्धः तमोदद्वा विगङ्गनाः ॥१५६॥

की शिखरपर लगे हुए वनके वृक्षोंकी कोपलोंके समान कुछ कुछ लाल रंगका दिखाई दे रहा था ।।१५३।। उस समय वह सूर्य अस्ताचलकी शिखरपर लगे हुए किरणोसे क्षणभरके लिये ऐसा जान पड़ता था मानो नीचे गिरनेके भयसे अपने किरणरूपी हाथोसे किसीके हाथका सहारा ही ले रहा हो ।।१५४।। जो सुर्य वारुणी अर्थात् पश्चिम दिशा (पक्षमे मदिरा) के समागमसे पतित हो रहा है और जिसका कान्तिरूपी धन नष्ट हो गया है ऐसे सूर्यको मानो पापसे डरते हुए ही अस्ताचलने आलम्बन नही दिया था। भावार्थ--वारुणी शब्दके दो अर्थ होते है मदिरा और पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशामें पहुँचकर सुर्य प्राकृतिक रूपसे नीचे की ओर ढलने लगता है। यहां कविने इसी प्राकृतिक दुश्यमे श्लेषमुलक उत्प्रेक्षा अलकार-की पुट देकर उसे और भी सुन्दर बना दिया है। वारुणी अर्थात् मदिराके समागमसे मनुष्य अपवित्र हो जाता है उसका स्पर्श करना भी पाप समभा जाने लगता है, सूर्य भी वारुणी अर्थात् पश्चिम दिशा (पक्षमे मदिरा) के समागमसे मानो अपवित्र हो गया था। उसका स्पर्श करने-से कही में भी पापी न हो जाऊँ इस भयसे अस्ताचलने उसे सहारा नही दिया-गिरते हुए को हस्तालम्बन देकर गिरनेसे नही बचाया । सूर्य डूब गया ।।१५५।। उस समय सूर्य दिखाई नहीं देता था सो ऐसा जान पड़ता था मानो बीते हुए दिनको खोजनेके लिये गया हो, अथवा पाताललोकमे घुस गया हो अथवा अस्ताचलकी शिखरोंके अग्रभागसे छिप गया हो ॥१५६॥ जिस प्रकार कोई वीर पुरुष दारिद्रचरूपी अन्धकारको नष्ट कर और अपने कर अर्थात् टैक्स द्वारा भूभृत् अर्थात् राजाओंपर आक्रमण कर दिन अर्थात् भाग्यके अन्तमे अनंशुक अर्थात् बिना वस्त्रके यों ही चला जाता है उसी प्रकार सूर्य रात्रिसम्बन्धी अन्धकारको नष्ट कर तथा कर अर्थात् किरणोंसे भूभृत् अर्थात् पर्वतोंपर आक्रमण कर दिनके अन्तमे अन्त्यूक अर्थात् किरणोंके बिना यों ही चला गया–अस्त हो गया, यह कितने दु:खकी बात है। ।।१५७।। यह सूर्य तो मेरु पर्वतके चारों ओर गोलाकार तिरछी गतिसे निरन्तर घूमता रहता है तथापि दूर होनेसे दिखाई नही देता इसलिये मुर्ख पुरुषोंको नीचे गिरता हुआ सा जान पड़ता है ॥१५८॥ सर्यकी इस विपत्तिके समय मानो शोकसे पीडित हुई दिशारूपी स्त्रिया अन्धकारसे भर जाने के कारण कान्तिरहित मख धारण कर रही थी। भावार्थ-पतिकी विपत्तिके समय जिस प्रकार कुलवती स्त्रियोंके मुख शोकसे कान्तिहीन हो जाते है उसी प्रकार सूर्यकी विपत्तिके समय दिशारूपो स्त्रियोंके मुख शोकसे कान्तिहीन हो गये थे। अन्धकार छा जानेसे दिशाओंकी

१ विस्तृताग्रैं । 'करालो दन्तुरे तुद्ध गे विशाले विकृतेऽपि च' इत्यिभिधानात् । २ वरुणसम्बन्धिदिक्-सद्ध्यात् । मद्यसद्धगादिति ध्विनः । ३ कान्तिरेव धन यस्य । पक्षे विभा च वस् च विभावसुनी, परिष्कुते विभावसुनी यस्य तम् । ४ न धरित स्म । ५ पापात् । ६ गवेषणाय । ७ निशासम्बन्धि । ६ पर्वतानाम् । नृपाश्च । ६ दिवसान्ते । भाग्यावसाने च । दिवाव—ल०, द० । १० पितत्वान् । ११ कान्तिरिहतः, बस्त्ररिहत इति ध्विनः । १२ मेरुप्रदक्षिणरूपितर्यग्बिम्बगमनेन । १३ दूरात् । १४ स्वीकृतः । १५ विपदि । १६ धरन्ति स्म ।

पित्रन्यो म्लानपद्यास्या द्विरे फकरणारुतैः । शोचन्त्य इव संवृत्ता वियोगाविहमित्विषः ॥१६०॥ सन्ध्यातपततान्यासन् वनान्यस्तमहोभृतः । परीतानीव दाबाग्निशिखयातिकरालया ॥१६१॥ अनुरक्तापि सन्ध्येयं परित्यक्ता विवस्वता । प्रविष्टेवाग्निमारक्तच्छ्रविरालक्ष्यताम्बरे ॥१६२॥ शनैराकाशवाराशिविद्वमोद्यानराजिवित् । रुव्वे विशि वारुष्यां सन्ध्यासान्द्रसम्ब्छ्रविः ॥१६३॥ वक्ष्यकाकीमनस्तापदीपनो नु हुताशनः । पप्रथे पश्चिमाशान्ते सन्ध्यारागो जपारुषः ॥१६४॥ वस्त्रवाकीमनस्तापदीपनो नु हुताशनः । पप्रथे पश्चिमाशान्ते सन्ध्यारागो जपारुषः ॥१६४॥ वस्त्रवाको रागः स्कुरन् विश्व अणमैकि प्रियागमे । मानिनीनां मनोरागः कृतस्तो मूर्छप्रिवेकतः ॥१६४॥ धृतरक्ताशुकां सन्ध्याम् प्रनुयान्तीं विनाधिपम् । बहुमेने सर्ती लोकः कृतानुमरणामिव ॥१६६॥ वक्षवाकीं धृतोत्कण्ठम् अनुयान्तीं कृतस्वनाम् । विजहावेव चक्राह्वो निर्यात को नु लङ्घयेत् ॥१६७॥ रवेः किमपराधोऽयं कालस्य नियतेः किमु । रथाङगिमयुनान्यासन् वियुक्तानि यतो मियः ॥१६॥ यनं तमो विनाकेण व्यानशे निक्षिला विशः । विना तेजस्विना प्रायस्तमो रुष्ये नु सन्ततम् ॥१६९॥ तमो विनाकेण व्यानशे निक्षिता विशः । विना तेजस्विना प्रायस्तमो रुष्ये नु सन्ततम् ॥१६९॥ तमो विनाकेण रुषा त्राने तारकातता । विनीलवसना भास्वन्मौक्तकेवाभिसारिका ॥१९०॥

शोभा जाती रही थी ।।१५९।। कमलिनियोंके कमलरूपी मुख मुरभा गये थे जिससे वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो सूर्यका वियोग होनेसे भूमरोंके करुणाजनक शब्दोंके बहाने रुदन करती हुई शोक ही कर रही हों।।१६०।। सायंकालके लाल लाल प्रकाशसे व्याप्त हुए अस्ताचल के वन ऐसे जान पड़ते थे मानो अत्यन्त भयंकर दावानलकी शिखासे ही घिर गये हों ।।१६१।। यद्यपि यह संध्या अनुरक्त अर्थात् प्रेम करनेवाली (पक्षमें लाल) थी तथापि सुर्यने उसे छोड़ दिया था इसलिये ही वह लाल रंगकी संध्या आकाशमें ऐसी जान पड़ती थी मानो उसने अग्निमें ही प्रवेश किया हो । भावार्थ-पतिव्रता स्त्रियां पतियोंके द्वारा अपमानित होनेपर अपनी विशुद्धताका परिचय देनेके लिये सीताके समान अग्निमें प्रवेश करती हैं यहांपर कविने भी समासोक्ति अलंकारका आश्रय लेकर संध्यारूपी स्त्रीको सूर्यरूपी पतिके द्वारा अपमा-नित होनेपर अपनी विशुद्धता–सच्चरित्रताका परिचय देनेके लिये संध्या कालकी लालिमा रूपी अग्निमें प्रवेश कराया है ।।१६२।। सिन्दूरके समान श्रेष्ठ कान्तिको धारण करनेवाली वह संध्या धीरे धीरे पश्चिम दिशामें ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशरूपी समुद्रमें म्गोंके बगीचोंकी पंक्ति ही हो ।।१६३।। जवाके फलके समान लाल लाल वह संध्याकाल की लाली पश्चिम दिशाके अन्तमें ऐसी फैल रही थी मानो चकवियोंके मनके संतापको बढ़ाने वाली अग्नि ही हो ॥१६४॥ समस्त दिशाओं में फैलती हुई संध्याकालकी लाली क्षण भरके लिये ऐसी दिखाई देती थी मानो पितयोंके आनेपर मान करनेवाली स्त्रियोंके मनका समस्त अनुराग ही एक जगह इकट्ठा हुआ हो ।।१६५।। लाल किरणेंरूपी वस्त्र धारणकर सूर्यरूपी पतिके पीछे पीछे जाती हुई संध्याको लोग पतिके साथ मरनेवालीं सतीके समान बहुत कुछ मानते थे ।।१६६।। चकवाने बड़ी उत्कंठासे अपने पीछे पीछे आती हुई और शब्द करती हुई चकवीको आखिर छोड़ ही दिया था सो ठीक ही है क्योंकि नियति अर्थात् दैविक नियमका उल्लं-घन कौन कर सकता है ? ॥१६७॥ उस समय चकवा चकवियों के जोड़े परस्परमें बिछड़ गये थे–अलग अलग हो गये थे, सो यह क्या सूर्यका अपराध है ? अथवा कालका अपराध है ? अथवा भाग्यका ही अपराध है ? ।।१६८।। सूर्यके बिना सब दिशाओं में गाढ़ अन्धकार फैल गया था सो ठीक ही है क्योंकि तेजस्वीके बिना प्रायः सब ओर अन्धकार ही भर जाता है ॥१६९॥ अन्धकारसे घिरी हुई और ताराओंसे व्याप्त हुई वह रात्रि ऐसी सुशोभित हो रही

१ उद्दीपनकारी । २ सन्ध्यारागः ल०, द० । ३ प्रसर्पन् । ४ सममरणाम् । अग्निप्रवेश कुर्वतीमित्यर्थः । ५ मुमुचे । ६ चक्राङ्को ल०, द०, अ०, स०, इ० । ७ व्याप्नोति । ८ तमसाच्छादिता । ६ वेश्या ।

ततान्धतमसे लोके जनैरुन्मीलितेक्षणैः । नावृश्यत पुरः किञ्चित् मिध्यात्वेनेव दूषितैः ॥१७१॥ प्रसह्य' तमसा रुद्धो लोकोऽन्तऽर्ध्याकुलीभवन् । वृष्टिवैक्त्य'वृष्टेर्नु बहु मेने शयालुताम्' ॥१७२॥ विषिका रिवता रेजुः प्रतिवेश्म स्फुरित्वषः । 'धनान्धतमसोव्भेदे प्रक्तृप्ता' इव सूचिकाः ॥१७३॥ तमो विष्य दूरेण जगवानन्विभः करैः । उवियाय शशी लोकं क्षीरेण क्षालयित्रव ॥१७४॥ प्रखण्डमनुरागेण निजं मण्डलमृद्धहन् । सुराजेव कृतानन्वम् उवगाव् विधुवत्करः ॥१७५॥ वृष्ट्वेवाकृष्टहरिणं हरि हरिणलाञ्चनम् । तिमिरौधः प्रदुवाव करियूथसवृग् महान् ॥१७६॥ तततारावली रेजे ज्योत्स्नापूरः सुषाछवः । सबुव्बुद इवाकाशिक्षन्योरोधः परिक्षरन् ॥१७७॥ हंसपोत इवाविच्छन्' शशी तिमिरश्चेवलम् । तारा सहचरीकान्तं विजगाहे' नभःसरः ॥१७५॥ तमो निःशेवमृद्ध्य जगवाप्लावयन् करैः । प्रालेयांशुस्तवा विश्व सुधामयिमवातनोत् ॥१७६॥ तमो वृरं विष्याऽपि विधुरासीत् कलङकवान् । निसर्गजं तमो नूनं महताऽपि सुदुस्त्यजम् ॥१८०॥

थी मानो नील वस्त्र पहिने हुई और चमकीले मोतियोके आभूषण घारण किये हुई कोई अभि-सारिणी स्त्री ही हो ।।१७०।। जिस प्रकार मिथ्या दर्शनसे दूषित पुरुषोंको कुछ भी दिखाई नहीं देता-पदार्थके स्वरूपका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार गाढ अन्धकारसे भरे हुए लोकमे पुरुषोंको आख खोलनेपर भी सामनेकी कुछ भी वस्तु दिखाई नही देती थी ।।१७१।। जबर्दस्ती अन्धकारसे घिरे हुए लोग भीतर ही भीतर व्याकुल हो रहे थे और उनकी दृष्टि भी कुछ काम नही देती थी इसलिये उन्होंने सोना ही अच्छा समभा था ।।१७२।। घर घर में लगाये हुए प्रकाशमान दीपक ऐसे अच्छे सुशोभित हो रहे थे मानो अत्यन्त गाढ़ अन्धकार-को भेदन करनेके लिये बहुत सी सुइया ही तैयार की गई हो ।।१७३।। इतने ही मे जगत्को आनन्दित करनेवाली किरणोंसे अन्धकारको दूरसे ही नष्ट कर चन्द्रमा इस प्रकार उदय हुआ मानो लोकको दूधसे नहला ही रहा हो ।।१७४।। वह चन्द्रमा किसी उत्तम राजाके समान ससारको आनन्दित करता हुआ उदय हुआ था, क्योंकि जिस प्रकार उत्तम राजा अनुराग अर्थात् प्रेमसे अपने अखण्ड (संपूर्ण) मण्डल अर्थात् देशको घारण करता है उसी प्रकार वह चन्द्रमा भी अनुराग अर्थात् लालिमासे अपने अखण्डमण्डल अर्थात् प्रतिबिम्बको धारण कर रहा था और उत्तम राजा जिस प्रकार चारों ओर अपना कर अर्थात् टैक्स फैलाता है उसी प्रकार वह चन्द्रमा भी चारों ओर अपने कर अर्थात् किरणे फैला रहा था ।।१७५।। हरिणके चिह्न वाले चन्द्रमाको देखकर अन्धकारका समृह बड़ा होनेपर भी इस प्रकार भाग गया था जिस प्रकार कि हरिणको पकड़े हुए सिंहको देखकर हाथियोंका बड़ा भारी भुण्ड भाग जाता है। ।।१७६।। जिसमें ताराओंकी पद्धिक्त फैली हुई है ऐसा चन्द्रमाकी चादनीका समूह उस समय ऐसा अच्छा जान पड़ता था मानो बुद्बुदों सहित ऊपरसे पडता हुआ आकाशरूपी समुद्रका प्रवाह ही हो ।।१७७।। हंसके बच्चेके समान वह चन्द्रमा अन्धकाररूपी शैवालको स्रोजता हुआ तारे रूपी हंसियोंसे भरे हुए आकाशरूपी सरोवरमें अवगाहन कर रहा था-इधर-उधर घूम रहा था ।।१७८।। समस्त अन्धकारको नष्ट कर जगत्को किरणोंसे भरते हुए चन्द्रमा-ने उस समय यह समस्त संसार अमृतमय बना दिया था ।।१७९।। अन्धकारको दूर करके भी वह चन्द्रमा कलंकी बन रहा था सो ठीक ही है क्योंकि स्वाभाविक अन्धकार बडे पुरुषोसे छूटना

१ हठात् । २ नेत्रविफलत्यदर्शनात् । ३ शयनशीलताम् । ४ घनावतमसोद्भेदे ट० । निवि-डान्धकारभेदने । ५ कृताः । ६ इवान्विष्टान् स०, द०, प० । ७ विवेश ।

भिषजेव करैः स्पृष्टा विशस्तिमिरभेविभिः। शनैवृंश इवालोकम् स्रातेनुः शिशिरित्वषा ॥१०१॥ इति प्रवोषसमये जाते प्रस्पष्टतारके । सौषोत्सङ्गभुवो भेजुः पुरन्धचः सह कामिभिः ॥१०२॥ चन्वनद्वविस्ताङ्ग्यः स्रग्विष्यः सावर्तेसिकाः । लसवाभरणा रेजुस्तन्त्र्यः कल्पलता इव ॥१०२॥ इन्दुपादैः समुत्कर्षम् प्रगान्मकरकेतनः । तवोवन्वानिवोद्वेलो मनोवृत्तिषु कामिनाम् ॥१०४॥ रमणा रमणीयाश्च चन्द्रपावाः सचन्वनाः । गमवाश्च मवनारम्भम् प्रातन्वन् रमणीजने ॥१०४॥ शशाङ्ककरजैत्रास्त्रैः तर्जयित्रिक्तिलं जगत् । नृपवल्लभिकाषासान्मनोभूरभ्यषेणयन् ॥१०६॥ नास्वाविः मविरा स्वैरं नाजध्ये न करेऽपिता । केवलं मवनावेशात्त्रक्ष्यो भेजुरुत्कताम् ॥१०॥ उत्सङ्गताविः मविरा स्वैरं नाजध्ये न करेऽपिता । कामिनो मोहनास्त्रेण बतानङ्गतेन र्ताजता ॥१०॥ स्विवचनमुल्लङ्ग्य भङ्गत्वा मानं निर्गला । प्रमान्ती रमणावासं काप्यनङ्गते धीरिता ॥१०॥ शंफलीवचनर्वद्ना काचित् पर्यभुलोचना । चकाह्नव भृशं तेपे नायाति प्राणवल्लभे ॥१६०॥ शून्यगानस्वनैः स्त्रीणाम् प्रलिज्याकलभङ्गतः । पूर्वरङ्गिवानङ्गो रचयामास कामिनाम् ॥१६१॥

भी कठिन है ।।१८०।। जिस प्रकार वैद्यके द्वारा तिमिर रोगको नष्ट करनेवाले हाथोंसे स्पर्श की हुई आंखें धीरे धीरे अपना प्रकाश फैलाने लगती है उसी प्रकार चन्द्रमाके द्वारा अन्धकार-को नष्ट करनेवाली किरणोंसे स्पर्श की हुई दिशाएँ धीरे धीरे अपना प्रकाश फैलाने लगी थीं ।।१८१।। इस प्रकार जिसमें तारागण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ऐसा सायंकालका समय होने-पर सब स्त्रियां अपने अपने पितयों के साथ महलों की छतों पर जा पहुँचीं ।।१८२।। जिनके समस्त शरीरपर घिसे हुए चन्दनका लेप लगा हुआ है, जो मालाएँ धारण किये हुई हैं, कानोंमें आभुषण पहने हैं और जिनके समस्त आभरण देदीप्यमान हो रहे हैं ऐसी वे स्त्रियां कल्पलताओं के समान सुशोभित हो रही थीं ।।१८३।। उस समय चन्द्रमाकी किरणोंसे जिस प्रकार समुद्र लहराता हुआ वृद्धिको प्राप्त होने लगता है उसी प्रकार कामी मनुष्योंके मनमें काम उद्वेलित होता हुआ बढ़ रहा था ।।१८४।। सुन्दर पति, चन्द्रमाकी किरणें और चन्दन सहित मद ये सब मिलकर स्त्रियोंमें कामकी उत्पत्ति कर रहे थे ।।१८५।। चन्द्रमाकी किरणेंरूपी विजयी शस्त्रों-के द्वारा समस्त जगतुको तिरस्कृत करता हुआ कामदेव राजाकी स्त्रियोंके निवासस्थानमें भी सेना सहित जा पहुँ चा था ।।१८६।। तरुण स्त्रियोंने न तो मदिराका स्वाद लिया, न इच्छा नुसार उसे सुंघा और न हाथमें ही लिया, केवल कामदेवके आवेशसे ही उत्कण्ठाको प्राप्त हो गईं, अर्थात् कामसे विह्वल हो उठीं ।।१८७।। पतिकी गोदमें बैठी हुई और मदसे भूमती हुई कोई स्त्री कामदेवके द्वारा मोहन अस्त्रसे ताड़ित की गई थी ।।१८८।। कामदेवसे प्रेरित हुई कोई स्त्री सखीके वचन उल्लंघन कर तथा मान छोड़कर स्वतंत्र हो अपने पतिके निवासस्थान को जा रही थी ।।१८९।। कोई स्त्री पतिके न आनेपर वापिस लौटी हुई दूतीके वचनोंसे दूखी होकर आंखोंसे आंसू छोड़ रही थी और चकवीके समान अत्यन्त विह्वल हो रही थी-तड़प रही थी ॥१९०॥ शून्य हुदयसे गाये हुए स्त्रियोंके सुन्दर गीतोंसे तथा भूमरपंक्तिके मनोहर भंकारोंसे कामदेव कामी पुरुषोंके लिये पूर्वरङ्ग अर्थात् नाटकके प्रारम्भमें होनेवाला एक अंग विशेष ही मानो बना रहा था। भावार्थ-उस समय स्त्रियां पतियोंकी प्राप्तिके लिये बेस्घ होकर गा रही थीं और उड़ते हुए भूमरोंकी गुंजार फैल रही थी जिससे ऐसा मालम होता था मानो कामदेवरूपी नट कामकी डारूप नाटकके पहले होनेवाले संगीत विशेष ही दिखला रहा हो। नाटकके पहले जो मंगल-संगीत होता है उसे पूर्वरङ्ग कहते हैं ॥१९१॥

ैगोत्रस्खलनसंबृढ्यं मन्युमन्यामनत्यजः । नोपैक्षिष्ट प्रियोत्सङ्गम् झनयभ्रवसङ्गताम् । १६२॥ नेन्दुपावैष् ति लेभे नोशीरैन जलाईया । खण्डिता मानिनी काचिव् झन्तस्तापे बलीयित ॥१६३॥ काचिद्र सार्वा नेन्द्र स्वाप्त । सिक्ष्य स्वाप्त । सिक्ष्य स्वाप्त । सिक्ष्य स्वाप्त सिक्ष्य स्वाप्त । सिक्ष्य सिक्य सिक्य सिक्ष्य सिक्य सिक्ष्य सिक्ष्य सिक्य सिक्ष्य सिक्य सिक्य सिक्य सिक्य सिक्य सि

गोत्रस्वलन अर्थात् भूलसे किसी दूसरी स्त्रीका नाम ले देनेसे जिसका क्रोध बढ़ रहा है ऐसी किसी अन्य नवीन ब्याही हुई स्त्रीकी भी कामदेवने उपेक्षा नही की थी किन्तु उसे भी पतिके समीप पहुँचा दिया था। भावार्थ-प्रौढा स्त्रियोंकी अपेक्षा नवोढ़ा स्त्रियोंमे अधिक मान और लज्जा रहा करती है परन्तु उस चन्द्रोदयके समय वे भी कामसे उन्मत्त हो सब मान और लज्जा भूलकर पतियोंके पास जा पहुची थी ।।१९२।। जिस किसी स्त्रीका पति वचन देकर भी अन्य स्त्रीके पास चला गया था ऐसी अभिमानिनी खण्डिता स्त्रीके मनका संताप इतना अधिक बढ़ गया था कि उसे न तो चन्द्रमाकी किरणोंसे संतोष मिलता था, न उशीर (खस) से और न पखेसे ही ।।१९३।। धीरज धारण करनेवाली कोई स्त्री कामदेवके द्वारा अत्यन्त पीडा देनेवाले बाणोंसे दूखी होकर भी उसका प्रतीकार नही करना चाहती थी । भावार्थ– अपने धैर्यगुणसे कामपीडाको चुपचाप सहन कर रही थी ।।१९४।। कोई तरुण पुरुष प्रेमसे भरी हुई अपनी अन्य स्त्रीको प्रेम करने योग्य किसी दूर स्थानमें ले गया था, वहां वह उसके कठोर अक्षरोंसे भरे हुए सदेशको चुपचाप सहन कर रही थी ।।१९५।। कोई स्त्री अपनी सखीसे कह रही थी कि हे सखि, सच कह कि क्या वह भूमसे मेरे विषयमे कहे हुए और अत्यन्त क्षीण अपनी प्रियाके नामके अक्षरोंसे कुछ चिकत हुआ था ? ॥१९६॥ कोई स्त्री अपने अपराधी पतिसे कह रही थी कि हे निर्लज्ज, जिसने तेरा चित्त हरण किया है क्या उसने तेरी लज्जा भी छीन ली है ? क्योंकि तू फिर भी मुभपर प्रेम करना चाहता है।।१९७॥ कोई स्त्री पतिको ताना दे रही थी कि आप अपने आपको बडा सौभाग्यशाली समभते हैं इसलिये जाइये उसी मान करनेवाली स्त्रीकी सेवा कीजिये क्योंकि अयोग्य स्थानमें की गई प्रीति आपके संतापके लिये ही होगी । भावार्थ-मुफसे प्रेम करनेपर आपको संताप होगा इसलिये अपनी उसी प्रेयसीके पास जाइये ।।१९८।। इस प्रकार सिखयोके लिये सदेश देती हुई किसी अहकार करनेवाली प्यारी स्त्रीको उसका तरुण पति आकर बड़े आदरके साथ नही मना रहा था क्या ? अर्थात् अवश्य ही मना रहा था ।।१९९॥ कोई स्त्री अपनी सखीसे कह रही थी कि ये चन्द्रमा की किरणें मुक्ते संताप दे रही है, यह चन्दन जला सा रहा है और यह पंखोंकी हवा मेरी कामाग्नि

१ नामस्खलन । २ प्रवृद्धकोधाम् । ३ काम । ४ नववधूमित्यर्थं । ५ लामज्जकै । 'मूलेऽस्योशीरमस्त्रियाम्' । 'अभय नलद सेव्यममृणाल जलाशयम् । लामज्जक लघुलयमवदाहेष्टकापथे ।'' इत्यभिधानात् । ६ व्यजनेन । ७ विय्क्ता । ६ संधानम् (शय्यागृहम्) । ६ वाचिकम् । १० भो सिख । ११ अनृतम् । १२ विस्मयान्विताम् । १३ दिव्ये । १४ निर्लज्ज । १५ अह सुभगेति मन्यमाना रामा । १६ पश्चात्तापाय । १७ तव । १८ सञ्जल्पन्तीम् । वचन प्रेषयन्तीम् । १६ —न्येऽथ ल०, द० । अनुनय नाकरोदिति न । (अपि तु करोत्येव) ।

तमानयानुनीयेह नय मां वा तदिन्तकम्। त्ववधीना मम प्राणाः प्राणेशे बहुवल्लभे ।।२०१॥ इत्यनक्षगातुरा कावित् सन्विशन्ती सल्नी नियः । भुजोपरोधमाश्लीव पत्या प्रत्यप्रलिण्डता ।।२०२॥ राज्ये मनोभवस्यास्मिन् स्वैरं रंरम्यतामिति । कामिनीकलकाञ्चीभः उद्योषीव घोषणा ॥२०३॥ कर्णोत्पलिनलीनालिकुलकोलाहलस्वनैः । उपजेपे किमु स्त्रीणां कर्णजाहे मनोभुवा ॥२०४॥ स्तनाक्षगरागसम्मर्वी परिरम्भोऽतिनिर्वयः । ववृषे कामिवृत्वेषु रभरश्च कचप्रहः ॥२०४॥ स्तनाक्षगरागसम्मर्वी परिरम्भोऽतिनिर्वयः । ववृषे कामिवृत्वेषु रभरश्च कचप्रहः ॥२०४॥ स्तारकत्कलुषा वृद्धः मुखमापार लाधरम् । रतान्ते कामिनामासीत् सीत्कृतं वाऽसक्कलुतम् ॥२०६॥ पुष्तसम्मर्वसुरिः स्त्रालस्तजघनांशुका । सम्भोगावसतौ शय्वा मिथुनान्यिधशेरत ॥२०७॥ कैश्चित् वीरभटंभीविरणारम्भकृतोत्सवैः । प्रियोपरोधान्मत्वेच्छैरप्यासिव रतोत्सवः ॥२०६॥ केचित् कीर्यक्षगनासक्ष्ममुखसक्षगकुतस्पृहाः । प्रियोक्षगनापरिष्वक्षगम् स्रक्रगीचकुर्न मानिनः॥२०६॥ निजितारिभटंभीग्या प्रिया मास्माभि रन्यया । इति जातिभटाः केचित्र भेजुं शयनान्यि ॥२१०॥ शरतल्यगतानत्पसुखसक्षकल्पतः परे । नाभ्यनन्वन् प्रियातल्पम् स्रनल्वेच्छा भटोत्तमाः ॥२११॥ स्वकामिनीभिरारक्षयीरालापैर्मटः परेः । विभावरी विभाताऽपि सा नावेदि रणोन्म्कैः ॥२१॥

को बढ़ा सी रही है।।२००।। इसिलये मनाकर या तौ उन्हें यहां ले आ या मुफ्ते ही उनके पास लें चल, यह ठीक है कि प्राणपतिके अनेक स्त्रियां हैं इसलिये उन्हें मेरी परवाह नहीं है किन्तु मेरे प्राण तो उन्हींके अधीन हैं।।२०१।। इस प्रकार कामदेवसे पीड़ित होकर कोई स्त्री अपनी सखीसे संदेश कह ही रही थी कि इतनेमें उस नवीन विरहिणी स्त्रीको पास ही छिपे हुए उसके पतिने दोनों भुजाओंसे पकड़कर परस्पर आलिंगन किया ॥२०२॥ उस समय मनोहर शब्द करती हुई स्त्रियोंकी करधनियां मानो यही घोषणा कर रही थीं कि आप लोग कामदेव-के इस राज्यमें इच्छानुसार कीड़ा करो ॥२०३॥ उन स्त्रियोंके कर्णफूलके कमलोंमें छिपे हुए भमरोंके समृह कोलाहल कर रहे थे और उससे ऐसा जान पड़ता था कि कामदेव स्त्रियोंके कानों के समीप लगकर कुछ गुप्त बातें ही कर रहा हो ।।२०४।। उस समय कामी लोगोंके समृहमें स्त्रियोंके स्तनोंपर लगे हुए लेपको मर्दन करनेवाला और अत्यन्त निर्दय आलिंगन बढ रहा था तथा वेगपूर्वक केशोंकी पकड़ा-पकड़ी भी बढ़ रही थी।।२०५।। संभोगके बाद कामी लोगोंके नेत्र कुछ कुछ लाल और कलुषित हो गये थे, मुख कुछ कुछ गुलाबी अधरोंसे युक्त हो गया था तथा उससे सी सी शब्द भी बार बार हो रहा था ।।२०६।। संभोग-क्रियाके समाप्त होनेपर स्त्री और पुरुष दोनों ही उस शय्यापर सो गये जो कि फूलोंके संमर्दसे सुगन्धित हो रही थी और जिसपर खुलकर अघोवस्त्र पड़े हुए थे ।।२०७।। जिन्हें होनेवाले युद्धके प्रारम्भमें बड़ा आनन्द आ रहा था ऐसे कितने ही शुरवीर योद्धाओंने इच्छा न रहते हुए भी अपनी प्यारी स्त्रियोंके आग्रहसे संभोग सुलका अनुभव किया था ।।२०८।। कीर्तिरूपी स्त्री के समागमसे उत्पन्न होनेवाले सुखमें जिनकी इच्छा लग रही है ऐसे कितने ही मानी योद्धाओं ने अपनी प्यारी स्त्रियोंका आलिंगन स्वीकार नहीं किया था ॥२०९॥ 'जब हम लोग शत्रुके योद्धाओंको जीत लेंगे तभी प्रियाका उपभोग करेंगे अन्यथा नहीं' ऐसी प्रतिज्ञा कर कितने ही स्वाभाविक शुरवीर शय्याओंपर ही नहीं गये थे ।।२१०।। बड़ी बड़ी इच्छाओंको धारण करने-वाले कितने ही उत्तम शुरवीरोंने बाणोंकी शय्यापर सोनेसे प्राप्त हुए भारी सुखका संकल्प किया था इसलिये ही उन्होंने प्यारी स्त्रियोंकी शय्यापर सोना अच्छा नहीं समभा था ॥२११॥ जिन्होंने अपनी स्त्रियोंके साथ अनेक शरवीरोंकी कथाएँ कहना प्रारम्भ किया है ऐसे यद्धके

१ बहुस्त्रीके सित । २ रहिस । ३ नूतनिवयुक्ता । ४ रही बभाषे । भेदकुमन्त्रः सूचितः । ५ कर्णमूले । ६ ईषदरुण । ७ सुरतावसाने । ५ नास्माभि-ल०, द०, अ०, प०, स०, इ० । ६ प्रभातापि ।

कैचिद्रणरसासक्तमनसोऽपि पुरः स्थितम् । कान्तासङ्गरसं स्वैरं भेजुः समरसा भटाः ॥२१३॥ प्रहारकर्कशो दण्टदशनच्छदनिष्ठुरः । रतारम्भो रणारम्भनिविशेषो न्यवेवि तैः ॥२१४॥ रतानुवर्तने गांढपिरस्मे मुंलापंणः । मनांसि कामिनां ज हः कामिन्यस्ताः स्मरानुराः ॥२१४॥ दृगद्धंवीक्षितेः सान्तहांसमन्मनजिल्पतैः । प्रकाण्डपितिश्चण्डैः विवृतेरसमभ्रुभिः ॥२१६॥ तासामकृतकस्नेहगर्भेः कृतककैतवैः । रसिकोऽभूद् रतारम्भः सम्भोगान्तेषु कामिनाम् ॥२१७॥ तेषां निधुवनारम्भमितभूमिगतं तदा । संद्रष्ट्रभसहन्तीव पर्यवर्ततं सा निशा ॥२१८॥ स्रलं बत चिरं रंत्वा दम्पती ताम्ययो यवाम् । लिम्बतेन्द्रमुखी तस्यौ इतीवापरिवग्वयः ॥२१६॥ विघटय्य रथाङ्गानां मिथुनानि मिथोंऽशुमान् । तापेन तत्कृतेनेव परिरोधे करोत्करः ॥२२२॥ तावदासीद् दिनारम्भो गतं नैशं तमो लयम् । सहस्रांश्विशं प्राचीं परिरोभे करोत्करः ॥२२१॥ किरणंस्तरणेरेव तमः शावंरमुद्भुतम् । तरणेः करणीयं तु दिनश्रीपरिरम्भणम् ॥२२२॥ कोककान्तानुरागेण समं पद्माकरे श्रियम् । पुष्णमुष्णाशुष्टयच्छन् । समुष्णात्कोमुदीं श्रियम् ॥२२॥ कोककान्तानुरागेण समं पद्माकरे श्रियम् । पुष्णमुष्णाशुष्टयच्छन्।

सन्मुख हुए अन्य योद्धा लोगोको सबेरा होते हुए भी वह रात जान नही पडी थी । भावार्थ-कथाए कहते कहते रात्रि समाप्त हो गई, सबेरा हो गया फिर भी उन्हे मालूम नही हुआ ।।२१२।। युद्ध और सभोगमे एकमा आनन्द माननेवाले कितने ही योद्धाओका चित्त यद्यपि युद्धके रसमे आसक्त हो रहा था तथापि उन्होंने सामने प्राप्त हुए स्त्रीसभोगके रसका भी इच्छा-न्सार उपभोग किया था ।।२१३।। उन योद्धाओंने रणके प्रारम्भके समान ही सभोगका प्रारंभ किया था, क्योंकि जिस प्रकार रणका प्रारम्भ परस्परके प्रहारों (चोटों) से कठोर होता है उसी प्रकार सभोगका प्रारम्भ भी परस्परके प्रहारों अर्थान् कचग्रह, नखक्षत आदिसे कठोर था, और जिस प्रकार रणका प्रारम्भ ओठ चवाये जानेसे निर्दय होता है उसी प्रकार सभोगका प्रारम्भ भी ओठोके चुम्बन आदिसे निर्दय था ॥२१४॥ कामसे पीडित हुई कितनी ही स्त्रियां पितयोंका गाढ़ आलिगन कर, चुम्बनके लिये उन्हे अपना मुख देकर और उनके साथ सभोग कर उनका मन हरण कर रही थी ।।२१५।। आधी नजरसे देखना, भीतर ही भीतर हसते हुए अव्यक्त शब्द कहना, असमयमे रूस जाना, वड़ी तेजीके साथ करवट बदलना भौहोंको आडी तिरछी चलाना और स्वाभाविक स्नेहसे भराहुआ भूठा छल-कपट दिखाना आदि स्त्रियोंके अनेक व्यापारोंसे सभोगका एक दौर समाप्त हो जानेपर भी कामी पुरुषोका पुन: संभोग प्रारम्भ हो रहा था और वह बड़ा ही रसीला था ॥२१६-२१७॥ उस समय वह रात्रि पोदनपुरके स्त्री-पुरुषोंके उस बढ़े हुए सभोगको देख नही सकी थी इसलिये ही मानो उलट पड़ी थी अर्थात् समाप्त हो चुकी थी-प्रात कालके रूपमे बदल गई थी।।२१८।। जिसका चन्द्रमारूपी मुख नीचेकी ओर लटक रहा है ऐसी पश्चिम दिशारूपी स्त्री मानो यही कहती हुई खडी थी कि हे स्त्री पुरुषो, रहने दो, बहुत देरतक कीडा कर चुके, नही तो तुम दोनों ही दुःख पाओगे ।।२१९।। सूर्यने सायकालके समय चकवा-चकवियोंको परस्पर अलग-अलग किया था इसी सतापसे व्याप्त हुआ मानो वह फिरसे उदय होने लगा ॥२२०॥ इतनेमे ही दिनका प्रारम्भ हुआ, रात्रिका अन्यकार विलीन हो गया और सूर्यने अपनी किरणोंके समूहसे पूर्वदिशाका आलिगन किया ॥२२१॥ रात्रिका अन्धकार तो सूर्यकी लाल किरणोंसे ही नष्ट हो गया था अब तो सूर्यको केवल दिनरूपी लक्ष्मीका आलिगन करना बाकी रह गया था ॥२२२॥ सूर्य चकवियोंके अनुरागके साथ ही साथ कमलोंकी शोभा बढा रहा था और उदय

१ गाढ परि ल० । २ अव्यक्तभाषणै. । ३ विषमभुभि । ४ प्रलय गता । ४ ताम्यता ल० । ६ विघटनकृतेन । ७ व्याप्त । ६ आलिङ्गन चकार । ६ आलिङ्गनम् । १० -स्ट्गच्छन् ल०, द० ।

तमः कवाटमुद्द्याटय विद्यमुक्तिन प्रकाशयन् । जगदुद्धाटिताक्षं वा व्यथादुष्णकरः करैः ॥२२४॥
<sup>२</sup>प्रातस्तरामथोत्याय पद्माकरपरिप्रहम् । तन्वन् भानुः प्रतापेन जिगीवोर्वृत्तिमन्वगात्<sup>३</sup> ॥२२५॥ सुकष्ठा पेठुरत्युच्चैः प्रभोः प्राबोधिकास्तवा । स्वयं प्रबुद्धमप्येनं प्रबोधेन<sup>४</sup> युयुक्षवः ॥२२६॥

## **हरि**णीच्छन्दः

प्रशिशिरकरो लोकानन्वी जनैरभिनन्वितो बहुमतकरं तेजस्तन्वितिऽयमुवेष्यति ।
नृवर जगतामुद्योताय त्वमप्युवयोचितम् विधमनुसरन् शय्योत्सङ्यगं जहीहि मुवे श्रियः ॥२२७॥ कतरकतमे नाकान्तास्ते बलैबंलशालिनो भुजबलिमवं लोकः प्रायो न वेत्ति तवाल्पकः ।
भरतपतिना सार्द्धं युद्धे जयाय कृतोद्यमो नृपवर भवान् भूयाव् भर्ता नृवीरजयश्रियः ॥२२८॥ रिवरविरलानश्रून् जातानिवाश्रमशाखिनां तुहिनकणिकपातानाशुरे प्रमृज्य करोत्करैः ।
ग्रयमुवयति प्राप्तानन्वैरितोऽम्बुजिनीवनैः उवयसमये प्रत्युद्यातो ।।२२६॥

होते ही चांदनीकी शोभाको भी चुराता जाता था--नष्ट करता जाता था ।।२२३।। सूर्यने अपने किरणरूपी हाथोंसे अन्धकाररूपी किवाड़ खोलकर दिशाओंके मुंह प्रकाशित कर दिये थे और समस्त जगत्के नेत्र खोल दिये थे ।।२२४।। वह सूर्य विजयकी इच्छा करनेवाले किसी राजाकी वृत्तिका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार विजयकी इच्छा करनेवाला राजा बड़े सबेरे उठकर अपने प्रतापसे पद्माकर अर्थात् लक्ष्मीका हाथ स्वीकार करता है उसी प्रकार सूर्य भी बड़े सबेरे उदय होकर अपने प्रतापसे पद्माकर अर्थात् कमलोंके समृहको स्वीकार कर रहा था-अपने तेजसे उन्हें विकसित कर रहा था ।।२२५।। यद्यपि उस समय महाराज बाहुबली स्वयं जाग गये थे तथापि उन्हें जगानेका उद्योग करते हुए सुन्दर कण्ठवाले बंदीजन जोर जोरसे नीचे लिखे हुए मंगलपाठ पढ़ रहे थे ।।२२६।। हे पुरुषोत्तम, जो लोगोंको आनन्द देनेवाला है और लोग जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसा यह सूर्य सब लोगोंको अच्छा लगनेवाले तेजको फैलाता हुआ इधर पूर्व दिशासे उदय हो रहा है इसलिये आप भी जगत्को प्रकाशित और लक्ष्मीको आनन्दित करनेके लिये सर्योदयके समय होनेवाली योग्य क्रियाओंको करते हुए शय्याका मध्यभाग छोड़िये।।२२७।। हे राजाओंमें श्रेष्ठ, आपकी सेनाओंने कितने कितने बलशाली राजाओंपर आक्रमण नहीं किया है, ये छोटे छोटे लोग प्रायः आपकी भुजाओंके बलको जानते भी नहीं हैं। हे नरवीर, आपने भरतेश्वरके साथ युद्धमें विजय प्राप्त करने-के लिये उद्यम किया है इसलिये विजयलक्ष्मीके स्वामी आप ही हों।।२२८।। हे देव, के वृक्षोंपर पड़ी हुई ओसकी बुंदोंको निरन्तर पड़ते हुए आंसुओंके समान अपनी किर्रणोंके समृहसे शीघृ ही पोंछता हुआ यह सूर्य उदय हो रहा है और उदय होते समय ऐसा जान पड़ता है मानो कमिलनियोंके वन जिन्हें आनन्द प्राप्त हो रहा है ऐसे कमलोंके द्वारा अर्घ्य लेकर उसकी

१ विवृतनेत्रम् । २ अतिशयप्रातःकाले । ३ अनुकरोति स्म । ४ प्रबोधन–द०, ल० । ५ योक्तुमिच्छवः । ६ अनुगच्छन् । ७ के के । ८ तव । ६ -नश्रुवाता–द० । १० -कापाता–ल०, द० । ११ प्रतिगृहीतः ।

भयमनुसरन् कोकः कान्तां तटान्तरशायिनीम् ग्रविरलगलद्वाष्पव्याजादिवोत्सुजतीं शुचम् । विशति बिसिनीपत्रच्छन्नां सरोजसरस्तटीं सरसिजरजःकीणौं पक्षौ विध्य शनैः शनैः ॥२३०॥ जरठबिसिनीकन्दच्छायामुषस्तरलास्त्विष-स्तुहिनिकरणो दिक्पर्यन्तादयं प्रतिसंहरन्। श्रनुकुमुदिनीषण्डं तन्यन् करानमृतश्च्युतो ब्रह्मयति परिष्वङ्गगासंङ्गं वियोगभयादिव ॥२३१॥ तिमिरकरिणां यूथं भित्वा तदस्रपरिप्लुता-मिव तनुमयं बिभ्च्छोणां निशाकरकेसरी। वनमिव नभः कान्त्वाऽस्ताव्रेर्गुहागहनान्यतः श्रयति नियतं <sup>१</sup>निद्रासङ्गाव् विजिह्मिततारकः ।।२३२॥ सरति सरसीतीरं हंसः ससारसकूजितं भटिति घटते कोकद्वन्द्वं <sup>१</sup>विशापमिवाधुना । पति पततां वृन्दं विष्वक् द्रुमेषु कृतारुतं गतमिव जगत्प्रत्यापत्तिं समुद्यति<sup>८</sup> भास्वति<sup>९</sup> ॥२३३॥ उवयशिखरिग्रावश्रेणीसरोरुहरागिणी गगनजलधेरातन्वाना<sup>र०</sup>प्रवालवनश्रियम् । विगिभवदने सिन्दूरश्रीरलक्तकपाटला प्रसरतितरां सन्ध्यादीप्तिर्दिगाननमण्डनी<sup>११</sup> ॥२३४॥

अगवानी ही कर रहे हों ।।२२९।। इधर देखिये, जो दूसरे किनारेपर सो रही है और निरन्तर बहते हुए ऑसुओके बहानेसे जो मानो शोक ही छोड़ रही है ऐसी अपनी स्त्री चकवीके पीछे पीछे जाता हुआ यह चकवा कमलोंके परागसे भरे हुए अपने दोनों पंखोंको भटकाकर कमिल-नियोंके पत्तोंसे ढके हुए कमलसरोवरके तटपर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है ।।२३०।। यह चन्द्रमा पके हुए मृणालकी कान्तिको चुरानेवाली अपनी कान्तिको सब दिशाओंके अन्तसे खीच रहा है तथा अमृत बरसानेवाली अपनी किरणोंको प्रत्येक कुमुदिनियोंके समूहपर फैलाता हुआ वियोगके डरसे ही मानो उनके साथ आलिङ्गनके सम्बन्धको दृढ कर रहा है ॥२३१॥ जो अन्धकाररूपी हाथियोंके समूहको भेदन कर उनके रक्तसे ही तर हुएके समान लाल लाल दिखनेवाले शरीर (मण्डल) को धारण कर रहा है तथा नीद आ जानेसे जिसकी नक्षत्ररूपी आंखोंकी पुतलियां तिरोहित अथवा कुटिल हो रही है ऐसा यह चन्द्रमारूपी सिह वनके समान आकाशको उल्लघन कर अब अस्ताचलकी गुहारूप एकान्त स्थानका निश्चित रूपसे आश्रय ले रहा है ।।२३२।। सूर्य उदय होते ही हंस, सारस पक्षियोंकी बोलीसे सहित सरोवरके किनारे पर जा रहे हैं, चकवा चकवियोंके जोड़े परस्परमें इस प्रकार मिल रहे है मानो अब उनका शाप ही दूर हो गया हो, पक्षियोंके समूह चारों ओर शब्द करते हुए वृक्षोंपर पड़ रहे हैं और यह जगत् फिरसे अपने पहले रूपको प्राप्त हुआ सा जान पड़ता है ॥२३३॥ उदयाचलकी चट्टानोंपर पैदा होनेवाले कमलोंके समान लाल तथा आकाशरूपी समुद्रमें मूगाके वनकी

१ अभिनिवेशात् । २ वित्रिततारकः । अक्षःकनीनिकेति घ्वनिः । ३ विगतशापम् । आक्रोश-मित्यर्थः । ५ आश्रयति । ५ पक्षिणाम् । ६ कृतसमन्ताद् ध्वनिः । कृतारव ल० । ७ पृवैस्थितिम् । = उदिते सति । ६ आदित्ये । १० विदुमं । ११ मण्डयतीति मण्डनी ।

कमलमिती नालं<sup>र</sup> वेष्टुं<sup>२</sup> बत प्रविकस्वरं गतमरुणतां बालार्कस्य प्रसारिभिरंशुभिः । परिगतमिव<sup>रं</sup> प्रादुष्यव्भिः कणैरनिर्लाखिषां नियतविषवं षिग् व्यामूढि विवेकपराञ्जमुखीम् ॥२३४॥ उपनततरूनाधुन्वाना विलोलितषट्ष्याः कृतपरिचया वीचीचकैः सरस्सु सरोव्हाम् । <sup>१</sup>रतिपरिमलानाकर्षन्तः सरोजरजो जडाः<sup>५</sup> प्रतिविश्नममी मन्दं वान्ति <sup>९</sup>प्रगेतनमारुताः ॥२३६॥

### मालिनीच्छन्दः

नृपवर जिनभर्तुमंडगलैरोभिरिष्टैः
प्रकटितजयघोषैस्त्वं विबुध्यस्व भूयः ।
भवित निखिलविष्नप्रप्रशान्तिर्यतस्ते
रणशिरसि जयश्रीकामिनी कामुकस्य ॥२३७॥
जयित विविजनायैः प्राप्तपूर्जोद्धर्रहेन्
धृतदुरितपरागो वीतरागोऽपरागः ।
कृतनितशतयज्व प्रज्वलन्मौलिरतन-

शोभा फैलाती हुई, दिशारूपी हाथियों के मुखपर सिन्दूरके समान दिखनेवाली, महावरके समान गुलाबी और दिशाओं के मुखों को अलंकृत करनेवाली यह प्रभात-संध्याकी कान्ति चारों ओर बड़ी तेजीसे फैल रही है ॥२३४॥ हे नाथ, यह खिला हुआ कमल लाल सूर्यकी फैलनेवाली किरणोंसे लाल लाल हो रहा है और ऐसा मालूम होता है मानो अग्निक फैलते हुए फुलिगों-से क्याप्त ही हो रहा हो तथा इसी भयसे यह भूमरी उसमें प्रवेश करनेके लिये समर्थ नहीं हो रही है । आचार्य कहते हैं कि जिसमें आपित्त सदा निश्चित रहती है और जो विवेकसे पराइमुख है ऐसी मूर्खताको धिक्कार है ॥२३५॥ हे राजन्, जो उपवनके वृक्षोंको हिला रहा है, भूमरोंको चंचल कर रहा है, जिसने कमलोंके तालाबमें लहरोंके साथ परिचय प्राप्त किया है, जो स्त्री-पुरुषोंके संभोगकी सुगन्धिको खींच रहा है और जो कमलोंके परागसे भारी हो रहा है ऐसा यह प्रातःकालका वायु सब दिशाओं में धीरे धीरे बह रहा है ॥२३६॥ हे राजाओं में श्रेष्ठ, जिनमें जय जयकी घोषणा प्रकट रूपसे की गई है ऐसे जिनेन्द्र भगवान्के इन इष्ट मंगलोंसे आप फिरसे जग जाइये क्योंकि इन्हीं मंगलोंके द्वारा रणके अग्रभागमें विजयलक्ष्मी रूपी स्त्रीको चाहनेवाले आपके समस्त विघ्नोंकी अच्छी तरह शान्ति होगी ॥२३७॥

अनेक इन्द्रोंके द्वारा जिन्हें पूजाकी ऋद्धि प्राप्त हुई है, जिन्होंने पापरूपी धूल नष्ट कर डाली है, जो वीतराग हैं–जिन्होंने रागद्वेष नष्ट कर दिये हैं और नमस्कार करते हुए इन्द्रोंके देदीप्य-मान मुकुटके रत्नोंसे मिली हुई सुन्दर किरणोंकी मंजरीसे जिनके चरण कुछ कुछ पीले हो

१ असमर्थः । २ प्रवेशाय । ३ व्याप्तम् । ४ सुरतसमये दम्पत्यनुभुक्तकस्तूरीकर्पूरादि-परिमलान् । ५ मन्दाः । ६ प्रातःकाले भव । ७ वीतरागद्वेषः । ६ इन्द्र । ६ व्याप्त ।

जयति जयविलासः सुच्यते यस्य पौष्पै:-श्रलिकुलतरुगर्भे निजितानङगमुक्तैः । <sup>र</sup>म्रनुपदयुगमस्त्रैर्भङगशोकादिवावि-ष्कृतकरणनिनावैः सोऽयमाद्यो जिनेन्द्रः ॥२३६॥ जयति जितमनोभूर्भूरिधामा स्वयम्भूः जिनपतिरपरागः<sup>३</sup> क्षालितागः परागः। स् रमुकुटविटङकोदूढ<sup>8</sup>पादाम्बुजश्रीः– जगद<sup>र</sup>जगदगारप्रान्तविश्रान्तबोधः ॥२४०॥ जयति मदनबाणं रक्षतात्मापि योऽधात् त्रिभुवनजयलक्ष्मीकामिनीं वक्षसि स्वे। स्वयमवृत च मुक्तिप्रेयसी यं विरूपा प्यनवम<sup>र</sup>सुखताति तन्वती सोऽयमर्हन् ॥२४१॥ जयति समरभेरीभैरवारावभीमं बलमरचि न क्जच्चण्डकोदण्डकाण्डम्। भ्रुकुटिकुटिलमास्यं येन नाकारि बोच्चेः मनसिजरिपुघाते सोऽयमाद्यो जिनेशः ।।२४२।। स जयति जिनराजो दुर्विभाव<sup>१०</sup>प्रभावः प्रभुरभिभवितुं यं <sup>११</sup>नाशकन्मारवीरः । दिविजविजयदूरा<sup>१२</sup>रूढगर्वोऽपि गर्व न हृदि हृदिशयोऽघाद् यत्र<sup>१३ १४</sup>कुण्ठास्त्रवीर्यः ॥२४३॥

रहे है ऐसे श्री अर्हन्तदेव सदा जयवन्त रहे ॥२३८॥ जिनके भीतर भूमरोके समूह गुजार कर रहे हैं और उनसे जो ऐसे मालूम होते है मानो अपनी पराजयके शोकसे रोते हुए कामदेव-के करुण ऋन्दनको ही प्रकट कर रहे हों तथा उसी हारे हुए कामदेवने अपने पुष्परूपी शस्त्र भगवान्के चरण-युगलके सामने डाल रक्खे हों ऐसे पुष्पोके समूहसे जिनके विजयकी लीला सूचित होती है वे प्रथम जिनेन्द्र श्री वृषभदेव जयवन्त हो ।।२३९।। जिन्होने कामदेवको जीत लिया है, जिनका तेज अपार है, जो स्वयभू है, जिनपित है, वीतराग है, जिन्होने पाप रूपी घूलि घो डाली है, जिनके चरणकमलोकी शोभा देव लोगोने अपने मुकुटके अग्रभागपर धारण कर रक्खी है और जिनका ज्ञान लोक अलोक रूपी घरके अन्त तक फैला हुआ है ऐसे श्री प्रथम जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहे ।।२४०।। जिनकी आत्मा कामदेवके बाणोसे घायल नही हुई है तथापि जिन्होंने तीनों लोकोंकी जयलक्ष्मीरूपी स्त्रीको अपने वक्ष.स्थलपर घारण किया है और मुक्तिरूपी स्त्रीने जिन्हे स्वय वर बनाया इसके सिवाय वह मुक्तिरूपी स्त्री विरूपा अर्थात् कुरूपा (पक्षमें आकाररिहत) होकर भी जिनके लिये उत्कृष्ट सुख-समूहको बढा रही है वे अर्हन्तदेव सदा जयवन्त हों ।।२४१।। जिन्होंने जगद्विजयी कामदेवरूपी शत्रुको नष्ट करनेके लिये न तो युद्धके नगाड़ोके भयकर शब्दोंसे भीषण तथा शब्द करते हुए धनुषोसे युक्त सेना ही रची और न अपना मुह ही भौंहोंसे टेढ़ा किया वे प्रथम जिनेन्द्र भगवान् वृषभ-देव सदा जयवन्त रहें ।।२४२।। जो सब जगत्के स्वामी है, कामदेवरूपी योद्धा भी जिन्हें जीतने-

१ पदयुगसमीपे । २ बहलतेजा । ३ अपगतराग । ४ वलभ्या धृत । ५ लोकालोकालयप्रान्त । ६ धार-यति स्म । ७ अमूर्तापि, कुरूपापीति ध्वनिः । ६ अप्रमितसुखपरम्पराम् । ६ जिनेन्द्र ल०, द०। १० अचिन्त्य । ११ समर्थो ना भूत् । १२ अत्यर्थ । १३ सर्वेज्ञे । १४ मन्द । 'कुण्ठो मन्द. क्रियासुच' इत्यभिधानात् ।

जयति तरुरशोको बुन्दुभिः पुष्पवर्षं चमरिरुहसमेतं विष्टरं सेंहमुद्घम् । वसनमसमम् च्येरातपत्रं च तेजः त्रिभुवनजयिन्ह्यं यस्य <sup>१</sup>सावों जिनोऽसौ ॥२४४॥ जयति जननतापच्छेवि यस्य ऋमाध्जं विपुलफलदमारान्नम्नाकीन्द्रभृङ्गम् । समुपनतजनानां प्रीणनं कल्पवृक्ष-स्थितिमतनुमहिम्ना सोऽवतात्तीर्थकृद्धः ॥२४५॥ नृवर भरतराज्योऽप्यूजितस्यास्य युष्म-द्भुजपरिघयुगस्य प्राप्नुयान्नव कक्षाम्"। भुजबलिमवमास्तां दृष्टिमात्रेऽपि कस्ते रणनिषकगतस्य स्थातुमीशः क्षितीशः ॥२४६॥ <sup>५</sup>तदलमधिप कालक्षेपयोगेन निद्रां जहिहि महित कृत्ये <sup>६</sup>जागरूकस्त्वमेधि । सपदि च जयलक्ष्मीं प्राप्य भूयोऽपि देवं जिनम वनम भक्त्या शासितारं जयाय ॥२४७॥

### हरिणीच्छन्दः

इति समुचितै रुच्चै रुच्चाव चैर्जयमङ्गालैः सुघटितपदैभूयोऽमीभिर्जयाय विद्योधितः । शयनममुचित्रद्रापायात् स पायिवकुञ्जरः सुरगज इवोत्सङ्गं गङ्गाप्रतीरभुवः शनैः ॥२४८॥

के लिये समर्थ नहीं हो सका तथा जिनके सामने, देवोंको जीतनेसे जिसका अहंकार बढ़ गया है ऐसा कामदेव भी शस्त्र और सामर्थ्यके कुण्ठित हो जानेसे हृदयमें अहंकार धारण नहीं कर सका ऐसे अचिन्त्य प्रभावके धारक वे प्रसिद्ध जिनेन्द्रदेव सदा जयवन्त रहें ।।२४३।। अशोक वक्ष, दृन्द्भि, पुष्पवृष्टि, चमर, उत्तम सिंहासन, अनुपम वचन, ऊंचा छत्र और भामण्डल ये आठ प्रातिहार्य जिनके तीनों लोकोंको जीतनेके चिह्न हैं वे सबका हित करनेवाले श्री वृषभ-जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहें ।।२४४।। जिनके चरणकमल जन्मरूप संतापको नष्ट करनेवाले हैं, स्वर्ग मोक्ष आदि बड़े बड़े फल देनेवाले हैं, दूरसे नमस्कार करते हुए इन्द्र ही जिनके भूमर हैं और जो शरणमें आये हुए लोगोंको कल्पवृक्षके समान संतुष्ट करनेवाले हैं ऐसे वे तीर्थ कर भगवान् सदा विजयी हों और अपने विशाल माहात्म्यसे तुम सबकी रक्षा करें।।२४५।। हे पूरुषोत्तम, महाराज भरत भी आपके दोनों भुजारूपी अर्गलदण्डोंकी तुलना नहीं प्राप्त कर सकते हैं, अथवा भुजाओंका बल तो दूर रहे, जब आप युद्धके निकट जा पहुँचते हैं तब आपके देखने मात्रसे ही ऐसा कौन राजा है जो आपके सामने खड़ा रहनेके लिये समर्थ हो सके ।।२४६।। इसलिये हे अधीश्वर, समय व्यतीत करना व्यर्थ है, निद्रा छोड़िये, इस महान् कार्यमें सदा जाग-रूक रहिये और शीघृ ही विजयलक्ष्मीको पाकर अन्य सब जगह विजय प्राप्त करनेके लिये सबपर शासन करनेवाले देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवको भक्तिपूर्वक फिरसे नमस्कार कीजिये ॥२४७॥ इस प्रकार जिनमें अच्छे अच्छे पदोंकी योजना की गई है ऐसे अनेक प्रकारके

जयकरिघटाबन्धे<sup>र</sup>रुन्धन्<sup>र</sup> विशो मदिव ह्वलैः <sup>3</sup>बलपरिवृद्धे रारूढश्रीरुदूढपराकमः । <sup>४</sup>नृपकतिपर्यरारादेत्य प्रणस्य विवृक्षितो भुजबलि युवा भेजे सैन्यैर्भृवं समरोचिताम् ॥२४६॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराणसङ्गप्रहे कुमारबाहुबलिरणोद्योग-वर्णनं नाम पञ्चीत्रशत्तमं पर्व।। ३५ ।।

उत्कृष्ट तथा राजाओं के योग्य, विजय करानेवाले मगल-गीतों के द्वारा बाहुवली महाराज विजय प्राप्त करने के लिये जगे और जिस प्रकार ऐरावत हाथी निद्रा छूट जाने से गगा के किनारे- की भूमिका साथ घीरे घीरे छोड़ता है उसी प्रकार उन्हों ने भी निद्रा छूट जाने से घीरे घीरे घीरे घाट्या- का साथ छोड़ दिया ॥२४८॥ सेना के मुख्य मुख्य लोगों के द्वारा जिसकी शोभा बढ रही है, जो स्वय विशाल पराक्रम धारण किये हुए हैं और कितने ही राजा लोग दूर दूरसे आकर प्रणाम करते हुए जिसे देखना चाहते हैं ऐसा वह तरुण बाहुबली मदोन्मत्त विजयी हाथियों की घटाओं से दिशाओं को रोकता हुआ सेना के साथ साथ युद्धके योग्य भूमिमे जा पहुँचा ॥२४९॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत तिरसठशलाकापुरुषोंका वर्णन करनेवाले महापुराणसंग्रहमे कुमार बाहुबलीके युद्धका उद्योग वर्णन करनेवाला पेतीसवॉ पर्व समाप्त हुआ ।

१ समृहैः । २ व्याप्नुवन् । ३ सेनामहत्तरै. । ४ कतिपयैर्नृपै. ।

# षट्त्रिंशत्तमं पर्व

श्रय दूतवचश्चण्डमरुवाघातघूर्णितः । प्रचचाल बलाम्भोधिः जिल्लोरारुध्य रोदसी ।।१॥ साझ्यामिक्यो महाभेयंः तदा धीरं प्रदध्वनुः । 'यद्भवानैः साध्वसं भेजुः 'खङ्गध्यप्रा नभश्चराः ॥२॥ बलानि प्रविभक्तानि निधीशस्य विनिर्ययुः । पुरः पादातमश्वीयम् श्रारादाराच्च हास्तिकम् ॥३॥ रथकट्यापरिक्षेपो बलस्योभयपक्षयोः । श्रप्रतः पृष्ठतश्चासीद् ऊर्ध्व च खचरामराः ॥४॥ खडङगबलसामग्र्या सम्पन्नः पाध्यदैरमा । प्रतस्ये भरताधीशो निजानुजिलगीषया ॥४॥ महान् गजघटावन्धो रे जे सजयकेतनः । गिरीणामिव संघातः सञ्चारी सह शाखिभिः ॥६॥ रिश्चयोतन्मवजलासारसिक्त अभूमिर्मदिष्यः । प्रतस्ये रुद्धिक्चकः शैलैरिव सिनर्भरः ॥७॥ जयस्तम्बरमा रेजुः तुङ्गाः शृङ्गारिताङ्गकाः । सान्द्रसन्ध्यातपकान्ताः चलन्त इव भूघराः ॥६॥ चम्मतङगजा रेजु सज्जाः सजयकेतनाः । कुलशैला इवायाताः प्रभोः स्वबलदर्शने ॥६॥ गजस्कन्धर्रं गता रेजुः धूर्गता विधृताङकुशाः । प्रदीप्तोद्भटनेपथ्यार दर्पाः सम्पिण्डता इव ॥१०॥

अथानन्तर–दूतके वचनरूपी तेज वायुके आघातसे प्रेरित हुआ चक्रवर्तीका सेना रूपी समुद्र आकाश और पृथिवीको रोकता हुआ चलने लगा ॥१॥ उस समय युद्धकी सूचना करनेवाले बड़े बड़े नगाड़े गम्भीर शब्दोंसे बज रहे थे और उनके शब्दोंसे तलवार उठानेमें व्यग्र हुए विद्याधर भयभीत हो रहे थे।।२।। चक्रवर्तीकी सेनाएँ अलग अलग विभागोंमें विभक्त होकर चल रही थीं, सबसे आगे पैदल सैनिकोंका समूह था, उससे कुछ दूरपर घोड़ोंका समूह था और उससे कुछ दूर हटकर हाथियोंका समूह था ।।३।। सेनाके दोनों ओर रथोंके समूह थे तथा आगे पीछे और ऊपर विद्याघर तथा देव चल रहे थे ॥४॥ इस प्रकार छह प्रकारकी सेना-सामग्रीसे सम्पन्न हुए महाराज भरतेश्वरने अपने छोटे भाईको जीतनेकी इच्छासे अनेक राजाओंके साथ प्रस्थान किया ॥५॥ उस समय विजय-पताकाओंसे सहित बड़े बड़े हाथियों-के समृह ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वृक्षोंके साथ साथ चलते हुए पर्वतोंके समूह ही हों ।।६।। जिनसे भरते हुए मदजलकी वृष्टि से समस्त भूमि सींची गई है और जिन्होंने सब दिशाएँ रोक ली हैं ऐसे मदोन्मत्त हाथियोंके साथ चक्रवर्ती भरत चल रहे थे, उस समय हाथी ऐसे मालूम होते थे मानो भरनोंसे सहित पर्वत ही हो ।।७।। जिनके समस्त शरीर-पर शृङ्गार किया गया हो और जो बहुत ऊँचे हैं ऐसे वे विजयके हाथी ऐसे सुशोभित होते थे मानो संध्याकालकी सघन धूपसे व्याप्त हुए चलते-फिरते पर्वत ही हों ॥८॥ जो सब प्रकारसे सजाये गये हैं और जिनपर विजय-पताकाएँ फहरा रही हैं ऐसे वे सेनाके हाथी इस प्रकार सुशो-भित हो रहे थे मानो महाराज भरतको अपना वल दिखानेके लिये कुलाचल ही आये हो ॥९॥ जिन्होंने देदीप्यमान तथा वीररसके योग्य वेष घारण किया है, और जिन्होंने अंकुश हाथमें ले रला है ऐसे हाथियोंके कंधोंपर बैठे हुए महावत लोग ऐसे जान पड़ते थे मानो एक जगह

१ द्यावापृथिव्यौ । २ युद्धहेतवः । ३ सुध्वानैः ल० । ४ आयुधस्वीकारव्याकुलाः । ५ संकरमकृत्वा प्रविभाजितानि । ६ समीपे । ७ रथसमूहपरिवृत्तिः । ६ उभयपाश्वयोरित्यर्थः, मौल-वैतिनकयोः, मूलं कारणं पुरुषं प्राप्ताः मौलाः । वेतनेन जीवन्तो वैतिनकाः । ६ सह । १० आसमूहः ११ वृक्षैः । १२ स्रवत् । १३ वेगवद्वर्षं । 'धारासम्पात आसारः' । १४ सन्नद्धीकृताः । १५ निजबलदर्शने । १६ गजारोहकाः । १७ वीररसालङकाराः ।

इकट्ठा हुआ अभिमान ही हो ।।१०।। घुड़सवार लोग, जिनकी आगेकी धारका अग्रभाग बहुत तेज हैं ऐसी तलवारोंसे ऐसे जान पड़ते थे मानो उनके पराक्रम ही मूर्तिमान् होकर उनकी भुजाओके अग्रभाग अर्थात् हाथोंमे आ लगे हों।।११।। जिनके तरकस अनेक प्रकारके बाणो-से भरे हुए है ऐसे धनुर्धारी लोग इस प्रकार जान पडते थे मानो बड़ी बडी शाखावाले वनके वृक्ष कोटरोमें रहनेवाले सर्पोसे ही सुशोभित हो रहे हों ।।१२।। जिन्होने रथोके समृहमे युद्ध के योग्य सब शस्त्र भर लिये है ऐसे रथोपर बैठनेवाले योद्धा लोग इस प्रकार चल रहे थे मानो युद्धरूपी समुद्रको पार करनेके लिये नाव चलानेवाले खेवटिया ही हो ।।१३।। जिन्होंने शिर-पर टोप और शरीरपर कवच धारण किया है तथा हाथमे पैनी तलवार ऊँची उठा रक्खी है ऐसे कितने ही योद्धा लोग हाथियोंके पैरोकी रक्षा करनेके लिये उनके सामने चल रहे थे ।।१४।। जिनके हाथोमे शस्त्रोंके समूह चमक रहे है और जो लोहेके कवच पहने हुए है ऐसे कितने ही योद्धा ऐसे देदीप्यमान हो रहे थे मानो किसी उत्पातको सूचित करनेवाले उल्कासिह्त काले काले मेव ही उठ रहे हो ।।१५।। कोई अन्य योद्धा पैनी धारवाली तलवार हाथमे लेकर उसमे अपने मुखका रङ्ग देखता हुआ अपने पराक्रमका परिज्ञान प्राप्त कर रहा था ।।१६।। कोई अन्य योद्धा हाथके अग्र भागपर रखी हुई तलवारको तोलता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो वह उससे अपने स्वामीके आदर-सत्कारका गौरव ही तोलना चाहता हो ।।१७।। पैदल सेना, हाथियोंके समूह, घुडसवार और रथोके समूह आदि सामग्रीके साथ साथ महामुकुट-बद्ध राजाओकी सेनाएँ भी चल रही थी।।१८।। रत्नोकी किरणोसे जिनके मुकुट ऊँचे उठ रहे हैं ऐसे वे मुकुटबद्ध राजा इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो लीला सहित लोकपालोके अंग ही पृथ्वीपर आ गये हो ।।१९।। अनेक राजा लोग मंहाराज भरतको घेरकर चल रहे थे और दूरसे ही अपनी सेनाकी सामग्री यथायोग्यरूपसे दिखलाते जाते थे ।।२०।। नवीन

१ निशित । २ अश्वारोहा । 'अश्वारोहस्तु सादिन ' इत्यभिधानात् । ३ इव । ४ प्रक्ष्वेडनास्तु नाराचा । ५ इषुधि तूणीरः । 'तूणोपासंडगतूणीरनिषडगा इषुधिद्वंयो । तूण्यामित्यभिधानात् । सम्भृतेषुध्य ल०, द०, अ०, 'प०, स०, इ० । ६ समरसमृद्वोत्तरणार्थम् । ७ कर्णधारा । 'कर्णधारस्तु नाविक ' इत्यभिधानात् । ६ हस्तिमुख्यम् । ६ कवच । १० पादरक्षार्थम् । ११ स्फुरन्ति स्म । १२ कवचिता । 'सम्भद्वो विमतः सज्जो दिशतो व्यूटकण्टक ' इत्यभिधानात् । १३ उत्पातहेतव । १४ स्व शौर्यम् ल० । १४ बुबुधे । १६ प्रमातुमिच्छुः । प्रतिमित्सु च्व०, ल०, प०, इ०, अ०, स० । १७ खड्गेन सह । १८ बलानि । १६ परिकरं । २० केचिल्लोकपाला इत्यर्थ । २१ निर्ययु । २२ नूतनरणाम्भसश्रवणादुद्भमून्तवेतो यासा तास्ताः । २३ भटयोपित । २४ विश्वास्य । २४ धीरवचनं ।

भूरेणवस्तवाद्यवीयखुरोढूताः खलङ्किवाः । अणिविष्नितसंप्रेक्षाः प्रचकुरमराङ्गानाः ॥२२॥ रजः विस्तवस्य रुद्धिवस्यके व्योमलङ्किवि । चकोद्योतो नृणां चक्रं दृशः स्विवयोन्मुखाः ॥२३॥ समृद्भटरसप्रायेः भटालापेमंहीद्वराः । प्रयाणके धृति प्रापुः जनजल्पेरपीदृशः ॥२४॥ रणभूमि 'प्रसाध्यारात् स्थितो बाहुबली नृषः । ग्रयं च नृषशार्द्यः प्रस्थितो निनियन्त्रणः ॥२४॥ न विष्नः किन्नु खल्वत्र स्याव् भात्रोरत्योरिति । प्रायो न शान्तये युद्धम् एतयोरनुजीविनाम् ॥२६॥ विरूपकित्रवेश्व स्याव् भारतिशा । ऐश्वयंमवदुर्वाराः स्वेरिणः प्रभवोऽयवारः ॥२७॥ इमे मकुटबद्धाः कि नैनौ वारियत् क्षमाः । येऽमी समग्रसामग्रचा रव्हित्यामियनुमागताः ॥२६॥ महानुभावोऽयं कुमारो भुजविकमी । कुद्धे चक्रवरेष्यवं यो योद्धं सम्मुखं स्थितः ॥२६॥ विश्वयं तत्रत्रभूयस्वर्यं न जयाङ्गं मनस्विनः । ननु सिहो जयत्येकः संहितानिप्रिः वन्तिनः ॥३०॥ स्रयं च चक्रभृत् देवो नेष्टः सामान्यमानुषः । योऽभिरक्यः सहस्रण प्रणम्।णां सुधाभुजाम् । ॥३॥ रिनम्म भूवनयोर्गुद्धं जनसङ्क्षयकारणम् । कुर्वन्तु वेवताः शान्ति यदि सन्निहिता इमाः ॥३२॥ इति माध्यस्थ्यवृत्येके प्रणाः क्लाघ्यं वचो जगुः । पक्षपातहताः केचित् स्वपक्षोत्कर्षमुण्जगुः ॥३३॥

युद्धका प्रारम्भ सुनकर जिनके चित्त व्याकुल हो रहे हैं ऐसी स्त्रियोंको वीर योद्धा वड़ी धीरता-के साथ समभाकर आक्वासन दे रहे थे।।२१।। उस समय घोड़ोंके खुरोंसे उठी हुई और आकाशको उल्लंबन करनेवाली पृथिवीकी धूल क्षण भरके लिये देवांगनाओंके देखनेमें भी बाधा कर रही थी ।।२२।। समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाले और आकाशको उल्लंघन करनेवाले उस घुलिसे उत्पन्न हुए अन्धकारमें चकरत्नका प्रकाश ही मनुष्योंके नेत्रोंको अपना अपना विषय ग्रहण करनेके सन्म्ख कर रहा था ॥२३॥ राजा लोग रास्तेमें अत्यन्त उत्कट वीररससे भरे हुए योद्धाओंके परस्परके बार्ताछापसे तथा इसी प्रकारके अन्य लोगोंकी बात-चीतसे ही उत्साहित हो रहे थे ।।२४।। उधर राजा वाहुबली रणभुमिको दूरसे ही युद्धके योग्य बनाकर ठहरे हुए हैं और इबर राजाओं में सिहके समान तेजस्वी महाराज भरत भी यन्त्रणा-रहित (उच्छृद्धखल) होकर उनके सन्मुख जा रहे हैं ।।२५।। नहीं मालूम इस युद्धमें इन दोनों भाइयोंका क्या होगा ? प्रायः कर इनका यह युद्ध सेवकोंकी शान्तिके लिये नहीं है । भावार्थ-इस युद्धनें सेवकोंका कल्याण दिखाई नहीं देता है ।।२६।। भरतेश्वरने यह युद्ध बहुत ही अयोग्य प्रारम्भ किया है सो ठीक ही है क्योंकि जो ऐश्वर्यके मदसे रोके नहीं जा सकते ऐसे प्रभु लोग स्वेच्छाचारी ही होते हैं ।।२७।। जो ये मुकुटबद्ध राजा समस्त सामग्रीके साथ युद्ध करनेके लिये आये हुए है वे क्या इन दोनोंको नही रोक सकते है ? ।।२८।। अहो, भुजाओंका परा-कम रखनेवाला यह कुमार वाहुबली भी महाप्रतापी है जो कि चक्रवर्तीके कुपित होनेपर भी इस प्रकार युद्धके लिये सन्मुख खड़ा हुआ है।।२९।। अथवा शूरवीर लोगोंको सामग्रीकी अधिकता विजयका कारण नहीं हैं क्योंकि एक ही सिंह भुण्डके भुण्ड हाथियोंको जीत लेता है ।।३०।। नमस्कार करते हुए हजारों देव जिसकी रक्षा करते हैं ऐसा यह चक्रको धारण करने-वाला भरत भी साधारण पुरुष नहीं है ।।३१।। इसलिये जो अनेक लोगोंके विनाशका कारण है ऐसा इन दोनोंका युद्ध नहीं हो तो अच्छा है, यदि देव लोग यहां समीपमें हों तो वे इस युद्धकी शान्ति करें।।३२।। इस प्रकार कितने ही लोग मध्यस्थ भावसे प्रशंसनीय वचन कह रहे थे

१ आकाशल इघिनः । २ आलोकनाः । ३ रजोऽन्धकारे । ४ वीररसबहुलैः । ५ अल इकृत्वा । ६ समीपे । ७ नृपश्रेष्ठः भरत इत्यर्थः । ८ निरङकुशः । ६ भटानाम् । १० कष्टम् । ११ –वो यतः ल० । १२ युद्धं कारियतुम् । १३ तथाहि । १४ सेनावाहुल्यम् । १५ संयुक्तान् १६ देवानाम् । १७ तत् कारणान् । १८ अन्ये ।

एवं प्रायंजनालापः महीनाथा विनोदिताः । द्वृतं ेप्रापुस्तमृहेशं यत्र वीराप्रणीरसौरं ।।३४॥ वोदंपं विभगणय्यास्य दुविलङ्घण्यमरातिभः । त्रेसुः प्रतिभटाः प्रायः 'तिस्मन्नासम्नसन्निथौरं ।।३४॥ इत्यभ्यणं बले जिल्णोः बलं भुजबलीशितः । जलमञ्जेरिवाक्षुभ्यव् वीरध्वानिनरुद्धिव् ॥३६॥ प्रयोभयबले धोराः सम्रद्धगजवाजयः । बलान्यारचयामासुः प्रत्योऽग्यं प्रयुयुत्सया ।।३६॥ तावच्च मित्रिणो मुख्याः सम्प्रधार्यावदिन्निति । शान्तये नैनयोर्युद्धं प्रह्योः क्रूरयोरिव ॥३६॥ चरमागन्धरावेतौ नानयोः काचन क्षतिः । क्षयो जनस्य पक्षस्य । व्याजेनानेन । कृम्भितः ॥३६॥ इति निश्चित्य मन्त्रज्ञा भीत्वा भूयो जनक्षयात् । तयोरनुर्मात लब्ध्वा धम्यं रणमघोषयन् ॥४०॥ प्रकारणरणेनालं जनसंहारकारिणा । महानेव भवानेव गरीयांश्च यशोवधः ।॥४॥ प्रकारणरणेनालं जनसंहारकारिणा । महानेव भवानेव गरीयांश्च यशोवधः ।।।४१॥ चलोत्कर्षपरीक्षेयम् ग्रन्थयाऽप्युपपद्यते । भवानेव ग्रवस्य विनोत्सेकात् । प्रदे विष्यास्मकम् ॥४२॥ भ्रूभञ्जोन विना भञ्जाः सोढच्यो युव्योरिह । विजयश्च विनोत्सेकात् । व्यव्या वृद्धमृद्धतौ ॥४४॥ इत्युक्तौ पार्थवः सर्वेः सोपरोवंश्च मन्त्रिभः । तौ कृच्छात् प्रत्यपत्सातां विद्या युद्धमृद्धतौ ॥४४॥

और कितते ही पद्मातमे प्रेरित होकर अपने ही पक्षकी प्रशसा कर रहे थे ॥३३॥ प्रायः लोगोके इपी प्रकारके वचनोमे मन बहलाते हुए राजा लोग शीषृ ही उस स्थानपर जा पहुंचे जहा वीरशिरोमिण कुमार वाहुवली पहलेसे विराजमान था ॥३४॥ बाहुवलीके समीप पहुचने ही भरतके योद्धा, जिसका शत्रु कभी उल्लियन नहीं कर सकते ऐसा बाहुवलीको भुजाओं का दर्प देखकर प्राय कुछ डर गये ॥३५॥ इस प्रकार चक्रवर्ती भरतकी सेनाके समीप पहुँचने-पर वीरोंके शब्दोमे दिशाओको भरनेवाली बाहुवलीकी सेना समुद्रके जलके समान क्षोभको प्राप्त हुई ॥३६॥

अथानन्तर—दोनों ही सेनाओमें जो शूरवीर लोग थे वे परस्पर युद्ध करनेकी इच्छा-से अग्ने हाथी घोडे आदि सजाकर सेनाकी रचना करने लगे—अनेक प्रकारके ब्यूह आदि बनाने लगे ॥३७॥ इतनेमें ही दोनों ओरके मुख्य मुख्य मत्री विचार कर इस प्रकार कहने लगे कि कूरप्रहोंके समान इन दोनोंका युद्ध शान्तिके लिये नहीं है ॥३८॥ क्योंकि ये दोनों ही चरम शरीरी है, इनकी कुछ भी क्षति नहीं होगी, केवल इनके युद्धके बहानेसे दोनों ही पक्षके लोगोंका क्षय होगा ॥३९॥ इस प्रकार निश्चय कर तथा भारी मनुष्योंके संहारसे डरकर मत्रियोंने दोनोंकी आज्ञा लेकर धर्मयुद्ध करनेकी घोषणा कर दी ॥४०॥ उन्होंने कहा कि मनुष्योंका संहार करनेवाले इस कारणहीन युद्धसे कोई लाभ नहीं है क्योंकि इसके करनेसे बडा भारी अधर्म होगा और यगका भी बहुत विघात होगा ॥४१॥ यह वलके उत्कर्षकी परीक्षा अन्य प्रकारसे भी हो सकती है इसलिये तुम दोनोंका ही परस्पर तीन प्रकारका युद्ध हो ॥४२॥ इस युद्धमें जो पराजय हो वह तुम दोनोंको भौहके चढाये बिना ही—सरलतासे सहन कर लेना चाहिये तथा जो विजय हो वह भी अहकारके बिना तुम दोनोंको सहन करना चाहिये क्योंकि भाई भाइयोंका यही धर्म है ॥४३॥ इस प्रकार जब समस्त राजाओ और मित्रयोंने बडे आग्रह-के साथ कहा तव कही वडी कठिनतासे उद्धन हुए उन दोनों भाइयोंने वैसा युन्ड करना स्वीकार

जलबृिङ्नियुद्धेषु योऽनयोर्जयमाप्स्यति । स जयश्रीविलासिन्याः पतिरस्तु स्वयंवृतः ॥४१॥ इत्युव्घोष्य कृतानन्वम् म्रानिवन्या गभीरया । भेर्या चमूप्रधानानां न्यधुरेकत्र सिन्निधम् ॥४६॥ नृपा भरत्गृह्या ये तानेकत्र न्यवेशयन् । ये बाहुबिलगृह्याश्च पार्थिवास्तानतोऽन्यतः ॥४७॥ मध्ये महीभृतां तेषां रेजतुस्तौ नृपौ स्थितौ । गतौ निषधनीलाद्वी कृतश्चिद्विव सिन्निधिम् ॥४६॥ त्योर्भुजबली रेजे गरुडप्रावसच्छविः । जम्बूदुम इबोत्तुङ्गः सभृङ्गोऽशित् मूर्द्धजः ॥४६॥ रराज राजराजोऽपि तिरीटोदप्रविद्यहः । सचूलिक इबाद्वीरद्धः तप्तचामीकरच्छविः ॥४०॥ वधद्वीरत्तरां वृष्टि निर्तिनेषामनुव्भटाम् । वृष्टियुद्धे जयं प्राप प्रसभं भूजविक्रमी ॥४१॥ विनिवार्यं कृतक्षोभम् मनिवार्यं बलार्णवम् । मर्यादया यवीयांसं जयेनायोजयन्नृपाः ॥४२॥ सरसीजलमागाद्वौरे जलयुद्धे मदोद्धतौ । विग्गजाविव तौ दीर्वः व्यात्पुरक्षीमासतुर्भुजैः ॥४३॥ मधिवक्षस्तरं जिल्लो रेजुरच्छा जलच्छटाः । शैलभर्तृरिवोत्सङ्गसङ्गिन्यः र सुत्योग्भसाम् ॥४४॥ जलौघो भरतेशेन मुक्तो दोबंकशालिनः । र प्राशारप्राप्य दूरेण मुखमारात् समापतत् ॥४४॥

किया ।।४४।। 'इन दोनोंके बीच जल युद्ध, दृष्टि युद्ध और बाहु युद्धमें जो विजय प्राप्त करेगा वही विजय-लक्ष्मीका स्वयं स्वीकार किया हुआ पति हो, इस प्रकार सबको आनन्द देनेवाली गंभीर भेरियोंके द्वारा जिसमें सबको हर्ष हो इस रीतिसे घोषणा कर मंत्री लोगोंने सेनाके मुख्य मुख्य पुरुषोंको एक जगह इकट्टा किया ॥४५-४६॥ जो भरतके पक्षवाले राजा थे उन्हें एक ओर बैठाया और जो बाहुबलीके पक्षके थे उन्हें दूसरी ओर बैठाया ॥४७॥ उन सब राजाओंके बीचमें बैठे हुए भरत और बाहुबली ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो किसी कारणसे निषघ और नीलपर्वत ही पास पास आ गये हों ।।४८।। उन दोनोंमें नीलमणिके समान स्न्दर छिवको धारण करता हुआ और काले काले केशोंसे सुशोभित कुमार बाहुबली ऐसा जान पड़ता था मानो भृमरोंसे सहित ऊँचा जम्बूनृक्ष ही हो ॥४९॥ इसी प्रकार मुकुटसे जिसका शरीर ऊँचा हो रहा है और जो तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिको धारण करनेवाला है ऐसा राज-राज श्वर भरत भी इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो चूलिकासहित गिरिराज-सुमेरु ही हो ॥५०॥ अत्यन्त धीर तथा पलकोंके संचारसे रहित शान्त दृष्टिको धारण करते हुए कुमार बाहुबलीने दृष्टियुद्धमें बहुत शीघृ विजय प्राप्त कर ली ।।५१।। हर्षसे क्षोभ मचाते हुए बाहुबलीके दुनिवार सेनारूपी समुद्रको रोककर राजाओंने बड़ी मर्यादाके साथ कुमार बाहुबलीको विजयसे युक्त किया अर्थात् दृष्टियुद्धमें उनकी विजय स्वीकार की ॥५२॥ तदनन्तर मदोन्मत्त दिग्गजोंके समान अभिमानसे उद्धत हुए वे दोनों भाई जलयुद्ध करनेके लिये सरोवरके जलमें प्रविष्ट हुए और अपनी लम्बी लम्बी भुजाओंसे एक दूसरेपर पानी उछालने लगे।।५३।। चक्रवर्ती भरतके वक्षःस्थलपर बाहुवलीके द्वारा छोड़ी हुई जलकी उज्ज्वल छटाएं ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो सुमेरुपर्वतके मध्यभागमें जलका प्रवाह ही पड़ रहा हो ।।५४।। भरतेश्वरके द्वारा छोड़ा हुआ जलका प्रवाह अत्यन्त ऊँचे बाहुबलीके मुख-को दूर छोड़कर दूरसे ही नीचे जा पड़ा।। भावार्थ-भरतेश्वरने भी बाहुबलीके ऊपर पानी फेंका था परन्तु बाहुबलीके ऊँचे होनेके कारण वह पानी उनके मुखतक नहीं पहुँच सका, दूरसे ही नीचे जा पड़ा । भरतका शरीर पांचसौ घनुष ऊँचा था और बाहुबलीका पांचसौ पच्चीस

१ जलयुद्धदृष्टियुद्धबाहुयुद्धेषु । 'नियुद्धं बाहुयुद्धे' इत्यिभधानात् । २ चकुः । ३ कारणात् । ४ सम्मेलनिमत्यर्थः । ५ तयोर्मध्ये । ६ नीलकेशः । 'शितः कृष्णे सिते भूजें' इति विश्वलोचनः । ७ शान्ताम् । ८ श्रीघृम् । ६ अनुजम् । 'जघन्यजे स्युः कनिष्ठयवीयोऽवरजानुजाः' इत्यिभधानात् । १० प्रविष्टौ । ११ परस्परं जलसेचनं चक्रतुः । १२ प्रवाहाः । १३ उन्नतस्य ।

धनुष । इसिलये बाहुबलीके द्वारा छोडा हुआ पानी भरतके मुख तथा वक्षःस्थलपर पडता था परन्तु भरतके द्वारा छोडा हुआ पानी बीचमे ही रह जाता था-बाहुबलीके मुखतक नही पहुँच पाता था ।।५५।। इस प्रकार जब भरते व्वरने इस जलयुद्धमे भी विजय प्राप्त नही की तब बाहुबलीकी सेनाओंने फिरसे अपनी विजयकी घोषणा कर दी ।।५६।। अथानन्तर सिह-के समान पराक्रमको घारण करनेवाले घीरवीर तथा परस्पर स्पर्घा करनेवाले वे दोनों नर-शार्द्ल–श्रेष्ठ पुरुष बाहुयुद्धकी प्रतिज्ञा कर रंगभूमिमें आ उतरे ।।५७।। अपनी अपनी भुजाओंके अहकारसे सुशोभित उन दोनों भाइयोंका, अनेक प्रकारसे हाथ हिलाने, ताल ठोकने, पैतरा बदलते और भुजाओंके व्यायाम आदिसे बड़ा भारी बाहु युद्ध (मल्ल युद्ध) हुआ ।।५८।। जिसके मुक्रुटकी दीप्तिका सम्ह अतिशय देदीप्यमान हो रहा है ऐसे भरतको बाहुबलीने लीला मात्रमे ही घुमा दिया और उस समय घूमते हुए चक्रवर्तीने क्षण भरके लिये अलातचक्रकी लीला घारण की थी ।।५९।। वाहुबलीने राजाओंमे श्रेष्ठ, बड़े तथा भरत क्षेत्रको जीतनेवाले भरत-को जीतकर भी 'ये बड़े हैं ' इसी गौरवसे उन्हे पृथिवीपर नही पटका ।।।।६०।। किन्तु भुजाओं-से पकड़कर ऊचा उठाकर कन्येपर धारण कर लिया। उस समय भरतेश्वरको कन्धेपर धारण करते हुए बाहुबली ऐसे जान पड़ते थे मानो नील गिरिने बड़े बडे शिखरोंसे देदीप्यमान हिमवान् पर्वतको ही घारण कर रक्का हो ।।६१।। उस समय बाहुबलीके पक्षवाले राजाओंने बड़ा कोला-हल मचाया और भरतके पक्षके लोगोंने लज्जासे अपना शिर भुका लिया ॥६२॥ दोनों पक्षके राजाओके साक्षात् देखने हुए चक्रवर्ती भरतका अत्यन्त अपमान हुआ था इसलिये वे भारी लज्जा और आश्चर्यको प्राप्त हुए ।।६३।। जिसने भौहे चढ़ा ली है, जिसकी रक्तके समान लाल लाल आखे इवर उवर फिर रही है और जो कोधसे जल रहा है ऐसा वह चक्रवर्ती क्षण भरके लिये भी दुर्निरीक्ष्य हो गया अर्थात् वह कोधसे ऐसा जलने लगा कि उसे कोई क्षणभर नही देख सकता था ॥६४॥ उस समय कोधसे अन्धे हुए निधियोके स्वामी भरतने बाहुबली-का पराजय करनेके लिये समस्त शत्रुओंके समूहको उखाड़कर फेक्नेवाले चक्ररत्नका स्मरण किया ।।६५।। स्मरण करते ही वह चक्ररत्न भरतके समीप आया, भरतने बाहुबलीपर चलाया

१ बाहुयुद्धम् । २ प्रतिज्ञा कृत्वा । ३ प्रविष्टावित्यर्थः । ४ वल्गनभुजास्फालने । विलता-प०, इ० । ५ पदचारिभिः । ६ बाहुबन्धः । ७ काष्टाग्निभ्रमणस्य । ६ अनुजः । ६ ज्येष्टम् । १० बाहुपीडनं यथा भवित तथा । ११ परिभवम् । १२ विस्मयान्वितम् । १३ उच्छिन्नः ।—मुक्षिप्त-ल०, द० । १४ स्मत । १५ एतच्चक्रमः । १६ भजबलिन । १७ समीपे ।

परन्तु उनके अवध्य होनेसे वह उनकी प्रदक्षिणा देकर तेजरहित हो उन्हींके पास जा ठहरा। भावार्थ-देवोपनीत शस्त्र कुटुम्बके लोगोंपर सफल नहीं होते, बाहुवली भरतेश्वरके एक पितृक भाई थे इसलिये भरतका चक्र बाहुबलीपर सफल नहीं हो सका, उसका तेज फीका पड़ गया और वह प्रदक्षिणा देकर बाहुवलीके समीप ही ठहर गया ॥६६॥ उस समय वड़े वड़े राजाओं-ने चक्रवर्तीको धिक्कार दिया और दु:खके साथ कहा कि 'बस बस' 'यह साहस रहने दो'-बन्द करो, यह सुनकर चक्रवर्ती और भी अधिक संतापको प्राप्त हुए ।।६७।। आपने खूब पराक्रम दिखाया, इस प्रकार उच्च स्वरसे कहकर धीर वीर बाहुबलीने पहले तो भरतराजको हाथोंसे तोला और फिर कन्वेसे उतारकर नीचे जमीनपर रख दिया अथवा (घीरो अनिकृष्टां ऐसा पदच्छेद करनेपर) उच्च स्थानपर विराजमान किया ॥६८॥ अनेक अच्छे अच्छे राजाओंने समीप आकर महाराज बाहुबलीके विजयकी प्रशंसा करते हुए उनका सत्कार किया और बाहुबलीने भी उस समय अपने आपको उत्कृष्ट अनुभव किया ॥६९॥ साथ ही साथ वे यह भी चिन्तवन करने लगे कि देखो, हमारे वड़े भाई ने इस नश्वर राज्यके लिये यह कैसा लज्जा-जनक कार्य किया है ।।७०।। यह सामाज्य फलकालमें बहुत दुख देनेवाला है, और क्षणभंगुर है इसिलये इसे धिक्कार हो, यह व्यभिचारिणी स्त्रीके समान है क्योंकि जिस प्रकार व्यभिचारिणी . स्त्री एक पतिको छोड़कर अन्य पतिके पास चली जाती है उसी प्रकार यह सामाज्य भी एक पतिको छोड़कर अन्य पतिके पास चला जाता है। यह राज्य प्राणियोंको छोड़ देता है परन्तु अविवेकी प्राणी इसे नहीं छोड़ते यह दु:खकी बात है ॥७१॥ अहा, विषयों-में आसक्त हुए पुरुष, इन विषयजनित सुखोंका निन्द्यपना, अपकार, क्षणभंगुरता और नीरस-पनेको कभी नहीं सोचते हैं।।७२।। जिनके वशमें पड़े हुए प्राणी अनेक दु:सोंकी परम्पराको प्राप्त होते हैं ऐसे विषके समान भयंकर विषयोंको कौन बुद्धिमान् पुरुष प्राप्त करना चाहेगा ? ।।७३।। विष खा लेना कहीं अच्छा है क्योंकि वह एक ही भवमें प्राणीको मारता है अथवा नहीं भी मारता है परन्तु विषय सेवन करना अच्छा नहीं है क्योंकि ये विषय प्राणियोंको अनन्तबार किर किरसे मारते हैं ।।७४।। जो प्रारम्भ कालमें तो मनोहर मालूम होते हैं परन्तु फलकाल-

१ अलमलम् । २ पश्चात्तापम् । ३ कृतपराक्रमस्त्वमिति । कृतोपादान-अ०, ल० । ४ भुजिशिखरात् । 'स्कन्धो भुजिशिरोंऽसोऽस्त्री' इत्यिभिधानात् । -तीर्यांसतो-ल० । ४ अवस्थाम् । ६-मापपत प०, ल० । ७ निमित्तम् । ६ विनश्वरस्य । ६-मधिष्ठितः प०, ल० । १० परिणमन । ११ कृत्सितत्वम् । १२ विनश्वरत्वम् । १३ आसक्तैः । १४ न मृग्यते । न विचार्यत इत्यर्थः । १४ अनुभवनकाल । १६ निमित्तम् । १७ पुमान् ।

मे कड़वे (दु.ख देनेवाले) जान पड़ते है ऐसे विषयोके लिये यह अज्ञ प्राणी क्या व्यर्थ ही अनेक दु खोंको प्राप्त नही होता है ? ।।७५।। जो प्रारम्भ कालमे तो अत्यन्त आनन्द देनेवाले है और अन्तमे प्राणोका अपहरण करते हैं ऐसे किपाक फल (विषफल) के समान विषम इन विषयो को कौन बुद्धिमान् पुरुष सेवन करेगा ? ।।७६।। ये विषयरूपी शत्रु प्राणियोंको जैसा उद्वेग करते है वैसा उद्वेग शस्त्रोका प्रहार, प्रज्वलित अग्नि, वजू, विजली और वडे वड़े सर्प भी नहीं कर सकते हैं ।।७७।। भोगोंकी इच्छा करनेवाले मूर्व पुरुष धन पानेकी इच्छासे बडे बडे समुद्र, प्रचण्ड युद्ध, भयकर वन, नदी और पर्वतोमे प्रवेश करते हैं ।।७८।। विषयोकी चाह रखनेवाले पुरुष जलचर जीवोंकी लम्बी लम्बी भुजाओके आवातसे उत्पन्न हुए वजूपात जैसे कठोर शब्दो-से क्षुब्य हुए समुद्रमे भी जाकर सनार करते है ।।७९।। भोगोंसे लुभाये हुए पुरुष, चारो ओरसे पडते हुए वाणोके समूहसे जहा आकाशरूपी आगन भर गया है ऐसे युद्धके मैदानमे भी निर्भय होकर प्रवेश कर जाते है ।।८०।। जिनमे वनचर लोग भी भय सहित नेत्रोसे सचार करते है ऐसे भयकर बडे-बडे वनोमे भी भोगोंकी आशासे पीडित हुए मूर्ख मनुष्य घूमा करते है ॥८१॥ कितने दुखकी वात है कि विषयरूपी विषम ग्रहोसे जकडे हुए कितने ही छोग, ऊची-नीची भवरोंसे भयकर और मगरमच्छोंसे भरी हुई नदियोंको भी पार करना चाहते है ॥८२॥ रसायन तथा रस आदिके ज्ञानका उपदेश देनेवाले घुर्तीके द्वारा मोहित होकर उद्योग करने-वाले कितने ही पुरुष कठिनाईसे चढने योग्य पर्वनोपर भी चढ जाते हैं ॥८३॥ यह जरा सफेद बालोंके वहानेसे वेगपूर्वक केशोंको पकडती हुई अनिष्ट स्त्रीके समान जवर्दस्ती आल्गिन करती है ।।८४।। जो प्राणी भोगोमे अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा है वह हित और अहितको नही जानता तथा जिसे वृद्धावस्थाने घेर लिया है उसमे और मरे हुएमे क्या अन्तर है ? अर्थात् बेकार होनेसे वृद्ध मनुष्य भी मरे हुएके समान है ॥८५॥ यह बुढापा मनुष्यको शीतज्वरको समान अनेक कष्ट देनेवाला है क्योंकि जिस प्रकार शीतज्वर उत्पन्न होते ही जबर्दस्ती जमीन-

१ अम्बीरपक्वफल । २ वजूरूपाशनि । ३ भयङकरा । ४ धनलाभवाञ्छ्या । ५ अशनि । ६ जलजन्तूनाम् । 'यादासि जलजन्तव.' डत्यभिधानात् । यादसा पत्यौ समुद्रे । 'रत्नाकरो जलिधिर्घाद'-पतिरपा पति 'इत्यभिधानात् । ७ वनेचराः । ६ भयसहिता । ६ नरीनृमि छेन्ति । १० ग्रस्ता इत्यर्थं । ११–प्यभियोगिनः ल०, प०, अ०, इ० । १२ पलितस्तम्भौषधिमद्धरसज्ञानाज्जातबलवादान्मोहिताः । १३ भोक्तुं योग्यवस्तुषु । १४ न जानाति । १५ भेदे. । १६ बलात्कारेण । १७ कम्पः । १६ प्राप्ति. ।

पर पटक देता है उसी प्रकार बुढापा भी जबर्दस्ती जमीनपर पटक देता है और जिस प्रकार शीतज्वर शरीरमें कम्पन पैदा कर देता है उसी प्रकार बुढापा भी शरीरमें कम्पन पैदा कर देता है ।।८६।। शरीरमें प्रविष्ट हुई तथा उपभोगमें आई हुई जरा और मदिरा दोनों ही लोगों-के शरीरको शिथिल कर देती हैं, उनकी बुद्धि भृष्ट कर देती हैं और वचनोंमें अस्पष्टता ला देती हैं ।।८७।। जिसके बलका सहारा मनुष्योंके जीवनका आलम्बन है ऐसा यह आयुरूपी खंभा कालरूपी दुप्ट हाथीके द्वारा जबर्दस्ती उखाड़ दिया जाता है।।८८।। यह शरीरका बल हाथीके कानके समान चंचल है और यह जीर्ण-जीर्ण शरीररूपी भोंपड़ा रोगरूपी चूहोंके द्वारा नष्ट किया हुआ है ॥८९॥ इस प्रकार यह राज्यादि सब विनश्वर हैं फिर भी मोहके उदयसे जिसकी चेतना नब्ट हो गई है ऐसा भरत इन्हें नित्य मानता है यह कितने दु:खकी बात है ? ॥९०॥ इस प्रकार बड़े भाईकी नीचताका चिरकाल तक विचार करते हुए बाहुबली-ने भरतको उद्देश्य कर नीचे लिखे अनुसार कठोर अक्षरोंवाली वाणी कही ।।९१।। हे राजाओं-में श्रेष्ठ, क्षणभरके लिये अपनी लज्जा या भेंग छोड़, मैं कहता हूं सो सुन । तूने मोहित होकर ही इस न करने योग्य बड़े भारी साहसका सहारा लिया है ।।९२।। जो कभी भिद नहीं सकता । ऐसे मेरे शरीररूपी पर्वतपर तूने चक्र चलाया है सो तेरा यह चक्र वज्के बने हुए पर्वतपर पड़ते हुए वजूके समान व्यर्थ है ऐसा निश्चयसे समभ ।।९३।। दूसरी बात यह है कि जो तूंने भाइयोंकी सामग्री नष्ट कर राज्य प्राप्त करना चाहा है सो उससे तूने बहुत ही अच्छा धर्म और यशका उपार्जन किया है ।।९४।। तूने अपनी यह स्तुति भी स्थापित कर दी कि चक्रवर्ती भरत आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेवका ज्येष्ठ पुत्र था तथा वह अपने कुलका उद्घारक हुआ था ।।९५।। हे भरत, आज तूने जिसे जीता है और जो पापसे भरी हुई है ऐसी इस राज्य-लक्ष्मीको तू एक अपने ही द्वारा उपभोग करने योग्य तथा अविनाशी समभता है ॥९६॥ जिसका तूने आदर किया है ऐसी यह राज्यलक्ष्मी अब तुभे ही प्रिय रहे, हे आयुष्मन्, अब यह मेरे योग्य नहीं है क्योंकि बन्धन सज्जन पुरुषोंके आनन्दके लिये नहीं होता है। भावार्थ-यह लक्ष्मी स्वयं एक प्रकारका बन्धन है अथवा कर्म बन्धका कारण है इसलिये सज्जन पुरुष इसे

१ श्रमम् । २ भृंशम् । ३ अनुभुक्ता । ४ मूषिक । ५ जीर्णं । ६ निकृष्टताम् । ७ विस्मया-न्वि त्वम् । ५ मृह्यतीति मुह्यन् तेन । ६ न किञ्चित्कृत । किमपि कर्तृमसमर्थं इत्यर्थः । १० राज्या-भिलाषेण । ११ प्रशस्तम् । १२ स्तुति । १३ यस्मात् कारणात् । १४ अनन्यभोगायिताम् । १५ बन्धकारणपरिग्रहः ।

दूषितां कटकैरेनां फिलनीमिप ते श्रियम् । करेणापि स्पृशेव् धीमान् लतां कण्टिकनीं च कः ॥६८॥ विषकण्टकजालीव त्याज्येषा सर्वयाऽपि नः । निष्कण्टकां तपोलरमीं स्वाधीनां कर्तृमिन्छताम् ॥६८॥ मृष्यतां च तदस्माभिः कृतमागो यवीवृशम् । प्रच्युतो विनयात् सोऽहं स्वं चापलमवीवृशम् ॥१००॥ इत्युक्तर्व् गिरामोधो मुखाव् बाहुबलीशितुः । ध्विनर्व्वाविवाऽऽतप्तं जिण्णोराङ्कावयन्मनः ॥१०२॥ हा दुर्ण्यं कृतमित्युक्तं झात्मानं स विगहंयन् । ग्रन्ववातप्त पापेन कर्मणा स्वेन चकराट् ॥१०२॥ प्रयुक्तानुनयं भूयो मनुमन्त्यं स धीरयन् । न्यवृत्तप्त स्वसङ्कत्पाव् ग्रहो स्थैयं मनस्विनाम् ॥१०३॥ महाविलिनि निक्षिप्तराज्यिद्धः स स्वनन्वने । वीक्षामुणावधे जैनीं गुरोराराध्यम् पदम् ॥१०४॥ वीक्षावल्या परिष्वक्तः त्यक्ताशेवपरिक्छवः । स रेजे सलतः पत्रमोक्षकाम् व इ व वुमः ॥१०४॥ गुरोरनुमतेऽधीती<sup>११</sup> वधवेकविहारिताम् । प्रतिमायोगमावर्षम् न प्रातस्ये किल संवृतः ॥१०६॥ स <sup>१९</sup>शिसतव्रतोऽनाश्वान् प्रातमानकः । वल्मोकरन्ध्रनिःसर्वत् सर्परासीव् भयानकः । ॥१०६॥ । प्रातमाविष्यविवानिकः । वल्मोकरन्ध्रनिःसर्वत् सर्परासीव् भयानकः । ॥१०६॥ । प्रातमाविष्यविवानिकः । वल्मोकरन्ध्रनिःसर्वत् सर्परासीव् भयानकः । ।।१०६॥ । प्रिवानिकः । वल्मोकरन्ध्रनिःसर्वत् सर्परासीव् भयानकः ।।।१०६॥ । प्रातमाविष्यकृति । विषाङकृरैरिवोपाङिष्ठ सर्परासीव् भयानकः ।।।।

कभी नही चाहते ।।९७।। यद्यपि यह तेरी लक्ष्मी फलवती है तथापि अनेक प्रकारके कांटोसे-विपत्तियोसे दूषित है। भला, ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो काटेवाली लताको हाथसे छुएगा भी ॥९८॥ अब हम कटक रहित तपरूपी लक्ष्मीको अपने आधीन करना चाहते है इसिलये यह राज्यलक्ष्मी हम लोगोंके लिये विषके काटोकी श्रेणीके समान सर्वथा त्याज्य है ।।९९।। अतएव जो मैने यह ऐसा अपराध किया है उसे क्षमा कर दीजिये । मै विनयसे च्युत हो गया था अर्थात् मैने आपकी विनय नहीं की सो इसे में अपनी चचलता ही समफता हूँ ।।१००।। जिस प्रकार मेवसे निकलती हुई गर्जना सतप्त मनुष्योको आनन्दित कर देती हैं उसी प्रकार महाराज बाहुबलीके मुखसे निकलते हुए वाणीके समूहने चक्रवर्ती भरतके संतप्त मनको कुछ-कुछ आनिन्दित कर दिया था ।।१०१।। 'हा मैने बहुत ही दुप्टताका कार्य किया है' इस प्रकार जोर जोरसे अपनी निन्दा करता हुआ चक्रवर्ती अपने पाप कर्मसे बहुत ही सतप्त हुआ ।।१०२।। जिसमे अनेक प्रकारके अनुनय विनयका प्रयोग किया गया है इस रीतिसे अन्तिम कुलकर महाराज भरतको बार-वार प्रसन्न करता हुआ बाहुवली अपने संकल्पसे पीछे नहीं हटा सो ठीक ही है क्योंकि तेजस्वी पुरुषोकी स्थिरता भी आश्चर्यजनक होती है ।।१०३।। उसने अपने पुत्र महाबलीको राज्यलक्ष्मी सौप दी और स्वय गुरुदेवके चरणोकी आराधना करते हुए जैनी दीक्षा घारण कर ली ।।१०४।। जिसने समस्त परिग्रह छोड दिया है तथा जो दीक्षा रूपी लतासे आलिङ्गित हो रहा है ऐसा वह बाहुबली उस समय ऐसा जान पडता था मानो पत्तोके गिर जानेसे कुश लतायुक्त कोई वृक्ष ही हो ।।१०५।। गुरुकी आज्ञामे रहकर शास्त्रो का अध्ययन करनेमे कुशल तथा एक विहारीपन घारण करनेवाले जितेन्द्रिय बाहुबलीने एक वर्षतक प्रतिमा योग घारण किया अर्थात् एक ही जगह एक ही आसनसे खडे रहनेका नियम लिया ।।१०६।। जिन्होंने प्रशसनीय व्रत घारण किये है, जो कभी भोजन नही करते, और जिनके समीपका प्रदेश वनकी लताओसे व्याप्त हो रहा है ऐसे वे बाहुबली वामीके छिद्रोंसे निकलते हुए सर्पोसे बहुत ही भयानक हो रहे थे ।।१०७।। जिनके फणा प्रकट हो रहे है ऐसे फुकारते हुए सर्पके बच्चोंकी उछल-कूदसे चारों ओरसे घिरे हुए वे बाहुबली ऐसे सुशोभित

१ क्षम्यताम् । २ अपराघः । ३ भृशमपश्यम् । ४ प्रवाह । ५ भरतस्य । ६ दुष्ठु ट० । निन्दा । 'निन्दाया दुष्ठु सुष्ठु प्रशसने ।' इत्यभिधानात् । ७ निजवेराग्यादित्यर्थः । ८ आलिङ्गितः । ६ लतया सहित । १० पर्णमोचनक्रशः । ११ अधीतवान् । १२ वर्षावधि । १३ निभृतः । १४ स्तुत । १५ उपवासी । १६ भयङ्करः । १७ उच्छ्वसत् । १८ फर्णः । १६ अङिघसमीपे ।

वधानः स्कन्ध'पर्यन्तलिम्बनीः केशवस्तरीः । सोऽ'न्वगाबूदकृष्णाहिमण्डलं हरिचन्दनम् ॥१०६॥ माधवीलतया गाढम् उपगृढः प्रकृत्नया । शालाबाहुभिरावेष्ट्य सथृ चिवेषे सहासयां ॥११०॥ विद्यावरी करालूनंपल्लवा सा किलाशुवत् । पादयोः कामिनीबास्य "सामि नम्।ऽनुनेष्यतीं ॥११२॥ रेजे स तदवस्थोऽपि तपो वुश्चरमाचरन् । कामीव मुक्तिकामिन्यां स्पृह्यालुः कृशीभवन् ॥११२॥ तपस्तन्त्रपात्ताप सन्त्रतस्यास्य केवलम् । शरीरमशुषकोष्ट्यंशोषं कर्माप्यशमंदम् ॥११३॥ तीव्रं तपस्यतो प्रस्यस्य नासीत् काश्चित्वपुष्टस्य । ग्रिक्तिका विक्रयाम् ॥११४॥ सर्वेसहः प्रमासारं प्रशास्य नासीत् काश्चित्वपुष्टस्य । ग्रिक्तिका विक्रयाम् ॥११४॥ सर्वेसहः पर्वे विद्यास्य पर्वे विद्यास्य । स्वाप्यवनसंसिद्धये प्रमासारं प्रशास्य । ॥११६॥ स्वाप्यवनसंसिद्धये प्रमासारं प्रशास्य । स्वश्च प्रमासारं प्रशास्य । स्वर्वे प्रसास । प्रस्य । स्वर्वे प्रमास । पर्वे विद्याम । स्वर्वे प्रसास । स्वर्वे प्रमास । स्वर्वे प्रसास । स्वर्वे प्रसास । स्वर्वे प्रसास । काण्ये विद्यास । स्वर्वे प्रसास । स्वर्वे स्वर्वे प्रसास । स्वर्वे प्रसास । स्वर्वे प्रसास । स्वर्वे स्वर्वे

हो रहे थे मानो उनके चरणोंके समीप विषके अंकूरे ही लग रहे हों ।।१०८।। कन्धों पर्यन्त लटकती हुई केशरूपी लताओंको धारण करनेवाले वे बाहुबली मुनिराज अनेक काले सर्पोंके समहको घारण करनेवाले हरिचन्दन वृक्षका अनुकरण कर रहे थे ।।१०९।। फूली हुई वासंती-लता अपनी शाखारूपी भुजाओं के द्वारा उनका गाढ आलिंगन कर रही थी और उससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो हार लिये हुए कोई सखी ही अपनी भुजाओंसे उनका आलिंगन कर रही हो ।।११०।। जिसके कोमल पत्ते विद्याधरियोंने अपने हायसे तोड़ लिये हैं ऐसी वह वासन्ती लता उनके चरणोंपर पड़कर सूख गई थी और ऐसी मालूम होती थी मानो कुछ नम् होकर अनुनय करती हुई कोई स्त्री ही पैरोंपर पड़ी हो ।।१११।। ऐसी अवस्था होनेपर भी वे कठिन तपक्चरण करते थे जिससे उनका शरीर कुश हो गया था और उससे ऐसे जान पड़ते थे मानो मुन्तिरूपी स्त्रीकी इच्छा करता हुआ कोई कामी ही हो ॥११२॥ तयरूपी अग्निके संतापसे संतप्त हुए बाहुबलीका केवल शरीर ही खड़े-खड़े नहीं सूख गया था किन्तु दु:ख देनेवाले कर्म भी सूख गये थे अर्थात् नब्ट हो गये थे ।।११३।। तीव्र तपस्या करते हुए बाहुबलीके कभी कोई उपद्रव नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि बड़े पुरुषोंका धैर्य अचिन्त्य होता है जिससे कि वे कभी विकार-को प्राप्त नहीं होते ।।११४।। वे सब बायाओंको सहन कर लेते थे, अत्यन्त शान्त थे, परिग्रह रहित थे और अतिशय देदीप्यमान थे इसलिये उन्होंने अपने गुणोंसे पृथ्वी, जल, वायु और अग्निको जीत लिया था ।।११५।। वे मार्गसे च्युत न होनेके लिये भूख, प्यास, शीत, गर्मी तथा डांस मच्छर आदि परीपहोंके दु:ख सहन करते थे ।।११६।। उत्कृष्ट नाग्न्य व्रतको घारण करते हुए बाहुबली इन्द्रियरूपी धूर्तीके द्वारा नहीं भेदन किये जा सके थे। ब्रह्मचर्यकी उत्कृष्ट रूपसे रक्षा करना ही नाग्न्य वत है और यही उत्तम तप है। भावार्य-त्रे यद्यपि नग्न रहते थे तथापि इन्द्रियरूप घुर्त उन्हें विकृत नही कर सके थे ।।११७।। वे रित और अरित इन दोनों परिषहोंको भी सहन करते थे अर्थात् रागके कारण उपस्थित होनेपर किसीसे राग नहीं करते थे और द्वेषके कारण उपस्थित होनेपर किसीसे द्वेष नहीं करते थे सो ठीक ही है क्योंकि विषयों-

१ भुजशिखर । २ अनुकरोति स्म । ३ आलिङ्गितः । ४ सख्या । ५ सहारया अ०, स०, इ०, ल० । ६ छेदित । ७ ईषद् । ८ अनुनयं कुर्वती । ६ अग्नि । १० 'ऊद्ध्वीत् पूः शुषः' इति एाम् प्रत्ययान्तः । ऊद्ध्वीभूतं शरीरमित्यर्थः । ११ धैयों । १२ सकलपरीषहोपसर्ग सहमानः । १३ भूभारमित्यर्थः । १४ तपोविशेषेण दीप्तः । १५ परीषहान् । १६ नग्नत्वम् । १७ प्रसिद्धा । १८ रक्षा । १६ सहते स्म । २० विषयवाञ्छारहितस्य ।

नास्यासीत् स्त्रीकृता बाधा भोगनिवंदमायुवः । शरीरमञ्ज्ञीच स्त्रेणं पत्रयतत्रचर्मपृत्रिकाम् ॥११६॥ स्थितत्रचर्यां निवद्यां च शव्यां चासोढ हेलया । मनसाऽनिभं सिन्यत्सन्नुपा निच्छयनासनम् ॥१२०॥ स सेहे वचनाकोशं परमार्थविदां वरः । शरीरके स्वयं त्याज्यं निःस्पृहोऽनिभनन्वयुः ॥१२१॥ ध्याचित्रयेण नास्येष्टा विष्वाणेन तनुस्यितिः । तेन वार्चयमो भूत्वा याञ्चावाधामसोढ सः॥१२२॥ जल्लं मलं तृणस्पर्शं सोऽसोढो धे ढोत्सक्षमः । व्युत्सृद्धतनुसंस्कारो निविशेषसुखासुखः । १२३॥ रोगस्यायतनं वहेन साध्यायन् विषयित्या । विविधातक्षकणां वाषां सहतं स्म सुद्धःसहाम् ॥१२४॥ प्रज्ञा परिषहं प्राज्ञो ज्ञानकं गर्वमृत्सृजन् । स्नासर्वज्ञं तवु त्रत्वात् स ससाह स्त्राह्म ॥१२४॥ स सत्कारपुरस्कारे नासीज्जातु समृत्सुकः । पुरस्कृतो मुदं नागात् सत्कृतो न स्म तृष्यित ॥१२६॥ परीषहमलाभं च सन्तुष्टो जयित स्म सः । स्रज्ञानावर्शनोवृत्रम् वाषासीन्नास्य योगिनः ॥१२६॥

की इच्छा न रखनेवाले पुरुषको रित तथा अरितकी बाधा नही होती ॥११८॥ भोगोंमे विरक्त हुए तथा स्त्रियोंके अपवित्र शरीरको चमड़ेकी पुतलीके समान देखते हुए उन बाहुबली महाराजको स्त्रियोंके द्वारा की हुई कोई बाधा नही हुई थी अर्थात् वे अच्छी तरह स्त्रीपरिपह सहन करते थे ।।११९।। वे हमेशा खड़े रहते थे और जुता तथा शयन आसन आदिकी मनसे भी इच्छा नहीं करते थे इसलिये उन्होंने चर्या, निषद्या और शय्या परिपहको लीला मात्रमे ही जीत लिया था ।।१२०।। जो स्वय नष्ट हो जानेवाले शरीरमे नि.स्पृह रहते है और न उसमे कोई आनन्द ही मानते हैं ऐसे परमार्थके जाननेवालोमे श्रेष्ठ बाहुबली महाराज बय और आकोश परिपहको भी सहन करते थे ।।१२१।। याचनासे प्राप्त हए भोजनके द्वारा शरीर-की स्थिति रखना उन्हे इष्ट नही था इसलिये वे मौन रहकर याचना परिषहकी बाबाको सहन करते थे ।।१२२।। जिन्होने उत्तम क्षमा घारण की है, शरीरका सस्कार छोड़ दिया है और जिन्हे सुख तथा दु ख दोनों ही समान है ऐसे उन मुनिराजने स्वेद मल तथा तुण स्पर्श परिपह-को भी सहन किया था।।१२३।। 'यह शरीर रोगोंका घर है' इस प्रकार चिन्तवन करते ही वे घीरवीर बुद्धिके घारक बाहुबली बड़ी कठिनतासे सहन करनेके योग्य रोगोसे उत्पन्न हुई बाधाको भी सहन करते थे।।१२४।। ज्ञानका उत्कर्ष सर्वज्ञ होने तक है अर्थात जबतक मर्वज्ञ न हो जावे तबतक ज्ञान घटता वढता रहता है इसलिये ज्ञानसे उत्पन्न हुए अहकार-का त्याग करते हुए अतिशय बुद्धिमान् और साहसी वे मुनिराज प्रज्ञा परिपहको सहन करते थे। भावार्थ-केवलज्ञान होनेके पहले सभीका ज्ञान अपूर्ण रहता है ऐसा विचार कर वे कभी ज्ञानका गर्व नहीं करते थे।।१२५॥ वे अपने सत्कार पुरस्कारमे कभी उत्किण्ठित नहीं होते थे । यदि किसीने उन्हे अपने कार्यमे अगुआ बनाया तो वे हर्षित नही होते थे और किसीने उनका सत्कार किया तो सतुष्ट नही होते थे। भावार्थ-अपने कार्यमे किसीको अगुआ बनाना प्रस्कार कहलाता है तथा स्वय आये हुएका सम्मान करना सत्कार कहलाता है वे मुनिराज सत्कार पुरस्कार दोनोमे ही निरुत्सुक रहते थे-उन्होंने सत्कार पुरस्कार परिषह अच्छी तरह सहन किया था ॥१२६॥ सदा सन्तुष्ट रहनेवाले बाहुबलीजीने अलाभ परिषहको जीता था तथा अज्ञान और अदर्शनसे उत्पन्न होनेवाली बाधाएँ भी उन मुनिराजको नही हुई थी ॥१२७॥

१ निर्वेद गतस्य । —मीयुष. प०, इ०, द० । २ स्त्रीसम्बन्धि । ३ अभिसधानमकुर्वेन् । ४ पादत्रागा । 'पादुरुपानत् स्त्री' इत्यभिधानात् । ५ आनन्दरहित. । ६ याचनया निवृत्तेन । ७ भोजनेन । ८ तेन कारऐोन । ६ मौनी भूत्वा । १० धृत । ११ समानसुखदुख । १२ गृहम् । १३ स्मरन् । १४ ज्ञानोत्कर्षात् । उपर्युपरि केवलज्ञानादित्यर्थ । १५ सहते स्म ।

परीवहजयाबस्य विवृत्ता निर्जराऽभवत् । कर्मणां निर्जरोपायः परीवहजयः परः ।।१२न।।
कोधं तितिक्षया मानम् उत्सेक परिवर्जनेः । मायामृजुत्या लोभं सन्तोषेण जिगाय सः ॥१२६॥
वैयञ्चेन्द्रियाण्यनायासात् सोऽजयिजजतमन्भयः । विवयेन्धनदीप्तस्य कामाग्नेः शमनं तपः ॥१३०॥
ग्राहारभयसंत्रे च समैयुनपरिप्रहे । ग्रनङगिवजयाबेताः संज्ञाः क्षपयितस्म सः ॥१३१॥
इत्यन्तरङगश्रत्र्णां स भञ्जन 'प्रसरं मृहुः । जयित स्माऽऽत्मानम् ग्रात्मविद् विवितािष्तलः' ॥१३२॥
वतं च समितीः सर्वाः सम्यगिन्त्रियरोधनम् । ग्रचेलतां च केशानां प्रतिलुञ्चनसङ्गं रम् ॥१३३॥
ग्रावश्यकेष्वसम्बाधम् ग्रस्नानं क्षितिशायिताम् । ग्रवन्तधावनं स्थित्वा भृष्ति भक्तं च नासकृत्' ॥१३४॥
ग्राहुर्मूलगुणानेतान् तथोत्तरगुणाः परे । तेषा माराधने यत्नं सोऽतिनिष्टातनुर्मृनिः १३५
प्रतृतेष्वहापयन् स्वाञ्चद त्रतशुद्धि परां श्रितः । सोऽदीपि किरणभास्वािनव विप्तैस्तपोऽशुभिः ॥१३६॥
गौरवैस्त्रिभिरुन्भुक्तः परां निःशल्यतां गतः । 'विभवस्वाभिराक्ववद्वर्योऽभूम्भुक्तवर्त्मनि ॥१३७॥
गुप्तित्रयमर्यो स्वृत्ति श्रितो ज्ञानासिभासुरः । संविमितः समितिभिः सभेजे विजिगीवृताम् ॥१३०॥

इस प्रकार परिवहों के जीतने से उनके बहुत बड़ी कमीं की निर्जरा हो गई थी सो ठीक ही है क्योंकि परिषहोंको जीतना ही कर्मोंकी निर्जरा करनेका श्रेष्ठ उपाय है।।१२८।। उन्होंने क्षमासे कोधको, अहंकारके त्यागसे मानको, सरलतासे मायाको और संतोषसे लोभको जीता था ॥१२९॥ काम देवको जीतने वाले उन मुनिराजने पांच इन्द्रियोंको अनायास ही जीत लिया था सो ठीक ही है क्योंकि विषयरूपी ईंधन जलती हुई कामरूपी अग्निको शमन करने-वाला तपश्चरण ही है। भावार्य-इन्द्रियोंको वश करना तप है और यह तभी हो सकता है जब कामरूपी अग्निको जीत लिया जावे ।।१३०।। उन्होंने कामको जीत लेनेसे आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन संज्ञाओंको नष्ट किया था ॥१३१॥ इस प्रकार अन्तरङ्ग शत्रुओंके प्रसारको बार बार नष्ट करते हुए उन आत्मज्ञानी तथा समस्त पदार्थींको जाननेवाले मुनिराजने अपने आत्माके द्वारा ही अपने आत्माको जीत लिया था ।।१३२।। पांच महाव्रत, पांच समितियां, पांच इन्द्रियदमन, वंस्त्रपरित्याग, केशोंका लोंच करना, छह आवश्यकोंमें कभी बाधा नहीं होना, स्नान नहीं करना, पृथिवीपर सोना, दांतीन नहीं करना, खड़े होकर भोजन करना और दिनमें एक बार आहार लेना, इन्हें अट्टाईस मूलगुण कहते हैं इनके सिवाय चौरासी लाख उत्तर गुण भी हैं, वे महामुनि उन सबके पालन करने में प्रयत्न करते थे।।१३३-१३५।। इनमें कुछ भी नहीं छोड़ते हुए अर्थात् सबका पूर्ण रीतिसे पालन करते हुए वे मुनिराज व्रतोंकी उत्कृष्ट विश् द्धिको प्राप्त हुए थे तथा जिस प्रकार देदीप्यमान किरणोंसे सुर्य प्रकाशमान होता है उसी प्रकार वे भी तपकी देदीप्यमान किरणोंसे प्रकाशमान हो रहे थे ।। १३६।। वे रसगौरव, शब्द गौरव, और ऋद्विगौरव इन तीनोंसे रहित थे, अत्यन्त निःशल्य थे और दशधर्मौंके द्वारा उन्हें मोक्ष मार्गमें, अत्यन्त दृढ्ता प्राप्त हो गई थी ॥१३७॥ वे मुनिराज किसी विजिगीषु अर्थात् शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा करनेवाले राजाके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार विजि-गीषु राजा किसी दुर्ग आदि सुरक्षित स्थानका आश्रय लेता है, तलवारसे देदीप्यमान होता है और कवच पहने रहता है उसी प्रकार उन मुनिराजने भी तीन गुप्तियोंरूपी दुर्गीका आश्रय ले रक्ला था, वे भी ज्ञानरूपी तलवारसे देदीप्यमान हो रहे थे और पांच समितियांरूप कवच पहिन रक्खा था। भावार्य-यथार्थमें वे कर्मरूप शत्रुओंको जीतनेकी इच्छा रखते थे

१ क्षमया । २ गर्व । ३ त०, ब०, अ०, स०, इ०, प०, द० पुस्तकसम्मतोऽयं कमः । ल० पुस्तके १२९-१३० श्लोकयोर्व्यंतिकमोऽस्ति । ४ समूहम् । ५ ज्ञातसकलपदार्थः । ६ प्रतिज्ञाम् । ७ एकभुक्तमित्यर्थः । ६ मूलोत्तरगुर्गानाम् । ६ महान् । १० प्रोक्तगुर्गेषु । ११ हानिमकुर्वन । १२ उत्तमक्षमादिभिः । १३ रक्षाम् । १४ कवचितः ।

कवायतस्कर्रनिस्य हुतं रत्नत्रयं धनम् । सततं जागरूकस्य भूयो भूयोऽप्रमाखतः ॥१३६॥ वाचयमस्य तस्यासीन्न जातु विकथादरः । नाभिखतेन्द्रियंरस्य मनोदुर्गं सुसंवृतम् ॥१४०॥ मनोऽगारं महत्यस्य बोधिता ज्ञानदोपिका । व्यदीपि ततं एवासन् विश्वेऽर्था ध्येयतापदे ॥१४१॥ मनिअताभ्यां निःशेषम् प्रयंतत्त्वं विविन्वतः । करामलकवद् विश्वं तस्य विस्पष्टतामगात् ॥१४२॥ परीषहजयैदींप्तो विजितेन्द्रियशात्रवः । कवायशत्रून् ज्छेष्ठ स तपो राज्यमन्वभूत् ॥१४३॥ योगजाश्वर्द्धयस्तस्य प्रादुरासंस्तपोबलात् । यतोऽस्याविरभूच्छितः त्रैलोक्यक्षोभणं प्रति ॥१४४॥ चतुर्भेदेऽिष बोधेऽस्य समुक्तर्षस्तदोदभूत् । तत्तवावरणीयानां क्षयोपशमजृम्भितः ॥१४४॥ मतिज्ञानसमृत्कर्वात् कोष्ठबुद्ध्यादयोऽभवन् । श्रुतज्ञानेन विश्वष्ठाः गपूर्ववित्वाविवस्तरः ॥१४६॥ परमाविधमुल्लङ्कथपं स सर्वाविधगसदत् । मनःपर्ययबोधे च सम्प्रापद् वियुलां मितम् ॥१४७॥ ज्ञानशुद्ध्या तपःशुद्धिः प्रस्यासीदतिरेकिणी । ज्ञानं हि तपसो मूलं यद्वन्मूने महातरोः ॥१४६॥

।।१३८।। कषायरूपी चोरोंके द्वारा उनका रत्नत्रयरूपी धन नही चुराया गया था क्योंकि वे सदा जागते रहते थे और बार बार प्रमादरहित होते रहते थे। भावार्थ-लोकमे भी देखा जाता है कि जो मनुष्य सदा जागता रहता है और कभी प्रमाद नही करता उसकी चोरी नही होती । भगवान् वाहबली अपने परिणामोंके शोधमे निरन्तर लवलीन रहते थे और प्रमादको पासमें भी नहीं आने देते थे इसलिये कषायरूपी चीर उनके रत्नत्रयरूपी धनको नहीं चुरा सके थे ।।१३९।। वे सदा मौन रहते थे इसलिये कभी उनका विकथाओमे आदर नहीं होता था। और उनका मनरूपी दुर्ग अत्यन्त सुरक्षित था इसलिये वह इन्द्रियोके द्वारा नही तोड़ा जा सका था। भावार्य-वे कभी विकथाए नहीं करते थे और पाची इन्द्रियों तथा मनको वशमे रखते थे।।१४०।। उनके मनरूपी विशाल घरमें सदा ज्ञानरूपी दीपक प्रकाशमान रहता था इसलिये ही समस्त पदार्थ उनके ध्येयकोटिमे थे अर्थात् ध्यान करने योग्य थे। भावार्थ-पदार्थीका ध्यान करनेके लिये उनका ज्ञान होना आवश्यक है, मुनिराज बाहबलीको सब पदार्थी-का ज्ञान था इसलिये सभी पदार्थ उनके ध्यान करने योग्य थे ।।१४१।। वे मति और श्रुत ज्ञान-के द्वारा ससारके समस्त पदार्थोंका चिन्तवन करते रहते थे इसलिये उन्हे यह जगत् हाथपर रक्बे हुए आवलेके समान अत्यन्त स्पष्ट था ।।१४२।। जो परिषहोको जीत लेनेसे देदीप्यमान हो रहे है और जिन्होंने इन्द्रियरूपी शत्रुओंको जीत लिया है ऐसे वे बाहुबली क्षायरूपी शत्रुओंको छेदकर तपरूपी राज्यका अनुभव कर रहे थे।।१४३।। तपश्चरणका बल पाकर उन मुनिराजक योगक निमित्तसे होनेवाली ऐसी अनेक ऋद्वियां प्रकट हुई थी जिनसे कि उनके तीनों लोकोंमे क्षोभ पैदा करनेकी शक्ति प्रकट हो गई थी ।।१४४।। उस समय उनके मितज्ञाना-वरण आदि कर्मों के क्षमोपशमसे मितज्ञान आदि चारों प्रकारके ज्ञानोमे वृद्धि हो गई थी ॥१४५॥ मितिज्ञानकी वृद्धि होनेसे उनके कोष्ठबृद्धि आदि ऋद्धियां प्रकट हो गई थी और श्रुत ज्ञानके बढनेसे समस्त अगों तथा पूर्वोंके जानने आदिकी शक्तिका विस्तार हो गया था ॥१४६॥ वे अवधिज्ञानमे परमावधिको उल्लघन कर सर्वावधिको प्राप्त हुए थे तथा मन पर्यय ज्ञानमे विपुलमित मनःपर्यय ज्ञानको प्राप्त हुए थे ।।१४७।। उन मुनिराजके ज्ञानकी शुद्धि होनेसे तपकी शुद्धि भी बहुत अधिक हो गई थी सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार किसी बड़े वृक्षके ठह-रनेमे मुल कारण उसकी जड़ है उसी प्रकार तपके ठहरने आदिमे मुल कारण ज्ञान है ॥१४८॥

१ मौनिव्रतिन । २ ज्ञानदीपिकाया<sup>-</sup> सकाशात् । ३ चिन्तयत । ४ उदेति स्म । ५ द्वादशाडग-चर्तुर्दशपूर्ववेदित्वतन्निरूपगादिविस्तर । ६ बोधि प०, ल० । ७ विपुलमतिमन पर्ययज्ञानम् ।

तपसोऽप्रेण चोग्रोग्रतपसा चातिकाँशतः । स बीन्ततपसाऽस्यन्तं विवीपे वीन्तिमानिव ॥१४६॥ सोऽतप्यत तपस्तप्तं तपो घोरं महच्च यत् । तथोत्तराण्यपि प्राप्तसमुक्तवांप्यनुक्रमात् ॥१४०॥ तपोभिरकृशंरेभिःस बभौ मुनिसत्तमः । विनोपरोधिनमुंक्तः करैरिव गभस्तिमान् ॥१४१॥ विकियाऽष्टतयी चित्रं प्रादुरासीत्तपोबलात् । विकियां निव्विलां हित्वा तीन्नमस्य तपस्यतः ॥१४२॥ प्राप्तौवधर्द्धरस्यासीत् सिन्नधिकंगते हितः। अगन्तौवधर्द्धरस्यासीत् सिन्नधिकंगते हितः। आग्नशंक्वेल जल्लाद्यः प्राणिनामुपकारिणः॥१४३॥ प्राप्तौवधर्द्धरस्यासीत् सिन्नधिकंगते हितः। तपोबलसमुद्भूता बर्लाद्धरिप पत्रथे ॥१४४॥ प्रम्रीणावसथः तपेष्टिकं सिन्नधिकं सिन्धिकं सिन्नधिकं सिन्नधिकं सिन्नधिकं सिन्नधिकं सिन्धिकं सिन्नधिकं सिन्नधिकं सिन्नधिकं सिन्धिकं सिन्नधिकं सिन्धिकं स

वे महामुनि उग्र, और महाउग्र तपसे अत्यन्त कृश हो गये थे तथा दीप्त नामक तपसे सूर्यके समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे ॥१४९॥ उन्होंने तप्तघोर और महाघोर नामक तपश्चरण किये थे तथा इनके सिवाय उत्तर तप भी उनके खुब बढ गये थे ।।१५०।। इन बड़े वड़े तपोंसे वे उत्तम मुनिराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो मेघोंके आवरणसे निकला हुआ सर्य ही अपनी किरणोंसे सुशोभित हो रहा हो ।।१५१।। यद्यपि वे मुनिराज समस्त प्रकारकी विकिया अर्थात् विकार भावोंको छोडकर कठिन तपस्या करते थे तथापि आश्चर्यकी बात है कि उनके तपके बलसे आठ प्रकारकी विकिया प्रकट हो गई थी । भावार्थ-रागद्वेष आदि विकार भावोंको छोड-कर कठिन तपस्या करनेवाले उन बाहबली महाराजके अणिमा, महिमा, गरिमा, लिघमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, और वशित्व यह आठ प्रकारकी विकिया ऋद्धि प्रकट हुई थीं ।।१५२।। जिन्हें अनेक प्रकारकी औषध ऋद्धि प्राप्त है और जो आमर्श, क्ष्वेल तथा जल्ल आदिके द्वारा प्राणियोंका उपकार करते हैं ऐसे उन मुनिराजकी समीपता जगत्का कल्याण करनेवाली थी। भावार्थ-उनके समीप रहनेवाले लोगोंके समस्त रोग नष्ट हो जाते थे ॥१५३॥ यद्यपि वे आहार नहीं लेते थे तथापि शक्ति मात्रसे ही उनके रसऋद्धि प्रकट हुई थी और तपश्चरणके बलसे प्रकट हुई उनकी बल ऋदि भी विस्तार पा रही थी। भावार्थ-भोजन करनेवाले मुनिराजके ही रसऋद्धिका उपयोग हो सकता है परन्तु वे भोजन नहीं करते थे इसलिये उनके शक्तिमात्र से रसऋद्धिका सद्भाव बतलाया है।।१५४।। वे मुनिराज अक्षीणसंवास तथा अक्षीणमहानस ऋदिको भी घारण कर रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि पूर्ण रीतिसे पालन किया हुआ तप अक्षीण फल उत्पन्न करता है ।।१५५।। विकल्प रहित चित्तकी वृत्ति धारण करना ही अध्यात्म है ऐसा निश्चयकर योगके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ उन जितेन्द्रिय योगिराजने मनको जीतकर उसे ध्यानके अभ्यासमें लगाया ॥१५६॥ उत्तमक्षमा, उत्तममार्दव, उत्तमआर्जव, उत्तमसत्य, उत्तमशौच, उत्तमसंयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग, उत्तमआिकञ्चन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य ये दश धर्मध्यानकी भावनाएं हैं। इस लोकमें योगकी सिद्धि होनेपर ही उत्कृष्ट सिद्धि -सफलता-मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ऐसा योगी लोग मानते हैं।।१५७-१५८।।

१ कृशीकृतः । २ रविः । ३ मेघ । ४ तरिगाः । ५ अष्टप्रकारा । ६ विकारम् । ७ तपः कुर्वतः । ८ छर्दिः । ६ निष्ठीवन । १० स्वेदोत्थमलाद्यैः । ११ अनशनब्रतिनः । १२ अमृतस्रवादि । १३ आलय । १४ महत् । १५ 'त०' पुस्तके 'महानसः' पाठः सुपाठः इति टिप्पगो लिखितम् । १६ अन्योन्यम् । १७ घ्याननिष्पन्ने सति । १८ मुक्तिम् ।

म्रानित्यात्राणसंसारंकत्वाऽन्यत्वान्यशौकताम् । निर्णाराज्यसंरो'धलोकस्थित्यनुं विन्तनम् ॥१५६॥ धर्मस्याख्याततां बे.धेः वुर्लभत्वं च सक्षयन् । सोऽनुप्रेक्षाविधि 'वध्यौ विद्युद्धं द्वावतात्मकम् ॥१६०॥ विप्तायायौ विपाकं च संस्थानं चानुष्विस्तयन् । सध्यानमभजव् धर्ध्यं कर्मौद्यान् परिद्यातयन् ॥१६१॥ विपिकायामिवानुष्यां ध्यानविस्तौ निरीक्षिताः । क्षणं विज्ञीणांः कर्मौद्याः करुजलांद्या इवाभितः ॥१६२॥ तद्वेद्देवित्तप्रसरो विद्यन्तेषु परिस्कुरन् । तद्वनं गावक्ष्यावच्छायाततं 'निवातनोत् ॥१६३॥ तत्यवोपान्तविश्वान्ता विद्यं व्या मृगजातयः । बवाधिरं मृगेर्नान्यः क्रूरंरक्र्रतां श्रितः ॥१६४॥ वरोधिनोऽप्यमी जुक्तविरोव स्वर्यमित्ताः । तस्योपाद्धधी भसिहाचाः वाद्यस्व मनेः ॥१६४॥ जरज्य म्वर्याय मस्तके 'व्याध्यमेनुका । स्वशावनिविद्यवेषं ताम् पीप्यत् स्तर्यः मतनः ॥१६६॥ करिणो हरिणारातीनन्वीयुः सह यूथपः । स्तनपानोत्सुका भेजुः करिणीः सिहपोतकाः ॥१६॥ कलभान् कल्यः भाष्टकारन्वस्तरः व्याप्ये स्वरः । कष्ठीरवः स्पृत्रन् कष्टे नाभ्यनिव्यः न यूथपः ॥१६॥ करिण्यो विसिनीपुत्रपुटैः पानीयमानयत् । तद्योगपीठपर्यन्तभुवः सम्मार्जनेष्वयः ॥१६६॥ विसीनीपुत्रपुटैः पानीयमानयत् । तद्योगपीठपर्यन्तभुवः सम्मार्जनेष्ययः ॥१६६॥ उपाद्यिः भोगिः विनीलैव्यं च्यन्यन्तः । विन्यस्तर्यन्तयेव नीलैवत्यव्यमकः ।।१७०॥ उपाद्धिः भोगिनां भेगैः विनीलैव्यं च्यन्यनिः । विन्यस्तर्यक्रायेव नीलैवत्यव्यमकः ।।१७१॥

अनित्य, अशरण, ससार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्रव, सवर, निर्जरा, लोक, बोघि दुर्लभ और धर्माख्यातत्त्व इन बारह भावनाओंना उन्होंने विशुद्ध चित्तसे चिन्तवन किया था ।।१५९-१६०।। वे आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थानका चिन्तवन करते हुए तथा कर्मो-के अशोंको क्षीण करते हुए धर्मध्यान घारण करते थे ।।१६१।। जिस प्रकार दीपिकाके प्रज्व-लित होनेपर उसके चारो ओर कज्जलके अश दिलाई देते हैं उसी प्रकार उनकी ध्यानरूपी दीपिकाके प्रज्वलित होनेपर उसके चारों ओर क्षणभर नष्ट हुए कर्मोके अंश दिखाई देते थे ।।१६२।। सब दिशाओंमे फैलता हुआ उनके शरीरकी दीप्तिका समूह उस वनको नीलमणि-की कान्तिसे व्याप्त हुआ सा बना रहा था।।१६३।। उनके चरणोके समीप विश्राम करनेवाले मृग आदि पशु सदा विश्वस्त अर्थात् निर्भय रहते थे, उन्हे सिह आदि दुष्ट जीव कभी बाधा नही पहुँचाते थे क्योंकि वे स्वय वहा आकर अक्रूर अर्थात् शान्त हो जाते थे ।।१६४।। उनके चरणी-के समीप हाथी, सिह आदि विरोवी जीव भी परस्परका वैर-भाव छोड़कर इच्छानुसार उठते बैठते थे और इस प्रकार वे मुनिराजके ऐश्वर्यको सुचित करते थे ।।१६५।। हालकी व्याई हुई सिही भैसेके बच्चेका मस्तक सूबकर उसे अपने बच्चेके समान अपना दूध पिला रही थी ।।१६६।। हायी अपने फुण्डके मुलियोंके साथ साय सिहोके पीछे पीछे जा रहे थे और स्तन-के पीनेमे उत्सुक हुए सिहके बच्चे हिथिनियोके समीप पहुँच रहे थे ।।१६७।। बालकपनके कारण मनुर शब्द करते हुए हायियोंके बच्चोको सिह अपने पैने नाखुनोसे उनकी गर्दनपर स्पर्श कर रहा था और ऐसा करते हुए उस सिहको हाथियोके सरदार बहुत ही अच्छा समभ रहे थे–उसका अभिनन्दन कर रहे थे ।।१६८।। उन मुनिराजके ध्यान करनेके आसनके समीपकी भूमिको साफ करनेकी इच्छासे हथिनिया कमिलनीके पत्तोंका दोना बनाकर उनमे भर भरकर पानी ला रही थी।।१६९॥ हायी अपनी सूँड़के अग्रभागसे उठाकर लाये हुए कमल उनके दोनों चरणोंपर रख देते थे और इस तरह वे उनकी उपासना करते थे। अहा,

१ संवर । २ ध्यायित स्म । ३ आज्ञाविचयापायविचयौ । ४ कृशीकुर्वन् । ५ व्याप्तम् । ६ निश्चला । ७ विरोधा ल०, प०, अ०, स०, द०, । ८ जरज्जन्तुक ल०, ६० । जरत् वृद्ध । ६ नवप्रसूतव्याघृो । १० समानम् । ११ पाययित स्म । १२ स्तनक्षीरम् । १३ मनोज्ञ-ध्विनिर्विकोषान् । १४ द्वौ नत्रौ पूर्वमर्थ गमयत , अभ्यनन्दीदित्यर्थः । १५ कमलै । १६ कराग्रोद्धतः । १७ सर्पाएा शरीरैः ।

तपश्चरण कैसी शान्ति उत्पन्न करनेवाला है, ॥१७०॥ वे मुनिराज चरणोंके समीप आये हुए सर्पोंके काले फणाओंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पूजाके लिये नीलकमलोंकी मालाएँ ही बनाकर रक्ली हों ।।१७१।। बामीके छिद्रोंसे जिन्होंने केवल फणा ही बाहर निकाले हैं ऐसे काले सर्प उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो मुनिराजके चरणोंके समीप किसीने नील-कमलोंका अर्व ही बनाकर रक्खा हो ॥१७२॥ वनकी लताएं फूलोंसे उज्ज्वल तथा नीचेको भुकी हुई छोटी छोटी डालियोंसे ऐमी अच्छी सुशीभित हो रही थीं मानो फूलोंका अर्घ लेकर भ क्तिसे नमस्कार करती हुई मुनिराजकी सेवा ही कर रही हों।।१७३।। वनके वृक्ष, जिनपर सदा फूल खिले रहते हैं और जो वायुसे हिल रहे हैं ऐसे शाखाओं के अग्रभागोंसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो संतोषसे बार बार नृत्य ही करना चाहते हों ।।१७४।। जिनके फणा ऊंचे उठ रहे हैं ऐसे सर्प, भूमरोंके शब्दरूपी सुन्दर गाने हे साथ साथ फणाओंपर लगे हुए रत्नोंकी किरणों-से देदीप्यमान अपने फणाओंको घुमा घुमाकर नृत्य कर रहे थे ।।१७५।। मोर, कोकिलोंके सुन्दर शब्दरूपी डिण्डिम बाजेके अनुसार होनेवाले लयके साथ साथ सर्पोंके देखते रहते भी बार बार नृत्य कर रहे थे।।१७६।। इस प्रकार अतिशय शान्त रहनेवाले उन मुनिराजके माहात्म्यसे वह वन भी शान्त हो गया था सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषोंका संयोग कूर जीवों में भी शान्ति उत्पन्न कर देता है ।।१७७।। इस वनमें अनेक पक्षी शान्त शब्दोंसे चहक रहे थे और वे ऐसे जान पड़ने थे मानो इस बातकी घोषणा ही कर रहे हों कि यह तपोवन अत्यन्त शान्त है ।।१७८।। उन मुनिराजके तपके प्रभावसे यह वनका आश्रम ऐसा शान्त हो गया था कि यहांके किसी भी जीवको किसीके भी द्वारा कुछ भी उपद्रव नहीं होता था ॥१७९॥ तपके सम्बन्धसे बड़े हुए मुनिराजके बड़े भारी तेजसे तिर्य चोंके भी हृदयका अन्धकार दूर हो गया था और अब वे परस्परमें कितीसे द्रोह नहीं करते थे-अहिंसक हो गये थे ।।१८०।। विद्यावर लोग गति भंग हो जानेसे उनका सद्भाव जान लेते थे और विमानसे उतरकर घ्यान में बैठे हुए उन मुनिराजकी बार बार पूजा करते ये ।।१८१।। तपकी शक्तिसे उत्पन्न हुए मुनि-राजके बड़े भारी माहात्म्यसे जिनके मस्तक भक्ते हुए हैं ऐसे देवोंके आसन भी बार बार कम्पाय-

बिद्याधर्यः कवाज्ञिञ्च कीडाहेतोरुपागताः । वहलीरुद्धेष्टयामासुः मुनेः सर्वाङ्गासङ्गिनीः ॥१६३॥ इत्युपारूढ सव्ध्यानबलोव्भूततपोबलः । स लेक्ष्यानुद्धिमास्कन्वन् शुक्लध्यानोन्मुखोऽभवत् ॥१६४॥ वत्सरानशनस्यान्ते भरतेशेन पूजितः । स भेजे परमज्योतिः केवलाख्यं यवक्षरम् ॥१६४॥ संविल्व्हो भरताधीशः सोऽस्मत्तं इति यत्किल । हृद्धस्य हार्वः तेनासीत् तत्पूजाऽपेक्षितं केवलम् ॥१६६॥ केवलाकोवयात् प्राक्च पश्चाच्च विधिवव् व्यधात् । सपर्यां भरताधीशो योगिनोऽस्य प्रसन्नधीः ॥१६६॥ विद्याः प्रमार्जनार्थोच्याः विद्याः प्रमार्जनार्थोच्याः विद्याः । अप्तत्रेश्वानः । विद्याः प्रमार्जनार्थोच्याः स्वानुजन्मनः । प्राप्तकेवलबोधस्य को हि तद्वणंने क्षमः ॥१६६॥ विद्याः प्रमार्जनार्योच्याः स्वानुजन्मनः । प्राप्तकेवलबोधस्य को हि तद्वणंने क्षमः ॥१६६॥ विद्याः प्रमार्जनार्यानुगमोर इत्योजको धर्मरागस्तयाऽपरः । जन्मान्तरानुबन्धस्वः प्रेमबन्धोऽतिनिर्भरः ॥१६०॥ विद्यान्यान् भित्रकर्वस्य प्रयोजकाः । तेषां नु सर्वसामग्रीं कां न पुष्णिति सत्तिक्रयाम् ॥१६१॥ सामात्यः समहीपालः समहीपालः सन्तः पुर्वरोहितः । तं बाहुबिलयोगीन्दं प्रणनामाधिराट् मुदा ॥१६२॥

मान होने लगते थे ।।१८२।। कभी कभी कीडाके हेतूसे आई हुई विद्याधरिया उनके सर्व शरीर-पर लगी हुई लताओको हटा जाती थी ॥१८३॥ इस प्रकार धारण किये हुए समीचीनधर्म-ध्यानके बलसे जिनके तपकी शक्ति उत्पन्न हुई है ऐसे वे मृनि लेश्याकी विशुद्धिको प्राप्त होते हुए गुक्लध्यानके सन्मुख हुए ।।१८४।। एक वर्षका उपवास समाप्त होनेपर भरतेश्वरने आकर जिनकी पूजा को है ऐसे महाम्नि वाहुबली कभी नप्ट नही होनेवाली केवलज्ञानरूपी उत्कृष्ट ज्योतिको प्राप्त हए । भावार्थ-दीक्षा लेते समय बाहुबलीने एक वर्षका उपवास किया था। जिस दिन उनका वह उपवास पूर्णह आ उसी दिन भरतने आकर उनकी पूजा की और पूजा करते ही उन्हे अविनाशी उत्कृष्ट केवलज्ञान प्राप्त हो गया ।।१८५।। वह भरतेश्वर मुभसे सक्लेशको प्राप्त हुआ है अर्थात् मेरे निमित्तसे उसे द ल पहुचा है यह विचार बाहुबली-के हृदयमे विद्यमान रहता था, इसलिये केवलज्ञानने भरतकी पूजा की अपेक्षा की थी । भावार्य-भरतके पूजा करते ही बाहुबलीका हृटय शल्यरहित हो गया और उसी समय उन्हें केवलज्ञान भी प्राप्त हो गया ॥१८६॥ प्रसन्न है बृद्धि जिसकी ऐसे समाट् भरतने केवलज्ञानरूपी सूर्यके उदय होनेके पहले और पीछे–दोनो हो समय विधिपूर्वक उन मुनिराजकी पूजा की थी ।।१८७।। भरतेश्वरने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पहले जो पूजा की थी वह अपना अपराध नष्ट करनेके लिये की थी और केवलज्ञान होनेके बाद जो बड़ी भारी पूजा की थी वह केवलज्ञानकी उत्पत्ति का अनुभव करनेके लिये की थी।।१८८।। जिन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे अपने छोटे भाई बाहबलीकी भरतेश्वरने जो बड़ी भारी पूजा की थी उसका वर्णन करनेमे कौन समर्थ हो सकता है ? ।।१८९।। प्रथम तो बाहुवली भरतके छोटे भाई थे, दूसरे भरतको धर्मका प्रेम बहुत था, तीसरे उन दोनोंका अन्य अनेक जन्मोंसे सम्बन्ध था, और चौथे उन दोनोंमे बडा भारी प्रेम था इस प्रकार इन चारोमेसे एक एक भी भिक्तकी अधिकताको बढ़ानेवाले है, यदि यह सब सामग्री एक साथ मिल जाए तो वह कौन-सी उत्तम क्रियाको पूष्ट नही कर सकती अर्थात् उससे कौन सा अच्छा कार्य नही हो सकता ? ॥१९०-१९१॥ समाट भरतेश्वरने

१ मोचयामासु । २ प्रकटीभूत । ३ गच्छन् । ४ मत् । ५ भुजबलिन । ६ स्नेह । 'प्रेमा ना प्रियता हार्द प्रेम स्नेहः' इत्यिभधानात् । ७ हार्देन । ५ भरतपूजापेक्षि । ६ केवलज्ञानम् । १० निजापराधिनवारणार्था । ११ प्राग्भवा । १२ पश्चाद्भवा । १३ अत्यिधका । १४ निजजवनेन । १५ अनुगमनम् । सहोत्पित्तिरित्यर्थ । १६ —नुबद्धश्च ब०, अ०, स०, प०, इ० । १७ एकैकमिप । १८ मही-पालै सिंहत ।

किमत्र बहुना रत्नैः कृतोऽर्घः स्वर्णवीजलम् । पार्च रत्नाचिवो वीपास्तण्डुलेज्या च मौक्तिकैः ॥१६३॥ हिनः पीयूविपण्डेन पूर्णे वेवद्भुमांशकैः । पृष्णार्वा पारिजाताविसुरागसुमनश्चयैः ॥१६४॥ सरत्ना निषयः सर्वे फलस्याने नियोजिताः । पूजां रत्नमयीमित्यं रत्नेशो निरवर्तयत् ॥१६४॥ सुराश्चासनकम्येन ज्ञाततत्केवलोवयाः । चकुरस्य परामिष्यां शतां ध्वरपुरःसराः ॥१६६॥ ववुमंन्वं स्वरुवानतरुषू ननचुञ्चवः । तवा सुगन्वयो वाताः स्वर्धनीशीकराहराः ॥१६६॥ मन्द्रं पयोमुचां मार्गे वध्वनुश्च सुरानकाः । पृष्पोत्करो विवोऽपतत् कत्यानोकहसंभवः ॥१६६॥ रत्नातपत्रमस्योज्वैः निर्मितं सुरशित्यिभः । परार्घ्यमणिनिर्माणम् स्वभाव् विव्यं च विष्टरम् ॥ १६६॥ स्वयं व्यय्यतास्योज्वैः 'प्रान्तयोश्चामरोत्करः । सभाविनश्च तद्योग्या पप्रथे प्रयितोवया ॥२००॥ सुरैरित्यिचतः प्राप्तकेवलिदः स योगिराद् । व्यद्यतन्मृनिभिर्जृष्टः शशीवोद्यभिराभितः ॥२०१॥ घातिकमंक्रयोव्भूताम् उद्धत् परवेष्ठिताम् । विजहार महीं कृत्स्नां सोऽभिगम्यः सुधाशिनाम् ॥२०२॥ इत्यं स विद्वविद्धित्वं प्रोणयन् स्ववचोऽमृतैः । कैलासमचलं प्रापत् पूर्तं सिष्ठिवा गुरोः "॥२०३॥

मंत्रियोंके साथ, राजाओंके साथ और अन्तःपुरकी समस्त स्त्रियों तथा पुरोहितके साथ उन बाहुबली मुनिराजको बड़े हर्षसे नमस्कार किया था ॥१९२॥ इस विषयमें अधिक कहां तक कहा जावे, संक्षेपमें इतना ही कहा जा सकता है कि उसने रत्नोंका अर्घ बनाया था, गंगाके जल-की जलधारा दी थी, रत्नोंकी ज्योतिके दीपक चढ़ाये थे, मोतियोंसे अक्षतकी पूजा की थी, अमृत-के पिण्डसे नैवेद्य अपित किया था, कल्पवृक्षके टुकड़ों (चूर्णों)से घूपकी पूजा की थी, पारिजात आदि देववृक्षोंके फुलोंके समृहसे पूष्पोंकी अर्चा की थी, और फलोंके स्थानपर रत्नोंसहित समस्त निधियां चढ़ा दी थीं इस प्रकार उसने रत्नमयी पूजा की थी।।१९३-१९५॥ आसन कम्पायमान होनेसे जिन्हें बाहबलीके केवलज्ञान उत्पन्न होनेका बोध हुआ है ऐसे इन्द्र आदि देवोंने आकर उनकी उत्कृष्ट पूजा की ॥१९६॥ उस समय स्वर्गके बगीचेके वृक्षोंको हिलाने-में चतुर तथा गंगा नदीकी बूंदोंको हरण करनेवाला सुगन्धित वायु धीरे धीरे बह रहा था ।।१९७।। देवोंके नगाड़े आकाशमें गंभीरतासे बज रहे थे और कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुआ फूलों-का समृह आकाशसे पड़ रहा था ॥१९८॥ उनके ऊपर देवरूपी कारीगरींके द्वारा बनाया हुआ रत्नोंका छत्र सुशोभित हो रहा था और नीचे बहुमूल्य मणियोंका बना हुआ दिव्य सिंहासन देदीप्यमान हो रहा था ॥१९९॥ उनके दोनों ओर ऊंचाईपर चमरोंका समूह स्वयं ढुल रहा या तथा जिसका ऐश्वर्य प्रसिद्ध है ऐसी उनके योग्य सभाभूमि अर्थात् गन्धकूटी भी बनाई गई थी।।२००।। इस प्रकार देवोंने जिनकी पूजा की है और जिन्हें केवलज्ञानरूपी ऋदि प्राप्त हुई है ऐसे वे योगिराज अनेक मुनियोंसे घिरे हुए इस प्रकार सशीभित हो रहे थे मानो नक्षत्रों-से घिरा हुआ चन्द्रमा ही हो ॥२०१॥ जो घातियाकर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुई अर्हन्त परमेष्ठी की अवस्थाको घारण कर रहे हैं तथा इसीलिये देव लोग जिनकी उपासना करते हैं ऐसे भगवान् बाहुबलीने समस्त पृथिवीमें विहार किया ॥२०२॥ इस प्रकार समस्त पदार्थोंको जाननेवाले बाहुबली अपने वचनरूपी अमृतके द्वारा समस्त संसारको संतूष्ट करते हुए, पूज्य पिता भगवान् वृषभदेवके सामीप्यसे पवित्र हुए कैलास पर्वतपर जा पहुंचे ॥२०३॥

१ चरः । २ हरिचन्दनशकलैः । ३ इन्द्र । ४ उभयपार्श्वयोः । ५ सेवितः । ६ आराध्यः । ७ वृषभस्य ।

## षद्त्रिशसमं पर्व

## माबिनी

सकलन्पसमाजे वृष्टिमल्लाम्ब्युद्धैः विजितभरतकीर्तियः प्रववाज मुक्त्यै । त्णमिव विगणय्य प्राज्यसाम्प्राज्यभारं चरमतनुधराणामग्रणीः सोऽवताद् वः ॥२०४॥ भरतविजयलक्ष्मीर्जाज्वे लच्चक्रमृत्यी यमिनमभिसरन्ती क्षत्रियाणां समक्षम् । चिरतरमव<sup>रं</sup>धूतापत्रपापा 'त्रमासीव् श्रिधगतगुरुमार्गः सोऽवताद् दोर्बली वः ।।२०५।। स जयति जयलक्ष्मीसङ्ग<sup>५</sup>माशामबन्ध्यां विदधदधिकधामा सन्निधौ पार्थिवानाम् । सकलजगदगारच्याप्तकीर्तिस्तपस्याम्<sup>र</sup> म्रभजत यशसे यः सूनुराद्यस्य धातुः ॥२०६॥ जयति भुजबलीशो बाहुवीयं स यस्य प्रथितमभवदग्रे क्षत्रियाणां नियुद्धे । भरतन्पतिनामा यस्य नामाक्षराणि स्मृतिपथमुपयान्ति प्राणिवृन्दं पुनन्ति ॥२०७॥ भुजगवक्त्रोद्वान्तनिर्यव्गराग्निः । जयति प्रशममसकृदापत् प्राप्य पावौ यदीयौ । सकलभुवनमान्यः खेचरस्त्रीकराग्रो− ब्ग्रथितविततवीरुद्वेष्टितो दोर्बलीशः ॥२०८॥

जिन्होंने समस्त राजाओकी सभामे दृष्टियुद्ध, मल्लयुद्ध और जलयुद्धके द्वारा भरतकी समस्त कीर्ति जीत ली थी, जिन्होंने बड़े भारी राज्यके भारको तृणके समान तुच्छ समक्ष कर
मुक्ति प्राप्त करनेके लिये दीक्षा धारण की थी और जो चरम शरीरियोंमे सबसे मुख्य थे ऐसे
भगवान् बाहुबली तुम सबकी रक्षा करे ॥२०४॥ सब क्षत्रियोंके सामने भरतकी विजयलक्ष्मी देदीप्यमान चक्की मूर्तिके बहानेसे जिन बाहुबलीके समीप गई थी परन्तु जिनके द्वारा
सदाके लिये तिरस्कृत होकर लज्जाका पात्र हुई थी और जिन्होंने अपने पिताका मार्ग (मुनिमार्ग)
स्वीकृत किया था वे भगवान् बाहुबली तुम सवकी रक्षा करें ॥२०५॥ जो अनेक राजाओंके
सामने सफल हुई जयलक्ष्मीके समागमकी आशाको धारण कर रहे थे, सबसे अधिक तेजस्वी
थे, जिनकी कीर्ति समस्त जगत्रूणी घरमे व्याप्त थी और जिन्होंने वास्तविक यशके लिये तप
धारण किया था वे आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेवके पुत्र सदा जयवन्त हों ॥२०६॥ जिनकी
भुजाओंका बल क्षत्रियोंके सामने भरतराजके साथ हुए मल्लयुद्धमें प्रसिद्ध हुआ था, और
जिनके नामके अक्षर स्मरणमे आते ही प्राणियोंके समृहको पवित्र कर देते है वे बाहुबली स्वामी
सदा जयवन्त हों ॥२०७॥ जिनके चरणोंको पाकर सपोंके मुहके उच्छ्वाससे निकलती हुई
विषकी अग्नि बार बार शान्त हो जाती थी, जो समस्त लोकमें मान्य है, और जिनके शरीरपर
फैली हुई लताओंको विद्याघरियां अपने हाथोंके अग्रभागसे हटा देती थी वे बाहुबली स्वामी

१ समक्षे । २ भृशं ज्वलत् । ३ भुजबिलना अवधीरिता । ४ लज्जाभाजनम् । ५ सडग-वाञ्खाम् । ६ तप इत्यर्थः । ७ सह । ८ उपगतानि भूत्वा । ६ विषाग्निः ।

जयति भरतराजप्रांशुमौल्यप्ररत्नो-पललुलित्नुनलेन्बुः सृष्टुराद्यस्य सूनुः । भ जगकुलकलाये राकुलेनिकुलत्वं घृतिबलकलितो यो योगभूनीव भेजे ॥२०६॥ <sup>१</sup>शितिभिरलिकुलाभैराभुजं लम्बमानैः <sup>र</sup>पिहितभुजविटङको मूर्धजैर्वेल्लि<sup>र</sup>ताग्रैः । जलधरपरिरोधघ्याममूर्खेव भूधः श्रियमपुषदनूनां दोर्बली यः स नोऽव्यात् ॥२१०॥ स जयित हिमकाले यो हिमानीपरीतं वपुरचल इवोच्चेविभ्रदाविर्वभूव। नवघनसलिलौघैर्यश्च घौतोऽब्दकाले<sup>५</sup> <sup>६</sup>खरघृणिकिरणानप्युष्णकाले विषेहे<sup>ण</sup> ॥२११॥ जगति <sup>८</sup>जयिनमेनं योगिनं योगिवर्यैः **ग्र**धिगतमहिमानं मानितं<sup>र</sup> माननीयैः । स्मरति हृदि नितान्तं यः स शान्तान्तरात्मा<sup>र</sup>ं भजति विजयलक्ष्मीमाशु जैनीमजय्याम् ॥२१२॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे भुजबलिजल-मल्लबृष्टियुद्धविजयबीक्षाकेवलोत्पत्तिवर्णनं नाम षट्श्रिशत्तमं पर्व ।।३६॥

सदा जयवन्त हो ।।२०८।। भरतराजके ऊंचे मुकुटके अग्र भागमें लगे हुए रत्नोंसे जिनके चरण के नखरूपी चन्द्रमा अत्यन्त चमक रहे थे, जो धैर्य और बलसे सहित थे तथा जो इसलिये ही क्षोभको प्राप्त हुए सर्पोंके समृहसे कभी आकुलताको प्राप्त नहीं हुए थे वे आदि ब्रह्मा भगवान् वृषभदेवके पुत्र बाहुबली योगिराज सदा जयवन्त रहें ।।२०९।। भूमरोंके समृहके समान काले, भुजाओं तक लटकते हुए तथा जिनका अग्रभाग टेढ़ा हो रहा है ऐसे मस्तकके वालोंसे जिनकी भुजाओंका अग्रभाग ढक गया है और इसलिये ही जो मेघोंके आवरणसे मलिन शिखरवाले पर्वतकी पूर्ण शोभाको पुष्ट कर रहे हैं वे भगवान् बाहुबली हम सबकी रक्षा करें ॥२१०॥ जो शीतकालमें बर्फसे ढके हुए ऊंचे शरीरको धारण करते हुए पर्वतके समान प्रकट होते थे, वर्षाऋतुमें नवीन मेवोंके जलके समूहसे प्रक्षालित होते थे-भीगते रहते थे और ग्रीप्मकालमें सूर्यकी किरणोंको सहन करते थे वे बाहुबली स्वामी सदा जयवन्त हो ।।२११।। जिन्होंने अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर ली है, बड़े बड़े योगिराज ही जिनकी महिमा जान सकते हैं, और जो पूज्य पुरुषोंके द्वारा भी पूजनीय हैं ऐसे इन योगिराज बाहुबलीको जो पुरुष अपने हृदयमें स्मेरण करता है उसका अन्तरात्मा शान्त हो जाता है और वह शीघृ ही जिनेन्द्रभगवान्की अजय्य (जिसे कोई जीत न सके) विजयलक्ष्मी–मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त होता है ॥२१२॥

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके भाषा-नुवादमें बाहुबलीका जल-युद्ध, मल्ल-युद्ध और नेत्र-युद्धमें विजय प्राप्त करना, दीक्षा धारण करना, और केवलज्ञान उत्पन्न होनेका वर्णन करनेवाला-छत्तीसवां पर्व समाप्तं हुआ।

२ आच्छादितबाहुवलभीः । ३ वक । 'अविरुद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि' १ कृष्णैः । इत्यभिधानात् । ४ हिमसंहतिवेष्टितम् । 'हिमानी हिमसंहतिः' इत्यभिधानात् । ५ प्रावृट्काले। ६ सूर्यः । ७ सहित स्म । ८ जयशीलम् । ६ पिजतम् । १० उपशान्तिचित्तः ।

## सप्तत्रिंशत्तमं पर्व

स्रथ निर्वितिताञ्चेषिवण्जयो भरतेश्वरः । पुरं साकेतमुस्केतु प्राविक्षत् परया श्रिया ॥ १ ॥
'तत्रास्य' नृपराार्द्लैः स्रभिषेकः कृतो मृदा । 'चातुरन्तजयश्रीस्ते प्रथतां भुवनेष्वित ॥ २ ॥
तमभ्यषिञ्चन् पौराश्च सान्तःपुरपुरोधसः । चिरायुः पृथिवीराज्यं 'क्रियाद् देव भवानिति ॥ ३ ॥
राज्याभिषेचने भर्त्तुर्यो विधिवृषभेशिनः । स सर्वोऽत्रापि तीर्थाम्बुस'म्भारादिः कृतो नृपः ॥ ४ ॥
'तथाऽभिषिक्तस्तेनैव विधिनाऽलङकृतोऽधिराट् । तथैव जयघोषादिः प्रयुक्तः सामरेनृपः ॥ ४ ॥
तथैव सत्कृता विश्वे पार्थिवाः ससनाभयः । तथैव तपितो लोकः परया दानसम्पदा ॥ ६ ॥
'तथाध्वनन् महाघोषा' नान्दीघोषा महानकाः । प्रकुभ्यदिष्यिनर्घोषो येषां घोषैरघः कृतः ॥ ७ ॥
स्रानिदन्यो महाभेर्यः तथैवाभिहता मुद्घः । सङ्गीतिविधिरारुष्यः तथा प्रमदमण्डपे ॥ ६ ॥
मूर्धाभिषिक्तैः प्राप्ताभिषेकस्यास्याजि खुतिः । मेराविवाभिषिक्तस्य नाकीन्द्रैरादिवेधसः ॥ ६ ॥
गङ्गासिन्धू सरिद्देव्यौ साक्षतैस्तीर्थवारिभिः । 'स्रभ्यौक्षिष्टां तमभ्येत्य रत्नभृङगारसम्भृतैः ॥ १० ॥
कृताभिषेकमेनं च नृपासनमधिष्ठितम् । 'गणबद्धामरा भेजुः प्रणम्यं मेणिमौलिभिः ॥ ११ ॥

अथानन्तर जिसने समस्त दिग्विजय समाप्त कर लिया है ऐसे भरतेश्वरने जिसमे अनेक ध्वजाएँ फहरा रही है ऐसे अयोध्यानगरमे बड़े वैभवके साथ प्रवेश किया ॥१॥ चतुरग विजयसे उत्पन्न हुई आपकी लक्ष्मी ससारमे अतिशय वृद्धि और प्रसिद्धिको प्राप्त होती रहे यही विचार कर बड़े बड़े राजाओंने उस अयोध्या नगरमे हुर्वके साथ महाराज भरतका अभिषेक किया था ।।२।। हे देव, आप दीर्घजीवी होते हुए चिरकालतक पृथिवीका राज्य करे, इस प्रकार कहते हुए अन्त पुर तथा पुरोहितोंके साथ नगरके लोगोने उनका अभिषेक किया था ।।३।। जो विधि भगवान् वृषभदेवके राज्याभिषेकके समय हुई थी, तीर्थोका जल इकट्ठा करना आदि वह सब विधि महाराज भरतके अभिषेकके समय भी राजाओने की थी।।४।। देवोंके साथ साथ राजाओंने भगवान वृषभदेवके समान ही भरतेश्वरका अभिषेक किया था, उसी प्रकार आभूषण पहिनाये थे और उसी प्रकार जयघोषणा आदि की ।।५।। उसीप्रकार परिवार-के लोगोके साथ साथ राज।ओका सत्कार किया गया था, और उसीप्रकार दानमे दी हुई सम्पत्ति से सब लोग सतुष्ट किये गये थे ॥६। जिनके शब्दोने क्षोभित हुए समुद्रके शब्दको भी तिरकृत कर दिया था ऐसे बड़े बड़े शब्दोवाले मागलिक नगाड़े उसीप्रकार बजाये गये थे ।।७।। उसी प्रकार आनन्दकी महाभेरिया बार बार बजाई जा रही थी और आनन्दमण्डपमें संगीतकी विधि भी उसी प्रकार प्रारम्भ की गई थी।।।। मेरु पर्वतपर इन्द्रोंके द्वारा अभिषेक किये हुए आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेवकी जैसी कान्ति हुई थी उसी प्रकार राजाओंके द्वारा अभिषेकको प्राप्त हुए महाराज भरतकी भी हुई थी ॥९॥ गंगा-सिन्धु नदियोंकी अधिष्ठात्री गंगा-सिन्धु नामकी देवियोने आकर रत्नोंके भृङ्गारोमे भरे हुए अक्षत सहित तीर्थजलसे भरत-का अभिषेक किया था ।।१०।। जिनका अभिषेक समाप्त हो चुका है और जो राजसिहासनपर बैठे हुए है ऐसे महाराज भरतकी अनेक गणबद्धदेव अपने मणिमयी मुकुटोको नवा-नवाकर

हिमबहिजयार्थेशौ मागधाद्याश्य वेबताः । क्षेत्रराश्योभयभेण्योः तं नेमुर्नस्मौलयः ॥ १२ ॥ सोऽभिविवतोऽपि नोत्सिक्तो बभूव नृपसत्तमैः । महता हि मनोवृत्तिः नोत्सेक'परिरिम्भणी ॥ १३ ॥ सामर्रवीज्यमानोऽपि न विवृत्तिस्मणाव् विभुः । भातृष्वसंविभवता श्रीः इतीहानुशयानुगः ॥ १४ ॥ वोबंलिभातृसङ्घर्षात् नास्यते जो विकर्षितम् । प्रत्युतोत्कर्षिहेन्नो वा घृष्टस्य निकषोपले ॥ १४ ॥ निष्कष्टकमिति प्राप्य साम्प्राज्यं भरताधिपः । बभौ भास्वानिवोदिक्तप्रतापः शुद्धमण्डलः ॥ १६ ॥ क्षेमैकतानतां भेजुः प्रजास्तिस्मन् सुराजि । योगक्षेमौ वितन्वाने मन्वानाः स्वां सनायताम् ॥ १७ ॥ ययास्वं संविभज्यामी सम्भुक्ता निषयोऽमृता । सम्भोगः संविभागश्च फलमर्थाजंने द्वयम् ॥ १८ ॥ रत्नान्यपि यथाकामं विविष्टानि निष्विशिना । रत्नानि नन् तान्यव यानि यान्त्यप्रयोगिताम् ॥ १८ ॥ मनुश्चकभृतामाद्यः षट्खण्डभरताधिपः । राजराजोऽधिराट् सम्प्राहित्यस्योद्येषितं यशः ॥ २० ॥ नन्वनो वृषभेशस्य भरतः शातमातुरः । इत्यस्य रोवसी व्याप शुभ्रा कीतिरनश्वरी ॥ २२ ॥ कीवृक् परिच्छवस्तस्य विभवश्चकर्तातः । इति 'प्रश्नवशावस्य विभवोद्देशकीर्तनम् ॥ २२ ॥ गलन्मवजलास्तस्य गजाः सुरगजोपमाः । लक्षाश्चतुरशीतिस्ते 'रवैवद्धः' सुकल्पतैः ॥ २३ ॥

सेवा कर रहे थे ।।११।। हिमवान् और विजयार्ध पर्वतके अधीश्वर हिमवान् तथा विजयार्ध-देव, मागध आदि अन्य अनेक देव, और उत्तर-दक्षिण श्रेणीके विद्याधर अपने मस्तक भुका भुकाकर उन्हें नमस्कार कर रहे थे ॥१२॥ अनेक अन्छे अच्छे राजाओंके द्वारा अभिषिक्त होनेपर भी उन्हें कुछ भी अहंकार नहीं हुआ था सो ठीक ही है क्योंकि महापुरुषोंकी मनीवृत्ति अहंकारका स्पर्श नहीं करती ॥१३॥ यद्यपि उनके ऊपर चमर ढुलाये जा रहे थे तथापि वे उससे संतोषको प्राप्त नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें निरन्तर इस बातका पछतावा हो रहा था कि मैंने अपनी विभृति भाइयोंकी नहीं बांट पाई ॥१४॥ भाई बाहुबलीके संघर्षसे उनका तेज कुछ कम नहीं हुआ था किन्तु कसौटीपर घिसे हुए सोनेके समान अधिक ही हो गया था ।।१५।। इस प्रकार निष्कण्टक राज्यको पाकर महाराज भरत उस सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहे थे जिसका कि प्रताप बढ़ रहा है और मण्डल अत्यन्त शुद्ध है ॥१६॥ योग (अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति करना) और क्षेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा करना) को फैलानेवाले उन उत्तम राजा भरतके विद्यमान रहते हुए प्रजा अपने आपको सनाथ समभती हुई कुशल मंगलको प्राप्त होती रहती थी ॥१७॥ महाराज भरतने निधियोंका यथायोग्य विभागकर उनका उपभोग किया था सो ठीक ही है क्योंकि स्वयं संभोग करना और दूसरेको विभाग कर देना ये दो ही धन कमानेके मुख्य फल हैं ।।१८।। निधियोंके स्वामी भरतने रत्नोंका भी इच्छानुसार उपभोग किया था सो ठीक ही है क्योंकि वास्तवमें रत्न वही हैं जो उपयोगमें आवें ॥१९॥ यह सोलहवां मनु है, चक्रवर्तियोंमें प्रथम चक्रवर्ती है, षट् खण्ड भरतका स्वामी है, राजराजेश्वर है, अधिराट् है और समाट् है इस प्रकार उसका यश उद्घोषित हो रहा था ।।२०।। यह भरत भगवान वृषभदेवका पुत्र है और इसकी माताके सौ पुत्र हैं इस प्रकार इसकी कभी नष्ट नहीं होनेवाली उज्वल कीर्ति आकाश तथा पृथिवीमें व्याप्त हो रही थी ॥२१॥ उस चक्रवर्ती-का परिवार कितना था ? और विभृति कितनी थी ? राजा श्रेणिकके इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये गौतमस्वामी उसकी विभूतिका इस प्रकार वर्णन करने लगे ॥२२॥ महाराज भरतके, जिनके गण्डस्थलसे मदरूपी जल भर रहा है, और जो जड़े हुए सुसज्जित दांतोंसे सुशो-

१ उत्सेकः अहड्कारवान् । गर्वालिङ्गिनी । २ सुखम् । ३ अनुभुक्तानि । ४ श्रेग्णिप्रश्नवशात् । ५ रदैः उपलक्षिताः । ६ स्वर्णकटकखण्डैः ।

विक्यरत्नविनिर्माण रथास्तावन्तरं एव हि । मनोवायुजवाः सूर्यरयप्रस्पियंहसः ।। २४ ॥ कोटयोऽष्टावशाश्वानां भूजलाम्बरवारिणाम् । यत्सुराग्नाणि वौतानि पूर्तस्त्रिपयागं जलैः ॥ २४ ॥ वर्तुमरिविकाशीतः कोटयोऽस्य पदातयः । येवां सुभट सम्मर्वे निरूढं पृश्ववतम् ॥ २६ ॥ वर्ज्ञास्यवन्धनं वार्जाः वलयं वेष्टितं वपुः । वज्ञाराचिनिर्मिन्नम् प्रभेद्यमभवत् प्रभोः ॥ २६ ॥ समसुप्रविभक्ताङ्गं चतुरसं सुसंहितं । वपुः सुन्वरमस्यासीत् संस्थानेनादिना विभोः ॥ २८ ॥ समसुप्रविभक्ताङ्गं चतुरसं सुसंहितं । वपुः सुन्वरमस्यासीत् संस्थानेनादिना विभोः ॥ २८ ॥ शारीरं यच्च यावच्च बलं वट्कण्डभूभूजाम् । ततोऽधिकतरं तस्य वलमासीव् वलीयसः ॥ ३० ॥ शासनं तस्य चकाङकम् प्रासिन्धोरिनवारितम् । शिरोभिक्डमाक्टविकमः पृथिवीश्वरः ॥ ३१ ॥ द्वात्रिशन्तां सहस्राणि महीकिताम् । यैरलङकृतमाभाति चक्रभृत्भेत्रमायतम् ॥ ३२ ॥ तावन्त्येव सहस्राणि वेशानां सुनिवेशिनाम् । यैरलङकृतमाभाति चक्रभृत्भेत्रमायतम् ॥ ३२ ॥ स्लच्छराजाविभिवंताः तावन्त्यो नृपवल्लभाः । क्रप्लावण्यकान्तीनां याः शुद्धाकरभूमयः ॥ ३४ ॥ स्लच्छराजाविभिवंताः तावन्त्यो नृपवल्लभाः । प्रप्तरःसंकयाः कोणीं यकाभिरवतारिताः ३४ ॥ स्वचद्धाश्च तावन्त्यः तन्त्यः कोमलविष्रहाः । मवनोहीपनैर्यासां वृष्टिवाणैजितं जगत् ॥ ३६ ॥

भित है ऐसे ऐरावत हाथीके समान चौरासी लाख हाथी थे ॥२३॥ जिनका वेग मन और वायुके समान है अथवा जिनकी तेज चाल सूर्यके साथ स्पर्धा करनेवाली है ऐसे दिव्य रत्नोंके वने हुए उतने ही अर्थात् चौरासी लाख ही रथ थे।।२४।। जिनके खुरोंके अग्रभाग पवित्र गगा-जलसे घुले हुए है और जो पृथिवी, जल तथा आकाशमे समान रूपसे चल सकते है ऐसे अठारह करोड़ घोड़े है ॥२५॥ अनेक योद्धाओंके मर्दन करनेमे जिनका पुरुषार्थ प्रसिद्ध है ऐसे चौरासी करोड़ पैदल सिपाही थे ।।२६।। महाराज भरतका शरीर वज्रको हड्डियोंके बन्धन और वज्रके ही वेष्टनोंसे वेष्टित था, वज्मय कीलोंसे कीलित था और अभे द्य अर्थात् भेदन करने योग्य नही था। भावार्थ-उनका शरीर वज्वृषभनाराचसंहननका धारक था।।२७।। उनका शरीर चतुरस्र था-चारों ओरसे मनोहर था, उसके अगोंपागोका विभाग समानरूपसे हुआ था अगोकी मिला-वट भी ठीक थी और समचतुरस्र नामके प्रथम संहननसे अत्यन्त सुन्दर था ॥२८॥ जिसकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान थी और जिसपर चौसठ लक्षण थे ऐसा उसका स्वभावसे ही सुन्दर शरीर तिल आदि व्यञ्जनोंसे बहुत ही सुशोभित हो रहा था ॥२९॥ छहों खण्डको राजाओंका जो और जितना कुछ शारीरिक बल या उससे कही अधिक बल उस बलवान् भरत-के शरीरमें था।।३०।। जिसका चक्र ही चिह्न है और समुद्रपर्यन्त जिसे कोई नही रोक सकता ऐसे उसके शासनको बड़े बड़े पराक्रमको घारण करनेवाले राजालोग अपने शिरपर घारण करते थे ।।३१।। उनके बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा थे, उन राजाओंसे वेष्टित हुए महाराज भरत कूलाचलोंसे घिरे हुए सुमेरु पर्वतके समान सुशोभित होते थे।।३२।। महाराज भरत-के अच्छी अच्छी रचनावाले बत्तीस हजार ही देश थे और उन सबसे मुशोभित हुआ चक्रवर्तीका लम्बा चौडा क्षेत्र बहुत ही अच्छा जान पड़ता था ।।३३।। उनके उतनी ही अर्थात् बत्तीस हजार ही देवियां थी जो कि उच्च कुल और जातिसे सम्पन्न थी तथा जो रूप लावण्य और कान्तिकी शुद्ध खानिके समान जान पडती थी ॥३४॥ इनके सिवाय जिन्होने पृथिवीपर अप्सराओकी कथाओंको उतार लिया था ऐसी म्लेच्छ राजा आदिकोंके द्वारा दी हुई बत्तीस हजार प्रियरानियां थीं ॥ ॥३५॥ इसी प्रकार जिनका शरीर अत्यन्त कोमल था और कामको उत्तेजित करने-

१ चतुरशीतिलक्षा एव । २ वेगाः । ३ गङ्गा । ४ प्रसिद्धम् । ५ पौरुषम् । ६ बन्धनैर्वा –ल० । ७ कीलितम् । ८ मनोज्ञम् । ६ सुसम्बद्धम् । १० भूभुजाम् । ११ कृलजात्यमि–ल० ।

वाले जिनके नेत्ररूपी बाणोंसे यह समस्त संसार जीता गया था ऐसी बत्तीस हजार रानियां और भी उनके अन्तःपूरमें थों ।।३६।। वे छियानबे हजार रानियां नखोंकी किरण रूपी फुलों-के खिलनेसे, कुछ कुछ लाल हथे लीरूपी पल्लवोंसे और भूजारूपी शाखाओंसे कल्पलताकी शोभा धारण कर रहीं थीं ।।३७।। कामदेवके निवास करनेकी भिमस्वरूप वे रानियां स्तनरूपी कमलोंकी बोड़ियोंसे और खिले हुए मुखरूपी कमलोंसे कमलिनियोंके समान स्शोभित हो रही थों ।।३८।। मैं समभता हूँ कि उन रानियों के शरीर कामरूपी पिशाचकी उन्नितिक पात्र थे क्योंकि उनके आवेशके वंशसे ही यह कामदेव सबको उल्लंघन करनेवाली विशाल अवस्था-को प्राप्त हुआ था ।।३९।। अथवा मुभे यह भी शंका होती है कि उन रानियोंके नख, काम-देवके बाण पैने करनेके पाषाण थे क्योंकि वह उन्हींपर विसंकर पैने किये हुए बाणोंसे कामी लोगोंपर प्रहार किया करता था ॥४०॥ यह भी सच है कि उनकी जंघाएँ कामदेवरूपी धनु-र्धारीके बड़े बड़े तरकस थे और ऊरुदण्ड (घटनोंसे ऊपरका भाग) कामदेवके चढ़नेकी नसैनी के समान थे ॥४१॥ करधनीरूपी कोटसे घिरी हुई उनकी कमर कामदेवकी कुटीके समान थी और उनकी नाभि कामदेवकी गहरी कृपिका (कूइयाँ)के समान जान पड़ती थी।।४२॥ में मानता हुँ कि उनकी रोमराजि कामदेवरूपी अत्यन्त वृद्ध पुरुषके सहारेकी लकड़ी थी और उनके स्तन कामदेवके रत्न रखनेके पिटारे थे ॥४३॥ शिरीषके फुलके समान कोमल उनकी दोनों भुजाएँ कामदेवके पाशके समान लम्बी थीं और अच्छे कण्ठवाली उन रानियोंका मनोहर कण्ठ कामदेवके उच्छ्वासके समान था ॥४४॥ उनका मुख रति (प्रीति) रूपी सुखका प्रधान भवन था और उनके ओठ वैराग्यरसकी प्रान्तिके मुखबन्धन अर्थात् द्वार बन्द करनेवाले कपाट थे ॥४५॥ उन रानियोंके नेत्रोंके कटाक्ष विजयकी इच्छा करनेवाले कामदेवके बाणोंके समान थे, कानके अन्तभाग उसके लक्ष्य अर्थात् निशानोंके समान थे और भैं।हरूपी लता धनुषकी लकड़ीके समान थी।।४६।। में समभता हूँ कि उन रानियोंके ललाटका विस्तार इष्टेभोग रूपी गेंदसे खेलनेवाले कामदेवरूपी राजाके खेलनेका मानो मैदान ही हो ॥४७॥ उनके

१ चक्री । २ शङ्कां करोमि । ३ प्राप्त । ४ सदृशौ इत्यर्थः । ५ आधार । ६ जीवितम् । ७ प्रकृष्टद्वारम् । ६ पीनाहः । 'पीनाहो मुखबन्धनमस्य यत्' इत्यभिधानात् । ६ रदनच्छदः –ल० । १० सेतुः । 'सेतुरालौ स्त्रियां पुमान्' । ११ इष्टभोगा एव कन्दुक । १२ चूर्णकुन्तला । 'अलकाश्चूर्ण-कुन्तला' इत्यभिधानात् । १३ शावकाः । 'पृथुकः शावकः शिशुः' इत्यभिधानात् । १४ मृगवन्धनी ।

इत्यनङ्गमयीं सृष्टि तन्वानाः स्वाङ्गासङ्गिनीम् । मनोऽस्यां जगृहुः कान्ताः कान्तैः स्वैः कामचेष्टितैः तासां मृद्दुकरस्पर्शैः प्रेमस्निग्धैश्च वीक्षितैः । महती धृतिरस्यासीज्जिल्पितैरिप मन्मनैः ॥ ४० ॥ स्मितेष्वासां वरोव्भिन्तौ हसितेषु विकस्वरः । फिलतः परिरम्भेषु रिसकोऽभूवतद्वमः ॥ ४१ ॥ भूक्षेपयन्त्रपाषाणैः वृक्क्षेपक्षेपणीकृतैः । वहुतुर्गरणस्तासां स्मरोऽभूत् सकचप्रहः ॥ ४२ ॥ खरः प्रणयगर्भेषु कोशेष्वतुनये मृदुः । स्तब्धो व्यलीकमानेषु मृष्यः प्रणयकैतवे ॥ ४३ ॥ निर्वयः परिरम्भेषु सानुज्ञानो मुखार्पणे । प्रतिपत्तिषु सम्मूढः पटुः करणचिष्टिते ॥ ४४ ॥ संकत्येष्वाहितोत्कर्षो मन्दः परत्यप्रसङ्गम । प्रारम्भे रिसको वीप्तः प्रान्ते करणकातरः ॥ ४४ ॥ इत्युज्वाव वतां भेजे तासां वीप्तः स मन्मथः । प्रायो भिन्नरसः कामः कामिनां हृवयङ्गमः ॥ ४६ ॥ प्रकाममथुरानित्यं कामान् १० कामातिरिकणः । स ताभिर्निविञन् रेमे रिवपुष्मानिव मन्मथः ॥ ५७ ॥ ताञ्च तिज्वत्तहारिण्यः तरुण्यः प्रणयोद्धराः । बभूवः प्राप्तसाम्प्राज्या इव रित्त्वस्विथयः ॥ ४८ ॥

इकट्ठे हुए आगेके सुन्दर बाल कामदेवरूपी काले सर्पके बच्चोंके समान जान पड़ते थे तथा कुछ कुछ टेढ़ी हुई केशरूपी लताएँ कामदेवके जालके समान जान पडती थी।।४८॥ इस प्रकार अपने शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली काममयी रचनाको प्रकट करती हुई वे रानियाँ अपनी सुन्दर कामकी चेष्टाओ से महाराज भरतका मन हरण करती थी ।।४९।। उनके कोमल हायोंके स्पर्शसे, प्रेमपूर्ण सरस अवलोकनसे, और अव्यक्त मधुर शब्दोंसे इसे बहुत ही सतोष होता था ।।५०।। रससे भरा हुआ सुरतरूपी वृक्ष इन रानियोंके मन्द मन्द हॅसनेपर कुछ खिल जाता था, जोरसे हॅसनेपर पूर्णरूपसे खिल जाता था और आलिगन करनपर फलोसे युक्त हो जाता था ।।५१।। भौहोके चलानेरूप यन्त्रोसे फेके हुए पत्थरोके द्वारा तथा दृष्टियोके फेकनेरूपी यन्त्र विशेषों (गुथनो)के द्वारा उन स्त्रियोका बहुत प्रकारका किलेबन्दीका युद्ध होता था ओर कामदेव उसमें सबकी चोटी पकड़नेवाला था । भावार्थ–कामदेव उन स्त्रियों-से अनेक प्रकारकी चेष्टा कराता था ॥५२॥ कामदेव इनके प्रेमपूर्ण कोधके समय कठोर हो जाता था, अनुनय करने अर्थात् पतिके द्वारा मनाये जानेपर कोमल हो जाता था, भूठा अभि-मान करनेपर उद्दृण्ड हो जाता था, प्रेमपूर्ण कपट करते समय भोला या अनजान हो जाता था, आलिगनके समय निर्दय हो जाता था, चुम्बनके लिये मुख प्रदान करते समय आजा देनेवाला हो जाता है, स्वीकार करते समय विचार मृढ़ हो जाता है, हाव-भाव आदि चेष्टाओके समय अत्यन्त चतुर हो जाता है, सकल्प करते समय उत्कर्षको धारण करनेवाला हो जाता है, नवीन समागमके समय लज्जासे कुछ मन्द हो जाता है, सभोग प्रारम्भ करते समय अत्यन्त रसिक हो जाता था और सभोगके अन्तमे करुणासे कातर हो जाता था । इस प्रकार उन रानियोंका अत्यन्त प्रज्वलित हुआ कामदेव ऊची-नीची अवस्थाको प्राप्त होता था अर्थात् घटता-बढता रहता था सो ठीक ही है जो काम प्राय भिन्न भिन्न रसोसे भरा रहता है वही कामी पुरुषोको सुन्दर मालूम होता है ।।५३–५६।। इस प्रकार वह चक्रवर्ती उन रानियोके साथ अत्यन्त मधुर तथा इच्छाओंसे भी अधिक भोगोको भोगता हुआ शरीरधारी कामदेवके समान कीड़ा करता था ॥५७॥ भरतके चित्तको हरण करनेवाली और प्रेमसे भरी हुई वे तरुण स्त्रिया ऐसी जान पड़ती थी मानो सामाज्यको प्राप्त हुई रत्युत्सवरूपी लक्ष्मी ही हों।।५८।।

नाटकानां सहस्राणि द्वांत्रिशस्त्रिमितानि वै। सातोद्यानि सगेपानि यानि रस्याणि भूमित्रिः ।। ५६ ।। द्वासप्तिः सहस्राणि पुरामित्र पुरिक्षियम् । स्वगंलोक द्वाभाति नृलोको यैरलङकुतः ॥ ६० ॥ प्रामकोटण्यक् विज्ञेया विभोः वण्णवित्रमाः । नन्दनोद्देशिजत्वयों यासामारामभूमयः ॥ ६१ ॥ द्वोणानुखसहस्राणि "नवितनंव चै व हि । धनधान्यसमृद्धीनाम् स्रधिष्ठानानि यानि वै ॥ ६२ ॥ पत्तनानां सहस्राणि चत्वारिशत्त्याऽष्ट च । रत्नाकरा द्वाभान्ति येषामुद्धां धणिक्पथाः ॥ ६३ ॥ पत्नानां सहस्राणि खेटानां पुरिमा मता । प्राकारगोपुराष्ट्वाल खातवप्राविशोभिनाम् ॥ ६४ ॥ भवेयुरन्तरद्वीपाः वट्पञ्चाशत्प्रमामिताः । कृमानुषजनाकीर्णा येऽर्णवस्य खिलायिताः ॥ ६४ ॥ संबाहानां सहस्राणि संख्यातानि चतुर्वश । वहन्ति यानि लोकस्य योगभेमविधाविधिम् ॥ ६६ ॥ स्यालीनां कोटिरेकोक्ता रन्धने या नियोजिता । १८पवि स्यालीबिलीयानां त्रण्डुलानां महानसे ॥ ६७ ॥ १ औटोशतसहस्रं स्याद्धलानां कृटिवैः समम् । १ कर्मान्तकर्वणे यस्य विनियोगो निरन्तरः ॥ ६८ ॥ तिस्रोऽस्य १ व्याकोटणः स्युः गोकुलै : शश्वदाकुलाः । यत्र मन्यरवाकुष्टाः तिष्ठित्ति स्माध्यगाः क्षणम् । ६६ ॥ ("कृक्षिवासशतान्यस्य सप्तैवोक्तानि कोविदैः । १८प्रत्यन्तवासिनो यत्र न्यवात्सः । कृतसंश्र्याः ॥ ७० ॥

उनकी विभूतिमें बत्तीस हजार नाटक थे जो कि भूमियोंसे मनोहर थे और अच्छे अच्छे बाजों तथा गानोंसे सहित थे ॥५९॥ इन्द्रके नगर समान शोभा धारण करनेवाले ऐसे वहत्तर हजार नगर थे जिनसे अलंकृत हुआ यह नरलोक स्वर्गलोकके समान जान पड़ता था ॥६०॥ उस चक्रवर्ती ऐसे छियानबे करोड़ गांव थे कि जिनके बगीचोंकी शोभा नन्दन वनको भी जीत रही थी ॥६१॥ जो धन-धान्यकी समृद्धियोंके स्थान थे ऐसे निन्यानवे हजार द्रोणामुख अर्थात् बन्दरगाह थे ।।६२।। जिनके प्रशंसनीय बाजार रत्नाकर अर्थात् समुद्रोंके समान सुज्ञोभित हो रहे थे ऐसे अड़तालीस हजार पत्तन थे।।६३।। जो कोट, कोटकं प्रमुख दरवाजे, अटारियां, परिखाएं और परकोटा आदिसे शोभायमान हैं ऐसे सोलह हजार खेट थे ॥६४॥ जो कुभोगभूमि या मनुष्योंसे व्याप्त थे तथा समुद्रके सारभूत पदार्थके समान जान पड़ते थे ऐसे छप्पन अन्तरद्वीप थे ।।६५।। जो लोगोंके योग अर्थात् नवीन वस्तुओंकी प्राप्ति और क्षेम अर्थात् प्राप्त हुई वस्तुओंकी रक्षा करना आदिकी समस्त व्यवस्थाओंको धारण करते थे तथा जिनके चारों ओर परिखा थी ऐसे चौदह हजार संवाह थे 🛊 ॥ ६६ ॥ काम आनेवाले एक करोड़ हंडे थे जो कि पाकशालामें अपने भीतर डाले हुए बहुतसे चावलोंको पकानेवाले थे।।६७॥ फसल आनेके बाद जो निरन्तर खेतोंको जीतनेमें लगाये जाते हैं और जिनके साथ बीज बोनेकी नाली लगी हुई है ऐसे एक लाख करोड़ हल थे।।६८॥ दही मथनेके शब्दोंसे आर्कावत हुए पथिक लोग जहां क्षणभरके लिये ठहर जाते हैं और जो निरन्तर गायोंके समूहसे भरी रहती हैं ऐसी तीन करोड़ व्रज अर्थात् गौशालाएँ थीं ।।६९।। जहां आश्रय पाकर समीपवर्ती लोग आकर ठहरते थे ऐसे कुक्षिवासों† की संख्या पण्डित लोगोंने सातसौ

१ वेर्षै: । २ पुराणाम् । ३ जयशीलाः । ४ नवाधिकनवितः । ५ प्रशस्ताः । ६ धूलिकुट्टिम । ७ अप्रतिहृतस्थानायिताः । 'द्वे खिलाप्रहृते समे' इत्यभिधानात् । ५ सखातानि-ल० । ६ विधानप्रकारम् । १० पचने । ११ पचनकरी । १२ स्थालीबिलमहृन्तीति स्थालीबिलीयास्तेषाम् । पचनाहृताम् इत्यर्थः । १३ कोटीनां लक्षम् । १४ कुलिपैः द०, अ०, प०, स०, इ० । कुलिभैः ल० । कुटिभैः ट० । १५ आसम्नफल-विषयक्षेत्रकर्षणे । १६ गोस्थानकम् । 'त्रजो ग्रोष्ठाध्ववृन्देषु' इत्यभिधानात् । १७ रत्नानां कयिकस्यस्थान । १८ म्लेच्छाः । १६ निवसन्ति स्म । अपहाङ्गोपर बसनेवाले नगर संवाह कहलाते हैं । † जहां रत्नों का व्यापार होता है उन्हें कुक्षिवास कहते हैं ।

दुर्गाटवी'सहस्राणि तस्याष्टाविशतिमंता । 'वनधन्वानिम्नाविविभागैर्या विभागिताः ॥७१॥ म्लेक्छराजसहस्राणि तस्याष्टदशसस्यया । 'रत्नानामुद्भवक्षेत्रं यैः' समन्ताविधिष्ठितम् ॥७२॥ कालाख्यश्च महाकालो नैस्स प्यः पाण्डुकाह्मया । पद्ममाणविष्ठःगाक्ज सर्वरत्नपदाविकाः ॥७३॥ निधयो नव तस्यासन् प्रतीतैरिति नामिभः । यैरयं गृहवार्तायां निश्चिन्तोऽभूत्रिधीश्वरः ॥७४॥ निधः पुष्यनिवेरस्य कालाख्यः प्रयमो मतः । यतो लौकिकशब्दाविवार्तानां प्रभवोश्वरः ॥७४॥ इन्त्रियार्या मनोज्ञा ये वीणावंशानकादयः । तान् प्रसूते यथाकालं निधिरेष विशेषतः ॥७६॥ प्रसिमध्याविवर्कर्मसाधनद्रव्यसम्पदः । यतः शश्वत् प्रसूपन्ते महाकालो निधिः स व ॥७७॥ शस्यासनालयावीनां नैःसप्यत् प्रभवो निधेः । पाण्डुकाद्धान्यसम्भूतिः षड्रसोत्पत्तिरप्यतः ॥७६॥ पट्टांशुकरुकूलाविवस्त्राणां प्रभवो यतः । स पद्माख्यो निधिः पद्मागर्भाविर्भावितोऽद्युतत् ॥७६॥ विद्याभरणभेदानाम् उद्भवः पिङ्गलान्तिष्ठः । माणवानीतिशास्त्राणां शस्त्राणां च समुद्भवः ॥५०॥ शक्ष्यात्र प्रविणावर्तात् सौवर्णो सृष्टिनुत्सृजन् । स शक्क्षतिधिरत्रेद्धल द्रक्मरोचिजितार्करक् ॥६१॥ सर्वरत्नान्महानोलनीलस्यूलो प्रवायाः । प्राटुःसन्तिः मणिष्ठ्यायारिवितेन्त्रायुषत्वषः ॥६२॥ रत्नानि द्वित्यान्यस्य जीवाजीवविभागतः । ११ कमात्राणैवर्यसम्भोगसाधनानि चतुर्वश ॥६२॥

बतलाई है।।७०।। अट्टाईस हजार ऐसे सघन वन थे जो कि निर्जल प्रदेश और ऊचे ऊंचे पहाड़ी विभागोंमे विभक्त थे ।।७१।। जिनके चारों ओर रत्नोके उत्पन्न होनेके क्षेत्र अर्थात् खानें विद्यमान है ऐसे अठारह हजार म्लेच्छ राजा थे।।७२।। महाराज भरतके काल, महाकाल, नैस्सर्प्य, पांडुण्क, पद्म, माणव, पिङ्ग, शख और सर्वरत्न इन प्रसिद्ध नामोंसे युक्त ऐसी नौ निधियां थी कि जिनसे चक्रवर्ती घरकी आजीविकाके विषयमें बिलकुल निश्चिन्त रहते थे।।७३-७४।। पुण्यकी निधिस्वरूप महाराज भरतके पहली काल नामकी निधि थी जिससे प्रत्येक दिन लौकिक शब्द अर्थात् व्याकरण आदिके शास्त्रोकी उत्पत्ति होती रहती थी ॥७५॥ तथा वीणा, धाँसुरी, नगाड़े आदि जो जो इन्द्रियोंके मनोज्ञ विषय थे उन्हे भी यह निधि समया-नुसार विशेष रीतिसे उत्पन्न करती रहती थी ।।७६।। जिससे असि, मषी आदि छह कर्मोके साधनभूत द्रव्य और संपदाएं निरन्तर उत्पन्न होती रहती थी वह महाकाल नामकी दूसरी निधि थी ।।७७।। शय्या, आसन तथा मकान आदिकी उत्पत्ति नैसर्प्य नामकी निधिसे होती थी। पाण्डुक निधिसे धान्योकी उत्पत्ति होती थी इसके सिवाय छह रसोंकी उत्पत्ति भी इसी निधिसे होती थी ॥७८॥ जिससे रेशमी सूती आदि सब तरहके वस्त्रोंकी उत्पत्ति होती रहती है और जो कमलके भीतरी भागोंसे उत्पन्न हुएके समान प्रकाशमान है ऐसी पद्म नामकी निधि अत्यन्त देदीप्यमान थी ॥७९॥ पिङ्गल नामकी निधिसे अनेक प्रकारके दिव्य आभरण उत्पन्न होते रहते थे और माणव नामकी निधिसे नीतिशास्त्र तथा अनेक प्रकारके शस्त्रोंकी उत्पत्ति होती रहती थी ।।८०।। जो अपने प्रदक्षिणावर्त नामके शंखसे सुवर्णकी सुष्टि उत्पन्न करती थी और जिसने उछलती हुई सुवर्ण जैसी कान्तिसे सूर्यकी किरणोको जीत लिया है ऐसी शंख नामकी निधि थी ।।८१।। जिसके मणियोंकी कान्तिसे इन्द्रधनुषकी शोभा प्रकट हो रही है ऐसी सर्वरत्न नामकी निधिसे महानील, नील तथा पद्मराग आदि अनेक तरहके रत्न प्रकट होते थे ।।८२।। इनके सिवाय भरत महाराजके जीव और अजीवके भेदसे दो विभागोमें बटे हुए चौदह रत्न भी थे जो कि पृथिवीकी रक्षा और ऐश्वर्यके उपभोग करनेके साधन थे ॥८३॥

१ मरुभूमि । 'समानो मरुधन्वानौ' इत्यभिधानात् । २ धन्विन्नम्नादि-द० । वनधन्व-ननम्रादि-ल० । ३ कुक्षिवासम् । ४ म्लेच्छराजै । ५ पिडग पिङगल । अब्ज कमल । ६ व्यापारे । ७ कालिनिधे । ५ जनयन् । ६ उच्चलत् । १० पद्मराग । ११ प्रकटीभवन्ति । १२ पृथ्वीरक्षा ।

चकातपत्रवण्डासिमणयद्यमं काकिणी । चमूगृहपतीभाद्ययोषित्तक्षपुरोषसः ॥६४॥
'चकासिवण्डरत्नानि सच्छत्राण्यायुषालयात् । जातानि मणिचर्माभ्यां काकिणी श्रीगृहोदरे ॥६४॥
स्त्रीरत्नगजवाजीनां प्रभवी रौप्यद्गैलतः । रत्नान्यन्यानि साकेताज्जितिरे निषिभिः समम् ॥६६॥
निषीनां सह रत्नानां गुणान् को नाम वर्णयेत् । 'यैरावाजितमूर्जस्वि' हृदयं चक्रवातिनः ॥६७॥
भेजे वर्ऋतुजानिष्टान् भोगान् पञ्चेन्द्रियोचितान् । स्त्रीरत्नसार'थिस्तद्वि निधानं सुवसम्पदाम् ॥६६॥
कान्तारत्नमभूत्तस्य सुभद्रत्यनुपद्गत्तम् । ''भिव्रकाऽसौ प्रकृत्यवेगः जात्या विद्याधरान्वया ॥६६॥
कान्तारत्नमभूत्तस्य सुभद्रत्यनुपद्गत्तम् । ''भिव्रकाऽसौ प्रकृत्यवेगः जात्या विद्याधरान्वया ॥६६॥
कार्तावसुकुमाराङ्गी चम्प'क्ष्यद्वस्च्छवः । बकुलामोदिनःश्वासा पाटलाः पाटलाधराः । ।।६०॥
प्रबृद्धपद्मसौम्यास्या नीलोत्पलदलेक्षणा । सुभू रिलकुलानीलमृदुकुञ्चितमूर्द्वजा ॥६१॥
तत्वरी वरारोहा । '' रिवामोकिनिविडस्तनी । मृदुबाहुलता साऽभूत्मदनागनेरिवारणः ।।।६२॥
तत्कमौ प्रमुरामञ्जुगुज्जितं मुंखरीकृतौ । मदनद्विरवस्येव तेनतुर्जयिविण्डमम् ॥६३॥
निःश्रेणीकृत्य तज्जक्षये सदृष्द्वारबन्धनाम् । वासगेहास्ययाऽनङ्गास्तच्छोणीं पुरुपामन्त्रस्य ।।६४॥

चक, छत्र, दण्ड, असि, मणि, चर्म और काकिणी ये सात अजीव रत्न थे और सेनापित, गृहपित, हाथी, घोड़ा, स्त्री, सिलावट और पुरोहित ये सात सजीव रत्न थे।।८४।। चत्र, दण्ड, असि और छत्र ये चार रत्न आयुधशालामें उत्पन्न हुए थे तथा मणि, चर्म और काकिणी ये तीन रत्न श्रीगृहमें प्रकट हुए थे ।।८५।। स्त्री, हाथी और घोड़ाकी उत्पत्ति विजयार्घ शैलपर हुई थी तथा अन्य रत्न निधियोंके साथ साथ अयोध्यामें ही उत्पन्न हुए थे ।।८६।। जिनके द्वारा सेवन किया हुआ चक्रवर्तीका हृदय अतिशय बलिष्ठ हो रहा था उन निधियों और रत्नोंका वर्णन कौन कर सकता है ? ।।८७।। वह चक्रवर्ती स्त्रीरत्नके साथ साथ छहों ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले पञ्चेन्द्रियोंके योग्य भोगोंका उपभोग करता था सो ठीक ही है क्योंकि स्त्री ही समस्त सुख सम्पदाओंका भण्डार है ।।८८।। महाराज भरतके रोगादि उपद्रवोंसे रहित सुभद्रा नामकी स्त्रीरत्न थी, वह सुभद्रा स्वभावसे ही भद्रा अर्थात् कल्याणरूप थी और जातिसे विद्याधरोंके वंशकी थी।।८९।। उसके समस्त अंग शिरीषके फूलके समान कोमल थे, कान्ति चम्पाकी कलीके समान थी, श्वासोच्छ्वास बकौली (मौलश्री) के फूलके समान सुगन्धित था, अधर गुलाबके फूलके समान कुछ कुछ लाल थे, मुख प्रफुल्लित कमलके समान सुन्दर था, नेत्र नील कमलके दलके समान थे, भौहें अच्छी थीं, केश भूमरोंके समूहके समान काले, कोमल और कुछ कुछ टेढ़े थे, उदर कृश था, नितम्ब सुन्दर थे, जाँवें मनोहर थीं, स्तन कठोर थे.और भुजा-रूपी लताएँ कोमल थीं, इस प्रकार वह सुभद्रा कामरूपी अग्निको उत्पन्न करनेके लिये अरणिके समान थी । भावार्थ-जिस प्रकार अर्राण नामकी लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है उसी प्रकार उस सुभद्रासे दर्शकोंके मनमें कामाग्नि उत्पन्न हो उठती थी ।।९०–९२।। नूपुरोंकी मनोहर भंकारसे वाचालित हुए उसके दोनों चरण ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूपी हाथीके विजय के नगाड़े ही बजा रहे हों ॥९३॥ ऐसा मालूम होता था मानो कामदेव अपने निवासगृहपर पहुंचनेकी इच्छासे उस सुभद्राकी दोनों जंघाओंको नसैनी बनाकर जिसमें उत्तम ऊरु ही

१ चक्रदण्डासि—ल०, द०, अ०, प०, स०, इ० । २ उत्पत्तिः । ३ रत्नसिहतानाम् । ४ रत्निनिधिभिः । ५ वशीकृतम् । ६ सहायः । ७ स्त्रीरत्नम् । ६ स्थानम् । ६ रोगादिभिरपीडितम् । १० मङ्गलमूर्तिः । ११ स्वभावेन । १२ चम्पककुसुमदल । ११ कुवेराक्षी । १४ ईषदरुण । १५ उत्तमन्तिम्बा । "वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा वरविणिनी" इत्यभिधानात् । १६ मनोहर । १७ अग्निमन्यनकाष्ठम् । १८ सुभद्राचरणौ । १६ कटिम् । 'कटो ना श्रोणिफलकं कटिः श्रोणिः ककुद्मती' इत्यभिधानात् ।

निःसृत्य नाभिवत्मीकात् कामकृष्णभुजङ्गामः । रोमावलीछलेनास्या ययौ कुचकरण्डकौ ।।६५॥ निर्मोकिमिव कामाहेः वधानोद्धं स्तनांशुकम् । भुजगीमिव तद्धृत्यं से कामकावलीमधात् ।।६६॥ बन्ने हारलतां कण्ठलग्नां सा नाभिलिम्बनीम् । मन्त्ररक्षामिवानङगप्रथितां कामवीपिनीम् ।।६७॥ हाराकान्तस्तनाभोगा सा स्म धन्ते परां श्रियम् । सीतेव यमकाद्विस्पृक्प्रवाहा सिरवुत्तमा ।।६६॥ बाह् तस्या जितानङगपानौ लक्ष्मीमुद्गहतुः । कामकल्पद्गुमस्येव प्ररोहौ वीप्तभूवणौ ।।६६॥ रेजे करतलं तस्याः सूक्ष्मरेखाभिराततम् । जयरेखा इवाबिभृदन्यस्त्रीनिर्जयाजिताः ।।१००॥ मुखमृद्भु तनूद्याः तरलापाङगमाबभौ । सन्नारं समहेष्वासं रज्यागारिमवातनोः ।।१०१॥ वक्ष्मस्याः न्नानाङकस्य कान्ति जित्वा स्वन्नोभया । वये नु प्रत्यकाङकं कर्णाभ्यां जयपत्रकम् ।।१०२॥ हेर्यम्पत्राङक्तितौ तन्त्याः रक्ष्मौ लीलामवापतुः । स्ववंधूनिर्जयायेव कृतपत्रावलम्बनौ ।।१०२॥ कपोलावुज्यवलौ तस्या वधतुर्वपर्णश्रयम् । द्रष्टुकामस्य कामस्य र स्वा वन्ना वन्ना स्थताः ।।१०४॥ कपोलावुज्यवलौ तस्या वासिकाऽभान्मुखोन्मुखीरः । तदामोविमवाघृतं कृतयत्ना कृतूहलात् ।।१०५॥ कृत्वा श्रोतृपदे कणौ तम्नेत्रे बिमूर्मीमथः । कृतस्पधं इवाभातां पुष्पबाणेर सभापतौ ।।१०६॥

दरवाजेके बन्धन है ऐसे उसके नितम्बोंपर जा पहुंचा हो ॥९४॥ रोमावलीके छलसे कामदेव-रूपी काला सर्प उसकी नाभिरूपी वामीसे निकलकर उसके स्तनरूपी पिटारेके समीप जा पहुंचा था ।।९५।। वह सुभद्रा कामरूपी सर्पकी कांचलीके समान सुन्दर स्तनपरका वस्त्र (चोली) धारण करती थी और उस कामरूप सर्पको सन्तुष्ट करनेके लिये सर्पिणीके समान श्रेष्ठ एकावली हारको धारण करती थी ॥९६॥ वह कण्ठमे पड़ी हुई, नाभि तक लटकती हुई और कामको उद्दीपित करनेवाली जिस हाररूपी लताको धारण कर रही थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेवके द्वारा गूथा हुआ और मन्त्रोसे मित्रत हुआ रक्षाका डोरा ही हो ॥९७॥ जिसके स्तनोंका मध्यभाग हारसे व्याप्त हो रहा है ऐसी वह सुभद्रा इस प्रकारकी उत्कृष्ट शोभा धारण कर रही थी मानो जिसका प्रवाह दोनों ओरके यमक पर्वतोंको स्पर्श कर रहा है ऐसी उत्तम सीता नदी ही हो ॥९८॥ कामदेवके पाशको जीतनेवाली तथा देदीप्य-मान आभूषणोंसे सुशोभित उसकी दोनों भुजाएं ऐसी शोभा धारण कर रही थी मानो काम-रूपी कल्पवृक्षके दो अंकूरे ही हों ॥९९॥ सूक्ष्म रेखाओंसे व्याप्त हुआ उसका करतल ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अन्य स्त्रियोंके पराजयसे उत्पन्न हुई विजयकी रेखाएं ही धारण कर रहा हो ।।१००।। जिसकी भौहें ऊपरको उठी हुई है और जिसमे चचल कटाक्ष हो रहे है ऐसा उस कृशोदरीका मुख ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो बाण और महाधनुषसे सहित कामदेवकी आयुवशाला ही हो ।।१०१।। उसका मुख अपनी शोभाके द्वारा चन्द्रमाकी कान्ति-को जीतकर क्या कानोंके बहानेते भौहरूपी पताकाके चिह्न सहित विजयपत्र (जीतका प्रमाण-पत्र) ही घारण कर रहा था ।।१०२।। सोनेके पत्रोसे चिह्नित उसके दोनों कान ऐसी शोभा धारण कर रहे थे मानो उन्होंने देवागनाओंको जीतनेके लिये कागज-पत्र ही ले रक्खे हों ।।१०३।। उसके दोनों उज्ज्वल कपोल ऐसे जान पडते थे मानो अपनी दश प्रकारकी अवस्थाओं को देखनेकी इच्छा करनेवाले कामदेवके दर्पणकी शोभा ही धारण कर रहे हो ॥१०४॥ उस चञ्चल लोचनवाली सुमद्राकी नाक आँखोके बीचमें मुहकी ओर भुकी हुई थी और उससे

वह ऐसी जान पड़ती थी मानो कौतूहलसे मुंहका सुगन्ध सूंदानेके लिये प्रयत्न ही कर रही हो ॥१०५॥ उसके दोनों नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो कामदेवके सभापित रहते हए कानों-को साक्षी बनाकर परस्परमें हाव-भावके द्वारा स्पर्धा ही कर रहे हो ॥१०६॥ जिसपर काली काली अलकों बिखर रही हैं ऐसे चकोरके समान नेत्रवाली उस सुभद्राके ललाटपर जो कान्ति थी वह सुवर्णके पटियेपर लटकती हुई नीलकमलकी मालाके समान बहुत ही सुन्दर जान पड़ती थी ॥१०७॥ अत्यन्त काले और नीचेकी ओर लटकते हुए कवरीके वन्धनसे सुशोभित उसके केशपाश ऐक्के अच्छे जान पड़ते थे मानो फैला हुआ कामदेवका पाश ही हो ॥१०८॥ इस प्रकार जिसकी उत्तमता प्रकट है ऐसे उस सुभद्राके रूपको तीनों जगत्का जीतनेवाला जानकर ही मानो कामदेवने उसके प्रत्येक अंगोंमें अपना निवासस्थान बनाया था ॥१०९॥ उसका रूप देखनेके लिये जो सदा चक्षुओंको ऊपर उठाये रहता है, उसके शरीरका स्पर्श करनेके लिये जो सदा उत्कण्ठित बना रहता है, जो बार बार उसके मुखकी सुगन्ध सूंघा करता है, बार बार उसके मुखका स्वाद लिया करता है और उसके संगीतके सुन्दर शब्दोंके सुननेमें जिसके कान सदा तल्लीन रहते हैं ऐसा वह चक्रवर्ती उस सुभद्राके शरीररूपी बड़े बगीचेमें सुखसे सन्तुष्ट होकर क्रीड़ा किया करता था ।।११०–१११।। कविलोग, जिनका कहीं प्रतिबन्ध नहीं होता ऐसा सुभद्राका रूप, कोमल स्पर्श, मुखकी सुगन्य, ओठोंका रस और संगीतमय सुन्दर शब्द इन पाँचको ही कामदेवके पाँच वाण बतलाते हैं। लोकमें जो कामदेवके पांचो बाणोंकी चर्चा है वह रूढ़ि मात्रसे ही प्रसिद्ध हो गई है ।।११२।। मूर्ख लोग कहते हैं कि कामदेवका धनुष फूळोंका है परन्तु वास्तवमें स्त्रियोंका अत्यन्त कोमल शरीर ही उसका धनुष है ॥११३॥ न जाने क्यों मूर्ख लोग काम हे वको पांच बाण ही प्रदान करते हैं अर्थात् उसके पांच बाण बतलाते हैं क्योंकि जो कुछ भी कामीलोगोंके चित्तको हरण करनेवाला है वह सभी कामको उत्तेजित करनेवाला कामदेवका वाण है। भावार्थ-कामदेवके अनेक वाण हैं।।११४।। स्त्रियोंका मन्द हास्य, तिरछी चितवन, जोरसे हंसना और कामके आवेशसे अस्पष्ट बोलना यही सब काम-देवके अङ्ग हैं इनके सिवाय जो उनका कपट है वह इन्हीं सबका पोपण करनेवाला है ॥११५॥ जो जवानीके कारण गर्म हो रहे हैं ऐसे सुभद्राके दोनों स्तन हेमन्तऋतुमें ठण्डसे उठे हुए भरत के शरीरके रोमांचोंको दूर करने थे ।।११६।। गोदमें शयन करनेवाली सुभद्रा शीतलवायुके

१ गलित । २ सुखतृष्तः । ३ तदूपादीन् । ४ अमन्दान् । ५ स्त्रिया इदम् । ६ नियमयन्ति । ७ कि कारएाम् । ८ मदेनाव्यक्तभाषिराम् । ६ कामस्य । १० रोमाञ्चम् । 'रोमाञ्चो रोमहर्षराम्' इत्यभिधानात् । ११ नाशं चकुरित्यर्थः । १२ कृतम् । १३ प्रियतत्महस्ततल । १४ अपहरित स्म ।

द्वारा उत्पन्न हुई स्तनोकी कॅपकॅपीको क्लेश दूर करनेवाले प्रिय पतिके करतलके स्पर्शसे दूर कस्ती थी ।।११७।। अशोकवृक्षकी कलीके साथ साय कानोमे लगी हुई आमकी मजरीकी धारण करती हुई वह सुभद्रा वसन्तऋतुमे चम्पाके फूलोसे गुथी हुई चोटीसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी ।।११८।। वसन्तऋतुमें मबुके मदसे जिसकी आखे कुछ कुछ लाल हो रही हैं और जिसकी गति कुछ कुछ लड़खडा रही हैं–स्खलित हो रही है ऐसी उस सुभद्राको भरत महाराज मूर्तिमती मदकी शोभाके समान बहुत कुछ मानते थे ।।११९।। वह वसन्तऋतु सन्तुष्ट होकर भूमरोंकी सुन्दर भकार और कोकिलाओकी कमनीय कूकसे मानो राजा भरतकी सुन्दर स्तुति ही करता था ।।१२०।। कोयलोके सुन्दर शब्दोसे मिली हुई भृमरोंकी अकार-से ऐसा जान पडता था मानो कामदेवने नगाड़ोके साथ अकस्मात् आक्रमण ही किया हो– छापा ही मारा हो ।।१२१।। फूले हुए आमके वनोसे जो अत्यन्त सुगन्धित हो रहा है, जिसमे कमलोके समह फूले हुए है और जिसने समस्त दिशाए सुगन्धित कर दी है ऐसा वह वसन्तका चैत्र मास चारों ओर फैल रहा था ।।१२२।। भूमरसमूहकी भकारको हरण करनेवाला, चारो ओर फिरता हुआ मलयसमीर ऐसा जान पड़ता था मानो कामदेवरूपी राजाके शासनकी घोषणा ही कर रहा हो ।।१२३।। उस समय सन्ध्याकालकी लालीसे कुछ कुछ लाल हुई चन्द्रमा की कलाको लोग ऐसा मानते थे मानो जगत्को निगलनेवाले कामदेवरूपी राक्षसकी रक्तसे भीगी हुई भयकर डाढ़ ही हो ॥१२४॥ जिसमे कोयल और भूमर सभी उन्मत्त हो जाते है ऐसे उस वसन्तके समय कामदेवके साथ द्रोह करनेवाले मुनियोको छोड़कर और कोई ऐसा मनुष्य नही था जो उन्मत्त न हुआ हो ।।१२५।। सायकालके समय जलमे अवगाहन करनेसे जो स्वच्छ किये गये है और जो बर्फके समान शीतल है ऐसे अपने समस्त अगोसे वह सुभद्रा ग्रीष्मकालमे कामके सतापसे सतप्त हुए भरतके शरीरको शान्त करती थी ।।१२६।। जिसकी शरीररूपी सुन्दर लतापर घिसे हुए चन्दनका लेप किया गया है ऐसी अपनी प्रिया सुभद्राको भरत महाराज दोनों हाथोंसे गाढ़ आलिगन कर अपना शरीर शान्त करते थे ।।१२७।। जो कामज्वरके संतापसे पीड़ित हो रही है और जिसे ग्रीष्मकालकी तीव्र गर्मी विलकुल ही सहन

१ बध्नन्ती ल०। २ खिनते । ३ वमन्ते । ४ स्तौति स्म । ५ तोषेराैव । ६ कोिकला । ७ मिश्रिते ।' ५ प्रकटीिक्रयते स्म । ६ कामकालधाटी । १० पुष्पीभवत् । पुष्पचूत—इ०, अ०, प०, स०, द०, ल०। ११ वसन्त । १२ आज्ञाम् । १३ लोकभक्षकस्य । १४ रुधिरिलिप्ताम् ॥ १४ कामघातकान् । १६ सध्याकालजलप्रवेशसुद्धे । १७ उप्ण परिहृत्य शैत्य चकारेत्यर्थ. ॥ १८ आलिड ग्य । १६ शरीरसुखम् । २० असहमानाम् ।

उत्कृत्लमिल्लिकामोदवाहिभिर्गन्य'वाहिभिः । स 'सायंप्रातिकंभें के धृति रितसुखाहरैः ।।१२६॥ उत्कृत्लवाटलोद्गित्य मिल्लिकामालभारिणीम् । उनगृह्य प्रियां प्रेम्णा नैदाधीं सोऽनयिष्ठ्रशाम् ।।१३२॥ सा घनस्तिनतव्याजात् तींजतेव मनोभुदा । भुजोपपीडमाश्लिष्य विश्वये पत्या तपात्यये ।।१३१॥ नवाम्बुकलुषाः पूरा ध्वनिष्म्यकेकिनाम् । कदम्बामोदिनो वाताः कामिना 'धृत्येऽभवन् ॥१३२॥ सारूढकालिकां पश्यन् बलाकामालभारिणीम् । घनालीं पथिकः साक्षुः विशो मेनेऽन्धकारिताः ॥१३३॥ धारारज्जुभिरानद्वा वागुरेव प्रसारिता । रोधाय पथिकंणानां लुब्धकेनेव हृद्भुवा ॥१३४॥ कृताविधः प्रियो नागाद् प्रगाच्य जलदागमः । इत्युदीक्ष्य प्रवात् । काचिव हृद्धि शून्याऽभवत् सती ॥१३५ विभिन्दन् केतकीसूचीः प्रताप्ति । स्वात्यान्य प्रवाचन प्रताप्ति । स्वात्यानं दृष्टिरोधाय धूलिक्षेपमिवाकरोत् ॥१३६॥ इत्यभर्णतमे तस्मिन् काले जलदमालिनि । स वासभवने रम्ये प्रयामरमयन् सुद्धः ॥१३७॥ स्वाकृष्टिन बुलामोदं तद्वयानामाहरन् । तस्याः स्तनतटोत्सङ्गो सोऽनैवीद् वार्षिकी । निशाम् ॥१३६॥ स रमे शरदारम्भे विहरन् कान्तया समम् । वनेष्वभिनवोद्भिन्नसप्तच्छदमुगिव्यषु ॥१३६॥

नहीं हो सकती ऐसी उस सुभद्राको महाराज भरत अपने शरीरके स्पर्शसे उत्पन्न हुए सुखरूपी जलसे शान्त करते थे।।१२८।। खिली हुई मालतीकी सुगंधको धारण करनेवाले तैँथा रितसमयमें सुख पहुंचानेवाले सायंकाल और प्रातःकालकी वायुके द्वारा चक्रवर्ती भरत बहुत ही अधिक संतोष प्राप्त करते थे ।।१२९।। फूले हुए गुलाबकी सुगन्धयुक्त मालतीकी मालाओं-को धारण करनेवाली उस सुभद्राको आलिंगन कर महाराज भरत बड़े प्रेमसे ग्रीष्मकालकी रात व्यतीत करते थे ।।१३०।। वर्षाऋतुमें मेघोंकी गर्जनाके बहानेसे मानी कामदेवने जिसे घुड़की दिखाकर भयभीत किया है ऐसी वह सुभद्रा भुजाओंसे आलिंगनकर पतिके साथ शयन करती थी ।।१३१।। उस वर्षाऋतुमें नये जलसे मिलन हुए निदयों के प्रवाह, उन्मत्त मयुरों के शब्द और कइंबके फ़्लोंकी सुगन्धिसे युक्त वायु ये सब कामी लोगोंके संतोषके लिये थे ।।१३२।। जिसपर कालिमा छाई हुई है और जो बगुलाओंकी पंक्तिको घारण कर रही है ऐसी मेघमाला-को देखते हुए पथिक आंसू डालते हुए दिशाओंको अन्धकारपूर्ण मानते थे ।।१३३।। उस वर्षी-ऋतुमें जो जलकी धाराएं पड़ती थीं उनसे रस्सियोंके समान व्याप्त हुई यह पृथिवी ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवरूपी शिकारीने पथिकरूपी हिरणोंको रोकनेके लिये जाल ही फैलाया हो ।।१३४।। जो आनेकी अवधि करके गया था ऐसा पति अब तक नहीं आया और यह वर्षा ऋतु आ गई इस प्रकार बादलोंको देखकर कोई पितव्रता स्त्री अपने हृदयमें शून्य हो रही थी अर्थात् चिन्तासे उसकी विचारशक्ति नष्ट हो गई थी।।१३५।।केतकीकी बौंड़ियोंको भेदन करता हुआ और उनकी घूळको चारों ओर बिखेरता हुआ वायु ऐसा जान पड़ता था मानो पथिकों-की दृष्टि रोकनेके लिये धूलि ही उड़ा रहा हो ।।१३६।। इस प्रकार उस वर्षाकालमें जब बादलों के समृह अत्यन्त निकट आ जाते थे तब चक्रवर्ती भरत अपने मनोहर महलमें प्रिया सुभद्राको बार बार प्रसन्न करता था-उसके साथ कीड़ा करता था ।।१३७।। जिसने पानीमें उत्पन्न होने-वाले बेंतकी सुगन्धि खींच ली है ऐसे उस समद्राके मुखकी सुगन्धको ग्रहण करता हुआ चकवर्ती उसके स्तनतटके समीव ही वर्षाऋतुकी रात्रि व्यतीत करता था ॥१३८॥ शरद्ऋतु-

१ पवनैः । २ सन्ध्याकालप्रभातकालभेदैः । ३ रितसुखकरैरित्यर्थः । ४ बिभूतीम् । ५ आलिंग्य । उपगृह्य अ०, ल०, स० । ६ निदाघसम्बन्धिनीम् । ७ भुजाभ्यां पीडियित्वा । । वर्षाकाले । ६ सन्तोषाय । १० मृगबन्धिनी । ११ पान्थमृगाएगाम् । १२ आलोक्य । १३ घनानन्तस्तेपे प्रोषितभर्तृका द० । १४ अग्रान् । १५ हिज्जुल । 'निचुलो हिज्जुलोऽम्बुजः' इत्यभिधानात् । १६ वर्षाकालसम्बन्धिनीम् ।

सकान्तां रमयामास हारज्योत्स्नाञ्चितस्तनीम् । ज्ञारवीं निविज्ञन् ज्योत्स्नां सौधोत्सञ्ज्ञेषु हारिषु ॥१४०॥ सोत्पलां 'कुञ्जकेषु क्यां' मालां चूडान्तलिम्बनीम् । बाला पत्युदरःसङ्गान्मेने बहुरतिश्चियम्' ॥१४१॥ इति सोत्कर्षमेवास्यां प्रथयन् प्रेमिनिञ्नताम्' । स रेमे रितसाद्भूतो' भोगाङ्गवैद्याधीदतैः ॥१४२॥ सरत्ना निधयो दिव्याः पुरं शब्यासने चमः । नाटचं सभाजनं भोज्यं वाहनं चेति तानि वै ॥१४३॥ दशाङ्गमिति भोगाङ्गं निविज्ञन् स्वाश्चितं भवम् । 'स चिरं पालयामास भुवमेकोळ्णवारणाम्' ॥१४४॥ घोडशास्य सहस्राणि गणबद्धामराः प्रभोः । ये युक्ता धृतिनिस्त्रिशा निधिरत्नात्मरक्षणे ॥१४४॥ धितसार' इति ख्यातः प्राक्तारोऽस्य गृहावृतिः । गोपुरं सर्वतोभद्रं प्रोत्नसद्वत्ततोरणम् ॥१४६॥ नन्द्यावर्तो निवेजोऽस्य शावरस्यालयोयसः । प्रासावो वैजयन्तास्यो यः सर्वत्र सुक्षावहः ॥१४७॥ दिवस्वित्तिका सभाभूमिः पराध्यमणिकृद्विमा । तस्य चङ्गकमणीर् यिद्यः रव्याविमर्गणिनिमिता ॥१४६॥ गिरिक्टकमित्यासीत् सौध दिगवलोकने । वर्षमानकमित्यन्यत् रिक्षेभागृहमभूद् विभोः ॥१४६॥ धर्मान्तोऽस्य महानासीव् धारागृहसमाह्वयः । गृहकृटकमित्युच्चः वर्षावासः प्रभोरभूत् ॥१४०॥ पुक्ररावत्येभिस्यं च हर्म्यमस्य सुधासितम् । कृबेरकान्तमित्यासीव् भाष्ठागारं यदक्यम् ॥१४१॥

के प्रारम्भमे वह चक्रवर्ती, जिनमे नवीन खिले हुए सप्तच्छद वृक्षोंकी सुगन्ध फैल रही है ऐसे वनोंमे अपनी स्त्रीके साथ विहार करता हुआ क्रीडा करता था ।।१३९।। राजभवनकी मनोहर छतोपर शरद्ऋतुकी चांदनीका उपभोग करता हुआ वह चक्रवर्ती हारकी कान्तिसे जिसके स्तन सुशोभित हो रहे हैं ऐसी प्रिया सुभद्राको प्रसन्न करता था-उसके साथ क्रीडा करता था ।।१४०।। जब कभी रानी सुभद्रा पितके वक्ष स्थलपर लेट जाती थी उस समय उसके मस्तक-पर कचुकियोंके द्वारा गुथी हुई भरतकी कमलो सहित माला लटकने लगती थी और उसे वह बडे प्रेमसे सूघती थी।।१४१।। इस प्रकार इस सुभद्रादेवीमें प्रेमकी परवशताको अच्छी तरह प्रकट करता हुआ और रतिसुखके आधीन हुआ वह चक्रवर्ती दश प्रकारके कहे हुए भोगोंके साधनों-से कीडा करता था ।।१४२।। रत्नसिंहत नौ निधिया, रानियां, नगर, शय्या, आसन, सेना नाटचशाला, वर्तन, भोजन और सवारी ये दश भोगके साधन कहलाते हैं ।।१४३।। इस प्रकार अपनेको तुप्त करनेवाले दश प्रकारके भोगके साधनोंका उपभोग करते हुए महाराज भरतने चिरकालतक जिसपर एक ही छत्र है ऐसी पृथिवीका पालन किया ।।१४४।। चक्रवर्ती भरतके ऐसे सोलह हजार गणबद्ध देव थे जो कि तलवार धारणकर निधि, रत्न और स्वयं उनकी रक्षा करनेमे सदा तत्पर रहते थे ॥१४५॥ उनके घरको घरे हुए क्षितिसार नामका कोट था और देदीप्यमान रत्नोंके तोरणोसे युक्त सर्वतोभद्र नामका गोपुर था ॥१४६। उनकी बड़ी भारी छावनीके ठहरनेका स्थान नन्द्यावर्त नामका था और जो सब ऋतुओमे सुख देनेवाला है ऐसा वैजयन्त नामका महल था ।।१४७।। बहुमूल्य मणियोसे जडी हुई दिकस्वस्तिका नामकी सभाभूमि थी और टहलनेके समय हाथमे लेनेके लिये मणियोकी बनी हुई सुविधि नामकी लकड़ी थी ।।१४८।। सब दिशाए देखनेके लिये गिरिकूटक नामका राजमहल था और उन्ही चक्रवर्तीके नृत्य देखनेके लिये वर्धमानक नामकी नृत्यशाला थी ॥१४९॥ उन चक्रवर्तीके गर्मीको नष्ट करनेवाला घारागृह नामका बड़ा भारी स्थान था और वर्षाऋतुमें निवास करनेके लिये बहुत ऊंचा गृहकूटक नामका महल था ।।१५०।। चूनासे सफेद हुआ पुष्करावर्त नामका

१ 'कुब्जिका भद्रतरगी बृहत्पत्रातिकेशरा । महासहा' इति धन्वन्तरि । २ रचिताम् । ३ रतिश्रीस-मानामिति । पत्युरुरस्यस्य स्थिता सजिघृति स्म सा प०, ल० । ४ स्नेहाधीनताम् । ५ रत्वधीनः । ६ देव्यः द०, ल०, प० । ७ भाजनसहितम् । ६ स्वस्य तृप्तिजनकम् । ६ सुचिर ल० । १० एकच्छत्राम् । ११ क्षितिसार इति नामा । १२ आलिङ्गभ्मि , आन्दोलनभूमिरित्यर्थः । १३ सुविधिनामा । १४ दिशाबलोकार्थम् । १५ नृत्तदर्शनगृहम् । १६ धर्मान्तसज्ञाम् ।

वसुधारकिमित्यासीत् कोष्ठागारं महाव्ययम् । जीमूतनामधेयं च मज्जनागारम्जितम् ॥१५२॥ रत्नमालाऽतिरोचिष्णुः बभूवास्यावतंसिका । वेवरम्येति रम्या सा मता वृष्यकृद्धौ पृषुः ॥१५३॥ सिह्वाहिन्यभूच्छ्य्या सिहंक्ढा भयानकः । सिहासनमथोऽस्योच्चेः गुणैर्नाम्नाऽप्यनुत्तरम् ॥१५४॥ चमाराण्युपमामानं व्यतीत्यानुपमा यभान् । विजयार्द्धकुमारेण वितीर्णानि निर्धाशिने ॥१५४॥ भास्वत्स्प्रंप्रभं तस्य बभूवातपवारणम् । परार्ध्यरत्निर्माणं जितस्यंशतप्रभम् ॥१५६॥ नाम्ना विद्युत्प्रभे चास्य रुचिरं मणिकुण्डले । जित्वा ये वेद्युतीं वीर्ष्त रुक्चाते स्कुरत्त्विषी ॥१५७॥ रत्नाशुजिदलास्तस्य पानुका विवमोचिकाः । जित्वा ये वेद्युतीं वीर्ष्त रुक्चाते स्कुरत्त्विषी ॥१५७॥ रत्नाशुजिदलास्तस्य पानुका विवमोचिकाः । परेषां पवसंस्पर्शाव् मृञ्चन्त्यो विवमुत्वणम् ॥१५५॥ प्रमेखास्यमभूत्तस्य तनुत्राणं प्रभास्वरम् । द्विवतां शरनाराचः यदभेद्यं महाहवे ॥१५६॥ रयोऽजितञ्जयो नाम्ना जयलक्ष्मीभरोद्धहः । यत्र शस्त्राणि जैत्राणि विव्यान्यासस्रनेकशः ॥१६०॥ चण्डाकाण्डाशिनप्रस्यज्याघाताऽकम्पताखिलम् । जितवैत्यामरं तस्य वज्जाण्डममूद्धनुः ॥१६१॥ प्रमोषपातास्त्रस्यासन् नामोघाख्या महेववः । "यैरसाध्यजये चकी कृतद्वलाघो रणाङ्गणे ॥१६२॥ प्रचण्डा वज्नुजुण्डास्या शक्तिरस्यारिकाण्डनी । बभूव वज्निर्माणाञ्चाष्या वज्ज्ञियेऽपि या ॥१६३॥ कृतः सिहादको नाम यः सिहनकराङकृरैः । स्पर्थते स्म निशाताष्रो मणिवण्डाग्रमण्डनः ।॥१६२॥

खास महल था और कुबेरकान्त नामका भाण्डारगृह था जो कभी खाली नहीं होता था ॥१५१॥ वसुधारक नामका बड़ा भारी अट्ट कोठार था और जीमूत नामका बड़ा भारी स्नानगृह था ।।१५२।। उस चक्रवर्तीके अवतंसिका नामकी अत्यन्त देदीप्यमान रत्नोंकी माला थी और देवरम्या नामकी बहुत बड़ी सुन्दर चांदनी थी ।।१५३।। भयंकर सिंहोंके द्वारा घारण की हुई सिंहवाहिनी नामकी शय्या थी और गुण तथा नाम दोनोंसे अनुत्तर अर्थात् उत्कृष्ट बहुत ऊंचा सिहासन था ।।१५४।। जो विजयार्धकुमारके द्वारा निधियोंके स्वामी चक्रवर्तीके लिये सर्मीपत किये गये थे ऐसे अनुपमान नामके उनके चमर उपमाको उल्लंघन कर अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ।।१५५।। उस चक्रवर्तीके बहुमूल्य रत्नोंसे बना हुआ और सैकड़ों सूर्यकी प्रभाको जीतने-वाला सूर्यप्रभ नामका अतिशय देदीप्यमान छत्र था ।।१५६।। उनके देदीप्यमान कान्तिके धारक विद्युत्प्रभ नामके दो ऐसे सुन्दर कुण्डल थे जो कि बिजलीकी दीप्तिको पराजित कर सुशोभित हो रहे थे ॥१५७॥ महाराज भरतके रत्नोंकी किरणोंसे व्याप्त हुई विषमोचिका नामकी ऐसी खड़ाऊं थीं जो कि दूसरेके पैरका स्पर्श होते ही भयंकर विष छोड़ने लगती थीं ।। ।।१५८।। उनके अभेद्य नामका कवच था जो कि अत्यन्त देदीप्यमान था और महायुद्धमें शत्रुओं-के तीक्ष्ण वाणोंसे भी भेदन नहीं किया जा सकता था ।।१५९।। विजयलक्ष्मीके भारको घारण करनेवाला अजितंजय नामका रथ था जिसपर शत्रुओंको जीतनेवाले अनेक दिव्य शस्त्र रक्खे रहते थे ।।१६०।। असमयमें होनेवाले प्रचण्ड वजुंगातके समान जिसकी प्रत्यंचाके आघातसे समस्त संसार कंप जाता था और जिसने देव, दानव-सभीको जीत लिया था ऐसा वजकाण्ड नामका धनुष उस चक्रवर्तीके पास था ॥१६१॥ जो कभी व्यर्थ नहीं पड़ते ऐसे उसके अमोघ नामके बड़े बड़े बाण थे। इन बाणोंके द्वारा ही चऋवर्ती जिसमें विजय पाना असाध्य हो ऐसे युद्धस्थलमें प्रशंसा प्राप्त करता था ।।१६२।। राजा भरतके शत्रुओंको खण्डित करनेवाली वजुतुण्डा नामकी शक्ति थी, जो कि वजुकी बनी हुई थी और इन्द्रको भी जीतनेमें प्रशंसनीय थी ।।१६३।। जिसकी नोक बहुत तेज थी, जो मणियोंके बने हुए डंडेके अग्रभागपर सुशोभित

तस्यासिं पुत्रिका दीप्रा रत्नानद्धस्कुरत्सहः । लोहवाहिन्यभूभाम्ना जयश्रीदर्पणायिता ॥१६५॥ कणपोऽस्य मनोवेगो जयश्रीप्रणयावहः । द्विवत्कुलकुलक्ष्मा पृदलने योऽहानीयितः ॥१६६॥ सौनन्वकाख्यमस्याभूद् ग्रसिरत्नं स्फुरव्द्युति । यिसम् करतलाक्छे दोलाक्छिमवाखिलम् ॥१६७॥ प्राहुर्भुतमुखं खेटं विभोर्भूतमुखाङकितम् । स्फुरताऽऽजीमुखं येन द्विषां मृत्युमुखायितम् ॥१६६॥ चकरत्नमभूज्जिष्णोः विक्वकाकमणक्षमम् । नाम्ना सुदर्शनं दीप्रं यद्वृदंशंमरातिभः ॥१६६॥ प्रचण्डश्चण्डवेगाख्यो दण्डोऽभूच्चिकणः पृयुः । स यस्य विनियोगोऽभूद् बिलकण्टकशोषने ॥१७०॥ नाम्ना वज्नमयं विख्यं चर्मरत्नमभूद् विभोः । तद्बलं यद्बलाधानान्निस्तीणे जलविष्यवात् ॥१७२॥ मिणश्चूडामणिनीम चिन्तारत्नमभूत्तरम् । जगच्चूडामणेतस्य चित्तं येनानुरञ्जितम् ॥१७२॥ सा बिन्ताजननीत्यस्य काकिणी भास्वराऽभवत् । या रूप्याद्विगुहाध्वान्तविनिभंदैकवीपिका ॥१७३॥ चमूपतिरयोध्याख्यो नृरत्नमभवत् प्रभोः । समरेऽरिजयाद्यस्य रोदसी व्यानशे यशः ॥१७४॥ बुद्धिसागरनामास्य पुरोधाः पुरुधीरभूत् । धम्या किया यदायता प्रतीकारोऽपि वैविके ॥१७५॥ सुधीर्गृहपतिर्नीम्ना कामवृष्टिरभीष्टदः । व्ययोर्णव्याचिन्तायां नियुक्तो यो निषीशिनः ॥१७६॥

हो रहा था और जो सिहके नालुनोंके साथ स्पर्धा करता था ऐसा उनका सिहाटक नामका भाला था ।।१६४।। जो अत्यन्त देदीप्यमान थी, जिसकी रत्नोंसे जड़ी हुई मूठ बहुत ही चमक रही थी, और जो विजयलक्ष्मीके दर्गणके समान जान पड़ती थी ऐसी लोहवाहिनी नामकी उनकी छुरी थी ।।१६५।। मनोवेग नामका एक कणप (अस्त्रविशेष) था जो कि विजयलक्ष्मी-पर प्रेम करनेवाला था और शत्रुओंके वशरूपी कुलाचलोंको खण्डित करनेके लिये वज्के समान था ।।१६६।। भरतके सौनन्दक नामकी श्रेष्ठ तलवार थी जिसकी कान्ति अत्यन्त देदीप्यमान हो रही थी और जिसे हाथमें लेते ही यह समस्त जगत् भूलामे बैठे हुएके समान कांप उठता था।।१६७।। उनके भूतोंके मुखोंसे चिह्नित भूतमुख नामका खेट (अस्त्रविशेष) था, जी कि युद्धके प्रारम्भमे चमकता हुआ शत्रुओं के लिये मृत्यके मुखके समान जान पड़ता था ॥१६८॥ उन विजयी चक्रवर्तीके सुदर्शन नामका चक्र था, जो कि समस्त दिशाओंपर आक्रमण करनेमें समर्थ था, देदीप्यमान था और जो शत्रुओंके द्वारा देखा भी ॄनही जा सकता था ।।१६९।। जिसका नियोग गुफाके कांटे वगैरह शोधनेमे था ऐसा चण्डवेग नामका बहुत भारी प्रचण्ड (भयकर) दण्ड उस चक्रवर्तीके था।।१७०॥ भरतेश्वर महाराजके वज्मय चर्मरत्न था, वह चर्मरत्न, कि जिसके बलसे उनकी सेना जलके उपद्रवसे पार हुई थी-बची थी ॥१७१॥ उनके चूड़ामणि नामका वह उत्तम चिन्तामणि रत्न था जिसने कि जगत्के चुड़ामणि-स्वरूप महाराज भरतका चित्त अनुरक्त कर लिया था।।।१७२।। चिन्ताजननी नामकी वह काकिणी थी जो कि अत्यन्त देदीप्यमान हो रही थी और जो विजयार्घ पर्वतकी गुफाओंका अन्धकार दूर करनेके लिये मुख्य दीपिकाके समान थी ।।१७३।। उन प्रभुके अयोध्य नामका सेनापित था जो कि मनुष्योंमें रत्न था और युद्धमें शत्रुओंको जीतनेसे जिसका यश आकाश और पृथिवी-के बीच व्याप्त हो गया था ।।१७४।। समस्त धार्मिक कियाएं जिसके आधीन थी और दैविक उपद्रव होनेपर उनका प्रतिकार करना भी जिसके आश्रित था ऐसा बुद्धिसागर नामका महा-बुद्धिमान् पुरोहित था ।।१७५।। उनके कामवृष्टि नामका गृहपति रत्न था, जो कि अत्यन्त बुद्धिमान् था, इच्छानुसार सामग्री देनेवाला था तया जो चक्रवर्तीके छोटे बड़े सभी खर्चीकी

१ क्षुरिका । 'स्याच्छस्त्री चासिपुत्री च क्षुरिका चासिघेनुका ।' इत्यभिघानात् । २ मुष्टिः । 'त्सरुः खड्गादिमुष्टिः. स्याद्' इत्यभिघानात् । ३ कगावोऽस्य ल० । ४ पर्वत । ५ निस्तरगमकरोत् । ६ आय । ७ चक्रिण ।

रत्नं स्थपितरप्यस्य वास्तु'विद्यापवास्त्वीः । नाम्ना भद्रमुखोऽनेकप्रासादघटने पटुः ॥१७७॥ शैलोवग्रो महानस्य या'गहस्तीलरन्मवः । भद्रो गिरिचरः शुश्रो नाम्ना विजयपर्वतः ॥१७६॥ पवनस्य जयन् वेगं ह्योऽस्य पवनञ्जयः । विजयार्ढगुहोत्सङ्गं हेलया यो व्यलङ्घयत् ॥१७६॥ प्रागुक्तवर्णनं चास्य स्त्रीरत्नं रूढनामकम् । स्वभावमधुरं हृखं रसायनिवापरम् ॥१८०॥ रत्नाग्येतानि विद्यानि वभूवुऽचकर्वातनः । वेवताकृतरक्षाणि यान्यलङ्घयानि विद्विवाम् ॥१८९॥ स्नानिवन्योऽिक्यिनिर्षां भेयोऽस्य द्वावशाभवन् । द्विष्वयोजनमापूर्यं स्वैध्वनिर्याः प्रवस्वनुः ॥१८२॥ स्नानिवन्योऽिक्यिनिर्षां भेयोऽस्य द्वावशाभवन् । द्विष्वयोजनमापूर्यं स्वैध्वनिर्याः प्रवस्वनुः ॥१८२॥ स्नासन् विजयघोषास्याः पटहा द्वावशाभयः । चतुर्विशतितस्यासन् शुभाः पुण्याव्यिसम्भवाः ॥१८३॥ सम्भीरावर्त्तनामानः शङ्का गम्भीरिनःस्वनाः । चतुर्विशतितस्यासन् शुभाः पुण्याव्यिसम्भवाः ॥१८५॥ कटका रत्निर्माणा विभोवीराङ्गवा ह्याः । रेजुः प्रकोष्ठमावेव्यप् तिडव्वत्यविभूमाः ॥१८६॥ पताकाकोटयोऽस्याष्टचत्वारिरतस्याम मताः । मरुप्रेडखोलि तोरप्रेडखवंशुकोन्मष्टखाङ्गवाणाः ॥१८६॥ महाकल्याणकं नाम विव्याशनमभूत् विभोः । कत्याणाङ्गस्य 'येनास्य तृत्तिपुष्टीबलान्विते ॥१८७॥ भक्षाश्चामृतगर्भाख्या रुच्यास्वावं सुनंस्कृतम् । रसायनरसं विव्यं पानकं चामृताह्वयम् ॥१८६॥ स्वार्षं चामृतकल्पाल्यं हृद्यास्वावं सुनंसकृतम् । रसायनरसं विव्यं पानकं चामृताह्वयम् ॥१८६॥

चिन्तामें नियुक्त था।।।१७६।। मकान बनानेकी विद्यामें जिसकी बुद्धि प्रवेश पाये हुई है और जो अनेक राजभवनोंके बनानेमें चतुर है ऐसा भद्रमुख नामका उनका शिलावटरत्न (इंजीनियर) था ।।१७७।। जो पर्वतके समान ऊंचा था, बहुत बड़ा था, पूज्य था, जिससे मद भर रहा था, भद्र जातिका था और जिसका गर्जन उत्तम था ऐसा विजयपर्वत नामका सफेद हाथी था ।।१७८।। जिसने विजयार्धपर्वतकी गुफाके मध्यभागको लीलामात्रमें उल्लंघन कर दिया था ऐसा वायुके वेगको जीतनेवाला पवनजय नामका घोड़ा था ॥१७९॥ और जिसका वर्ण न पहले कर चुके हैं, जिसका नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है, जो स्वभावसे ही मधुर है और जो किसी अन्य रसायनके समान हृदयको आनन्द देनेवाला है ऐसा सुभद्रा नामका स्त्रीरत्न था ।।१८०।। इस प्रकार चक्रवर्तीके ये दिव्य रत्न थे जिनकी देव लोग रक्षा किया करते थे, और जिन्हें शत्रु कभी उल्लंघन नहीं कर सकते थे।।१८१।। उस चकवर्तीके समुद्रके समान गंभीर आवाजवाली आनन्दिनी नामकी बारह भेरियां थीं जो अपनी आवाजको बारह योजन दूर तक फैलाकर बजती थीं ।।१८२।। इनके सिवाय बारह नगाड़े और थे जिनकी आवाज घरके मयुर ऊंबी गर्दन कर बड़े आनन्दके साथ सुना करते थे।।१८३।। जिनकी आवाज अतिशय गंभीर है, जो शुभ हैं, और पुण्यरूपी समुद्रसे उत्पन्न हुए हैं ऐसे गम्भीरावर्त नामके चौबीस शंख थे ।।१८४।। उस प्रभुके रत्नोंके वने हुए वीरांगद नामके कड़े थे जो कि हाथकी कलाई-को घेरकर सुशोभित हो रहे थे और जिनकी कान्ति बिजलीके कड़ोंके समान थी।।१८५॥ वायुको भँकोरेसे उड़ते हुए कपड़ोंसे जिन्होंने आकाशरूपी आंगनको भाड़कर साफ कर दिया है ऐसी उसकी अड़तालीस करोड़ पताकाएं थीं ।।१८६।। महाराज भरतके महाकल्याण नाम का दिव्य भोजन था जिससे कि कल्याणमय शरीरको धारण करनेवाले उनके बलसहित तृष्ति और पुष्टि दोनों ही होती थीं ।।१८७।। जो अत्यन्त गरिष्ठ रससे उत्कट हैं, जिन्हें कोई अन्य पचा नहीं सकता तथा जो रुचिकर, स्वादिष्ट और सुगन्धित है ऐसे उसके अमृतगर्भ नामके भक्ष्य अर्थात् लाने योग्य मोदक आदि पदार्थ थे।।१८८।। जिनका स्वाद हृदयको अच्छा

१ वास्तुविद्यास्थाने स्वीकृतबुद्धिः । २ पूज्य । ३ गिरिवरः ल०, प० । ४ चलनेनोच्चलत् । ५ आहारेण । ६ पुरुषाः । ७ जीर्गीकर्तुम् । ५ अतिगुरु । ६ ऋमुकदाडिमादि । 'ओदनाघ-शनं स्वाद्यं ताम्बूलादि जलादिकम् । पेयं स्वाद्यमपूपाद्यं त्याज्यान्येतानि शक्तिकैः ।"

पुष्पकल्पतरोरासन् फलान्येतानि चिक्तणः। यान्यनन्योपभोग्यानि भोगाङ्गगान्यनुलानि वै ॥१६०॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग्रूपसंपवनीवृशी। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् प्रभेद्यं गात्रबन्धनम् ॥१६१॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग्रूपसंपवनीवृशी। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् प्रभेद्यं गात्रबन्धनम् ॥१६१॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् प्रन्तःपुरमहोवयः। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् वशाङ्गो भोगसम्भवः॥१६३॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् प्राञ्चाद्वीपािष्धलिङ्कानी। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् जयशीर्जित्वरी विशाम् ॥१६४॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् प्राभवं त्रिजगज्जिय। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् ज्योगो लिङ्कितार्णवः॥१६४॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् प्राभवं त्रिजगज्जिय। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् 'नगराजजयोत्सवः॥१६६॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् प्राभवं त्रिजगज्जिय। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् 'तरिह्व्यभिषेचनम्॥१६७॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृक् सत्कार'स्तत्कृतोऽधिकः। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग्रत्नलाभोऽन्यवृलंभः॥१६६॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृक् खचराचलनिर्जयः। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग्रत्नलाभोऽन्यवृलंभः॥१६६॥
पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् 'ग्रायितभंरतेऽखिले। पुष्पाव् विना कृतस्तावृग् कीर्तिवक्तट'लङ्घिनी॥१६६॥
ततः पुष्योविभाव्याव् सत्वा चक्रभृतः श्रियम्। चिनुष्वं भो बुधाः पुष्पं यतुष्यं सुखसम्पवाम्॥२००॥

लगनेवाला है और मसाले वगैरहसे जिनका संस्कार किया गया है ऐसे अमृतकल्प नामके उनके स्वाद्य पदार्थ थे तथा रसायनके समान रसीला अमृत नामका दिव्य पानक अर्थात् पीने योग्य पदार्थ था ॥१८९॥ चक्रवर्तीके ये सब भोगोपभोगके साधन उसके पुण्यरूपी कल्पवृक्षके फल थे, उन्हें अन्य कोई नही भोग सकता था और वे ससारमे अपनी वरावरी नही रखते थे ॥१९०॥

पुण्यके विना चऋवर्तीके समान अनुपम रूपसम्पदा कैसे मिल सकती है ? पुण्यके बिना वैसा अभेद्य शरीरका बवन कैसे मिल सकता है ? पुण्यके बिना अतिशय उत्कृप्ट निधि और रत्नोकी ऋद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है ? पुण्यके बिना वैसे हाथी घोडे आदिका परिवार कैसे मिल सकता है ? पुण्यके विना वैसे अन्त पुरका वैभव कैसे मिल सकता है ? पुण्यके बिना दस प्रकारके भोगोपभोग कहा मिल सकते हैं ? पुण्यके बिना द्वीप और समुद्रोंको उल्लघन करनेवाली वैसी आज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है ? पुण्यके बिना दिशाओंको जीतनेवाली वैसी विजयलक्ष्मी कहा मिल सकती है ? पुण्यके बिना देवताओंको भी नम् करनेवाला वैसा प्रताप कहां प्राप्त हो सकता है ? पुण्यके बिना समुद्रको उल्लघन करनेवाला वैसा उद्योग कैसे मिल सकता है ? पुण्यके बिन। तीनों लोकोंको जीतनेवाला वैसा प्रभाव कहां हो सकता है ? पुण्य-के बिना वैसा हिमवान् पर्वतको विजय करनेका उत्सव कैसे मिल सकता है ? पुण्यके बिना हिमवान्देवके द्वारा किया हुआ वैसा अधिक सत्कार कहां मिल सकता है ? बिना पुण्यके निदयोंकी अधिब्डात्री देवियोके द्वारा किया हुआ वैसा अभिषेक कहा हो सकता है ? पुण्यके बिना विजयार्घ पर्वतको जीतना कैसे हो सकता है ? पुण्यके बिना अन्य मनुष्योंको दुर्रुभ वैसे रत्नोंका लाभ कहा हो सकता है ? पुण्यके बिना समस्त भरतक्षेत्रमे वैसा सुन्दर विस्तार कैसे हो सकता है ? और पुण्यके बिना दिशाओके किनारेको उल्लघन करनेवाली वैसी कीर्ति कैसे हो सकती है ? इसलिये हे पण्डित जन , चक्रवर्तीकी विभूतिको पुण्यके उदयसे उत्पन्न हुई मानकर उस पुण्यका सचय करो जो कि समस्त सुख और सम्पदाओंकी दुकानके समान

१ हिमवद्गिरि । २ हिमवन्नगस्थसुरकृत । ३ गडगासिन्ध्वेवी । ४ धनागम प्रभावो वा । ५ लम्भिनी इ० । ६ तत कारगात् ।

### शार्वृत्तविकीडितम्

इत्याविष्कृतसम्पदो विजयिनस्तस्याखिलक्ष्माभृताम् स्फीतामप्रतिशासनां प्रथयतः षट्खण्डराज्यश्रियम्। कालोऽनल्पतरोऽप्यगात् क्षण इव प्राक्पुण्यकर्मोदयाद् उद्भूतैः प्रमदावहैः षड्ऋतुजैभीगैरतिस्वादुभिः ॥२०१॥ नानारत्न<sup>र</sup>निधानदेशविलसत्सम्पत्तिगुर्वीमिमां साम्।ज्यश्रियमेकभोगनियतां कृत्वाऽखिलां पालयन् । योऽभूत्रेव किलाकुलः कुलवधूमेकामिवाङकस्थितां सोऽयं चक्रधरोऽभुंनक् भुवममूमेकातपत्रां चिरम् ॥२०२॥ यन्नाम्ना भरतावनित्वमगमत् षट्वण्डभूषा मही येना सेतुहिमादिरक्षितमिवं क्षेत्रं कृतारिक्षयम्। यस्याविनिधिरत्नसम्पदुचिता लक्ष्मीरुरःशायिनी स श्रीमान् भरतेश्वरो निधिभुजामग्रेसरोऽभूत् प्रभुः ॥२०३॥ यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचिद् ध्येयो योगिजनस्य यश्च न तरां ध्याता स्वयं कस्यचित्। यो नन्तृनिष नेतुमुन्नतिमलं नन्तव्यपक्षे स्थितः स श्रीमान् जयताज्जगत्त्रयगुरुर्देवः पुरुः पावनः ॥२०४॥

है ।।१९१–२००।। इस प्रकार जिसने सम्पदाएं प्रकट की हैं, जिसने समस्त राजाओंको जीत लिया है, और जो दूसरेके शासनसे रहित अपने छह खण्डकी विस्तृत राज्यलक्ष्मीको निरन्तर फैलाता रहता है ऐसे उस चक्रवर्ती भरतका बड़ा भारी समय पूर्व पुण्यकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए, सब तरहका आनन्द देनेवाले और अत्यन्त स्वादिष्ट छहों ऋतुओंके भोगोंके द्वारा क्षण-भरके समान व्यतीत हो गया था ॥२०१॥ अनेकों रत्नों, निधियों और देशोंसे सुशोभित हुई सम्पत्तिके द्वारा जो भारी गौरवको प्राप्त हो रही है ऐसी इस समस्त सामाज्यलक्ष्मीको एक अपने ही उपभोग करनेके योग्य बनाकर उसका पालन करता हुआ जो चक्रवर्ती गोदमें बैठी हुई कुलवधूकी रक्षा करते हुएके समान कभी व्याकुल नहीं हुआ वह भरत एक छत्रवाली इस पृथिवीका चिरकाल तक पालन करता रहा था ।।२०२।। छह खण्डोंसे विभूषित पृथिवी जिसके नामसे भरतभूमि नामको प्राप्त हुई, जिसने दक्षिण समुद्रसे लेकर हिमवान् पर्वततकके इस क्षेत्रमें शत्रुओंका क्षय कर उसकी रक्षा की, तथा प्रकट हुई निधि और रत्न आदि सम्पदाओं-से योग्य लक्ष्मी जिसके वक्षःस्थलपर शयन करती थी वह प्रमु-श्रीमान् भरतेश्वर निधियोंके स्वामी अर्थात् चकर्वातयोंमें प्रथम और मुख्य चकवर्ती हुआ था ॥२०३॥ जो तीनों जगत्के जीवोंके द्वारा स्तुति करनेके योग्य हैं परन्तु जो स्वयं किसीकी स्तुति नहीं करते, बड़े बड़े योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं परन्तु जो किसीका ध्यान नहीं करते, जो नमस्कार करनेवालों-को भी उन्नत स्थानपर ले जानेके लिये समर्थ हैं परन्तु स्वयं नमस्कार करने योग्य पक्षमें स्थित हैं अर्थात् किसीको नमस्कार नहीं करते, वे तीनों जगत्के गुरु अत्यन्त पवित्र श्रीमान् भगवान्

१ निधि । २ आत्मनः एकस्यैव भोगनियताम् । ३ पालयति स्म । ४ षट्खण्डालङ्कारा । ५ दक्षिण्समुद्रात् प्रारभ्य हिमवद्गिरिपर्यन्तम् । ६ नमनशीलान् । ७ समर्थः । ८ नमनयोग्यपक्षे । स्वयं कस्यापि नन्ता नेत्यर्थः ।

यं नत्वा पुनरानमन्ति न परं स्तुत्वा च यं नापरं भव्याः संस्तुवते श्रयन्ति न परं यं संश्रिताः श्रेयसे । यं सत्कृत्य कृतावरं कृतिथयः सत्कृवते नापरम् स श्रीमान् वृषभो जिनो "भवभयाग्रस्त्रायतां तीर्थकृत् ॥२०४॥

> इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षण-महापुराणसङ्ग्रहे भरतेत्रवराभ्युवयवर्णनं नाम सर्ग्तात्रशत्तमं पर्व ॥३७॥

वृषभदेव सदा जयवन्त रहे।।२०४।। भव्य लोग जिन्हे नमस्कार कर फिर किसी अन्यको नमस्कार नही करते, जिनको स्तुति कर फिर किसी अन्यकी स्तुति नही करते, जिनका आश्रय लेकर कल्याणके लिये फिर किसी अन्यका आश्रय नही लेते, और बुद्धिमान् लोग जिनका सबने आदर किया है ऐसे जिनका सत्कार कर फिर किसी अन्यका सत्कार नही करते वे श्रीमान् वृपभ जिनेन्द्र तीर्थ कर हम सबकी संसारके भयसे रक्षा करें।।२०५॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसग्रहके भाषानुवादमे भरतेश्वरके वैभवका वर्णन करनेवाला यह स्रौतीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ ससारभीतेरपसार्य।

# अष्टत्रिंशत्तमं पर्व

जयन्त्यखिल्'वाडमार्गगामिन्यः सूक्तयोऽर्हताम् । धूतान्यतमसा वीप्रा यास्त्विवांऽतुमतामिव ॥१॥ स जीयात् वृषमो मोहविषसुप्तमिवं जवात् । पटिबिद्धेव यिद्धेद्या सद्यः समुवित्य्ठपत् ॥२॥ तं नत्वा परमं ज्योतिः वृषमं वीरमन्वतः । द्विजन्मनामथोत्पांत्त वक्ष्ये श्रेणिक भोः श्रृणु ॥३॥ भरतो भारतं वर्षं निजित्य सह पायिवः । षष्टच्या वर्षसहत्रंस्तु विशां निववृते जयात् ॥४॥ कृतकृत्यस्य तस्यान्तिविन्तयम् वप्यवतः । परार्थे सम्पवास्माको सोपयोगा कथं भवेत् ॥४॥ महामहमहं कृत्वा जिनेन्द्रस्य महोवयम् । प्रीणयामि जगिद्धश्वं विष्वक् "विश्राणयन् धनम् ॥६॥ नानगारा वस्न्यस्मत् प्रतिगृह्धन्ति निःस्पृहाः । सागारः कतमः" पूज्यो धनधान्यसमृद्धिभः ॥७॥ 'येऽजुवतधरा धीरा धौरेया' गृहमेधिनाम् । तपंणीया हि तेऽस्माभिः ईप्सितंवंसुवाहनेः ॥६॥ इति निश्चत्य राजेन्द्रः सत्कर्तुमुचितानिमान् । 'परीचिक्षिषुराह्वास्त तवा सर्वान् महीभुजः ॥६॥ सवाचारेनिजैरिष्टः स्रनुजीविभि रन्विताः । स्रद्यास्मदुत्सवे यूयम् स्रायातेति ए यूयक् पृथक् ॥१०॥ हिर्तिरङक्रुरः पुष्पः फलैश्चकिर्णम् । सम्मृद्धचीकरत्तेषां परीक्षायं स्ववेश्मित ॥१॥ सिष्ववतता विना सङ्गात्। प्राविक्षन् नृपमिवरम् । तानेकतः समुत्सार्य शेषानाह्वयत् प्रभुः ॥१॥ तिष्ववतता विना सङ्गात् परिवासन् प्रमुः ।।१॥ तोनकतः समुत्सार्य शेषानाह्वययत् प्रभुः ॥१॥

जो समस्त भाषाओं में परिणत होनेवाली है, जिसने अज्ञानरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट कर दिया है और जो सूर्यकी किरणोंके समान देदीप्यमान है वह अरहन्त भगवान्की सुन्दर वाणी सदा जयवन्त हो ॥१॥ गारुड़ी विद्याके समान जिनकी विद्याने मोहरूपी विषसे सीये हए इस समस्त संसारको बहुत शीघृ जगा दिया वे भगवान् वृषभदेव सदा जयवन्त रहें ॥२॥ गौतमस्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हैं कि हे श्रेणिक, में उन परमज्योति-स्वरूप भगवान वृषभदेव तथा भगवान् महावीर स्वामीको नमस्कारकर अब यहांसे द्विजोंकी उत्पत्ति कहता हू सो सुनो ।।३।। भरत चक्रवर्ती अनेक राजाओंके साथ भारतवर्षको जीतकर साठ हजार वर्षमें दिग्विजयसे वापिस लौटे ॥४॥ जब वे सब कार्य कर चुके तब उनके चित्तमें यह चिन्तां उत्पन्न हुई कि दूसरेके उपकारमें मेरी इस संपदाका उपयोग किस प्रकार हो सकता है ? ॥५॥ मैं श्री जिनेन्द्रदेवका बड़े ऐश्वर्यके साथ महामह नामका यज्ञ कर धन वितरण करता हुआ समस्त संसारको संतुष्ट करूं ? ॥६॥ सदा निःस्पृह रहनेवाले मुनि तो हम लोगोंसे घन लेते नहीं हैं परन्तू ऐसा गृहस्थ भी कौन है जो धन-धान्य आदि सम्पत्तिके द्वारा पूजा करनेके योग्य है ॥७॥ जो अण व्रतको धारण करनेवाले हैं, धीर वीर हैं और गृहस्थोंमें मुख्य हैं ऐसे पुरुष ही हम लोगोंके द्वारा इच्छित घन तथा सवारी आदिक वाहनोंके द्वारा तर्पण करनेके योग्य हैं ।।८।। इस प्रकार निश्चय कर सत्कार करनेके योग्य व्यक्तियोंकी परीक्षा करनेकी इच्छासे राजराजेश्वर भरतने उस समय समस्त राजाओंको बुलाया ॥९॥ और सबके पास खबर भेज दी कि आप लोग अपने अपने सदाचारी इष्ट मित्र तथा नौकर चाकर आदिके साथ आज हमारे उत्सवमें अलग अलग आवें ।।१०।। इधर चक्रवर्तीने उन सबकी परीक्षा करनेके लिये अपने घरके आंगनमें हरे हरे अंकुर, पुष्प और फल खुब भरवा दिये ।।११।। उन लोगोंमें जो अवृती थे वे

१ सर्वभावात्मिका इत्यर्थः । २ गारुडविद्या । ३ क्षेत्रम् । ४ वितरन् । ५ कश्चन । ६ अएप्रता- ल० । ७ धुरीएाः । ८ परीक्षितुमिच्छः । ६ भृत्यैः । १० आगच्छत । ११ विचारात् नितबन्धाद् वा ।

ते तु स्ववतसिद्धवर्षम् ईहमाना' महान्वयाः। नेवुः' प्रवेशनं तावव् याववार्श्वाङ्गरः पणि ॥१३॥ सथान्यैहेरितः कीर्णम् धनाकम्य नृपाञ्चनणम् । निश्चकमुः कृपालुत्वात् केचित् सावद्यभीरवः॥१४॥ कृतानुबन्धना' भूयश्चिकणः किल तेऽन्तिकम् । प्रासुकेन 'पथाऽन्येन भेजुः कान्त्वा नृपाञ्चनणम् ॥१४॥ प्रास् केन हेतुना यूयं नायाताः पुनरागताः। केन बूतेति पृष्टास्ते प्रत्यभावन्त चिक्रणम् ॥१६॥ प्रवालयत्रपुष्पावेः पर्वणि व्यपरोपणम् । न कल्पतेऽद्य तज्जानां जन्तूनां नो जिन्निहृहाम् ॥१७॥ सस्य वानन्तशो जीवा हरितेष्वञ्चकुराविष् । निगोता इति सार्वक्षं वेवास्माभिः श्रुतं वचः ॥१८॥ तस्माक्षास्माभिराकान्तम् "प्रवात्वे त्वव्यृहाङ्गनण् । कृतोपहारमार्वाद्वः " कलपुष्पाञ्चकुराविभः ॥१८॥ हित तद्वचनात् सर्वान् सर्वान् सोऽभिनन्द्य बृद्धततान् । पूज्यामास लक्ष्मीवान् 'वानमानादिसत्कृतः ॥२०॥ तेषां कृतानि चिह्नानि सूत्रैः पद्माह्वयाभियः। 'प्रवात्तं र्मह्मसूत्राह्वः एकाव्येकावशान्तकः ॥२१॥ गुणभूमिकृताव् भेवात्" कृत्वप्तं यत्रोपवीतिनाम् । सत्कारः क्रियते समैवाम् प्रवतात्व चहिः कृताः।।२२॥ द्यय ते कृतसन्मानाः चिक्रणा व्रतथारिणः। भजन्ति स्म परं वाद्यं 'प्लोकश्चनानपूज्यत् ॥२३॥ इज्यां वातां च वत्ति च स्वाध्यायं संयमं तपः। श्रुतोपासकसूत्रत्वात् स तेभ्यः समुपादिशत् ॥।२४॥

बिना किसी सोच-विचारके राजमन्दिरमे घुस आये। राजा भरतने उन्हे एक ओर हटाकर बाकी बचे हुए लोगोको बुलाया ॥१२॥ परन्तु बड़े वड़े कुलमे उत्पन्न हुए और अपने व्रतकी सिद्धिके लिये चेष्टा करनेवाले उन लोगोने जब तक मार्गमें हरे अकूरे हैं तब तक उसमे प्रवेश करनेकी इच्छा नहीं की ।।१३।। पापसे डरनेवाले कितने ही लोग दयालु होनेके कारण हरे धान्योंसे भरे हुए राजाके आंगनको उल्लंघन किये बिना ही वापिस लौटने लगे ॥१४॥ परन्तु जब चक्रवर्तीने उनसे बहुत ही आग्रह किया तब वे दूसरे प्रासुक मार्गसे राजाके आंगनको लांघ-कर उनके पास पहुचे ।।१५॥ आप लोग पहले किस कारणसे नही आये थे, और अब किस कारणसे आये हैं, ऐसा जब चक्रवर्तीने उनसे पूछा तव उन्होंने नीचे लिखे अनुसार उत्तर दिया ॥१६॥ आज पर्वके दिन कोपल, पत्ते तथा पुष्प आदिका विघात नही किया जाता और न जो अपना कुछ बिगाड़ करते है ऐसे उन कोपल आदिमे उत्पन्न होनेवाले जीवोका भी विनाश किया जाता है ।।१७।। हे देव, हरे अकुर आदिमे अनन्त निगोदिया जीव रहते है, ऐसे सर्वज्ञ-देवके वचन हमलोगोंने सुने हैं ।।१८।। इसलिये जिसमे गीले गीले फल, पुष्प और अकूर आदिसे शोभा की गई है ऐसा आपके घरका आंगन आज हम लोगोने नहीं खूदा है ॥१९॥ इस प्रकार उनके वचनोंसे प्रभावित हुए सम्पत्तिशाली भरतने वनोमे दृढ़ रहनेवाले उन सबकी प्रशंसा कर उन्हें दान मान आदि सत्कारसे सन्मानित किया ॥२०॥ पद्म नामकी निधि से प्राप्त हुए एकसे लेकर ग्यारह तककी संख्यावाले ब्रह्मसूत्र नामके सूत्रसे (व्रतसूत्रसे) उन सबके चिह्न किये ।।२१।। प्रतिमाओके द्वारा किये हुए भेदके अनुसार जिन्होने यज्ञोपवीत घारण किये है ऐसे इन सबका भरतने सत्कार किया तथा जो वती नही थे उन्हे वैसे ही जाने दिया ।।२२।। अथानन्तर चक्रवर्तीने जिनका सन्मान किया है ऐसे व्रत धारण करनेवाले वे लोग अपने अपने व्रतोंमें और भी दृढ़ताको प्राप्त हो गये तथा अन्य लोग भी उनकी पूजा आदि करने लगे ॥२३॥ भरतने उन्हें उपासकाध्ययनांगसे इज्या, वार्ता, दत्ति, स्वाध्याय, संयम और

१ चेष्टमानाः । २ नेच्छन्ति स्म । ३ निर्गताः । ४ निर्वन्धाः । ४ मार्गेण । ६ हिसनम् । ७ प्रवालपत्रपुष्पादिजातानाम् । ६ अस्माकम् । ६ अहिसकानाम् । १० सर्वज्ञस्येदम् । ११ इदानीम् । १२ नितरामार्द्रैः । १३ वस्त्रादिदानसद्वचनादिपूजासत्कारैः । १४ स्वीकृतैः । १५ दार्शनिकादिगुण-निलयिविहिनात् । १६ कृत । १७ जनः ।

कुलधर्मोऽयिनिरथेवाम् झर्हरपूजाविवर्णनम् । तदा भरतराजिषः झन्ववोचवनुकमात् ॥२४॥ प्रोक्ता पूजार्ह्ता'मिज्या सा चतुर्षा सवार्वनम् । चतुर्मु समहः कल्पद्भमाइचाव्टाह्निकोऽपि च ॥२६॥ तत्र नित्यमहो नाम शश्विजनगृहं प्रति । स्वगृहाष्ठीयमानाऽर्चा गन्वपुष्पाक्षताविका ॥२७॥ चैत्यचैत्यालयावीनां भक्त्या निर्मापणं च यत् । शासनीकृत्य वानं च ग्रामावीनां सवार्चनम् ॥२६॥ या च पूजा मुनीन्द्राणां नित्यवानानुषञ्जीगणो । स च नित्यमहो नेयो यथा शक्त्यपुष्कित्पतः ॥२६॥ महामुकुटबर्दश्च कियमाणो महामहः । चतुर्मु सः स विज्ञेयः सर्वतोभद्र इत्यपि ॥३०॥ वत्या 'किमिन्छकं वानं समृ।इभियंः प्रवर्थते । कल्पद्ममहः सोऽयं जगवाशाप्रपूरणः ॥३१॥ झावटाह्निको महः सार्वजनिको' रूढ एव सः । महानेन्द्रप्रवजोऽन्यस्तु सुरराजः कृतो महः ॥३२॥ बिलस्नपनित्यन्यः त्रिसन्ध्यासेवया समम् । उक्तेष्वेव विकल्पेषु ज्ञेयमन्यच्च तावृशम् ॥३३॥ एवंविषविवानेन या महेष्या जिनेशिनाम् । विधिज्ञास्तामुशन्तीज्यां वृत्ति प्राथमकित्यकीम् ॥३४॥ वार्ता विष्युद्धवृत्त्या स्यात् कृष्यावीनामनुष्ठितिः । चतुर्धा विणिता वत्तिः वया पात्रसमान्वये ॥३४॥ सानुकम्पमनुषाह्ये प्राणिवृन्वेऽभयप्रवा । त्रिशृद्धचनुगता सेयं वयावित्तमंता बृधैः ॥३६॥ महातपोधनायाचितिग्रहपुरःसरम् । प्रवानमञनविनां पात्रवानं तविष्यते ॥३०॥

तपका उपदेश दिया ॥२४॥ यह इनका कुलधर्म है ऐसा विचार कर रार्जीव भरतने उस समय अनुक्रमसे अर्हत्पूजा आदिका वर्णन किया ॥२५॥ वे कहने लगे कि अर्हन्त भगवान्की पूजा नित्य करनी चाहिये, वह पूजा चार प्रकारकी है सदार्चन, चतुर्मुख, कल्पद्रम और आष्टाह्निक ।।२६।। इन चारों पूजाओंमेंसे प्रतिदिन अपने घरसे गन्ध, पुष्प, अक्षत इत्यादि ले जाकर जिनालयमें श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा करना सदार्चन अर्थात् नित्यमह कहलाता है ॥२७॥ अथवा भिन्तपूर्वक अर्हन्तदेवकी प्रतिमा और मन्दिरका निर्माण कराना तथा दानपत्र लिख-कर ग्राम खेत आदिका दान देना भी सदार्चन (नित्यमह) कहलाता है ॥२८॥ इसके सिवाय अपनी शक्तिके अनुसार नित्य दान देते हुए महामुनियोंकी जो पूजा की जाती है उसे भी नित्य-मह समभना चाहिये ।।२९।। महामुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा जो महायज्ञ किया जाता है उसे चतुर्मुख यज्ञ जानना चाहिये । इसका दूसरा नाम सर्वतोभद्र भी है ।।३०।। जो चक्रवर्तियों-के द्वारा किमिच्छक (मुंहमांगा) दान देकर किया जाता है और जिसमें जगत्के समस्त जीवों-की आशाएं पूर्ण की जाती हैं वह कल्पद्रुम नामका यज्ञ कहलाता है। भावार्थ-जिस यज्ञमें कल्पवृक्षके समान सबकी इच्छाएं पूर्ण की जावें उसे कल्पद्रुम यज्ञ कहते हैं, यह यज्ञ चक्रवर्ती ही कर सकते हैं ।।३१।। चौथा आष्टाह्निक यज्ञ है जिसे सब लोग करते हैं और जो जगत्में अत्यन्त प्रसिद्ध है। इनके सिवाय एक ऐन्द्रध्वज महायज्ञ भी है जिसे इन्द्र किया करता है।।३२॥ बिल अर्थात् नैवेद चढाना, अभिषेक करना, तीनों संध्याओंमें उपासना करना तथा इनके समान और भी जो पूजाके प्रकार हैं वे सब उन्हीं भेदोंमें अन्तर्भूत हैं।।३३।। इस प्रकारकी विधिसे जो जिनेन्द्रदेवकी महापूजा की जाती है उसे विधिके जाननेवाले आचार्य इज्या नामकी प्रथम वृत्ति कहते हैं ।।३४।। विशुद्ध आचरणपूर्वक खेती आदिका करना वार्ता कहलाती है तथा दयादित, पात्रदित, समदित और अन्वयदित ये चार प्रकारकी दित कही गई हैं।।३५॥ अनुग्रह करने योग्य प्राणियोंके समूहपर दयापूर्वक मन वचन कायकी शुद्धिके साथ उनके भय दूर करनेको पण्डित लोग दयादित मानते हैं ।।३६।। महातपस्वी मुनियोंके लिये

१ –तां नित्या सा ल०। २ नित्यमहः । 'अर्चा पूजा च नित्यमहः' । ३ भवतः किमिष्टमिति प्रश्नपूर्वकं तदिभवाञ्च्छितस्य दानम् । ४ सर्वजने भवः । ५ प्रथमकल्पे भवाम् । षट्कर्मसु प्रथमोक्तामित्यर्थः । ६ अनुष्ठानम् । ७ पूजास्थानविधिपूर्वकम् ।

समानायात्मनाञ्चसमै कियामन्त्रवताविभिः। 'निस्तारकोत्तमायेह भूहेमाद्यतिसर्जनम्' ॥३६॥ समानवित्तरेवा स्यात् पात्रे मध्यमतामिते । समानप्रतिपस्यैव प्रवृत्ता अद्धयाऽन्विता ॥३६॥ सात्मानवित्रविद्या स्यात् पात्रे मध्यमतामिते । समानप्रतिपस्यैव प्रवृत्ता अद्धयाऽन्विता ॥३६॥ सात्मानविद्यतिसर्जनम् ॥४०॥ सेवा सक्तवित्तः स्यात् स्वाध्यायः श्रुतभावना । तपोऽनशनवृत्त्यादि संयमो व्रतधारणम् ॥४१॥ विश्वद्धा वृत्तिरेवैवां वट्तयोष्टा द्विजन्मनाम् । योऽतिकामेविमां सोऽको नाम्नव न गुर्णाद्धजः ॥४२॥ तपः श्रुतञ्च जातिक्षच त्रयं बाह्यण्यकारणम् । तपःश्रुताभ्यां यो हीनो जातिबाह्यण एव सः ॥४२॥ प्रपापोपहतां वृत्तिः स्यावेवां जातिकत्तमा । वत्तीच्याधीति मुख्यत्वाद् व्रतशुद्धया सुसंस्कृता ॥४४॥ मनुष्यजातिरेकैव जातिनामोवयोद्भवा । 'वृत्तिभेवाहिताद्भेवाच्चातृविष्यमिहाश्चृते ॥४४॥ साद्धणा व्रतसंस्कारात् क्षत्रियाः शस्त्रवारणात् । वणिजोऽर्यार्जनान्त्याय्यात् श्रूदा !०न्यच्वृत्तिसंश्रयात् ॥४६॥ तपःश्रुताभ्यामेवातो । जातिसंस्कार इष्यते । प्रसंस्कृतस्तु यस्ताभ्यां जातिमात्रेण स द्विजः ॥४॥। द्विजातो हि द्विजन्मेष्टः क्रियातो गर्भतश्च यः । क्रियामन्त्रविहीनस्तु केवलं नामधारकः ॥४६॥ तवेवां जातिसंस्कारं व्रव्यक्तित सोऽधिराट् । स प्रोवाच द्विजन्मेभ्यः क्रियानेवानशेवतः ॥४६॥

सत्कारपूर्वक पड़गाह कर जो आहार आदि दिया जाता है उसे पात्रदान कहते है ।।३७।। क्रिया, मंत्र और व्रत आदिसे जो अपने समान है तथा जो ससारसमुद्रसे पार कर देनेवाला कोई अन्य उत्तम गृहस्थ है उसके लिये पृथिवी सुवर्ण आदि देना अथवा मध्यम पात्रके लिये समान बृद्धि-से श्रद्धांके साथ जो दान दिया जाता है वह समानदत्ति कहलाता है ।।३८-३९।। अपने वंशकी प्रतिष्ठाके लिये पुत्रको समस्त कूलपद्धति तथा धनके साथ अपना कूटुम्ब समर्पण करनेको सकल-दत्ति कहते हैं। शास्त्रोंकी भावना (चिन्तवन) करना स्वाध्याय है, उपवास आदि करना तप है और वृत घारण करना संयम है ॥४०-४१॥ यह ऊपर कही हुई छह प्रकारकी विशद्ध वृत्ति इन द्विजोंके करने योग्य है। जो इनका उल्लंघन करता है वह मुर्ख नाममात्रसे ही द्विज है, गुणसे द्विज नही है ।।४२।। तप, शास्त्रज्ञान और जाति ये तीन ब्राह्मण होनेके कारण है, जो मनुष्य तप और शास्त्रज्ञानसे रहित है वह केवल जातिसे ही ब्राह्मण है ॥४३॥ इन लोगों-की आजीविका पापरहित है इसलिये इनकी जाति उत्तम कहलाती है तथा दान, पूजा, अध्ययन आदि कार्य मुख्य होनेके कारण व्रतोंकी शुद्धि होनेसे वह उत्तम जाति और भी सुसंस्कृत हो गई है ॥४४॥ यद्यपि जाति नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्य जाति एक ही है तथापि आजी-विकाक भेदसे होनेवाले भेदके कारण वह चार प्रकारकी हो गई है ।।४५।। व्रतोंके संस्कारसे ब्राह्मण, शस्त्र धारण करनेसे क्षत्रिय, न्यायपूर्वक धन कमानेसे वैश्य और नीच वृत्तिका आश्रय लेनेसे मनुष्य शुद्र कहलाते हैं ।।४६।। इसलिये द्विज जातिका संस्कार तपश्चरण और शास्त्रा-भ्याससे ही माना जाता है परन्तु तपश्चरण और शास्त्राभ्याससे जिसका संस्कार नही हआ है वह जातिमात्रसे द्विज कहलाता है ॥४७॥ जो एक बार गर्भसे और दूसरी बार कियासे इस प्रकार दो बार उत्पन्न हुआ हो उसे द्विजन्मा अथवा द्विज कहते है परन्तु जो क्रिया और मंत्र दोनोंसे ही रहित है वह केवल नामको धारण करनेवाला द्विज है ॥४८॥ इसलिये इन द्विजोंकी जातिके संस्कारको दढ करते हए समाट भरतेब्वरने द्विजोंके लिये नीचे लिखे अनुसार कियाओं-के समस्त भेद कहे।।४९।।

तारच ऋियास्त्रिभाऽऽन्नाताः श्रावकाध्यायसङ्ग्रहे । सब्बृष्टिभिरनुष्ठेया महोबर्काः शुभावहाः ॥५०॥ गर्भान्वयिष्णयाद्यवेद तथा दीक्षान्वयिष्णयाः । कर्त्रन्वयिष्णयाद्येति तास्त्रिषेवं बुधैर्मताः ॥५१॥ ग्राधानाद्यास्त्रिपञ्चाञ्ञत् ज्ञेया गर्भान्वयित्रयाः। चत्वारिञ्जदयाष्टौ च स्मृता दीक्षान्वयित्रयाः॥५२॥ कर्त्रन्वयिकयाद्येव सप्त तज्ज्ञैः समुच्यिताः । तासां यथाकमं १नामनिर्देशोऽयमनूद्यते ।।५३॥ ब्राङ्गगानां<sup>च</sup> सप्तमादङगाद्<sup>च</sup> दुस्तरादर्णवादपि । क्लोकेरच्टाभिक्नेच्ये<sup>च</sup> प्राप्तं ज्ञानलवं मया ॥५४॥ ग्राधानं प्रीतिसुप्रीती घृतिर्मोदः प्रियोद्भूवः। नामकर्मबहिर्याननिषद्याः प्राज्ञनं तथा।।५५॥ व्युष्टिञ्च' केशवापश्च लिपिसङ्ख्यानसङ्ग्रहः । उपनीतिर्द्रतं चर्या द्रतावतरणं तथा ॥५६॥ विवाहो वर्णलाभरच कुलचर्या गृहीशिता । प्रशान्तिरच गृहत्यागो दीक्षाद्यं जिनरूपता ॥५७॥ मौनाध्ययनवृत्तत्वं तीर्थक्रस्वस्य भावना । गुरुस्थानाभ्युपगमो गणोपग्रहणं तथा ॥५८॥ स्वगु रस्थानसंक्रान्तः निस्सङगत्वात्मभावना । योगनिर्वाणसम्प्राप्तिः योगनिर्वाणसाधनम् ॥५६॥ इन्द्रोपपाराभिषेकौ विधिदानं सुखोदयः । इन्द्रत्यागावतारौ च हिरण्योत्कृष्टजन्मता ॥६०॥ मन्दरेन्द्राभिषेकश्च गुरुपूजोपलम्भनम् । यौवराज्यं स्वराज्यं च चक्रलाभो दिशाञ्जयः ॥६१॥ चकाभिषेकसाम्।ज्ये निष्कान्तिर्योगसम्महः । ग्राहंन्त्यं तद्विहारश्च योगत्यागोऽप्रनिर्वृ तिः ॥६२॥ त्रयः पञ्चाञ्चवेता हि मता गर्भान्वयित्रयाः। गर्भाघानाविनिर्वाणपर्यन्ताः परमागमे ॥६३॥ ग्रवतारो वृत्तलाभः स्थानलाभो गणग्रहः । पूजाराध्यपुण्ययज्ञौ वृढचर्योपयोगिता ॥६४॥ इत्युद्दिष्टाभिरष्टाभिः उपनीत्यादयः क्रियाः। चत्वारिशत्त्रमायुक्ताः ताः स्युर्वीक्षान्वयक्रियाः॥६५॥

उन्होंने कहा कि श्रावकाध्याय संग्रहमें वे कियाएं तीन प्रकारकी कही गई हैं, सम्यग्दृष्टि पुरुषोंको उन कियाओंका पालन अवश्य करना चाहिये क्योंकि वे सभी उत्तम फल देनेवाली और शुभ करनेवाली हैं ।।५०।। गर्भान्वय किया, दीक्षान्वय किया और कर्त्रन्वय किया इस प्रकार विद्वान् लोगोंने तीन प्रकारको क्रियाएं मानी हैं ।।५१।। गर्भान्वय क्रियाएं, आधान आदि तिरेपन जानना चाहिये और दीक्षान्वय कियाएं अड़तालीस समफना चाहिये ।।५२।। इनके सिवाय उस विषयके जानकार विद्वानोंने कर्त्रन्वय क्रियाएं सात संग्रह की हैं। अव आगे यथाक्रमसे उन क्रियाओंका नाम निर्देश किया जाता है ।।५३।। जो समुद्रसे भी दुस्तर हैं ऐसे बारह अंगोंमें सातवें अंग (उपासकाध्ययनांग) से जो कुछ मुभ्रे ज्ञानका अंश प्राप्त हुआ है उसे में नीचे लिखे हुए आठ क्लोकोंसे प्रकट करता हूँ ।।५४।। १ आधान, २ प्रीति, ३ सुप्रीति, ४ घृति, ५ मोद, ६ प्रियोद्भव,७ नामकर्म,८ बहिर्यान,९ निषद्या,१०प्राशन, ११ व्युष्टि, १२ केशवाप, १३लिपि संख्यानसंग्रह, १४ उपनीति, १५ व्रतचर्या, १६ व्रतावतरण, १७ विवाह, १८ वर्णलाभ,१९ कुल-चर्या, २० गृहीशिता, २१ प्रशान्ति, २२ गृहत्याग, २३ दीक्षाद्य, २४ जिनरूपता, ३५ मौना-ध्ययनवृत्तत्व, २६ तीर्थकृत्भावना, २७ गुरुस्थानाभ्युपगम, २८ गणोपग्रहण, २९ स्वगुरु-स्थानसंक्रान्ति, ३० निःसंगत्वात्मभावना, ३१ योगनिर्वाणसंप्राप्ति, ३२ योगनिर्वाणसाधन, ३३ इन्द्रोपपाद, ३४ अभिषेक, ३५ विधिदान, ३६ सुखोदय, ३७ इन्द्रत्याग, ३८ अवतार, ३९ हिरण्योत्क्रिष्टजन्मता, ४० मन्दरेन्द्राभिषेक, ४१ गुरुपूजोपलम्भन, ४२ यौवराज्य, ४३ स्वराज्य, ४४ चकलाभ,४५ दिग्विजय, ४६ चकाभिषेक, ४७ सामृाज्य, ४८ निष्कान्ति, ४९ योगसन्मह, ५० आर्हन्त्य, ५१ तद्विहार, ५२ योगत्याग और ५३ अग्रनिर्वृति । परमागम में ये गर्भसे लेकर निर्वाणपर्यन्त तिरपन कियाएं मानी गई हैं ।।५५–६३।। १ अवतार, २ वृत्तलाभ, ३ स्थानलाभ, ४ गणग्रह, ५ पूजाराध्य, ६ पुण्ययज्ञ, ७ दृढचर्या और ८ उपयोगिता

१ नामसंकीर्तनम् । २ अनुवादयते । ३ –द्वादशाङगानाम् मध्ये । ४ उपासकाध्ययनात् । ५ उद्देशं करिष्ये इत्यर्थः । ६ अभ्युपगमः । ७ गर्भान्वयिकयासु आदौ त्रयोदशिक्रयाः मुक्त्वा शेषा उपनीत्यादयः ।

तास्तु कर्त्रंक्या ज्ञेया याः प्राप्याः पुष्पकर्तृ भिः । फलरूपतया वृत्ताः' सन्मार्गाराधनस्य व ॥६६॥ सज्जातिः सव्गृहित्वं च पारिवाज्यं सुरेन्द्रता । सामृज्यं परमाहंन्त्यं परिवाज्यं सुरेन्द्रता । सामृज्यं परमाहंन्त्यं परिवाज्यं परिवाज्यं सुरेन्द्रता । सामृज्यं परमाहंन्त्यं परिवाज्यं पा६७॥ स्थानान्येतानि सप्त स्युः परमाणि जगत्त्रये । अहंद्वागमृतास्वावात् प्रतिलभ्यानि वेहिनाम् ॥६६॥ क्रियाकल्पोऽयमाम्नातो बहुभेवो महाँविभिः । सङ्क्षेपतस्तु 'तल्लक्ष्म वक्ष्ये सञ्चक्ष्यं विस्तरम् ॥६६॥ आधानं नाम गर्भावौ संस्कारो मन्त्रपूर्वकः । पत्नीमृतुमतीं स्नातां पुरस्कृत्याहंविज्यया ॥७०॥ 'तत्रावंनाविधौ चक्रत्रयं छत्रत्रयान्वितम् । जिनार्चामभितः' स्थाप्य समं पृष्पागिनभित्तिभः ॥७१॥ त्रयोऽनयोऽहंव्गणभूच्छेषकविनिवृंतौ । ये हुतास्ते प्रणेतव्याः' सिद्धाचविद्यपाश्रयाः" ॥७२॥ 'तेष्वहंविज्याश्रेवांशैः प्राहुतिमंन्त्रपूर्विका । विषया श्रुचिभित्रंव्येः पु स्युत्रोत्पत्तिकाम्यया ॥७३॥ तन्मन्त्रास्तु ययाम्नायं वक्ष्यन्तेऽन्यत्र पर्वणि<sup>१०</sup> । सप्तधापीठिकाजातिमन्त्राविप्रविभागतः ॥७४॥ विनियोगस्तु सर्वातु क्रियास्वेवां यथाविधि । सन्तानार्यं विना रागाव् वस्पतिभ्यां 'ग्ववेयताम् ॥७६॥ इति गर्भाधानम् ।

इन कही हुई आठ क्रियाओं के साथ उपनीति नामकी चौदहवी क्रियासे तिरपनवी निर्वाण (अग्र-निर्वृति) किया तककी चालीस कियाए मिलाकर कुल अडताकीस दीक्षान्वय कियाए कहलाती है ।।६४-६५।। कर्त्रन्वय कियाएं वे है जो कि पुण्य करनेवाले लोगोको प्राप्त हो सकती है और जो समीचीन मार्गकी आराधना करनेके फल स्वरूप प्रवृत्त होती है ॥६६॥ १ सज्जाति, २ सद्गृहित्व, ३ पारिव्राज्य, ४ सुरेन्द्रता, ५ साम्राज्य, ६ परमार्हन्त्य और ७ परमनिर्वाण ये सात स्थान तीनों लोकोंमे उत्कृष्ट माने गये हैं और ये सातो ही अईन्त भगवान्के वचनरूपी अमृत के आस्वादनसे जीवोंको प्राप्त हो सकते है ॥६७-६८॥ महर्पियोने इन कियाओंका समृह अनेक प्रकारका माना-अनेक प्रकारसे कियाओंका वर्णन किया है परन्तु मे यहां विस्तार छोड़-कर सक्षेपसे ही उनके लक्षण कहता हूँ ॥६९॥ चतुर्थ स्नानके द्वारा शुद्ध हुई रजस्वला पत्नी को आगे कर गर्भाधानके पहले अर्हन्तदेवकी पूजाके द्वारा मत्रपूर्वक जो सरकार किया जाता है उसे आधान किया कहते हैं ।।७०।। इस आधान कियाकी पूजामे जिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाके दाहिनी ओर तीन चक, वाई ओर तीन छत्र और सामने तीन पवित्र अग्नि स्थापित करे।।७१।। अर्हन्त भगवान् (तीर्थं कर) के निर्वाणके समय, गणधरदेवोके निर्वाणके समय और सामान्य केवलियोंके निर्वाणके समय जिन अग्नियोंमे होम किया गया था ऐसी तीन प्रकारकी पवित्र अग्नियां सिद्ध प्रतिमाकी वेदीके समीप ही तैयार करनी चाहिये।।७२।।प्रथम ही अर्हन्त देवकी पूजा कर चुकनेके बाद शेष बचे हुए पवित्र द्रव्यसे पुत्र उत्पन्न होनेकी इच्छा कर मंत्रपूर्वक उन तीन अग्नियोंमें आहुति करनी चाहिये ।।७३।। उन आहुतियोंके मंत्र आगेके पर्वमें शास्त्रा-नुसार कहे जावेगे। वे पीठिका मत्र, जातिमत्र आदिके भेदसे सात प्रकारके हैं ॥७४॥ श्रीजिनेन्द्रदेवने इन्ही मत्रोंका प्रयोग समस्त ि के के इमिलये उस विषयके जान-कार श्रावकोंको व्यामोह (प्रमाद) छोड़कर उन मंत्रोंका प्रयोग करना चाहिये ॥७५॥ इस प्रकार कही हुई इस गर्भाधानकी क्रियाको पहले विधिपूर्वक करके फिर स्त्री-पुरुप दोनोंको विष-यानु रागके बिना केवल सन्तानके लिये समागम करना चाहिये ॥७६॥ इस प्रकार यह गर्भा-धान क्रियाकी विधि समाप्त हुई।

१ प्रवर्तिताः । २ त्रियालक्षराम् । ३ वर्जयित्वा । ४ तत्र आदानित्रयायाम् । तत्रार्चनिविधौ ल । ५ जिनबिम्बस्य समन्ततः । ६ सस्कार्या । ७ सिद्धप्रतिमाश्रिततिर्यग्वेदिसमीपाश्रिताः । इ. अग्निषु । ६ वाञ्छया । १० सर्गे । ११ मन्त्रारााम् । १२ मन्त्राः । १३ विधीयताम् ल ० । व्यवीयताम् द० । अभिगम्यताम् ।

गर्भाधानात् परं मासे तृतीये सम्प्रवर्तते । प्रीतिर्नाम किया प्रीतैः याऽनुष्ठेया द्विजन्मभिः ॥७७॥ तत्रापि पूर्ववन्मन्त्रपूर्वा पूजा जिनेशिनाम् । द्वारि तोरणविन्यासः पूर्णकुरभौ च सम्मतौ ॥७८॥ तदादि प्रत्यहं भेरीशब्दो घण्टाध्वनान्वितः । यथाविभवमेवैतैः प्रयोज्यो गृहमेथिभिः ॥७६॥

इति प्रीतिः।

ग्राधानात् पञ्चमे मासि क्रिया सुप्रीतिरिष्यते । या सुप्रीतैः प्रयोक्तव्या परमोपासकव्रतैः ॥६०॥ तत्राव्युक्तो विधिः पूर्वः सर्वोऽर्हर्विशसिषयौ । कार्यो मन्त्रविधानज्ञैः साक्षीकृत्याग्निदेवताः ॥६१॥ इति सुप्रीतिः।

धृतिस्तु सप्तमे मासि कार्या तहत्कियावरैः । गृहमेधिभिरव्यप्रमनोभिर्गर्भवृद्धये ॥ दशा

नवमे मास्यतोऽभ्यणें मोदो नाम क्रियाविधिः। तद्वदेवाद्तैः कार्यो गर्भपुष्टचे द्विजोत्तमैः॥ दशा तत्रेष्टो गात्रिकाबन्धो<sup>र</sup> मङगल्यं<sup>र</sup> च प्रसाधनम्<sup>र</sup> । रक्षासुत्रविधानं र गाभिण्या द्विजसत्तमैः ॥८४॥

त्रियोद्भवः प्रस्तायां जातकर्मविधिः स्मृतः । जिनजातकमाध्याय प्रवत्यों यो यथाविधि ॥ ६ ॥ ।। श्रवान्तरविशेषोऽत्र कियामन्त्राविलक्षणः । भूयान्" समस्त्यसौ ज्ञेयो मुलोपासकसुत्रतः ॥८६॥ इति प्रियोद्धवः ।

गर्भाधानके बाद तीसरे माहमें प्रीति नामकी किया होती है जिसे संतुष्ट हुए द्विज लोग करते हैं।।७७।। इस कियामें भी पहलेकी कियाके समान मन्त्रपूर्वक . जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनी चाहिये, दरवाजेपर तोरण बांघना चाहिये तथा दो पूर्ण कलश स्थापन करना चाहिये ।।७८।। उस दिनसे लेकर गृहस्थोंको प्रतिदिन अपने वैभवके अनुसार घंटा और नगाड़े बजवाने चाहिये।।७९।। यह दूसरी प्रीति किया है।

गर्भाधानसे पांचवें माहमें सुप्रीति किया की जाती है जो कि प्रसन्न हुए उत्तम श्रावकोंके द्वारा की जाती है।।८०।। इस कियामें भी मंत्र और कियाओंको जाननेवाले श्रावकोंको अग्नि तथा देवताकी साक्षी कर अर्हन्त भगवान्की प्रतिमाके समीप पहले कही हुई समस्त विधि करनी चाहिये ।।८१।। यह तीसरी सुप्रीति नामकी किया है।

जिनका आदर किया गया है और जिनका चित्त व्याकुल नहीं है ऐसे गृहस्थोंको गर्भकी वृद्धिके लिये गर्भसे सातवें महीनेमें पिछली कियाओं के समान ही धृति नामकी किया करनी चाहिये।।८२।। यह चौथी धृति नामकी किया है।

तदनन्तर नौवें महीनेके निकट रहनेपर मोद नामकी किया की जाती है यह किया भी पिछली कियाओं के समान आदरयुक्त उत्तम द्विजों के द्वारा गर्भकी पुष्टिके लिये की जाती है।।८३।। इस कियामें उत्तम द्विजोंको गिभणीके शरीरपर गात्रिकाबन्ध करना चाहिये अर्थात् मंत्रपूर्वक बीजाक्षर लिखना चाहिये, मङ्गलमय आभूषणादि पहिनाना चाहिये और रक्षाके लिये कंकणसूत्र आदि बांधनेकी विधि करनी चाहिये ॥८४॥ यह पांचवीं मोदिकया है।

तदनन्तर प्रसूति होनेपर प्रियोद्भव नामकी क्रिया की जाती है, इसका दूसरा नाम जातकर्म विधि भी है। यह किया जिनेन्द्र भगवान्का स्मरण कर विधिपूर्वक करनी चाहिये ।।८५।। इस कियामें किया मंत्र आदि अवान्तर विशेष कार्य बहुत भारी हैं इसलिये इसका पूर्ण ज्ञान मूलभूत उपासकाध्ययनाङ्गसे प्राप्त करना चाहिये।।८६।। यह छठवीं प्रियोद्भव किया है।

१ स्वनान्वितः ल० । २ गात्रेषु बीजाक्षराएगां मन्त्रपूर्वकं न्यासः । ३ शोभनम् । ४ अलङ्कारः । प्रकार्थ कङ्करासूत्रबन्धनविधानम् । ६ प्रसुतायां सत्याम् । ७ महान् ।

द्वावशाहात् परं नामकर्म जन्मविनान्मतम् । मनुकूले सुतस्यास्य पित्रोरिप सुखावहे ॥६७॥
ययाविभवमत्रेष्टं वेर्वाविद्वजपूजनम् । शस्तं च नामधेयं तत् स्थाप्यमन्वयवृद्विकृत् ॥६८॥
प्रव्योत्तरसहस्राद् वा जिननामकदम्बकान् । घटपत्रविधानेन प्राह्यमन्यतमं शुभम् ॥६८॥
इति नामकर्म ।

बहिर्यानं ततो 'हिन्नः मासैस्त्रिचतुरंदत'। यथानुकूलिमच्टेऽह्मि कार्यं तूर्याविमङ्गलैः ॥६०॥ ततः प्रभृत्यभीष्टं हि शिशोः प्रसववेदमनः । बहिःप्रणयनं मात्रा धात्र्युत्सङ्गगतस्य वा ॥६१॥ तत्र बन्धुजनावर्थलाभो यः पारितोषिकः । स तस्योत्तरकालेऽप्यो धनं पित्र्यं यवाप्स्यति ॥६२॥ इति बहिर्यानम् ।

ततः परं निषद्यास्य किया बालस्य कल्प्यते । तद्योग्ये तल्प श्रास्तीणे कृतमङ्गलसिन्नधौ ॥६३॥ सिद्धार्चनादिकः सर्वो विधिः पूर्ववदत्र च । यतो विद्यासनार्हत्वम् ग्रस्य स्यादुत्तरोत्तरम् ॥६४॥ इति निषद्या ।

जन्मदिनसे बारह दिनके बाद, जो दिन माता पिता और पुत्रके अनुकूल हो, सुख देनेवाला हो उस दिन नामकर्मकी किया की जाती है।।८७।। इस कियामे अपने वैभवके अनुसार अर्हन्तदेव और ऋषियोंकी पूजा करनी चाहिये, द्विजोका भी यथायोग्य सत्कार करना चाहिये तथा जो वंशकी वृद्धि करनेवाला हो ऐसा कोई उत्तम नाम बालकका रखना चाहिये ॥८८॥ अथवा जिनेन्द्रदेवके एक हजार आठ नामोंके समूहसे घटपत्रकी विधिसे कोई एक शुभ नाम ग्रहण कर लेना चाहिये। भावार्थ—भगवान् के एक हजार आठ नामोंको एक हजार आठ कागजके टुकड़ोपर अष्टगधसे सुवर्ण अथवा अनार की कलमसे लिखकर उनकी गोली बना लेवे और पीले वस्त्र तथा नारियल आदिसे ढके हुए एक घड़ेमें भर देवे, कागजके एक टुकड़ेपर 'नाम' ऐसा शब्द लिखकर उसकी गोली बना लेवे इसी प्रकार एक हजार सात कोरे टुकड़ोंकी गोलियां बनाकर इन सबको एक दूसरे घड़ेमें भर देवे, अनन्तर किसी अबोध कन्या या बालकसे दोनों घड़ोंमेसे एक एक गोली निकलवाता जावे। जिस नामकी गोलीके साथ नाम ऐसा लिखी हुई गोली निकले वही नाम बालकका रखना चाहिये। यह घटपत्र विधि कहलाती है।।८९॥ यह सातवी नामकर्म किया है।

तदनन्तर दो-तीन अथवा तीन-चार माहके बाद किसी शुभ दिन तुरही आदि मागलिक बाजोंके साथ साथ अपनी अनुकूलताके अनुसार विहर्यान किया करनी चाहिये।। ए०।। जिस दिन यह किया की जावे उसी दिनसे माता अथवा धायकी गोदमें बैठे हुए बालकका प्रसूतिगृहसे बाहर ले जाना शास्त्रसम्मत है।।९१।। उस कियाके करते समय बालकको भाई बान्धव आदिसे पारितोषिक-भेटरूपसे जो कुछ धनकी प्राप्ति हो उसे इकट्ठा कर, जब वह पुत्र पिताके धनका अधिकारी हो तब उसके लिये सौप देवे।।९२।। यह आठवी बहिर्यान किया है।

तदनन्तर, जिसके समीप मङ्गलद्रव्य रक्खे हुए हैं और जो बालकके योग्य है ऐसे बिछाये हुए आसनपर उस बालककी निषद्या किया की जाती है अर्थात् उसे उत्तम आसनपर बैठालते है ॥९३॥ इस कियामें सिद्ध भगवान् की पूजा करना आदि सब विधि पहलेके समान ही करनी चाहिये जिससे इस बालककी उत्तरोत्तर दिव्य आसनपर बैठनेकी योग्यता होती रहे ॥९४॥ यह नौंबी निषद्या किया है।

१ द्वौ वा त्रयो वा द्वित्रास्तै.। २ अथवा। ३ प्रसववेश्मनः सकाशात्। ४ परितोषे भवः। ५ शय्यायाम्। ६ विस्तीर्गो। ७ निषद्याक्रियायाम्। व्यनिषद्याक्रियायाः।

गते मासवृथक्तवे<sup>र</sup> च जन्माद्यस्य<sup>र</sup> ययाकमम् । प्रजन्नाशनमाम्नातं पूजाविषिपुरःसरम् ॥६५॥ इति ग्रजनाशनम् ।

ततोऽस्य हायते १ पूर्णे व्युष्टिर्नाम किया मता । वर्षवर्षनपर्यायशब्दबाच्या यथाश्रुतम् ॥६६॥ भ्रत्रत्रापि पूर्ववद्दानं जैनी पूजा च पूर्ववत् । इष्टबन्धसमाह्वानं समाशादिश्च लक्ष्यताम् ॥६७॥ इति व्युष्टिः ।

केशवायस्तु केशानां शुभेऽह्नि व्ययरोपणम् । सौरेण कर्मणा देवगुरुप्तापुरःसरम् ॥६८॥
गन्धोदकादितान् कृत्वा केशान् शेवासतीचितान् । मौण्डयमस्य विधेयं स्यात् सचूलं स्वाऽन्वयोचितम् स्नितादकवौताद्याम् प्रतृतिप्तं सभूषणम् । प्रणमध्य मुनीन् पश्चाद् योजयेद् बन्धुनाशिवारे ॥१००॥ चौलाख्यया प्रतीतेयं कृतपुण्याहमञ्जगला । कियास्यामादृतो लोको यतते परया मुदा ॥१०१॥
इति केशवायः ।

ततोऽस्य पञ्चमे वर्षे प्रथमाक्षरदर्शने । ज्ञेयः क्रियाविधिर्नाम्ना निपिसङ्ख्यानसङ्ग्रहः ॥१०२॥ ययाविभवमत्रापि ज्ञेयः पूजापरिच्छदः । उपाध्यायपदे चास्य मतोऽधीती<sup>१३</sup> गृहवती ॥१०३॥ इति निपिसङ्ख्यानसङ्ग्रहः ।

क्रियोपनीतिर्नामास्य वर्षे गर्भाष्टमे मता । यत्रापनीतकेशस्य मौञ्जी सत्रतबन्धना ॥१०४॥

जब क्रम क्रमसे सात आठ माह व्यतीत हो जायें तब अर्हन्त भगवान्की पूजा आदि कर बालकको अन्न खिलाना चाहिये ॥९५॥ यह दसवीं अन्नप्राशन क्रिया है।

तदनन्तर एक वर्ष पूर्ण होनेपर व्युष्टि नामकी किया की जाती है इस कियाका दूसरा नाम शास्त्रानुसार वर्षवर्धन है ॥९६॥ इस कियामें भी पहले ही के समान दान देना चाहिये, जिनेन्द्र भगवान्की पूजा करनी चाहिये, इष्टबन्धुओंको बुलाना चाहिये और सबको भोजन कराना चाहिये ॥९७॥ यह ग्यारहवीं व्युष्टि किया है।

तदनन्तर, किसी गुभ दिन देव और गुरुकी पूजाके साथ साथ क्षीरकर्म अर्थात् उस्तरासे वालक वाल बनवाना केशवाप किया कहलाती है ॥९८॥ प्रथम ही बालोंको गन्धोदकसे गीला कर उनपर पूजाके बचे हुए शेष अक्षत रक्खे और फिर चोटी सिहत अथवा अपनी कुलपद्धितके अनुसार उसका मुंडन करना चाहिये ॥९९॥ फिर स्नान कराने के लिये लाये हुए जलसे जिसका समस्त शरीर साफ कर दिया गया है, जिस पर लेप लगाया गया है और जिसे उत्तम आभूषण पहिनाये गये हैं ऐसे उस बालकसे मुनियोंको नमस्कार करावे, पश्चात् सब भाई, बन्धु उसे आशीर्वादसे युक्त करें ॥१००॥ इस कियामें पुण्याहमंगल किया जाता है और यह चौल किया नामसे प्रसिद्ध है इस कियामें आदरको प्राप्त हुए लोग बड़े हुएंसे प्रवृत्त होते हैं ॥१०१॥ यह केशवाप नामकी बारहवीं किया है।

तदनन्तर पांचवें वर्षमें बालकको सर्वप्रथम अक्षरोंका दर्शन करानेके लिये लिपिसंख्यान नामकी कियाकी विधि की जाती है ॥१०२॥ इस कियामें भी अपने वैभवके अनुसार पूजा आदिकी सामग्री जुटानी चाहिये और अध्ययन करानेमें कुशल वृती गृहस्थको ही उस बालकके अध्यापकके पदपर नियुक्त करना चाहिये ॥१०३॥ यह तेरहवीं लिपिसंख्यान किया है।

गर्भसे आठवें वर्षमें बालककी उपनीति (यज्ञोपवीत धारण) किया होती है। इस कियामें केशोंका मुण्डन, व्रतबन्धन तथा मौञ्जीबन्धनकी कियाएं की

१ सप्ताष्टमासे । २ जन्मदिनात् प्रारभ्य । ३ संवत्सरे । 'संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत् समा' इत्यभिधानात् । ४ शास्त्रानुसारेगा । ५ तत्रापि ल० । ६ सहभोजनादिः । ७ अपनयनम् । म् चूडासिहतम् । शिखासिहतिमत्यर्थः । ६ वान्वयोचितम् ल० । चान्वयोचितम् द० । १० अलङ्कार-युक्तशिशुम् । ११ मुनिभ्यो नमनं कारयित्या । १२ बन्धुसमूहक्रुताशीवंचनेन । १३ अधीतवान् ।

कृतार्हत्पूजनस्यास्य मौञ्जीबन्घो जिनालये । गुरुसाक्षिविघातच्यो व्रतार्पणपुरस्सरम् ॥१०५॥ शिखी सितांशुकः सान्तर्वासा<sup>र</sup> निर्वेषविक्रियः । व्रतिचिह्नं दघत्सूत्रं तदोक्तो ब्रह्मचार्यसौ॥१०६॥ चरणोचितमन्यच्चं नामधेयं तदस्यं वे । वृत्तिश्च भिक्षयाऽन्यत्र राजन्यादुद्धवैभवात् ॥१०७॥ पीऽन्तःपुरे चरेत् पात्र्यां नियोग इति केवलम् । 'तदग्रं देवसात्कृत्यं ततोऽन्नं योग्यमाहरेत्<sup>र</sup> ॥१०५ इत्युपनीतिः ।

वतचर्यामतो<sup>११</sup> वक्ष्ये कियामस्योपिबभृतः । कट्यूक्ररःशिरोलिङगम् <sup>१२</sup>अनूचानवतोचितम् ॥१०६॥ कटीलिङगं भवेदस्य मौञ्जीबन्धात्त्रिभिगुंणः । रत्नित्रितयशुद्ध्यङ्गं तिद्ध चिह्नं द्विजात्मनाम् ॥११०॥ तस्येष्टमूद्दिलङगं च सुधौतसितशाटकम्<sup>१३</sup> । आर्हतानां कुलं पूत विशालं चेति सूचने ॥१११॥ उरोलिङगमयास्य स्याद् प्रथितं सप्तमिर्गुणः । यज्ञोपवीतकं सप्तपरमस्यानसूचकम् ॥११२॥ शिरोलिङगं च तस्येष्टं परं मौण्डचमनाविलम्<sup>१४</sup> ॥ मौण्डचं मनोवचःकायगतमस्योपबृंह्यत् ॥११३॥ एवंत्रायेण<sup>१५</sup> लिङगेन विशुद्धं धारयेद् व्रतम् । स्यूलीहंसाविरत्यादि ब्रह्मचर्योपबृंहितम् ॥११४॥ दन्तकाष्ट्यहो नास्य न ताम्बुलं न चाञ्जनम् । न हरिद्राविभिः स्नानं शुद्धस्नानं विनं प्रति ॥११४॥

ही जिनालयमे अर्हन्तदेवकी प्रथम जिसने ।।४०४॥ जाकर पूजा की है ऐसे उस वालकको व्रत देकर उसका मौञ्जीवन्धन करना अर्थात् उसकी कमरमे मूजकी रस्सी बाधनी चाहिये ।।१०५।। जो चोटी रखाये हुए है, जिसकी सफेद घोती और सफेद दुपट्टा है, जो वेष और विकारोसे रहित है, तथा जो व्रतके चिह्नस्वरूप यज्ञोपवीत सुत्रको धारण कर रहा है ऐसा वह बालक उस समय ब्रह्मचारी कहलाता है ॥१०६॥ उस समय उसके आचरणके योग्य और भी नाम रक्खे जा सकते है । उस समय बड़े वैभवशाली राजपुत्रको छोड़कर सबको भिक्षावृत्तिसे ही निर्वाह करना चाहिये और राजपुत्रको भी अन्त:-पुरमे जाकर माता आदिसे किसी पात्रमे भिक्षा मांगनी चाहिये, क्योंकि उस समय भिक्षा लेने-का यह नियोग ही है । भिक्षामे जो कुछ प्राप्त हो उसका अग्रभाग श्री अरहन्तदेवको समर्पण कर बाकी बचे हुए योग्य अन्नका स्वयं भोजन करना चाहिये ।।१०७–१०८।। यह चौदहवीं उपनीति किया है।

अथानन्तर ब्रह्मचर्य व्रतके योग्य कमर, जांघ, वक्षःस्थल और शिरके चिह्नको धारण करनेवाले इस ब्रह्मचारी बालककी व्रतचर्या नामकी कियाका वर्णन करते हैं ॥१०९॥ तीन लरकी मुजकी रस्सी बांधनेसे कमरका चिह्न होता है, यह मौजीबन्धन रतनत्रयकी विश्वद्धिका अग है और द्विज लोगोंका एक चिह्न है ॥११०॥ अन्त्यन्त धुली हुई सफेद धोती उसकी जांघका चिह्न है, वह धोती यह सूचित करती है कि अरहन्त भगवान्का कुल पवित्र और विशाल है ॥१११॥ उसके वक्ष स्थलका चिह्न सात लरका गुथा हुआ यज्ञोपवीत है, यह यज्ञोपवीत सात परमस्थानोंका सूचक है ॥११२॥ उसके शिरका चिह्न स्वच्छ और उत्कृष्ट मुण्डन है जो कि उसके मन, वचन, कायके मुण्डनको बढानेवाला है । भावार्थ-शिर मुण्डनसे मन, वचन, काय पवित्र रहते है ॥११३॥ प्रायः इस प्रकारके चिह्नोंसे विशुद्ध और ब्रह्मचर्यसे बढ़े हुए स्थूल हिसाका त्याग (अहिसाणु व्रत) आदि व्रत उसे धारण करना चाहिये ॥११४॥ इस ब्रह्मचारीको वृक्षकी दातौन नही करनी चाहिये, न पान खाना चाहिये, न अंजन लगाना चाहिये और न हल्दी आदि लगाकर स्नान करना चाहिये, उसे प्रतिदिन केवल

१ अन्तर्वस्त्रेण सहित.। २ वेषविकाररहित । ३ यज्ञसूत्रम् । ४ वर्तनायोग्यम् । ५ तदास्य ल०। ६ राजन्यः। ७ पात्रे भिक्षा प्रार्थयेदित्यर्थः। ⊏ भिक्षान्नम् । ६ देवस्य चर्रु समर्प्यः । १० शेषात्रं भुञ्जीत । ११ −महं ल०। १२ ब्रह्मचर्यव्रत । १३ घवलवस्त्रम् । १४ उष्णीषादिरहितम् । १५ एव प्रकारेण ।

न 'खट्वाशयनं तस्य नान्याजगपरिघट्टमन् । भूनौ केवननेकाकी शबीत व्रतशुद्धये ॥११६॥
यावद् विद्यासमाप्तिः स्यात् तावदस्येवृशं व्रतम् । ततोऽन्यूर्ण्यं व्रतं तत् स्याद् तामूलं गृहमेथिनाम् ॥११७॥
सूत्रमौपासिकं चास्य स्यादघ्ययं नुरोर्मुकात् । विनयेन ततोऽन्यच्च शास्त्रमध्यात्मगोचरम् ॥११६॥
शब्दविद्याऽर्यशास्त्रावि चाध्येयं नास्य 'बुष्यति । सुसंस्कारप्रयोषाय 'वंयात्यस्यातयेऽपि च ॥११६॥
'जयोतिकानमयक्युःवोज्ञानं तानं च शाकुनम् । 'सङ्ख्याज्ञानद्वितीवं च तेनाध्येयं विशेषतः ॥१२०॥
इति व्रतस्यर्थ ।

ततोऽस्याधोतिवद्यस्य वत<sup>र</sup>वृत्यवतारणम् । विशेषिविषयं तच्च स्थितस्योत्सर्गिके वते ॥१२१॥ मधुमांसपरित्यागः पञ्चोदुम्बरवर्जनम् । हिंसाविविरितिश्चास्य व्रतं स्यात् सार्वकालिकम् ॥१२२॥ व्रताबतरणं वेदं गुरुसिकिकृतार्जनम् । वस्तराद् द्वादशादूर्थ्वम् प्रथवा षोडशात् परम् ॥१२३॥ कृतद्विजार्जनस्यास्य व्रतावतरणोचितम् । वस्त्राभरणमाल्यादिग्रहणं गुवंनुत्रया ॥१२४॥ शस्त्रोपजीविवयंश्चेद्र्रं वारयेच्छस्त्रमप्यदः । रेश्चवृत्तिपरिरक्षार्थं शोभार्थं चास्य तव्ग्रहः ॥१२४॥ भोगब्रह्मव्रतावेवम् प्रवतीर्णो भवेत्तदा । कामब्रह्मव्रतं रेर्ग्वस्य तावद्याविक्यपोत्तरारं ॥१२६॥ इति व्रतावतरणम ।

जलसे शुद्ध स्नान करना चाहिये ॥११५॥ उसे खाट अथवा पलंगपर नहीं सोना चाहिये, दूसरेके शरीरसे अपना शरीर नहीं रंगड़ना चाहिये, और द्रतोंको विशुद्ध रखनेके लिये अकेला पृथिवीपर सोना चाहिये ॥११६॥ जब तक विद्या समाप्त न हो तव तक उसे यह त्रत धारण करना चाहिये और विद्या समाप्त होनेपर वे द्रत धारण करना चाहिये और विद्या समाप्त होनेपर वे द्रत धारण करना चाहिये जो कि गृहस्थोंके मूलगुण कहलाते हैं ॥११७॥ सबसे पहले इस ब्रह्मचारीको गुरुके मुखसे श्रावकाचार पढ़ना चाहिये और फिर विनयपूर्वक अध्यात्मशास्त्र पढ़ना चाहिये ॥११८॥ उत्तम संस्कारोंको जागृत करनेके लिये और विद्वत्ता प्राप्त करनेके लिये इस व्याकरण आदि शब्दशास्त्र और न्याय आदि अर्थशास्त्रका भी अभ्यास करना चाहिये वयोंकि आचार-विषयक ज्ञान होनेपर इनके अध्ययन करनेमें कोई दोष नहीं है ॥११९॥ इसके बाद ज्योतिष शास्त्र, छन्दशास्त्र, शकुनशास्त्र और गणितशास्त्र आदिका भी उसे विशेषरूपसे अध्ययन करना चाहिये ॥१२०॥ यह पन्द्रहवीं द्रतचर्या किया है ।

तदनन्तर जिसने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया है ऐसे उस ब्रह्मचारीकी व्रतावतरण किया होती है। इस कियामें वह साधारण व्रतों का तो पालन करता ही है परन्तु अध्ययनके समय जो विशेष व्रत ले रक्खेथे उनका परित्याग कर देता है। ॥१२१॥ इस कियाके बाद उसके मधुत्याग, मांसत्याग, पांच उदुम्बर फलों का त्याग और हिंसा आदि पांच स्थूल पापों का त्याग, ये सदा काल अर्थात् जीवन पर्यन्त रहने वाले व्रत रह जाते हैं ॥१२२॥ यह म्रतावतरण किया गुरुकी साक्षीपूर्वक जिनेन्द्र भगवान् की पूजा कर बारह अथवा सोलह वर्ष वाद करनी चाहिये ॥१२३॥ पहले द्विजों का सत्कार कर फिर व्रतावतरण करना उचित है और व्रतावतरणके बाद गुरुकी आज्ञासे वस्त्र, आभूषण और माला आदिका ग्रहण करना उचित है ॥१२४॥ इसके बाद यदि वह शस्त्रोपजीवी अर्थात् क्षत्रिय वर्गका है तो वह अपनी आजीविकाकी रक्षाके लिये शस्त्र भी धारण कर सकता है अथवा केवल शोभा-के लिये भी शस्त्र ग्रहण किया जा सकता है ॥१२५॥ इस प्रकार इस कियामें यद्यपि वह भोगोप-भोगों के ब्रह्मव्रतका अर्थात् ताम्बूल आदिके त्यागका अवतरण (परित्याग) कर देता है तथापि

१ मञ्चक । २ नीतिशास्त्र । ३ दूष्यते ल०, द०। ४ घाष्टर्घ । ५ ज्योतिःशास्त्रम् । ६ छन्दःशास्त्रम् । ७ गिएतिशास्त्रम् । ८ वृत्ति जीवन । ६ साधाररणे । १० कृताराधनम् । ११ वर्गे भवः । १२ निजजीवन । १३ चास्य ल० । १४ वक्ष्यमारणा, वैवाहिकी ।

त्ततोऽस्य 'गुर्बनुक्षानाव् इष्टा वैवाहिकी क्रिया । बैवाहिके कुले कत्याम् उचितां परिणेष्यतः ॥१२७ं॥ सिद्धार्वनविषि सम्यक् निर्वत्यं द्विजसत्तमाः । क्वतानिक्यसम्यूकाः कुर्युस्तत्साक्षितां क्रियाम् ॥१२८॥ पुण्याश्रमे क्वचित् सिद्धप्रतिमाभिमुखं तयोः । दम्बत्योः परया भूत्या कार्यः पाणिप्रहोत्सवः ॥१२६॥ वेद्यां 'प्रणीतमग्नीनां त्रयं द्वयमयेककम् । ततः प्रवक्षिणीकृत्य प्रसज्य विनिवेशनम् ॥१३०॥ पाणिप्रहणवीक्षायां नियुक्तं तद्वधूवरम् । ग्रासप्ताहं चरेव् बह्मवतं वेचानिक्ताक्षिकम् ॥१३१॥ कान्त्वा स्वस्योजितां भूमि तीर्वभूमीविहृत्य च । स्वगृहं प्रविशेव् भूत्या परया तद्वभूवरम् ॥१३२॥ विमुक्तकङ्कणं पश्चात् स्वगृहं शयनीयकम् । ग्राधिशस्य यथाकालं भोगाङगैरुपलालितम् ॥१३३॥ सन्तानार्यमृतावेव कामसेवां मिथो भजेत् । शक्तिकालक्यपेक्षोऽभं क्रमोऽशक्तेष्वतोऽन्यथा ॥१३४॥ इति विवाहिकया ।

एवं कृतिववाहस्य गार्हस्थ्यमनुतिष्ठतः । स्वधर्मानितवृत्त्ययं वर्णलाभमयो बुवे ॥१३४॥ 'ऊढभायोऽप्ययं तावव् ग्रस्वतन्त्रो गुरोगृहे । ततः स्वातन्त्र्यसिद्धधर्यं वर्णलाभोऽस्य वर्णितः ॥१३६॥ गुरोरनुज्ञया लब्धधनधान्यादिसम्पदः । पृथक्कृतालयस्यास्यं वृत्तिर्वर्णाप्तिरिष्यते ॥१३७॥ तदापि पूर्ववत्तिद्धप्रतिमानर्चमप्रतः'° । कृत्वाऽस्यो<sup>११</sup>पासकान् मुख्यान् साक्षीकृत्यापयेव् घनम् ॥१३८॥

जब तक उसके आगेकी किया नही होती तब तक वह काम परित्यागरूप ब्रह्मव्रतका पालन करता रहता है ।।१२६।। यह सोलहवी व्रतावतरण किया है ।

तदनन्तर विवाहके योग्य कुलमे उत्पन्न हुई कन्याके साथ जो विवाह करना चाहता है ऐसे उस पुरुषकी गुरुकी आज्ञासे वैवाहिकी किया की जाती है ॥१२७॥ उत्तम द्विजोंको चाहिये कि वे सबसे पहले अच्छी तरह सिद्ध भगवान्की पूजा करें और फिर तीनों अग्नियोंकी पूजा कर उनकी साक्षीपूर्वक उस वैवाहिकी (विवाह सम्बन्धी) कियाको करे ॥१२८॥ किसी पवित्र स्थानमे बडी विभूतिके साथ सिद्ध भगवान्की प्रतिमाक सामने वधू-वरका विवाहोत्सव करना चाहिये ॥१२९॥ वेदीमे जो तीन, दो अथवा एक अग्नि उत्पन्न की थी उसकी प्रदक्षिणाएं देकर वधू-वरको समीप ही बैठना चाहिये ॥१३०॥ विवाहकी दीक्षामे नियुक्त हुए वधू और वरको देव और अग्निकी साक्षीपूर्वक सात दिन तक ब्रह्मचर्य वत धारण करना चाहिये ॥१३१॥ फिर अपने योग्य किसी देशमें भूमण कर अथवा तीर्थभूममें विहारकर वर और वधू बडी विभूतिके साथ अपने घरमे प्रवेश करें ॥१३२॥ तदनन्तर जिनका ककण छोड़ दिया है, ऐसे वर और वधू अपने घरमें समयान्सार भोगोपभोणके सावनोंसे सुशोभित शय्यापर शयन कर केवल संतान उत्पन्न करनेकी इच्छासे ऋतुकालमे ही परस्पर काम-सेवन करे। काम-सेवनका यह कम काल तथा शक्ति की अपेक्षा रखता है इसलिये शक्तिहीन पुरुषोंके लिये इससे विपरीत कम समभना चाहिये अर्थात् उन्हे ब्रह्मचर्यसे रहना चाहिये ॥१३३॥। यह सत्रहवी विवाह-किया है।

इस प्रकार जिसका विवाह किया जा चुका है और जो गाहंस्थ्यधर्मका पालन कर रहा है ऐसा पुरुष अपने धर्मका उल्लंघन न करे इसलिये उसके अर्थ वर्णलाभ कियाको कहते हैं ॥१३५॥ यद्यपि उसका विवाह हो चुका है तथापि वह जबतक पिताके घर रहता है तबतक अस्वतन्त्र ही है इसलिये उसको स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये यह वर्णलाभकी किया कही गई है ॥१३६॥ पिताकी आज्ञासे जिसे धनधान्य आदि सम्पदाएं प्राप्त हो चुकी है और मकान भी जिसे अलग मिल चुका है ऐसे पुरुषकी स्वतन्त्र आजीविका करने लगनेको वर्णलाभ कहते हैं ॥१३७॥ इस कियाके समय

१ पितुरनुमतात् । २ विवाहोचिते । ३ साक्षि तां ल० । ४ पवित्रप्रदेशे । ५ संस्कृतम् । ६ सप्तदिवसपर्यन्तम् । ७ सन्तानार्थम् ऋतुकाले कामसेवाकमः । ८ –मतो ल० । ६ विवाहित । १० आदौ । ११ कृत्वान्योप–ल० ।

घनमेतदुपादाय स्थित्वाऽस्मिन् स्वगृहे पृथक् । गृहिघर्मस्त्वया घार्यः क्रुत्स्नो दानादिलक्षणः ॥१३**६॥** यथाऽस्मित्पितृदत्तेन घनेनास्माभिराजितम् । यशो घर्मश्च तद्वस्वं यशोघर्मानुपार्जय ॥१४०॥ इत्येवमनुद्गिष्यैनं<sup>१</sup> वर्णलाभे नियोजयेत् । <sup>३</sup>सदारः सोऽपि तं धर्मं तथानुष्ठातुमर्हति ॥१४१॥ इति वर्णलाभक्रिया ।

लब्बवर्णस्य तस्येति कुलचर्याऽनुकीर्त्यते । सा त्विज्यादत्तिवार्तादिलक्षणा प्राक् प्रपञ्चिता ॥१४२॥ विज्ञुद्धा वृत्तिरस्यार्यवट्कर्मानुप्रवर्तनम् । गृहिणां कुलचर्येष्टा कुलधर्मोऽप्यसौ मतः ॥१४३॥ इति कुलचर्या क्रिया ।

कुलचर्यामनुप्राप्तो धर्मे बाढर्घमयोद्वहन् । गृहस्थाचार्यभावेन संश्रयेत् स गृहीशिनाम् ॥१४४॥
ततो वर्णोत्तमत्वेन स्थापयेत् स्वां गृहीशिताम् । शुभवृत्तिकियामन्त्रविवाहैः सोत्तरिकयैः ॥१४४॥
ग्रनन्यसदृशैरेभिः श्रुतवृत्तिकियाविभिः । स्वमुर्ज्ञीत नयन्नेष तवाऽईति गृहीशिताम् ॥१४६॥
वर्णोत्तमो महीवेवः सुश्रुतो द्विजसत्तमः । निस्तारको ग्रामयितः मानाईश्चेति मानितः ॥१४७॥
इति गृहीशिता ।

सोऽनुरूपं ततो लब्ध्वा सूनुमात्मभरक्षमम् । तत्रारोपितगार्हस्थ्यः सन् प्रशान्तिमतः श्रयेत् ॥१४८॥

भी पहलेके समान सिद्ध प्रतिमाओंका पूजन कर पिता अन्य मुख्य श्रावकोंको साक्षी कर उनके सामने पुत्रको घन अर्पण करे तथा यह कहे कि यह घन लेकर तुम इस अपने घरमें पृथक् रूपसे रहो। तुम्हें दान पूजा आदि समस्त गृहस्थधमें पालन करते रहना चाहिये। जिस प्रकार हमारे पिताके द्वारा दिये हुए घनसे मैंने यश और धर्मका अर्जन किया है उसी प्रकार तुम भी यश और धर्मका अर्जन करो। इस प्रकार पुत्रको समभाकर पिता उसे वर्णलाभमें नियुक्त करे और सदाचारका पालन करता हुआ वह पुत्र भी पिताके धर्मका पालन करनेके लिये समर्थ होता है ।।१३८-१४१।। यह अठारहवीं वर्णलाभ किया है।

जिसे वर्णलाभ प्राप्त हो चुका है ऐसे पुत्रके लिये कुलचर्या किया कही जाती है और पूजा, दित्त तथा आजीविका करना आदि सब जिसके लक्षण हैं ऐसी कुलचर्या कियाका पहले विस्तारके साथ वर्णन कर चुके हैं ।।१४२।। निर्दोष रूपसे आजीविका करना तथा आर्य पुरुषों के करने योग्य देवपूजा आदि छह कार्य करना यही गृहस्थोंकी कुलचर्या कहलाती है और यही उनका कुलधर्म माना जाता है ।।१४३।। यह उन्नीसवीं कुलचर्या किया है।

तदनन्तर कुलचर्याको प्राप्त हुआ वह पुरुष धर्ममें दृढताको धारण करता हुआ गृहस्थाचार्यरूपसे गृहीशिताको स्वीकार करे अर्थात् गृहस्थोंका स्वामी बने।।१४४।। फिर उसे आपको उत्तमवर्ण मानकर आपमें गृहीशिता स्थापित करनी चाहिये। जो दूसरे गृहस्थोंमें न पाई जावे ऐसी शुभ वृत्ति, किया, मन्त्र, विवाह तथा आगे कही जानेवाली कियाएं, शास्त्रज्ञान और चारित्र आदिकी कियाओंसे अपने आपको उन्नत करता हुआ वह गृहीश अर्थात् गृहस्थोंके स्वामी होनेके योग्य होता है।।१४५-१४६।। उस समय वर्णोत्तम, महीदेव, सुश्रुत, द्विजसत्तम, निस्तारक, ग्रामपित और मानाई इत्यादि कहकर लोगोंको उसका सत्कार करना चाहिये।।१४७।। यह बीसवीं गृहीशिता किया है।

तदनन्तर वह गृहस्थाचार्य अपना भार संभालनेमें समर्थ योग्य पुत्रको पाकर उसे अपनी

१ उपशिष्य । २ सदाचारः स तद्धमं ल०, द० । ३ गृहस्थाचार्यस्वरूपेण । ४ ग्रामपतिः प०, ल० ।

विषयेष्वनभिष्वङ्गगो<sup>र</sup> नित्यस्वाध्यायशीलता । नानाविषोपवासैश्च वृत्तिरिष्टा प्रशान्तता ।।१४६॥ इति प्रशान्तिः ।

ततः कृतार्यमातमानं मन्यमानो गृहाश्रमे । यदोद्यतो गृहस्यागे तदाऽस्यैष क्रियाविधिः ॥१४०॥ सिद्धार्चनां पुरस्कृत्य सर्वानाह्य सम्मतान् । तत्साक्षि सूनवे सर्वं निवेद्यातो गृहं त्यजेत् ॥१४१॥ कृलकमस्त्वया तात सम्पाल्योऽस्मत्यरोक्षतः । त्रिधा कृतं च नो वृद्यं त्वयेत्थं विनियोज्यताम् ॥१४२॥ पृकोंऽशो धर्मकार्येऽतो द्वितीयः स्वगृहव्यये । तृतीयः संविभागाय भवेत्त्वत्सहजन्मनाम् ॥१४३॥ पुत्र्यत्व संविभागार्हाः समं पुत्रैः समांशकः । त्वं तु भूत्वा कृलज्येष्ठः सन्तितं नोऽनुपालय ॥१४४॥ श्रुतवृत्तिक्रयामन्त्रविधिज्ञस्त्वमतन्द्रितः । प्रपालय विधामपावातं वृद्यं वेवांश्च पूज्यन् ॥१४४॥ इत्येवमनृशिष्य स्वं ज्येष्ठं सूनुमनाकृतः । ततो वीक्षामुपावातं द्विजः स्वं गृहमृत्सूजेत् ॥१४६॥ इत्येवमनृशिष्य स्वं ज्येष्ठं सूनुमनाकृतः । ततो वीक्षामुपावातं द्विजः स्वं गृहमृत्सूजेत् ॥१४६॥

त्यक्तागारस्य सद्दृष्टेः प्रशान्तस्य गृहीिशनः । प्राग्वीभौपयिकात्<sup>र</sup> कालाद् एकशाटकघारिणः ॥१५७॥ यत्पुरञ्चरणं दीक्षाग्रहणं प्रति धार्यते । दीक्षाद्यं नाम तज्ज्ञेयं क्रियाजातं<sup>र</sup> द्विजन्मनः ॥१५८॥ इति दीक्षाद्यम् ।

त्यक्तचेलाविसङ्गस्य जैनीं वीक्षामुपेयुषः । घारणं जातरूपस्य यत्तत् स्याज्जिनरूपता ॥१५६॥

गृहस्थीका भार सौप दे और आप स्वयं उत्तम शान्तिका आश्रय ले ।।१४८।। विषयोंमें आसक्त नहीं होना, नित्य स्वाध्याय करनेमें तत्पर रहना तथा नाना प्रकारके उपवास आदि करते रहना प्रशान्त वृत्ति कहलाती है ।।१४९।। यह इक्कीसवी प्रशान्ति किया है ।

तदनन्तर गृहस्थाश्रममे अपने आपको कृतार्थ मानता हुआ जब वह गृहत्याग करनेके लिये उद्यत होता है तब उसके यह गृहत्याग नामकी कियाकी विधि की जाती है।।१५०।। इस कियामें सबसे पहले सिद्ध भगवान्का पूजन कर समस्त इष्टजनोंको बुलाना चाहिये और फिर उनकी साक्षीपूर्वक पुत्रको लिये सब कुछ सौपकर गृहत्याग कर देना चाहिये।।१५१।। गृहत्याग करते समय ज्येष्ठ पुत्रको बुलाकर उससे इस प्रकार कहना चाहिये कि पुत्र, हमारे पीछे यह कुलकम तुम्हारे द्वारा पालन करने योग्य है। मेने जो अपने धनके तीन भाग किये हैं उनका तुम्हे इस प्रकार विनियोग करना चाहिये कि उनमेसे एक भाग तो धर्मकार्यमे खर्च करना चाहिये, दूसरा भाग अपने घर खर्चके लिये रखना चाहिये और तीसरा भाग अपने भाइयोंमे बांट देनेके लिये हैं। पुत्रोंके समान पुत्रियोंके लिये भी बराबर भाग देना चाहिये। हे पुत्र, तू कुलका बड़ा होकर मेरी सब संतानका पालन कर। तू शास्त्र, सदाचार, किया, मन्त्र और विधिको जाननेवाला है इसलिये आलस्यरहित होकर देव और गुरुओंकी पूजा करता हुआ अपने कुलधर्मका पालन कर। इस प्रकार ज्येष्ठ पुत्रको उपदेश देकर वह द्विज निराकुल होवे और फिर दीक्षा ग्रहण करनेके लिये अपना घर छोड़ दे।।१५२-१५६॥ यह बाईसवी गृहत्याग नामकी किया है।

जिसने घर छोड दिया है, जो सम्यग्दृष्टि है, प्रशान्त है, गृहस्थोंका स्वामी है और दीक्षाघारण करनेके समयके कुछ पहले जिसने एक वस्त्र धारण किया है उसके दीक्षाग्रहण करनेके पहले जो कुछ आचरण किये जाते हैं उन आचरणों अथवा कियाओंके समूहको दिजकी दीक्षाद्य किया कहते हैं।।१५७-१५८।। यह तेईसवी दीक्षाद्य किया है।

जिसने वस्त्र आदि सब परिग्रह छोड़ दिये हैं और जो जिनदीक्षाको प्राप्त करना चाहता है ऐसे पुरुषका दिगम्बररूप धारण करना जिनरूपता नामकी क्रिया कहलाती है ॥१५९॥

१ निष्प्रभः । २ अस्माकम् । ३ कुलपरम्पराम् । ४ दीक्षास्वीकारात् प्राक् । ५ कियासमूहः । ६ गतस्य ।

ज्ञप्तक्यधारणं चेवं जन्तूनां कातरात्मनाम् । जैनं निस्तक्ष्मतानुष्यं रूपं घीरेनियेन्यते ॥१६०॥ इति जिनरूपता ।

कृतदीक्षीपवासस्य प्रवृत्तेः पारणाविषौ । मौनाध्ययनवृत्तत्वम् इष्टमाश्रुतनिष्ठितेः ।।१६१॥ वार्षं वनो विनीतात्मा विशुद्धकरणत्रयः । सोऽवीयीत् अतं कृत्तनम् आमूलाद् गुरुसिन्नवौ ॥१६२॥ मृतं हि विधिनानेन भव्यात्मभिरुपासितम् । योग्यतामिह पुष्णाति परत्रापि प्रसीदति ॥१६३॥

इति मौनाध्ययनबृत्तत्वम् ।

ततोऽचीताखिलाचारः ज्ञास्त्राविश्रुतविस्तरः। विशुद्धाचरणोऽभ्यस्येत् तीर्यक्रस्यस्य भावनाम् ॥१६४॥ सा तु वोडजवाऽप्रनाता महाभ्युवयसाविनी । सम्यग्वर्शनज्ञुद्धचाविलक्षणा प्राक्तपञ्चिता ॥१६५॥ इति तीर्थकृद्भावना ।

ततोऽस्य विविताक्षेव विद्यस्य विजितात्मनः । गुरस्थानाभ्युपगमः सम्मतो गुर्वनुप्रहात् ॥१६६॥ "कानविज्ञानसम्पन्नः स्वगुरोरभिसम्मतः । विनीती धर्मकौलक्ष्य यः सोऽर्हति गुरोः पदम् ॥१६७॥ गुरस्थामाभ्युपगमः ।

ततः सुविहितस्यास्य युक्तस्य गणपोषणो । गणोपग्रहणं नाम क्रियाम्नाता महर्षिभिः ॥१६८॥

जिनका आत्मा कातर है ऐसे पुरुषोंको जिनरूप (दिगम्बररूप) का धारण करना कठिन है इसलिये जिसमें परिग्रह त्यागकी मुख्यता है ऐसा यह जिनेन्द्रदेवका रूप धीरवीर मनुष्योंके द्वारा ही घारण किया जाता है ।।१६०।। यह चौबीसवीं जिनरूपता किया है।

जिसने दीक्षा लेकर उपवास किया है और जो पारणकी विधिमें अर्थात विधि-पूर्वक आहार लेनेमें प्रवृत्त होता है ऐसे साधुका शास्त्रकी समाप्ति पर्यन्त जो मौन . रहकर अध्ययन करनेमें प्रवृत्ति होती है उसे मौनाध्ययनवृत्तत्व कहते हैं ।।१६१।। जिसने मौन घारण किया है, जिसका आत्मा विनय युक्त है, और मन वचन काय शुद्ध हैं ऐसे साधुको गुरुके समीपमें प्रारम्भसे लेकर समस्त शास्त्रोंका चाहिये ।।१६२।। क्योंकि इस विधिसे भव्यजीवोंके द्वारा उपासना किया हुआ शास्त्र इस लोकमें उनकी योग्यता बढाता है और परलोकमें प्रसन्न रखता है ।।१६३।। यह पच्चीसवीं मौनाध्ययनवृत्तित्व किया है।

तदनन्तर जिसने समस्त आचार शास्त्रका अध्ययन किया है, तथा अन्य शास्त्रोंके अध्ययनसे जिसने समस्त श्रुतज्ञानका विस्तार प्राप्त किया है और जिसका आचरण विश्व है ऐसा साध् तीर्थं द्धूर पदकी भावनाओं का अभ्यास करे ।।१६४।। सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि रखना आदि जिसके लक्षण हैं जो महान् ऐश्वर्यको देनेवाली हैं तथा पहले जिनका विस्तारके साथ वर्णन किया जा चुका है ऐसी वे भावनाएँ सोलह मानी गई हैं।।१६५।। यह छब्बीसवीं तीर्थंकृद्भावना नामकी किया है।

तदनन्तर जिसने समस्त विद्याएं जान ली हैं और जिसने अपने अन्तः करणको वश कर लिया है ऐसे साधुका गुरुके अनुग्रहसे गुरुका स्थान स्वीकार करना शास्त्रसंमत है ।।१६६।। जो ज्ञान विज्ञान करके सम्पन्न है, अपने गुरुको इष्ट है अर्थात् जिसे गुरु अपना पद प्रदान करना योग्य समऋते हैं, जो विनयवान् और धर्मात्मा है वह साधु गुरुका पद प्राप्त करनेके योग्य है ।।१६७।। यह सत्ताईसवीं गुरुस्थानाभ्युपगम किया है।

तदनन्तर जो सदाचारका पालन करता है गण अर्थात् समस्त मुनिसंघके पोषण

१ श्रुतसमाप्तिपर्यन्तम् । २ मौनी । ३ अध्ययनं कुर्यात् । लिङ् । ४ -विद्यस्य ल०, द०, प०। ५ ज्ञान मोक्षशास्त्र । विज्ञान शिल्पशास्त्र । ६ सदाचारस्य ।

श्रावकानायिकासङ्घं श्राविकाः संबतानि । सन्त्रागें बर्तयन्नेव गणयोषणमाचरेत् ॥१६६॥ श्रुतायिभ्यः भृतं वद्याव् वीक्षायिभ्यत्त्रच वीक्षणम् । क्ष्मीयिभ्योऽपि सद्धमं स शश्वत् प्रतिपावयेत् ॥१७०॥ सद्वृत्तान् घारयन्<sup>र</sup> सूरिरसद्वृत्तान्निवारयन् । शोधवंश्च कृतावागोमलात् स<sup>3</sup>विभृयाद् गणम् ॥१७१॥ इति गणोपग्रहणम् ।

गणपोषणमित्याबिष्कुर्बम्नाचार्यसत्तमः । ततोऽयं स्वगुक्स्यानसंकान्तो यत्नवान् भवेत् ॥१७२॥ ग्रभीतिबद्धं तिद्वद्यंः म्रावृतं मुनिसत्तमः । योग्यं शिष्यमथाह्य तस्मे स्वं भारमपंयेत् ॥१७३॥ गुरोरनुमतात् सोऽपि गुक्स्यानमिषष्ठितः । गुरुवृत्तौ स्वयं विष्ठन् वर्तयेविष्ठनं गणम् ॥१७४॥ इति स्वगुक्स्यानावान्तिः ।

तत्रारोप्य भरं कृत्स्नं काले कॉस्मिश्चिवव्ययः । कुर्यादेकविहारी स निःसङगत्वात्मभावनाम् ॥१७५॥ निःसङगवृत्तिरेकाको विहरन् स महातपाः । विकीर्बुरात्मसंस्कारं नान्यं संस्कर्तुमर्हति ॥१७६॥ ग्रिप रागं समुत्सृज्य शिष्यप्रवचनाविषु । निर्ममत्वेकतानः संश्चर्याशुद्धि तवाऽभयेत् ॥१७७॥ इति निःसङगत्वात्मभावना ।

कृत्वैवमात्मसंस्कारं ततः सल्लेखनोद्यतः । कृतात्मशुद्धिरध्यात्मं योगनिर्वाणमाप्नुयात् ॥१७८॥

करनेमें जो तत्पर रहता है उसके महर्षियोने गणोपग्रहण नामकी किया मानी है ॥१६८॥ इस आचार्यको चाहिये कि वह मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविकाओंको समीचीन मार्गमें लगाता हुआ अच्छी तरह संघका पोपण करे ॥१६९॥ उसे यह भी चाहिये कि वह शास्त्र अध्ययनकी इच्छा करनेवालोंको दीक्षा देवे और धर्मात्मा जीवोंके लिये धर्मका प्रतिपादन करे ॥१७०॥ वह आचार्य सदाचार धारण करनेवालोंको प्रेरित करे, दुराचारियोंको दूर हटावे और किये हुए स्वकीय अपराधरूपी मलको शोधता हुआ अपने आश्रितगणकी रक्षा करे ॥१७१॥ यह अट्ठाईसवी गणोपग्रहण किया है ।

तदनन्तर इस प्रकार संघका पालन करता हुआ वह उत्तम आचार्य अपने गुरुका स्थान प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न सहित हो ॥१७२॥ जिसने समस्त विद्याएं पढ़ ली है और उन विद्याओं के जानकार उत्तम उत्तम मुनि जिसका आदर करते है ऐसे योग्य शिष्यको बुलाकर उसके लिये अपना भार साप दे ॥१७३॥ गुरुकी अनुमतिसे वह शिष्य भी गुरुके स्थानपर अधिष्ठित होता हुआ उनके समस्त आचरणोंका स्वयं पालन करे और समस्तसंघको पालन करावे ॥१७४॥ यह उन्तीसवी स्वगुरु-स्थानावाष्ति किया है।

इस प्रकार सुयोग्य शिष्यपर समस्त भार सैंपकर जो किसी कालमें दु:खी नहीं होता है ऐसा साधु अकेला विहार करता हुआ 'मेरा आत्मा सब प्रकारके परिग्रहसे रहित है' इस प्रकारकी भावना करे ।।१७५।। जिसकी वृत्ति समस्त परिग्रहसे रहित है, जो अकेला ही विहार करता है, महातपस्वी है और जो केवल अपने आत्माका ही सस्कार करना चाहता है उसे किसी अन्य पदार्थका संस्कार नहीं करना चाहिये अर्थात् अपने आत्माको छोड़कर किसी अंन्य साधु या गृहस्थके सुधारकी चिन्तामें नहीं पड़ना चाहिये ।।१७६।। शिष्य पुस्तक आदि सब पदार्थीमे राग छोड़कर और निर्ममत्वभावनामें एकाग्र बुद्धि लगाकर उस समय उसे चारित्रकी शुद्धि धारण करनी चाहिये ।।१७७।। यह तीसवी नि.सङगत्वातमभावना किया है।

तदनन्तर इस प्रकार अपने आत्माका संस्कार कर जो सल्लेखना <mark>घारण</mark> करनेके लिये उद्यत हुआ है और जिसने सब प्रकारसे आत्माकी गुद्धि कर ली है ऐसा

१ सारयन् अ०, प०, इ०, स०, ल०, द०। २ पोषयेद्। ३ तिष्ठेद् वर्तयेत् सकल गणम् ल०।

योगो ध्यानं 'तदर्थों यो यत्नः संवेगपूर्वकः । तमाहुर्योगनिर्वाणसम्प्राप्तं परमं तपः ॥१७६॥ कृत्वा परिकरं योग्यं तनुशोधनपूर्वकम् । शरीरं कशंयेहोपैः समं रागाविभिस्तवा ॥१८०॥ तदेतयोगनिर्वाणं संन्यासे पूर्वभावना । जीविताशां मृतीच्छां च हित्वा 'भव्यात्मतव्यये ॥१८१॥ रागहेषौ समुत्सुज्य श्रेयोऽवाप्तौ च संशयम् । ग्रनात्मीयेषु चात्मीयसङ्कल्पाव् विरमेत्तवा ॥१८२॥ नाहं वेहो मनो नास्मि न वाणी न च कारणम् । 'तत्त्र यस्यत्यमुद्दिग्नो भजेवन्यत्वभावनाम् ॥१८३॥ ग्रहमेको न मे किच्चश्रेवाहमपि कस्यचित् । इत्यवीनमनाः सम्यगेकत्वमपि भावयेत् ॥१८४॥ यतिमाधाय लोकाग्रे नित्यानन्तसुखास्पदे । भावयेव् योगनिर्वाणं स योगी योगसिद्धये ॥१८४॥ इति निवाणसम्प्राप्तः ।

ततो निःशेषमाहारं शरीरं च समृत्सृजन् । योगीन्त्रो योगनिर्वाणसाधनायोद्यतो भवेत् ॥१८६॥ उत्तमार्थे कृतास्थानः सन्यस्ततनुष्द्वधीः । घ्यायन् मनोवचः कायान् बहिर्भूतान् स्वकान् स्वतः ॥१८७॥ प्रणिषाय मनोवृत्तं पवेषु परमेष्ठिनाम् । जीवतान्ते स्वसात्कुर्याद् योगनिर्वाणसाधनम् ॥१८८॥ योगः समाधिनिर्वाणं तत्कृता चित्तनिर्वृतिः १० । तेनेष्टं साधनं यत्तद् योगनिर्वाणसाधनम् ॥१८८॥ इति योगनिर्वाणसाधनम् ।

पुरुष योगनिर्वाण कियाको प्राप्त हो ॥१७८॥ योग नाम ध्यानका है उसके लिये जो संवेगपूर्वक प्रयत्न किया जाता है उस परम तपको योगनिर्वाण संप्राप्ति कहते हैं ॥१७९॥ प्रथम
ही शरीरको शुद्ध कर सल्लेखनाके योग्य आचरण करना चाहिये और फिर रागादि दोषोंके
साथ शरीरको कुश करना चाहिये ॥१८०॥ जीवित रहनेकी आशा और मरनेकी इच्छा छोड़कर
'यह भव्य है' इस प्रकारका सुयश प्राप्त करनेके लिये संन्यास धारण करनेके पहले भावना की
जाती है वह योगनिर्वाण कहलाता है ॥१८१॥ उस समय रागद्वेष छोड़कर कल्याणकी प्राप्ति
में प्रयत्न करना चाहिये और जो पदार्थ आत्माक नहीं हैं उनमें 'यह मेरे हैं' इस संकल्पका त्याग
कर देना चाहिये ॥१८२॥ न मैं शरीर हूं, न मन हूं, न वाणी हूं और न इन तीनोंका कारण
ही हूं । इस प्रकार तीनोंके विषयमें उद्विग्न न होकर अन्यत्व भावनाका चिन्तवन करना चाहिये
॥१८३॥ इस संसारमें मैं अकेला हूं न भेरा कोई है और न मैं भी किसीका हूं, इस प्रकार उदार
चित्त होकर एकत्वभावनाका अच्छी तरह चिन्तवन करना चाहिये ॥१८४॥ जो नित्य
और अनन्त सुख का स्थान है ऐसे लोकके अग्रभाग अर्थात् मोक्षस्थानमें बुद्धि लगाकर उस
योगीको योग (ध्यान) की सिद्धिके लिये योग निर्वाण कियाकी भावना करनी चाहिये। भावार्थसल्लेखनामें बैठे हुए साधुको संसारके अन्य पदार्थोंका चिन्तवन न कर एक मोक्षका ही चिन्तवन
करना चाहिये ॥१८५॥ यह इकतीसवीं योगनिर्वाण संप्राप्ति किया है।

तदनन्तर—समस्त आहार और शरीरको छोड़ता हुआ वह योगिराज योगिनिर्वाण साधनके िलये उद्यत हो ॥१८६॥ जिसने उत्तम अर्थात् मोक्षपदार्थमें आदर बृद्धि की है, शरीरसे ममत्व छोड़ दिया है और जिसकी बृद्धि उत्तम है ऐसा वह साधु अपने मन, वचन, कायको अपने आत्मासे भिन्न अनुभव करता हुआ अपने मनकी प्रवृत्ति पञ्चपरमेष्ठियों के चरणों में लगावे और इस प्रकार जीवनके अन्तमें योगिनर्वाण साधनको अपने आधीन करे—स्वीकार करे ॥१८७–१८८॥ योग नाम समाधिका है उस समाधिक द्वारा चित्तको जो आनन्द होता है उसे निर्वाण कहते हैं, चूंकि यह योगिनर्वाण इष्ट पदार्थों का साधन है—इसलिये इसे योगिनर्वाण साधन कहते हैं ॥१८९॥ यह बत्तीसर्वी योगिनर्वाण साधनिकया है।

१ तद् ध्यानम् अर्थप्रयोजनं यस्य । २ प्रथम भावना । ३ भव्याक्रकल-ल०, द० । ४ संश्रयेद् अ०, प०, स० । देहमनोवाक्त्रयस्य । ५ संन्यासे । ६ कृतादरः । ७ हिरुग्भतात्मकान् स्वतः ट० । पृथग्भूतस्वरूपकान् । ८ एकाग्रं कृत्वा । ६ पञ्चपवेषु । १० चित्ताक्कादः ।

तथा योगं समाधाय कृतप्राणिवसर्जनः । इन्द्रोपपादमाप्नीति गते<sup>र</sup> पुण्ये पुरोगताम् ।।१६०॥ इन्द्राः स्युक्तिवद्याश्रीद्याः तेषूत्यादस्तपोबलात् । यः स इन्द्रोपपादः स्यात् क्रियाऽर्हन्मागंसेविनाम् ।।१६१॥ ततोऽसौ विव्यव्यव्यायां क्षणावापूर्णयौवनः । परमानन्वसाव्भूतो बीष्तो विव्येन तेजसा ।।१६२॥ श्रणिमाविभिरष्टाभिः युतोऽसाधारणंगुणैः । सहजाम्बरविव्यक्तद्वस्यभूष्यभूषितः ।।१६३॥ विव्यानुभावस्यम्भूतप्रभावं परमुद्वहन् । बोबुध्यते तदाऽत्मीयम् ऐन्द्रं विव्यावधित्विषा ।।१६४॥ इति इन्द्रोपपावक्रिया ।

पर्याप्तमात्र एवायं प्राप्तजन्मावबोधनः । पुनरिन्द्राभिषेकेण योज्यतेऽमरसत्तमैः ।।१६५।। विद्यसङ्गीतवावित्रमङ्गलोद्गीतिनिःस्वनैः । विचित्रैश्चाप्सरोनृत्तैः निवृत्तेन्द्राभिषेचनः ॥१६६॥ ति (कि)रीटमुद्वहन् वीप्रं स्वसामाज्यैकलाञ्छनम् । सुरकोटिभिरारूढप्रमवैर्जयकारितः ॥१६७॥ स्रम्बी सदंशुको दीप्रः भूषितो विव्यभूषणैः । ऐन्द्रविष्टरमारूढो महानेष महीपते ॥१६८॥ इति इन्द्राभिषेकः ।

ततोऽयमानतानेतान् सत्कृत्य सुरसत्तमान् । पदेषु स्थापयन् स्वेषु विधिदाने प्रवर्त्तते ॥१६६॥
ेंस्वविमार्नोद्धदानेन प्रीणितैविबुधैर्वृतः । सोऽनुभुद्धको चिरं कालं सुकृती सुखमामरम् ॥२००॥
तदेतद्विधिदानेन्द्रसुखोदयविकत्पितम् । क्रियाद्वयं समाम्नातं स्वर्लोकप्रभवोचितम् ॥२०१॥
इति विधिदानसुखोदयौ ।

उपर लिखे अनुसार योगोंका समाधान कर अर्थात् मन, वचन, कायको स्थिरकर जिसने प्राणोंका परित्याग किया है ऐसा साधु पुण्यके आगे आगे चलनेपर इन्द्रोपपाद कियाको प्राप्त होता है ॥१९०॥ देवोंके स्वामी इन्द्र कहलाते हैं, तपश्चरणके बलसे उन इन्द्रोमे जन्म लेना इन्द्रोपपाद कहलाता है। वह इन्द्रोपपादिकया अर्हत्प्रणीत मोक्षमार्ग का सेवन करनेवाले जीवोंके ही होती है ॥१९१॥ तदनन्तर वह इन्द्र उसी उपपाद शय्यापर क्षणभरमे पूर्णयौवन हो जाता है और दिव्य तेजसे देवीप्यमान होता हुआ परमानन्दमें निमग्न हो जाता है ॥१९२॥ वह अणिमा मिन्ना आदि आठ असाधारण गुणोसे सिहत होता है और साथ साथ उत्पन्न हुए वस्त्र, दिव्यमाला, तथा मिणमय आभूषणोसे सुशोभित होता है। दिव्य माहात्म्यसे उत्पन्न हुए उत्कृष्ट प्रभावको धारण करता हुआ वह इन्द्र दिव्य अवधिज्ञानरूपी ज्योतिके द्वारा जान लेता है कि मै इन्द्रपदमे उत्पन्न हुआ हूं ॥१९३–१९४॥ यह इन्द्रोपपाद नामकी तैतीसवी किया है।

पर्याप्तक होते ही जिसे अपने जन्मका ज्ञान हो गया है ऐसे इन्द्रका फिर उत्तमदेव लोग इन्द्राभिषेक करते हैं ॥१९५॥ दिव्य सगीत, दिव्य बाजे, दिव्य मगल-गीतोंके शब्द और अप्सराओंके विचित्र नृत्योंसे जिसका इन्द्राभिषेक सम्पन्न हुआ है, जो अपने सामाज्यके मुख्य चिह्नस्वरूप देदीप्यमान मुकुटको धारण कर रहा है, हर्पको प्राप्त हुए करोड़ो देव जिसका जयजयकार कर रहे है जो उत्तम मालाएं और वस्त्र धारण किये हुए है तथा देदी-प्यमान वस्त्राभूषणोसे सुशोभित है ऐसा वह इन्द्र इन्द्रके पदपर आरूढ़ होकर अत्यन्त पूजाको प्राप्त होता है ॥१९६–१९८॥ यह चौतीसवी इन्द्राभिषेक किया है।

तदनन्तर नम्रीभूत हुए इन उत्तम उत्तम देवोंको अपने अपने पदपर नियुक्त करता हुआ वह इन्द्र विधिदान क्रियामें प्रवृत्त होता है ।।१९९।। अपने अपने विमानोंकी ऋद्धि देनेसे संतुष्ट हुए देवोंसे घिरा हुआ वह पुण्यात्मा इन्द्र चिरकालतक देवोंके सुखोका अनुभव करता है ।।२००।।

१ गते सति । २ अग्रेसरत्वम् । ३ सम्भूत ल०, द० । ४ इन्द्र. । ५ निजविमानैश्वर्यवितररोन । ६ अमरसम्बन्धि ।

प्रोक्तास्त्विन्द्रोपपादाभिषेकवान'सुबोदयाः । इन्द्रत्यागाच्यमधुना संप्रवक्ष्ये क्रियान्तरम् ।।२०२॥ किञ्चित्मात्राविक्षस्टामां स्वस्यामायुःस्थितौ सुरेट्<sup>र</sup> । बुव्ध्वा स्वर्गावतारं स्वं सोऽनुजास्त्यमरानिति ।२०३। भो भोः सुबाहाना यूयम् ब्रह्माभिः पालितादिचरम् । केचित् पित्रीयिताः शक्तित् पुत्रत्रीत्योपलालिताः ॥२०४॥ पुरोधोमन्त्र्यमात्यानां पदे केचिन्नियोजिताः । वयस्यपीठ'मर्वीयस्थाने बृष्टास्य केचन ॥२०५॥ स्बप्राणनिर्विक्षेषञ्च<sup>५</sup> केचित् त्राणाय सम्मताः । केचिन्मान्यपदे बृद्धाः पालकाः<sup>६</sup> स्वनिवासिनाम् ॥२०६॥ केचिक्चमुचरस्थाने केचिक्च स्वजनास्थया । प्रजासामान्यमन्ये च केचिक्चानुचराः पृथक् ॥२०७॥ केचित् परिजनस्थाने केचिच्चान्तःपुरे चराः । काश्चिद् वल्लभिका देव्यो महादेव्यश्च काश्चन ॥२०५॥ इत्युसाष्तरणा प्रीतिर्मया युष्मास् वर्षितता । स्वामिभक्तिश्य युष्माभिः मध्यसाधारणी भृता ॥२०६॥ साम्प्रतं स्वर्गभोगेवु गतो मन्देन्छतामहम् । प्रत्यासन्ना हि मे लक्ष्मीः ग्रद्य भूलोकगोचरा ॥२१०॥ युष्मत्साक्षि ततः कृत्स्नं स्वः सामृाज्यं मयोज्भितम् । यहचान्यो मत्समो भावी तस्मै सर्वं सर्मापतम्।।२११।। इत्यनुत्सुकतां तेषु भावयसन् शिष्यं तान् । कुर्वन्निन्द्रपदत्यागं स व्यथां नैति १० धीरधीः ॥२१२॥ इन्द्रत्यागिकया सेवा तत्स्वर्भीगातिसर्जनम् । धीरास्त्यजन्त्यनायासार्वेश्यं ताबृशमप्यहो ॥२१३॥

इस प्रकार स्वर्गलोकमें उत्पन्न होनेके योग्य ये विधिदान और इन्द्र सुखोदय नामकी दो कियाएं मानी गई हैं ॥२०१॥ ये पैंतीसवीं और छत्तीसवीं विधिदान तथा सुखोदय कियाएं हैं। इस प्रकार इन्द्रोपपाद, इन्द्राभिषेक, विधिदान और सुखोदय ये इन्द्र सम्बन्धी चार कियाएं कहीं । अब इन्द्रत्याग नामकी पृथक् कियाका निरूपण करता हूं ।।२०२।। इन्द्र जब अपनी आयुकी स्थिति थोड़ी रहनेपर अपना स्वर्गसे च्युत होना जान लेता है तब वह देवोंको इस प्रकार उपदेश देता है ।।२०३।। कि भो देवो, मैंने चिरकालसे आपका पालन किया है, कितने ही देवोंको मैंने पिताके समान माना है, कितने ही देवोंको पुत्रके समान बड़े प्रेमसे खिलाया है, कितने हीको पुरोहित, मन्त्री और अमात्यके स्थानपर नियुक्त किया है, कितने हीको मैंने मित्र और पीठमर्दके समान देखा है। कितने ही देवोंको अपने प्राणोंके समान मानकर उन्हें अपनी रक्षाके लिये नियुक्त किया है, कितने हीको देवींकी रक्षाके लिये सम्मानयोग्य पदपर देखा है, कितने हीको सेनापतिके स्थानपर नियक्त किया है, कितने हीको अपने परिवारके लोग समक्षा है, कितने हीको सामान्य प्रजाजन माना है, कितने हीको सेवक माना है, कितने हीको परिजनके स्थानपर और कितने हीको अन्तःपुरमं रहनेवाले प्रतीहारी आदिके स्थानपर नियुक्त किया है। कितने ही दोवयोंको वल्लभिका बनाया है और कितनी ही देवियोंको महादेवी पदेपर नियुक्त किया है, इस प्रकार मेंने आप लोगोंपर असावारण प्रेम दिखलाया है और आप लोगोंने भी हमपर असाधा-रण प्रेम धारण किया है ॥२०४-२०९॥ इस समय स्वर्गके भोगोंमें मेरी इच्छा मन्द हो गई है और निश्चय ही पृथिवी लोककी लक्ष्मी आज मेरे निकट आ रही है ॥२१०॥ इसलिये आज तुम सबकी साक्षीपूर्वक में स्वर्गका यह समस्त सामाज्य छोड़ रहा हूं और मेरे पीछे मेरे समान जो दूसरा इन्द्र होनेवाला है उसके लिये यह समस्त सामग्री समर्पित करता हूं ॥२११॥ इस प्रकार उन सब देवोंमें अपनी अनुत्कण्ठा अर्थात् उदासीनताका अनुभव करता हुआ इन्द्र उन सबके लिये शिक्षा दे और घीरवीर बुद्धिका धारक हो, इन्द्र पदका त्याग कर दु:खी न हो ॥२१२॥ इस तरह जो स्वर्गके भोगोंका त्याग करता है वह इन्द्रत्याग क्रिया है । यह भी एक

१ विधिदान । २ स्वराट् प०, ल० । ३ पिता इवाचरिताः । ४ कामाचार्य । ५ समानं यथा भवति तथा। ६ लोकपाला इत्यर्थः । ७ सेनापति । ८ ततः कारगात् । ६ उपशिष्यं । १० न गच्छति ।

व्यवतारिकयात्र्यात्र्या ततः संपरिवर्तते । कृतार्हत्यूजनस्यान्ते स्वर्गादवतरिष्यतः ॥२१४॥ <sup>र</sup>सोऽयं नृजन्मसंत्राप्त्या सिद्धि <sup>र</sup>द्रागभिलाषुकः । चेतः सिद्धनमस्यायां<sup>र</sup> समा<del>थते</sub>" सुराधिराट्</del> ॥२१५॥ शुभैः वोडशभिः स्वप्नैः संसूचितमहोदयः। तदा स्वर्गावताराख्यां कल्यानीमदनुते कियाम् ॥२१६॥

ततोऽवतीर्णी गर्भेऽसौ रत्नगर्भगृहोपमे । जनयित्र्या महादेव्या अभीदेवीभिविशोधिते ॥२१७॥ हिरण्यवृष्टि धनवे प्राक् वण्मासान् प्रवर्षति । <sup>८</sup>ग्रन्वायान्त्यामिवानन्दात् स्वर्गसंपदि भूतलम् ॥२१८॥ म्रमृतश्वसमे<sup>र</sup> मन्यम् मावाति व्याप्तसौरभे<sup>र०</sup> । भूदेव्या इव निःश्वासे प्रकृष्ते पवनामर्रः<sup>११</sup> ॥२१६॥ **दुन्दुभिष्वनिते मन्त्रम्** उत्थिते पथि वार्मुचाम् । प्रकालस्तनिताशङ्काम् प्रातन्वति शिखण्डिनाम् ॥२२०॥ मन्दारस्रजमम्सानिम् ग्रामोदाहृतवट्पदाम् । मुञ्चत्सु गृह्यकास्येवु<sup>१२</sup> निकावेष्वमृताज्ञिनाम् ॥२२१॥ देवीषुषचरन्तीवु देवीं भुवनमातरम् । लक्ष्म्या समं<sup>१३</sup> समागत्य श्रीह्रीधीशृतिकीर्तिवु ॥२२२॥ कस्मिँरिचत् सुकृतावासे<sup>१९</sup> पुण्ये रार्जावमन्दिरे । हिरण्यगर्भो धत्तेऽसौ हिरण्योत्कृष्टजन्मताम् ॥२२३॥ हिरप्यसूचितोत्कृष्टजन्यत्वात् स तथा श्रुतिम्<sup>रत</sup> । बिभाणां तां क्रियां घत्ते गर्भस्थोऽपि त्रिबोधभृत् ॥२२४॥

इति हिरण्यजन्मता ।

आश्चर्यकी बात है कि घीरवीर पुरुष स्वर्गके वैसे ऐश्वर्यको भी बिना किसी कष्टके छोड़ देते हैं ।।२१३।। इस प्रकार यह सैंतीसवी इन्द्रत्याग किया है ।

तदनन्तर–जो इन्द्र आयुके अन्तमें अरहन्तदेवका पूजन कर स्वर्गसे अवतार लेना चाहता है उसके आगेकी अवतार नामकी किया होती है ॥२१४॥ मे मनुष्य जन्म पाकर बहुत शीघृमोक्ष प्राप्त किया चाहता हू यही विचार कर वह इन्द्र अपना चित्त सिद्ध भगवान्को नमस्कार करनेमें लगाता है ॥२१५॥ शुभ सोलह स्वप्नोंके द्वारा जिसने अपना बड़ा भारी अभ्युदय-माहात्म्य सूचित किया है ऐसा वह इन्द्र उस समय कल्याण करनेवाली स्वर्गावतार नामकी कियाको प्राप्त होता है ।।२१६।। यह अड़तीसवी इन्द्रावतार किया है ।

तदनन्तर-वे माता महादेवीके श्री आदि देवियोंके द्वारा शुद्ध किये हुए रत्नमय गर्भागारके समान गर्भमें अवतार लेते हैं।।२१७।। गर्भमें आनेके छह महीने पहलेसे जब कुबेर घरपर रत्नोंकी वर्षा करने लगता है और वह रत्नोंकी वर्षा ऐसी जान पड़ती है मानो आनन्दसे स्वर्गकी सम्पदा ही भगवान्के साथ साथ पृथिवीतलपर आ रही हो ।। जब अमृतके समान सुख देनेवाली वायु मन्द मन्द बहकर सब दिशाओंमें फैल रही हो तथा ऐसी जान पड़ती हो मानो पवनकुमार देवोंके द्वारा निर्माण किया हुआ पृथिवीरूपी देवीका निःश्वास ही हो । जब आकाशमें उठी हुई-फैली हुई दुन्दुभि बाजोंकी गंभीर आवाज मयूरोंको असमय में होनेवाली मेघगर्जनाकी शंका उत्पन्न कर रही हो । जब गुहचक नामके देवोंके समूह कभी म्लान न होनेवाली और सुगन्धिक कारण भूमरोंको अपनी ओर खीचनेवाली कल्पवृक्षके फूलों की मालाओंको बरसा रहे हों। और जब श्री, ही, बुद्धि, धृति और कीर्ति नामकी देवियां लक्ष्मी के साथ आकर स्वयं जगन्माता महादेवीकी सेवा कर रही हों उस समय पुण्यके निवासभूत किसी पवित्र राजमन्दिरमें वे हिरण्यगर्भ भगवान् हिरण्योत्कृष्ट जन्म धारण करते हैं ॥२१८-२२३।। जो गर्भमें स्थित रहते हुए भी तीन ज्ञानको धारण करनेवाले है ऐसे भगवान्, हिरण्य

१ सोऽहं ल०। २ भटिति। ३ नमस्कारे। ४ समाहितं कुरुते। ५ गच्छिति। ६ जनन्याः। 'जनियत्री प्रसूर्माता जननी' इत्यभिधानात् । ७ श्रीह्रीधृत्यादिभि<sup>.</sup>। ८ सहाग<del>च्</del>छन्त्याम् । ६ अमृत-वदाह्यादकरमारुते। १० व्याप्तमारुते ल०। ११ बायुकुमारैः। १३ देवभेदेषु। १३ स्वयं ल०। १४ पुण्यस्थाने । १५ हिरण्योत्कृष्टजन्मताभिधानम् ।

्षिद्देश्वरा जगन्माता महावेबी महासती । पूज्या सुमञ्ज्ञाला चेति घत्ते काँढ जिनाम्बिका ॥२२५॥ कुलाद्विनिलया वेक्यः श्रीह्रीधीवृतिकीर्तयः । समं लक्ष्या षडेताद्दच सम्मता जिनमातुकाः ॥२२६॥ जन्मानन्तरमायातैः सुरेन्द्रेमेंदमूर्द्धनि । योऽभिषेकविधिः श्रीरपयोधेः द्वृष्टिभर्जलैः ॥२२७॥ प्रमन्दरेन्द्राभिवेकोऽसौ कियाऽस्य परमेष्ठितः । सा पुनः सुप्रतीतत्वात् भूयो नेह प्रतन्यते ॥२२५॥ इति मन्दरेन्द्राभिषेकः ।

ततो विद्योपवेद्योऽस्य स्वतन्त्रस्य स्वयम्भुवः । शिष्यभावव्यतिकान्तिः गृदपूजोपलम्भनम् ॥२२६॥ तदेन्द्राः पूजयन्त्यं नं त्रातारं त्रिजगद्गुदम् । श्रशिक्षितोऽपि वेवत्वं सम्मतोऽसीति विस्मिताः॥२३०॥ इति गृदपूजनम् ।

ततः कुमारकालेऽस्य यौवराज्योपलम्भनम् । पट्टबन्घोऽभिवेकश्च तवास्य स्यान्महौजसः ॥२३१॥ इति यौवराज्यम् ।

स्वराज्यमि राज्येऽभिषिक्तस्यास्य कितीश्वरैः । शासतः सार्णवामेनां क्षितिमप्रतिशासनाम् ॥२३२॥ इति स्वराज्यम् ।

चकलाभो भवेदस्य निषिरत्नसमुद्भवे । निजप्रकृतिभिः पूजा साभिवेकाऽिषरादिति ॥२३३॥ इति चक्रलाभः ।

अर्थात् सुवर्णकी वर्षासे जन्मकी उत्कृष्टता सूचित होनेके कारण हिरण्योत्कृष्ट जन्म इस सार्थक नामको धारण करनेवाली क्रियाको धारण करते हैं ॥२२४॥ यह उनतालीसवीं हिरण्योत्कृष्ट जन्मता क्रिया है ।

उस समय वह भगवान्की माता विश्वेश्वरी, जगन्माता, महादेवी, महासती, पूज्या और सुमंगला इत्यादि नामोंको घारण करती है ॥२२५॥ कुलावलोंपर रहनेवाली श्री, ही, बुद्धि, घृति, कीर्ति और लक्ष्मी ये छह देवियां जिनमातृका अर्थात् जिनमाताकी सेवा करनेवाली कहलाती हैं ॥२२६॥ जन्मके अनन्तर आये हुए इन्द्रोंके द्वारा मेरु पर्वतके मस्तक पर क्षीरसागरके पवित्र जलसे भगवान्का जो अभिषेक किया जाता है वह उन परमेष्ठीकी मन्दराभिषेक किया है। वह किया अत्यन्त प्रसिद्ध है इसलिये यहां उसका फिरसे विस्तार नहीं किया जाता है ॥२२७–२२८॥ यह चालीसवीं मन्दराभिषेक किया है।

तदनन्तर स्वतंत्र और स्वयंभू रहनेवाले भगवान्के विद्याओंको उपदेश होता है वे शिष्यभावके बिना ही गुरुकी पूजाको प्राप्त होते हैं अर्थात् किसीके शिष्य हुए बिना ही सबके गुंर कहलाने लगते हैं ।।२२९।। उस समय इन्द्र लोग आकर हे देव, आप अशिक्षित होनेपर भी सबको मान्य हैं इस प्रकार आश्चर्यको प्राप्त होते हुए सबकी रक्षा करनेवाले और तीनों जगत्के गुरु भगवान्की पूजा करते हैं ।।२३०।। यह इकतालीसवीं गुरुपूजन किया है।

तदनन्तर कुमारकाल आनेपर उन्हें युवराजपदकी प्राप्ति होती है, उस समय महा-प्रतापवान् उन भगवान्के राज्यपट्ट बांघा जाता है और अभिषेक किया जाता है ॥२३१॥ यह बियालीसवीं यौवराज्य किया है ।

तत्पश्चात् समस्त राजाओंने राजाधिराज (सम्राट्) के पदपर जिनका अभिषेक किया है और जो दूसरेके शासनसे रहित इस समुद्र पर्यन्तकी पृथिवीका शासन करते हैं ऐसे उन भगवान्के स्वराज्यकी प्राप्ति होती हैं ॥२३२॥ यह तैतालीसवीं स्वराज्य किया है। इसके बाद निधियों और रत्नोंकी प्राप्ति होनेपर उन्हें चककी प्राप्ति होती है उस समय

१ विश्वेश्वरी ल०। २ शिष्यत्वाभावः । ३ गुरुपूजाप्राप्तिः । स्वस्य स्वयमेव गुरुरिति भावः ।
 ४ पूजयन्त्येतं ल०, द०। ५ रक्षतः । ६ आत्मीयप्रजापरिवारैः ।

दिशाञ्जयः स विज्ञेषो योऽस्य विग्विजयोज्ञमः । चकरत्नं पुरस्कृत्य जयतः सार्णवां महीम् ॥२३४॥ इति विशाञ्जयः।

सिद्धविनिकयस्यास्य स्वपुरानुप्रवेशने । क्रिया चकाभियेकाह्मा साऽपुना सन्प्रकीर्यंते ॥२३४॥ चकरत्नं पुरोषाय प्रविष्टः स्वं निकेतनम् । परार्ध्यविभवीपतं स्विनानापहासि यत् ॥२३६॥ तत्र क्षणिनवासीने रस्ये प्रमवनण्यपे । चामरेवीज्यमानोऽयं सनिर्भर इवाविराट् ॥२३६॥ संपूज्य निविरत्नानि कृतचकमहोत्सवः । वत्वा किनिच्छकं वानं मान्यान् वस्मान्य पाषिवान् ॥२३६॥ सतोऽभियेकमाप्नोति पाषिवमैहितान्वयः । नान्वीत् येषु गम्भीरं प्रध्वनत्सु सहस्रशः ॥२३६॥ यथावविभिविक्तस्य तिरीटारोपणं ततः । क्रियते पाषिवमृद्धः चतुन्धः प्रपताऽभिताः ॥२४०॥ महाभिवेकसामप्रथा कृतचकाभिवेचनः । कृतमञ्चलनेपथ्यः पाषिवः प्रणतोऽभिताः ॥२४१॥ तिरीटं स्फुटरत्नां कृतविकानिवन्तवम् । वशानश्चकसामाज्यककृवं नृपपुद्धनवाः ॥२४२॥ रत्नां कृष्टित्रतं विभृत् कर्णाभ्यां कृष्टवद्वयम् । यद्वाग्वेच्याः समाकीवार्यं चक्रद्वयायितम् ॥२४३॥ तारालितरलस्यूलमृक्ताफलमृरोगृहे । धारयन् हारमाबद्धमिव मङ्गलतोरणम् ॥२४४॥

समस्त प्रजा उन्हें राजाधिराज मानकर उनकी अभिषेक सहित पूजा करती है ॥२३३॥ यह चक्रलाभ नामकी चवालीसवी किया है।

तदनन्तर चक्ररत्नको आगे कर समुद्रसहित समस्त पृथिवीको जीतने वाले उन भग-वान्का जो दिशाओंको जीतनेके लिये उद्योग करना है वह दिशांजय कहलाता है।।२३४॥ यह दिशांजय नामकी पैतालीसवी किया है।

जब भगवान् दिग्विजय पूर्णकर अपने नगरमें प्रवेश करने लगते है तब उनके चक्रा-भिषेक नामकी किया होती है। अब इस समय उसी कियाका वर्णन किया जाता है ।।२३५।। वे भगवान् चक्ररत्नको आगेकर अपने उस राजभवनमे प्रवेश करते है जो कि बहुमृत्य वैभवसे सहित होता है और स्वर्गके विमानोंकी हँसी करता है ॥२३६॥ वहांपर वे मनोहर आनन्दमण्डपमे क्षणभर विराजमान होते है उस समय उनपर चमर ढुलाये जाते है जिससे वे ऐसे जान पड़ते है मानो निर्भारनोंसहित सुमेरु पर्वत ही हो ॥२३७॥ उस समय वे निधियों और रत्नोंकी पूजाकर चक्र प्राप्त होनेका बड़ा भारी उत्सव करते है, किमिच्छक दान देते हैं और माननीय राजाओंका सन्मान करते है ॥२३८॥ तदनन्तर तुरही आदि हजारों मांगलिक बाजोंके गंभीर शब्द करते रहनेपर वे उत्तम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए राजाओंके द्वारा अभिषेकको प्राप्त होते है ।।२३९।। तदनन्तर-विधिपूर्वक जिनका अभिषेक किया गया है ऐसे उन भगवान्के मस्तकपर प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुलमें उत्पन्न हुए मुख्य चार राजाओं के द्वारा मुकुट रक्खा जाता है ॥२४०॥ इस प्रकार महाभिषेककी सामग्री से जिनका चक्राभिषेक किया गया है, जिन्होंने माङ्गलिक वेष घारण किया है, जिन्हे चारों ओर से राजा लोग नमस्कार कर रहे है, जो देदीप्यमान रत्नोंकी किरणोंसे समस्त दिशाओंको व्याप्त करनेवाले तथा चक्रवर्तीके सामाज्यके चिह्नस्वरूप मुकुटको घारण कर रहे हैं, राजाओंमें श्रेष्ठ है, जो अपने दोनों कानोंमें रत्नोंकी किरणोंसे व्याप्त तथा सरस्वतीके क्रीड़ारथके पहियोंकी क्षोभा देनेवाले दो कुण्डलोंको धारण कर रहे है, जो वक्ष स्थलरूपी घरके सामने खड़े किये हुए मांगलिकतोरणके समान सुशोभित होनेवाले और ताराओंकी पंक्तिके समान चंचल तथा

१ क्षणपर्यन्तमेव । २ विहितचक्रपूजनः । ३ सम्पूज्य । ४ अलङ्कारः । ५ चिह्न प्रघानं वा । 'प्रघाने राजलिङ्गे च वृषाङ्गे कुमुदोऽस्त्रियामित्यभिषानात् । ६ मिश्रितम् । ७ क्रीडानिमित्तस्यन्दन ।

विस्तव्यक्ष्मिक्षेत्रं प्रविभवतत्त्र्वतिः । तटिनर्करसम्मासरम्बर्ग्सरियाद्वियः ॥१४४॥ सदलकदकं भीक्षः विद्यारं भुजयोर्युगम् । द्वाधिमञ्जाधि विभाणः' कुलक्ष्माष्ट्वयियतम् ॥२४६॥ कटिमन्यसस्तरस्तरस्तरस्तरम् । स्वाधिमञ्जाधि इवोषान्तरत्नवेवीपरिक्कृतः' ॥२४७॥ सन्दारमुख्यस्तरम् । स्वाधिमञ्जादे । विद्यान्तरत्नवेवीपरिक्कृतः' ॥२४७॥ सन्दारमुख्यस्त्रभीतिमव क्षेत्रस्तुत्वस्त्रभीव्यस्यः ॥२४६॥ तत्कालोवित्तमन्त्रकृतः विद्यम्पद्वस्तर्भव्यस्य । स तवा लक्ष्यते साक्षास्त्रकृतः पुत्रक इवोिक्त्यः ॥२४६॥ श्रीताश्वामित्रवृत्वस्यमं तवामी नृपतत्तनाः । विद्यान्त्रव्या विद्यान्त्रस्ता विद्यमूर्त्तर्भवानिति ॥२४०॥ पौराः श्रकृतिमुख्यात्रक कृतस्यानिक्षेत्रनाः । तत्कमार्वनमावाय कृतिन्तं स्ववित्रोगृतम् ॥२४१॥ श्रीवेक्षक्ष सरिहेक्यो वेक्यो विद्यदेवरा अपि । समुपत्य नियोगः स्वेस्तर्वनं पर्युपासते ॥२४२॥

चकामिषेक इत्येकः समास्यातः किमाविधिः । तदनन्तरमस्य स्यात् सामुज्यास्यं किमान्तरम् ॥२४३॥ अपरेखुविनारम्भे जृतपुष्पप्रसाधनः । मध्ये महानृपसर्भं नृपासनमधिष्ठितः ॥२४४॥ वीप्रैः प्रकीर्णकवातैः स्वर्णुनीसीकरोज्ज्यलैः । वारनारीकराजूतैः बीज्यमानः समन्ततः ॥२४४॥ सेवानतैः पृथिव्याविवेवतार्थः "परिकृतः । यृतिप्रशान्तवीप्रयोजो निर्मलत्वोपमा विभिन्नः ॥२४६॥

बड़े बड़े मोतियोंसे युक्त हार घारण किये हुए हैं, शोभायमान यज्ञोपवीतसे जिनके शरीरकी उच्चता प्रकट हो रही है और इसी कारण जो तटपर पड़ते हुए निर्फरनोंसे सुन्दर आकारवाले सुमेर पर्वतके समान जान पड़ते हैं, जो रत्नोंके कटक अर्थात् कड़ों (पक्षमें रत्नमय मध्यभागों) से सहित, ऊंचे ऊंचे शिखरों अर्थात् कन्धों (पक्ष में चोटियों) से युक्त, लम्बाईसे सुशोभित और इसलिये ही दो कुलाचलोंके समान आचरण करनेवाली दो भुजाओंको धारण कर रहे हैं, जिनकी कमरपर देदीप्यमान करघनी सटी हुई है और उससे जो ऐसे जान पड़ते हैं मानो चारों ओरसे रत्नमधी वेदीके द्वारा घिरा हुआ कोई महाद्वीप ही हो, जो मन्दार वृक्षके फुलोंकी सुगन्धिक कारण आकर लगे हुए भूमरोंक समूहकी भंकारोंसे कुछ गाते हुएक समान सुशो-भित होनेवाले शेखरको घारण कर रहे हैं तथा उस कालके योग्य अन्य अन्य मांगलिक आभूषण घारण किये हुए हैं ऐसे वे भगवान् उस समय ऐसे जान पड़ते हैं मानो जिसकी शिखा ऊंची उठ रही हैं ऐसा साक्षात् लक्ष्मीका पुञ्ज ही हो ।।२४१-२४९।। उस समय अन्य उत्तम उत्तम राजा लोग संतुष्ट होकर उनकी इस प्रकार स्तुति करते हैं कि आपने समस्त संसारको जीत लिया है, आप दिशाओंको जीतनेवाले हैं और दिव्यमूर्ति हैं।।२५०।। नगरनिवासी लोग तथा मंत्री आदि मुख्य मुख्य पुरुष उनके चरणोंके अभिषेक करते हैं और उनका चरणोदक लेकर अपने अपने मस्तकपर घारण करते हैं ॥२५१॥ श्री ह्री आदि देवियां, गङ्गा सिन्ध् आदि देवियां तथा विश्वेश्वरा आदि देवियां अपने अपने नियोगोंके अनुसार आकर उस समय उनकी उपासना करती हैं।।२५२।। यह चकाभिषेक नामकी छियालीसवीं किया है।

इस प्रकार उनकी यह एक चक्राभिषेक नामकी किया कही। अब इसके बाद साम्राज्य नामकी दूसरी किया कहते हैं ॥२५३॥ दूसरे दिन प्रातःकालके समय जिन्होंने पिवत्र आभूषण घारण किये हैं जो बड़े बड़े राज(ओंकी सभाके बीचमें राजिसहासनपर विराजमान हैं, जिनपर देदीप्यमान, गङ्गा नदीके जलके छींटोंके समान उज्ज्वल और गणिकाओंके हाथसे हिलाये हुए चमर चारों औरसे ढुलाये जा रहे हैं, जो घृति, शान्ति, दीप्ति, ओज और निर्मलताको उत्पन्न करनेवाले

१ दैर्घेन क्लाचि । २ परिवेष्टितः । ३ ईषद् । ४ गंगादेव्यादयः । ५ पवित्रालङ्कारः । ६ महानृपसभायाः मध्ये । ७ पृषिव्यप्तेजोवायुगगनाधिदेवताविक्रियाशरीरैः इत्यर्थः । ८ मूचितः । ६ वलम् । 'क्रोजो दीप्तौ बले' इत्यभिधानात् । १० उत्पादकैः ।

तान् प्रजानुष्रहे नित्यं समाधानेन योजयन् । सम्मानवानविश्वम्भः प्रकृतीरनुरञ्जयन् ॥२५७॥
पाषिवान् प्रजतान् यूयं न्यायेः पालयत प्रजाः । अन्यायेवु "प्रवृत्तारचेव् वृत्तिलोपो" ध्रु वं हि वः ॥२५८॥
न्यायश्च द्वितयो दुष्टिनिष्महः शिष्टपालनम् । सोऽयं सनातनः क्षात्रो धर्मौ रक्यः प्रजेश्वरः ॥२५९॥
विम्यास्त्रवेवताश्चामूराराष्याः स्युविधानतः । ताभिस्तु सुप्रसन्नाभिः अवश्यं भावृत्तो जयः ॥२६०॥
राजवृत्तिनिमां सम्यक् पालयद्भिरतन्तिः । प्रजास् वर्तितव्यं भो भवद्भिर्त्यायवर्त्ममा ॥२६१॥
पालयेष इम धर्मं स धर्मविषयी भवेत् । क्ष्मां जयेव् विजितात्मा हि अत्रियो न्यायजीविकः ॥२६२॥
इहेव स्याव् यशोलाभो भूलाभश्च महोवयः । अमुत्राभ्युवयावाप्तः कमात् त्रैलोक्यनिर्वयः ॥२६३॥
इति भूयोऽनु शिष्येतान् प्रजापालनसंविषो । स्वयं च पालयस्येनान् योगक्षेमानृत्विन्तनैः ॥२६४॥
तविवं तस्य सामृत्यं नाम धर्म्यं कृयान्तरम् । 'येनानृपालितेनायमिहामुत्र च नन्वति ॥२६४॥
इति सामाण्यम ।

एवं प्रजाः प्रजापालामपि पालयतिष्ठचरम् । काले किस्मैरिचबुत्पन्नवीथे वीक्षोद्यमी भवेत् ॥२६६॥

पृथिवी आदि देवताओं के अंशोंसे अर्थात् उनके वैकियिक शरीरोंसे हैं,जो उन देवताओं को समाधान-पूर्वक निरन्तर प्रजाके उपकार करनेमे लगा रहे हैं और आदर सत्कार, दान तथा विश्वास आदि से जो मंत्री आदि प्रमुख कार्यकर्ताओंको आनन्दित कर रहे है ऐसे वे महाराज नमस्कार करते हुए राजाओंको इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि तुम लोग न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करो, यदि अन्यायमें प्रवृत्ति रक्लोगे तो अवश्य ही तुम्हारी वृत्तिका लोप हो जावेगा ॥२५४-२५८॥ न्याय दो प्रकारका है-एक दुष्टोंका निग्रह करना और दूसरा शिष्ट पुरुषोंका पालन करना। यहक्षत्रियोंका सनातन धर्म है। राजाओंको इसकी रक्षा अच्छी तरह करनी चाहिये।।२५९॥ ये दिव्य अंस्त्रोंके अधिष्ठाता देव भी विधिपूर्वक आराधना करने योग्य है क्योंकि इनके प्रसन्न होनेपर युद्धमे विजय अवश्य ही होती है ।।२६०।। इस राजवृत्तिका अच्छी तरह पालन करते हुए आप लोग आलस्य छोड़कर प्रजाके साथ गाः-स्वर्गने बर्ताव करो ।।२६१।। जो राजा इस धर्मका पालन करता है वह धर्मविजयी होता है क्योंकि जिसने अपना आत्मा जीत लिया है तथा न्यायपूर्वक जिसकी आजीविका है ऐसा क्षत्रिय ही पृथिवीको जीत सकता है ॥२६२॥ इस प्रकार न्यायपूर्वक बर्ताव करनेसे इस ससारमे यशका लाभ होता है, महान् वैभवके साथ साथ पृथिवीकी प्राप्ति होती है, और परलोकमे अभ्युदय अर्थात् स्वर्गकी प्राप्ति होती है और अनुक्रमसे वह तीनों लोकोंको जीत लेता है अर्थात् मोक्ष अवस्था प्राप्त कर लेता है ॥२६३॥ इस प्रकार वे महाराज प्रजापालनकी रीतियोंके विषयमे उन राजाओंको बार-बार शिक्षा देते हैं तथा योग और क्षेमका बार बार चिन्तवन करते हुए उनका स्वय पालन करते हैं ।।२६४।। इस प्रकार यह उनकी धर्मसहित सामृाज्य नामकी वह किया है जिसके कि पालन करनेसे यह जीव इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकोमे समृद्धिको प्राप्त होता है ॥२६५॥ यह सैता-लीसवी सामाज्य किया है।

इस प्रकार बहुत दिन तक प्रजा और राजाओंका पालन करते हुए उन महाराजके किसी समय भेदविज्ञान उत्पन्न होनेपर दीक्षा ग्रहण करनेके लिये उद्यम होने

१ पृथिक्यादिदेवताशान् । २ स्नेहैः विद्वासैर्वा । ३ प्रवृत्तिश्चेत् प०, त०, द० । ४ निजनिज-राज्यलोपो भवति । ५ नियमेन भवति । ६ एवं सित । ७ शिक्षा कृत्वा । ८ पालयस्येतान् ल०, प० , द० । ६ साम्राज्यनामिक्रयान्तरेरा ।

तैवा निष्कान्तिरस्येष्टा किया राज्याव् विरुष्यतः। लौकान्तिकामरेर्मूयो बोधितस्य समागतैः ॥२६७॥ कृतराज्यार्पणो ज्येष्ठे सूनौ' पाधिवसाक्षिकम्। सन्तानपालने चास्य करोतोत्यनुज्ञासनम् ॥२६६॥ स्वया न्यायमनेनाक्ष्य भवितव्यं प्रकाशृतौ । प्रजा कामवुषा चेनुः सता न्यायेन योजिता ॥२६८॥ राजवृत्तिवि विद्व यन्त्यायेन धनार्जनम् । वर्षनं रक्षणं चास्य गित्रे च प्रतिपादनम् ॥२७०॥ प्रजानां पालनार्षं च मतं मत्यनुपालनम् । मतिर्हिताहितज्ञानम् प्राप्तिकामुक्तिकार्ययेः ॥२७१॥ सतः कृतेन्त्रियजयो वृद्धसंयोगसम्पदा । धर्मार्य गास्त्रविज्ञानम् प्राप्तिकार्म्विकार्ययेः ॥२७१॥ स्वय्या विमतिर्मृषो वृद्धसंयोगसम्पदा । धर्मार्य गास्त्रविज्ञानत् प्रज्ञां सँस्कर्तुमहंति ॥२७२॥ स्वय्यवा विमतिर्मृषो वृद्धसंयोगसम्पदा । धर्मार्य प्रजान प्रजा सँस्कर्तुमहंति ॥२७२॥ स्वयावा स्वयं महान्तं यत्नमाचरेत् । प्रजातकुलवर्मो हि दुर्वृत्तेर्य्वयेत् कृतम् ॥२७४॥ स्वयायमास्मरकायां सदा यत्नपरो भवेत् । रिक्ततं हि भवेत् सर्व नृपेणात्मिन रिक्ति ॥२७४॥ स्वयायो हि सपरनेभ्यो नृपस्यारक्तितात्मनः । प्रात्मानुजीविवन्यां कृद्धसुक्षविमानितात् ।॥२७६॥ स्वरावे सद्यतिकाद्यान् प्रयायानरियोजितान् । परिहत्य निर्वरिष्टः स्व प्रयत्नेन पालयेत् ॥२७७॥ स्यात् समञ्जसवृत्तित्वमन्यस्यात्माभिरकाणे । परिहत्य निर्वरिष्टः स्व प्रयत्नेन पालयेत् ॥२७७॥ स्यात् समञ्जसवृत्तिवस्यभिन्यते ॥२७५॥

लगता है ।।२६६।। जो राज्यसे विरक्त हो रहे हैं और आये हुए लौकान्तिक देव जिन्हें बार बार प्रबोधित कर रहे हैं ऐसे उन भगवान्की यह निष्कान्ति नामकी किया कही जाती है ॥२६७॥ वे समस्त राजाओंकी साक्षीपूर्वक अपने बड़े पुत्रके लिये राज्य सौंप देते हैं और संतान-पालन करनेके लिये उसे इस प्रकार शिक्षा देते हैं ।।२६८।। हे पुत्र, तुफ्ते प्रजाके पालन करनेमें न्यायरूप धनसे मुक्त होना चाहिये अर्थात् तू न्यायको ही धन समभ, क्योंकि न्यायपूर्वक पालन की हुई प्रजा मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामघेनु गायके समान मानी गई है ।।२६९।। हे पुत्र, तू इसे ही राजवृत्त अर्थात् राजाओंका कर्त व्य समभ कि न्यायपूर्वक धन कमाना, उसकी वृद्धि करना, रक्षा करना तथा तीर्थस्थान अथवा योग्य पात्रोंका देना ।।२७०।। प्रजाका पालन करने-के लिये सबसे अपनी बुद्धिकी रक्षा करनी चाहिये, इस लोक और परलोक दोनों लोकसम्बन्धी पदार्थों के विषयमें हित तथा अहितका ज्ञान होना ही मित कहलाती है ॥२७१॥ इसलिये वृद्ध मन् ष्योंकी संगति रूपी सम्पदासे इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर तुम धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञानसे अपनी बुद्धिको सुसंस्कृत बनानेके योग्य हो अर्थात् बुद्धिके अच्छे संस्कार बनाओ ।।२७२।। यदि राजा इससे विपरीत प्रवृत्ति करेगा तो वह हित तथा अहितका जानकार न होनेसे बुद्धिभुष्ट हो जावेगा और ऐसी दशामें वह मिथ्याज्ञानके अंश मात्रसे उद्धत हुए अन्य कुमार्गगामियोंके वश हो जावेगा ।।२७३।। राजाओंको अपने कुलकी मर्यादा पालन करने के लिये बहुत भारी प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि जिसे अपनी कुलमर्यादाका ज्ञान नहीं है वह अपने दुराचारोंसे कुलको दूषित कर सकता है ।।२७४।। इसके सिवाय राजाको अपनी रक्षा करनेमें भी सदा यत्न करते रहना चाहिये क्योंकि अपने आपके सुरक्षित रहनेपर ही अन्य सब कुछ सुरक्षित रह सकता है ॥२७५॥ जिसने अपने आपकी रक्षा नहीं की है ऐसे राजाका शत्रुओंसे तथा क्रोघी, लोभी और अपमानित हुए अपने ही सेवकोंसे विनाश हो जाता है ।।२७६।। इसलिये शत्रुओं के 'द्वारा किये हुए प्रारम्भमें सरल किन्तु फलकालमें कठिन अपायोंका परिहार कर अपने इष्ट वर्गोंके द्वारा प्रयत्नपूर्वक अपनी रक्षा करनी चाहिये।।२७७।। इसके सिवाय

१ प्रजापतौ निमित्तम् । २ धनस्य । ३ पात्रे । ४ निजबुद्धिरक्षरणम् । ५ ततः काररणात् । ६ नीतिशास्त्र । ७ भूयो ६०, प०, स० । ५ वश्यः । ६ दायादेभ्यः शत्रुभ्यो वा । १० तिरस्कृतात् । ११ तस्मात् काररणात् । १२ रसतामास्वादं कुर्वतामकटुकादीन् रसनकाले अनुभवनकाले स्वादुरसप्रदान् विपाककाले कटुकानित्ययः । १३ आत्मरक्षानिमित्तम् । —त्मादिरक्षरणे अ०, प०, द० ।

समञ्जसत्वमस्येष्टं प्रजास्वविषमेक्षितारं । 'आनृशंस्यमवाग्वण्डपाविष्याविष्याविष्या । । १००॥ ततो जितारिषड्वणंः स्वां वृत्ति पालयिक्षमाम् । स्वराज्ये सुस्यितो राजा प्रेत्यं चेह च नन्वित । १८०॥ समं समञ्जसत्वेन कृतमत्यात्मपालनम् । प्रजानुपालनं चेति प्रोक्ता वृत्तिमंहीक्षिताम् ॥ २८१॥ 'ततः क्षात्रमिमं धर्मं यथोक्तमनुपालयन् । स्थितो राज्ये यशोषमं विजयं च 'त्वमाप्नृहि ॥ १८२॥ प्रशान्तिधाः समुत्यस्रवोधिरित्यनुशिष्य तम् । परिनिष्कान्तिकत्याणे सुरेन्द्रेरिपूर्णितः ॥ २८३॥ महावानमयो वत्वा सामाज्यपवमुत्सृजन् । स राजराजो राजिर्धिनष्कामित गृहाव् वनम् ॥ १८४॥ घौरेयैः पार्षि वैः किञ्चित् समुत्यस्रवानम् । स राजराजो राजिर्धिनष्कामित गृहाव् वनम् ॥ १८४॥ घौरेयैः पार्षि वैः किञ्चित् समृत्वित्तां महीतलात् । स्कन्धाधिरोपितां भूयः सुरेन्द्रभिक्तिनिर्भरैः ॥ २८४॥ आक्ष्यः शिविकां विव्यां वीप्तरत्नविर्मिताम् । विमानवर्सीतं भानोरिवाऽप्यातां महीतलम् ॥ २६॥ पुरस्सरेषु निःशोषनिद्वस्योमवीिषषु । सुरासुरेषु तन्वत्सु संविग्धार्कप्रभं नभः ॥ २८०॥ 'अनृत्यस्य पार्षियवेषु ससंभूमम् । कृमारमग्रतः कृत्वा प्राप्तराज्यं नवोवयम् ॥ २८६॥ अनुयायिनि तस्यागाविय सन्वीभवव्यव्यातौ । निधीनां सह रत्नानां सन्वोहेऽभ्यणंसंक्रये ॥ २८६॥

राजाको अपनी तथा प्रजाकी रक्षा करनेमे समजसवृत्ति अर्थात् पक्षपातरहित होना चाहिये क्योंकि जो राजा असमंजसवृत्ति होता है, वह अपने ही लोगोंके द्वारा अपमानित होने लगता है ॥२७८॥ समस्त प्रजाको समान रूपसे देखना अर्थात् किसीके साथ पक्षपात नही करना ही राजाका समंजसत्व गुण कहलाता है । उस समंजसत्व गुणमें क्रूरता या घातकपना नही होना चाहिये और न कठोर वचन तथा दण्डकी कठिनता ही होनी चाहिये।।२७९।। इस प्रकार जो राजा काम, कोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य इन छह अन्तरङ्ग शत्रुओंको जीतकर अपनी इस वृत्तिका पालन करता हुआ स्वकीय राज्यमें स्थिर रहता है वह इस लोक तथा परलोक दोनों ही लोकोंमे समृद्धिवान् होता है ।।२८०।। पक्षपातरहित होकर सबको एक समान देखना, कुलकी मर्यादाकी रक्षा करना, बुद्धिकी रक्षा करना, अपनी रक्षा करना और प्रजाका पालन करना यह सब राजाओंकी वृत्ति कहलाती है ॥२८१॥ इसलिये हे पुत्र, ऊपर कहे हुए इस क्षात्रधर्मकी रक्षा करता हुआ तू राज्यमें स्थिर रहकर अपना यश, धर्म और विजय प्राप्त कर ।।२८२।। जिनकी बुद्धि अत्यन्त शान्त है और जिन्हें भेदिवज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे वे भगवान् ऊपर लिखे अनुसार पुत्रको शिक्षा देकर मेजाम काम लिये इन्द्रोंके द्वारा पूजित होते हैं ।।२८३।। अथानन्तर महादान देकर सामाज्यपदको छोड़ते हुए वे राजाधिराज रार्जीषघरसे वनके लिये निकलते हैं ॥२८४॥ प्रथम ही मुख्य मुख्य राजा लोग जिसे पृथिवीतलसे उठाकर कंबेपर रखकर कुछ दूर ले जाते है और फिर भिततसे भरे हुए देव लोग जिसे अपने कंबोंपर रखते हैं, जो देदीप्यमान रत्नोंमे बनी हुई है और जो पृथिवीतलपर आये हुए सूर्यके विमानके समान जान पड़ती है ऐसी दिव्य पालकीपर वे भगवान् सवार होते हैं ॥२८५-२८६॥ जिस समय समस्त आकाश-मार्गको रोकते हुए और अपनी कान्तिसे आकाशमें सूर्यकी प्रभाका संदेह फैलाते हुए सुर और असुर आगे चलते है, जिसे राज्य प्राप्त हुआ है और जिसका नवीन उदय प्रकट हुआ है ऐसे कुमारको आगे कर बड़े प्रेम और संभुमके साथ जब समस्त राजा लोग भगवान्के समीप खड़े होते है, जिनका भगवान्के समीप रहना छूट चुका है और भगवान्के छोड़ देनेसे ही मानो जिनकी कान्ति मन्द पड़ गई है ऐसे निधि और रत्नोंका समूह जब उनके पीछे पीछे आता है, जिसने वायुके वेगसे उड़ती हुई ध्वजाओंके समूहसे आकाशको व्याप्त

१ समर्दोशत्वम् । २ अनृशंसस्य भावः । अघातुकत्वमित्यर्थः । ३ भवान्तरे । ४ ततः काररणात् । ५ स्वमाप्नुहि प०, इ० । ६ पुत्रम् । ७ दीक्षावनम् । ८ अन्तःस्थितेषु ल० ।

सैम्पे च क्रतसन्नाहे शनैः समनुगच्छति । मरद्भूतष्यजन्नातिनरद्भपवनाध्विन ॥२६०॥ ध्वनस्तु सुरतूर्येषु नृत्यत्यम्सरसां गणे । गायन्तीषु कलक्वाणं किन्नरीषु च मङ्गलम् ॥२६१॥ भगवानभिनिक्कान्तः पुण्ये किस्मिरिचवाश्यमे । स्थितः शिलातले स्वस्मिरेचेतसीवातिविस्तृते ॥२६२॥ निर्वाणदीक्षयात्मानं योजयन्नद्भतोदयः । सुराधिपैः क्रतानन्दर्माचतः परयेज्यया ॥२६३॥ योऽत्र श्रोवो विधिर्युक्तः केशपूजाविलक्षणः । प्रागेव स तु निर्णतो निष्कान्तौ वृषभेशिनः ॥२६४॥ इति निष्कान्तिः ।

परिनिन्कान्तिरेवा स्यात् किया निर्वाणवायिनी । ग्रतः परं भवेदस्य मुमुकोर्योगतस्महः ॥२६५॥ यवायं त्यक्तवाह्यान्तस्तकाो "निःसक्षणमाचरेत् । 'सवुष्टचरं तपोयोगं जिनकल्पमनुत्तरम् ॥२६६॥ तवाऽस्य अपकश्रेणीम् ग्राक्डस्योचिते पर्दे । शुक्लध्यानान्निर्निवंग्वद्यात्तकर्मघनाटवेः ॥२६७॥ प्राप्तुर्भवित निःशेवबहिरन्तमंतक्षयात् । केवलाख्यं परं ज्योतिर्लोकालोकप्रकाशकम् ॥२६६॥ तवेतित्तव्वत्तस्य्यस्य प्राप्रुवः" परमं महः । योगसम्मह इत्याख्याम् ग्रनुषत्ते कियान्तरम् ॥२६६॥ ज्ञानध्यानसमायोगो योगो यस्तत्कृतो महः । महिमातिशयः सोऽयम् ग्राम्नातो योगसम्महः ॥३००॥ इति योगसम्महः ।

ततोऽस्य केवलोत्यत्तौ पूजितस्यामरेश्वरैः। बिहर्विभूतिरुद्धूता प्रातिहार्याविलक्षणा ॥३०१॥

कर लिया है ऐसी सेना अपनी विशेष रचना बनाकर जिस समय घीरे घीरे उनके पीछे चलने लगती है तथा जिस समय देवोंके तुरही आदि बाजे बजते हैं, अप्सराओंका समूह नृत्य करता है और किन्नरी देवियां मनोहर शब्दोंसे मंगलगीत गाती हैं, उस समय वे भगवान् किसी पित्रत्र आश्रममें अपने चित्तके समान विस्तृत शिलातलपर विराजमान होकर दीक्षा लेते हैं। इस प्रकार जिनका उदय आश्चर्य करनेवाला है और जो निर्वाणदीक्षाके द्वारा अपने आपको युक्त कर रहे हैं ऐसे भगवान्की इन्द्र लोग उत्कृष्ट सामग्रीके द्वारा आनन्दके साथ पूजा करते हैं।।२८७-२९३।। इस कियामें केश लोंच करना, भगवान्की पूजा करना आदि जो भी कार्य अवशिष्ट रह गया है उस सबका भगवान् वृषभदेवकी दीक्षाके समय वर्णन किया जा चुका है।।२९४।। इस प्रकार यह अड़तालीसवीं निष्कान्ति किया है।

यह निर्वाणको देनेवाली परिनिष्कान्ति नाम की किया है। अब इसके आगे मोक्षकी इच्छा करनेवाले उन भगवान् योगसंमह नामकी किया होती है। १९५।। जब वे भगवान् बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रहको छोड़कर निष्परिग्रह अवस्थाको प्राप्त होते हैं और अत्यन्त कठिन तथा सर्वश्रेष्ठ जिनकल्प नामके तपोयोगको धारण करते हैं तब क्षपक श्रेणीपर आरूढ़ हुए और योग्य पद अर्थात् गुणस्थानमें जाकर शुक्लध्यानरूपी अग्निसे घातियाकर्मरूपी सघन वनको जला देनेवाले उन भगवान्के समस्त बाह्य और अन्तर क्र मलके नष्ट हो जानेसे लोक तथा अलोकको प्रकाशित करनेवाली केवलज्ञान नामकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकट होती है ॥२९६- २९८॥ इस प्रकार जिनके समस्त कार्य सिद्ध हो चुके हैं और जिन्हें उत्कृष्ट तेज प्राप्त हुआ है ऐसे भगवान्के यह एक भिन्न किया होती है जो कि 'योगसम्मह' इस नामको धारण करती है ॥२९९॥ ज्ञान और ध्यानके संयोगको योग कहते हैं और उस योगसे जो अतिशय तेज उत्पन्न होता है वह योगसम्मह कहलाता है।।३००॥ यह योगसम्मह नामकी उनंचासवीं किया है। तदनन्तर केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर इन्द्रोंने जिनकी पूजा की है ऐसे उन भगवान्के

१ पवित्रे । २ प्रदेशे । ३ विधिर्मुक्त-द०, ल० । ४ नै:सङ्ग्य-द०, ल०,प० । ५ सुदुर्घरं प०,ल०,द० । ६ गुरुपस्थाने । ७ गतवतः । प्राप्तुषः द० । प्रायुषः ल० ।

प्रातिहार्याच्टकं विश्यं गणो द्वावशघोवितः । स्तूपहर्म्यावली सालवलयः केतुमालिका ॥३०२॥ इत्याविकामिमां भूतिम् श्रव्भृतामुपविभृतः । स्यावार्हन्त्यमिति स्थातं कियान्तरमनन्तरम् ॥३०३॥ इति सार्हन्त्यकिया ।

विहारस्तु प्रतीतार्थी धर्मचकपुरस्सरः । प्रपञ्चितद्वच प्रागेव ततो न पुनरच्यते ॥३०४॥ इति विहारकिया ।

ततः परार्थसम्पत्त्वे <sup>१</sup>वर्ममार्गोपवेशने । कृततीर्थविहारस्य योगत्यागः परा क्रिया ॥३०५॥ विहारस्योपसंहारः संहृतिश्च सभावनेः । वृत्तिश्च योगरोषार्था योगत्यागः स उच्यते ॥३०६॥ <sup>१</sup>यच्च वण्डकपाटावित्रतीतार्थं क्रियान्तरम् । <sup>१</sup>तवन्तर्भृतमेवावस्ततो न पृथगुच्यते ॥३०७॥ इति योगत्यागक्रिया ।

ततो निरुद्धनिःशेषयोगस्यास्य जिनेशिनः । प्राप्तशैलेश्यवस्थस्य<sup>ण</sup> प्रक्षीणा घातिकर्मणः ॥३०८॥ क्रियाप्रनिर्वृतिर्नाम परनिर्वाणमापुषः । स्वभावजनितामूर्थ्वै वज्यामास्कन्वतो मता ॥३०९॥ इति प्रप्रनिर्वृतिः ।

इति निर्वाणपर्यन्ताः क्रिया गर्भाविकाः सदा । अध्यात्मभिरनुष्ठेयाः त्रिपञ्चाशत्समुष्वयात् ॥३१०॥ ययोक्तविधिनेताः स्युः ग्रनुष्ठेया द्विजन्मभिः । योऽप्यत्रान्तर्गतो भेवस्तं वक्त्युत्तरपर्वणि ॥३११॥

प्रातिहार्यं आदि बाह्य विभूति प्रकट होती है।।३०१।। इस प्रकार आठ प्रातिहार्यं, बारह दिव्य सभा, स्तूप, मकानोंकी पंक्तियां, कोटका घेरा और पताकाओंकी पंक्ति इत्यादि अद्भुत विभूतिको धारण करनेवाले उन भगवान् के आहंन्त्य नामकी एक भिन्न किया कही गई है।।३०२–३०३।। यह आहंन्त्य नामकी पचासवीं किया है।

धर्मचक्रको आगे कर जो भगवान्का विहार होता है वह विहार नामकी क्रिया है। यह क्रिया अत्यन्त प्रसिद्ध है और पहले ही इसका विस्तारके साथ निरूपण किया जा चुका है इसलिये फिरसे यहां नहीं कहते हैं ॥३०४॥ यह इक्यावनवीं विहारिकया है।

तदनन्तर धर्ममार्गके उपदेशके द्वारा परोपकार करनेके लिये जिन्होंने तीर्थ विहार किया है ऐसे भगवान्के योगत्याग नामकी उत्कृष्ट किया होती है ।।३०५।। जिसमें विहार करना समाप्त हो जावे, सभाभूमि (समवसरण) विघट जावे, और योगिनिरोध करनेके लिये अपनी वृत्ति करनी पड़े उसे योगत्याग कहते हैं ।।३०६।। दण्ड, कपाट आदि रूपसे प्रसिद्ध जो केविलि-समुद्धात नामकी किया है वह इसी योगत्याग कियामें अन्तर्भूत हो जाती है इसलिये अलगसे उसका वर्णन नही किया है ।।३०७।। यह बावनवी योगत्याग नामकी किया है ।

तदनन्तर जिनके समस्त योगोंका निरोध हो चुका है, जो जिनोंके स्वामी हैं, जिन्हें शीलके ईश्वरपनेकी अवस्था प्राप्त हुई है, जिनके अघातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं जो स्वभावसे उत्पन्न हुई ऊर्ध्वगतिको प्राप्त हुए है और जो उत्कृष्ट मोक्षस्थानपर पहुंच गये हैं ऐसे भगवान्के अग्रनिवृंति नामकी किया मानी गई है ।।३०८–३०९।। यह तिरेपनवीं अग्रनिवृंति नामकी किया है।

इस प्रकार गर्भसे लेकर निर्वाण पर्यन्त जो सब मिलाकर तिरेपन क्रियाएं हैं भव्य पुरुषोंको सदा उनका पालन करना चाहिये ॥३१०॥ द्विज लोगोंको ऊपर कही हुई विधिके अनुसार इन क्रियाओंका पालन करना चाहिये। इन क्रियाओंके जो भी अन्तर्गत भेद

१ घृतमार्गोप-प०। २ यत्र दण्ड-प०, ल०। ३ योगत्यागानन्तर्भतम्। ४ शैलेशितावस्थस्य। ५ --मायुषः अ०, इ०, प०, स०, द०। ६ ऊर्घ्वगमनम्। ७ गच्छतः। द समुच्चयाः ल०। ६ त्रिप-ञ्चाशत्त्रियासु।

#### महापुरासम्

### **यार्क्**लविकीडितम्

इत्युज्वैभेरताथिपः स्वसमये संस्थापयन् तान् द्विजान्

सम्प्रोवाच कृती सतां बहुमता गर्भान्वयोत्याः क्रियाः।

गर्भाद्याः परिनिव् तिप्रगमनप्रान्तास्त्रिपञ्चाशतं

प्रारेभेऽथ पुनः प्रवक्तुमुचिता बीक्षान्वयाख्याः क्रियाः ॥३१२॥

यस्त्वेताः द्विजसत्तमैरभिमता गर्भाविकाः सत्कियाः

श्रुत्वा सम्यगधीत्यभावितमतिर्जेनेश्वरे दर्शने।

सामग्रीमुचितां स्वतक्व परतः सम्पादयन्नाचरेद्

भव्यात्मा स समग्रधीस्त्रिजगति चुडामणित्वं भजेत् ॥३१३॥

इत्यार्षे भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिविष्टिलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे द्विजोत्पत्तौ गर्भान्वयिक्रयावर्णनं नाम ग्रष्टित्रहासमं पर्व।

हैं उनका आगेके पर्वमें निरूपण करेंगे ॥३११॥ इस प्रकार पुण्यवान् भरत महाराजने उन द्विजोंको अपने धर्ममें स्थापित करते हुए गर्भसे लेकर निर्वाणगमन पर्यन्तकी तिरेपन गर्मान्वय कियाएं कहीं और उनके बाद कहने योग्य जो दीक्षान्वय कियाएं थीं उनका कहना प्रारम्भ किया ॥३१२॥ उत्तम उत्तम द्विजोंको माननीय इन गर्भाधानादि समीचीन कियाओंको सुनकर तथा अच्छी तरह पढ़कर जो जिनेन्द्र भगवान् के दर्शनमें अपनी बुद्धि लगाता है और योग्य सामग्री प्राप्त कर दूसरोंसे आचरण कराता हुआ स्वयं भी इनका आचरण करता है वह भव्य पुरुष ज्ञानी होकर तीनों लोकोंके चूड़ामणिपनेको प्राप्त होता है अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर तीनों लोकोंके अग्रभागपर विराजमान होता है ॥३१३॥

इस प्रकॉर भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषा-नुवादमें द्विजोंकी उत्पत्ति तथा गर्भान्वय क्रियाओंका वर्णन करनेवाला अड़तीसवां पर्व समाप्त हआ

## एकोनचत्वारिंशत्तमं पर्व

ष्रयाश्वीव् हिजन्मभ्यो 'मनुर्वीक्षान्वयिक्तयाः । यास्ता 'निःश्रेयसोदर्काद्याद्याद्याद्य च ॥१॥ श्रूयतां भो हिजन्मानो वक्ष्यं नैःश्रेयसोः क्रियाः । श्रवताराविनिर्वाणपर्यन्ता वीक्षितोजिताः ॥२॥ व्रतां विक्करणं वीक्षा हिषाम्नातं च तव्कतम् । महच्चाणु च वोषाणां 'कृत्स्नवेद्यनिवृत्तितः ॥३॥ महाव्रतं भवेत् कृत्स्नांहसाद्यागोविर्वाजतम् । विरतिः स्थूर्लाहसाविद्योषेभ्योऽणुव्रतं मतम् ॥४॥ सतुन्मुखस्यं या वृत्तिः पुंसो वीक्षेत्यसौ मता । 'तामन्विता' क्रिया या तु सा स्याव् वीक्षान्वया क्रिया ॥४॥ तस्यास्तु भेदसङ्ख्यानं प्राग्निर्णीतं चडण्डकम्' । क्रियते तहिकल्पानाम् श्रधुना लक्ष्मवर्णनम् ॥६॥ तत्रावतारसंज्ञा स्याव् श्राद्या वीक्षान्वयिक्रया । मिष्यात्वदूषिते भव्ये सन्मार्गग्रहणोन्मुखे ॥७॥ स तु संतृत्य योगीन्द्रं युक्ताचारं महाधियम् । गृहस्थाचार्यमथवा पृच्छतीति विचक्षणः ॥६॥ वृत्त यू महाप्रज्ञारे मह्यं धर्ममनाविलम् । प्रायो मतानि तीथ्यानारं हेयानि प्रतिभान्ति मे ॥६॥ ध्याव्याप्रपि हि वाक्यानि सम्मतानि क्रियाविष्ठो । न विचारसिहण्णूनि र व्राप्रवानि तान्यिपर्व ॥१०॥

अथानन्तर-सोलहवें मनु महाराज भरत उन द्विजोंके लिये मोक्ष फल देनेवाली अड़-तालीस दीक्षान्वय कियाएं कहने लगे ।।१।। वे बोले कि हे द्विजो, में अवतारसे लेकर निर्वाण पर्यन्तकी मोक्ष देनेवाली दीक्षान्वय कियाओंको कहता हूं सो तुम लोग सुनो ॥२॥ व्रतोंका **धारण करना दीक्षा है और वे व्रत हिसादि दोषोंके पूर्ण तथा एकदेश त्याग करनेकी अपेक्षा** महाव्रत और अणुव्रतके भेदसे दो प्रकारके माने गये है।।३।। सूक्ष्म अथवा स्थूल-सभी प्रकारके हिसादि पापोंका त्याग करना महाव्रत कहलाता है और स्थूल हिसादि दोषोंसे निवृत्त होनेको अणुव्रत कहते है ।।४।। उन व्रतोंके ग्रहण करनेके लिये सन्मुख पुरुषकी जो प्रवृत्ति है उसे दीक्षा कहते हैं और उस दीक्षासे सम्बन्ध रखनेवाली जो कियाएं हैं वे दीक्षान्वय कियाएं कहलाती है ।।५।। उस दीक्षान्वय कियाके भेद अड़तालीस हैं जिनका कि निर्णय पहले किया जा चुका है। अब इस समय उन भेदोंके लक्षणोंका वर्णन किया जाता है।।६।। उन दीक्षान्वय ि्रयाओंमें पहली अवतार नामकी िक्रया है जब मिथ्यात्वसे दूषित हुआ कोई भव्य पुरुष समीचीन मार्गको ग्रहण करनेके सन्मुख होता है तब यह किया की जाती है ।।७।। प्रथम ही वह चतुर भव्य पुरुष योग्य आचरणवाले महाबुद्धिमान् मुनिराजके समीप जाकर अथवा किसी गृहस्थाचार्यके समीप पहुंचकर उनसे इस प्रकार पूछता है कि ॥८॥ महाबुद्धिमन्, आप मेरे लिये निर्दोष धर्म कहिये क्योंकि मुभे अन्य लोगोंके मत प्रायः दुष्ट मालूम होते हैं ॥९॥ धार्मिक क्रियाओंके करनेमें जो वेदोंके वाक्य माने गये है वे भी विचारको सहन नही कर सकते अर्थात् विचार करनेपर वे निःसार जान पड़ते है, वास्तवमें वे वाक्य दुष्ट पुरुषोंके बनाये हुए

१ भरतः । २ निःश्रेयसं मोक्ष उदर्कम् उत्तरफलं यासु ताः । ३ मोक्षहेत्न् । निःश्रेयसीः ल० । ४ व्रताधिकरणं प०, द०, ल० । ५ सकलनिवृत्त्येकदेशनिवृत्तितः । ६ तन्महाणव्रताभिमुखस्य । ७ दीक्षाम् । ६ व्यन्गता । ६ षण्णामष्टकं षडष्टकम् अष्टोत्तरचत्वारिशत् इत्यर्थः । १० महाप्राज्ञा ल०, १६० । ११ निर्दोषम् । १२ हेयानि प्रतिभाति माम् इ०, स०, अ० । हतानि प्रतिभाति माम् ल०, द० । १३ वेदसम्बन्धीनि । 'श्रुतिः स्त्री वेद आम्नातः' इत्यभिधानात् । १४ दुष्टैः कथितानि । १४ प्रसिद्धान्यपि । तानि वै ल० ।

इति पृष्टवते तस्मै व्याचष्टे सं विदांवरः । तथ्यं मृक्तिपथं धर्मै विचारपरिनिष्ठितम् ॥११॥ विद्वि देतत्योद्यमाप्तीयं वचः श्रेयोऽनुज्ञासनम् । प्रनाप्तोपज्ञमन्यत्तु वचो वाज्ञमलमेव तत् ॥१२॥ विरागः सर्वेवत् सार्वः सूक्तसूनृतपूतवाक् । प्राप्तः सन्मागंदेशी यस्तदाभासास्ततोऽपरे ॥१३॥ रूपतेजोगुणस्थानष्यानषभ्यनृवीतिभः । भेकाञ्जभ्यता विजयज्ञानवृष्टिवीर्यसुक्षामृतैः ॥१४॥ प्रकृष्टो यो गुणेरेभिः चिक्रकर्पां विपाविषु । स प्राप्तः स च सर्वज्ञः स लोकपरमेश्वरः ॥१४॥ ततः श्रेयोऽियना श्रेयं मतमाप्तप्रणेतृकम् । प्रव्याहतमनालीडपूर्वे सर्वज्ञमानिभः ॥१६॥ शृहत्वाज्ञायुक्तमद्वैतं विदा गम्भीरज्ञासनम् । प्रव्याहतमनालीडपूर्वे सर्वज्ञमानिभः ॥१६॥ शृहत्वाज्ञायुक्तमद्वैतं विदा गम्भीरज्ञासनम् । प्रत्याक्षरमसन्विग्धं वाक्यं स्वायम्भुवं विद्वः ॥१७॥ शृहतश्च श्रेतरः प्रमाणं स्यात् श्रुतमन्त्रक्रियावयः । पदार्थाः सुस्थितास्तत्र यतो नान्यमतोचिता ॥१८॥ ययाक्रमसतो बूमः तान्यवार्यान् १ क्रियाविधः । मन्त्राक्च वेवतालिङ्गम् प्राहाराचाश्च शुद्धयः ॥२०॥ एतेऽवीपं यत्र तत्त्वेन प्रणीताः परमिषणा । स धर्मः स च सन्मागः तदाभासाः स्यूरन्यया ॥२१॥

हैं ।।१०।। इस प्रकार पूछनेवाले उस भव्य पुरुषके लिये महाज्ञानी मुनिराज अथवा गृहस्थाचार्य सत्य, विचारसे परिपूर्ण तथा मोक्षके मार्गस्वरूप धर्मका व्याख्यान करते हैं।।११।। वे कहते हैं–हे भव्य, मोक्षका उपदेश देनेवाले आप्तके वचनको ही तू सत्य वचन मान और इसके विपरीत जो वचन आप्तका कहा हुआ नहीं है उसे केवल वाणीका मल ही समभ ।।१२।। जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, सबका कल्याण करनेवाला है, जिसके वचन समीचीन, सत्य और पवित्र हैं, तथा जो उत्कृष्ट-मोक्षमार्गका उपदेश देनेवाला है वह आप्त कहलाता है, इनसे भिन्न सभी आप्ता-भास हैं अर्थात् आप्त न होनेपर भी आप्तके समान मालूम होते हैं ।।१३।। जो रूप, तेज, गुण-स्थान, ध्यान, लक्षण, ऋद्धि, दान, सुन्दरता, विजय, ज्ञान, दृष्टि, वीर्य और सुखामृत इन गुणोंसे चक्रवर्ती तथा इन्द्रादिकोंसे भी उत्कृष्ट है वही आप्त है, सर्वज्ञ है और समस्त लोकोंका परमेश्वर है ।।१४–१५।। इसलिये जो आप्तका कहा हुआ है, जिसका कोई खण्डन नहीं कर सकता और अपने आपको सर्वज्ञ माननेवाले पुरुष जिसका स्पर्श भी नहीं कर सके हैं ऐसा जैन मत है। कल्याणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये कल्याणकारण है।।१६।। जो युक्ति तथा आगमसे युक्त है, अनुपम है, देदीप्यमान है, जिसका शासन गंभीर है, जो अल्पाक्षर वाला है और जिसके पढ़नेसे किसी प्रकारका संदेह नहीं होता ऐसा वाक्य ही अरहन्त भगवान्का कहा हुआ कहलाता है ।।१७।। चूंकि अरहन्तदेवके मतमें अन्य मतोंमें नहीं पाये जानेवाले शास्त्र, मंत्र तथा किया आदि पदार्थोंका अच्छी तरह निरूपण किया गया है इसलिये वह प्रमाणभूत है ।।१८।। हे वत्स, में यथाक्रमसे विस्तारके साथ अपदार्थीका निरूपण करता हूं क्योंकि उन पदार्थोंके समीप आनेपर अन्य मतोंके वचन दुष्ट जान पड़ते हैं ।।१९।। जिसमें वेद, पुराण, स्मृति, चारित्र, क्रियाओंकी विधि, मन्त्र, देवता, लिङ्ग और आहार आदिकी शुद्धि इन पदार्थी का यथार्थ रीतिसे परमर्षियोंने निरूपण किया है वही धर्म है और वही समीचीन मार्ग है। इसके

१ योगीन्द्रः । २ सत्यवचनम् । ३ एवंविधलक्षराह्यत्ये । ४ लक्ष्मद्विदित्तिभिः अ०, प०, द०, स०, इ०, ल० । ४ कान्तता अ०, प०, इ०, स०, द०, ल० । आदरगीयता । ६ इन्द्रः । ७ ततः कारगात् । ६ पूर्वेस्मिन्ननालीढमस्पृष्टम् । ६ युक्त्यागमपरमागमाभ्यां कलितः । १० अद्वितीयम् । ११ आप्तवचनतः । १२ मतम् । १३ मते । १४ विस्तरतः । १५ पदार्थैः । १६ निघर्षग्ं कियमागाः । समीपं गम्यमाना वा । १७ कुतीर्थ्यसूचकाः । १८ पदार्थीः ।

शुतं सृ विहितं वेदो द्वादशाक्ष्ममकल्मवम् । हिंसोपदेशि यद्वादयं न वेदोऽसौ कृतान्तवाक्' ॥२२॥ पुराणं धर्मशास्त्रं च 'तत्स्याव् वधनिष्धि यत् । वधोपदेशि यस्तु होयं धूर्तप्रणेतृकम् ॥२३॥ सावद्यविरितवृ तम् प्रार्थयद्कमंलक्षणम्' । 'चातुराश्रम्यवृत्तं तु परोक्तमसद्यन्जसा' ॥२४॥ क्रियागर्भाविका यास्ता निर्वाणान्ताः परोविताः । ग्राधानादिश्मशानान्ता न ताः सम्यक्किया मताः ॥२४॥ मन्त्रास्त एव धर्म्याः स्युः ये क्रियास् नियोजिताः । दुर्मन्त्रास्तेऽत्र विह्नया ये युक्ताः प्राणिमारणे ॥२६॥ विद्वेद्वरादयो ह्रेया वेद्वताः शान्तिहेतवः । कूरास्तु वेदता हेया यासां स्याव् वृत्तिरामिषैः ॥२७॥ निर्वाणसाधनं यत् स्यात्तिल्लक्ष्णं जिनवेशितम् । "एणाजिनादिचिह्नं तु कृतिङ्गं तद्वि वैक्वतम् ॥२६॥ स्याक्षिरामिषभोजित्वं शुद्धिराहारगोचरा । सर्वक्षकषास्तु ते त्रेया ये स्युरामिषभोजितः ॥२६॥ क्राहंसात्रुद्धिरेषां स्याव् ये निःसक्ष्मा दयालवः । रताः पशुवधे ये तु न ते शुद्धा दुराशयाः ॥३०॥ कामशुद्धिनंता तेषां विकामा ये जितेन्द्रियाः । सन्तुष्टाक्ष्य स्ववारेषु शेषाः सर्वे विद्यन्वकाः ॥३१॥ इति गुद्धं मतं यस्य विचारपरिनिष्ठितम् । स एवाप्तस्तवुष्ठीतो तेष् धर्मः श्रेयो हितार्थनाम् ॥३२॥

सिवाय सब धर्माभास तथा मार्गाभास है ॥२०-२१॥ जिसके बारह अंग है, जो निर्दोष है और जिसमें श्रेष्ठ आचरणोंका विधान है ऐसा शास्त्र ही वेद कहलाता है, जो हिसाका उपदेश देनेवाला वाक्य है वह वेद नहीं है उसे तो यमराजका वाक्य ही समक्षना चाहिये।।२२।। पूराण और धर्मशास्त्र भी वही हो सकता है जो हिसाका निषेध करनेवाला है। इसके विपरीत जो पुराण अथवा धर्मशास्त्र हिसाका उपदेश देते हैं उन्हें धूर्तीका बनाया हुआ समभना चाहिये ।।२३।। पापारम्भके कार्योसे विरक्त होना चारित्र कहलाता है। वह चारित्र आर्य पुरुषोंके करने योग्य देवपूजा आदि छह कर्मरूप है। इसके सिवाय अन्य लोगोंने जो ब्रह्मचर्य आदि चार आश्रमों का चारित्र निरूपण किया है वह वास्तवमें बुरा है।।२४।। क्रियाएं जो गर्भाधानसे लेकर निर्वाणपर्यन्त पहले कही जा चुकी हैं वे ही समभती चाहिये, इनके सिवाय गर्भसे मरणपर्यन्त जो क्रियाएं अन्य लोगोंने कही हैं वे ठीक नहीं मानी जा सकती ।।२५॥ जो गर्भाधानादि कियाओं में उपयुक्त होते है वे ही मन्त्र धार्मिक मन्त्र कहलाते है किन्तु जो प्राणियोंकी हिसा करनेमें प्रयुक्त होते हैं उन्हें यहां दुर्मन्त्र अर्थात् खोटे मन्त्र समभता चाहिये ॥२६॥ शान्तिको करनेवाले तीर्थं -कर आदि ही देवता है। इनके सिवाय जिनकी मांससे वृत्ति है वे दुष्ट देवता छोड़ने योग्य है।।२७।। जो साक्षात् मोक्षका कारण है ऐसा जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ निर्म्रन्थपना ही सच्चा लिङ्ग है। इसके सिवाय मुगचर्म आदिको चिह्न बनाना यह गरिट निर्मो । बनाया हुआ कुलिङ्ग है ॥२८॥ मांसरिहत भोजन करना आहार-विषयक शुद्धि कहलाती है। जो मांसभोजी है उन्हें सर्वधाती समभना चाहिये।।२९॥ अहिसा शुद्धि उनके होती है जो परिग्रहरहित है और दयालू है, परन्तू जो पशुओंकी हिसा करनेमें तत्पर रहते हैं वे दुष्ट अभिप्रायवाले शुद्ध नही है ।।३०।। जो कामरहित जितेन्द्रिय मुनि है उन्हीके कामशुद्धि मानी जाती है अथवा जो गृहस्थ अपनी स्त्रियोंमे संतोष रखते हैं उनके भी कामशुद्धि मानी जाती है परन्तु इनके सिवाय जो अन्य लोग हैं वे केवल विडम्बना करनेवाले है ।।३१।। इस प्रकार विचार करनेपर जिसका मत शुद्ध हो वही आप्त कहला सकता है और उसीके द्वारा कहा हुआ धर्म हित चाहनेवाले लोगों-को कल्याणकारी हो सकता है ॥३२॥ वह भव्य उन उत्तम उपदेशकसे इस प्रकारका उपदेश

१ यमस्य वचनम् । २ धर्मशास्त्रम् । ३ इज्यावार्तादित्तस्वाध्यायसंयमतपोरूप । ४ शहा-षर्य्यादिचतुराश्रमे भव । ५ निश्चयेन । ६ पुरोदिताः द०, ल०, अ०, प०, इ० । ७ क्रष्णाजिन । ६ तद्विषैः कृतम् प०, ल०, द० । ६ सकलविनाशका इत्यर्थः । १० तत्प्रोक्तः ।

श्रुत्वेति देशनां तस्माद् भव्योऽसौ देशिकोत्तमात् । सन्मार्गे मतिमाथते दुर्मागंरतिमृत्युजन् ॥३३॥ गुर्खनियता<sup>र</sup> तत्त्वकानं गर्भः सुसंस्कृतः । तदा तत्रावतीर्णोऽसौ भव्यात्मा धर्मजन्मना<sup>र</sup> ॥३४॥ भवतारिकयाऽस्येवा गर्भाषानवदिव्यते । यतो<sup>र</sup> जन्मपरिप्राप्तिः उभयत्र<sup>ण</sup> न विद्यते ॥३४॥ इत्यवतारिकया ।

ततोऽस्य बृत्तलाभः स्यात् तर्वव गुरुपादयोः । प्रणतस्य व्रतवातं 'विषानेनोपसेबुषः' ॥३६॥ इति वृत्तलाभः ।

ततः कृतोपवासस्य पूजाविषिपुरःसरः । स्थानलाभो भवेवस्य "तत्रायमुखितो विषिः ॥३७॥ जिनाल्ये शुचौ रक्ष्मे पद्ममच्दर्लं लिखेत् । विलिखेव् वा जिनास्थानमण्डलं समवृत्तकम् ॥३८॥ इत्रक्षेण पिष्टयूर्णेन 'सिललालोडितेन वा । वर्तनं' मण्डलस्येच्टं चन्द्रनाविद्रवेण वा ॥३८॥ तिस्मन्नच्दलं पद्मे जैने वाऽऽस्थानमण्डले । विधिना लिखिते तज्जैविच्विन्वरिखतार्चने ॥४०॥ जिनार्चिमिनुवं सूरिः विधिनंनं निवेशयेत् । तवोपासकदीक्षेयमिति मूप्टिन मृद्धः स्पृशन् ॥४१॥ 'प्यन्यमुद्धिविधानेन स्पृष्ट्वैनमधिमस्तकम्' । पूतोऽसि वीक्षयेत्पुक्ता सिद्धशेषा च लम्भयेत्' ॥४२॥ ततः पञ्चनमस्कारपदान्यस्मा उपाविश्वेत् । गुरोरनुग्रहात् सोऽपि सम्प्रीतः स्वगृहं व्रजेत् ॥४४॥ कृत्वाविधिमिनं पश्चात् पारणाय विसर्वयेत् । गुरोरनुग्रहात् सोऽपि सम्प्रीतः स्वगृहं व्रजेत् ॥४४॥ इत्वाविधिमिनं पश्चात् पारणाय विसर्वयेत् । गुरोरनुग्रहात् सोऽपि सम्प्रीतः स्वगृहं व्रजेत् ॥४४॥

सुनकर मिथ्यामार्गमें प्रेम छोड़ता हुआ समीचीन मार्गमें अपनी बुद्धि लगाता है।।३३।। उस समय गुरु ही उसका पिता है और तत्त्वज्ञान ही संस्कार किया हुआ गर्भ है। वह भव्य पुरुष घर्म रूप जन्मके द्वारा उस तत्त्वज्ञानरूपी गर्भमें अवतीर्ण होता है।।३४।। इसकी यह किया गर्भा-धानिक्याके समान मानी जाती है क्योंकि जन्मकी प्राप्ति दोनों ही कियाओंमें नहीं है।।३५॥ इस प्रकार यह पहली अवतारिकया है।

तदनन्तर—उसी समय गुरुके चरणकमलोंको नमस्कार करते हुए और विधिपूर्वक व्रतोंके समूहको प्राप्त होते हुए उस भव्यके वृत्तलाभ नामकी दूसरी किया होती है ॥३६॥ यह वृत्तलाभ नामकी दूसरी किया है ॥३६॥ यह वृत्तलाभ नामकी दूसरी किया है ।

तत्परचात् जिसने उपवास किया है ऐसे उस भव्यके पूजाकी विधिपूर्वक स्थानलाभ नामकी तीसरी किया होती है। इस कियामें यह विधि करना उचित है। १०।। जिनालयमें किसी पिवत्र स्थानपर आठ पांखुरीका कमल बनावे अथवा गोलाकार समवसरणके मंडलकी रचना करे। १३८।। इस कमल अथवा समवसरणके मण्डलकी रचना पानी मिले हुए महीन चूर्णसे अथवा धिसे हुए चन्दन आदिसे करनी चाहिये। १३९।। उस विषयके जानकार विद्वानोंके द्वारा लिखे हुए उस अष्टदलकमल अथवा जिनेन्द्र भगवान्के समर्वसरणमण्डलकी जब सम्पूर्ण पूजा हो चुके तब आचार्य उस भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सन्मुख बैठावे और बार बार उसके मस्तकको स्पर्श करता हुआ कहे कि यह तेरी श्रावककी दीक्षा है। १४०-४१।। पञ्चमुष्टिकी रीतिसे उसके मस्तकका स्पर्श करे तथा 'तू इस दीक्षासे पिवत्र हुआ' इस प्रकार कहकर उससे पूजाके बचे हुए शेषाक्षत ग्रहण करावे। १४२।। तत्पश्चात् 'यह मन्त्र तुमें समस्त पापोंसे पिवत्र करे' इस प्रकार कहता हुआ उसे पञ्च नमस्कार मन्त्रका उपदेश करे।। ४३।। यह विधि करके आचार्य उसे

१ पिता । २ धर्मे एव जन्म तेन । ३ यस्मात् कारएगत्। ४ गर्भाधानावतारयोः । ५ व्रतविचरण्ञास्त्रोक्तविधिना । ६ उपगतस्य । ७ स्थानलाभे । ८ जलमिश्रितेन वा । ६ उद्धरणम् । १० पञ्चगुरुमुद्राविधानेन । ११ मूष्टिन । १२ प्रापयेत् । १३ अस्मै उपदेशं कुर्यात् । १४ दुष्कृतात् अपसार्य । १५ पवित्रं कुर्यात् । १६ ब्रुवन् ।

<sup>१</sup>निर्विष्टस्थानलाभस्य पुनरस्य गणग्रहः । स्यान्तिभ्यावेवताः स्वस्माव् विनिःसारयतो यृहात् ॥४५॥ इयन्तं कालमज्ञानात् पूजिताः स्य<sup>्</sup> कृतावरम् । पूज्यास्त्विवानीमस्याभिः श्रस्मत्समयवेवताः ॥४६॥ <sup>१</sup>ततोऽपमृ<sup>ग</sup>वितेनालम् श्रन्यत्र स्वरमास्यताम् । इति 'अकाशमेवैतान् नीस्वाऽन्यत्र क्विष्टप्येत् ॥४७॥ गणप्रहः स कृव स्यात् प्राक्तनं वेवताङ्कराणम् । विसृष्यार्चयतः शाम्ता वेवताः 'समयोजिताः ॥४८॥ इति प्रहणिकया ।

पूजाराध्यास्त्रवा स्थाता कियाऽस्य स्थावतः परा । पूजोपवाससम्पर्त्या भृष्वतोऽङगार्थसङ्ग्रहम् ॥४६॥ इति पूजाराध्यक्रिया ।

ततोऽन्या पुण्ययज्ञास्या किया पुण्यानुबन्धिनी । सृष्वतः पूर्व विद्यानाम् सर्वे त्रं ब्रह्मचारिणः ॥५०॥ इति पुण्ययज्ञकिया ।

तयाऽस्य बृढचर्या स्यात् किया स्वसमयभुतम् । निष्ठाप्यः शृक्वतो ग्रन्थान् बाह्यानस्यादच कांदचन ।।४१॥ इति बृढचर्याकिया ।

बृढव्रतस्य तस्याग्या किया स्याबुपयोगिता । <sup>११</sup>पर्वोपवासपर्यन्ते प्रतिमायोगधारणम् ॥५२॥ इति उपयोगिताकिया ।

पारणाके लिये विदा करे और वह भव्य भी गुरुके अनुग्रहसे संतुष्ट होता हुआ अपने घर जावे ॥४४॥ यह तीसरी स्थानलाभ किया है।

जिसके लिये स्थानलाभकी कियाका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ऐसा भव्य पुरुष जब मिथ्यादेवताओं को अपने घरसे बाहर निकालता है तब उसके गणग्रह नामकी किया होती है ॥४५॥ उस समय वह उन देवताओं से कहता है कि 'मैंने अपने अज्ञानसे इतने दिनतक आदरके साथ आपकी पूजा की परन्तु अब अपने ही मतके देवताओं की पूजा करूंगा इसलिये कोध करना व्यर्थ है। आप अपनी इच्छानुसार किसी दूसरी जगह रिहिये।' इस प्रकार प्रकट रूपसे उन देवताओं को ले जाकर किसी अन्य स्थानपर छोड़ दे ॥४६-४७॥ इस प्रकार पहले देवताओं का विसर्जन कर अपने मतके शान्त देवताओं की पूजा करते हुए उस भव्यंके यह गणग्रह नामकी चौथी किया होती है ॥४८॥ यह चौथी गणग्रह किया है।

तदनन्तर पूजा और उपवासरूप सम्पत्तिके साथ साथ अंगोंके अर्थसमूहको सुननेवाले उस भव्यके पूजाराध्या नामकी प्रसिद्ध किया होती है। भावार्थ-जिनेन्द्रदेवकी पूजा तथा उपवास आदि करते हुए द्वादशाङ्गका अर्थ सुनना पूजाराध्य किया कहलाती है।।४९॥ यह पांचवीं पूजाराध्य किया है।

तदनन्तर साधर्मी पुरुषोंके साथ साथ चौदह पूर्वविद्याओंका अर्थ सुननेवाले उस भव्यके पुण्यको बढ़ानेवाली पुण्ययज्ञा नामकी भिन्न किया होती है ॥५०॥ यह छठवी पुण्ययज्ञा किया है।

इस प्रकार अपने मतके शास्त्र समाप्त कर अन्य मतके ग्रन्थों अथवा अन्य किन्ही दूसरे विषयोंको सुननेवाले उस भव्यके दृढ्चर्या नामकी क्रिग्रा होती है ॥५१॥ यह दृढ्चर्या नामकी सातवीं क्रिया है।

तदनन्तर जिसके व्रत दृढ़ हो चुके हैं ऐसे पुरुषके उपयोगिता नामकी किया होती है।

१ उपदेशित । २ भवथ । ३ ततः कारणात् । ४ ईर्षया क्रोधेन वा । ५ प्रकटं यथा भवति तथा । ६ निजमत । ७ द्वादशाङगसम्बन्धिद्रव्यसंग्रहादिकम् । ८ चतुर्देशविद्यानां सम्बन्धिनम् । ६ सहाघ्यायिसहितस्य । 'एकब्रह्मव्रताचारा मिथः सब्रह्मचारिगाः ।' इत्यभिधानात् । १० सम्पूर्णम-धीत्य । ११ पर्वोपवासरात्रावित्यर्थः ।

'कियाकलापेनोक्तेन शुद्धमस्योपिबभृतः । उपनीतिरम्' बामयोग्यलिङगप्रहो भवेत् ॥५३॥ उपनीतिर्हि वेवस्य वृत्तस्य समयस्य च । वेवतागुरसाक्षि स्याव् विधिवतप्रतिपालनम् ॥५४॥ शुक्लवस्त्रोपं बीताविषारणं वेव उच्यते । प्रायंगद्कमंजीवित्वं वृत्तमस्य प्रचक्षते ॥५४॥ जैनोपासकवीक्षा स्यात् समयः समयोजितम् । वजतो गोत्रजात्यावि नामान्तरमतः परम् ॥५६॥ इत्यपनीतिनिया ।

ततोऽयमुपनीतः सन् व्रतचया समाभयेत् । सूत्रमौपासकं सम्यग् ब्रभ्यस्य ग्रन्यतोऽर्यतः ॥४७॥ इति व्रतचर्याकिया ।

'त्रताबतारणं तस्य भूयो भूवादिसङ्ग्रहः । भवेदधीतविद्यस्य यथावव्गुरसन्निष्यौ ॥४८॥ इति व्रतावतरणक्रिया ।

विवाहस्तु भवेदस्य नियुञ्जानस्य दीक्षया । सुवतोचितया सन्यक् स्वां 'धर्मसहचारिणीन् ॥५९॥ पुर्नीववाहसंस्कारः पूर्वः' सर्वोऽस्य सम्मतः । सिद्धार्चनां पुरस्कृत्य पत्न्याः" संस्कारनिच्छतः ॥६०॥ इति विवाहक्रिया ।

पर्वके दिन उपवासके अन्तमें अर्थात् रात्रिके समय प्रतिमायोग धारण करना उपयोगिता किया कहलाती है ।।५२।। यह उपयोगिता नामकी आठवीं किया है ।

ऊपर कहे हुए कियाओं के समूहसे शुद्धिको धारण करनेवाले उस भव्यके उत्कृष्ट पुरुषों के योग्य चिह्नको धारण करनेरूप उपनीति किया होती है ॥५३॥ देवता और गुरुकी साक्षीपूर्वक विधिके अनुसार अपने वेष, सदाचार और समयकी रक्षां करना उपनीति किया कहलाती है ॥५४॥ सफेद वस्त्र और यज्ञोपवीत आदि धारण करना वेष कहलाता है, आर्यों के करने योग्य देवपूजा आदि छह कमौं के करनेको वृत्त कहते हैं और इसके बाद अपने शास्त्रके अनुसार गोत्र जाति आदिके दूसरे नाम धारण करनेवाले पुरुषके जो जैन श्रावककी दीक्षा है उसे समय कहते हैं ॥५५–५६॥ यह उपनीति नामकी नौवीं किया है।

तदनन्तर यज्ञोपवीतसे युक्त हुआ भव्य पुरुष शब्द और अर्थ दोनोंसे अच्छी तरह उपासका-ध्ययनके सूत्रोंका अभ्यास कर व्रतचर्या नामकी क्रियाको घारण करे। भावार्थ-यज्ञोपवीत घारण करंर उपासकाध्ययनाङ्ग (श्रावकाचार) का अच्छी तरहसे अभ्यास करते हुए व्रतादि घारण करना व्रतचर्या नामकी क्रिया है।।।५७।। यह दसवीं व्रतचर्या क्रिया है।

जिसने समस्त विद्याएं पढ़ ली हैं ऐसा श्रावक जब गुरुके समीप विधिक अनुसार फिरसे आभूषण आदि ग्रहण करता है तब उसके व्रतावतरण नामकी किया होती है।।५८।। यह व्रतावतरण नामकी ग्यारहवीं किया है।

जब वह भव्य अपनी पत्नीको उत्तम व्रतोंके योग्य श्रावककी दीक्षासे युक्त करता है तब उसके विवाह नामकी किया होती है ॥५९॥ अपनी पत्नीके संस्कार चाहने वाले उस भव्यके उसी स्त्रीके साथ फिरसे विवाह संस्कार होता है और उस संस्कारमें सिद्ध भगवान्की पूजाको आदि लेकर पहले कही हुई समस्त विधि करनी चाहिये ॥६०॥ यह बारहवीं विवाहिकया है ।

१ क्रियासम् हेन । २ प्रवचने साङ्गेऽधीती । ३ यक्कोपवीत । 'उपवीत' यक्कसूत्रं प्रोद्धृतं दक्षिरो करे' । ४ व्रतावतरणम् ल० । ५ धर्मपत्नीम् । ६ गर्भान्वयिकयासु प्रोक्तः । ७ जिनदर्शनस्वीकारात् प्राग्विवाहितभार्यायः ।

वर्णलाभस्ततोऽस्य स्यात् सन्वन्धं संविधित्सतः । वसानाजीविभिनंद्रध्यं वर्णेरत्येदपासकः ॥६१॥ जतुरः आवकञ्येद्धात् झाह्य क्रतसिक्यान् । तान् व्र्यादस्म्यनुप्राह्यो भवद्भिः स्वसमीकृतः ॥६२॥ यूगं निस्तारका वेवब्राह्मणा लोकपूजिताः । स्रष्ठं च कृतविक्षोऽस्मि गृहीतोपासकप्रतः ॥६३॥ मया तु चरितो वर्मः पुष्कलो गृहमेधिनाम् । वसान्यपि च वानानि कृतं च गृदपुजनम् ॥६४॥ स्रयोनिसम्भवं जन्म लब्ध्वाहं गुर्वनुप्रहात् । "चिरमावितमुत्सृज्य प्राप्तो वृत्तमभावितम् ॥६४॥ स्रयोनिसम्भवं जन्म लब्ध्वाहं गुर्वनुप्रहात् । "चरमावितमुत्सृज्य प्राप्तो वृत्तमभावितम् ॥६४॥ स्रतावतरणत्यान्ते स्वीकृताभरणोऽस्म्यहम् । पत्नी च संस्कृताऽस्मिया कृतपाणिप्रहा पुनः ॥६५॥ स्रतावतरणत्यान्ते स्वीकृताभरणोऽस्म्यहम् । पत्नी च संस्कृताऽस्मिया कृतपाणिप्रहा पुनः ॥६५॥ एवं कृतवतस्याद्य वर्णेलाभो ममोचितः । सुलभः सोऽपि युष्माकम् स्वनृत्तानात् सवर्मणाम् ॥६८॥ दृत्युक्तास्त च तं सत्यम् एवमस्तु समञ्जसम् । त्योक्तं श्लाध्यमेवैतत् कोऽन्यस्त्वत्सवृत्रो द्विजः ॥६९॥ दृत्युक्तास्तामे तु निच्यावृष्टिभरप्यमा । समानाजीविभिः कर्तुं सम्बन्धोऽभिमतो हि नः ॥७०॥ इत्युक्तवैनं समाव्वास्य वर्णेलाभेन युञ्जते । विधिवत् सोऽपि तं लब्ध्वा याति तत्समकक्षताम् ॥७१॥

वर्णलाभोऽयमुद्दिष्टः कुलचर्याऽघुनोच्यते । म्रायंवद्कर्मवृत्तिः स्यात् कुलचर्याऽस्य पुष्कला ॥७२॥ इति कुलचर्या ।

तदनन्तर–जिन्हें वर्णलाभ हो चुका है और जो अपने समान ही आजीविका करते हैं ऐसे अन्य श्रावकोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेकी इच्छा करनेवाले उस भव्य पुरुषके वर्णलाभ नामकी किया होती है ।।६१।। इस कियाके करते समय वह भव्य चार बड़े बड़े श्रावकोंको आदर सत्कार कर बुलावे और उनसे कहे कि आप लोग मुक्ते अपने समान बनाकर मेरा अनुग्रह कीजिये ।।६२।। आप लोग संसारसे पार करनेवाले देव ब्राह्मण है, संसारमें पूज्य है और मैने भी दीक्षा लेकर श्रावकके व्रत ग्रहण किये हैं ।।६३।। मैने गृहस्थों-के संपूर्ण धर्मका आचरण किया है, दान भी दिये है और गुरुओंका पूजन भी किया है ।।६४॥ मेने गुरुके अनुप्रहसे योनिके बिना ही उत्पन्न होनेवाला जन्म घारण किया है, और चिर कालसे पालन किये हुए मिथ्याधर्मको छोड़कर जिसका पहले कभी चिन्तवन भी नही किया था ऐसा सम्यक् चारित्र घारण किया है ।।६५।। व्रतोंकी सिद्धिके लिये ही मैने इस समय यज्ञोपवीत धारण किया है और श्रावकाचारका अच्छी तरह अध्ययन कर विद्वान् भी हो गया हू ॥६६॥ वतावतरण कियाके बाद ही मेने आभूषण स्वीकार किये हुए है, मैने अपनी पत्नीके भी संस्कार किये हैं और उसके साथ दुबारा विवाहसंस्कार भी किया है ।।६७।। इस प्रकार व्रत घारण करनेवाले मुफ्तको वर्णलाभकी प्राप्ति होना उचित है और वह भी आप साधर्मी पुरुषोंकी आज्ञासे सहज ही प्राप्त हो सकती है ।।६८।। इस प्रकार कह चुकनेपर वे श्रावक कहें कि ठीक है, ऐसा ही होगा, तुमने जो कुछ कहा है वह सब प्रशंसनीय है, तुम्हारे समान और दूसरा द्विज कौन है ? ।।६९।। आप जैसे पुरुषोंके न मिलनेपर हम लोगोंको समान जीविका करनेवाले मिथ्याद्ष्टियों के साथ भी सम्बन्ध करना पड़ता है ।।७०।। इस प्रकार कहकर वे श्रावक उसे आश्वासन दें और वर्णलाभसे युक्त करावें तथा वह भव्य भी विधिपूर्वक वर्णलाभको पाकर उन सब श्रावकों-की समानताको प्राप्त होता है।।७१।। यह तेरहवी वर्णलाम नामकी क्रिया है।

यह वर्णलाभ किया कह चुके। अब कुलचर्या किया कही जाती है। आर्थ पुरुषोंके करने

१ कन्याप्रदानादानादिसम्बन्धम् । २ संविधातुमिच्छतः । ३ सदृशार्यषट्कर्मादिवृत्तिभिः । ४ विच-क्षर्णैः । ५ चतुःसंख्यान् । ६ युष्मत्सदृशीकृतः । ७ चिरकालसंस्कारितम् । मिथ्यात्ववृत्तिमि-त्यर्थैः । ५ पूर्वेस्मिन्नभावितम् । सद्वृत्तमित्यर्थैः । ६ सम्पूर्णविद्यः । १० सुष्ठ्वधीतः । ११ –सकद्रतः ल०, द० । १२ सावधीकृतकतिचिद्वतावतारणावद्याने । १३ इष्टम् ।

विज्ञुद्धस्तेन वृत्तेन ततोऽभ्येति गृहीजितान् । वृत्ताष्ययनसम्पर्या परानुष्रहणक्षमः ।१७३॥ प्रायदिचत्तविचानतः <sup>१</sup>अृतिस्मृति पुराचित् । गृहस्चाचार्यतां प्राप्तः तदा वत्ते गृहीजिताम् ।१७४॥ इति गृहीजिताक्या ।

ततः पूर्ववदेवास्य भवेदिव्दा प्रशान्तता । नानाविधोपवासादिभावनाः समुवेयुवः ॥७४॥ इति प्रशान्तताक्रिया ।

गृहत्यागस्ततोऽस्य स्याद् गृहवासाद् विरज्यतः । बोन्यं सून् ययान्यायम् झनुशिष्य गृहोज्क्रनम् ॥७६॥ इति गृहत्यागिकया ।

त्यक्तागारस्य तस्यातः तपोवनमृपेयुवः। एकञ्चाटकथारित्वं प्राग्वहीकाञ्चनिक्यते ।।७७॥ इति वीकाजिक्या।

ततोऽस्य जिनरूपत्वम् इष्यते त्यक्तवाससः । घारणं जातरूपस्य युक्ताचाराव् गणेशिनः ॥७८॥ ः इति जिनरूपता ।

क्रियाशेवास्तु निःशेवाः प्रोक्ता गर्भान्वये यथा । तथैव प्रतिपाद्याः स्युः न भेवोऽस्स्यत्र कश्चन ॥७६॥ यस्त्वेतास्तत्त्वतो ज्ञात्वा भव्यः समनुतिष्ठति । सोऽधिगच्छति निर्वाणम् प्रविदात्सुवसाद्भवन् ॥५०॥ इति वीक्षान्वयक्तिया ।

योग्य देवपूजा आदि छह कार्योंमें पूर्ण प्रवृत्ति रखना कुलचर्या कहलाती है ॥७२॥ यह कुलचर्या नामकी चौदहवीं क्रिया है।

ऊपर कहे हुए चारित्रसे विशुद्ध हुआ श्रावक गृहीशिता कियाको प्राप्त होता है। जो सम्यक्चारित्र और अध्ययनरूपी सम्पत्तिसे परपुरुषोंका उपकार करनेमें समर्थ है, जो प्रायश्चित्तकी विधिका जानकार है,श्रुति, स्मृति और पुराणका जानने वाला है ऐसा भव्य गृहस्था-चार्य पदको प्राप्त होकर गृहीशिता नामकी कियाको घारण करता है।।७३-७४।। यह गृही-शिता नामकी पन्द्रहवीं किया है।

- तदनन्तर नाना प्रकारके उपवास आदिकी भावनाओंको प्राप्त होनेवाले उस भव्यके पहलेके समान ही प्रशान्तता नामकी किया मानी जाती है ।।७५।। यह सोलहवीं प्रशान्तता किया है।

तत्पश्चात् जब वह घरके निवाससे विरक्त होकर योग्य पुत्रको नीतिके अनुसार शिक्षा देकर घर छोड़ देता है तब उसके गृहत्याग नामकी क्रिया होती है ॥७६॥ यह सत्रहवीं गृहत्याग किया है ।

तदनन्तर जो घर छोड़कर तपोवनमें चला गया है ऐसे भव्य पुरुषका पहलेके समान एक वस्त्र धारण करना यह दीक्षाद्य नामकी क्रिया मानी जाती है ॥७७॥ यह दीक्षाद्य नामकी अठारहवीं क्रिया है।

इसके बाद जब वह गृहस्थ वस्त्र छोड़कर किन्हीं योग्य आचरणवाले मुनिराजसें दिगम्बर रूप घारण करता है तब उसके जिनरूपता नामकी किया कही जाती है ॥७८॥ यह उन्नीसवीं जिनरूपता किया है ।

इनके सिवाय जो कुछ कियाएं बाकी रह गई हैं वे सब जिस प्रकार गर्भान्वय कियाओं में कहीं गई हैं उसी प्रकार प्रतिपादन करने योग्य हैं। इनमें और उनमें कोई भेद नहीं है ॥७९॥ जो भव्य इन कियाओं को यथार्थरूपसे जानकर उनका पालन करता है वह सुखके आधीन होता हुआ बहुत शीघ निर्वाणको प्राप्त होता है ॥८०॥ इस प्रकार यह दीक्षान्वय कियाओं का वर्णन पूर्ण हुआ।

१ द्वादशाङ्गश्रुतिरूपवेदः । २ धर्मशास्त्रम् । •

प्रवातः सम्भववयानि द्विजाः क्रम्नवयिक्याः। याः 'प्रत्यासक्रमिक्यस भवेयुर्भव्यवेद्दिगः।१८१॥
तत्र सज्जातिरित्यक्षा क्रिया अयोऽनुवन्त्रिन्ते। या सा 'वासक्षमध्यस्य नृजन्मोपनमे भवेत् ॥६२॥
स नृजन्मपरिप्राप्तौ वीक्षायोग्ये सवस्यये। विज्ञुद्धं समते जन्म सैवा सज्जातिरिक्यते ॥६३॥
विज्ञुद्धनुस्वात्याविसंपत्सज्जातिक्व्यते। "उदितोवितवंत्रात्यं यतोऽम्येति पुमान् कृती ॥६४॥
पितुरन्वयमुद्धियां तत्कृतं परिभाव्यते। मातुरन्वयमुद्धिस्तु जातिरित्यिमसप्यते ॥६४॥
विज्ञुद्धिवमयस्यास्य सज्जातिरनुर्वाजता। यद्माप्तौ' सुसमा बौधिः प्रयत्मोप"नतेर्गुणः ॥६६॥
'सज्जन्मप्रतिस्वन्मोऽयम् प्रार्थावतं विज्ञेवतः। सत्या वेद्वाविसामप्रया श्रेयः सूते हि वेद्विमास् ॥६७॥
जिरीरजन्मना सैवा सज्जातिवपर्वाजता। 'प्रतम्मूला यतः'ः सर्वाः पुंसानिक्टार्यसिद्धयः॥६६॥
संस्कारजन्मना चान्या सज्जातिवपर्वाजतः। यात्युत्कर्ष यवाऽऽस्मेवं क्रियासन्त्रैः सुसंस्कृतः ॥६०॥
'पत्नुवर्णवातुरपवा गुद्ध्येवासाम् संस्कित्यम् । यया तथेव भन्यात्मा ज्ञुद्ध्यत्यासावितिक्रयः ॥६१॥
ज्ञानकः स तु संस्कारः सम्यग्जानमन्तरम् । यया सभते साक्षात् सर्वविन्मुन्ततः कृती ॥६१॥

अथानन्तर-हे द्विजो, मे आगे उन कर्त्रन्वय क्रियाओंको कहता हुं जो कि अल्पसंसारी भव्य प्राणी हीके हो सकती हैं।।८१।। उन कर्त्रन्वयित्रयाओं में कल्याण करनेवाली सबसे पहली किया सज्जाति है जो कि किसी निकट भव्यको मनुष्यजन्मकी प्राप्ति होनेपर होती है ॥८२॥ मनुष्यजन्मकी प्राप्ति होनेपर जब वह दीक्षा घारण करने योग्य उत्तम वंशमें विशुद्ध जन्म धारण करता है तब उसके यह सज्जाति नामकी क्रिया होती है ॥८३॥ विशुद्ध कुल और विशुद्ध जातिरूपी संपदा सज्जाति कहलाती है। इस सज्जातिसे ही पुण्यवान् मनुष्य उत्त-रोत्तर उत्तम उत्तम वंशोंको प्राप्त होता है ॥८४॥ पिताके वंशकी जो शुद्धि है उसे कुल कहते हैं और माताके वंशकी शुद्धि जाति कहलाती है ।।८५।। कुल और जाति इन दोनोंकी विशुद्धि-को सज्जाति कहते है, इस सज्जातिके प्राप्त होनेपर बिना प्रयत्नके सहज ही प्राप्त हुए गुणोंसे रत्नत्रयकी प्राप्ति सुलभ हो जाती है ॥८६॥ आर्यखण्डकी विशेषतासे सज्जातित्वकी प्राप्ति शरीर आदि योग्य सामग्री मिलनेपर प्राणियोंके अनेक प्रकारके कल्याण उत्पन्न करती हैं। भावार्थ-यदि आर्यखण्डके विशुद्ध वंशोंमें जन्म हो और शरीर आदि योग्य सामग्रीका सुयोग प्राप्त हो तो अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति सहज ही हो जाती है।।८७।। यह सज्जाति उत्तम शरीर के जन्मसे ही वर्णन की गई है क्योंकि पुरुषोंके समस्त इष्ट पदार्थोंकी सिद्धिका मूलकारण यही एक सज्जाति है ॥८८॥ संस्काररूप जन्मसे जो सज्जातिका वर्णन किया जाता है वह दूसरी ही सज्जाति है उसे पाकर भव्य जीव द्विजन्मपनेको प्राप्त होता है ॥८९॥ जिस प्रकार विशुद्ध खानमें उत्पन्न हुआ रत्न संस्कारके योगसे उत्कर्षको प्राप्त होता है उसी प्रकार क्रियाओं और मंत्रोंसे सुसंस्कारको प्राप्त हुआ आत्मा भी अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हो जाता है ।।९०।। अथवा जिस प्रकार सुवर्ण पाषाण उत्तम संस्कारको पाकर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार भव्य जीव उत्तम कियाओंको पाकर शुद्ध हो जाता है ॥९१॥ वह संस्कार ज्ञानसे उत्पन्न होता है, सबसे उत्कृष्ट ज्ञान सम्यन्ज्ञान है, जिस समय वह पुण्यवान् भव्य साक्षात् सर्वेज्ञ देवके मुखसे उस उत्तम ज्ञान-

१ भो विप्राः । २ प्रत्यासम्भोक्षस्य । ३ सा चासम्र-स० । ४ उत्तरोत्तराभ्युवयववत्वयत्वम् । ५ यत् सञ्जातौ प्राप्तौ सत्याम् । ६ रत्नत्रयप्राप्तः । ७ उपागतैः । ६ सञ्जातिपरिप्राप्तः । ६ आर्यांखण्ड । 'आर्यावतैः पुण्यभूमिरित्यभिघानात् । १० एवा सञ्जातिर्मूलं कारणं यासां ताः । ११ यतः कारणात् । १२ संस्कारजन्मसञ्जातिम् । १३ उत्कर्षं याति । १४ सुवर्णपाषाणः ।

तवैष परमज्ञानगर्भात् संस्कारजन्मना । जातो भवेब् द्विजन्मेति व्रतैः शीलैश्च भूवितः ॥१३॥ व्रतिव्रद्धं भवेबस्य सूत्रं मन्त्रपुरःसरम् । सर्वज्ञाताश्रषानस्य व्रव्यभाविकत्तित्त् ॥१४॥ यत्रोपवीतमस्य स्याव् व्रव्यतिष्ठम् णारमकम् । सूत्रमौपासिकं तु स्याव् 'भावाक्वेस्त्रिभिर्गृणैः" ॥१५॥ यवैव लग्धसंस्कारः परं ब्रह्माधिगण्छति । तवैनमभिनन्द्याशीर्वजीभिर्गणनायकाः ॥१६॥ "लम्भयस्युज्ञितां शेवां जेनीं पुष्पैरवाक्षतेः । स्थिरीकरणनेति ध्व धर्मश्रोत्साहनं परम् ॥१६॥ अयोगिसम्भवं विव्यक्षतगर्भसम् द्भव्या । सोऽधिगम्य परं जन्म तदा सज्जातिभागभवेत् ॥१६॥ अयोगिसम्भवं विव्यक्षतगर्भसम् द्भव्या । मोऽधिगम्य परं जन्म तदा सज्जातिभागभवेत् ॥१६॥ यवुक्तं गृहवर्षाम्य पर्वे कृत्रस्तम् भ्रतन्त्रातुः समाचरेत् ॥१००॥ यवुक्तं गृहवर्षाम्य प्रतृष्ठानं विद्यक्षत् । तवाप्तविहितं कृत्स्नम् स्रतन्त्रातुः समाचरेत् ॥१००॥ जिनेन्द्रास्तव्यसज्जन्मा गणेन्द्ररम् विक्तितः । स वत्ते परमं ब्रह्मवर्षां भवतिणं महीतलम् ॥१०२॥ तमेनं वर्षसाद्भूतं स्वाचन्ते वर्षामकाः जनाः । परं तेज इव ब्राह्मम् । ववतीणं महीतलम् ॥१०२॥ स यजन् पर्वे व्यववर्षाम् वात्रप्ति महीतलम् ॥१०२॥ स यजन् पर्वे व्यववर्षाम् वित्ते वर्षे विवर्षे वर्षे वर्ष

को प्राप्त करता है उस समय वह उत्कृष्ट ज्ञानरूपी गर्भसे संस्काररूपी जन्म लेकर उत्पन्न होता है और व्रत तथा शीलसे विभूषित होकर द्विज कहलाता है ॥९२-९३॥ सर्वज्ञ देवकी आज्ञा-को प्रधान माननेवाला वह द्विज जो मंत्रपूर्वक सूत्र धारण करता है वही उसके व्रतोंका चिह्न है, वह सूत्र द्वय्य और भावके भेदसे दो प्रकारका है ॥९४॥ तीन लरका जो यज्ञोपवीत है वह उसका द्रव्यसूत्र है और हृदयमें उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूपी गुणोंसे बना हुआ जो श्रावकका सूत्र है वह उसका भावसूत्र है ॥९५॥ जिस समय वह भव्य जीव संस्कारोंको पाकर परम ब्रह्मको प्राप्त होता है उस समय आचार्य लोग आशीर्वादरूप वचनोंसे उसकी प्रशंसा कर उसे पुष्प अथवा अक्षतोंसे जिनेन्द्र भगवान्की आशिषिका ग्रहण कराते हैं अर्थात् जिनेन्द्रदेवकी पूजासे बचे हुए पुष्प अथवा अक्षत उसके शिर आदि अंगोंपर रखवाते हैं क्योंकि यह एक प्रकारका स्थिरीकरण है और धर्ममें अत्यन्त उत्साह बढ़ानेवाला है ॥९६-९७॥ इस प्रकार जब यह भव्य जीव बिना योनिके प्राप्त हुए दिव्यज्ञानरूपी गर्भसे उत्पन्न होनेवाले उत्कृष्ट जन्मको प्राप्त होता है तब वह सज्जातिको धारण करनेवाला समभा जाता है ॥९८॥ यह सज्जाति नामकी पहली किया है।

तदनन्तर जिसे सज्जाति किया प्राप्त हुई है ऐसा वह भव्य सद्गृहित्व कियाको प्राप्त होता है इस प्रकार जो सद्गृहस्थ होता हुआ आर्य पुरुषोंके करने योग्य छह कमौंका पालन करता है, गृहस्थ अवस्थामें करने योग्य जो जो विशुद्ध आचरण कहे गये हैं अरहन्त भगवान्के द्वारा कहे हुए उन उन समस्त आचरणोंका जो आलस्य-रहित होकर पालन करता है, जिसने श्री जिनेन्द्रदेवसे उत्तम जन्म प्राप्त किया है और गणधरदेवने जिसे शिक्षा दी है ऐसा वह उत्तम द्विज उत्कृष्ट ब्रह्मतेज—आत्मतेजको धारण करता है।।९९-१०१।। उस समय धर्मस्वरूप हुए उस भव्यकी अन्य धर्मात्मा लोग यह कहते हुए प्रशंसा करते हैं कि तू पृथिवीतलपर अवतीर्ण हुआ उत्कृष्ट ब्रह्मतेजके समान है।।१०२।। पूजा करनेवाले यजमान जिसकी पूजा करते हैं, जो स्वयं पूजन करता है, और दूसरोंसे भी कराता

१ यज्ञसूत्रम् । २ उपासकाचारसम्बन्धि । ३ मनसा विकल्पितैः । ४ सम्यग्दर्शनज्ञानचारितैः । उपलब्धि-उपयोगसंस्कारैर्वा । ५ परमज्ञानम्, परमतपो वा । ६ आचार्याः । ७ प्रापयन्ति । ५ प्रवर्तनम् । ६ समाचरन् द०, अ०, ल०, प०, इ०, स० । १० वृत्ताध्ययनसम्पत्तिम् । 'स्याद् ब्रह्मवर्षसं वृत्ताध्ययनिक्षम् दिः' इत्यभिधानात् । ११ ज्ञानसम्बन्ध्युत्कृष्टतेज इव । १२ यजनं कृर्वन् । १३ यजनं कारयन् । १४ पूजाकारकैः । १४ आराधितः । १६ अध्ययनं कारयन् । १७ आगम् आगमाङ्ग ।

स्पृतासिप महीं नैय स्पृष्टो योवैमंहीगतैः। देवरयमात्मसात्मुर्याव् इहैयाभ्यांवतैर्गुणैः ॥१०४॥
नाणिमा महिनेयास्य गरिमेय न लाययम् । 'प्रार्थितः 'प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं वेति तद्गुणाः ॥१०४॥
गुणैरेभियपाक्यमिहमा देवसाञ्ज्ञयम् । विमृत्लोकातिगं याम मह्यामेय महीयते ॥१०६॥
यम्पेरायरितैः सत्यत्रौयसात्तिदमावितिः । वेयबाह्मणतां इलाद्यां स्वस्मिन् सम्भावयत्यसौ ॥१०७॥
यय जातिमदावेशात् कश्यिदेश्वयाद्याः । मूयावेषं किमग्रेय देवमूर्यं गतो भवाम् ॥१०६॥
स्वमामुष्यायणः किम किम्ते इन्यादमुष्य पुणिका । 'योनैयमुक्ता' भूत्वा यास्यसत्कृत्य महिषान् ॥१०६॥
स्वातिः सैव कृतं तच्य सोऽसि योऽसि प्रगेतमः । तथापि देवतात्मानम् प्रात्मानं मन्यते भवान् ॥११०॥
देवतातिविपित्रगिनकार्येष्यप्रयतो । मवान् । गृषद्विजातिवेशानां प्रणामाच्य पराञ्चमुक्तः ॥१११॥
दीक्षां जेनीं प्रपक्तस्य जातः कोऽतिशयस्त्य । यतोऽद्यापि मनुष्यस्त्वं पादचारी महीं स्पृशन् ॥११२॥
इत्युपाक्यसंरम्भम् । उपालक्यः स्याऽस्मद्विष्यसम्भवः । किनो १ जनविताऽस्माकं कार्नं गर्भोऽतिनिर्मकः ॥११४॥
भूयतां भो द्विजम्मन्य स्वयाऽस्मद्विष्यसम्भवः । किनो १ जनविताऽस्माकं कार्नं गर्भोऽतिनिर्मकः ॥११४॥

है, जो वेद और वेदाङगके विस्तारको स्वयं पढ़ता है तथा दूसरोंको भी पढ़ाता है, जो यद्यपि पृथिवीका स्पर्श करता है तथापि पृथिवीसम्बन्धी दोष जिसका स्पर्श नहीं कर सकते हें, जो अपने प्रशंसनीय गुणोंसे इसी पर्यायमें देवपर्यायको प्राप्त होता है, जिसके अणिमा ऋद्धि अर्थात् छोटापन नहीं है किन्तु महिमा अर्थात् बड़प्पन है, जिसके गरिमाऋद्धि है परन्तु लिघमा नहीं हैं, जिसमें प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और विशत्व आदि देवताओं ने गुण विद्यमान हैं, उपर्युक्त गुणोंसे जिसकी महिमा बढ़ रही है, जो देवरूप हो रहा है और लोकको उल्लंघन करनेवाला उत्कृष्ट तेज घारण करता है ऐसा यह भव्य पृथिवीपर पूजित होता है।।१०३-१०६।। सत्य, शौच, क्षमा और दम आदि धर्मसम्बन्धी आचरणोंसे वह अपनेमें प्रशंसनीय देवब्राह्मणपनेकी संमावना करता है अर्थात् उत्तम आचरणोंसे अपने आपको देवब्राह्मणके समान उत्तम बना देता है।।१०७।।

यदि अपनेको भूठमूठ ही द्विज माननेवाला कोई पुरुष अपनी जातिक अहंकारके आवेश से इस देवबाह्मणसे कहे कि आप क्या आज ही देवपनेको प्राप्त हो गये हैं ? ॥१०८॥ क्या तु अमुक पुरुषका पुत्र नहीं है ? और क्या तेरी माता अमुक पुरुषकी पुत्री नहीं है ? जिससे कि तू इस तरह नाक ऊंची कर मेरे ऐसे पुरुषोंका सत्कार किये बिना ही जाता है ? ॥१०९॥ यद्यपि तेरी जाति वही है, कुल वही है और तू भी वही है जो कि सबेरेके समय था तथापि तू अपने आपको देवतारूप मानता है ॥११०॥ यद्यपि तू देवता, अतिथि, पितृगण और अग्निक कार्योंमें निपुण है तथापि गुरु, द्विज और देवोंको प्रणाम करनेसे विमुख है ॥१११॥ जैनी दीक्षा घारण करनेसे तुम्के कौनसा अतिशय प्राप्त हो गया है ? क्योंकि तू अब भी मनुष्य ही है और पृथिवीको स्पर्श करता हुआ पैरोंसे ही चलता है ॥११२॥ इस प्रकार कोघ घारणकर यदि कोई उलाहना दे तो उसके लिये युक्तिसे भरे हुए वचनोंसे इस प्रकार उत्तर दे ॥११३॥ हे अपने आपको द्विज माननेवाले, तू मेरा दिव्य जन्म सुन, श्री जिनेन्द्रदेव ही मेरा पिता है और

१ रत्नत्रयादिगुरालाभः । २ प्रकर्षेगासमन्तात् सकलाभिलषरगीयत्वम् । ३ देवाधीनम् । देव-साद्भवन् ल०, द०, ६० । देवसाद्भवेत् अ०, प०, स० । ४ देवत्वम् । ५ कुलीनः । प्रसिद्धपितु-रुत्पन्न आमुष्यायगा उच्यते ।' ६ तव । ७ कुलीना पुत्री । ६ येन कारगोन । ६ उद्गतनासिकः । १० प्राग्भवः । ११ –ष्वप्राकृतो ल०, द० । १२ स्वीकृतकोषं यथा भवति तथा । १३ दूषितः । १४ पदुभिः । १५ अस्माकं देवोत्पत्तिः । १६ पिता ।

'तत्राहेती जिया' विज्ञां साँवत त्रेनु व्यसंवितान् । स्वतात्कृत्य सब्दुभूता वयं संस्कारकन्मना ॥११४॥ अयोगिसम्भवास्तेव देवा एव न मानुवाः । वयं वयविवान्येऽपि सम्ति चेव् बृहि तिष्ठवान् ॥११६॥ स्वायम्भुवान्मुकारकाराः ततो वेविष्ठका वयम् । क्रतिव्रह्मं च नः सूत्रं पवित्रं सूत्रविताम् ॥११६॥ पावसूत्रानुका यूव न द्विजा सूत्रकष्ठकाः । सन्त्रार्थकण्टकास्तीवकाः केवलं मलदूविताः ॥११६॥ शरीरकन्म संस्कारकन्म चेति द्विचा नतम् । क्रत्यावितां मृतिवर्ववं द्विचान्नाता किनामने ॥११६॥ वेह्यन्तरपरिप्राप्तिः यूर्ववेहपरिक्षयात् । शरीरकन्म विक्रयं वेहमावां भवान्तरे ॥१२०॥ सवानक्वात्मलसमस्य पुतः संस्कारयोगतः । द्विकम्मतापरिप्राप्तिकंन्म संस्कारकं स्मृतम् ॥१२१॥ शरीरमरणं स्वायुक्तते वेहविसकंत्रम् । संस्कारवर्षं प्राप्तवतस्यागःसमुण्यक्तम् ॥१२२॥ विद्यादेशं सव्यसंस्कारो विक्रहाति प्रयेतम् । विष्यादर्शनपर्यायं ततस्तेन मृतो यवेत् ॥१२३॥ स्वतेऽयं सक्वसंस्कारो विज्ञहाति प्रयेतमम् । जातं वोरं गृवंनुज्ञानाव् । स्वतिव्याव वयम् ॥१२४॥ इत्यास्त्रने गृवोत्कर्वं क्यापयन्त्र्याववस्तंना । गृहमेषी मवेत् प्राप्य सव्गृहित्यमनुक्तरम् ॥१२४॥ भूयोऽपि संप्रवक्ष्यामि बाह्यणान् सित्वयोवितान् । जातिवावावलेपस्य रिनिरासार्थमतः परम् ॥१२४॥ भूयोऽपि संप्रवक्ष्यामि बाह्यणान् सित्वयोवितान् । जातिवावावलेपस्य । ।

ज्ञान ही अत्यन्त निर्मल गर्भ है ।।११४।। उस गर्भमें उपलब्धि, उपयोग और संस्कार इन तीन गुणोंके आश्रित रहनेवाली जो अरहन्तदेवसम्बन्धिनी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ये तीन भिन्न भिन्न शक्तियां हैं उन्हें अपने अधीन कर हम संस्काररूपी जन्मसे उत्पन्न हुए हैं ।।११५।। हम लोग बिना योनिसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये देव ही हैं मनुष्य नहीं हैं, हमारे समान जो और भी हैं उन्हें भी तू देवब्राह्मण कह ।।११६।। हम लोग स्वयंभूके मुखसे उत्पन्न हुए हैं इसलिये देवबाह्मण हैं और हमारे व्रतोंका चिह्न शास्त्रोंमें कहा यह पवित्र सूत्र अर्थात् यज्ञोपवीत है ।।११७।। आप लोग तो गलेमें सूत्र धारणकर समीचीन मार्गमें तीक्ष्ण कण्टक बनते हुए पापरूप सूत्रके अनुसार चलनेवाले हैं, केवल मलसे दूषित हैं, द्विज नहीं हैं।।११८॥ जीवोंका जन्म दो प्रकारका है एक तो शरीरजन्म और दूसरा संस्कार-जन्म। इसी प्रकार जैनशास्त्रोंमें जीवोंका मरण भी दो प्रकारका माना गया है ।।११९।। पहले शरीरका क्षय हो जानेसे दूसरी पर्यायमें जो दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है उसे जीवोंका शरीरजन्म जानना चाहिये । ।।१२०।। इसी प्रकार संस्कारयोगसे जिसे पुनः आत्मलाभ प्राप्त हुआ है ऐसे पुरुष-को जो द्विजपनेकी प्राप्ति होना है वह संस्कारज अर्थात् संस्कारसे उत्पन्न हुआ जन्म कहलाता है ।।१२१।। अपनी आयुके अन्तमें शरीरका परित्याग करना शरीरमरण है तथा व्रती पुरुष-का पापोंका परित्याग करना संस्कारमरण है ।।१२२।। इस प्रकार जिसे सब संस्कार प्राप्त हुए हैं ऐसा जीव मिथ्यादर्शनरूप पहलेके पर्यायको छोड़ देता है इसलिये वह एक तरहसे मरा हुआ ही कहलाता है ।।१२३।। उन दोनों जन्मोंमेंसे जो पापसे दूषित नहीं है ऐसा संस्कारसे उत्पन्न हुआ यह उत्कृष्ट जन्म गुरुकी आज्ञानुसार मुभ्ने प्राप्त हुआ है इसलिये मैं देवद्विज या देवब्राह्मण कहलाता हूं ।।१२४।। इस प्रकार न्यायमार्गसे अपने आत्माके गुणोंका उत्कर्ष प्रकट करता हुआ वह पुरुष सर्वश्रेष्ठ सद्गृहित्व अवस्थाको पाकर सद्गृहस्थ होता है ॥१२५॥ उत्तम क्रियाओं के करने योग्य ब्राह्मणोंसे उनके जातिवादका अहंकार दूर करनेके लिये इसके

१ ज्ञानगर्मे । २ सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्रासीति त्रिप्रकारैः । ३ उपलब्ध्युपयोगसंस्कारात्मतां गताम् । ४ अयोनिसम्भवप्रकारान् । अयोनिसम्भवसदृशानित्यर्थः । ५ आगमप्रोक्तम् । ६ सूत्रमात्र-मेव कण्ठे येषां ते । ७ यस्मात् कारसात् । ६ प्राकतनम् । ६ मिथ्यादर्शनत्यज्ञनरूपेरोत्यर्थः । १० शरीरजन्मसंस्कारजन्मनोः । ११ अस्माकम् । १२ गुरोरनुज्ञायाः । १३ गर्वस्य । १४ निराकरसाय ।

आगे फिर भी कुछ कहता हूं ।।१२६।। जो ब्रह्माकी संतान हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं और स्वयंभू, भगवान्, परमेष्ठी तथा जिनेन्द्रदेव ब्रह्मा कहलाते हैं । भावार्थ-जो जिनेन्द्र भगवान् का उपदेश सुनकर उनकी शिष्य-परम्परामें प्रविष्ट हुए है वे ब्राह्मण कहलाते है ॥१२७॥ श्रीजिनेन्द्रदेव ही आदि परम ब्रह्मा हैं क्योंकि वे ही गुणोंको बढ़ानेवाले हैं और उत्कृष्ट ब्रह्म अर्थात् ज्ञान भी उन्हींके अधीन है ऐसा मुनियोंके ईश्वर मानते है ।।१२८।। जो मृगंचर्म धारण करता है, जटा, डाढ़ी आदि चिह्नोंसे युक्त है तथा कामके वश गधा होकर जो ब्रह्मतेज अर्थात् ब्रह्मचर्यसे भ्रष्ट हुआ वह कभी ब्रह्मा नही हो सकता । १२९।। इसलिये जिन्होंने दिव्य मूर्तिके घारक श्री जिनेन्द्रदेवके निर्मेल ज्ञानरूपी गर्भसे जन्म प्राप्त किया है वे ही द्विज कहलाते हैं ॥१३०॥ व्रत, मन्त्र तथा संस्कारोंसे जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ है ऐसे इन उत्तम द्विजोंको वर्णोंके अन्तर्गत नहीं मानना चाहिये अर्थात् ये वर्णोत्तम हैं ।।१३१।। जो क्षमा और शौच गुणके घारण करनेमें सदा तत्पर हैं, संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें विशेषता प्राप्त हुई है और निर्दोष आचरण ही जिनका आभूषण है ऐसे इन द्विजोंको सब वर्णोंमें उत्तम मानते हैं।।१३२।। इनके सिवाय जो मिलन आचारके धारक है, अपनेको भूठमूठ द्विज मानते हैं, पापका आरम्भ करनेमे सदा तत्पर रहते हैं और हठपूर्वक पशुओंका घात करते है वे ब्राह्मण नहीं हो सकते ।।१३३।। जो समस्त हिंसामय धर्म स्वीकार कर पशुओंका घात करते है ऐसे पापशास्त्रोंसे आजीविका करनेवाले इन ब्राह्मणोंकी न जाने कौन सी गति होगी ? ।।१३४।। जो अधर्म स्वरूप वेदमें कहे हुए प्रेरणात्मक धर्मको धर्म मानते हैं में उनके सिवाय इस पृथिवीपर और किसीको कर्म चाण्डाल नहीं देखता हूं अर्थात् वेदमें कहे हुए धर्मको माननेवाले सबसे बढ़कर कर्म चाण्डाल हैं ।।१३५।। जो निर्देय होकर पशुओंका घात करते हैं वे पापरूप कार्योंमें पंडित है, लुटेरे है, और घर्मात्मा लोगोंसे बाह्य हैं; ऐसे पुरुष राजाओंके द्वारा दण्डनीय होते हैं ।।१३६।। पशुओंकी हिसा करनेके उद्योगसे जो राक्षसोंसे भी अधिक निर्देय हैं यदि ऐसे पुरुष ही उत्कृष्टताको प्राप्त होते हों तब

१ परमपदे स्थितः । २ कामाद् गर्दभाकारमुख इत्यर्थः । ३ अध्ययनसम्पत्तेः । ४ अकलुषात् । ५ वर्णमात्रवर्तिन इत्यर्थः । ६ दुष्ट । ७ हठात्, साक्षात् वा । ८ हिंसामयम् । ६ हिंसां कुर्वेताम् । १० वेदोक्तलक्षरणम् । ११ प्रतिज्ञां कुर्वेते । १२ चौराः । १३ निःक्रपा । १४ पशुहननप्रारम्भात् । १५ राक्षसः कोरणः कव्यात् क्रव्यादोऽक्षप आशरः दत्यभिषानात् । १६ उन्नतिम् ।

सिताचिरितः हवेते 'इञ्चवर्गे हिमहुवाः । वैनसस्तु निर्मसम्बरः 'कुलस्वर्गे वतः वृद्धेः ॥१३६॥ 'मृतिव्यृति'दुरावृत्तं 'कृत्वव्यक्षियाभिक्तः । वेदतासिक्षण्यामान्तकृता सृद्धिक्रम्यरम् ॥१३६॥ ये विश्वतरां वृत्तिं तत्कृतां समुगाभितः । ते सुरस्वर्गे वोषव्याः स्नेवाः सुद्धेः वहिः इतः ॥१४०॥ तत्रसुद्धधसुद्धी' वोषव्ये न्यायान्यायप्रवृत्तितः । न्यायो वयात्रं वृत्तित्वय् सम्बायः प्रशिवाप्रण्यृ ॥१४१॥ विश्वद्वयुत्तायस्तरमाण्येता वर्षोत्तमा हिवाः । 'वर्णान्तःपातिनो नेते जनन्यान्या इति स्थित्य् ॥१४२॥ स्यावारेका' स बद्कर्मवीविनां गृहवेषिनाम् । हिसादोषोऽनुसद्धाः स्थाप्यवेगानां च हिजन्यनाम् ॥१४३॥ इत्यत्र' दूसहे स्रयम्' अस्यसावस्त्रस्यतः । 'रत्त्रास्त्येव तत्वत्यवे स्थाप्यद्विः शास्त्रवीक्षता ॥१४४॥ स्थाप्यवेषं विश्वद्वयक्षयं पक्षत्रवर्षा स साधनम् । इति त्रित्यमसस्येव तिवृत्त्वां विवृत्यहे ॥१४५॥ तत्र पक्षो हि सैनानां इत्स्निद्धयमंभव वा । सौष्याहारकृत्यं वा न हिस्यासीति केष्वतम् ॥१४६॥ सत्राह्मस्यक्षेत्रं वा सन्त्रसिद्धयमंभव वा । सौष्याहारकृत्यं वा न हिस्यासीति केष्वतम् ॥१४६॥ सत्राहमस्वर्थेः सुद्धः प्रावश्वित्वस्वर्गेव वा । सौष्याह्यस्वर्थान्यं वा न हिस्यासीति केष्वतम् ॥१४६॥ सत्राहमसङ्गरेष्

तो दु:सके साथ कहना पड़ेगा कि बेचारे धर्मात्मा लोग व्यर्थ ही नष्ट हुए ॥१३७॥ ये द्विज लोग मिलन आचारका पालन करते हैं और भूठमूठ ही अपनेको द्विज कहते हैं इसलिये विद्वान् लोग इन्हें कृष्णवर्ग अर्थात् पापियों के समूहमें गिमत करते हैं और जैन लोग निर्मल आचारका पालन करते हैं इसलिये इन्हें शुक्लवर्ग अर्थात् पुण्यवानों के समूहमें शामिल करते हैं ॥१३८॥ द्विज लोगों की शुद्धि श्रुति, स्मृति, पुराण, सदाचार, मन्त्र और कियाओं के आश्रित है तथा देवताओं के चिह्न धारण करने और कामका नाश करने से भी होती है ॥१३९॥ जो श्रुत स्मृति आदिक द्वारा की हुई अत्यन्त विशुद्ध वृत्तिको धारण करते हैं उन्हें शुक्लवर्ग अर्थात पुण्यवानों के समूहमें समभना चाहिये और जो इनसे शेष बचते हैं उन्हें शुद्धिसे बाहर समभना चाहिये अर्थात् वे महा अशुद्ध हैं ॥१४०॥ उनकी शुद्धि और अशुद्ध, न्याय और अन्यायरूप प्रवृत्तिसे जाननी चाहिये। दयासे कोमल परिणाम होना न्याय है और प्राणियोंका मारना अन्याय है ॥१४१॥ इससे यह बात निश्चित हो चुकी कि विशुद्ध वृत्तिको धारण करनेवाले जैन लोग ही सब वर्णों उत्तम हैं। वे ही द्विज हैं। ये बाह्मण आदि वर्णों के अन्तर्गत न होकर वर्णोत्तम हैं और जगत्पुज्य हैं ॥१४२॥

अब यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो असि मणी आदि छह कमोंसे आजीविका करने-वाले जैन दिज अथवा गृहस्थ हैं उनके भी हिसाका दोष लग सकता है परन्तु इस विषयमें हम यह कहते हैं कि आपने जो कहा है वह ठीक है, आजीविकाके लिये छह कम करनेवाले जैन गृहस्थोंके थोड़ी सी हिंसाकी संगति अवश्य होती है परन्तु शास्त्रोंमें उन दोषोंकी शुद्धि भी तो दिखलाई गई है।।१४३-१४४।। उनकी विशुद्धिके अङ्ग तीन हैं पक्ष, चर्या और साधन। अब में यहाँ इन्हीं तीनका वर्णन करता हूं।।१४५।। उन तीनोंमेंसे मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ्य-भावसे वृद्धिको प्राप्त हुआ समस्त हिसाका त्याग करना जैनियोंका पक्ष कहलाता है।।१४६।। किसी देवताके लिये, किसी मंत्रकी सिद्धिके लिये अथवा किसी औषधि या मोजन बनवानेके लिये में किसी जीवकी हिसा नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करना चर्या कहलाती है।।१४७।। इस प्रतिज्ञामें यदि कभी इच्छा न रहते हुए प्रमादसे दोष लग जावे तो प्रायश्चित्तसे उसकी शुद्धि

१ पाप । २ पुण्य । ३ आगम । ४ घर्मसंहिता । ५ पुँरारण । ६ श्रुतिस्मृत्यादिकृताम् । ७ जैनद्विजोत्तरयोः शुद्धपशुद्धिः । ६ वर्णमात्रवर्तिनः । ६ शक्का । १० हिंसादोषोनुसक्कगी स्याव् इत्यत्र । ११ सत्यिमित्यक्रगीकारे । १२ चेष्टिते । व्यापारे इत्यर्थः । १३ प्रमादजनिते दोषे । १५ —चात्मान्वयं द०, ल०, इ०, अ०, प०, स० ।

वर्षेवा गृहिणां प्रोक्तां जीवितान्ते तु साथनस् । वेहाहारेहितत्यागात् ध्यानगुद्धात्मशोषनम् ॥१४६॥ त्रिञ्चेतेवु न संस्पर्धा वर्षेनार्ह्वृद्धजन्मनाम् । इत्यास्मपक्षनिक्षिप्तवोषाणां स्यानिराहृतिः ॥१४०॥ वर्षानायमाणां च खुद्धिः स्यावार्हते मते । 'बातुराश्रम्यमन्येषाम् अविचारितसुन्वरम् ॥१४४॥ ब्रह्मचारौ गृहस्वरच वानप्रस्थोऽय त्रिक्षुकः । इत्याश्रमास्तु जैनानाम् उत्तरोत्तरकृद्धितः ॥१४२॥ जातव्याः स्युः प्रपञ्चेन सान्तभेवाः पृथिवधाः । कृत्यगौरवनीत्या तु नात्रेतेषां प्रवञ्चना ॥१४३॥ स दृगृहित्वितवं होयं गृजेरात्मोपवृंहणम् । पारिवाज्यमितो वक्ष्ये सुविज्ञुद्धं क्रियान्तरम् ॥१४४॥ इति सद्गृहित्वम् ।

गार्हरूयमनुपाल्वेवं गृहवासाव् विरुच्यतः" । यद्दीसाग्रहणं तद्धि पारित्राज्यं प्रचक्तते ॥१४४॥ पारित्राज्यं परित्राज्यं भावो निर्वाणविक्षणम् । तत्र निर्ममता वृत्त्या जातकपस्य वारणव् ॥१४६॥ प्रशस्तिविष्तक्षत्रयोगलग्न'ग्रहांशके । निर्प्रत्याचार्यमाश्रित्य वीला ग्राह्या मुमुकुणा ॥१४७॥ विशुद्धकुलगोत्रस्य सव्वृत्तस्य वपुष्मतः । वीक्षायोग्यत्वमाम्नातं सुमुखस्य सुमेषसः ॥१४८॥ "ग्रहीपरागग्रहणे परिवेषेन्त्रचापयोः । वक्तग्रहोवये मेघपटलस्यगितिक्ष्यरे ॥१४६॥

की जाती है तथा अन्तमें अपना सब कुटुम्ब पुत्रके लिये सौपकर घरका परित्याग किया जाता है ॥१४८॥ यह गृहस्थ लोगोंकी चर्का कही, अब आगे साधन कहते है । आयुके अन्त समयमें शरीर आहार और समस्त प्रकारकी चेष्टाओंका परित्याग कर ध्यानकी शुद्धिसे जो आत्माको शुद्ध करना है उसे साधन कहते है ॥१४९॥ अरहन्तदेवको माननेवाले द्विजोंका पक्ष, चर्य और साधन इन तीनोंमें हिंसाके साथ स्पर्श भी नहीं होता, इस प्रकार अपने ऊपर ठहराये हुए दोषोंका निराकरण हो सकता है ॥१५०॥ चारों आश्रमोंकी शुद्धता भी श्री अर्हन्तदेवके मतमें ही है । अन्य लोगोंने जो चार आश्रम माने हे वे विचार किये बिना ही सुन्दर है अर्थात् जब तक उनका विचार नहीं किया गया है तभी तक सुन्दर है ॥१५१॥ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक ये जैनियोंके चार आश्रम है जो कि उत्तरोत्तर अधिक विशुद्धि होनेसे प्राप्त होते है ॥१५२॥ ये चारों ही आश्रम अपने अपने अन्तर्भेदोंसे सहित होकर अनेक प्रकारके हो जाते हैं, उनका विस्तारके साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिये परन्तु ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे यहाँ उनका विस्तार नहीं लिखा है ॥१५३॥ इस प्रकार गुणोंके द्वारा अपने आत्माकी वृद्धि करना यह सद्गृहित्व किया है । अब इसके आगे अत्यन्त विशुद्ध पारिव्रज्य नामकी तीसरी कियाका निरूपण करेंगे ॥१५४॥ यह दूसरी सद्गृहित्व किया है ।

इस प्रकार गृहस्थधर्मका पालन कर घरके निवाससे विरक्त होते हुए पुरुषका जो दीक्षा ग्रहण करना है उसे पारिब्रज्य कहते हैं ॥१५५॥ परिब्राट्का जो निर्वाणदीक्षारूप भाव है उसे पारिब्रज्य कहते हैं, इस पारिब्रज्य कियामें ममत्व भाव छोड़कर दिगम्बररूप धारण करना पड़ता है ॥१५६॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषको शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ बोग, शुभ लग्न और शुभ ग्रहोंके अंशमें निर्ग्रन्थ आचार्यके पास जाकर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥१५७॥ जिसका कुल और गोत्र विश्रद्ध है, चरित्र उत्तम है, मुख सुन्दर है और प्रतिभा अच्छी है ऐसा पुरुष ही दीक्षा ग्रहण करनेके योग्य माना गया है ॥१५८॥ जिस दिन ग्रहोंका उपराग हो, ग्रहण लगा हो, सूर्य-चन्द्रमापर परिवेष (मण्डल) हो, इन्द्रधनुष उठा हो, दुष्ट ग्रहोंका उदय हो, आकाश मेघपटलसे ढका हुआ हो, नष्ट मास

१ चेष्टा। २ चतुराश्रमत्वम्। ३ नानाप्रकाराः। ४ विर्शन्तं गच्छतः। ५ मुहूर्तः। ६ म्रहांसकैः ल०, द०, अ०, प०, इ०, स०। ७ चन्द्रादिम्रहरो।

'नष्टाधिमासिवनयोः संकारतौ 'हानिमित्तयो । बीकाविधि मुमुक्षूणां नेष्ठ्यन्ति कृतवृद्धयः' ।१६६०।। 'सम्प्रवायमनावृत्य यस्त्वमं 'वीक्षयेवधीः । स साधुभिविहः कार्यो वृद्धात्यासावनारतः' ।१६६१।। 'तत्र सूत्रवेवान्याहुः योगीन्त्राः सप्तविकातिम् । यैनिणीतै 'भेवेत्साक्षात्' पारित्राज्यस्य लक्षणम् ॥१६२॥ जातिमृतिक्च तत्रस्यं' लक्षणं सुन्वराङ्गगता । प्रभामण्डलचकाणि तथाभिववनायते '१ ॥१६३॥ सिहासनोपधाने च खत्रवामरघोषणः । स्रशोक्षत्रकृतिक्चा गृहशोभावगाहने ॥१६४॥ क्षेत्रकाऽक्षा सभाः कीर्तिवेन्द्यता वाहनानि च । भावाहारसुवानीति जात्याविः, सप्तविकातिः ॥१६४॥ जात्याविकानिमान् सप्तविकाति परमेष्टिनाम् । गुणानाहुभंजे हीक्षां स्वेषु '१ ११तेष्वकृतावरः ॥१६॥ जातिमान्यन् त्रिक्ततः स्वर्थाक्षानी । यतो जात्यन्तरे पाति जाति प्रविक्तावरः ॥१६॥ जातिमान्यन् त्रिक्ततः परमोष्टिनाम् । गुणानाहुभंजे हीक्षां स्वेषु पाति जाति प्रविक्तावरः ॥१६॥ जातिमन्तरे पाति जाति प्रविक्तावरः ॥१६॥ जातिन्तरे स्वरिक्तावरः सिद्धिमीयुवाम् ॥१६॥ जातिन्द्रीर भवेहिक्या चिक्रया विक्रयाक्षिता । परमा जातिराहंन्ये स्वात्मोत्या सिद्धिमीयुवाम् ॥१६॥

अथवा अधिक मासका दिन हो, संक्रान्ति हो अथवा क्षयतिथिका दिन हो उस दिन बुद्धिमान् आचार्य मोक्षकी इच्छा करनेवाले भव्योंके लिये दीक्षाकी विधि नहीं करना चाहते हैं अर्थात् उस दिन किसी शिष्यको नवीन दीक्षा नहीं देते हैं ॥१५९-१६०॥ जो मन्दबुद्धि आचार्य इस सम्प्रदायका अनादर कर नवीन शिष्यको दीक्षा दे देता है वह वृद्ध पुरुषोंके उल्लंघन करनेमें तत्पर होनेसे अन्य साधुओंके द्वारा बहिष्कार कर देने योग्य है । भावार्थ-जो आचार्य असमय-में ही शिष्योंको दीक्षा दे देता है वह वृद्ध आचार्योंकी मान्यताको उल्लंघन करता है इसलिये साघुओंको चाहिये कि वे ऐसे आचार्यको अपने संघसे बाहर कर दे ।।१६१।। मुनिराज इस पारिव्रज्य कियामें उन सताईंस सुत्र पदोंका निरूपण करते हैं जिनका कि निर्णय होनेपर पारि-वर्ज्यका साक्षात् लक्षण प्रकट होता है ।।१६२।। जाति, मूर्ति, उसमें रहनेवाले लक्षण, शरीर-की सुन्दरता, प्रभा, मण्डल, चक्र, अभिषेक, नाथता, सिहासन, उपधान, छत्र, चामर, घोषणा, अशोक वृक्ष, निधि, गृहशोभा, अवगाहन, क्षेत्रज्ञ, आज्ञा, सभा, कीर्ति, वन्दनीयता, वाहन, भाषा, आहार और सुख ये जाति आदि सत्ताईस सुत्रपद कहलाते हैं।।१६३-१६५।। ये जाति आदि सत्ताईस सुत्रपद परमेष्ठियोंके गुण कहलाते हैं। उस भव्य पुरुषको अपने जाति आदि गुणोंसे आदर न करते हुए दीक्षा धारण करना चाहिये। भावार्थ-ये जाति आदि गुण जिस प्रकार परमेष्ठियोंमें होते हैं उसी प्रकार दीक्षा लेनेवाले शिष्यमें भी यथासंभव रूपसे होते हैं परन्तु शिष्यको अपने जाति आदि गुणोंका सन्मान नहीं कर परमेष्ठियोंके ही जाति अादि गुणोंका सन्मान करना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे वह शिष्य अहंकार आदि दुर्गुणों-से बचकर अपने आपका उत्थान शीघ्र ही कर सकता है।।१६६।। स्वयं उत्तम जातिवाला होनेपर भी अहंकाररहित होकर अरहन्तदेवके चरणोंकी सेवा करनी चाहिये क्योंकि ऐसा हरनेसे वह भव्य दूसरे जन्ममें उत्पन्न होनेपर दिव्या, विजयाश्रित', परमा और स्वा इन चार जातियोंको प्राप्त होता है ॥१६७॥ इन्द्रके दिव्या जाति होती है, चक्रवर्तियोंके विजयाश्रिता, अरहन्तदेवके परमा और मोक्षको प्राप्त हुए जीवोंके अपने आत्मासे उत्पन्न होनेवाली स्वा-

१ नष्टमासस्याधिकमासस्य दिनयोः । २ असम्पूर्गितिथौ । ३ सम्पूर्गमतयः । ४ आम्नायम् (परम्पराम्) । ५ दीक्षां स्वीकुर्यात् । ६ वृद्धातिक्रमर्गो तत्परः । ७ परिव्राज्यैः । ८ निश्चितैः । ६ प्रत्यक्षम् । १० मूर्त्तिस्थितम् । तत्रत्यं ल० । ११ अभिषवदच अभिषेको नाथता च स्वामित्वं व । १२ आत्मीयेषु । १३ जात्यादिषु । १४ अर्गावत । १५ चरगौ । १६ जन्मान्तरे । १७ उत्पत्तौ सत्याम् । १८ दिव्यजातिर्विजयजातिः परमजातिः स्वामोत्थजातिरिति । १६ इन्द्रस्य इयम् ।

मूर्याहिज्यिष' नेतव्या कल्पनेयं चतुष्ट्यी । पुराणक्षैरसम्मोहात् वयिष्ठ्यं त्रितयो मता ॥१६६॥ कर्यंपेन्म्तिमात्मीयां रक्षन्म्तीः शरीरिणाम् । तपोऽधितिष्ठदे विव्याहिम्तीराष्त्रमना मुनिः ॥१७०॥ स्वलक्षणमियां रक्षन्म्तीः शरीरिणाम् । तपोऽधितिष्ठदे विव्याहिम्तीराष्त्रमना मुनिः ॥१७०॥ स्वलक्षणमियां मयमातो जिनेशिनाम् । लक्षणान्यभिस्तव्यायं तपस्येत् इतलक्षणः ॥१७२॥ स्वलापयम् स्वाङ्गातीन्वयं मुनिवयं मुनिवयं मुनिवयं मुनिवयं मुनिवयं मुनिवयं मुनिवयं मुनिवयं मारेण्या स्वलायम् ॥१७२॥ स्वलायम् व्यान्यम् विवयः स्वान्यम् विवयः योगिर्वयः व्यान्यम् विवयः व्यान्यम् विवयः स्वान्यम् विवयः योगिर्वयः व्यान्यम् विवयः स्वान्यम् विवयः योगिर्वयः योगिर्

जाति होती है ।।१६८।। इन चारोंकी कल्पना मृति आदिमें कर लेनी चाहिये, अर्थांतु जिस प्रकार जातिके दिव्या आदि चार भेद हैं उसी प्रकार मूर्ति आदिके भी समभ लेना चाहिये। परन्तू पुराणोंको जाननेवाले आचार्य मोहरहित होनेसे किसी किसी जगह तीन ही भेदोंकी कल्पना करते है। भावार्थ -सिद्धोंमें स्वा मूर्ति नही मानते है।।१६९।। जो मुनि दिव्य आदि मृतियों-को प्राप्त करना चाहता है उसे अपना शरीर कुश करना चाहिये तथा अन्य जीवोंके शरीरोंकी रक्षा करते हुए तपश्चरण करना चाहिये ॥१७०॥ इसी प्रकार अनेक लक्षण घारण करने-वाला वह पुरुष अपने लक्षणोंको निर्देश करनेके अयोग्य मानता हुआ जिनेन्द्रदेवके लक्षणोंका चिन्तवनकर तपश्चरण करे ।।१७१।। जिनकी परम्परा अनिवार्य है ऐसे दिव्य आदि सौन्दर्यों-की इच्छा करता हुआ वह मुनि अपने शरीरके सौन्दर्यको मलिन करता हुआ कठिन तपश्चरण करे ।।१७२।। जिसका शरीर मिलन हो गया है, जिसने अपने शरीरसे उत्पन्न होनेवाली प्रभा का त्याग कर दिया है और जो अर्हन्तदेवकी प्रभाका ध्यान करता है ऐसा साधु शीघ्र ही देदीप्य-मान हो जाता है अर्थात् दिव्यप्रभा आदि प्रभाओंको प्राप्त करता है ॥१७३॥ जो मुनि अपने मणि और तेलके दीपक आदिका तेज छोड़कर तेजोमय जिनेन्द्र भगवान्की आराधना करता है वह प्रभामण्डलसे उज्ज्वल हो उठता है ।।१७४।। जो पहलेके अस्त्र, वस्त्र और शस्त्र आदि को छोड़कर अत्यन्त शान्त होता हुआ जिनेन्द्रभगवान्की आराधना करता है वह योगिराज धर्मचक्रका अधिपति होता है।।१७५॥ जो मुनि स्नान आदिका सस्कार छोडकर केवली जिनेन्द्रका आश्रय लेता है अर्थात् उनका चिन्तर्वन करता है वह मेरुपर्वतके मस्तकपर उत्कृष्ट जन्माभिषेकको प्राप्त होता है।।१७६।। जो मुनि अपने इस लोक-सम्बन्धी स्वामीपनेको छोड़कर परमस्वामी श्रीजिनेन्द्रदेवकी सेवा करता है वह जगत्के जीवोंके द्वारा सेवनीय होता है अर्थात् जगत्के सब जीव उसकी सेवा करते हैं ।।१७७।। जो मुनि अपने योग्य अनेक आसनों के भेदोंका त्यागकर दिगम्बर हो जाता है वह सिहासनपर आरूढ होकर तीर्थको प्रसिद्ध करने-वाला अर्थात तीर्थं कर होता है ।।१७८।। जो मुनि अपने तिकया आदिका अनादर कर परिग्रह-

१ विष्यमूर्तिर्विजयम्तिः परममूर्तिः स्वात्मोत्यमूर्तिरिति एवमुत्तरत्रापि योजनीयम् । २ सिद्धादौ । ३ नामसंकीर्तनं कर्तुमयोग्यमिति । ४ ध्यात्वा । ४ गुर्गैः प्रतीतः । 'गुर्गैः प्रतीते तु कृतलक्षर्गाहितलक्षरागौ' इत्यिमिषानात् । ६ म्लानि कुर्वेन् । ७ जिनस्य । ८ तैलाभ्यङ्गन । ६ दिव्यास्त्र । १० —व्यस्त्र— ट० । करमुक्तः । ११ सामान्यास्त्र । १२ प्रकृष्टज्ञानातिषयम् । १३ स्वामित्वम् । १४ निजोप-वह्तिनादि । 'उपधानं तूपवर्हम्' इत्यिमिषानात् । १४ निःपरिग्रहः ।

त महाध्युवनं प्रीत्व जिन्ने भूत्वाऽऽप्तस्तिक्यः । वेवैविर्णितं बील्लन् भ्रास्कव्ययुवधानस्तृ ।।१००१४ स्वन्तत्त्रीतातपत्राच तक्तित्तात्त्रिक्षः । त्रिमिन्छन् सन्द्रम् सिर्त्तिक्ष्यः सनुद्रम् सिर्द्रिक्षः सनुद्रम् सिर्द्रिक्षः स्वयम् ॥१८१॥ विविध्वव्यजनं त्यापाद् सनुष्टित्तत्पोविधिः । चामराणां चतुःवर्ष्ट्या चीज्यते जिनपर्यये ॥१८६॥ उद्यानाविक्ततां छावाम् प्रपास्य स्वां तपो व्यव्यत् । स्वाव्यक्षत्र एकास्य स्वावक्षाक्षत्र ॥१८६॥ उद्यानाविक्ततां छावाम् प्रपास्य स्वां तपो व्यव्यत् । यतोऽयवत एकास्य स्वावक्षाक्षत्र ॥१८५॥ वृद्धांभां कृतारेकां कृरीकृत्व तपस्यतः । श्रीक्ष्व्यत्विक्षत्रेभास्य स्वतोऽभ्वेति प्रदेशाः ॥१८६॥ वृद्धांभां कृतारेकां कृरीकृत्व तपस्यतः । श्रीक्ष्व्यतिक्षाम्भयः स्वतोऽभ्वेति प्रदेशस्य।।१८७॥ क्षेत्रवास्त्रम् गृहनाध्यवित्तिष्ठतः । त्रिक्षाक्षत्रम् स्वाववर्णाहनम् ॥१८७॥ क्षेत्रवास्त्रमृत्त्वत्त्रमृत्सर्गात् १०क्षेत्रक्षत्रस्य कृष्टित्रस्य स्वाविद्यत्वत्यम् । प्राव्योति परमामानां चुरातुरिक्षरोवृत्तम् ॥१८०॥ स्वाविष्ठस्यवस्यवस्यवस्यवस्य कृष्टित्ताम् ।।१८०॥ स्वाविष्ठस्यवस्यवस्यवस्यवस्य कृष्टित्ताम् ।।१८०॥ स्वाविष्ठस्यवस्यवस्यवस्यवस्यवस्याम् ।।१८०॥

रहित हो जाता है और केवल अपनी भुजापर शिरका किनारा रखकर पृथिवीके ऊंचे-नीचे प्रदेशपर शयन करता है वह महाअभ्युदय (स्वर्गादिकी विभूति) को पाकर जिन हो जाता है, उस समय सब लोग उसका आदर-सत्कार करते हैं और वह देवोंके द्वारा बने हुए देदीप्यमान तिकयाको प्राप्त होता है ।।१७९-१८०।। जो मुनि शीतल छत्र आदि अपने समस्त परिग्रह-का त्याग कर देता है वह स्वयं देदीप्यमान रत्नोंसे युक्त तीन छत्रोंसे सुशोभित होता है ।।१८१।। अनेक प्रकारके पंखाओंके त्यागसे जिसने तपश्चरणकी विधिका पालन किया है ऐसा मुनि जिनेन्द्रपर्यायमें चौंसठ चमरोंसे वीजित होता है अर्थात् उसपर चौंसठ चमर ढ्लाये जाते हैं ।।१८२।। जो मुनि नगाड़े तथा संगीत आदिकी घोषणाका त्याग कर तपश्चरण करता है उसके विजयका उदय स्वर्गके दुन्दुभियोंके गम्भीर शब्दोंसे घोषित किया जाता है।।१८३।। चूंकि पहले उसने अपने उद्यान आदिके द्वारा की हुई छायाका परित्याग कर तपश्चरण किया था इसलिये ही अब उसे (अप्हन्तअवस्थामें) महाअशोक वृक्षकी प्राप्ति होती है ॥१८४॥ जो अपना योग्य धन छोड़कर निर्ममत्वभावको प्राप्त होता है वह स्वयं आंकर दूर दरवाजेपर खड़ी हुई निधियोंसे सेवित होता है अर्थात् समवसरण भूमिमें निधियाँ दरवाजेपर खड़े रहकर उसकी सेवा करती हैं।।१८५।। जिसकी रक्षा सब ओरसे की गई थी ऐसी घरकी शोभाको छोडकर इसने तपश्चरण किया था इसीलिये श्रीमण्डपकी शोभा अपने आप इसके सामने आती है ।।१८६।। जो तप करनेके लिये सबन वनमें निवास करता है उसे तीनों जगत्के जीवोंके लिये स्थान दे सकनेवाली अवगाहन शक्ति प्राप्त हो जाती है अर्थात् उसका ऐसा समवसरण रचा जाता है जिसमें तीनों लोकोंके समस्त जीव स्खसे स्थान पा सकते हैं।।१८७।। जो क्षेत्र मकान आदिका परित्याग कर शुद्ध आत्माको प्राप्त होता है उसे तीनों जगतुके क्षेत्रको अपने आधीन रखनेवाला ऐश्वर्य प्राप्त होता है ।।१८८।। जो मुनि आज्ञा देनेका अभिमान छोड़कर मौन घारण करता है उसे सुर और असुरोंके द्वारा शिरपर घारण की हुई उत्कृष्ट आज्ञा प्राप्त होती है अर्थात् उसकी आज्ञा सब जीव मानते हैं ।।१८९।। जो यह मुनि अपने इष्ट सेवक तथा भाई आदिकी सभाका परित्याग करता है इसलिये उत्कृष्ट अरहन्त पदकी प्राप्ति होनेपर

१ उपवर्हम् । २ छत्र । ३ चामर । ४ अर्हपर्याये स्ति । ५ स्वर्हुन्दुभिभिः । ६ धनम् । 'द्रव्यं दृत्तं स्वापतेयं रिक्वं दृक्यं धनं बसुः' इत्यभिचानात् । ७ निर्णमत्यं गतः । = अग्रेसरताम् । ६ प्रवेशनात् । १० आत्मस्वरूपत्वम् । 'कोत्रक्षं आत्मा पुरुषः' इत्यभिधानात् ।

स्वगुणोत्कीर्तनं त्यवस्या स्वन्तकाली महातपाः । स्तुतिनिन्दाससी भूयः कीर्यंते भुवनेक्वदैः ॥१६१॥ विस्त्रस्या वस्त्रसर्वनं 'यतोऽनुष्ठितवांस्तपः । ततोऽयं वन्त्रते वन्त्रः प्रिनन्द्यगुणसिन्निः ॥१६२॥ तपोऽयमनुपानत्कः पावचारी विवाहनः । कृतवान् पद्मगभँवृ चरणन्मासमहिति ॥१६३॥ वाग्गुप्सो हित्तवाग्वृत्या यतोऽयं तपित स्थितः । ततोऽस्य विष्यभावा स्यात् प्रीणयन्त्यविलां सभान् ॥१६४॥ 'धवाक्वाश्रियताहारपारणोऽत्रप्ता यत्तपः" । तवस्य विष्यविषयं परमामृत्तपुष्तयः ॥१६४॥ त्यवस्त्रकाससुक्षो भूत्वा तपस्यस्थाव्ययं यतः । ततोऽय सुक्षसाद्भूत्वा परमानन्वयुं भ्रजेत् ॥१६६॥ सम्भव बहुनोक्तेन यद्यविष्य । त्यजेन्मुनिरसकल्पः तत्तत्त्त्रस्य तत्तपः । ॥१६७॥ प्राप्तोत्कवं तवस्य स्यात्तपिक्वन्तासनेः फलम् । यतोऽहंज्जातिभूत्यविप्राप्तः सेवाऽनुवर्णिता ॥१६५॥ प्राप्तोत्वतं तवस्य स्यात्तपिक्वन्तासने । तपस्यां यतुपाक्ते पारिवाज्यं तवाञ्जसम् । ॥१६६॥ सम्यक्वं बहुवाज्ञाले निवदं युक्तिवाधितम् । पारिवाज्य परित्यज्य प्राह्यं 'वेवमनुत्तरम्' ॥२०॥ इति पारिवाज्यम् ।

वह तीनों लोकोंकी सभा अर्थात् समवसरण भूमिसें विराजमान होता है ॥१९०॥ जो सब प्रकारकी इच्छाओंका परित्याग कर अपने गुणोंकी प्रशंसा करना छोड़ देता है और महा-तपश्चरण करता हुआ स्तुति तथा निन्दामें समान भाव रखता है वह तीनों लोकोंके इन्द्रोंके द्वारा प्रशंसित होता है अर्थात् सब लोग उसकी स्तुति करते है ॥१९१॥ इस मुनिने वन्दना करने योग्य अर्हन्तदेवकी बन्दना कर तपश्चरण किया था इसीलिये यह वन्दना करने योग्य-पूज्य पुरुषोंके द्वारा वन्दना किया जाता है तथा प्रशंसनीय उत्तम गुणोंका भाण्डार हुआ है ।।१९२॥ जो जूता और सवारीका परित्याग कर पैदल चलता हुआ तपश्चरण करता है वह कमलोंके मध्यमें चरण रखनेके योग्य होता है अर्थात् अर्हन्त अवस्थामें देवलोग उसके चरणोंके नीचे कमलोंकी रचना करते हैं ।।१९३।। चुँकि यह मुनि वचनगुष्तिको धारण कर अथवा हित मित वचनरूप भाषासमितिका पालन कर तपश्चरणमें स्थित हुआ था इसलिये ही इसे समस्त सभाको संनुष्ट करनेवाली दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई है ।।१९४।। इस मुनिने पहले उपवास धारण कर अथवा नियमित आहार और पारणाएं कर तप तपा था इसलिये ही इसे दिव्यतृप्ति, विजय-तृष्ति, परमतृष्ति और अमृततृष्ति ये चारों ही तृष्तियाँ प्राप्त हुई है ।।१९५।। यह मुनि काम जेनित सुक्को छोड़कर चिरकाल तक तपश्चरणमें स्थिर रहा था इसलिये ही यह सुखस्वरूप होकर परमानन्दको प्राप्त हुआ है ।।१९६।। इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? संक्षेप में इतना ही कह देना ठीक है कि मुनि संकल्परहित होकर जिस प्रकारकी जिस जिस वस्तुका परित्याग करता है उसका तपश्चरण उसके लिये वही वही वस्तु उत्पन्न कर देता है ॥१९७॥ जिस तपश्चरणरूपी चिन्तामणिका फल उत्कृष्ट पदकी प्राप्ति आदि मिलता है और जिससे अर्हन्तदेवकी जाति तथा मूर्ति आदिकी प्राप्ति होती है ऐसी इस पारिव्रज्य नामकी क्रियाका वर्णन किया ।।१९८।। जो आगममें कही हुई जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ तपस्या धारण करता है अर्थात् दीक्षा ग्रहण करता है उसीके वास्तविक पारिव्रज्य होता है ।।१९९।। अनेक प्रकारके वचनोंके जालमें निबद्ध तथा युर्वितसे बाधित अन्य लोगोंके पारिव्रज्य

१ यस्मान् कारणात् । २ गराधरादिभिः । ३ पादत्राग्गरहितः । ४ पादन्यासस्य योग्यो भवति । ५ अनशनव्रती । ६ अकरोत् । ७ यत् कारणात् । ६ दिव्यतृप्तिविजयतृप्तिपरमतृप्त्य-मृततृप्तयः । ६ आनन्दम् । १० प्रसिद्धं तपः । ११ पारमार्थिकम् । १२ अर्हत्सम्बन्धि पारिक्राज्यम् । १३ –मनुत्तमम् ल० ।

या सुरेन्द्रपदमाप्तिः पारिवाज्यफलोबयात्<sup>र</sup> । संवा सुरेन्द्रता नाम क्रिया प्रागनुर्वाणता ॥२०१॥ इति सुरेन्द्रता।

साम्प्राज्यमाधिराज्यं स्यांच्यकरत्नपुरःसरम् । निधिरत्नसमृद्भूतं भोगसम्पत्यरम्परम् ॥२०२॥ इति साम्प्राज्यम् ।

म्रार्हन्त्यमर्हतो भावो कर्म वेति परा किया। यत्र स्वर्गावताराविमहाकल्याणसम्पदः ॥२०३॥ याऽसौ विवोऽवतीर्णस्य प्राप्तिः कल्याणसम्पदाम् । तदार्हन्त्यमिति त्रेयं त्रैलोक्यक्षोभकारणम् ॥२०४॥ इत्यार्हन्त्यम् ।

भववन्यनमृक्तस्य यावस्था परमात्मनः । परिनिर्वृत्तिरिष्टा सा परं निर्वाणमित्यपि ॥२०४॥ क्रुरस्नकमंमलापायात् संशुद्धिर्याऽन्तरात्मनः । सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिः सा<sup>3</sup>नाभावो न गुणोच्छिवा<sup>1</sup> ॥२०६॥ इति निर्वृतिः ।

इत्यागमानुसारेण प्रोक्ताः कर्त्रन्वयिक्याः । सप्तैताः परमस्यानसङ्गतिर्यत्र योगिनाम् ॥२०७॥ योऽनृतिष्ठत्यतन्त्रालुः किया हयेतास्त्रिषोदिताः । सोऽधिगच्छेत् परं घाम यत्सम्प्राप्तौ परं घिवम् ॥२०५॥

## पुष्पिताम्राष्ट्रसम्

जिनमतिविहितं पुराणधर्मं य इममनुस्मरित कियानिबद्धम् । प्रनुचरित च पुष्यधीः स भव्यो भवभयबन्धनमाशु निर्मुनाति ॥२०६॥

को छोड़कर इसी सर्वोत्कृष्ट पारिव्रज्यको ग्रहण करना चाहिये ॥२००॥ यह तीसरी पारि-व्रज्य किया है ।

पारित्रज्यके फलका उदय होनेसे जो सुरेन्द्र पदकी प्राप्ति होती है वही यह सुरेन्द्रता नामकी किया है इसका वर्णन पहले किया जा चुका है ॥२०१॥ यह चौथी सुरेन्द्रता किया है ।

जिसमें चकरत्नके साथ साथ निधियों और रत्नोंसे उत्पन्न हुए भोगोपभोगरूपी संपदाओं की परम्परा प्राप्त होती है ऐसा चक्रवर्तीका बड़ा भारी राज्य साम्राज्य कहलाता है ॥२०२॥ यह पाँचवीं साम्राज्यिकया है ।

अर्हत् परमेष्ठीका भाव अथवा कर्मरूप जो उत्कृष्ट किया है उसे आर्हन्त्य किया कहते हैं। इस कियामें स्वर्गावतार आदि महाकल्याणकरूप सम्पदाओंकी प्राप्ति होती है।।२०३।। स्वर्गसे अवतीर्ण हुए अर्हन्त परमेष्ठीको जो पञ्चकल्याणकरूप सम्पदाओंकी प्राप्ति होती है उसे आर्हन्त्य किया जानना चाहिये, यह आर्हन्त्यिकया तीनों लोकोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाली है।।२०४।। यह छठवों आर्हन्त्यिकया है।

संसारके बन्धनसे मुक्त हुए परमात्माकी जो अवस्था होती है उसे परिनिर्वृति कहते हैं। इसका दूसरा नाम परंनिर्वाण भी है।।२०५।। समस्त कर्मरूपी मलके नष्ट हो जानेसे जो अन्त-रात्माकी शुद्धि होती है उसे सिद्धि कहते हैं. यह सिद्धि अपने आत्मतत्त्वकी प्राप्तिरूप है अभाव-रूप नहीं है और न ज्ञान आदि गुणोंके नाशरूप ही है।।२०६।। यह सातवीं परिनिर्वृति किया है।

इस प्रकार आगमके अनुसार ये सात कर्त्रन्वय क्रियाएं कही गईं हैं, इन क्रियाओंका पालन करनेसे योगियोंको परम स्थानकी प्राप्ति होती है ॥२०७॥ जो भव्य आलस्य छोड़कर निरूपण की हुई इन तीन प्रकारकी क्रियाओंका अनुष्ठान करता है वह उस परम धाम (मोक्ष) को प्राप्त होता है जिसके प्राप्त होनेपर उसे उत्कृष्ट सुख मिल जाता है ॥२०८॥ पवित्र बुद्धिको धारण करने

१ फलोदये प०। २ तुच्छाभावरूपो न । ३ 'बुद्धिसुखदुःखादिनवानामात्मगुर्गानामत्यन्तोच्छि-त्तिर्मोक्ष' इति मतप्रोक्तो मोक्षो न । ४ सुखम ।

परमजिनपदानुरक्तधीः

भजति पुमान् य इमं कियाविधिम् । स धृतनिक्तिकर्मबन्धनो जननजरामरणान्त'कृद् भवेत् ॥२१०॥

## शार्वुलविकीडितम्

भग्यात्मा समयाप्य जातिम् जितां जातस्ततः सब्गृही
पारिवार्ण्यमेनुसरं गुवनेताबासाग्र यातो विवम् ।
तत्रैन्द्रीं श्रियमाप्तवान् पुनरत क्ष्युत्वा गतक्वित्रताम्
प्राप्ताहैस्यपदः समग्रमहिमा प्राप्नोस्यतो निर्वृतिम् ॥२११॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहा-पुराणसद्भग्ने बीक्षाकर्त्रन्वयिक्रयावर्णनं नाम एकोनचरवारिक्षसमं पर्व ।।३६।।

वाला जो भव्य पुरुष उक्त कियाओं सहित जिनमतमें कहे हुए इस पुराणके धर्मका अथवा प्राचीन धर्मका स्मरण करता है और उसीके अनुसार आचरण करता है वह संसारसम्बन्धी भयके बन्धनोंको शीघ्र ही तोड़ देता है—नष्ट कर देता है ॥२०९॥ जिसकी बुद्धि अत्यन्त उत्कृष्टं जिनेन्द्रभगवान्के चरणकमलों अनुरागको प्राप्त हो रही है ऐसा जो पुरुष इन कियाओं की विधिका सेवन करता है वह समस्त कर्मबन्धनंको नष्ट करता हुआ जन्म, बुद्धापा और मरणका अन्त करनेवाला होता है ॥२१०॥ यह भव्य पुरुष प्रथम ही योग्य जातिको पाकर सद्गृहस्थ होता है फिर गुरुकी आज्ञासे उत्कृष्ट पारिवज्यको प्राप्तकर स्वर्ग जाता है, वहां उसे इन्द्रकी छक्ष्मी प्राप्त होती है, तदनन्तर वहांसे च्युत होकर चक्रवर्ती पदको प्राप्त होता है, फिर अरहन्त पदको प्राप्त होकर उत्कृष्ट महिमाका धारक होता है और इसके बाद निर्वाणको प्राप्त होता है।।२११॥

इस प्रकार भगविज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके भाषानुवादमें दीक्षान्वय और कर्त्रन्वय क्रियाओं का वर्णन करनेवाला उनतालीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ विनाशकारी । २ स्वर्गात् । ३७

## चत्वारिंशत्तमं पर्व

भ्रयातः सम्प्रवश्यामि क्रियासूत्तरचूलिकाम् । विशेषनिर्णयो यत्र क्रियाणां तिसृणामि ॥१॥ तत्रादौ ताबदुक्षेष्ये क्रियाकल्पप्रक्लृप्तये । मन्त्रोद्धारंक्रियासिद्धिः मन्त्राधीना हि योगिनाम् ॥२॥ स्राधानादि क्रियारम्भे पूर्वमेव निवेशयेत् । त्रीणिच्छत्राणि क्ष्राणां त्रयं त्रींश्च हिवर्भुजः ॥३॥ भिष्यवेदि जिनेन्द्राचीः स्थापयेच्च यथाविधि । मन्त्रकल्पोऽयमाम्नातस्तत्र तत्पूजनाविधौ ॥४॥ नमोऽन्तो नीरजश्शब्दश्चतुर्थंन्तोऽत्र पठचताम् । जलेन भूमिबन्धार्थं परा शुद्धिस्तु तत्फलम् । ॥॥ (नीरजसे नमः)

दर्भास्तरणसम्बन्धस्ततः पश्चादुदीर्थताम् । विघ्नोपशान्तये दर्पमथनाय नमः पदम् ॥६॥ (दर्पमथनाय नमः)

गन्धप्रदानमन्त्रश्च शीलगन्धाय व नमः । पुष्पप्रदानमन्त्रोऽपि विमलाय नमः पदम् ॥७॥ (शीलगन्धाय नमः) (विमलाय नमः)

अथानन्तर—आगे इन कियाओं की उत्तरचूलिकाका कथन करेंगे जिसमें कि इन तीनों अयाओं का विशेष निर्णय किया गया है ।।१।। इस उत्तरचूलिकामें भी सबसे पहले कियाकरूप अर्थात् कियाओं के समूहकी सिद्धिके लिये मन्त्रों का उद्धार करूंगा अर्थात् मंत्रों की रचना आदि का निरूपण करूंगा सो ठीक ही है क्यों कि मुनियों के कार्यकी सिद्धि भी मंत्रों के ही आधीन होती है ।।२।। आधानादि कियाओं के प्रारम्भमें सबसे पहले तीन छत्र, तीन चक्र और तीन अग्नियां स्थापित करना चाहिये ।।३।। और वेदीके मध्य भागमें विधिपूर्वक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा विराजमान करनी चाहिये । उक्त कियाओं के प्रारम्भमें उन छत्र, चक्र, अग्नि तथा जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाकी जो पूजा की जाती है वह मन्त्रकरण कहलाता है ।।४॥ इन कियाओं के करते समय जलसे भूमि शुद्ध करने के लिये जिसके अन्तमें नमः शब्द लगा हुआ है ऐसे नीरजस् शब्दको चतुर्थी के एकवचनका रूप पढ़ना चाहिये अर्थात् 'नीरजसे नमः' (कर्मरूप धूलिसे रहित जिनेन्द्र भगवान्को नमस्कार हो) यह मंत्र बोलना चाहिये । इस मन्त्रका फल उत्कृष्ट विशुद्धि होना है ।।५॥ तदनन्तर डाभका आसन ग्रहण करना चाहिये और उसके बाद विघ्नों को शान्त करने के लिये 'वर्षमयनाय नमः' (अहंकारको नष्ट करनेवाले भगवान्को नमस्कार हो) इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये ।।६॥ गन्ध समर्पण करनेका मन्त्र है 'शीलगन्धाय नमः' (शील रूप सुगन्ध धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो) । तथा पुष्प देनेका मन्त्र है 'विमलाय

१ उपरितनाशं यत् चूलिकायाम् । २ गर्भान्वयादीनाम् । ३ वक्ष्ये । ४ क्रियाकलापकरणार्थम् । ५ अग्नीन् । ६ वेदिमध्ये । ७ गर्भाधानादिक्रियारम्भे । ८ छत्रत्रयादिपूजन । ६ भूमिसंयोगार्थं भूमि-सेचनार्थमित्यर्थः । १० जलसेचनफलम ।

```
कृषांदश्वतपूषार्थम् प्रक्षताय नमः पदम् । (प्रक्षताय नमः)
'धूपाघं श्रुतधूपाय नमः पदम्दाहरेत् ॥६॥ (श्रुतधूपाय नमः)
सानोचोताय पूर्वं च दीपदाने नमः पदम् । (ज्ञानोचोताय नमः)
मन्त्रः परमित्वाय नमः इत्यामृतोदृतो ।।६॥ (परमित्वायनमः)
मन्त्रेरिभस्तु संस्कृत्य यथावण्जगतीतलम् । ततोऽन्वक् पीठिकामन्त्रः पठनीयो द्विजोत्तमेः ॥१०॥
पीठिकामन्त्रः—
सत्यजातपदं पूर्वं चतुर्थ्यंन्तं नमः परम् । 'ततोऽहंज्जातशस्दश्च तदन्तस्तत्परो मतः ॥११॥
ततः परमजाताय नम इत्यपरं पदम् । ततोऽनुपमजाताय नम इत्युत्तरं पदम् ॥१२॥
ततश्च स्वप्रधानाय नम इत्युत्तरो व्वनिः । म्रचलाय नमः शब्दाद् म्रक्षयाय नमः परम् ॥१३॥
म्रवन्तावाधपदं चान्यद् मनन्तज्ञानशस्वनम् । मनन्तदर्शनानन्तवीर्यशब्दो ततः पृथक् ॥१४॥
मनन्तावुकाम्बर्य नीरजःशस्व एव च । निर्मलाच्छोद्यशब्दो च तथाऽभेद्याजरश्रतो ॥१४॥
```

नमः (कर्ममलसे रहित जिनेन्द्रभगवान्के लिये नमस्कार हो) ।।७।। अक्षतसे पूजा करनेके लिये 'अक्षताय नमः' (क्षयरिहत जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार हो) यह मन्त्र बोले और घूपसे पूजा करते समय 'श्रुतधूपाय नमः' (प्रसिद्ध वासनावाले भगवान्को नमस्कार हो) इस मन्त्र-का उच्चारण करे ।।८।। दीप चढाते समय 'ज्ञानोद्योताय नमः' (ज्ञानरूप उद्योत-प्रकाश) को धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार हो) यह मन्त्र पढ़े और अमृत अर्थात् नैवेद्य चढ़ाते समय 'परमसिद्धाय नमः' (उक्वष्ट सिद्धभगवान्को नमस्कार हो) ऐसा मन्त्र बोले ।।९।। इस प्रकार इन मन्त्रोंसे विधिपूर्वक भूमिका संस्कार कर उसके बाद उन उत्तम द्विजोंको पीठिका मन्त्र पढ़ना चाहिये ।।१०।। पीठिका मन्त्र इस प्रकार है-सबसे पहले, जिसके आगे 'नमः' शब्द लगा हुआ है और चतुर्थी विभक्ति अन्तमें है ऐसे सत्यजात शब्दका उच्चारण करना चाहिये अर्थात् 'सत्यजाताय नमः' (सत्यरूप जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार हो) बोलना चाहिये, उसके बाद चतुर्ध्यन्त अर्हज्जात शब्दके आगे 'नमः' पद लगा कर 'अर्हज्जाताय नमः' (प्रशंसनीय जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रभगवानुको नमस्कार हो) यह मन्त्र बोले ।।११।। तदनन्तर 'परमजाताय नमः' (उत्कृष्ट जन्मग्रहण करनेवाले अर्हन्तदेवको नमस्कार हो) बोलना चाहिये और उसके बाद 'अनुपमजाताय नमः' (उपमा-रहित जन्म धारण करनेवाले जिनेन्द्रको नमस्कार हो) यह मन्त्र पढना चाहिये ।।१२।। इसके बाद 'स्वप्रधोनाय नमः' (अपने आप ही प्रधान अवस्थाको प्राप्त होनेवाले जिनराजको नमस्कार हो) यह मन्त्र बोले और उसके पश्चात् 'अचलाय नमः' (स्वरूपमें निश्चल रहनेवाले वीतराग को नमस्कार हो) तथा 'अक्षयाय नमः' (कभी नष्ट न होनेवाले भगवान्को नमस्कार हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥१३॥ इसी प्रकार 'अव्यावाधाय नम.' (बाधाओंसे रहित परमेश्वर को नमस्कार हो), 'अनन्तज्ञानाय नमः' (अनन्त ज्ञानको धारणं करनेवाले जिनराजको नमस्कार हो), 'अनन्तदर्शनाय नमः' (अनन्तदर्शन–केवल दर्शनको धारण करनेवाले जिनेन्द्र-देवको नमस्कार हो), 'अनन्तवीर्याय नमः' (अनन्त बलके घारक अर्हन्तदेवको नमस्कार हो), 'अनन्तसुखाय नमः' (अनन्तसुखके भाण्डार जिनेन्द्रभगवानुको नमस्कार हो), 'नीरजसे

१ धूपार्चने । २ चरुसमर्परो । ३ तस्मात् परम् । ४ चतुर्ध्यन्तः । ५ नमः परः । ६ शब्दः ।

ततोऽमराप्रमेयोक्ती' सागर्भावास्त्रकृष्टने । ततोऽमोभ्याविलीमोक्ती प्रस्यविधंन्यनिः ।।१६।। पृथवपृथिनमे शब्दास्त वन्तास्तृत्वरा' मताः । उत्तराष्मनृसन्धाय प्रतान्त्रक्षिः पर्वे वेते ।।१७।। धावौ परमकाष्टेति योगरूपायवानपृष्ट् । ननः शब्दमृदीर्यास्त सन्त्रविस्तृत्वसृद्धेत् ।।१६।। लोकाप्रवास्तिनेन्यत्यार्थः कार्यो नसे नमः । एवं परमस्तिकेभ्योऽर्वृत्तिकेभ्य इत्यमि ।।१६।। एवं केकिनिसिकेभ्यः पदाव् भूयोऽन्तुक्त्ववात् । सिक्कभ्य इत्यमुष्माक्त प्रस्त्रवाद्धि ।।३०।। धनाविपदपूर्वाक्त तस्मावेवर् पदारपरम् । धनावन्त्रमाविभयः सिक्कभ्यः नमो नग्नः ॥२१॥

नमः' (कर्मरूपी धूलिसे रहित जिनराजको नमस्कार हो), 'निर्मलाय नमः' (कर्मरूप मलसे रहित जिनेन्द्रभगवान्को नमस्कार हो) 'अच्छेद्याय नमः' (जिनका कोई छेदन नहीं कर सके ऐसे जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो), 'अभेद्याय नमः' (जो किसी तरह भिद नहीं सके ऐसे अरहन्त को नमस्कार हो), 'अजराय नमः' (जो बुढापासे रहित है उसे नमस्कार हो,) 'अमराय नमः' (जो मरणसे रहित है उसे नमस्कार हो), 'अप्रमेयाय नमः' (जो प्रमाणसे रहित है-छ सस्थ पुरुषके ज्ञानसे अगम्य है, उसे नमस्कार हो) 'अगर्भवासाय नमः' (जो जन्म-मरणसे रहित होनेके कारण किसीके गर्भमें निवास नहीं करते ऐसे जिनराजको नमस्कार हो), 'अक्षोभ्याय नमः' (जिन्हें कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकता ऐसे भगवान्को नमस्कार हो), 'अविलीनाय नमः! (जो कभी विलीन-नष्ट नहीं होते उन परमात्माको नमस्कार हो) और 'परमघनाय नमः' (जो उत्कृष्ट घनरूप हैं-उन्हें नमस्कार हो) इन अव्यावाद्य आदि शब्दोंके आगे चतुर्थी-विभन्ति तथा नमः शब्द लगाकर ऊपर लिखे अनुसार अव्यावाधाय नमः आदि मन्त्र पदों-का उच्चारण करना चाहिये ।।१४-१७।। तदनन्तर मन्त्रको जाननेवाला द्विज जिसके आदिसे 'परमकाष्ठा है और अन्तमें योगरूपाय है ऐसे शब्दका उच्चारण कर उसके आगे 'नमः' पद लगाता हुआ 'परमकाष्ठयोगाय नमः' (जिनका योग उत्कृष्ट सीमाको प्राप्त हो रहा है ऐसे जिनेन्द्रको नमस्कार हो) इस मन्त्रका उद्घार करे ।।१८।। फिर लोकाग्रवासिने सब्दके आगे 'नमो नमः' लगाना चाहिये इसी प्रकार परम सिद्धेभ्यः और अर्हस्सिद्धेभ्यः शब्दोंके आगे भी नमो नमः शब्दका प्रयोग करना चाहिये अर्थात् ऋमसे 'लोकाग्रवासिने नमो नमः' (लोकके अन्नभाग पर निवास करनेवाले सिद्ध परमेष्ठीको बार बार नमस्कार हो), 'परमसिद्धेभ्यो नमो नमः' (परम सिद्धभगवान्को बार बार नमस्कार हो) और 'अर्हस्सिद्धभ्यो नमो नमः' (जिन्होंने अरहन्त अवस्थाके बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त की है ऐसे सिद्ध महाराजको बार बार नमस्कार हो) इन मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिये ।।१९।। इसी प्रकार 'केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः' (केवली सिद्धोंको नमस्कार हो) 'अन्तःकृत्सिद्धेभ्यो नमो नमः' (अन्तकृत् केवली होकर सिद्ध होनेवालोंको नमस्कार हो), 'परम्परसिद्धेभ्यो नमः' (परम्परासे हुए सिद्धोंको नमस्कार हो) 'अनादिपरम्परसिद्धेभ्यो नमः' (अनादि कालसे हुए परम सिद्धोंको नमस्कार हो) और 'अना-ज्ञ-दुपमसिद्धेभ्यो नमो नमः' (अनादिकालसे हुए उपमारहित सिद्धोंको नमस्कार हो,) इन मन्त्रपदों का उच्चारण कर नीचे लिखे पद पढ्ना चाहिये। इन नीचे लिखे शब्दोंको सम्बोधनरूपसे दो दो बार बोलना चाहिये। प्रथम ही हे सम्यग्दुष्टे हे सम्यग्दुष्टे, हे आसन्नमन्य

१ अमराप्रमेयशब्दौ । २ सागर्भावासशब्दसहिते । ३ परमघनशब्दः । ४ अव्याबाघपदिमित्या-दयः । ४ चतुर्थ्यन्ताः । ६ नमःशब्दपराः । ७ परम्परशब्दात् । ८ सिद्धेभ्य इति पदात् ।

इति मन्त्रपदान्युम्स्वा पदानीमान्यतः पठेत् । द्विचन्स्वाऽऽमन्त्र्यः वन्तव्यं सम्यग्दृष्टिपदं ततः ॥२२॥ स्रासन्त्रभव्यशब्दश्य द्विर्वाच्यस्तद्वदेवः हि । निर्वाणादिश्य पूजार्हः स्वाहान्तोऽनीन्त्र इत्यपि ॥२३॥ काम्यसन्त्रः---

त्रतः स्वकान्यसिद्ध्यर्थनिदं पदनुदाहरेत् । सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु तत्परम् ॥२४॥६ क्रप्यृत्युविनाद्यनं भवत्वन्तं' पदं भवेत्'। भवत्वन्तमतो वाष्यं समाधिमरणाक्षरम्'॥२४॥

चूणि:-'सत्यजाताय नमः, ग्रहंज्जातायनमः, परमजाताय नमः, ग्रनुपमजाताय नमः, स्वप्रधानाय तमः, ग्रज्ञाताय नमः, ग्रव्यावाधाय नमः, ग्रव्यावाय नमः, ग्रव्याय नमः, ग्रव्याय नमः, ग्रव्याय नमः, ग्रव्याय नमः, ग्रव्याय नमः, ग्रव्याय नमः, परमधाय नमः, ग्रहंत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, केवलिसिद्धेभ्यो नमो नमः, ग्रव्याव्याय नमः, ग्रव्यायः, ग्रव्यायः, ग्रव्याव्यायः, ग्रव्याव्यायः, ग्रव्याव्यायः, ग्रव्याव्यायः, ग्रव्याव्यायः, ग्रव्यायः, ग्रव्याव्यायः, ग्रव्याव्यायः, ग्रव्यायः, ग्रव्यायः, ग्रव्याव्यायः, ग्रव्यायः, ग्रव्यायः,

पीठिकामन्त्र एष स्यात् पर्दरेभिः समुच्चितः। जातिमन्त्रमितो वश्ये यथाश्रुतमनुकमात् ॥२६॥ सत्यजन्मपर्वं तान्तमादौ शरणमप्यतः। प्रपद्यामीति व्याच्यं स्यावहंज्जन्मपर्वं तथा ॥२७॥

हे आसन्नभव्य, हे निर्वाणपूजार्ह हे निर्वाणपूजार्ह, और फिर अग्नीन्द्र स्वाहा इस प्रकार उच्चारण करना चाहिये (इन सबका अर्थ यह है कि हे सम्यग्दृष्टि, हे निकटभव्य, हे निर्वाण कल्याणकी पूजा करने योग्य, अग्निकुमार देवोंके इन्द्र, तेरे लिये यह हिव सम्पित करता हूं) ॥२०-२३॥ (अब इसके आगे काम्य मन्त्र लिखते हें)। तदनन्तर अपनी इष्टिसिद्धिके लिये नीचे लिखे पदका उच्चारण करना चाहिये 'सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृन्युविनागनं भवतु, समाधिमरणं भवतु' अर्थात् मुफ्ते सेवाके फलस्वरूप छह परम स्थानोंकी प्राप्ति हो, अपमृत्युका नाश हो और समाधिमरण प्राप्त हो। ॥२४-२५॥ ऊपर कहे हुए सब मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है—

सत्यजाताय नमः, अर्हुज्जाताय नमः, परमजाताय नमः, अनुपमजाताय नमः, स्वप्रभानाय नमः, अचलाय नमः, अक्षयाय नमः, अव्याबाधाय नमः, अनन्तज्ञानाय नमः, अनन्तदर्शनाय नमः, अनन्तवीर्याय नमः, अनन्तसुखाय नमः, नीरजसे नमः, निर्मलाय नमः, अच्छेद्याय नमः, अभेद्याय नमः, अजराय नमः, अमराय नमः, अप्रमेयाय नमः, अगर्भवासाय नमः, अक्षोभ्याय नमः, अविलीनाय नमः, परमधनाय नमः, परमकार्ष्ठीयोगरूपाय नमः, लोकाग्रवासिने
नमो नमः, परमसिद्धेभ्यो नमो नमः, अर्हृत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, केविलिसिद्धेभ्यो नमो नमः, अन्तकृत्सिद्धेभ्यो नमो नमः, परम्परसिद्धेभ्यो नमो नमः, अनादिपरम्परसिद्धेभ्यो नमो नमः, अनाद्यनुपमसिद्धेभ्यो नमो नमः, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे आसन्नभव्य आसन्नभव्य निर्वाणपूजाई निर्माण्या ।
अन्तिन्द्र स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यु विनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

इस प्रकार इन समस्त पदोंके द्वारा यह पीठिका मन्त्र कहा, अब इसके आगे शास्त्रोंके अनुसार अनुक्रमसे जातिमन्त्र कहते हैं ॥२६॥ तान्त अर्थात् षष्ठीविभक्त्यन्त सत्यजन्म पदके आगे शरण और उसके आगे प्रपद्यामि शब्द कहना अर्थात् 'मत्यजन्मन शरणं प्रपद्यामि' (मैं

१ सम्बोधनं कृत्वा । २ आमन्त्रणं कृत्वेत्यर्थः । ३ अभीष्टम् । ४ तस्मादुपरि । ५ भवतुशब्दोऽन्ते यस्य तत् । ६ पठेत् द०, ल०, अ०, प०, स०, इ० । ७ समाधिमरणपदम् । ८ आगमानतिक्रमेण । ६ नान्तमिति पाठः, नकारः अन्ते यस्य तत् ।

म्रहेन्मातृपवं 'तद्वस्वन्तमःईत्सुताक्षरम् । म्रनाविगमनस्येति तथाऽनुपमजन्मनः ॥२८॥ रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्मामीत्यतः परम् । बोब्ध्यन्तं च ततः सम्यग्वृष्टिः द्वित्वेन' योजयेत् ॥२६॥ ज्ञानमूर्तिपवं तद्वत्सरस्वतिपवं तथा । स्वाहान्तमन्ते वक्तव्यं काम्यमन्त्रक्चं पूर्ववत् ॥३०॥

चूर्णः-सत्यजन्मनः शरणं प्रपद्यामि, ग्रहंज्जन्मनः शरणं प्रपद्यामि, ग्रहंग्सातुः शरणं प्रपद्यामि, ग्रहंत्सुतस्य शरणं प्रपद्यामि, ग्रनादिगमनस्य शरणं प्रपद्यामि, ग्रनुपमजन्मनः शरणं प्रपद्यामि, रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्यामि, हे सम्यावृष्टे हे सम्यावृष्टे, हे शानमूर्ते, शानमूर्ते, हे सरस्वित, हे सरस्वित स्वाहा, सेवा-फलं षट्परमस्यानं भवतु, ग्रपमृत्युविनाशनं भवतु ।

जातिमन्त्रोऽयमान्नातो जातिसंस्कारकारणम् । मन्त्रं निस्तारकादि च यथान्नायमितो बुवे ॥३१॥ निस्तारकमन्त्रः---

स्वाहान्तं सत्यजाताय पवमावावनुस्मृतम् । "तदन्तमर्हज्जातायपवं स्यात्तवनन्तरम् ॥३२॥ ततः वर्द्कमणे स्वाहा पदमुज्जारयेत् द्विजः । स्याव्यामयतये स्वाहा पवं तस्मावनन्तरम् ॥३३॥ स्रनाविश्रीत्रयायेति स्रवात् स्वाहापवं ततः । तद्वच्च स्नातकायेति श्रावकायेति च द्वयम् ॥३४॥

सत्यरूप जन्मको धारण करनेवाले जिनेन्द्रदेवका शरण लेता हूं), इस प्रकार कहना चाहिये। इसके बाद 'अहंज्जन्मनः शरणं प्रपद्यामि' (में अरहन्त पदके योग्य जन्म धारण करनेवाले का शरण लेता हूं) 'अहंन्मातुः शरणं प्रपद्यामि' (अहंन्तदेवकी माताका शरण लेता हूं,) 'अहंत्सुतस्य शरणं प्रपद्यामि' (अरहन्तदेवके पुत्रका शरण लेता हूं), 'अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्यामि' (अनादि ज्ञानको धारण करनेवालेका शरण लेता हूं), 'अनुपमजन्मनः शरणं प्रपद्यामि' (उपमारहित जन्मको धारण करनेवालेका शरण लेता हूं) और 'रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्यामि' (रत्नत्रयका शरण ग्रहण करता हूं) ये मन्त्र बोलना चाहिये। तदनन्तर सम्बोधन विभक्त्यन्त सम्यग्दृष्टि, ज्ञानमूर्ति और सरस्वती पदका दो दो बार उच्चारणकर अन्तमें स्वाहा शब्द बोलना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, ज्ञानमूर्ते, ज्ञानमूर्ते, सरस्वित सरस्वति, स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टे हे सम्यग्दृष्टे, हे ज्ञानमूर्ते, हे सरस्वित, हे सरस्वित, मं तेरे लिये हिव समर्पण करता हूं) यह मन्त्र कहना चाहिये और फिर काम्य मन्त्र पहलेके समान ही पढ़ना चाहिये।।२७–३०।। ऊपर कहे हुए पीठिका मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है—

'सत्यजन्मनः शरणं प्रपद्यामि, अर्हज्जन्मनः शरणं प्रपद्यामि, अर्हन्मातुः शरणं प्रपद्यामि, अर्हत्सुतस्य शरणं प्रपद्यामि, अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्यामि, अनुपमजन्मनः शरणं प्रपद्यामि, रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्यामि, सम्यर्दृष्टे सम्यर्दृष्टे ज्ञानमूर्ते ज्ञानमूर्ते, सरस्वित सरस्वित स्वाहा, सेवाफलं पर्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।'

ये मन्त्र जातिसंस्कारका कारण होनेसे जाति मन्त्र कहलाते हैं अब इसके आगे निस्ता-रक मन्त्र कहते हैं ।।३१।। सबसे पहले 'सत्यजाताय स्वाहा' (सत्यरूप जन्मको धारण करने वालेके लिये में हिव समर्पण करता हूं) इस मन्त्रका स्मरण किया गया है फिर 'अईज्जाताय स्वाहा' (अरहन्तरूप जन्मको धारण करनेवालेके लिये में हिव समर्पित करता हूं) यह मन्त्र बोलना चाहिये और इसके बाद षट्कमंणे स्वाहा (देवपूजा आदि छह कमं करनेवालेके लिये हिव समर्पित करता हूं), इस मन्त्रका द्विजको उच्चारण करना चाहिये। फिर 'ग्रामयतये स्वाहा' (ग्रामयितके लिये समर्पण करता हूं), यह मन्त्र बोलना चाहिये।।३२–३३।। फिर

१ तु शब्दः अन्ते यस्य तत् । २ सम्बुद्धचन्तम् । ३ सम्यग्दृष्टिपदम् । ४ द्विः कृत्वा योज-येदित्यर्थः। ५ पट्परमस्थानेत्यादि । ६ प्रोक्तः । ७ स्वाहान्तम् ।

स्याद्देवबाह्मणायेति स्वाहेत्यन्तमतः पदम् । सुबाह्मणाय स्वाहान्तः स्वाहान्ताऽनुपमाय गीः ॥३४॥ सम्यग्दृष्टिपदं चैव तथा निविपतिश्रुतिम् ॥ बूयाद् वैश्ववणीवित च द्विः स्वाहेति ततः परम्<sup>र</sup> ॥३६॥ काम्यमन्त्रमतो बूयात् पूर्ववन्मन्त्रविद् द्विजः । ऋषिमन्त्रमितो वक्ष्ये यथाऽऽहोपासकश्रुतिः ॥३७॥

वूणिः-सत्यजाताय स्वाहा, ग्रहंज्जाताय स्वाहा, बद्कमंणे स्वाहा, प्रासयतये स्वाहा, ग्रनादि-भोत्रियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, भावकाय स्वाहा, वेवबाह्यणाय स्वाहा, सुब्राह्मणाय स्वाहा, ग्रनुपमाय स्वाहा, सम्यव्द्वेट सम्यव्द्वेट निधिपते निधिपते वैश्रवण वैश्रवण स्वाहा, सेवाफलं बट्परमस्थानं भवतु, ग्रपमृत्युविनाहानं भक्तु, समाधिमरणं भवतु ।

ऋविमन्त्र:---

प्रथमं सत्यजाताय नमः पदमुदीरयेत् । गृह्णीयावर्हण्जाताय नमः शब्दं ततः परम् ॥३६॥ निर्प्रत्याय नमो वंशितरागाय नम इत्यपि । महाव्रताय पूर्वं च नमः पदमनन्तरम् ॥३६॥ त्रिगुप्ताय नमो महायोगाय नम इत्यतः । ततो विविधयोगाय नम इत्यनुपठ्यताम् ॥४०॥ विविधद्विपदं चास्मान्नमः शब्देन योजितम् । ततोऽङगधरपूर्वञ्च पठेत् पूर्वधरध्वनिम् ॥४१॥

'अनादिश्रोत्रियाय स्वाहा' (अनादिकालीन श्रुतके अध्येताको समर्पण करता हू), यह मन्त्र-पद बोलना चाहिये तदनन्तर इसी प्रकार 'स्नातकाय स्वाहा' और श्रावकाय स्वाहा' ये दो मन्त्र पढ़ना चाहिये (केवली अरहन्त और श्रावकके लिये समर्पण करता हूं) ॥३४॥ इसके बाद 'देवब्राह्मणाय स्वाहा' (देवब्राह्मणाके लिये समर्पण करता हूं), 'सुब्राह्मणाय स्वाहा' (सुब्राह्मणाय स्वाहा' (उपमारहित भगवान्के लिये हिव समर्पण करता हूं), ये शब्द बोलना चाहिये ॥३५॥ तदनन्तर सम्यग्दृष्टि, निधिपति और वैश्रवण शब्दको दो दो बार कहकर अन्तमे स्वाहा शब्दका प्रयोग करना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टि सम्यग्दृष्टि निधिपते निधिपते, वैश्रवण वैश्रवण स्वाहा' (हे सम्यग्दृष्टि हे निधियों अर्थात् सम्यग्दृष्टि निधियते निधिपते, वैश्रवण वैश्रवण स्वाहा' (हे सम्यग्दृष्टि हे निधियों अर्थात्, हे कुबेर, में तुम्हें हिव समर्पित करता हूं) यह मन्त्र बोलना चाहिये ॥३६॥ इसके बाद मन्त्रों जो जाननेवाला द्विज पहलेके समान काम्यमन्त्र बोले। अब इसके आगे उपासकाध्ययन-शास्त्रके अनुसार ऋषिमन्त्र कहता हू ॥३७॥ जातिमन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है—

'सत्यजाताय स्वाहा, अर्हज्जाताय स्वाहा, षट्कर्मणे स्वाहा, ग्रामयतये स्वाहा, अनादि-श्रोत्रियाय स्वाहा, स्नातकाय स्वाहा, श्रावकाय स्वाहा, देवब्राह्मणाय स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे निधिपते निधिपते वैश्रवण वैश्रवण स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधियरण भवतु।

ऋषिमन्त्र-प्रथम ही 'सत्यजाताय नमः' (सत्यजन्मको घारण करनेवालेको नमस्कार हो) यह पद बोलना चाहिये और उसके बाद 'अईज्जाताय नम': (अरहन्त रूप जन्मको घारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) इस पदका उच्चारण करना चाहिये ॥३८॥ तदनन्तर 'निग्नंत्थाय नमः' (परिग्रहरहितके लिये नमस्कार हो), 'वीतरागाय नमः' (रागद्वेषरहित जिनेन्द्र देवको नमस्कार हो), 'महान्नताय नमः' (महान्नत घारण करनेवालोंके लिये नमस्कार हो), 'त्रिगुप्ताय नमः' (तीनों गुप्तियोंको घारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो,) 'महायोगाय नमः' (महायोगको घारण करनेवाले ध्यानियोंको नमस्कार हो) और 'विविधयोगाय नमः' (अनेक प्रकारके योगोंको घारण करनेवालोंके लिये नमस्कार हो) ये मन्त्र पढना चाहिये ॥३९-४०॥ फिर नमः शब्दके साथ चतुर्थी विभक्त्यन्त विविधिद्ध शब्दका पाठ करना चाहिये अर्थात् 'विवि-

नमः शब्यपरी चेती चतुर्ध्यं स्वावनुस्मृती । ततो गर्गवरावेति पेथं युंचतममः पदम् ॥४२॥ परमाविस्य इत्यस्मात्परं वाष्यं नमो नमः । ततोऽनुपमेजाताय नमो नम इतीरेवेत् ॥४३॥ सम्यावृध्दिपदं चान्ते बोध्यम्तं द्विवदाहरेत् । ततो भूपंतिश्चवदच नगरीपपेदः पतिः ॥४४॥ द्विवध्यो ताविमौ शब्दौ बोध्यम्तौ मन्त्रवेदिभिः । मन्त्रशेवोऽस्ययं तस्मावंनन्तरंभुवीर्यताम् ॥४॥॥ कालसमनशस्यं च द्विवस्याऽऽमन्त्रजे ततः । स्वाहेति पदमुख्यायं प्राप्यत्काम्यानि चौद्धरेत् ॥४६॥

मुनिमन्त्रोऽयमाम्नातो मुनिभिस्तत्त्वर्वाज्ञभिः । वक्ये सुरेख्नमन्त्रं च यथा (स्माहार्वभी धृतिः ॥४७॥ प्रथमं सत्यजाताय स्वाहेत्येतत्परं पदम् ॥४८॥

धर्द्वये नमः (अनेक ऋद्वियोंको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) ऐसा उच्चारण करना चाहिये। इसी प्रकार जिनके आगे नमः शब्द लगा हुआ है ऐसे चतुर्थ्यंन्त अक्ष्मधर और पूर्वधर शब्दोंका पाठ करना चाहिये अर्थात् 'अक्ष्मधराय नमः' (अक्षोंके जाननेवालेको नमस्कार हो) और 'पूर्वधराय नमः' (पूर्वोंके जाननेवालोंको नमस्कार हो) ये मन्त्र बोलना चाहिये। तदनन्तर 'गणधराय नमः' (गणधरको नमस्कार हो) इस पदका उच्चारण करना चाहिये। ॥४१–४२॥ फिर परमधिभ्यः शब्दके आगे नमो नमः का उच्चारण करना चाहिये अर्थात् 'परमधिभ्यो नमो नमः' (परम ऋषियोंको बार बार नमस्कार हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये और इसके बाद 'अनुपमजाताय नमो नमः' (उपमारहित जन्मधारण करनेवालेको बार बार नमस्कार हो) इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। ॥४३॥ फिर अन्तमें सम्बोधन विश्वकरयन्त सम्यग्दृष्टि पदका दो बार उच्चारण करना चाहिये और इसी प्रकार मन्त्रोंको जाननेवाले द्विजों को सम्बोधनान्त भूपित और नगरपित शब्दका भी दो दो बार उच्चारण करना चाहिये। तदनन्तर आगे कहा जानेवाला मन्त्रका अविष्ट अंश भी बोलना चाहिये। कालश्रमण शब्दको सम्बोधन विभिक्तमें दो बार कहकर उसके आगे स्वाहा शब्दका उच्चारण करना चाहिये। इन सब ऋषिमन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है—

'सत्यजाताय नमः, अर्हज्जाताय नमः, निर्प्रन्थाय नमः, वीतरागाय नमः, महाव्रताय नमः, विविधद्वेये नमः' अङ्गधराय नमः, विविधद्वेये नमः' अङ्गधराय नमः, पूर्वेधराय नमः, गणधराय नमः, परमिषम्यो नमो नमः, अनुपमजाताय नमो नमः, सम्यग्वृष्टे सम्यग्वृष्टे भूपते भूपते नगरपते नगरपते कालश्रमण कालश्रमण स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

तत्त्वोंके जाननेवाले मुनियोंके द्वारा ये ऊपर लिखे हुए मन्त्र मुनिमन्त्र अथवा ऋषिमन्त्र माने गये हैं। अब इनके आगे भगवान् ऋषभदेवकी श्रुतिने जिस प्रकार कहा है उसी प्रकार में सुरेन्द्र मन्त्रोंको कहता हूं।।४७॥

प्रथम ही में 'सत्यजाताय स्वाहा' (सत्यजन्म लेनेवालेको हिव समर्पण करता हूं) यह पद पढ़ना चाहिये, फिर 'अईज्जाताय स्वाहा' (अरहन्तके योग्य जन्म लेनेवालेको हिव

१ वदन्ति स्म । २ ऋषभप्रोक्ता ।

ततःश्व विश्वजाताय स्वाहेरथेवमुदाहरेत् । ततो विष्यार्ण्यंजाताय स्वाहेरथेतरपर्व पठेत् ॥४६॥ वृयाण्य नेमिनायाय स्वाहेरथेतदनन्तरम् । सौधर्माय पर्व चास्मात्स्वाहोक्त्यन्तमनुस्मरेत् ॥४६॥ कल्पाधिपतये स्वाहापर्व वाज्यमतः परम् । भूयोऽप्यनुष्यरायावि स्वाहाप्राध्यमुद्धौरयेत् ॥४१॥ ततः परम्परेत्वाय स्वाहेरयुज्वारयेत्पदम् । सम्पठेदहमिन्द्राय स्वाहेरयेतवनन्तरम् ॥४२॥ ततः परमाहंताय स्वाहेरयेतत् पर्व पठेत् । ततोऽप्यनुपमायेति पर्व स्वाहापदान्वितम् ॥४३॥ सम्पठेत् । ततोऽप्यनुपमायेति पर्व स्वाहापदान्वितम् ॥४३॥ सम्पठेत् ॥४४॥ सम्यन्वित् वाह्माद् बोध्यन्तं द्विद्वीरयेत् । तथा कल्पपीत चापि विष्यमूर्ति च सम्पठेत् ॥४४॥ द्विविचयं वजुनामेति ततः स्वाहेति संहरेत् । पूर्ववत् काम्यमन्त्रोऽपि पाठचोऽस्यान्ते त्रिभिः पर्वः ॥४४॥

चूर्णः-सत्यजाताय स्वाहा, ग्रहंज्जाताय स्वाहा, विव्यजाताय स्वाहा, विव्याव्यंजाताय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, सोधर्माय स्वाहा, कल्पाधिपतये स्वाहा, ग्रगुचराय स्वाहा, परम्परेग्द्राय स्वाहा, ग्रहमिन्द्राय स्वाहा, परमाहंताय स्वाहा, ग्रगुमाय स्वाहा, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे कल्पपते कल्पपते विव्यमूर्ते विव्यमूर्ते विज्ञमामन् वज्ञनामन् स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, ग्रपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधि-मरणं भवतु ।

समर्पण करता हूँ ) यह उत्क्रप्ट पद पढ़ना चाहिये ।।४८।। फिर 'दिव्यजाताय स्वाहा' (जिसका जन्म दिव्यरूप है उसे हिव समर्पण करता हूँ) ऐसा उच्चारण करना चाहिये और फिर 'दिव्या-चिर्जाताय स्वाहा' (दिव्य तेजःस्वरूप जन्म घारण करनेवालेके लिये हवि समर्पण करता हूँ) यह पद पढ़ना चाहिये ॥४९॥ तदनन्तर 'नेमिनाथाय स्वाहा' (धर्मचककी धुरीके स्वामी जिनेन्द्रदेवको समर्पण करता हूँ) यह पद बोलना चाहिये और इसके बाद 'सौधर्माय स्वाहा' (सौधर्मेन्द्रके लिये समर्पण करता हूँ) इस मन्त्रका स्मरण करना चाहिये ।।५०।। फिर 'कल्पाधि-पतये स्वाहा (स्वर्गके अधिपतिके लिये समर्पण करता हूँ) यह मन्त्र कहना चाहिये और उसके बाद 'अनुचराय स्वाहा' (इन्द्रके अनुचरोंके लिये समर्पण करता हूँ) यह शब्द बोलना चाहिये ।।५१।। फिर 'परम्परेन्द्राय स्वाहा' (परम्परासे होनेवाले इन्द्रोंके लिये समर्पण करता हूँ) इस पदका उच्चारण करे और उसके अनन्तर 'अहमिन्द्राय स्वाहा' (अहमिन्द्रके लिये समर्पेण करता हूँ) यह मन्त्र अच्छी तरह पढ़े ।।५२।। फिर 'परार्हताय स्वाहा' (अरहन्तदेवके परम-उत्कृष्ट उपासकको समर्पण करता हूँ) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये और उसके पश्चात् 'अनुपमाय स्वाहा' (उपमारिहतके लिये समर्पण करता हूँ) यह पद बोलना चाहिये ॥५३॥ तदनन्तर सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदका दो बार उच्चारण करना चाहिये तथा सम्बोधनान्त कल्पपति और दिव्यम्ति शब्दको भी दो दो बार पढ़ना चाहिये इसी प्रकार सम्बोधनान्त वज्रनामन् शब्द को भी दो बार बोलकर स्वाहा शब्दका उच्चारण करना चाहिये और अन्तमें तीन तीन पदोंके द्वारा पहलेके समान काम्य मन्त्र पढ़ना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे कल्पपते कल्पपते दिव्यमूर्ते दिव्यमूर्ते वज्रनामन् वज्रनामन् स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टि, हे स्वर्गके अधिपति, हे दिव्य-मूर्तिको धारण करनेवाले, हे वज्रनाम, में तेरे लिये हिव समर्पण करता हूँ ) यह बोलकर काम्य मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥५४-५५॥

ऊपर कहे हुए सुरेन्द्र मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है-

'सत्यजाताय स्वाहा, अर्हज्जाताय स्वाहा, दिव्यजाताय स्वाहा, दिव्याचिर्जाताय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, सौधर्माय स्वाहा, कल्पाधिपतये स्वाहा, अनुचराय स्वाहा, परम्परेन्द्राय स्वाहा, अहमिन्द्राय स्वाहा, परमार्हताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे कल्प-पते कल्पपते दिव्यमूर्ते दिव्यमूर्ते वज्रनामन् वज्रनामन् स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु

१ सम्यग् ब्रूयात् । २ षट् परमस्थानेत्यादिभिः ।

सुरेन्द्रमन्त्र एवः स्यात् सुरेन्द्रस्यानुतपर्णम् । मन्त्रं परमराजावि वश्यामीतो यथाभृतम् ॥५६॥ प्रागत्र' सत्यजाताय स्वाहेत्येतत् पर्व पठेत् । ततः स्यावहंग्जाताय स्वाहेत्येतत्परं पवम् ॥५७॥ ततःव्यानुपनेन्द्राय स्वाहेत्येतत्परं मतम् । विजयाच्यविज्ञाताय पर्व स्वाहान्तमन्वतः ॥५८॥ ततोऽपि नेमिनायाय स्वाहेत्येतत्पर्व पठेत् । ततः 'परमराजाय स्वाहेत्येतदुवाहरेत् ॥५८॥ परमार्ह्तताय स्वाहा पवमस्मात्परं पठेत् । स्वाहान्तमनृपायोक्तिरतो बाच्या द्विजन्मभिः ॥६०॥ सन्यावृष्टिपयं चास्मावृ बोध्यन्तं द्विववीरयेत् । उप्रतेजः पवं चैव विज्ञाञ्जयपयं तथा ॥६१॥ नेम्याविविजयं चैव कुर्यात् स्वाहापवोत्तरम् । काम्यमन्त्रं च तं बूयात् प्राग्ववन्ते पर्वत्तिभः ॥६२॥

चूणिः—सत्यजाताय स्वाहा, ग्रहंज्जाताय स्वाहा, ग्रनुपमेग्द्राय स्वाहा, विजयाच्यंजाताय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, परमराजाय स्वाहा, परमाहंताय स्वाहा, ग्रनुपमाय स्वाहा, सम्यग्वृष्टे सम्यग्वृष्टे उग्रतेजः उग्रतेजः विशाजय विशाजय नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा, सेवाफलं वट्परमस्थानं भवतु, ग्रयमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

मन्त्रः परमराजाविमंतोऽयं परमेष्ठिनाम् । परं मन्त्रमितो वक्ष्ये यथाऽऽह परमा श्रुतिः ॥६३॥

अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

यह सुरेन्द्रको संतुष्ट करनेवाला सुरेन्द्र मन्त्र कहा । अब आगे शास्त्रोंके अनुसार परम-राजादि मन्त्र कहते हैं ।।५६।। इन मन्त्रोंमें सर्वप्रथम 'सत्यजाताय स्वाहा' (सत्य जन्म धारण करनेवालेको हिव समर्पण करता हूँ) यह पद पढ़ना चाहिये, फिर 'अर्हज्जाताय स्वाहा' (अरहन्त पदके योग्य जन्म लेनेवालेको समर्पण करता हूँ) यह उत्कृष्ट पद पढ़ना चाहिये ॥५७॥ इसके बाद 'अनुपमेन्द्राय स्वाहा' (उपमारहित इन्द्र अर्थात् चक्रवर्तीके लिये समर्पण करता हूँ) यह पद कहना चाहिये । तदनन्तर 'विजयार्चजाताय स्वाहा' (विजयरूप तथा तेजःपूर्ण जन्मको धारण करनेवालेके लिये समर्पण करता हूँ) इस पदका उच्चारण करना चाहिये ॥५८॥ इसके पश्चात् 'नेमिनाथाय स्वाहा' (धर्मरूप रथके प्रवर्तकको समर्पण करता हूँ) यह पद पढ़ना चाहिये और उसके बाद 'परमजाताय स्वाहा' (उत्कृष्ट जन्म लेनेवालेको समर्पण करता हूँ ) यह पद बोलना चाहिये ।।५९।। फिर 'परमार्हताय स्वाहा' (उत्कृष्ट उपासकको समर्पण करता हूँ ) यह पद पढ़ना चाहिये और इसके बाद द्विजोंको 'अनुपमाय स्वाहा' (उपमारहित के लिये समर्पण करता हूँ) यह मन्त्र बोलना चाहिये ।।६०।। तदनन्तर सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदका दो बार उच्चारण करना चाहिये तथा इसी प्रकार सम्बोधनान्त उग्रतेजः पद, दिशाजय पद और नेमिविजय पदको दो दो बार बोलकर अन्तमें स्वाहा शब्दका उच्चारण करना चाहिये और अन्तमें पहलेके समान तीन तीन पदोंसे काम्य मन्त्र बोलना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे उग्रतेजः उग्रतेजः दिशांजय दिशांजय नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टि, हे प्रचण्ड प्रतापके घारक, हे दिशाओंको जीतनेवाले, हे नेमिविजय, मैं तुम्हें हवि समर्पण करता हूँ ) यह मन्त्र बोलकर काम्यमन्त्र पढ़ना चाहिये ॥६१-६२॥

परमराजादि मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है-

'सत्यजाताय स्वाहा, अर्हज्जाताय स्वाहा, अनुपमेन्द्राय स्वाहा, विजयार्चजाय स्वाहा, नेमिनाथाय स्वाहा, परमजाताय स्वाहा, परमाहताय स्वाहा, अनुपमाय स्वाहा, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, उग्रतेजः, उग्रतेजः, दिशांजय दिशांजय, नेमिविजय नेमिविजय स्वाहा, सेवाफलं षट् परमस्थानं भवतु, अपमृत्युविनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

ये मन्त्र परमराजादि मन्त्र माने गये हैं। अब यहांसे आगे जिस प्रकार परम शास्त्रमें

१ परमराजादिमन्त्रे । २ परमजाताय प०, ल०, अ०, प०, स० ।

तत्रावौ सत्यजाताय नमः पदमुवीरयेत् । वाच्यं ततोऽर्ह्वजाताय नम इत्युक्तरं पदम् ॥६४॥ ततः परमजाताय नमः पदमुवीरयेत् । परमाहंतज्ञाव्यं च चतुर्व्यंत्तं नमः परम् ॥६४॥ ततः परमङ्गाय नमः परमतेजते । नम इत्युभयं वाच्यं पदमध्यात्मर्वाज्ञाभः ॥६६॥ परमादिगुणायेति पदं चान्यज्ञमोयुतम् । परमत्वानज्ञव्यञ्च चतुष्यत्तो नमोऽन्वितः ॥६७॥ उवाहार्यं कमं ज्ञात्वा ततः परमयोगिने । नमः परमभाग्याय नम इत्युक्तयं पदम् ॥६८॥ परमिद्धपदं चान्यज्व तुर्ध्यत्तं नमः परम् । त्यात्परमप्रसादाय नम इत्युक्तरं पदम् ॥६८॥ स्यात्परमकाङ्गात्राय नम इत्युक्तरं वचः ॥७०॥ स्यात्परमकाङ्गात्राय नमो वाच्तवनन्तरम् । स्यात्परमविज्ञवाय नमः इत्युक्तरं वचः ॥७०॥ स्यात्परमविज्ञानाय नमो वाच्तवनन्तरम् । स्यात्परमवर्षानाय नमः पदमतः परम् ॥७१॥ ततः परमवीर्याय पदं चास्माक्तमः परम् । परमादिसुक्षायेति पदमस्मादनन्तरम् ॥७२॥ सर्वज्ञाय नमोवाच्यमहेते नम इत्यपि । नमो नमः पदं चास्मात्स्यात्परं परमेष्ठिने ॥७३॥ परमादिपदाक्षेत्र इत्यस्माच्य नमो नमः । सम्यग्वृष्टिपदं चान्ते बोध्यन्तं द्विः प्रयुक्यताम् ॥७४॥

कहा है उसी प्रकार परमेष्ठियोंके उत्कृष्ट मन्त्र कहता हूँ ॥६३॥ उन परमेष्ठी मन्त्रोंमे सबसे गहले 'सत्यजाताय नमः' (सत्यरूप जन्म लेनेवालेके लिये नमस्कार हो) यह पद बोलना चाहिये और उसके बाद 'अर्हज्जाताय नमः' (अरहन्तके योग्य जन्म लेनेवालेके लिये नमस्कार हो) यह पद पढ़ना चाहिये ।।६४।। तदनन्तर 'परमजाताय नमः' (उत्कृष्ट जन्म लेनेवाले के लिये नमस्कार हो) यह पद कहना चाहिये और इसके बाद चतुर्थी विभक्त्यन्त परमार्हत शब्दके आगे नमः पद लगाकर 'परमार्हताय नमः' (उत्कृष्ट जिनधर्मके धारकके लिये नमस्कार हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ।।६५।। तत्पश्चात् अध्यात्म शास्त्रको जाननेवाले द्विजोंको 'परमरूपाय नमं' (उत्कृष्ट निर्ग्रन्थरूपको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) और परम-तेजसे नमः (उत्तम तेजको धारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) ये दो मन्त्र बोलना चाहिये ।।६६।। फिर नमः शब्दके साथ परमगुणाय यह पद अर्थात् 'परमगुणाय नम.' (उत्कृष्ट गुण वालेके लिये नमस्कार हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये और उसके अनन्तर नमः शब्दसे सहित चतुर्थी विभक्त्यन्त परमस्थान शब्द अर्थात् 'परमस्थानाय नमः' (मोक्षरूप उत्तमस्थानताले के लिये नमस्कार हो) यह पद पढ़ना चाहिये ।।६७।। इसके पश्चात् ऋमको जानकर 'परम-योगिने नमः' (परम योगीके लिये नमस्कार हो) और 'परमभाग्याय नमः' (उत्कृष्ट भाग्य-शालीको नमस्कार हो) ये दोनों पद बोलना चाहिये।।६८।। तदनन्तर जिसके आगे नमः शब्द लगा हुआ है और चतुर्थी विभिन्त जिसके अन्तमें है ऐसा परमिद्ध पद अर्थात् 'परमिद्धये नमः' (उत्तम ऋद्वियोंके धारकके लिये नमस्कार हो) और 'परमप्रसादाय नमः' (उत्कृष्ट प्रसन्नताको घारण करनेवालेके लिये नमस्कार हो) ये दो मन्त्र पढना चाहिये ॥६९॥ फिर 'परमकाक्षिताय नमः' (उत्कृष्ट आत्मानन्दकी इच्छा करनेवालेके लिये नमस्कार हो) और परमविजयाय नमः (कर्मरूप शत्रुओंपर उत्कृष्ट विजय पानेवालेके लिये नमस्कार हो) ये दो मन्त्र बोलना चाहिये ।।७०।। तदनन्तर 'परमविज्ञानाय नमः' (उत्कृष्ट ज्ञानवाले के लिये नमस्कार हो) और उसके बाद 'परमदर्शनाय नमः' (परम दर्शनके घारकके लिये नमस्कार हो) यह पद पढ़ना चाहिये ।।७१।। इसके पश्चात् 'परमवीर्याय नमः' (अनन्त बल शालीके लिये नमस्कार हो) और फिर 'परमसुखाय नमः' (परम सुखके धारकको नमस्कार हो) ये मन्त्र कहना चाहिये ।।७२।। इसके अनन्तर सर्वज्ञाय नमः (संसारके समस्त पदार्थोंको जाननेवालेके लिये नमस्कार हो) 'अर्हते नमः' (अरहन्तदेवके लिये नमस्कार हो), और फिर 'परमेष्ठिने नमो नमः' (परमेष्ठीके लिये बार बार नमस्कार हो) ये मन्त्र बोलना चाहिये ॥७३॥ तदनन्तर 'परमनेत्रे नमो नमः' (उत्कृष्ट नेताके लिये नमस्कार हो) यह मन्त्र द्विः<sup>१</sup> स्तां<sup>१</sup> त्रिलोकविजयधर्ममूर्तिपदे सतः । घर्मनेमिपदं बाच्यं द्विः स्वाहेति ततः परम् ।।७४।। काम्यमन्त्रमतो ब्र्यास्पूर्ववद्विषिवद्द्विजः । काम्यसिद्धिप्रधाना हि सर्वे मन्त्राः स्मृता बुषैः ।।७६।।

चूणिः-सत्यजाताय नमः, ग्रहंज्जाताय नमः, परमजाताय नमः, परमाहंताय ननः, परमरूपाय नमः, परमतेजसे नमः, परमगुणाय नमः, परमस्यानाय नमः, परमयोगिने नमः, परमभाग्याय नमः, परमर्वयं नमः, परमप्रसादाय नमः, परमकाङ्काताय नमः, परमविज्ञाय नमः, परमविज्ञानाय नमः, परमवर्षानाय नमः, परमवर्षान्य नमः, परमवर्षानाय नमः, परमवर्षान्य नमः, परमवर्षानाय नमः, परमवर्षान्य नमः, परमवर्य नमः, परमवर्य नमः, परमवर्यः, परमवर्यः, परमवर्यः, परमवर्यः, परमवर्यः, परमवर्यः, परमवर्यः, परमवर्यः,

ैएते तु पीठिकामन्त्राः सप्त सेया द्विजोत्तमैः । एतैः सिद्धार्चनं कुर्यादाषा नाविक्रियाविषौ ।।७०॥ क्रियामन्त्रास्त एते स्युराधानाविक्रियाविषौ । सूत्रे गणधरोद्धाये यान्ति साधनमन्त्रताम् ।।७६॥ सत्थ्यास्विनत्रये वेवपूजने नित्यकर्मणि । भवन्त्याहृतिमन्त्राञ्च त एते विधिसाधिताः ।।७६॥ सिद्धाक्वांसिष्ठाचौ मन्त्रान् जपेवष्टोत्तरं शतम् । गन्धपुष्पाक्षतार्घावि निवेवनपुरःसरम् ॥५०॥ सिद्धविद्धस्ततो मन्त्रेरेभिः कर्म समाचरेत् । शुक्तवासाः शुचिर्यक्षोपवीत्यव्यग्रमानसः ॥५१॥

कहना चाहिये और उसके बाद सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदका दो बार प्रयोग करना चाहिये ।।७४।। तथा इसी प्रकार त्रिलोकिवजय, धर्ममूर्ति और धर्मनेमि शब्दको भी दो दो बार उच्चारण कर अन्तमें स्वाहा पद बोलना चाहिये अर्थात् सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, त्रिलोकिवजय त्रिलोकिवजय, धर्ममूर्ते धर्ममूर्ते, धर्मनेमे धर्मनेमे स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टि, हे तीनों लोकोंको विजय करनेवाले, हे धर्ममूर्ति और हे धर्मके प्रवर्तक, में तेरे लिये हिव समर्पण करता हूँ) यह मन्त्र बोलना चाहिये ।।७५।। तत्पश्चात् द्विजोंको पहलेके समान विधिपूर्वक काम्यमन्त्र पढ़ना चाहिये क्योंकि विद्वान् लोग सब मन्त्रोंसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होना ही मुख्य फल मानते हैं ।।७६।।

परमेष्ठी मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है-

सत्यजाताय नमः, अर्हज्जाताय नमः, परमजाताय नमः, परमार्हताय नमः, परमरूपाय नमः, परमतेजसे नमः, परमगुणाय नमः, परमस्थानातय नमः, परमयोगिने नमः, परमभाग्याय नमः, परमद्धये नमः, परमप्रसादाय नमः, परमकाक्षिताय नमः, परमिवज्ञयाय नमः,
परमिवज्ञानाय नमः, परमद्द्धानाय नमः, परमवीर्याय नमः, परमसुखाय नमः, सर्वज्ञाय नमः,
अर्हते नमः, परमेष्ठिने नमी नमः, परमनेत्रे नमी नमः, सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे, त्रिलोकविजय
त्रिलोकविजय, धर्ममूर्ते धर्ममूर्ते, धर्मनेमे धर्मनेमे स्वाहा, सेवाफलं षट्परमस्थानं भवतु, अपमृत्यु विनाशनं भवतु, समाधिमरणं भवतु ।

ब्राह्मणोंको ये ऊपर लिखे हुए सात पीठिका मन्त्र जानना चाहिये और गर्भाधानादि कियाओंको विधि करनेमें इनसे सिद्धपूजन करना चाहिये ।।७७।। गर्भाधानादि कियाओंकी विधि करनेमें ये मन्त्र कियामन्त्र कहलाते हैं और गणधरोंके द्वारा कहे हुए सूत्रमें ये ही साधन मन्त्रपनेको प्राप्त हो जाते हैं ।।७८।। विधिपूर्वक सिद्ध किये हुए ये ही मन्त्र संध्याओंके समय तीनों अग्नियोंमें देवपूजनरूप नित्य कर्म करते समय आहुति मन्त्र कहलाते हैं ।।७९।। सिद्ध भगवान्की प्रतिमाके सामने पहले गन्ध, पुष्प, अक्षत और अर्ध आदि समर्पण कर एक सौ आठ बार उक्त मन्त्रोंका जप करना चाहिये ।।८०।। तदनन्तर जिसे विद्याएँ सिद्ध हो गई हैं, जो

१ द्वी वारौ । २०भवेताम् । ३ सत्यजातायेत्यादयः । ४ गर्भाघानादि । ५ समर्पण ।

त्रयोऽग्नयः प्रणेयाः स्युः कर्मारम्भे द्विजोत्तमैः । रत्नित्रतयसङ्कल्पाद्यनीन्त्रमुकृटोद्भवाः ॥६२॥ तीर्षकृद्गणमृष्क्षे वकेवल्यन्तमहोत्सवे । पूजाङ्गात्वं समासाद्य पवित्रत्वमुपागताः ॥६३॥ कृष्डत्रये प्रणेतन्यास्त्रय एते महाग्नयः । गार्हपत्याहवनीयदक्षिणाग्निप्रसिद्धयः ॥६४॥ कृष्डत्रये प्रणेतन्यास्त्रय एते महाग्नयः । गार्हपत्याहवनीयदक्षिणाग्निप्रसिद्धयः ॥६४॥ व्रह्मित्राग्नित्रये पूजां मन्त्रः कृर्वन् द्विजोत्तमः । क्राहिताग्निरिति न्नेयो नित्यवया यस्य समानि ॥६४॥ 'हिविष्पाके च धूपे च दीपोद्बोधनसंविष्पौ । वह्मीनां विनियोगः स्याद् क्रमीषां नित्यपूजने ॥६६॥ प्रयत्नेनाभिरक्यं स्याद् इदमन्तित्रयं गृहे । नैव दातन्यमन्यभ्यस्तेऽन्ये ये स्युरसंस्कृताः ॥६७॥ न स्वतोऽग्नेः पवित्रत्वं देवताक्रपमेव वा । किन्त्वर्हद्विष्यमूर्तीज्यासम्बन्धात् पावनोऽनलः ॥६६॥ ततः पूजाङ्गतामस्य मत्वार्चन्ति द्विजोत्तमाः । निर्वाणक्षेत्रपूजावत्तत्पूजाऽ तो न दुष्पति ॥६६॥ व्यवहारनयापेक्षा तस्येष्टा पूज्यता द्विजः । जैनैरष्यवहार्यो प्रवाराद्वेष्ठप्रजन्मनः । ।।। साधारणास्त्विमे मन्त्राः सर्वत्रव क्रियाविष्पौ । यथा सम्भवमुन्नष्ये विशेषविषयाञ्च तान् ॥६१॥

सफेद वस्त्र पहने हुए है, पवित्र है, यज्ञोपवीत धारण किये हुए है और जिसका चित्त आकृल्नासे रहित है ऐसा द्विज इन मन्त्रोंके द्वारा समस्त कियाएँ करे ।।८१।। कियाओंके प्रारम्भमें उत्तम द्विजोंको रत्नत्रयका संकल्प कर अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके मुकुटसे उत्पन्न हुई तीन प्रकारकी अग्नियाँ प्राप्त करनी चाहिये ॥८२॥ ये तीनों ही अग्नियाँ तीर्थं द्धूर, गणंधर और सामान्य केवलीके अन्तिम अर्थात् निर्वाणमहोत्सवमे पूजाका अंग होकर अत्यन्त पवित्रताको प्राप्त हुई मानी जाती है ॥८३॥ गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि नामसे प्रसिद्ध इन तीनो महाअग्नियोंको तीन कुण्डोभे स्यापित करना चाहिये ।।८४।। इन तीनों प्रकारकी अग्नियोंमे मंत्रोंके द्वारा पूजा करनेवाला पुरुष द्विजोत्तम कहलाता है और जिसके घर इस प्रकारकी पूजा नित्य होती रहती हे वह आहिताग्नि अथवा अग्निहोत्री कहलाता है।।८५।। नित्य पूजन करते समय इन तीनो प्रकारकी अग्नियोंका विनियोग नैवेद्यके पकानेमे, धपखेनेमे और दीपक जलानेमें होता है अर्थात् गाईपत्य अग्निसे नैवेद्य पकाया जाता है, आहवनीय अग्निमे धृप खेई जाती है और दक्षिणाग्निसे दीपक जलाया जाता है ।।८६।। घरमे बड़े प्रयत्नके साथ इन तीनों अग्नियोंकी रक्षा करनी चाहिये और जिनका कोई संस्कार नही हुआ है ऐसे अन्य लोगोंको कभी नहीं देनी चाहिये ।।८७।। अग्निमें स्वयं पवित्रता नहीं हैं और न वह देवतारूप ही हैं किन्तू अरहन्तदेवकी दिव्य मृतिकी पूजाके सम्बन्धसे वह अग्नि पवित्र हो जाती है।।८८।। इसलिये ही द्विजोत्तम लोग इसे पूजाका अंग मानकर इसकी पूजा करते है अतएव निर्वाणक्षेत्रकी पूजाके समान अग्निकी पूजा करनेमे कोई दोष नही है। भावार्थ-जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवके सम्बन्धसे क्षेत्र भी पूज्य हो जाते है उसी प्रकार उनके सम्बन्धसे अग्नि भी पूज्य हो जाती है अतएव जिस प्रकार निर्वाण आदि क्षेत्रोंकी पूजा करनेमें दोष नहीं है उसी प्रकार अग्निकी पूजा करनेमें भी कोई दोष नहीं है ॥८९॥ ब्राह्मणोंको व्यवहार नयकी अपेक्षा ही अग्निकी पुज्यता इष्ट है इसलिये जैन बाह्मणोंको भी आज यह व्यवहारनय उपयोगमें लाना चाहिये।।९०॥ ये ऊपर कहे हए मन्त्र साधारण मन्त्र है, सभी कियाओं में काम आते है अब विशेष कियाओं से सम्बन्ध रखनेवाले विशेष मन्त्रोंको यथासम्भव कहता हूँ ।।९१।।

१ संस्कार्याः । २ केवली । ३ परिनिर्वाणुमहोत्सवे । ४ कारण्त्वम् । ५ चरुपचने । ६ गार्हेपत्यादीनाम् अग्नित्रयाणां । यथासंख्येन हविःपाकादिषु त्रिषु विनियोगः स्यात् । ७ गर्भाषाना-विसंस्काररहिताः । ८ अग्नित्रयपूजा । ६ कारणात् । १० व्यवहर्तुं योग्यः । ११ विप्रस्य ।—जन्मिभः दृ०, ल०, अ०, प०, स०, ६० । १२ लृद् । वक्ष्ये ।

गर्भाषानमन्त्रः---

सज्जातिभागी भव सब्गृहिभागी भवेति च । पबद्वयमुबीर्यादौ पवानीमान्यतः पठेत् ॥६२॥ मादौ मुनोन्त्रभागीति भवेत्यन्ते पदं वदेत् । सुरेन्द्रभागी परमराज्यमागीति च द्वयम् ॥६३॥ म्राहम्यभागीभवेति पदमस्मादनन्तरम् । ततः परमित्वांणभागीभव पदं भवेत् ॥६४॥ म्राहम्यभागीभवेति पदमस्मादनन्तरम् । ततः परमित्वांणभागीभव पदं भवेत् ॥६४॥

चूर्णः-सज्जातिभागी भव, सद्गृहिभागी भव, मुनीन्द्रभागी भव, सुरेन्द्रभागी भव, परमराज्यभागी भव, प्राह्मत्यभागी भव, परमनिर्वाणभागी भव, (झाधानमन्त्रः)

स्यात्प्रीतिमन्त्रस्त्रैलोक्यनायो भवपवाविकः । त्रैकाल्यक्तानी भव त्रिरत्नस्वामी भवेत्ययम् ॥६६॥ वृ्णः-त्रैलोक्यनायो भव, त्रैलोक्यक्तानी भव, त्रिरत्नस्वामी भव, (प्रीतिमन्त्रः) ?

पन्त्रोऽवतारकल्याणभागी भवपवाविकः । तुप्रीतौ मन्वरेन्द्राभिषेककल्याणवाक्परः ॥६७॥
भागीभव पवोपेतस्ततो निष्कान्तिवाक्परः । कल्याणमध्यमो भागी भवेत्येतेन योजितः ॥६८॥
तत्ववार्हन्त्यकल्याणभागी भव पवान्वितः । ततः परमनिर्वाणकल्याणपवसङ्कातः ॥६९॥

गर्भाघानके मन्त्र-प्रथम ही 'सज्जातिभागी भव' (उत्तम जातिको घारण करनेवाला हो) और 'सद्गृहिभागी भव' (उत्तम गृहस्थ अवस्थाको प्राप्त होओ) इन दो पदोंका उच्चाउण कर पश्चात् नीचे लिखे पद पढ़ना चाहिये ॥९२॥ पहले 'मुनीन्द्रभागी भव' (महामुनिका पद प्राप्त करनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये और फिर 'सुरेन्द्रभागी भव' (इन्द्र पदका भोक्ता हो) तथा 'परमराज्यभागी भव' (उत्कृष्ट राज्यका उपभोग करनेवाला हो) इन दो पदोंका उच्चारण करना चाहिये ॥९३॥ तदनन्तर 'आईन्त्यभागी भव' (अरहन्त पदका प्राप्त करनेवाला हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये और फिर 'परमनिर्वाणभागी भव' (परम निर्वाण पदको प्राप्त करनेवाला हो), यह पद कहना चाहिये ॥९४॥ गर्भाधानकी क्रियामें पहलेके मन्त्रोंके साथ साथ यह मन्त्र काममें लाना चाहिये इस प्रकार यह आम्नायके अनुसार मन्त्रोंका विनियोगका कम दिखलाया है ॥९५॥

गर्भाधानके समय काम आनेवाले विशेष मन्त्रोंका संग्रह इस प्रकार है-

सज्जातिभागी भव, सद्गृहिभागी भव, मुनीन्द्रभागी भव, सुरेन्द्रभागी भव, परम-राज्यभागी भव, आर्हन्त्यभागी भव, परमनिर्वाणभागी भव।

अब प्रीतिमन्त्र कहते हैं-'त्रैलोक्यनाथो भव' (तीनों लोकोंके अधिपति होओ) 'त्रैकाल्य-ज्ञानी भव' (तीनों कालका जाननेवाला हो) और 'त्रिरत्नस्वामी भव' (रत्नत्रयका स्वामी हो) ये तीन प्रीतिक्रियाके मन्त्र हैं ।।९६।।

संग्रह-'त्रैलोक्यनाथो भव, त्रैकाल्यज्ञानी भव, त्रिरत्नस्वामी भव'।

अब सुप्रीति कियाके मन्त्र कहते हैं—सुप्रीति कियामें 'अवतारकत्याणभागी भव' (गर्भकत्या-णकको प्राप्त करनेवाला हो), 'मन्दरेन्द्राभिषेककत्याणभागी भव' (सुमेरु पर्वतपर इन्द्रके द्वारा जन्माभिषेकके कत्याणको प्राप्त हो), 'निष्कान्तिकत्याणभागी भव' (निष्क्रमण कत्याणको प्राप्त करनेवाला हो), 'आईन्त्यकत्याणभागी भव' (अरहन्त अवस्था—केवलज्ञानकत्याणकको प्राप्त करनेवाला हो), और 'परमनिर्वाणकत्याणभागी भव' (उत्कृष्ट निर्वाण कत्याणकको

१ गर्भाषाने । २ पीठिकामन्त्रादिपुरःसरः । ३ अवतारादिकस्याणादिपरमनिर्वाणपदान्तानां सर्वेपदानाम् । मन्त्र इति पदं विशेष्यपदं भवति ।

भागी भवपवान्तत्त्व कमाद्वाच्यो मनीविभिः । वृतिमण्यमितो वश्ये प्रीत्या चृत्रुत भो द्विजाः ॥१००॥ वृत्तिः-प्रवतारकत्याणभागी भव, मण्यरेन्द्राभिषेककत्याणभागी भव, निष्कान्तिकत्याणभागी भव, प्रार्हित्यकत्याणभागी भव, परमिर्वाण-कत्याणभागी भव, (सुप्रीति मण्यः) ।

षुतिकियामन्त्रः---

द्याधानमन्त्र एवात्र सर्वत्राहितदातृवाक् । मध्ये यथाकमं वाच्यो नान्यो भेदोऽत्र कत्वन ॥१०१॥ चूर्णः-सञ्जातिदातृभागी भव, सद्गृहिदातृभागी भव, मुनीन्द्रदातृभागी भव, सुरेन्द्रदातृभागी भव, परमराज्यदातृभागी भव, प्राहेन्त्यपददातृभागी भव, परमनिर्वाणदातृभागी भव, (वृतिकिया मन्त्रः) । मोदिक्यामन्त्रः--

मन्त्रो मोबिक्त्यायां च मतोऽयं मुनिसत्तमैः । पूर्वं सज्जातिकल्याणभागी भव पदं वदेत् ॥१०२॥ ततः सद्गृहिकल्याणभागी भव पदं पठेत् । ततो वैवाहकल्याणभागी भव पदं मतम् ॥१०३॥ ततो मुनीन्त्रकल्याणभागी भव पदं स्मृतम् । पुनः सुरेन्द्रकल्याणभागी भव पदात्परम् ॥१०४॥ मन्दराभिषेककल्याणभागीति च भवेति च । तस्माच्च यौवराज्यादिकल्याणपदसंयुतम् ॥१०४॥

प्राप्त करनेवाला हो) ये मन्त्र विद्वानोंको अनुक्रमसे बोलना चाहिये । अब आगे घृतिमन्त्र कहते हैं सो हे द्विजो, उन्हें तुम प्रीतिपूर्वक सुनो ।।९७–१००।।

संग्रह—'अवतारकल्याणभागी भव, मन्दरेन्द्राभिषेककल्याणभागी भव, निष्कान्ति-कल्याणभागी भव, आर्हन्त्यकल्याणभागी भव, परमनिर्वाणकल्याणभागी भव'।

धृति कियाके मन्त्र—गर्भाधान कियाके मंत्रोंमें सब जगह दातृ शब्द लगा देनेसे धृति कियाके मन्त्र हो जाते हैं, विद्वानोंको अनुक्रमसे उन्हींका प्रयोग करना चाहिये, आधान कियाके मंत्रोंसे इन मन्त्रोंमे और कुछ भेद नहीं है। भावार्थ—'सज्जातिदातृभागी भव' (सज्जाति-उत्तम जातिको देनेवाला हो), 'सद्गृहिदातृभागी भव' (सद्गृहस्थपदका देनेवाला हो), 'मुनीन्द्रदातृभागी भव' (महामुनिपदका देनेवाला हो), 'सुरेन्द्रदातृभागी भव' (सरेन्द्रपदको देनेवाला हो), 'परमराज्यदातृभागी भव' (उत्तमराज्य—चक्रवर्तीके पदका देनेवाला हो), आईन्यदानृभागी भव' (अरहन्त पदका देनेवाला हो) तथा 'परमनिर्वाणदातृभागी भव' (उत्कृष्ट निर्वाण पदका देनेवाला हो)धृति कियामें इन मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये।।१०१।।

संग्रह—'सज्जातिदातृभागी भव, सद्गृहिदातृभागी भव, मुनीन्द्रदातृभागी भव, सुरेन्द्र-दातृभागी भव, परमराज्यदातृभागी भव, आर्हन्त्यदातृभागी भव, परमनिर्वाणदातृभागी भव'।

अब मोदिकियाके मन्त्र कहते हैं-उत्तम मुनियोंने मोदिकियाके मन्त्र इस प्रकार माने हैं सबसे पहले 'सज्जातिकल्याणभागी भव' (सज्जातिक कल्याणको धारण करनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये, फिर सद्गृहिकल्याणभागी भव (उत्तम गृहस्थके कल्याणका धारण करनेवाला हो) यह पद पढ़ना चाहिये, तदनन्तर 'वैवाहकल्याणभागी भव' (विवाहके कल्याणको प्राप्त करनेवाला हो) इस पदका उच्चारण करना चाहिये, फिर 'मुनीन्द्रकल्याणभागी भव' (महामुनि पदके कल्याणको प्राप्त करनेवाला हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये, इसके बाद 'सुरेन्द्रकल्याणभागी भव' (इन्द्र पदके कल्याणका उपभोग करनेवाला हो), यह पद कहना चाहिये, फिर 'मन्दराभिषेककल्याणभागी भव' (सुमेरु पर्वतपर अभिषेकके कल्याणको प्राप्त हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये, अनन्तर 'यौवराज्यकल्याणभागी भव' (युवराज पदके कल्याणका उपभोग करनेवाला हो) यह पद कहना चाहिये, तत्पश्चात् मन्त्रोंके प्रयोग करनेमें विद्वान् लोगोंको 'महाराज्यकल्याणभागी भव' (महाराज पदके कल्याणका उपभोवता हो) यह

१ मतो ल०। मथो द०। २ धृति ऋयायाम्।

भागीभवपदं वाष्यं मन्त्रयोगविकाारदैः । स्यान्महाराज्यकल्याणभागी भव पदं परम् ॥१०६॥ भूयः परमराज्यादिकल्याणोपहितं<sup>र</sup> मतम् । भागी भवेत्यवार्हन्त्यकल्याणेन च योजितम् ॥१०७॥

चूणिः-सञ्जातिकल्याणभागी भव, सद्गृहिकल्याणभागी भव, वैवाहकल्याणभागी भव, मृतीन्त्र-कल्याणभागी भव, सुरेन्द्रकल्याणभागी भव, मन्दराभिषेककल्याणभागी भव, यौवराज्यकल्याणभागी भव, महाराज्यकल्याणभागी भव, परमराज्यकल्याणभागी भव, प्राहंत्त्यकल्याणभागी भव, (मोदिक्या मन्त्रः)। प्रियोदभवमन्त्रः--

प्रियोद्भवे च मन्त्रोऽयं सिद्धार्चनपुरःसरम् । दिव्यनेमिविजयाय पवात्परमनेमिवाक् ॥१०८॥ विजयायत्यवाहंन्त्यनेम्यादिविजयाय च । युक्तो मन्त्राक्षरैरेभिः स्वाहान्तः सम्मतो द्विजैः ॥१०८॥ चूर्णः-दिव्यनेमिविजयाय स्वाहा, परमनेमिविजयाय स्वाहा, ब्राहंन्त्यनेमिविजयाय स्वाहा । (प्रियोद्भवमन्त्रः) ।

जन्मसंस्कारमन्त्रोऽयम् एतेनार्भकमावितः । सिद्धाभिषेकगन्धाम्बुसंसिक्तं शिरसि स्थितम् ॥११०॥ कुलजातित्रयोरू पगुणैः शीलप्रजान्वयैः । भाग्याविधवतासौम्यमूर्तित्वैः समधिष्ठिता ॥१११॥ सम्यग्वृष्टिस्तवाम्बेयमतस्त्वमिप<sup>२</sup> पुत्रकः । सम्प्रीतिमाप्नुहि त्रीणि<sup>१</sup> प्राप्य चकाण्यनुकमात् ॥११२॥ इत्यङ्गगित स्युशेवस्य प्रायः सारूप्ययोगतः" । "तत्राधा<sup>९</sup>यात्मसङ्कल्पं" ततः सूक्तमिवं पठेत् ॥११३॥

मन्त्र बोलना चाहिये, फिर 'परमराज्यकल्याणभागी भव' (परमराज्यके कल्याणको प्राप्त हो) यह पद पढ़ना चाहिये और उसके बाद 'आर्हन्त्यकल्याणभागी भव' (अरहन्त पदके कल्याण-का उपभोग करनेवाला हो) यह मन्त्र बोलना चाहिये ॥१०३–१०७॥

संग्रह—'सज्जातिकल्याणभागी भव, सद्गृहिकल्याणभागी भव, वैवाहकल्याणभागी भव, मुनीन्द्रकल्याणभागी भव, सुरेन्द्रकल्याणभागी भव, मन्दराभिषेककल्याणभागी भव, यौवराज्यकल्याणभागी भव, महाराज्यकल्याणभागी भव, परमराज्यकल्याणभागी भव, आई-न्त्यकल्याणभागी भव'।

अब प्रियोद्भव मन्त्र कहते हैं-प्रियोद्भव कियामें सिद्ध भगवान्की पूजा करनेके बाद नीचे लिखे मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये-

'दिव्यनेमिविजयाय', 'परमनेमिविजयाय', और 'आर्हन्त्यनेमिविजयाय' इन मन्त्रा-क्षरोंके साथ द्विजोंको अन्तमें स्वाहा शब्दका प्रयोग करना अभीष्ट है अर्थात् 'दिव्यनेमिविजयाय स्वाहा' (दिव्यनेमिके द्वारा कर्मरूप शत्रुओंपर विजय प्राप्त करनेवालेके लिये हिव समर्पण करता हूँ), 'परमनेमिविजयाय स्वाहा' (परमनेमिके द्वारा विजय प्राप्त करनेवालेके लिये समर्पण करता हूँ) और 'आर्हन्त्यनेमिविजयाय स्वाहा' (अरहन्त अवस्थारूप नेमिके द्वारा कर्म शत्रुओंको जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवके लिये समर्पण करता हूँ) ये तीन मन्त्र बोलना चाहिये ॥१०८-१०९॥

संग्रह-'दिव्यनेमिविजयाय स्वाहा, परमनेमिविजयाय स्वाहा, आर्हन्त्यनेमिविजयाय स्वाहा'। अब जन्म संस्कारके मन्त्र कहते हैं-प्रथम ही सिद्ध भगवान्के अभिषेकके गन्धोदकसे सिंचन किये हुए बालकको यह मन्त्र पढ़कर शिरपर स्पर्श करना चाहिये और कहना चाहिये कि यह तेरी माता कुल, जाति, अवस्था, रूप आदि गुणोंसे सहित है, शीलवती है, सन्तानवती है, भाग्यवती है, अवैधव्यसे युक्त है, सौम्यशान्तमूर्तिसे सहित है और सम्यग्दृष्टि है इसलिये हे पुत्र, इस माताके सम्बन्धसे तू भी अनुक्रमसे दिव्य चक्र, विजयचक्र और परमचक्र तीनों चक्रोंको पाकर सत्प्रीतिको प्राप्त हो ॥११०-११२॥ इस प्रकार आशीर्वाद देकर पिता

१ सहितम् । २ कुलजात्यादियथायोग्यगुर्गैरिघष्टितः । ३ दिव्यचक्रविजयचक्रपरमचकारिए । ४ समानरूपत्वसम्बन्धात् । ५ बालके । ६ विभाय । ७ निजसङ्कल्पम् ।

स्रक्षमावस्थात्सम्भविस हृवयाविष जायसे । झात्मा वै पुत्र नामासि स जीव शरवः शतम् ॥११४॥ सीराज्यममृतं पूतं नामावावज्यं यृ वितिभः । घातिम्जयो भवेत्यस्य हिसये हासये हासिमा भवेति ।११४॥ सीवेव्यो जात ते जात कियां कृवेन्त्वित सृवन् । तत्तनं चूर्णवासेन शनैवहत्यं यत्ततः ॥११६॥ सीवेव्यो जात ते जात कियां कृवेन्त्वित सृवन् । तत्तनं चूर्णवासेन शनैवहत्यं यत्ततः ॥११६॥ ततो विश्वेवत्यस्य स्वित्यस्य स्वित्यस्य स्वासिके । घृतमौषधसंसिद्धमाव पेन्त्रमा स्वाप्त्र हिजः ॥११८॥ ततो विश्वेवत्यस्तन्यभागी स्वया इतीरयन् । मानुस्तनमृपामन्त्र्य ववने अस्य समासकेत् । ११६॥ प्राग्वीजतमयानन्वं प्रीतिवानपुरः सत्तम् । विषाय विधिवत्तस्य जातकमं समापयेत् । ॥१२०॥ जरायुपटलं चास्य नाभिनालसमायुतम् । शुचौ भूमौ निखातायां विक्षिपेन्मन्त्रमापठन् ॥१२१॥ सम्यवृद्धः बास्य सर्वमातेति चापरम् । वसुन्धरापवं चैव स्वाहान्तं द्विव्वहरेत् ॥१२२॥ चूर्णः—सम्यवृद्धः सम्यवृद्धः सर्वमातः सर्वमातः वसुन्धरे वसुन्धरे स्वाहा । मन्त्रेणानेन सम्मन्त्र्य भूमौ सोवकमक्षतम् । किप्त्वा गर्भमलं न्यस्तपञ्चरत्नतले किपेत् ॥१२३॥

उसके समस्त अंगोंका स्पर्श करे और फिर प्रायः अपने समान होनेसे उसमें अपना संकल्पकर अर्थात् यह मैं ही हूँ ऐसा आरोपकर नीचे लिखे हुए सुभाषित पढ़े ।।११३।। हे पुत्र, तू मेरे अङ्ग अङ्गसे उत्पन्न हुआ है और मेरे हृदयसे भी उत्पन्न हुआ है इसलिये तू पुत्र नामको धारण करनेवाला मेरा आत्मा ही है। तू सैकडों वर्षो तक जीवित रह ॥११४॥ तदनन्तर दूध और घीरूपी पवित्र अमृत उसकी नाभिपर डालकर 'घातिजयो भव' (तू घातिया कर्मोंको जीतने-वाला हो) यह मन्त्र पढ़कर युक्तिसे उसकी नाभिका नाल काटना चाहिये ।।११५।। तत्पश्चात् 'हे जात, श्रीदेव्यः ते जातिक्रयां' कुर्वन्तु अर्थात् हे पुत्र, श्री, ह्री आदि देवियाँ तेरी जन्मिकयाका उत्सव करें यह कहते हुए धीरे धीरे यत्नपूर्वक सुगन्धित चूर्णसे उस बालकके शरीरपर उबटन करे फिर 'त्वं मन्दराभिषेकार्ही भव' अर्थात् तू मेरु पर्वतपर अभिषेक करने योग्य हो यह मन्त्र पढ़कर सुगन्धित जलसे उसे स्नान करावे और फिर 'चिरं जीव्या.' अर्थात् तू चिरकालतक जीवित रह इस प्रकार आशीर्वाद देकर उसपर अक्षत डाले ।।११६–११७।। इसके अनन्तर द्विज, 'नश्यात् कर्ममलं कृत्स्नम्'–अर्थात् तेरे समस्त कर्ममल नष्ट हो जावें यह मन्त्र पढ़ करउसके मुँैेेेेंेें और नाकमें, औषधि मिलाकर तैयार किया हुआ घी मात्राके अनुसार छोड़े ।।११८।। तत्पश्चात् 'विश्वेश्वरीस्तन्यभागी भूयाः' अर्थात् तू तीर्थं करकी माताके स्तनका पान करने वाला हो ऐसा कहता हुआ माताके स्तनको मन्त्रितकर उसे बालकके मुहमे लगा दे ॥११९॥ तदनन्तर जिस प्रकार पहले वर्णन कर चुके है उसी प्रकार प्रीतिपूर्वक दान देते हुए उत्सव कर विधिपूर्वक जातकर्म अथवा जन्मकालकी क्रिया समाप्त करनी चाहिये ।।१२०।। उसके जरायु पटलको नाभिकी नालके साथ साथ किसी पवित्र जमीनको खोदकर मन्त्र पढ़ते हुए गाड़ देना चाहिये ।।१२१।। उसकी प्रिक्रया इस प्रकार है कि सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पद, सर्वमाता पद और वसुन्धरा पदको दो दो बार कहकर अन्तमें स्वाहा शब्द कहना चाहिये । अर्थात् सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे सर्वमातः सर्वमातः वसुन्धरे वसुन्धरे स्वाहा (सम्यग्दृष्टि, सर्वकी माता पृथ्वीमें यह समर्पण करता हूँ) इस मन्त्रसे मन्त्रितकर उस भूमिमें जल और अक्षत डालकर पाँच प्रकारके रत्नोंके नीचे गर्भका वह मल रख देना चाहिये और फिर कभी 'त्वत्पुत्रा इव

१ बहुसंबत्सरिमत्यर्थः । २ क्षीराज्यरूपममृतम् । ३ सिक्त्वा । ४ युक्तितः त० । भिक्तितः द० । ५ बालस्य । ६ ह्रस्वं कुर्यात् । छिन्द्यादित्यर्थः । ७ पुत्र । ८ जातकर्मे । ६ परिमलचूर्णेन । १० जीव । ११ वक्ते । १२ आवर्जयेद्, क्षिपेद् वा । १३ किञ्चित् परिमार्णेन । १४ जिनजननीस्तन्यपान-भागी भव । १५ बुवन् । १६ संयोजयेत् । १७ सम्प्रापयेत् । १८ जरायुपटलम् ।

त्वस्तुत्रा इव मत्पुत्रा भूयासुविचरणीविनः । इत्युवाहृत्य सस्याहें तत्क्षेप्तव्यं महीतले ॥१२४॥ क्षीरवृक्षोपशासाभिः उपहृत्यं च भूतसम् । स्नाप्या तत्रास्य माताऽसी सुखीव्यंगित्रतैर्जलैः ॥१२४॥ सम्यग्वृष्टिपयं बोध्यविषयं द्विवदीरयेत् । पदमासस्रभव्येति तद्वव् विद्वेदवरेत्यपि ॥१२६॥ तत ऊजितपुष्येति जिनमातृपवं तथा । स्वाहान्तो मन्त्र एवः स्यान्मातुः स्नानसंविष्यौ ॥१२७॥

चूर्णिः-सम्यादृष्टे सम्यादृष्टे मासस्रभव्ये भासस्रभव्ये विश्वश्वरे विश्वश्वरे जीवतपुण्ये जीवतपुण्ये जीवनमातः स्वाहा ।

यया जिनाम्बिका पुत्रकल्याणान्यभिपत्रयति । तथेयमिप मत्यत्नीत्यास्ययेयं विधि भजेत् ॥१२८॥
तृतीयेऽहिन चानन्तक्षानदर्शी भवेत्यमुम् । ग्रालोकयेत्समृत्तिप्य निशि ताराङ्गकितं नभः ॥१२६॥
पुष्पाहृष्योवणापूर्वं कुर्याव् दानं च शक्तितः । यथायोग्यं विदृष्याच्च सर्वस्याभयघोषणाम् ॥१३०॥
जातकर्मविधिः सोऽयम् ग्राम्मातः पूर्वसूरिभः । यथायोगमनुष्ठयः सोऽद्यत्वेऽपि द्विजोत्तमः ॥१३१॥
नामकर्मविधाने च मन्त्रोऽयमनुकीत्यंते । सिद्धार्चनविधौ सप्त मन्त्राः प्रागनुविणताः ॥१३२॥
ततो विष्याष्टसहस्रनामभागी भवाविकम् । पवित्रत्यमुच्चायं मन्त्रोऽत्र परिवर्त्यताम् ॥१३३॥

चूर्णः-'विव्यास्त्रसहस्रनामभागी भव, विजयाब्टसहस्रनामभागी भव, परमाब्टसहस्रनामभागी

भव'।

मत पुत्राः चिरंजीविनी भूयासुः' (हे पृथ्वी तेरे पुत्र-कुलपर्वतोंके समान मेरे पुत्र भी चिरंजीवी हों) यह कहकर घान्य उत्पन्न होनेके योग्य खेतमें जमीनपर वह मल डाल देना चाहिये ।।१२२–१२४।। तदनन्तर क्षीर वृक्षकी डालियोंसे पृथिवीको सुज्ञोभित कर उसपर उस पुत्रकी माताको बिठाकर मंत्रित किये हुए सुहाते गर्म जलसे स्नान कराना चाहिये ॥१२५॥ माताको स्नान करानेका मन्त्र यह है-प्रथम ही सम्बोधनान्त सम्यग्दृष्टि पदको दो बार कहना चाहिये फिर आसन्नभव्या, विश्वेश्वरी, अजितपुण्या, और जिन माता इन पदोंको भी सम्बोध-नान्त कर दो दो बार बोलना चाहिये और अन्तमें स्वाहा शब्द पढ़ना चाहिये। भावार्थ-सम्यग्दृष्टे सम्यग्दृष्टे आसन्नभन्ये आसन्नभन्ये विश्वेश्वरि विश्वेश्वरि ऊर्जितपुण्ये जिनमातः जिनमातः स्वाहा (हे सम्यग्दृष्टि, हे निकटभन्य, हे सबकी स्वामिनी, हे अत्यन्त पुष्य संचय करनेवाली, जिन माता तू कल्याण करनेवाली हो) यह मन्त्र पुत्रकी माताको स्नान कराते समय बोलना चाहिये।।१२६-१२७।। जिस प्रकार जिनेन्द्रदेवकी माता पुत्रके कल्याणोंको देखती है उसी प्रकार यह मेरी पत्नी भी देखे ऐसी श्रद्धासे यह स्नानकी विधि करनी चाहिये।।१२८।। तीसरे दिन रातके समय 'अनन्तज्ञानदर्शी भव' (तू अनन्तज्ञानको देखनेवाला हो) यह मन्त्र पढ़कर उस पुत्रको गोदीमें उठाकर ताराओंसे सुशोभित आकाश दिखाना चाहिये ।।१२९।। उसी दिन पुण्याहवाचनके साथ साथ शक्तिके अनुसार दान करना चाहिये और जितना बन सके उतना सब जीवोंके अभयकी घोषणा करनी चाहिये ।।१३०।। इस प्रकार पूर्वीचार्योंने यह जन्मोत्सवकी विधि मानी है-कही है। उत्तम द्विजको आज भी इसका यथायोग्य रीतिसे अनुष्ठान करना चाहिये ।।१३१।।

अब आगे नामकर्म करते समय जिन मंत्रोंका प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं—इस विधिमें सिद्ध भगवान्की पूजा करनेके लिये जिन सात पीठिका मंत्रोंका प्रयोग होता है उन्हें पहले ही कह चुके हैं। उनके आगे 'दिव्याष्टसहस्रनामभागी भव' आदि तीनों पदोंका उच्चारण कर मन्त्र परिवर्तित कर लेना चाहिये अर्थात् 'दिव्याष्टसहस्रनामभागी भव' (एक हजार आठ दिव्य नामोंका पानेवाला हो), 'विजयाष्टसहस्रनामभागी भव' (विजयरूप एक हजार आठ

१ कुलपर्वता इव । २ अलब्ब्कुत्येत्यर्थः । ३ विश्वेश्वरीत्यपि ल ० । ४ एवं बुद्ध्या । ५ पुत्रम् ।

शेषो विधित्तु निःशेषः प्रागुन्तो नोच्यते पुनः । बहिर्यानिचयामन्त्रः ततोऽयमनुग्गम्यताम् ॥१३४॥ बहिर्यानिचयान

तत्रोपनयनिष्कान्तिभागी भव पदात्परम् । भवेद् वैवाहनिष्कान्तिभागी भव पदं ततः ॥ १३४॥ कमान्मुनीन्द्रनिष्कान्तिभागी भव पदं स्मृतम् ॥१३६॥ कमान्मुनीन्द्रनिष्कान्तिभागी भव पदं स्मृतम् ॥१३६॥ मन्दराभिषेकनिष्कान्तिभागीभव पदं ततः । यौवराज्यमहाराज्यपदे भागी भवान्विते ॥१३६॥ निष्कान्तिपदम्ये स्तां परराज्यपदं तथा । म्राहंन्त्यराज्यनिष्कान्तिभागी भव शिकापदम् ॥१३८॥ पदेरेभिरयं मन्त्रस्तद्विद्भरन्वज्यताम् । प्रागुक्तो विधिरन्यस्तु निषद्यान्त्र उत्तरः ॥१३६॥

र्चूणः-उपनयनिष्कान्तिभागी भव, वैवाहनिष्कातिभागी भव, मुनीन्द्रनिष्कान्तिभागी भव, सुरेन्द्र-निष्कान्तिभागी भव, मन्दराभिवेकनिष्कान्तिभागी भव, यौवराज्यनिष्कान्तिभागी भव, महाराज्यनिष्कान्ति-भागी भव, परमराज्यनिष्कान्तिभागी भव, बाहंन्त्यनिष्कान्तिभागी भव, (बीहर्यानमन्त्रः)

निषद्या-

विर्व्यासहासनपदाद् भागी भव पदं भवेत् । एवं विजयपरमसिहासनपदद्वयात् ॥१४०॥

नामोंका धारक हो और 'परमाष्टसहस्रनामभागी भव' (अत्यन्त उत्तम एक हजार आठ नामोंका पानेवाला हो) ये मन्त्र पढ़ना चाहिये ।

संग्रह—'दिन्याष्टसहस्रनामभागी भव, विजयाष्टसहस्रनामभागी भव, परमाष्ट-सहस्रनामभागी भव' ॥१३२–१३३॥ बाकीकी समस्त विधि पहले कही जा चुकी है इसलिये दुबारा नहीं कहते हैं अब आगे बहियान कियाके मन्त्र नीचे लिखे अनुसार जानना चाहिये ॥१३४॥

सबसे पहले 'उपनयनिष्कान्तिभागी भव', (तू यज्ञोपवीतके लिये निकलनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये और फिर 'वैवाहनिष्कान्तिभागी भव' (विवाहके लिये बाहर निकलने वाला हो) यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥१३५॥ तदनन्तर अनुक्रमसे 'मुनीन्द्रनिष्कान्तिभागी भव' (मुनिपदके लिये निकलनेवाला हो) यह मन्त्र कहना चाहिये और उसके बाद 'सुरेन्द्र-निष्कान्तिभागी भव' (सुरेन्द्र पदकी प्राप्तिके लिये निकलनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये ॥१३६॥ तत्पदचात् 'मन्दरेन्द्राभिषेकनिष्कान्तिभागी भव' (सुमेष्ठपर्वतपर अभिषेकके लिये निकलनेवाला हो) इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये और फिर 'यौवराज्यनिष्कान्तिभागी भव' (युवराज पदके लिये निकलनेवाला हो) यह मन्त्र कहना चाहिये ॥१३७॥ तदनन्तर 'महाराज्यनिष्कान्तिभागी भव' (महाराज पदकी प्राप्तिके लिये निकलनेवाला हो) यह पद बोलना चाहिये और उसके बाद 'परमराज्यनिष्कान्तिभागी भव' (चक्रवर्तीका उत्कृष्ट राज्य पानेके लिये निकलनेवाला हो) यह मंत्र पढ़ना चाहिये और इसके अनन्तर 'आईन्त्यराज्य-भागी भव' (अरहन्त पदकी प्राप्तिके लिये निकलनेवाला हो) यह मन्त्र कहना चाहिये ॥१३८॥ इस प्रकार मन्त्रोंको जाननेवाले द्विजोंको इन उपर्युक्त पदोंके द्वारा मंत्रोंका जाप करना चाहिये। बाकी समस्त विधि पहले कह चुके है अब आगे निषद्या मन्त्र कहते हैं ॥१३९॥

संग्रह—'उपनयनिष्कान्तिभागी भव, वैवाहनिष्कान्तिभागी भव, मुनीन्द्रनिष्कान्ति-भागी भव, सुरेन्द्रनिष्कान्तिभागी भव, मन्दराभिषेकनिष्कान्तिभागी भव, यौवराज्यनिष्कान्ति-भागी भव, महाराज्यनिष्कान्तिभागी भव, परमराज्यनिष्कान्तिभागी भव, आईन्त्यनिष्कान्ति-भागी भव'।

निषद्यामन्त्र:--'दिव्यसिंहासनभागी भव' (दिव्य सिंहासनका भोक्ता हो-इन्द्रके

१ शायताम् । २ स्याताम् । ३ अन्त्यपदम् ।

चूर्णः-विव्यसिंहासनभागी भव, विजयसिंहासनभागी भव, परमसिंहासनभागी (भव इति निवद्यामन्त्र:)।

ग्रन्नप्राशनकिया-

'प्राशनेऽपि तथा मन्त्रं पर्वेस्त्रिभिरवाहरेत्। तानि स्युविध्यविजयास्त्रीणामृतपवानि वै ॥१४१॥
भागी भव पर्वेनान्ते युक्तेनानुगतानि तु । पर्वरेभिरयं मन्त्रः प्रयोज्यः प्राशने बुधैः ॥१४२॥
चूर्णः---विध्यामृतभागी भव, विजयामृतभागी भव, सक्षीणामृतभागी भव ।

व्यक्टिः--

व्युष्टिकियाश्रितं मन्त्रम् इतो वक्ष्ये यथाश्रुतम् । तत्रोपनयनं जन्मवर्षवर्द्धनवाग्युतम् ॥१४३॥ भागौ भव पदं ज्ञेयम् द्वादौ शेवपदाष्टके । वैवाहनिष्ठशब्देन मुनिजन्मपदेन च ॥१४४॥ सुरेन्द्रजन्मना मन्दराभिषेकपदेन च । यौवराज्यमहाराज्यपदाभ्यामप्यनुक्रमात् ॥१४५॥ परमार्हन्त्यराज्याभ्यां वर्षवर्थनसंयुतम् । भागी भव पदं योज्यं ततो मन्त्रोऽयम् द्भूवेत् ॥१४६॥

वूणि:-उपनयनजन्मवर्षवर्द्धनभागी भव, वैवाहनिष्ठवर्षवर्द्धनभागी भव, मुनीन्द्रजन्मवर्षवर्द्धनभागी भव, सुरैन्द्रजन्मवर्षवर्द्धनभागी भव, मन्दराभिषेकवर्षवर्धनभागी भव, यौवराज्यवर्षवर्द्धनभागी भव, महराज्य-वर्षवर्द्धनभागी भव, परमराज्यवर्षवर्द्धनभागी भव, बाहैन्त्यराज्यवर्षवर्धनभागी भव, (ब्युष्टिकियामन्त्रः)

आसनपर बैठनेवाला हो), 'विजयिसहासनभागी भव' (चक्रन्वर्तीके विजयोल्लसित सिहासन पर बैठनेवाला हो) और 'परमसिहासनभागी भव' (तीर्थं करके उत्कृष्ट सिहासनपर बैठने वाला हो) ये तीन मन्त्र कहना चाहिये । ।।१४०।।

संग्रह-'दिव्यसिंहासनभागी भव, विजयसिंहासनभागी भव, परमसिंहासनभागी भव'। अब अन्नप्राशन कियाके मन्त्र कहते हैं-अन्नप्राशन कियाके समय तीन पदोंके द्वारा मन्त्र कहने चाहिये और वे पद दिव्यामृत, विजयामृत और अक्षीणामृत इनके अन्तमें भागी भव ये योग्य पद लगाकर बनाने चाहिये। विद्वानोंको अन्नप्राशन कियामें इन पदोंके द्वारा मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये। भावार्थ-इस कियामें निम्नलिखित मन्त्र पढ़ने चाहिये-'दिव्यामृत-भागी भव' (दिव्य अमृतका भोग करनेवाला हो), 'विजयामृतभागी भव' (विजयरूप अमृतका उपभोक्ता हो) और 'अक्षीणामृतभागी भव' (अक्षीण अमृतका भोवता हो) ॥१४१-१४२॥

संग्रह:-'दिव्यामृतभागी भव, विजयामृतभागी भव, अक्षीणामृतभागी भव'।

अब यहाँसे आगे शास्त्रानुसार व्युष्टि कियाके मंत्र कहते हैं—सबसे पहले 'उपनयन' के आगे 'जन्मवर्षवर्द्धन' पद लगाकर 'भागी भव' पद लगाना चाहिये और फिर अनुक्रमसे वैवाह-निष्ठ, मुनीन्द्रजन्म, सुरेन्द्रजन्म, मन्दराभिषेक, यौवराज्य, महाराज्य, परमराज्य और आईन्त्य-राज्य इन शेष आठ पदोंके साथ 'वर्षवर्द्धन' पद लगाकर 'भागी भव' यह पद लगाना चाहिये। ऐसा करनेसे व्युष्टिकियाके सब मन्त्र बन जावेंगे। भावार्थ—व्युष्टिकियामें निम्नलिखित मंत्रोंका प्रयोग करना चाहिये—'उपनयनजन्मवर्षवर्धनभागी भव' (यज्ञोपवीतरूप जन्मके वर्षका बढ़ानेवाला हो), 'वैवाहिनिष्ठवर्षवर्धनभागी भव' (विवाह कियाके वर्षका वर्धक हो), 'मुनीन्द्रजन्मवर्षवर्धनभागी भव' (मुनि पद धारण करनेवाले वर्षकी वृद्धिसे युक्त हो), 'सुरेन्द्र-जन्मवर्षवर्धनभागी भव' (इन्द्र जन्मके वर्षका बढ़ानेवाला हो), 'मन्दराभिषेकवर्षवर्धनभागी भव' (सुमेरु पर्वतपर होनेवाले अभिषेककी वर्ष वृद्धि करनेवाला हो), यौवराज्यवर्षवर्धनभागी भव' (युवराज पदकी वर्ष वृद्धि करनेवाला हो), 'महाराज्यवर्षवर्धनभागी भव' (महाराज पदकी वर्षवृद्धिका उपभोक्ता हो) 'परमराज्यवर्षवर्धनभागी भव' (चक्रवर्तिके उरकृष्ट राज्य

१ अन्नमाशने ।

## चौलकर्म---

चौलकर्मण्ययो मन्त्रः स्याच्चोपनयनादिकम् । मुण्डभागी भवान्तं च पदमादावनुस्मृतम् ॥१४७॥ ततो निर्पतन्यमुण्डादिभागी भवपदं परम् । ततो निष्कान्तिमुण्डादिभागी भव पदं परम् ॥१४८॥ स्यारपरमिस्तारककेशभागी भवेत्यतः । परमेन्द्रपदादिश्च केशभागी भवष्विनः ॥१४६॥ परमार्हृन्त्यराज्यादिकेशभागीति वाष्ट्रयम् । भवेत्यन्तपदोपेतं मन्त्रोऽस्मिन्स्याज्ञ्छिषापवम् ॥१५०॥ शिक्षामेतेन मन्त्रेण स्थापयेद्विषिवद् द्विजः । ततो मन्त्रोऽयमाम्नातो लिपिसङस्यानसङ्ग्रहे ॥१५१॥

र्ष्याः-उपनयनमुण्डभागी भव, निर्प्रन्यमुण्डभागी भव, परमनिस्तारककेशभागी भव, परमेन्द्रकेश-भावी भव, परमराज्यकेशभागी भव, प्रार्हन्त्यराज्यकेशभागी भव। (इति चौलक्रियामन्त्रः)

शब्दपारभागी भव ब्रथंपारभागी भव । पदं शब्दार्थसम्बन्धपारभागी भवेत्यपि ।।१५२॥

चूर्णः-शब्दपारगामी (भागी) भव, ग्रर्थपारगामी (भागी) भव, शब्दार्थपारगामी (भागी) भव, (लिपिसंख्यानसंन्त्रः)

उपनीतिकियामन्त्रं स्मरन्तीमं द्विजोत्तमाः । परमनिस्तारकाविलिङगभागी भवेत्यतः ॥१५३॥

की वर्षवृद्धि करनेवाला हो) और 'आर्हन्त्यराज्यवर्षवर्धनभागी भव' (अरहन्त पदवीरूपी राज्यके वर्षका बढ़ानेवाला हो) ॥१४३–१४६॥

संग्रह—'उपनयनजन्मवर्षवर्धनभागी भव, वैवाहनिष्ठवर्षवर्द्धनभागी भव, मुनीन्द्रजन्म-वर्षवर्धनभागी भव, सुरेन्द्रजन्मवर्षवर्धनभागी भव, मन्दराभिषेकवर्षवर्धनभागी भव, यौवराज्यवर्षवर्द्धनभागी भव, महाराज्यवर्षवर्धनभागी भव, परमराज्यवर्षवर्धनभागी भव, आर्हन्त्यराज्यवर्षवर्धनभागी भव'।

अब चौलिकियाके मन्त्र कहते हैं-जिसके आदिमें उपनयन शब्द है और अन्तमे 'मुण्ड-भागी भव' शब्द है ऐसा पहला मन्त्र जानना चाहिये अर्थात् 'उपनयनमुण्डभागी भव' (उपनयन कियामें मुण्डन करनेवाला हो) यह चौलिकियाका पहला मन्त्र है ॥१४७॥ फिर 'निर्ग्रन्थ-मुण्डभागी भव' (निर्ग्रन्थ दीक्षा लेते समय मुण्डन करनेवाला हो) यह दूसरा मन्त्र है और उसके बाद 'निष्कान्तिमुण्डभागी भव' (मुनि अवस्थामे केशलोंच करनेवाला हो) यह तीसरा मन्त्र है ॥१४८॥ तदनन्तर 'परमिनस्तारककेशभागी भव' (ससारसे पार उतारनेवाले आचार्यके केशोंको प्राप्त हो) यह चौथा मन्त्र है और उसके पश्चात् परमेन्द्रकेशभागी भव (इन्द्र पदके केशोंको धारण करनेवाला हो) यह पाँचवाँ मन्त्र बोलना चाहिये ॥१४९॥ इसके बाद 'परमराज्यकेशभागी भव' (अरहंत अवस्थाके केशोंको घारण करनेवाला हो) यह सातवाँ मन्त्र बोलना चाहिये। द्विजोंको इन मन्त्रोंसे विधिपूर्वक चोटी रखवाना चाहिये। अब आगे लिपि-संख्यानके मन्त्र कहते हैं ॥१५०-१५१॥

संग्रह—'उपनयनमुण्डभागी भव, निर्ग्रन्थमुण्डभागी भव, निष्कान्तिमुण्डभागी भव, परमनिस्तारककेशभागी भव, परमेन्द्रकेशभागी भव, परमराज्यकेशभागी भव, आईन्त्यराज्य-केशभागी भव'।

लिपिसंख्यानके मन्त्र-'शब्दपारभागी भव' (शब्दोंका पारगामी हो), 'अर्थपारगामी भागी भव' (सम्पूर्ण अर्थका जाननेवाला हो) और 'शब्दार्थसम्बन्धपारभागी भव' (शब्द तथा अर्थ दोनोंके सम्बन्धका पारगामी हो) ये पद लिपिसंख्यानके समय कहने चाहिये।।१५२॥

संग्रह-'शब्दपारगोमी भव, अर्थपारगामी भव, शब्दार्थपारगामी भव'। उत्तम द्विज नीचे लिखे हुए मन्त्रोंको उपनीति क्रियाके मन्त्ररूपसे स्मरण करते है- युक्तं परम्मितिकाने भागीभवपदं भवेत्। परमेन्द्राविलिकाविभागी भवपदं परम्।।१४४।।
एवं परमराज्यादि परमार्हृत्यादि च कमात्। युक्तं परमित्वांवपदेन च शिक्षापदम्।।१४४।।
चूक्तः—परमित्तारक्तिकाभागी भव, परम्मित्वांविलिकाभागी भव, परमेन्द्रितिकाभागी भव, परम्राज्यिलकाभागी भव, परमार्हृत्यिलकाभागी भव, परमित्वांविलकाभागी भव, (इत्युपनीतिकियामन्त्रः)
मन्त्रेवानेन शिव्यत्य कृत्वा संस्कारमादितः। निविकारेच वस्त्रेच कृयदिनं सवाससम्।।१४६।।
कौपीनाच्छादमं चनम् 'यान्तर्वातं न कारयेत् । मौञ्जीवन्यतः कृयदि व्रनुवद्धिनेसकम्' ।।१४६॥
सूत्रं गणभरेद्वं व्यं व्रतिवृद्धं नियोवयत् । मन्त्रपूतमतो यक्तोपवीती स्यावसौ द्विजः ।।१४६॥
वात्येव क्राह्मणः पूवम् इदानीं व्रतसंस्कृतः। द्विजातो द्विज इत्येवं कविमास्तिन्तुते गुणैः ।।१४६॥
वेयान्यगुत्रतान्यस्म गृदसाक्ति यचाविषिः। गुणक्षीलानुगैवचैनं संस्कृयांव् व्रतजातकः' ।।१६०॥
ततोऽतिवालविकादीकि'योगादस्य निर्विकात् । वत्योपासकाष्ययनं नामापि चरणोचितम् ।।१६२॥
ततोऽयं कृतसंस्कारः सिद्धार्वनपुरःसरम्। ययाविषानमाचीयंपूजां कृयदितः परम् ।।१६२॥
तिस्निग्वने प्रविष्टस्य भिकार्षं जातिवेश्मस्। योऽर्थलाभः स देयः स्याव् उपाध्यायाय सादरम् ।।१६३॥

सबसे पहले 'परमिन्स्तारकलिङ्गभागी भव' (तू उत्कृष्ट आचार्यके चिह्नोंको घारण करने-वाला हो), फिर 'परमिषिलिङ्गभागी भव' (परमऋषियोंके चिह्नको घारण करनेवाला हो) और 'परमेन्द्रलिङ्गभागी भव' (परम इन्द्रपदके चिह्नोंको घारण करनेवाला हो) ये मन्त्र बोलना चाहिये। इसी प्रकार अनुक्रमसे परम राज्य, परमाह्नेन्त्य और परम निर्वाण पदको 'लिङ्गभागी भव' पदसे युक्तकर 'परमराज्यलिङ्गभागी भव' (परमराज्यके चिह्नोंको घारण करनेवाला हो), 'परमाह्नेन्त्यलिङ्गभागी भव' (उत्कृष्ट अरहन्तदेवके चिह्नोंको घारण करनेवाला हो) और 'परमनिर्वाणलिङ्गभागी भव' (परमनिर्वाणके चिह्नोंका घारक हो) ये मन्त्र बना लेना चाहिये।

संग्रह-'परमनिस्तारकलिङ्गभागी भव, परमिष्लिङ्गभागी भव, परमेन्द्रलिङ्गभागी

भव, परमराज्यिलङ्गभागी भव, परमाहंन्त्यिलङ्गभागी भव, परमिनवीणिलङ्गभागी भव'।
इन मन्त्रोंसे प्रथम ही शिष्यका संस्कार कर उसे विकाररिहत वस्त्रके द्वारा वस्त्रसिहत
करना चाहिये अर्थात् साधारण वस्त्र पिहनाना चाहिये ॥१५६॥ इसे वस्त्रके भीतर लँगोटी
देनी चाहिये और उसपर तीन लड़की बनी हुई मूंजिकी रस्सी बाँघनी चाहिये ॥१५७॥ तदनन्तर गणधरदेवके द्वारा कहा हुआ, वर्तोका चिह्नस्वरूप और मन्त्रोंसे पिवत्र किया हुआ सूत्र
अर्थात् यज्ञोपवीत धारण कराना चाहिये । यज्ञोपवीत धारण करनेपर वह बालक द्विज कहलाने
लगता है ॥१५८॥ पहले तो वह केवल जन्मसे ही ब्राह्मण था और अब वर्तोसे संस्कृत होकर
दूसरी बार उत्पन्न हुआ है इसलिये दो बार उत्पन्न होनेरूप गुणोंसे वह द्विज ऐसी रूढ़िको प्राप्त
होता है ॥१५९॥ उस समय उस पुत्रके लिये विधिके अनुसार गुरुकी साक्षीपूर्वक अणुवत
देना चाहिये और गुणवत तथा शिक्षावत रूपशीलसे सहित वर्तोंके समृहसे उसका संस्कार करना

चाहिये। भावार्य-उसे पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इस प्रकार व्रत और शील देकर उसके संस्कार अच्छे बनाना चाहिये।।१६०।। तदनन्तर गुरु उसे उपासकाध्ययन पढ़ाकर और चारित्रके योग्य उसका नाम रखकर अतिबाल विद्या आदिका नियोगरूपसे उपदेश दे।।१६१।। इसके बाद जिसका संस्कार किया जा चुका है ऐसा वह पुत्र सिद्ध भगवान् की पूजा कर फिर विधिके अनुसार अपने आचार्यकी पूजा करे।।१६२।। उस दिन उस पुत्रको

१ वस्त्रस्यान्तः । २ त्रिगुणात्मकम् । ३ ब्रह्मसूत्रम् । ४ प्राप्नोत्ति । ५ समूहैः । ६ वक्य-माणान् ।

क्षेवो विधिस्तु प्राक्ष्मीकाः तमनूनं समाचरेत् । यावस्सोऽधीतविद्यः सम् भजेत् सब्रह्मचारिताम् ॥१६४॥ प्रयातोऽस्य प्रवश्यामि व्रतवर्यामनुकमात् । स्याद्यत्रोपासकाध्यायः समासेनानुसंहृतः ।१६४॥ शिरोसिद्धगमुरोलिद्धगं लिद्धगकर्य्य्वसंधितम् । लिद्धगमस्योपनीतस्य प्राग्निणीतं चर्तुविद्यम् ॥१६६॥ तत्तु स्यावसिद्यस्या वा मध्या कृष्या विण्यया । ययास्यं वर्तमानानां सव्बृष्टीनां द्विजन्मनाम् ॥१६७॥ कृतिक्ष्यत् कारणाद् यस्य कृलं सम्प्राप्तदूषणम् । सोऽपि राजाविसम्मत्या शोधयेत् स्यं यदा कृष्यम् ॥१६८॥ सवीकाहं कृले जाता विद्याशित्योपजीविनः । एतेवामुपनीत्याविसंस्कारो नाभिसम्मतः ॥१७०॥ सवीकाहं कृले जाता विद्याशित्योपजीविनः । एतेवामुपनीत्याविसंस्कारो नाभिसम्मतः ॥१७०॥ तेषां स्याद्वित्वं लिद्धगं स्वयोग्यवत्वारिणम् । एकशाटकधारित्वं संन्यासमरणाविध् ॥१७१॥ स्याप्तिरामिवभोजित्वं कृलस्त्रोसेवनवतम् । ग्रनारम्भवधोत्सर्गों स्यभक्ष्यापेयवर्जनम् ॥१७२॥ इति शुद्धतरां वृत्ति वत्रपूतामुपियवान् । यो द्विजस्तस्य सम्पूर्णो व्रत्यव्यविधिः स्मृतः ॥१७३॥ वशाधिकारास्तस्योक्ताः सूत्रेणौपासिकेन हि । तान्ययाक्रममुद्देशमात्रेणानुप्रचक्षते ।।१७४॥

अपनी जाति या कुटुम्बके लोगोंके घरमे प्रवेश कर भिक्षा माँगना चाहिये और उस भिक्षामें जो कुछ अर्थका लाभ हो उसे आदर सिहत उपाध्यायके लिये सौप देना चाहिये।।१६३।। बाकीकी सब विधि पहले कही जा चुकी है। उसे पूर्णरूपसे करना चाहिये। इसके सिवाय वह जबतक विद्या पढ़ता रहे तब तक उसे ब्रह्मचर्यव्रत पालन करना चाहिये।।१६४।।

अथानन्तर जिसमें उपासकाध्ययनका संक्षेपसे सग्रह किया है ऐसी इसकी व्रतचर्या-को अनुक्रमसे कहता हूँ ॥१६५॥ जिसका यज्ञोपवीत हो चुका है ऐसे बालकके लिये शिरका चिह्न (मुण्डन), वक्ष:स्थलका चिह्न-यज्ञोपवीत, कमरका चिन्ह-मूँजकी रस्सी और जाँघका चिह्न-सफेद घोती ये चार प्रकारके चिह्न धारण करना चाहिये । इनका निर्णय पहले हो चुका है ।।१६६।। जो लोग अपनी योग्यताके अनुसार तलवार आदि शस्त्रोंके द्वारा, स्याही अर्थात् लेखनकलाके द्वारा, खेती और व्यापारके द्वारा अपनी आजीविका करते है ऐसे सद्दृष्टि द्विजों को वह यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये ।।१६७।। जिसके कुलमें किसी कारणसे दोष लग गया हो ऐसा पुरुष भी जब राजा आदिकी संमतिसे अपने कुलको शुद्ध कर लेता है तब यदि उसके पूर्वज दीक्षा धारण करनेके योग्य कूलमे उत्पन्न हुए हों तो उसके पुत्र पौत्र आदि सत्तिके लिये यज्ञोपवीत धारण करने की योग्यताका कही निषेध नहीं है। भावार्थ-यदि दीक्षा धारण करने योग्य कुलमें किसी कारणसे दोष लग जावे तो राजा आदिकी संमतिसे उसकी शुद्धि हो सकती है और उस कुलके पुरुषको यज्ञोपवीत भी दिया जा सकता है। न केवल उसी पुरुषको किन्त् उसके पुत्र पौत्र आदि संतानके लिये भी यज्ञोपवीत देनेका कही निषेध नही है ।।१६८-१६९।। जो दीक्षाके अयोग्य कुलमें उत्पन्न हुए हैं तथा नाचना गाना आदि विद्या और शिल्पसे अपनी आजीविका करते है ऐसे पुरुषोंको यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंकी आज्ञा नही है ॥१७०॥ किन्तू ऐसे लोग यदि अपनी योग्यतानुसार व्रत घारण करें तो उनके योग्य यह चिह्न हो सकता है कि वे संन्यासमरण पर्यन्त एक घोती पहनें ।।१७१।। यज्ञोपवीत घारण करनेवाले पुरुषोंको माँस-रहित भोजन करना चाहिये, अपनी विवाहिता कुलस्त्रीका सेवन करना चाहिये, अनारम्भी हिंसाका त्याग करना चाहिये और अभक्ष्य तथा अपेय पदार्थका परित्याग करना चाहिये ।।१७२।। इस प्रकार जो द्विज व्रतोंसे पवित्र हुई अत्यन्त शुद्ध वृत्तिको धारण करता है उसके व्रतचर्याकी पूर्ण विधि समभनी चाहिमे ॥१७३॥ अब उन द्विजोंके लिये उपासकाध्ययन सुत्रमें जो दश

१ संगृहीतः । २ जीवताम् । ३ कांक्षारहितभोजित्वम् । ४ आरम्भजनितवघं विहायान्यवधत्यागः ।

तत्रातिवालिवाऽद्या कुलाविधरनन्तरम् । वर्णोत्तमत्वपात्रत्वे तथा सृष्ट्यिकारिका ।।१७६॥ व्यवहारिविताऽन्या स्याव् प्रवध्यत्वमवण्डयता । मानाहृता प्रजासम्बन्धान्तरं चेत्यनुक्रमात् ॥१७६॥ वद्याधिकारि वास्तृति स्युव्पासकसङ्ग्रहे । तानीमानि यथोद्देशं सङ्ग्रभेण विवृश्महे ॥१७७॥ वाल्यात्प्रभृति 'या विद्याशिकोद्योगाव् द्विजन्मनः । प्रीक्तातिवालिवद्यति सा क्रिया द्विजसम्मता ॥१७६॥ तस्यामसत्यां मूढाहमा हेयादेयानिभक्तकः । मिष्याश्रृति प्रपद्यते 'द्विजन्मान्यः प्रतारितः ॥१७६॥ वाल्य एव ततोऽभ्यस्यवे द्विजन्मीपासिकीं श्रृतिम् । स तया प्राप्तसंस्कारः स्वपरोत्तारको भवेत् ॥१८०॥ कृलाविधः कुलावाररकाणं स्यात् द्विजन्मीपासिकीं श्रृतिम् । स तया प्राप्तसंस्कारः स्वपरोत्तारको भवेत् ॥१८०॥ कर्णोत्तमत्वं वर्णेवु सर्वेष्वाधक्यमस्य वे । तेनायं श्लाध्यतामिति स्वपरोद्धारणक्षमः ॥१८२॥ वर्णोत्तमत्वं यद्धस्य न स्याग्न स्यात्प्रकृष्टता । प्रप्रकृष्टक्ष नात्मानं शोधयेश्च परानिष् ॥१८२॥ ततोऽयं शुद्धिकामः सन् सेवेतान्यं कुलिङ्गिनम्। 'कुब्रह्म वा 'ततस्तज्जान् वोषान् प्राप्नोत्यसंशयम् ॥१८४॥ प्रदानाहंत्वमस्यष्टं पात्रत्वं गुणगौरवात् । गुणधिकोऽहि लोकेऽस्मिन् पूज्यः स्याल्लोकपूजितः ॥१८६॥ ततो गुणकृतां स्वस्मिन् पात्रतां व्वववेद्विजः । तवभावे विमान्यत्वाव् ह्वियतेऽस्य धनं नृपः ॥१८६॥

अधिकार कहे हैं उन्हें यथाऋमसे नामके अनुसार कहता हूँ ॥१७४॥ उन दश अधिकारोंमें पहला अतिबाल विद्या, दूसरा कुलावधि, तीसरा वर्णोत्तमत्व, चौथा पात्रत्व, पाँचवाँ सुष्टचिध-कारिता, छठवाँ व्यवहारेशिता, सातवाँ अवध्यत्व, आठवाँ अदण्डचता, नौवाँ मानार्हता और दशवाँ प्रजा सम्बन्धान्तर है । उपासकसंग्रहमें अनुक्रमसे ये दश अधिकारवस्तुएँ बतलाई गई हैं । उन्हीं अधिकार वस्तुओंका उनके नामके अनुसार यहाँ संक्षेपसे कुछ विवरण करता हूँ । ।।१७५-१७७।। द्विजोंको जो बाल्य अवस्थासे ही लेकर विद्या सिखलानेका उद्योग किया जाता है उसे अतिबालिवद्या कहते हैं, यह विद्या द्विजोंको अत्यन्त इष्ट है ॥१७८॥ इस अति-बाल विद्याके अभावमें द्विज मूर्ख रह जाता है उसे हेय उपादेयका ज्ञान नहीं हो पाता और वह अपनेको भुष्ठमुठ द्विज माननेवाले पुरुषोंके द्वारा ठगाया जाकर मिथ्या शास्त्रके अध्ययनमें लग जाता है।।१७९।। इसलिये द्विजोंको उचित है कि वे बाल्य अवस्थामें ही श्रावकाचारके शास्त्रोंका अभ्यास करें क्योंकि उपासकाचारके शास्त्रोंके द्वारा जिसे अच्छे संस्कार प्राप्त हो जाते हैं वह निज और परको तारनेवाला हो जाता है ।।१८०।। अपने कुलके आचारकी रक्षा करना द्विजोंकी कुलाविध किया कहलाती है। कुलके आचारकी रक्षा न होनेपर पुरुष-की समस्त कियाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह अन्य कुलको प्राप्त हो जाता है ।।१८१।। समस्त वर्णीमें श्रेष्ठ होना ही इसकी वर्णीत्तम किया है, इस वर्णीत्तम कियासे ही यह प्रशंसाको प्राप्त होता है और निज तथा परका उद्धार करनेमें समर्थ होता है ॥१८२॥ यदि इसके वर्णोत्तम किया नहीं है अर्थात् इसका वर्ण उत्तम नहीं है तो इसके उत्कृष्टता नहीं हो सकती और जो उत्कृष्ट नहीं है वह न तो अपने आपको शुद्ध कर सकता है और न दूसरेको ही शुद्ध कर सकता है ।।१८३।। जो स्वयं उत्कृष्ट नहीं है ऐसे द्विजको अपनी शद्धिकी इच्छासे अन्य कुलिङ्गियों अथवा कुब्रह्म की सेवा करनी पड़ती है और ऐसी दशामें वह निःसन्देह उन लोगोंमें उत्पन्न हुए दोषोंको प्राप्त होता है । भावार्थ-सदा ऐसे ही कार्य करना चाहिये जिससे वर्णकी उत्तमता में बाघा न आवे ।।१८४।। गुणोंका गौरव होनेसे दान देनेके योग्य पात्रता भी इन्हीं द्विजोंमें होती है क्योंकि जो गुणोंसे अधिक होता है वह संसारमें सब लोगोंके द्वारा पूजित होनेवाले लोगों के द्वारा भी पूजा जाता है।।१८५।। इसलिये द्विजोंको चाहिये कि वे अपने आपमें गुणों-

१ यो विद्याशिक्षोद्योगो द्विजन्मनः द०, ल०, अ०, स०, इ०। २ द्विजम्मन्यैः द०। ३ त्रजेत् द०, ल∙। ४ कुत्सितत्रह्यारणम् । ५ कुलिंगकुत्रह्यसेवनात् ।

रक्यः सृष्ट्यिकारोऽपि द्विजैदलमसृष्टिभिः। स्रस्यृष्टिकृतां सृष्टि परिहृत्य विदूरतः ॥१८७॥ सन्यया सृष्टिवादेन दुर्वृष्टेन' कृतृष्टयः। लोकं नृपादेच सम्मोह्य नयन्त्यृत्ययगामिताम् ॥१८८॥ सृष्टियन्तरमतो दूरम् स्रपास्य नयतत्त्ववित् । स्रनाविकात्रियैः सृष्टा धर्मसृष्टि प्रभावयेत् ॥१८०॥ तार्यकृद्भित्यं सृष्टा धर्मसृष्टिः सनातनी । तां' संभितासृपानेव' सृष्टिहेतुन् प्रकाशयेत् ॥१८०॥ सन्ययाज्यकृतां सृष्टि प्रपन्नाः स्युन् पोत्तमाः । ततो नैव्वयंभेषां स्यात्तत्रस्थाक्त स्युराहंताः ॥१८१॥ व्यवहारिक्षातां प्राहुः प्रायदिचलाविकर्मणि । स्वतन्त्रतां द्विजस्यास्य भितस्य परमां श्रुतिन् ॥१८२॥ तवभावे स्वमन्याक्त्व न शोषियतुमहंति । स्रशुद्धः परतः श्रुद्धिम् स्रभोप्तन्यकृतो' भवेत् ॥१८२॥ स्यादवध्याधिकारेऽपि स्थिरात्मा द्विजसत्तमः । ब्राह्मणो हि गुणोत्कर्वान्यतो' वध्यहंति ॥१८४॥ सर्वः प्राणी न हन्तव्यो ब्राह्मणस्तु विशेवतः । गुणोत्कर्वापकर्वान्यतो वधेऽपि द्वचात्मता' मता ॥१८५॥ तत्मादवध्यतामेष पोषयेव् धार्मके जने । वमंस्य तद्धि माहात्म्यं तत्त्व्यो यन्नाभिभूयते ॥१८६॥ तदभावे च वध्यत्वम् स्रयमुच्छति सर्वतः । एवं च सत्ति धर्मस्य नव्यत् प्रामाण्यमहंताम् ॥१८७॥

के द्वारा की हुई पात्रताको दढ करे अर्थात् गुणी पात्र बनें क्योंकि पात्रताके अभावमे मान्यता नहीं रहती और मान्यताक न होनेसे राजा लोग भी धन हरण कर लेते हैं ॥१८६॥ जिनकी सृष्टि उत्तम है ऐसे द्विजोंको मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा की हुई सृष्टिको दूरसे ही छोड़कर अपनी सुष्टिके अधिकारोंकी रक्षा करनी चाहिये ।।१८७।। अन्यया मिथ्यादृष्टि लोग अपने दूपित सुष्टिवादसे लोगोंको और राजाओंको मोहित कर कुमार्गगामी बना देगे ॥१८८॥ इसलिये नय और तत्त्वोंको जाननेवाले द्विजको चाहिये कि वह मिथ्याद्ष्टियोंकी अन्यस्प्टिको दूरसे ही छोड़कर अनादिक्षत्रियोंके द्वारा रची हुई धर्मसृष्टिकी ही प्रभावना करे ।।१८९।। तथा इस धर्मसप्टिका आश्रय लेनेवाले राजाओंसे ऐसा कहे कि तीर्थ द्धारोंके द्वारा रची हुई यह सृष्टि अनादिकालसे चली आई है। भावार्थ-यह धर्मसृष्टि तीर्थक्करोंके द्वारा रची हुई है और अनादि कालसे चली आ रही है इसलिये आप भी इसकी रक्षा कीजिये।।१९०॥ यदि द्विज राजाओंसे ऐसा नही कहेंगे तो वे अन्य लोगोंके द्वारा की हुई सष्टिको मानने लगेगे जिससे उनका ऐश्वर्य नही रह सकेगा तथा अरहन्तके मतको माननेवाले लोग भी उसी धर्मको मानने लगेंगे ।।१९१।। परमागमका आश्रय लेनेवाले द्विजोंको जो प्रायश्चित्त आदि कार्योमें स्वतन्त्रता है उसे हो व्यवहारेशिता कहते है।।१९२।। व्यवहारेशिताके अभावमें द्विज न अपने आपको शुद्ध कर सकेगा और न दूसरेको ही शद्ध कर सकेगा तथा स्वय अशुद्ध होनेपर यदि दूसरेसे अपनी शुद्धि करना चाहे तो वह कभी कृती नहीं हो सकेगा।।१९३।। जिसका अन्त करण स्थिर है ऐसा उत्तम द्विज अवध्याधिकारमें भी स्थित रहता है अर्थात् अवध्य है क्योंकि ब्राह्मण गुणोंकी अधि-कताके कारण किसी दूसरेके द्वारा वध करने योग्य नहीं होता ।।१९४।। सब प्राणियोंको नही मारना चाहिये और विशेषकर ब्राह्मणोंको नही मारना चाहिये। इस प्रकार गुणोंकी अधिकता और हीनतासे हिंसामें भी दो भेद माने गये हैं ॥१९५॥ इसलिये यह धार्मिक जनोंमें अपनी अवध्यताको पूष्ट करे । यथार्थमें वह धर्मका ही माहात्म्य है कि जो इस धर्ममें स्थित रहकर किसी से तिरस्कृत नहीं हो पाता ॥१९६॥ यदि वह अपनी अवध्यताको पुष्ट न करेगा तो सब लोगों से वध्य हो जावेगा अर्थात् सब लोग उसे मारने लगेंगे और ऐसा होनेपर अर्हन्तदेवके धर्मकी

१ असमीक्षितेन कृदृष्टान्तेन वा। २ तां धर्मसृष्टि प्रकाशयेदित्यर्थः। ३ आत्मानमाश्रिता। अथवापूर्वं तां संश्रितां बोधयेत् तद्वक्त्यर्थम् । ४ –म्नकृतो ल०। –म्नकृती द०। ५ नृपादेः सकाशात्। ६ द्विरूपता (दुष्टिनिग्रह्शिष्टप्रतिपालनता)।

ततः सर्वप्रयत्नेन रक्यो वर्षः समातनः । स हि संदिक्षती रेकी केरीति संवरावरे ॥१६८॥
स्यादृण्डयत्वमप्येवम् प्रस्य वर्षे स्विरास्निनः । वर्षेस्यो हि जेनीऽग्वस्य वण्डप्रस्थापने प्रभुः ॥१६६॥
'तद्धर्मस्थी'यमान्नायं भावयम् वर्षेद्वित्तिः' । कंष्मेस्येव वर्ण्डस्य प्रेणेता वर्षिमको नृपः ॥२००॥
परिहार्यं यथा देवगुरुक्ष्यं हितायिमः । कंद्धास्यं च संवार्भूनं न देण्डाहिस्ततो हिजः ॥२०१॥
युक्त्यानया गुनाविष्यमात्मन्यारोपयम् वती । व्रविष्यपति स्वार्मावं स्वापयद्व्ववारिणाम् ॥२०२॥
प्रक्रियानया गुनाविष्यमात्मन्यारोपयम् वती । व्रविष्यपति स्वार्मावं स्वापयद्व्ववारिणाम् ॥२०२॥
प्राप्तत्वमस्य सन्वत्ते मानाहित्वं सुभावितम् । गुनाविक्ते हि मान्यः स्वाद् वन्त्वः पूज्यस्य सत्तमेः ॥२०४॥
प्रस्त्यस्यसम्यमान्यत्वम् प्रस्य स्थात् सन्मतेवैनः । वत्तस्य स्थानमानावित्ताभाभावात् प्रवच्युतिः ॥२०४॥
तस्मावयं गुणे वत्नाद् प्रात्मन्यारोप्यता हिजः । वत्तस्य सानवृत्ताविसम्यक्तिः सोऽर्ज्यता नृपः ॥२०६॥
स्यात् प्रजान्तरसम्बन्वे स्वाप्तिति स्वर्णेतिः । याजस्य सोक्ता प्रजानस्यन्यन्तरं नामतो गुणः ॥२०॥
यया कालावसाविद्धं स्वर्णे यति विवर्णताम् । न तेषाऽस्याग्यसम्बन्धे स्वगुणोत्कवित्त्वः ॥२०।।

प्रामाणिकता नष्ट हो जावेगी ।।१९७।। इसलिये सब प्रकारके प्रयत्नोंसे सनातनधर्मकी रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि अच्छी तरह रक्षा किया हुआ धर्म ही चराचर पदार्थींसे भरे हुए संसार-में उसकी रक्षा कर सकता है ॥१९८॥ इसी प्रकार धर्ममें जिसका अन्तः करण स्थिर है ऐसे इस द्विजको अपने अदण्डचत्वका भी अधिकार है क्योंकि धर्ममें स्थिर रहनेवाला मनुष्य ही दूसरेके लिये दण्ड देनेमें समर्थ हो सकता है ॥१९९॥ इसलिये धर्मदर्शी लोगोंके द्वारा दिखलाई हुई धर्मात्मा जनोंकी आम्नायका विचार करता हुआ ही धार्मिक राजा अधर्मी जनोंको दण्ड देता है ।।२००।। जिस प्रकार अपना हित चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा देव द्रव्य और गुरुद्रव्य त्याग करने योग्य है उसी प्रकार ब्राह्मणका धन भी त्याग करने योग्य है। इसलिये ही द्विज दण्ड देनेके योग्य नहीं है ।।२०१।। इस युक्तिसे अपनेमें अधिक गुणोंका आरोप करता हुआ वह जितेन्द्रिय दण्ड देनेवाले राजा आदिके समक्ष अपने आपको अदण्डच अर्थात् दण्ड न देने योग्य पक्षमें ही स्थापित करता है। भावार्य-वह अपने आपमें इतने अधिक गुण प्राप्त कर लेता है कि जिससे उसे कोई दण्ड नहीं दे सकते ।।२०२।। इस अधिकारके अभावमें अन्य पुरुषोंके समान ब्राह्मण भी दण्डित किया जाने लगेगा जिससे वह दरिद्र हो जावेगा और दरिद्र होनेसे न तो इस लोकमें सुखी हो सकेगा और न परलोकमें ही ।।२०३।। यह ब्राह्मण जो अच्छी तरह सन्मानके योग्य होता है वही इसका मान्यत्व अधिकार है सो ठीक ही है क्योंकि जो गुणोंसे अधिक होता है अर्थात् जिसमें अधिक गुण पाये जाते हैं वही सत्पुरुषोंके द्वारा सन्मान करने योग्य, वन्दना करने योग्य और पूजा करने योग्य होता है ।।२०४।। इस अधिकारके न होनेसे उत्तम पुरुष इसका सन्मान नहीं करेंगे और उससे स्थान मान लाभ आदिका अभाव होनेके कारण वह अपने पदसे च्युत हो जावेगा । इसलिये द्विजको चाहिये कि वह यह गुण (मान्यत्व गुण) बड़े यत्नसे अपने आपमें आरोपित करे क्योंकि ज्ञान चारित्र आदि सम्पदाएही उसका यत्न हैं इसलिये राजाओंको उसकी पूजा करनी चाहिये ।।२०५–२०६।। प्रजान्तर अर्थात् अन्य धर्मावलिम्बियोंके साथं सम्बन्ध होनेपर भी जों अपनी उन्नतिसे च्युत नहीं होना है वह इसका प्रजासंबन्धान्तर नामका गुण है ॥२०७॥ जिस प्रकार काले लोहके साथ मिला हुआ सुवर्ण

१ तत्कारणात् । २ धर्मसम्बन्धिनम् । ३ आगमम् । ४ धर्माचार्यमतात् दण्डं करोतीति तात्पर्यम् । ५-घारिणम् अ०, प०, इ०, स० । ६ अमान्यत्वात् । ७ पूर्वस्थितस्य स्थानमानादिलाभस्याभावात् । ५ गुणो द० । ६ द्विजः ल० । १० सोज्भतां न तैः द० । ११ सम्बन्धे सति । १२ अयोयुक्तम् ।

किन्तु प्रजान्तरं स्वेत सस्बद्धं स्वयुग्नावस्यः । प्राप्यत्यविद्यावेव स्रोहन्नातुं यथा रसः ॥२०६॥
ततो महानयं धर्मप्रभावोद्योतको गुणः । 'येनायं' स्वयुणंरन्यान् प्रात्मसात्कर्तुमहंति ॥२१०॥
स्रसत्यित्मन् गुणेऽन्यस्मात् प्राप्नुयात् स्वगुण्च्युतिम् । सत्येथं गुणवत्तास्य निष्कृष्येतं' द्विजन्मनः ॥२१॥
स्रतोऽतिवालिवद्यविद्यियोगान् " दश्योदितान्,। यम्बर्त्वभास्मसात्कृतंन् द्विजः स्यास्लोकसम्मतः ॥२१॥
गुणेष्वेव विशेषोऽन्यो यो वाच्यो स्वृत्वस्तरः । स उपासक्तिद्वान्ताव् स्रविगम्यः प्रपञ्चतः ॥२१॥
"कियामन्त्रानुषङ्गेण सत्वर्याक्रियावियो । दश्यक्रिकारा व्यास्याताः सव्वृत्तराहृता द्विजैः ॥२१४॥
कियामन्त्रास्तिक श्रेया ये पूर्वसतुर्वालताः । सामान्यविवयाः सन्त्र पीठिकामन्त्रकृष्टयः ॥२१४॥
ते हि साधारणाः सर्विकयास् विनियोगिनः । तदः "स्प्रैट्सागकानेतान् मन्त्रान् मन्त्रविवो विदुः ॥२१६॥
विशेषविवयया मन्त्राः क्रियास्त्रतास् विशिताः । इतः प्रभृति चाभ्यस्यात्ये यथाम्नायमग्रजैः ॥२१७॥
मन्त्रानिमान् यथा योगं यः क्रियास् नियोजयेत् । स लोके सम्मति याति युक्ताचारो द्विजोत्तमः ॥२१६॥
कियामन्त्रविहीनास्तु प्रयोक्तृणां न सिद्यये । यथा सुकृतसन्नाहाः सेन्यास्यका विनायकाः ।।२१६॥

विवर्णताको प्राप्त हो जाता है उस प्रकार अन्य पुरुषोंके साथ सम्बन्ध होनेपर इस ब्राह्मणके अपने गुणोंके उत्कर्षमें कुछ बाधा नहीं आती है। भावार्थ-लोहेके सम्बन्धसे सुवर्णमें तो खराबी आ जाती है परन्त उत्तम द्विजमें अन्य लोगोंके सम्बन्धसे खराबी नही आती ॥२०८॥ किन्तु जिस प्रकार रसायन अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले लोहेको शीघ्र ही अपने गुण प्राप्त करा देती है उसी प्रकार यह ब्राह्मण भी अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंको शीघ्र ही अपने गुण प्राप्त करा देता है ॥२०९॥ इसलिये कहना चाहिये कि यह प्रजासम्बन्धान्तर गुण, धर्मकी प्रभावनाको बढानेवाला सबसे बड़ा गुण है क्योंकि इसीके द्वारा यह द्विज अपने गुणोंसे अन्य लोगोंको अपने आधीन कर सकता है।।२१०।। इस गुणके न रहनेपर ब्राह्मण अन्य लोगोंके सम्बन्धसे अपने गुणोंकी हानि कर सकता है और ऐसा होनेपर इसकी गुणवत्ता ही नष्ट हो जावेगी ॥२११॥ इसिलये जो अतिबालिवद्या आदि दश प्रकारके नियोग निरूपण किये है उन्हें यथायोग्य रीतिसे स्वीकार करनेवाला द्विज ही सब लोगोंको मान्य हो सकता है ॥२१२॥ इन गुणोंमें जो अन्य विशेष गुण बहुत विस्तारके साथ विवेचन करनेके योग्य है उन्हें उपासका-ध्ययनशास्त्रसे विस्तारपूर्वक समक्त लेना चाहिये ॥२१३॥ इस प्रकार वृतचर्या कियाकी विधि का वर्णन करते समय उस कियाके योग्य मंत्रोंके प्रसंगसे उत्तम आचरणवाले द्विजोंके द्वारा माननीय दश अधिकारोंका निरूपण किया ॥२१४॥ इस प्रकरणमे जिनका वर्णन पहले कर चुके है उन्हें कियामन्त्र जानना चाहिये और जो सात पीठिकामन्त्र इस नामसे प्रसिद्ध हैं उन्हें सामान्यविषयक समक्ता चाहिये अर्थात् वे मन्त्र सभी कियाओंमें काम आते हैं ॥२१५॥ वे साधारण मन्त्र सभी कियाओंमें काम आते हैं इसलिये मंत्रोंके जाननेवाले विद्वान उन्हें औत्स-र्गिक अर्थात् सामान्य सन्त्र कहते हैं ॥२१६॥ इनके सिवाय जो विशेष मन्त्र है वे ऊपर कही हुई कियाओंमें दिखला दिये गये हैं। अब व्रतचर्यासे अम्मेके जो मन्त्र हैं वे द्विजोंको अपनी आम्नाय (शास्त्र परम्परा)के अनुसार समक्र लेना चाहिये ॥२१७॥ जो इन मन्त्रोंको क्रियाओं में यथायोग्य रूपसे काममें लाता है वह योग्य आचरण करनेवाला उत्तम द्विज लोकमें सन्मान को प्राप्त होता है ।।२१८।। जिस प्रकार अस्त्र-शस्त्र धारण कर तैयार हुए मुख्य मुख्य योद्धा

१ प्रजान्तरसम्बन्धेन । २ द्विजः । ३ सम्बन्ध्येत । नश्येदित्यर्थः । ४ अधिकारान् । ५ त्रियाणां मन्त्राः त्रियामन्त्रास्तेषामनृषञ्जो योगस्तेन । ६ पूर्वोह्तद्वद्वयात्रियाविधाने । ७ साधारणान् । ८ यथायुन्ति । 'योगस्सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुन्तियु इत्यक्षिणस्त्रात् । ६ सुविद्वितकवणाः । १० स्वामिरहिताः ।

ततो विभिन्नम् सम्यग् ग्रवगम्य कृतागमैः । विभानेन प्रयोक्तव्याः क्रियामन्त्रपुरस्कृताः ॥२२०॥

### वसन्ततिलकाषृत्तम्

इत्थं स धर्मविजयी भरताथिराजो धर्मिक्यासु कृतधीन् पलोकसाकि । तान् सुद्रतान् द्विजयरान् विनियम्य सम्यक् धर्मप्रियः समसुजत् द्विजलोकसर्गम् ॥२२१॥

#### मालिनी

इति भरतनरेन्द्रात् प्राप्तसत्कारयोगा
ेश्वतपरिचयचाकद्वारवृत्ताः श्रुताढघाः ।
जिनवृषभमतानु व्रज्ञया पूरुयमानाः
जगित बहुमतास्ते बाह्यणाः स्यातिमीयुः ॥२२२॥
वृत्तस्थानं च तान् विषाय सभवानिक्वाकृचूडामणिः जैने वर्त्मान सुस्थितान् द्विजवरान् सम्मानयन् प्रत्यहम् ।
स्वं मेने कृतिनं मुवा परिगतो स्वां सृष्टिमुच्चेः कृतां
पत्थन् कः सुकृती कृतार्थपवर्वी नात्मानमारोपयेत् ॥२२३॥

इत्यार्षे भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिविष्टलक्षणमहापुराणसङ्ग्रहे द्विजोत्पत्तौ क्रियामन्त्रानुवर्णनं नाम चत्वारिशत्तमं पर्व ॥४०॥

सेनापितके बिना कुछ भी नहीं कर सकते उसी प्रकार मंत्रोंसे रहित कियाएं भी प्रयोग करने वाले पुरुषोंकी कुछ भी सिद्धि नहीं कर सकतीं ॥२१९॥ इसिलये शास्त्रोंका अभ्यास करनेवाले द्विजोंको यह सब विधि अच्छी तरह जानकर मन्त्रोच्चारणके साथ साथ सब कियाएं विधिपूर्वक करनी चाहियें ॥२२०॥ इस प्रकार जिसने धर्मके द्वारा विजय प्राप्त की है, जो धार्मिक कियाओं में निपुण है और जिसे धर्म प्रिय है ऐसे भरतक्षेत्रके अधिपति महाराज भरतने राजा लोगोंकी साक्षीपूर्वक अच्छे अच्छे द्वाराण करनेवाले उन उत्तम द्विजोंको अच्छी शिक्षा देकर ब्राह्मणवर्णकी सृष्टि की अर्थात् ब्राह्मणवर्णकी स्थापना की ॥२२१॥ इस प्रकार महाराज भरतसे जिन्हें सत्कारका योग प्राप्त हुआ है, द्वतोंके परिचयसे जिनका चारित्र सुन्दर और उदार हो गया है, जो शास्त्रोंके अर्थोंको जाननेवाले हैं और श्रीवृषभ जिनेन्द्रके मतानुसार घारण की हुई दीक्षासे जो पूजित हो रहे हैं ऐसे वे ब्राह्मण संसारमें बहुत ही प्रसिद्धिको प्राप्त हुए और खूब ही उनका आदर-सन्मान किया गया।।२२२॥ तदनन्तर इक्ष्वाकुलल्चूड़ामणि महाराज भरत जैनमागमें अच्छी तरह स्थित रहनेवाले उन ब्राह्मणोंको सदाचारमें स्थिर कर प्रतिदिन उनका सन्मान करते हुए अपने आपको धन्य मानने लगे सो ठीक ही है क्योंकि आनन्दसे युक्त तथा उत्कृष्टताको प्राप्त हुई अपनी सृष्टिको देखता हुआ ऐसा कौन पुण्यवान् पुरुष है जो अपने आपको कृतकृत्य न माने।।२२३॥

इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषा-नुवादमें द्विजोंकी उत्पत्तिमें क्रियामन्त्रोंका वर्णन करनेवाला यह चालीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ सम्पूर्णशास्त्रैः । २ सम्पूर्णबुद्धिः । ३ व्रताभ्यासः । ४ श्रुतार्थाः द०, ल० । ५ मतानु-गमनेन । ६ चारित्रपदं गतान् । ७ पूज्यः । ८ सन्तोषेण सह । ६ समन्वितामित्यर्थः ।

# एकचत्वारिंशत्तमं पर्व

स्य चक्रभरः काले व्यतिकान्ते कियत्यि । स्वप्नान्यशामयत् कांश्चित् एकदाऽद्भुतदर्शनात् ॥१॥
तत्स्वप्नदर्शनात् किञ्चित् उत्त्रस्त इव चेतसा । प्रबुद्धः सहसा तेषां फलानीति व्यतकंयन् ॥२॥
स्रमत्फला इमे स्वप्नाः प्रायेण प्रतिभान्ति माम् । मन्ये दूरफलांश्चेतान् पुराकल्पे कलप्रदान् ॥३॥
कृतिश्चत् भगवत्यद्य पप्रतपत्यादिभर्त्तरि । प्रजानां कयमेवैवंविधोपप्लवसम्भवः ॥४॥
ततः कृतयुगस्यास्य व्यतिकान्तौ कदाचन । फलमेते प्रदास्यन्ति नूनमेनः प्रकर्षतः ॥४॥
व्यगन्तिविष्वोत्यविकान्तौ कदाचन । फलमेते प्रदास्यन्ति नूनमेनः प्रकर्षतः ॥४॥
व्यवच्यत्राकिविष्वोत्यविकान्ति एतेऽनिष्टशिसाः । स्वप्नाः प्रजाप्रजापालसाधारणफलोदयाः॥६॥
यद्वच्यत्राकिविष्वोत्यविक्रियाजनितं फलम् । जगत्साधारणं तद्वत् सदसच्चास्मदीक्षितम् ॥७॥
इतीदमनुमानं नः स्यूलार्थानुप्रचिन्तनम् । सूक्षमतत्त्वप्रतीतिस्तु प्रत्यक्षज्ञान् गोचरा ॥६॥
केवलाकविते नान्यः संशयष्वान्तभेदकृत् । को हि नाम तमो ११नैशं हन्यादन्यत्र भास्करात् ॥६॥
तत्त्वादर्शे स्थिते देवे को नामास्मन्तिभ्रमः । सत्यादर्शे करामर्शात् कः पश्येन्मुखसौष्ठवम् ॥१०॥
११तदत्र भगवद्वस्त्रमञ्चगलादर्शदर्शनात् । युक्ता नस्तत्त्वनिर्णीतिः स्वप्नानां शान्तिकर्म च ॥११॥
स्रिप चास्मवुपत्रं प्य द्विजलोकस्य सर्जनम् । गत्वा तदिनि विज्ञाप्यं भगवत्यादसन्निष्ठौ ॥१२॥

अथानन्तर-कितना ही काल बीत जानेपर एक दिन चक्रदर्ती भरतने अद्भूत फल दिखानेवाले कुछ स्वप्न देखे ॥१॥ उन स्वप्नोके देखनेसे जिन्हे चित्तमे कुछ खेद-सा उत्पन्न हुआ है ऐसे वे भरत अचानक जाग पड़े और उन स्वानोके फलका इस प्रकार विचार करने लगे ॥२॥ कि ये स्वप्न मुक्ते प्रायः बुरे फल देनेवाले जान पड़ते हैं तथा साथमे यह भी जान पड़ता है कि ये स्वप्न कुछ दूर आगेके पंचम कालमे फल देनेवाले होंगे ।।३।। वयोंकि इस समय भगवान् वृषभदेवके प्रकाशमान रहते हुए प्रजाको इस प्रकारका उपद्रव होना कैसे सभव हो सकता है? ।४।। इसलिये कदाचित् इस कृतयुग (चतुर्थकाल)के व्यतीत हो जानेपर जब पापकी अधिकता होने लगेगी तब ये स्वप्न अपना फल देगे ॥५॥ युगके अन्तमे विप्लव फैलाना ही जिनका फल है ऐसे ये स्वप्न अनिष्टको सूचित करनेवाले है और राजा तथा प्रजा दोनोको समान फल देनेवाले हैं ।।६।। जिस प्रकार चन्द्रमा और सूर्यके बिम्बसे उत्पन्न होनेवाली विक्रिया से प्रकट हुआ फल जगत्के जीवोंको समानरूपसे उठाने पड़ते हैं उसी प्रकार मेरे द्वारा देखे हुए स्वप्नोंके फल भी समस्त जीवोंको सामान्यरूपसे उठाने पड़ेगे ।।७।। इस प्रकार हमारा यह अनुमान केवल स्थूल पदार्थका चिन्तवन करनेवाला है, सूक्ष्म तत्त्वकी प्रतीति प्रत्यक्ष ज्ञानसे ही हो सकती है ।।८।। केवलज्ञानरूपी सूर्यको छोड़कर और कोई पदार्थ संशयरूपी अन्धकार को भेदन करनेवाला नहीं है सो ठीक ही है क्योंकि सूर्यको छोड़कर ऐसा कौन है जो रात्रिका अन्धकार नष्ट कर सके ।।९।। तत्त्वोंका वास्तविक स्वरूप दिखलानेवाले भगवान् वृषभदेवके रहते हुए मुक्ते बुद्धिका भ्रम क्यों होना चाहिये, भला दर्पणके रहते हुए ऐसा कौन पुरुष है जो हाथके स्पर्शेसे मुखकी सुन्दरता देखे ?।।१०-११।। इसलिये इस विषयमें भगवान्के मुखरूपी मङ्गल

१ ददर्शे । २ मम प्रकाशन्ते । ३ पष्टचाद्भाविकाले । पञ्चमकाले इत्यर्थः । ४ प्रकाशमाने सिति । ५ तस्मात् कारणात् । ६ चतुर्थकालस्य । ७ पाप । ८ युगस्य चतुर्थकालस्यान्ते विष्लव एव उदर्कं उत्तरफलं येषां ते । ६ मयेक्षितम् । १० केवलज्ञानविषया । ११ निशासम्बन्धि । १२ दर्पेसे विद्यमाने सिति । १३ तत् कारणात् । १४ स्वरूपनिर्णयः । १५ मया प्रथमोपकान्तम् ।

इट्टब्या गुरवो निरयं प्रष्टव्याश्च हिताहितम् । महेष्यया च यष्टब्याः । शिष्टानामिष्टमीवृशम् ॥१३॥ इत्यात्मगतमालोच्य शम्योत्सङगात् परार्द्धपतः । प्रातस्तरां समुत्याय कृतप्राभातिकिकयः ॥१४॥ ततः 'क्षणमिव स्थित्वा महास्थानं नृषेवृ तः । वन्ववाभक्तयं गन्तुम् उद्यतोऽभूव् विशाम्यितः ॥१४॥ वृतः परिमितरेव मौलिबद्धरनृत्यितः । प्रतस्य वन्वनाहेतोः विभूत्या परयान्वितः ॥१६॥ ततः क्षेपीय' एवासौ गत्वा संन्यः परिष्कृतः । सम्प्राट् प्रापतमृद्देशं यत्रास्ते स्म जगव्गृवः ॥१७॥ इरावेव जिनास्थानभूमि पश्यित्रघीश्वरः । प्रणनाम चलन्मौलिघटिताञ्जलिकृवमलः ॥१८॥ स तां प्रविक्षणोकृत्य बहिर्भागे सवो प्रविनम् । प्रविवेश विशामीशः कान्त्वा ककाः पृथिवधाः ॥१६॥ सानस्तम्भमहाचैत्यद्भुमसिद्धावंपावपान् । प्रविवेश विशामीशः कान्त्वा ककाः पृथिवधाः ॥१८॥ मानस्तम्भमहाचैत्यद्भुमसिद्धावंपावपान् । प्रवेशमाणो व्यतीयाय स्तूपाश्चाचितपूजितान् ॥२०॥ चतुष्टयीं वनश्रेणीं व्यजान् हर्म्यावलीमपि । तत्र तत्रेक्षमाणोऽसौ तां तां कक्षामलङ्गयत् ॥२१॥ प्रतिकक्षं सुरस्त्रीणां गीतर्नृ संश्व हारिभिः । रज्यमानमनोवृत्तिः तत्रास्थासीत् परा वृतिः ॥२२॥ ततः प्रविक्षद्वसुद्धगगोपुरद्वारवर्त्मना । गणैरघ्युवितां भूमि श्रीमण्डपपरिष्कृताम् ॥२३॥ विमेषलस्य पीठस्य प्रयमां मेखलामतः । सोऽधिरुह्य परीयायं धर्मचकाणि पूज्यन् ॥२४॥

दर्पणको देखकर ही मुभे स्वप्नोंके यथार्थ रहस्यका निर्णय करना उचित है और वहीं खोटे स्वप्नोंका शान्तिकर्म करना भी उचित है।।१२।। इसके सिवाय मैंने जो ब्राह्मण लोगोंकी नवीन सृष्टि की है उसे भी भगवान्के चरणोंके समीप जाकर निवेदन करना चाहिये।।१३।। फिर अच्छे पुरुषोंका यह कर्तव्य भी है कि वे प्रतिदिन गुरुओंके दर्शन करें, उनसे अपना हित अहित पूछा करें और बड़े वैभवसे उनकी पूजा किया करें।।१४।। इस प्रकार मनमें विचारकर महाराज भरतने बड़े सबेरे बहुमूल्य शय्यासे उठकर प्रातःकालकी समस्त क्रियाएं की और फिर थोड़ी देरतक सभामें बैठकर अनेक राजाओंके साथ भगवान्की वन्दना तथा भक्तिके अर्थ जानेके लिये उद्यम किया ।।१५।। जो साथ ही साथ उठकर खड़े हुए कुछ परिमित मुकुटबद्ध राजाओंसे घरे हुए हैं और उत्कृष्ट विभूतिसे सहित हैं ऐसे महाराज भरतने वन्दनाके लिये प्रस्थान किया ।।१६।। तदनन्तर सेना सहित सम्प्राट् भरत शीघृ ही वहां पहुंच गये जहां जगद्-गुरु भगवान् विराजमान थे।।१७।। दूरसे ही भगवान्के समवसरणकी भूमिको देखते हुए र्निवियोंके स्वामी भरतने नम्त्रीभूत मस्तकपर कमलकी बौड़ीके समान जोड़े हुए दोनों हाथ रखकर नमस्कार किया ।।१८।। उन महाराजने पहले उस समवसरण भूमिके बाहरी भागकी प्रदक्षिणा दी और फिर अनेक प्रकारकी कक्षाओंका उल्लंघन कर भीतर प्रवेश किया।।१९।। मानस्तम्भ, महाचैत्यवृक्ष, सिद्धार्थवृक्ष और पूजाकी सामग्रीसे पूजित स्तूपोंको देखते हुए उन सबको उल्लंघन करते गये ।।२०।। अपने अपने निश्चित स्थानोंपर चारों प्रकारकी वनकी पंक्तियों, घ्वजाओं और हर्म्यावलीको देखते हुए उन्होंने उन कक्षाओंका उल्लंघन किया ॥२१॥ समवसरणकी प्रत्येक कक्षामें होनेवाले देवांगनाओं के मनोहर गीत और नृत्योंसे जिनके चित्त-की वृत्ति अनुरक्त हो रही है ऐसे महाराज भरतको बहुत ही संतोष हो रहा था।।२२।। तदनन्तर बहुत ऊंने गोपुर दरवाजोंके मार्गसे उन्होंने जहां गणघरदेव विराजमान थे और जो श्रीमंडपसे सुशोभित हो रही थी एसी सभाभूमिमें प्रवेश किया।।२३।। वहांपर तीन कटनीवाले पीठकी प्रथम कटनीपर चढ्कर धर्मचक्रकी पूजा करते हुए प्रदक्षिणा दी ।।२४।। तदनन्तर चक्रवर्ती दूसरी कटनीपर मह्मध्वजाओंकी पूजा कर तीनों जगत्की लक्ष्मीको तिरस्कृत करनेवाली गन्ध-

१ यजनीयाः । २ क्षरापर्यन्तम् । ३ सहोत्थितैः । ४ अतिशयेन क्षिप्रम् । ५ प्रदेशम् । ६ समामूमिय् । ७ नानाप्रकाराः । ६ -पार्थिवान् ल०, म० । ६ प्रदक्षिग्राः चक्रे ।

कुटीके पास जा पहुचे ।।२५।। वहांपर भिक्तसे भरे हुए भरतने देव, दानव, गन्धर्व, सिद्ध और विद्याधर आदिके द्वारा पूज्य भगवान् वृषभदेवको देखकर उन्हें नमस्कार किया ॥२६॥ महा-राज भरत उन भगवान्की अनेक स्तोत्रोंके द्वारा स्तुति कर और विधिपूर्वक पूजा कर धर्मरूप अमृतके पीनेकी इच्छा करते हुए योग्य स्थानपर जा बैठे ।।२७।। भक्तिपूर्वक भगवानुके चरण-कम्लुनेंको प्रणाम करते हुए भरतके परिणाम इतने अधिक विशुद्ध हो गये थे कि उनके उसी समय अविधज्ञान उत्पन्न हो गया ।।२८।। तदनन्तर धर्मरूपी अमृतका पान कर वे बहुत ही संतुष्ट हुए और उच्च स्वरसे अपने हृदयका अभिप्राय भगवान्से इस प्रकार निवेदन करने लगे ।।२९।। कि हे भगवन्, मैंने आपके द्वारा कहे हुए उपासकाध्याय सुत्रके मार्गपर चलनेवाले तथा श्रावकाचारमें निपूण ब्राह्मण निर्माण किये है अर्थात् ब्राह्मण वर्णको स्थापना की है ।।३०।। हे विभो, मैने इन्हें ग्यारह प्रतिमाओंके विभागसे व्रतोंके चिह्न स्वरूप एकसे लेकर ग्यारह तक यज्ञोपवीत दिये है ।।३१।। हे प्रभो, समस्त धर्मरूपी सृष्टिको साक्षात् उत्पन्न करनेवाले आपके विद्यमान रहते हुए भी मेने अपनी बड़ी मूर्खतासे यह काम किया है ।।३२।। हैं देव, इन ब्राह्मणों की रचनामें दोष क्या है ? गुण क्या है ? और इनकी यह रचना योग्य हुई अथवा नही ? इस प्रकार भूलाके समान भूलते हुए मेरे चित्तको किसी निश्चयमें स्थिर कीजिये अर्थात् गुण, दोष, योग्य अथवा अयोग्यका निश्चयकर मेरा मन स्थिर कीजिये ॥३३॥ इसके सिवाय हे देव, आज मैने रात्रिके अन्तिमभागमें सोलह स्वप्न देखे है और मुभे ऐसा जान पड़ता है कि ये स्वप्न प्रायः अनिष्ट फल देनेवाले हैं ।।३४।। हे परमेश्वर, वे स्वप्न मैने जिस प्रकार देखे हैं उसी प्रकार उपस्थित करता हूं । उनका जैसा कुछ फल हो उसे मेरी प्रतीतिका विषय करा दीजिए ।।३५।। (१) सिंह, (२) सिंहका बच्चा, (३) हाथीके भारको घारण करनेवाला घोड़ा, (४) वृक्ष, लता और फाड़ियोंके सूखे पत्ते खानेवाले बकरे, (५) हाथीके स्कन्धपर बैठे

१ पूजयन् । २ अधःकृत । ३ नमस्करोति स्म । ४ निविष्टवान् । ५ पातुमिच्छामितः सन् । ६ काररणम् । ७ प्रतीताः । ५ —दशाङ्गानि ल०, म० । ६ सृष्टेः । १० मूर्कत्वेन । 'अज्ञे मूढयथा-जातमूर्क्षवैधेयबालिशाः' इत्यमरः । ११ युक्तम् । १२ निश्चये । १३ विज्ञापयामि । १४ ज्ञानम् । १५ क्रिरेणो भारं बिर्भात । १६ भक्षिरणः । १७ उल्काः । १८ काकै । 'काके तु करटारिष्ट-बलिपुष्टसकृत्प्रजाः । ध्वाङ्क्षात्मघोषपरभृव्बलिभुग्वायसा अपि ॥' इत्यभिधानात् । १६ भूताः ।

त्राक्तमध्यं तडागं च पर्यन्तप्रवृरोबकम् । पांत्रुवृत्तारितो रत्नराशिः दवाव मांहितः। ॥६६॥ ताव्यवाली वृद्धः त्रीतांतुः परिवेदवृक् । मिथोऽङगीकृतत्ताङ्गस्यौ पुद्धगवौ सङगलिख्यौ ॥३६॥ रिवराशाव वृत्त्त्वतंत्तेऽञ्च सितरोहितः । संशुक्तस्तवरच्छायो जीर्णपर्यस्व क्ष्यः ॥४०॥ योडशैतेऽञ्च यामिन्यां दृढ्टाः स्वप्ना विदां वर । फलिबप्रतिपत्तिं में तद्गतां स्वम्यांकृद ॥४१॥ इति तत्कलिवतानितप्रेणोऽप्यविविववा । सभाजनप्रवोषायं पप्रच्छ निविदाट् जिनम् ॥४२॥ भत्तव्यवतानित्रं व्यावच्छे स्म जगव्यकृदः । वचनामृतसंसेकः प्रोणयिविविवं सदः ॥४५॥ भगविद्यवतार्यग्रुश्र्वावहितं तदा । ध्यानोपगिमवाभू सत्सविविच्यतार्यग्रुश्र्वावहितं तदा । ध्यानोपगिमवाभू सत्सविवच्यतार्यं न् वा ॥४४॥ सायु वत्स कृतं सायु धार्मिकिक्वज्ञपूजनम् । किन्तु बोवागुवङ गोऽत्र कोऽप्यस्ति स निश्चयताम् ॥४५॥ सायु वत्स कृतं सायु धार्मिकिक्वज्ञपूजनम् । ते तावदुविताचारा यावत्कृतः गृतिस्वितः ॥४६॥ ततः भित्वपुत्रेश्यवे ए जातिवादावलेपतः । भष्टाचाराः प्रपत्स्यन्ते । सन्मार्गप्रत्यनीकताम् ॥४॥ ततः भित्वपुत्रेश्यवे । जातिवादावलेपतः । भष्टाचाराः प्रपत्स्यन्ते । सन्मार्गप्रत्यनीकताम् ॥४॥ ततः । जातिवादावल्याः । जनान् प्रतारिव्यन्तिः सव्यमृत्याच दुःभ्ताः ॥४६॥ सत्कारलाभसंवृद्धगर्वा निष्यामवोद्धताः । जनान् प्रतारिव्यन्तिः स्वयमुत्याच दुःभ्रतीः ॥४६॥ सत्कारलाभसंवृद्धगर्वा निष्यामवोद्धताः । जनान् प्रतारिव्यन्तिः स्वयमुत्याच दुःभ्रतीः ॥४६॥

हुए वानर, (६) कौआ आदि पक्षियोंके द्वारा उपद्रव किये हुए उलूक, (७) आनन्द करते हुए भूत, (८) जिसका मध्यभाग सूखा हुआ है और किनारोंपर खूब पानी भरा हुआ है ऐसा तालाब, (९) घूलिसे घूसरित रत्नोंकी राशि, (१०) जिसकी पूजा की जा रही है ऐसा नैवेद्यको खाने-वाला कुत्ता, (११) जवान बैल, (१२) मण्डलसे युक्त चन्द्रमा, (१३) जो परस्परमें मिल रहें हैं और जिनकी शोभा नष्ट हो रही है ऐसे दो बैल, (१४) जो दिशारूपी स्त्रीरत्नोंके से बने हुए आभूषणके समान है तथा जो मेघोंसे आच्छादित हो रहा है ऐसा सूर्य, (१५) छाया-रहित सूखा वृक्ष और (१६) पुराने पत्तोंका समूह। हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ट, आज मैंने रात्रिके समय ये सोलह स्वप्न देखे हैं । हे नाथ, इनके फलके विषयमें जो मुभ्रे संदेह है, उसे दूर कर दीजिये ।।३६-४१।। यद्यपि निधियोंके अधिपति महाराज भरत अपने अवधिज्ञानके द्वारा उन स्वप्नोंका फल जाननेमें निपुण थे तथापि सभाके लोगोंको समभानेके लिये उन्होंने भगवान से इस प्रकार पूछा था ।।४२।। भरतका प्रश्न समाप्त होनेपर जगद्गुरु भगवान् वृषभदेव अपने वचनरूपी अमृतके सिंचनसे समस्त सभाकृो संतुष्ट करते हुए इस प्रकार व्याख्यान करने रुगे ॥४३॥ उस समय भगवान्की दिव्य ध्वनिके अर्थको सुननेकी इच्छा से सावधान हुई वह सभा ऐसी जान पड़ती थी मानो ध्यानमें मग्न हो रही हो अथवा चित्रकी बनी हुई हो ॥४४॥ वे कहने लगे कि हे वत्स, तूने जो धर्मात्मा द्विजोंकी पूजा की है सो बहुत अच्छा किया है परन्तु इसमें कुछ दोष है उसे तू सुन ॥४५॥ हे आयुष्मन्, तूने जो गृहस्थोंकी रचना की है सो जबतक कृतयुग अर्थात् चतुर्थकालकी स्थिति रहेगी तबतक तो ये उचित आचारका पालन करते रहेंगे परन्तु जब कलियुग निकट आ जायगा तब ये जातिवादके अभिमानसे सदाचारसे भ्रष्ट होकर समीचीन मोक्ष-मार्गके विरोधी बन जावेंगे ॥४६॥ पंचम कालमें ये लोग, हम सब लोगोंमें बड़े हैं, इस प्रकार जातिके मदसे युक्त होकर केवल धनकी आशासे खोटे खोटे शास्त्रोंके द्वारा लोगोंको मोहित करते रहेंगे ॥४७॥ सत्कारके लाभसे जिनका गर्व बढ़ रहा है और जो मिथ्या मदसे उद्धत हो रहे हैं ऐसे ये बाह्मण लोग स्वयं मिथ्या शास्त्रोंको बना बनाकर लोगोंको ठगा करेंगे ।।४८।। जिनकी चेतना पापसे दूषित हो रही है ऐसे ये मिथ्यादृष्टि लोग इतने समय

१ ईषत्पाण्डुरितः । २ चरुमुक् । ३ पूजितः । ४ सन्देहम् । ५ तस्य प्रश्नावसाने । ६ अवघानपरम् । ७ योगः । चतुर्यंकाल । ६ पञ्चमकाले । १० समीपे सित । ११ गर्वतः । १२ यास्यन्ति । १३ प्रतिकूलताम् । १४ पञ्चमकाले । १५ 'पुरायावतोर्लंडिति भविष्यत्यर्थे सड् । १६ वञ्चयिष्यन्ति । १७ दुःघास्त्राणि ।

त इमे कालपर्यस्ते विक्रियां प्राप्य हुवृं शः । वर्षहुह्याः भविष्यस्ति पारोपहतवेतनाः ॥१०॥
सस्वोपवातिनरता मनुमांसाशनप्रियाः । प्रवृत्तिस्तक्षणं वर्मं वोविष्य्यन्त्यवार्गिकाः ॥११॥
प्राह्मसांसक्षणं वर्मं दूवित्वा दुराश्याः । चोवनास्तक्षणं वर्मं पोविष्य्यन्त्यमी वत ॥१२॥
पापसूत्रवरा वृताः प्राणिमारणतत्त्यराः । 'वत्त्यंखुने प्रवत्त्यंक्ति सन्मार्गपरिपन्यिनः' ॥१३॥
दिजातिसर्वनं तस्मान्नाद्य यद्यपि दोवकृत् । स्यादोवक्षेत्रमायत्याः कृपाक्षण्डप्रवर्तनात् ॥१४॥
इति कासान्तरे दोवबीजमप्येतदञ्जसा । नाणुना परिहर्तव्यं वर्मसृष्टप्रवितक्षमात् ॥१४॥
ययात्रमृपवृत्तं सत् वर्वावत्कस्यापि दोवकृत् । तथाप्र्यपरिहार्यं तद् वृवेवंहुगुणास्थया ॥१६॥
तथेदमपि मन्तव्यम् प्रद्यत्वे गृणवस्त्रया । पृसामाशयवंवस्यात् पश्चाद् यद्यपि दोवकृत् ॥१८॥
इदमेवं गतं हन्त यज्य ते स्वप्नदर्शनम् । तव्यवेष्यवृत्र्युगं वर्मस्थितिह्रासस्य सूचनम् ॥१८ ॥
ते च स्वप्ना द्विवाऽप्रमाताः स्वस्थास्वस्थात्मगोषराः । समेस्तु वातुभिः स्वस्था विवर्मरितरे मताः ॥१६॥
तष्याः स्युः स्वस्य सन्वृष्टाः मिन्यास्वप्ना विषयर्यात् । जगत्प्रतीतमेतदिः विद्व स्वप्नविमर्शनम् ॥६०॥
स्वप्नानां द्वैतमस्यन्यद्वोवदेवसमृवृत्यवम् । दोवप्रकोपना निष्या तथ्याः स्युवैवसम्भवाः ॥६१॥

तक विकारभावको प्राप्त होकर धर्मके द्रोही बन जायँगे ।।५०।। जो प्राणियोंकी हिसा करनेमें तरपर हैं तथा मध् और मांसका भोजन जिन्हें प्रिय है ऐसे ये अधर्मी ब्राह्मण हिंसारूप धर्मकी घोषणा करेगे ।।५१।। खेद है कि दुष्ट आशयवाले ये ब्राह्मण अहिसारूप धर्मको दूषित कर वेदमें कहे हए हिंसारूप धर्मको पुष्ट करेंगे ।।५२॥ पापका समर्थन करनेवाले, शास्त्रको जानने वाले अथवा पापके चिह्नस्वरूप यज्ञोपवीतको घारण करनेवाले और प्राणियोंके मारनेमें सदा तत्पर रहनेवाले ये घुर्त ब्राह्मण आगामी युग अर्थात् पंचम कालमे समीचीन मार्गके विरोधी हो जावेंगे ।।५३।। इसलिये यह बाह्मणोंकी रचना यद्यपि आज दोष उत्पन्न करनेवाली नहीं है तथापि आगामी कालमें खोटे पालण्ड मतोंकी प्रवृत्ति करनेसे दोषका बीजरूप है ॥५४॥ इस प्रकार यद्यपि यह ब्राह्मणोंकी सुष्टि कालान्तरमें दोषका बीजरूप है तथापि धर्म सप्टिका उल्लंबन न हो इसलिये इस समय इसका परिहार करना भी अच्छा नहीं है ॥५५॥ जिस प्रकार खाया हुआ अन्न यद्यपि कहीं किसीको दोष उत्पन्न कर देता है तथापि अनेक गुणोंकी आस्थासे विद्वान लोग उसे छोड़ नहीं सकते उसी प्रकार यद्यपि ये पुरुषोंके अभिप्रायोंकी विष-मतासे आगामी कालमें दोष उत्पन्न करनेवाले हो जावेंगे तथापि इस समय इन्हें गुणवान् ही मानना चाहिये ।।५६-५७।। इस प्रकार यह तेरी ब्राह्मण रचनाका उत्तर तो हो चुका, अब तूने जो स्वप्न देखे हैं, खेद है, कि वे भी आगामी युग (पंचम काल) में धर्मकी स्थितिके हासको सुचित करनेवाले हैं ।।५८॥ वे स्वप्न दो प्रकारके माने गये हैं एक अपनी स्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले और दूसरे अस्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले। जो घातुओंकी समानता रहते हुए दिखते हैं वे स्वस्थ अवस्थाके कहलाते हैं और जो धातुओंकी विषमता-न्यूनाधिकता रहते हुए दिखते हैं वे अस्वस्य अवस्थाके कहलाते हैं ॥५९॥ स्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले स्वप्न सत्य होते हैं और अस्वस्थ अवस्थामें दिखनेवाले स्वप्न असत्य हुआ करते हैं इस प्रकार स्वप्नों-के फलका विचार करनेमें यह जगत्प्रसिद्ध बात है ऐसा तू समक्ष ॥६०॥ स्वप्नोंके और भी दो भेद हैं एक दोषसे उत्पन्न होनेवाले और दूसरे दैवसे उत्पन्न होनेवाले । उनमें दोषोंके प्रकोप-

१ धर्मघातिनः । . २ चोदनालक्षराम् । ३ मावि । ४ प्रतिकूले । ५ सृष्टिः । ६ उत्तरकाले । वित्तरः काल भायतिः दस्यभिधानात् । ७ मविष्यसूर्ये । व विचारणमः ।

से उत्पन्न होनेवाले भूठ होते हैं और दैवसे उत्पन्न होनेवाले सच्चे होते हैं ।।६१।। हे कल्याणरूप, चुँकि तू अवश्य ही देवताओंसे अधिष्ठित है इसलिये तेरे ये स्वप्न मिथ्या नहीं हैं। तू इनका फल मुफ्तसे समक्त ।।६२।। तूने जो स्वप्नमें इस पृथ्वीपर अकेले विहार कर पर्वतकी शिखरपर चढे हुए तेईस सिंह देखे हैं उसका स्पष्ट फल यही समभ कि श्रीमहावीर स्वामीको छोड़कर शेष तेईस तीर्थ द्वरोंके समयमें दुष्ट नयोंकी उत्पत्ति नहीं होगी। इस स्वप्नका फल यही बत-लाता है ।।६३-६४।। तदनन्तर दूसरे स्वप्नमें अकेले सिहके बच्चेके पीछे चलते हुए हरिणोंका समह देखनेसे यह प्रकट होता है कि श्री महावीर स्वामीके तीर्थमें परिग्रहको धारण करनेवाले बहुतसे कुलिङ्गी हो जावेंगे।।६५।। बड़े हाथीके उठाने योग्य बोभसे जिसकी पीठ भुक गई है ऐसे घोड़ेके देखनेसे यह मालूम होता है कि पंचम कालके साधु तपश्चरणके समस्त गुणोंको धारण करनेमें समर्थ नहीं हो सकेंगे ।।६६।। कोई मूलगुण और उत्तरगुणोंके पालन करनेकी प्रतिज्ञा लेकर उनके पालन करनेमें आलसी हो जाग्रँगे, कोई उन्हें मूलसे ही भंग कर देंगे और कोई उनमें मन्दता या उदासीनताको प्राप्त हो जायेंगे ।।६७।। सूखे पत्ते खानेवाले बकरोंका समृह देखनेसे यह मालूम होता है कि आगामी कालमें मनुष्य सदाचारको छोड़कर दुराचारी हो जायँगे ।।६८।। गजेन्द्रके कंधेपर चढ़े हुए वानरोंके देखनेसे जान पड़ता है कि आगे चलकर प्राचीन क्षत्रिय वंश नष्ट हो जायँगे और नीच कुलवाले पृथ्वीका पालन करेंगे ।।६९।। कौवोंके द्वारा उलूकको त्रास दिया जाना देखनेसे प्रकट होता है कि मनुष्य धर्मकी इच्छासे जैनमुनियों-को छोड़कर अन्य मतके साधुओंके समीप जायँगे ॥७०॥ नाचते हुए बहुतसे भूतोंके देखनेसे मालुम होता है कि प्रजाके लोग नामकर्म आदि कारणोंसे व्यन्तरोंको देव समक्रकर उनकी उपासना करने लगेंगे ।।७१।। जिसका मध्यभाग सुखा हुआ है ऐसे तालाबके चारों ओर पानी भरा हुआ देखनेसे प्रकट होता है कि धर्म आर्यखण्डसे हटकर प्रत्यन्तवासी-म्लेच्छ खण्डों में ही रह जायगा ॥७२॥ धूलिसे मलिन हुए रत्नोंकी राशिक देखनेसे यह जान पड़ता है कि पंचमकालमें ऋदिधारी उत्तम मुनि नहीं होंगे।।७३॥ आदर-मृत्कारसे जिसकी पूजा की

१ यस्मात् कारएगत् । २ जानीहि । ३ मम सकाशात् । ४ —मास्यिताः ट० । ५ अनुगच्छत् । ६ सपरिग्रहाः । ७ दर्शनात् । ६ पालियिष्यन्ति । ६ भूरीएगम् । १० देवबुद्घ्या । ११ म्लेच्छदेशेषु । 'प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यात् ।'

तवनस्य वृथस्योक्कैः नवतीः 'विद्वतीक्षणाल् । ताक्य्य एव वांमक्ये स्वास्यितं न वज्ञान्तरे ॥७६॥ परिवेवीयरक्तस्य 'व्यतेमानोर्तिनक्षान्तत्' । नौत्यत्स्यते' तयोजुरसु समनःपर्वयोऽविदः ॥७६॥ अन्योग्यं सहं सम्भूय वृषयोगंननेकंणात् । वस्यंन्ति नृनयः साहवर्याज्ञेकविद्धारिणः ॥७६॥ वन्यायरणवद्धस्य वर्षनावेजुनालिनः । कंथलंग्वेविद्यः प्रायो न नवत् पञ्चने युगे ॥७८॥ वृंता स्त्रीणां च चारित्रवर्षृतिः कुक्तवृत्रेक्षणात् । महौवविद्यत्तिः कोऽपि फलनेवां युगान्तरे ॥५०॥ वृंता स्त्रीणां च चारित्रवर्षृतिः कुक्तवृत्रेक्षणात् । महौवविद्यत्तिः कोऽपि फलनेवां युगान्तरे ॥५०॥ वृत्ति स्वय्नकलांन्यस्त्रां वृद्धा वस्त वचा तथा । वर्षे मित् वृद्धं वस्त्व विद्यविद्यत्तेपात्त्रस्य ॥५१॥ वृत्तेष्वर्ष्यां त्र चार्वाविद्यां स्त्राप्त्रक्षयं गुरोविद्यं स वर्णाविद्यां पुनः । पुनराववृते कुक्त्यात् स प्रसन्नमवान्त्रनः ॥६२॥ पूर्वो भूयः प्रकार्ययं समापृष्टित्रं पुनः । पुनराववृते कुक्त्यात् स प्रति गृवंनुप्रहात् ॥६३॥ ततः प्रविद्य साकेतपुरनावदितौरवन् । केतुनासाकृतं पौरः सानव्यनमिनन्तिः ॥६४॥ वालिक्यानतक्षके दुश्वय्तानिष्टक्षान्त्रये । किनामिवकसत्त्वावानावैः पुष्यवेष्टितः ॥६४॥ गोवोहः प्रवाविता वात्री पृजिताक्ष महर्षयः । महावानानि वत्तानि प्रीणितः प्रणयो जनः ॥६५॥ निर्मापितास्ततो घण्टा जिनवित्रवेदत्रस्य । परार्घ्यरत्निर्माणाः सम्बद्धा हेमरज्जुभिः ॥६७॥ निर्मापितास्ततो घण्टा जिनवित्रवेदत्तिः ॥६०॥

गई है ऐसे कुतेको नैवेद्य खाते हुए देखनेसे मालूम होता है कि व्रतरहित ब्राह्मण गुणी पात्रोंके समान सत्कार पायँगे ।।७४॥ ऊँचे स्वरसे शब्द करते हुए तरुण बैलका विहार देखनेसे सुचित होता है कि लोग तरुण अवस्थामें ही मुनिपदमें ठहर सकेंगे, अन्य अवस्थामें नही ॥७५॥ परि-मण्डलसे घिरे हुए चन्द्रमाके देखनेसे यह जान पड़ता है कि पंचमकालके मुनियोंमें अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान नहीं होगा ॥७६॥ परस्पर मिलकर जाते हए दो बैलोंके देखनेसे यह सचित होता है कि पंचमकालमें मृनिजन साथ साथ रहेंगे, अकेले विहार करनेवाले नही होंगे ॥७७॥ मेवोंके आवरणसे रुके हुए सूर्यके देखनेसे यह मालूम होता है कि पंचमकालमे प्रायः केवल-ज्ञानरूपी सूर्यंका उदय नहीं होगा ॥७८॥ सूखा वृक्ष देखनेसे सूचित होता है कि स्त्री-पुरुषों-का चारित्र भ्रष्ट हो जायगा और जीर्ण पत्तोंके देखनेसे मालम होता है कि महाऔषिधयोंका रस नष्ट हो जायगा ॥७९॥ ऐसा फल देनेवाले इन स्वप्नोंको तू दूरविपाकी अर्थात् बहुत समय बाद फल देनेवाले समभ इसलिये इनसे इस समय कोई दोष नहीं होगा,इनका फल पञ्चम-कालमें होगा ।।८०।। हे वत्स, इस प्रकार मुक्तसे इन स्वप्नोंका यथार्थ फल जानकर तू समस्त विघ्नोंकी शान्तिके लिये धर्ममें अपनी बुद्धि कर ।।८१।। वणिश्रमकी रक्षा करनेवाले भरतने गुरुदेवके उपर्युक्त वचन सुनकर संदेहरूपी कीचड़के नाश होनेसे अपना चित्त निर्मेल किया ।।८२।। वे भगवानुको बार,बार प्रणाम कर तथा बार बार उनसे पूछकर गुरुदेवके अनुप्रहसे प्रसन्न होते हुए बड़ी कठिनाईसे वहाँसे लौटे ।।८३।। तदनन्तर नगरके लोग आनन्दके साथ जिनका अभिनन्दन कर रहे हैं ऐसे उन महाराज भरतने जिसमें जगह जगह तोरण बाँघे गये हैं और जो पताकाओंकी पंक्तियोंसे भरा हुआ है ऐसे अयोध्या नगरमें प्रवेश कर खोटे स्वप्नोंसे होनेवाले अनिष्टकी शान्तिके लिये जिनेन्द्रदेवका अभिषेक करना, उत्तम पात्रको दान देना आदि पुण्य कियाओंसे शान्ति कर्म किया ॥८४–८५॥ उन्होंने गायके दूघसे पृथिवीका सिचन किया, महर्षियोंकी पूजा की, बड़े बड़े दान दिये और प्रेमीजनोंको संतुष्ट किया ॥८६॥ तद-नन्तर उन्होंने बहमल्य रत्नोंसे बने हए, सवर्णकी रस्सियोंसे बैंधे हए और जिनेन्द्रदेवकी प्रति-

१ ध्वनेतः । २ विहरता । ३ चन्द्रस्य । ४ दर्शनात् । ५ नोदेष्यति । ६ मृशम् । ७ दूरोदयात् । द गोक्षीरैः । ६ वन्धः ।

लिन्निताच्य पुरद्वारि ताव्यतुनिवातिप्रमाः। राजवेदममहाद्वारगोपुरेज्वय्यनुकमात्।। त्या यदा किल विनिर्वाति प्रविवात्यययं प्रभुः। तदा मौल्यग्नलमाभिः अस्य स्यावहंतां स्मृतिः।। दशा समृत्वा ततोऽहंदर्जानां अक्त्या कृत्वाभिनन्दनाम्। पूजयत्यभिनिज्ज्ञामन् प्रविवाद्य स पुण्ययीः।। ६०। रेजुः सूत्रेवु सन्प्रोक्ता घण्टास्ताः परमेष्ठिनाम्। वस्यविदिताष्टीका ग्रन्थानामिव पेशलाः।। ६१।। लोकव्यामणेस्तस्य मौलिलग्ना विरेजिरे। पादण्याया जिनस्येव घण्टास्ताः लोकसम्मताः।। ६२।। रत्नतोरणविन्यासे स्थापितास्ता निषीदाना। वृद्धवाहंद्वन्यनाहेतोः लोकोऽप्यासीत्तवावरः।। ६३।। पौरंजनेरतः स्वेषु वेदमतोरणवामसु। यथाविभवमावद्या घण्टास्ता सपरिच्छदाः।। १४।। आदिराजकृतां सृष्टि प्रजास्तां बहुमेनिरे। प्रत्यगारं यतोऽखापि लक्ष्या वन्वनमालिकाः।। ६५।। वन्वनार्थं कृता माला यतस्ता भरतेशिना। ततो वन्वनमालाक्यां प्राप्य किंव गताः कितौ।। ६६।। धर्मशीले महीपाले यान्ति तच्छीलतां प्रजाः। प्रताच्छील्यमतच्छीले यया राजा तथा प्रजाः।। ६७।। तदा कालानुभावेन प्रायो धर्मप्रया नराः। साषीयः साधुवृत्तेऽस्मिन् स्वामिन्यासन् हिते रताः।। ६८।। स्वालक्ष्य स्राजा च समं सिन्निहतं द्वयम्। ततो धर्मप्रया जाताः प्रजास्तवनुरोषतः।।। ६९।।

माओंसे सजे हुए बहुतसे घंटे बनवाये तथा ऐसे ऐसे चौबीस घंटे बाहरके दरवाजेपर, राजभवन के महाद्वारपर और गोपूर दरवाजोंपर अनुक्रमसे टँगवा दिये ।।८७-८८।। जब वे चक्रवर्ती उन दरवाजोंसे बाहर निकलते अथवा भीतर प्रवेश करते तब मुकुटके अग्रभागपर लगे हुए घंटाओंसे उन्हें चौबीस तीर्थ करोंका स्मरण हो आता था। तदनन्तर स्मरणकर उन अरहन्तदेवकी प्रतिमाओंको वे नमस्कार करते थे इस प्रकार पुण्यरूप बुद्धिको धारण करनेवाले महाराज भरत निकलते और प्रवेश करते समय अरहन्तदेवकी पूजा करते थे।।८९-९०॥ सुत्र अर्थात् रस्सियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले वे परमेष्ठियोंके घटा ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो उत्तम उत्तम अर्थोंसे भरी हुई और सूत्र अर्थात् आगम वाक्योंसे सम्बन्ध रखनेवाली ग्रन्थोंकी सुन्दर टीकाएं ही हों ॥९१॥ महाराज भरत स्वयं तीनों लोकोंके चूड़ामणि थे उनके मस्तक पर लगे हुए वे लोकप्रिय घंटा ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनेन्द्रदेवके चरणोंकी छाया ही हो ॥९२॥ निधियोंके स्वामी भरतने अर्हन्तदेवकी वन्दनाके लिये जो घंटा रत्नोंके तोरणों-की रचनामें स्थापित किये थे उन्हें देखकर अन्य लोग भी उनका आदर करने लगे थे अर्थात अपने अपने दरवाजेके तोरणोंकी रचनामें घंटा लगवाने लगे थे। उसी समयसे नगरवासी लोगोंने भी अपने अपने घरकी तोरणमालाओं में अपने अपने वैभवके अनुसार जिनप्रतिमा आदि सामग्रीसे युक्त घंटा बाँघे थे ।।९३–९४।। उस समय प्रथमराजा भरतकी बनाई हुई इस सुष्टिको प्रजाके लोगोंने बहुत माना था, यही कारण है कि आज भी प्रत्येक घरपर बन्देन मालाएं दिलाई देती हैं।।९५॥ चूँिक भरतेश्वरने वे मालाएं अरहन्तदेवकी बन्दनाके लिये बनवाई थीं इसलिये ही वे वन्दनमाला नाम पाकर पृथिवीमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुई हैं ॥९६॥ यदि राजा धर्मात्मा होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है और राजा धर्मात्मा नहीं होता है तो प्रजा भी धर्मात्मा नहीं होती है, यह नियम है कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है।।९७।। उस समय कालके प्रभावसे प्रायः सभी लोग धर्मप्रिय थे सो ठीक ही है क्योंकि सदाचारी भरतके राजा रहते हुए सब लोग अपना हित करनेमें लगे हुए थे ॥९८॥ उस समय अच्छा राजा और अच्छी प्रजा दोनों ही एक साथ मिल गये थे इसलिये राजाके अनरोघसे प्रजा

१ बहिद्वारि ल०, म०, द० । २ रत्नादिसम्यगर्थः । ३ तोररणमालासु । ४ जिनबिम्बादिपरिक-रसिह्ताः । ५ धर्मशीलताम् । ६ अधर्मत्वम् । ७ अधर्मशीले सति ।

एवं वर्षप्रियः सस्प्राट् वर्मस्वानभिनन्वति । मस्वेति निक्षिलो लोकः तदा वर्मे राँत व्यवात् ॥१००॥ स वर्मविजयी सन्प्राट् सहुतः सृचिकांजतः । 'प्रकृतिष्वनृरक्तासु व्यवाद् वर्माक्रयादरम् ॥१०१॥ भरतोऽभिरतो' वर्मे वयं तदन् नीविनः । इति तद्वृत्तमन्वीयः मौलिबद्धा महीक्षितः ॥१०२॥ सोऽयं साधित कामार्यश्वकी वकानुभावतः । चिरितार्यद्वये तिस्मन् भेजे वर्मेकतानताम् ॥१०४॥ दानं पूजां च शीलं च विने पर्वय्युपोवितम् ॥ धर्मश्वर्युविवः सोऽयम् ग्राम्नातो गृहमेषिनाम् ॥१०४॥ दवौ दानमसौ सद्भ्यो मृनिभ्यो विह्तादरम् ॥ समेतो नविभः पुष्यः गृणः सप्तिभरन्वतः ॥१०४॥ सोऽवाद् विद्युद्धमाहारं यथायोगं च भेषजम् ॥ प्राणभ्योऽभयदानं च दानस्यैतावती गितः ॥१०६॥ जिनेव् भिक्तमातन्वन् तत्पूजायां वृत्ति वयौ । पूज्यानां पूजनात्लोके पूज्यत्विमित भावयन् ॥१०७॥ चत्यवत्यालयादीनां निर्मापणपुरस्तरम् ॥ स चक्रे परमामिक्यां कल्पवृक्षपृथुप्रयाम् ॥१०६॥ शीलानुपालने यत्नो मनस्यस्य विभोरभूत् । शीलं हि रिक्षतं यत्नाद् ग्रात्मानमनुरक्षति ॥१०६॥ जतानुपालने यत्नो मनस्यस्य विभोरभूत् । शीलं हि रिक्षतं यत्नाद् ग्रात्मानमनुरक्षति ॥१०॥ 'सभावनानि तान्येव ययायोगं प्रपालयन् । प्रजानां पालकः सोऽभूद् वौरेयो गृहमेषिनाम् ॥१११॥ पर्वापवासमास्याय विकागारे समाहितः । कुर्वन् सामियकं सोऽधानम् निवृत्तं च तत्क्षणम् । १।११॥ पर्वापवासमास्याय तत्क्षणम् सामिहतः । कुर्वन् सामियकं सोऽधानम् निवृत्तं च तत्क्षणम् । ।११ ।।११ ।।

धर्मित्रिय हो गई थी ।।९९।। यह सम्प्राट् स्वय धर्मित्रिय है और धर्मीत्मा लोगोंका सन्मान करता है यही मानकर उस समय लोग घर्ममें प्रीति करने लगे थे ।।१००।। वह चक्रवर्ती घर्मविजयी था, सदाचारी था, पवित्र था और बलिष्ठ था इसलिये ही वह अपनेपर प्रेम रखनेवाली प्रजामें घामिक कियाओंका आदर करता था अर्थात् प्रजाको घामिक कियाएं करनेका उपदेश देता था ।।१०१।। 'भरत धर्ममें तत्पर है और हम लोग उसके सेवक है' यही समभकर मुकुटबद्ध राजा उनके आचरणका अनुसरण करते थे। भावार्थ-अपने राजाको धर्मात्मा जानकर आश्रित राजा भी धर्मात्मा बन गये थे ।।१०२।। चक्रके प्रभावसे अर्थ और काम दोनों ही जिनके स्वा-धीन हो रहे है ऐसे चक्रवर्ती भरत अर्थ और कामकी सफलता होनेपर केवल धर्ममे ही एकाग्रता को प्राप्त हो रहे थे ।।१०३।। दान देना, पूजा करना, शील पालन करना और पर्वके दिन उपवास करना यह गृहस्थोंका चार प्रकारका धर्म माना गया है ।।१०४।। नव प्रकारके पुण्य और सात गुणोंसे सहित भरत उत्तम मुनियोंके लिये बड़े आदरके साथ दान देते थे ॥१०५॥ वे विशुद्ध आहार, योग्यतानुसार औषिंघ और समस्त प्राणियोंके लिये अभय दान देते थे सो ठीक ही है क्योंकि दानकी यही तीन गति हैं ।।१०६।। संसारमें पूज्य पुरुषोंकी पूजा करनेसे पूज्यपना स्वयं प्राप्त हो जाता है ऐसा विचार करते हुए महाराज भरत जिनेन्द्रदेवमें अपनी भक्ति बढ़ाते हुए उनकी पूजा करनेमें बहुत ही संतोष घारण करते थे ।।१०७।। उन्होंने अनेक जिनविम्ब और जिनमन्दिरोंकी रचना कराकर कल्पवृक्ष नामका बहुत बड़ा यज्ञ (पूजन) किया था ॥१०८॥ उनके मनमें शीलकी रक्षा करनेका प्रयत्न सदा विद्यमान रहता था सी ठीक ही है क्योंकि प्रयत्नपूर्वक रक्षा किया हुआ शील आत्माकी रक्षा करता है ॥१०९॥ व्रतों-का पालन करना शील कहलाता है और स्थलहिंसाका त्याग करना (अहिंसाण व्रत) आदि जो गृहस्थोंके वत हैं वे लक्षणोंके साथ पहले कहे जा चुके है ।।११०।। उन व्रतोंको भावनाओं सहित यथायोग्य रीतिसे पालन करते हुए प्रजापालक महाराज भरत गृहस्थोंमें मुख्य गिने जाते थे।।१११।। वे पर्वके दिन उपवासकी प्रतिज्ञा लेकर चित्तको स्थिर कर सामायिक करते

१ प्रजापरिवारेषु । २ भरतो निरतो ल०, म० । ईशनोऽभिरतो अ०, स० । ३ अनुगच्छन्ति स्म । ४ नृपाः । ५ स्वाधीन –ल०, म०, स०, अ०, प० । ६ धर्मे अनन्यवर्तिताम् । 'एकतान अनन्यवृत्तिः' इत्यभिषानात् । ७ उपवासः । ५ कथितः । ६ मैत्रीप्रमोदादिभावनासहितानि । १० प्रतिज्ञां कृत्वा । –माध्याय ल०, प० । ११ सामायिककालपर्यन्तम् ।

विनानुस्मरणे तस्य समाधानमुर्वेषुं । जीविस्यायं गाजवन्यस्य 'अस्तान्यामरणान्यहो ॥११३॥ तथापि वहुविन्तिस्यं पर्यविन्ताऽजवव् दृढा । वर्गे हि जिन्ति सर्व विन्त्यं स्थायनुविन्तिसम् ॥११४॥ तथाविन्तिस्य पर्यविन्तिः वर्गेविन्ताऽजवव् दृढा । वर्गे हि जिन्ति सर्व विन्त्यं स्थायनुविन्तिसम् ॥११४॥ त्रांतयन्त्रीकितावः सर्व सन्ध्यारागावणा विवाः । स मेनेऽहैंत्यवान्नोजरागेणेवानुरिक्तिः ॥११६॥ प्रांतयं स्त्रात्ववन्त्रमृद्धैक्तेवान्यतं सर्व सन्ध्यारागावणा विवाः । स मेनेऽहैंत्यवान्नोजरागेणेवानुरिक्तिः ॥११७॥ प्रांतवं स्त्रात्ववन्त्रमृद्धौक्तिसम् र दिन् । भगवत्रकेवलाकोस्य प्रतिविक्त्यमं सार्वश्या सः ॥११७॥ प्रांतवस्याय कार्नाविन्ताऽम् दानुवक्रगिकौ' । तात्ययं त्वभवद्धमं स्तर्वन्यवेगोऽनुविन्विन् ॥११६॥ प्रांतवस्याय कर्नेदर्वः स्त्रामान् विन्तः । ततोऽर्वकामसम्पत्ति सहामात्येन्यं क्ययं ॥१२०॥ प्रांतवस्याय कर्नेदर्वः सम्यूक्यं गृववेवतं । कृतमञ्चालनेपच्यो प्रंगीतनम्बिष्ठितः ॥१२१॥ प्रवाना सवसद्वृत्तिकत्तिः क्षणमासितः । ततं व्ययुक्तकाम् स्वेषु नियोगेव्वन्ववात् विभुः ॥१२२॥ नृपास्तन्याच्यास्य महावशैन्यः प्रवाः । नृपान् सन्भाववामात सेवावसरकाञ्चतिणः ॥१२३॥ काष्टिकवालोकनेः काष्टिवरिस्तिराभावणः परान् । काष्टिकत्यत्वानिकावः तर्पयामास पाणवान् ॥१२४॥

द्वुए जिनमन्दिरमें ही रहते थे और उस समय ठीक मुनियोंका आचरण घारण करते थे ।।११२।। जिनेन्द्रदेवका स्मरण करनेमें वे समाधानको प्राप्त हो रहे थे–उनका चित्त स्थिर हो रहा था और आश्चर्य है कि शरीरके बन्धन शिथिल होनेसे उनके आभूषण भी निकल पड़े थे।।११३।। यद्यपि उन्हें बहुत पदार्थोंकी चिन्ता करनी पड़ती थी तथापि उनके धर्मकी चिन्ता अत्यन्त दढ थी सो ठीक ही है क्योंकि धर्मकी चिन्ता करनेपर चिन्ता करने योग्य समस्त पदार्थीका चिन्तवन अपने आप हो जाता है ।।११४।। बड़े भारी फल देनेवाले पुण्यकमैंके उदयसे जिन्हें अनेक संपदाएं प्राप्त हुई हैं ऐसे भरतकी समस्त कियाओंका प्रारम्भ धर्मके चिन्तवनपूर्वक ही होता था अर्थात् महाराज भरत समस्त कार्योंके प्रारम्भमें धर्मका चिन्तवन करते थे।।११५।। वे प्रातःकाल आंख खोलकर जब समस्त दिशाओंको सबेरेकी लालिमास लाल लाल देखते थे तब ऐसा मानते थे मानों ये दिशाएं जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोंकी लालिमासे ही लाल लाल हो गई हैं।।११६॥ जिसने रात्रिका गाढ अन्धकार नष्ट कर दिया है ऐसे सर्यको प्रातःकालके समय उदय होता हुआ देखकर वे ऐसा समक्रकर उठते थे मानो यह भगवानुके केवलज्ञानका प्रतिविम्ब ही हो ।।११७।। प्रातःकालकी वायुके चलनेसे खिले हुए कमलोंके समुहको वे अपने हृदयमें जिनेन्द्र भगवान्की दिव्यध्वनिके समुहके समान शीतल समभते थे ॥११८॥ वे बहुत ही धर्मात्मा थे, उनके काम और अर्थकी चिन्ता गीण रहती थी तथा उनका मुख्य तारपर्य सब प्रकारका कल्याण करनेवाले धर्ममें ही रहता था ।।११९।। वे सबेरे उठकर पहले धर्मात्मा पुरुषोंके साथ धर्मका चिन्तवन करते थे और फिर मंत्रियोंके साथ अर्थ तथा कामरूप संपदाओंका विचार करते थे ।।१२०।। वे शय्यासे उठते ही देव और गुरुओंकी पूजा करते थे और फिर माङ्गलिक वेष धारणकर धर्मासनपर आरूढ होते थे ।।१२१।। वहां प्रजाके सदाचार और असदाचारका विचार करते हुए वे क्षणभर ठहरते थे तदनन्तर अधिकारियोंको अपने अपने कामपर नियुक्त करते थे अर्थात् अपना अपना कार्य करनेकी आज्ञा देते थे ।।१२२।। इसके बाद सभाभवनके बीचमें जाकर राजिंसहासनपर विराजमान होते तथा सेवाके लिये अवसर चाहनेवाले राजाओं का सन्मान करते थे।।१२३।। वे कितने ही राजाओंको दर्शनसे, कितनोंहीको मुसंकानसे,

शं गर्भितानि । २ निशासम्बन्धि । ३ विकसित । ४ ममुख्या । ५ धर्मस्यैः सह । ६ विचारमकरीत् । ७ मिं क्रोसासंब्र्हारः । व जासनमञ्जलविधौषम् । ६ तत्परान् । १० सभावधौन-अ०, स० । समासदैन-४०, स०, म० । महत्वधौनं येषां ते महावर्धनास्तेषां मध्यगः । सम्पर्धनमध्यवर्ती सिन्नत्पर्थः ।

तत्रोपायनसम्प्रस्या समायातान् महस्मान्'। व्रज्ञोहरां क्ष्णं सम्सान्य कृतकार्यान् व्यस्त्रंपत् ॥१२४॥ कलाविदश्य नृत्यादिवर्शनः समुपस्यितान् । 'पारितोषिक्तव्रानेन महता समतप्यत् ॥१२६॥ ततो विस्जितास्यानः प्रोत्थाय नृपविष्टरात् । स्वेच्छाविहारमकरोत् विनोदैः सुकुमारकैः' ॥१२७॥ ततो 'मध्यंदिने प्रमायजनसंविष्ः । तनुस्यितं स निवंत्यं निरविद्यत्' प्रसायनम्" ॥१२६॥ सामरोत्थेपताम्बूलदानसं वाहनादिभः । 'परिचेवश्येत्यंनं परिवाराक्ष्णनाः स्वतः ॥१२६॥ ततो '०भुक्तोत्तरास्याने स्थितः कृतिपर्यन् पैः । समं विद्यत्यं परिवाराक्ष्णनाः स्वतः ॥१२६॥ तते ।०भुक्तोत्तरास्याने स्थितः कृतिपर्यन् पैः । समं विद्यत्यं स्वयत्यक्षान्ये विद्यतः स्वतः ॥१३२॥ तत्र वारविलासिन्यो नृपवल्लिमकाश्च तम् । परिववृत्याक्ष्वतावण्यसदककंशाः ॥१३१॥ तासामालापसंल्लापपरिहास' क्ष्यादिभिः । '१भुकासिकामसौ भेजे भोगाक्ष्णैश्च मुहूर्तकम् ॥१३२॥ ततस्तुर्यावशेशेऽह्मि पर्यटन्सणिकृष्टिमे । वीक्षते स्म परा शोभाम् स्रभितो राजवेश्मनः ॥१३३॥ सनमंसिचवं' किष्यत् समालस्थांसपीठके' । परिकामित्रतश्चतेते रेजे सुरकुमारवत् ॥१३४॥ रजन्यामपि यत्कृत्यम् उचितं चक्रवितः । तवाचरन् सुक्षेनेव त्रियामा' मत्यवाहयत् ॥१३४॥ कवाचिवुचितां वे वेक्षां नियोग इति केवलम् । मन्त्रयामास मन्त्रज्ञैः कृतकार्योऽपि चक्रभृत् ॥१३६॥ तन्त्रावायगता चिन्ता नास्यासीद् विजितिक्षतेः । तन्त्र'चिन्तव नन्वस्य स्वतन्त्रस्येह भारते ॥१३७॥

कितनोंहीको वार्तालायसे, कितनोंहीको सन्मानसे और कितनोंहीको दान आदिसे संतूष्ट करते थे ।।१२४।। वे वहांपर भेट ले लेकर आये हुए बड़े बड़े पुरुषों तथा दूतोंको सन्मानित कर और उनका कार्य पूराकर उन्हें बिदा करते थे ।।१२५।। नृत्य आदि दिखानेके लिये आये हुए कलाओं के जाननेवाले पुरुषों को बड़े बड़े पारितोषिक देकर संतुष्ट करते थे ॥१२६॥ तदनन्तर सभा विसर्जन करते और राजसिंहासनसे उठकर कोमल कीड़ाओंके साथ साथ अपनी इच्छानुसार विहार करते थे ।।१२७।। तत्पश्चात् दोपहरका समय निकट आनेपर स्नान आदि करके भीजन करते और फिर अलंकार धारण करते थे ।।१२८।। उस समय परिवारकी स्त्रियां स्वयं आकर चमर ढोलना, पान देना और पैर दाबना आदिके द्वारा उनकी सेवा करती थी। ।।१२९।। तदनन्तर भोजनके बाद बैठने योग्य भवनमें कुछ राजाओंके साथ बैठकर चतुर लोगों की मंडलीके साथ साथ विद्याकी चर्चा करते थे ।।१३०।। वहां जवानीके मदसे जिन्हे उद्दृण्डता प्राप्त हो रही है ऐसी वेश्याएं और प्रियरानियां आकर उन्हें चारों ओरसे घेर लेती थी ।।१३१।। उनके आभाषण, परस्परकी बातचीत और हास्यपूर्ण कथा आदि भोगोंके साधनोंसे वे वहाँ कुछ देरतक सुखसे बैठते थे ।।१३२।। इसके बाद जब दिनका चौथाई भाग शेष रह जाता था तब मिणयोंसे जड़ी हुई जमीनपर टहलते हुए वे चारों ओर राजमहलकी उत्तम शोभा देखते थे।।१३३।। कभी वे क्रीड़ासचिव अर्थात् क्रीड़ामें सहायता देने वाले लोगोंके कंघोंपर हाथ रखकर इघर उधर घूमते हुए देवकुमारोंके समान सुशोभित होते थे।।१३४।। रातमें भी चकवर्तीके योग्य जो कार्य थे उन्हें करते हुए वे सुखसे रात्रि व्यतीत करते थे ।।१३५।। यद्यपि वे चक्रवर्ती कृतकृत्य हो चुके थे अर्थात् विजय आदिका समस्त कार्य पूर्ण कर चुके थे तथापि केवल नियोग समक्रकर कभी कभी उचित समयपर मंत्रियों के साथ सलाह करते थे ।।१३६।। जिन्होंने

१ महत्तरान् । २ दूतान् । ३ परितोषे भवः । ४ मृदुभिः । ५ मध्याह्न । ६ अन्वभवत् । ७ अनुनेपनम् । बस्त्रमाल्याभरणादि । 'आकल्पवेशौ नेपथ्यं प्रतिकर्मं प्रसाधनम्' । ५ पादमर्दनं । ६ परिचर्या- इन्दिकरे । १० भोजनान्ते स्थातु योग्यास्थाने । ११ विद्वत्समूहेन । १२ मिथोभाषण् । 'सल्लापो भाषण् सिथः' इत्यभिधानात् । १३ सुखस्थलम् । १४ क्रीडासहाय । 'कीडा लीला च नर्मं च' इत्यभिधानात् । १५ अंसो भुजशिर एव पीठस्तस्मिन् । १६ इतस्ततः । १७ रात्रि नयति स्म । १८ उचितकालपर्यन्तम । १६ स्वराष्ट्रचिन्ताम्, अथवा शस्त्रचिन्ताम् । 'तन्त्रप्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे' इत्यभिधानात् ।

तेन' वाद्गुष्यमभ्यस्तम् अपरिज्ञानहानये । शासतोऽस्याविषकां क्मां कृतं सन्ध्याविष्वंयां ॥१३६॥ 'राजविद्याश्वस्तम् अपरिज्ञानहानये । शासतोऽस्याविषकां क्मां कृतं सन्ध्याविष्वंयां ॥१३६॥ कवािषक्रिश्वरत्नानाम् अकरोत्स निरीक्षणम् । भाण्डागारपदे तािन तस्य तन्त्र"पदेऽपि च ॥१४०॥ कवािषक्रिश्वरत्नानाम् अकरोत्स निरीक्षणम् । भाण्डागारपदे तािन तस्य तन्त्र"पदेऽपि च ॥१४०॥ कवािषक्रिश्वरत्नानम् विज्ञत्त्र संज्ञातसंश्यान् । निरावकारं ताः कृत्सनाः स्थापयन् । विश्वविन्नतम् ॥१४२॥ स्थापतास्य व्याप्त न परः कृतीं ॥१४२॥ तथाऽसावर्यशास्त्रायं मानिती च पुष्कलम् । प्रावीष्यं प्रथयामास यथात्र न परः कृतीं ॥१४२॥ तश्वराव्यविक्षात्रयं च वृद्द्वा स्वातन्त्र्यमीशितुः । मूलतन्त्रस्य' कर्ताऽयमित्यास्या' तिद्ववामभूत् ॥ 'रम्पावृत्रंवे स वीर्यायुराय्वंवो न मूर्तिमान् । इति लोको निरारेकं श्वरावित स्म निर्वाशिनम् ॥१४५॥ सोऽभीती' पर्वविद्यायां स कृती र वागलङकृती । स स्वन्यसां प्रतिच्छन्व' इत्यासीत् सम्मतः सताम्॥१४६॥ विद्यायां प्रविकायां स कृती र वागलङकृती । तसार्गां ज्योतिवारं ज्ञानं तन्मतं तेन वत्त्रयम् । ॥१४७॥

समस्त पृथिवी जीत ली है और जो इस भरतक्षेत्रमें स्वतन्त्र हैं ऐसे उन भरतको अपने तथा परराष्ट्की कुछ भी चिन्ता नहीं थी, यदि चिन्ता थी तो केवल तन्त्र अर्थात् स्वराष्ट् की ही चिन्ता थी ।।१३७।। उन्होंने अपना अज्ञान नष्ट करनेके लिये ही छह गणोंका अभ्यास किया था क्योंकि जब वे शत्रुरहित पृथिवीका पालन करते थे तब उन्हें सन्धि विग्रह आदिकी चर्चासे क्या प्रयोजन था ।।१३८।। अतिशय विद्वान् महाराज भरत केवल प्रसिद्धिके लिये ही कभी कभी बड़े उत्साहके साथ राजपुत्रोंके लिये आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति इन चार राजविद्याओंका व्याख्यान करते थे ।।१३९।। वे कभी कभी निधियों और रत्नोंका भी निरी-क्षण करते थे। क्योंकि निधियों और रत्नोंमेंसे कुछ तो उनके भाण्डारमें थे और कुछ उनकी सेनामें थे ।।१४०।। कभी कभी वे सर्वज्ञदेवका मत प्रकट करते हुए धर्मशास्त्रमें जो कुछ विवाद थे उन सबका निराकरण करते थे ।।१४१।। भगवान् अरहन्तदेवके कहे हुए तत्त्वोंमें जिन किन्हीं को संदेह उत्पन्न होता था उन्हें वे उस संदेहसे हटाकर तत्त्वोंका यथार्थ निर्णय कराते थे ।।१४२।। इसी प्रकार वे अर्थशास्त्रके अर्थमें और कामशास्त्रमें अपना पूर्ण चातूर्य इस तरह प्रकट करते थे कि फिर इस संसारमें उनके समान दूसरा चतुर नहीं रह जाता था ॥१४३॥ हस्तितन्त्र और अश्वतन्त्रमें महाराज भरतकी स्वतन्त्रता देखकर उन शास्त्रोंके जाननेवाले लोगोंको यही विश्वास हो जाता था कि इन सबके मूल शास्त्रोंके कर्ता यही हैं।।१४४॥ आयुर्वेद के विषयमें तो सब लोग निधियों के स्वामी भरतकी बिना किसी शंकाके यही प्रशंसा करते थे कि यह दीर्घायु क्या मूर्तिमान् आयुर्वेद ही है अर्थात् आयुर्वेदने ही क्या भरतका शरीर धारण किया है ।।१४५।। इसी प्रकार सज्जन लोग यह भी मानते थे कि वे व्याकरण-विद्यामें कुशल हैं, शब्दालंकारमें निपूण हैं, और छन्दशास्त्रके प्रतिविम्ब हैं ॥१४६॥ निमित्तशास्त्र सबसे पहले उन्हींके बनाये हुए हैं, शकूनशास्त्र उन्हींके कहे हुए हैं और ज्योतिष शास्त्रका ज्ञान उन्हीं-

१ चिक्रणा । २ पर्याप्तम् । अलिमत्यर्थः । ३ सिन्धिविग्रहभावादिविचारेण् । ४ आन्विक्षिकीत्रर्यं वार्ता दण्डनीतिष्चतस्रो राजविद्याः । ५ कृतोत्साहः । ६ वदित स्म । ७ सैन्यस्थाने परिप्रहे बभूवृरित्यर्थः 
द वसंवादाः । ६ निराकृतवान् । १० प्रकटीकुर्वेन् । ११ सर्वज्ञमतम् । १२ संशयात् । १३ निर्णयम् 
कारयत् । १४ नीतिशास्त्रार्थे । १६ कुशलः । १६ गजशास्त्रे । १७ मूलशास्त्रस्य । १६ इति बृद्धिः 
१६ वैद्यशास्त्रे । २० निःशङ्कम् । २१ व्याकरणशास्त्रमधीतवान् । २२ कुशलः । २३ शब्दालङ्कारे 
२४ प्रतिनिधिः । २५ तदुपक्रनिमित्तानि ल०, म० । तेन प्रथमोक्तम् । २६ शक्तुनशास्त्रम् । २७ तेन प्रथम् 
मुपकान्तम् । २६ तस्य भरतस्य सृष्टिः । २६ ज्योतिषशास्त्रम् । ३० तेन कारणेन । ३१ निमित्तादित्रयम्

स निम्तानं तन्त्रे मन्त्रे सनाकुने । वैवज्ञाने परं वैविमत्यभूत्संमतोऽधिकम् ।।१४६॥ तत्सम्भूतौ समुब्भूतम् प्रभूत् पुरुषलक्षणम् । उदाहरणमन्यत्र लक्षितं येन तत्तनोः ॥१४६॥ अन्येष्विम कलाशास्त्रसद्धप्रहेषु कृतागमाः । तमेवादर्शं मालोक्य संशयांशाद् व्यरंसिषुः ॥१४०॥ दिनेष्य सहजा प्रज्ञा पूर्वजन्मानुष्वधीगणे । तेनेषा विश्वविद्यासु जाता परिणितः परा ॥१४१॥ इत्यं सर्वेषु शास्त्रेषु कलासु सकलासु च । लोके स सम्मिति प्राप्य तिद्ववानां मतोऽभवत् ॥१४२॥ किमत्र बहुनोक्तेन प्रज्ञापारिमतो मनुः । कृत्स्नस्य लोकवृत्तस्य स भेजे सूत्रधारताम् ॥१४३॥ राजसिद्धान्ततत्त्वको धर्मशास्त्राव्यत्त्ववित् । परिख्यातः कलाज्ञाने सोऽभूम् पिन सुमेषसाम् ॥१४४॥ इत्याविराजं तत्समाइ ब्रहो राजिषनायकम् । । तत्सावं । तत्सावं । तत्समाइ विशादकालितं यशः ॥१४४॥

#### मालिनी

इति सकलकलानामे<sup>र।</sup>कमोकः<sup>१५</sup> स चकी कृतमतिभिरजर्यं<sup>१६</sup> सङ्गतं संविधित्सन् । बृधसर्वास <sup>१७</sup>सदस्यान् बोधयन् विश्वविद्या व्यवृण्त<sup>१८</sup> बृधचकीत्युच्छलकीर्तिकेतुः<sup>१६</sup> ।।१५६॥

की सृष्टि है इसिलये उक्त तीनों शास्त्र उन्हीके मत है ऐसा समक्षना चाहिये ॥१४७॥ वे निमित्त शास्त्रोंके निमित्त है, और तन्त्र, मन्त्र, शकुन तथा ज्योतिप शास्त्रमें उत्तम अधिष्ठाता देव है इस प्रकार सब लोगोंमे अधिक मान्यताको प्राप्त हुए थे ।।१४८।। महाराज भरतके उत्पन्न होनेपर पुरुषके सब लक्षण उत्पन्न हुए थे इसलिये दूसरी जगह उनके शरीरके उदाहरण ही देले जाते थे ।।१४९।। शास्त्रोंके जाननेवाले पुरुष ऊपर कहे हुए शास्त्रोके सिवाय अन्य कलाशास्त्रोंके संग्रहमें भी भरतको ही दर्पणके समान देखकर संशयके अंशोंसे विरत होते थे अर्थात् अपने अपने संशय दूर करते थे ॥१५०॥ चंकि उनकी स्वाभाविक बृद्धि पूर्वजन्मसे संपर्क रत्वनेवाली थी इसलिये ही उनकी समस्त विद्याओमें उत्तम प्रगति हुई थी ॥१५१॥ इस प्रकार समस्त शास्त्र और समस्त कलाओंमें प्रतिष्ठा पाकर वे भरत उन विद्याओंके जानने-वालोंमें मान्य हुए थे।।१५२॥ इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या लाभ है ? इतना कहना ही पर्याप्त है कि बुद्धिके पारगामी कूलकर भरत समस्त लोकाचारके सुत्रधार हो रहे थे ।।१५३।। वे राजशास्त्रके तत्त्वोंको जानते थे, धर्मशास्त्रके तत्त्वोंके जानकार थे, और कलाओके ज्ञानमें प्रसिद्ध थे । इस प्रकार उत्तम विद्वानोंके मस्तकपर सुज्ञोभित हो रहे थे अर्थात् सवमे श्रेग्ठ थे ।।१५४।। अहो, इनका प्रथम राज्य कैसा आइचर्य करनेवाला है, यह सम्प्राट् है, राजर्षियों-में मुख्य है, इनका सार्वभौम पद भी आश्चर्यजनक है इस प्रकार उनका यश समस्त दिशाओंमें उछल रहा था ।।१५५।।इस प्रकार जो समस्त कलाओंका एकमात्र स्थान है, जो बुद्धिमान् पुरुषोंके साथ अविनाशी मित्रता करना चाहता है और 'यह विद्वानोंमें चक्रवर्ती है अथवा विद्वान् चक्रवर्ती हैं इस प्रकार जिसकी कीर्तिरूपी पताका फहरा रही है ऐसा वह चक्रवर्ती भरत विद्वानोंकी सभामें समस्त विद्याओंका उपदेश देता हुआ समस्त विद्याओंका व्याख्यान

१ कारग्राम्। २ निमित्तशास्त्राग्राम् । ३ ज्योतिःशास्त्रे । ४ स मतोऽधिकम् इ० । स गतोऽधिकम् ल०, म० । ५ सम्पूर्णशास्त्रम् । ६ मुकुरम् । ७ विरमन्ति स्म । ८ कारग्रेन । ६ अनुसम्बन्धिनी । १० नृपविद्यास्वरूपज्ञः । ११ आदिराजस्य प्रथा । १२ राजर्षिनायकस्य प्रथा । १३ सर्वभूमीशस्य प्रकाश । १४ मुख्यः । १५ गृहः । १६ अविनाशी । १७ सदसि योग्यान् । १८ विवरणमकरोत् । १६ विद्वज्जन ।

#### HUNGANH

जिनविहित्सन् संस्मरन् धर्ममार्गं स्वयमधिगततस्वो बोधयन् मार्गमन्यान् । इतमतिरिखलां क्ष्मां पाचयित्रःसप्तनां चिरमरमत भोगेर्भूरिसारः स सम्बाट् ॥१५७॥

### शाद्विविकीस्तिम्

लक्ष्मीवाग्वनितासमागमसुबस्यैकाधिपत्यं दधत् दूरोत्सारितदुर्णयः प्रश्नमिनीं तेजस्वितामुद्रहन्। न्यायोपाजितवित्तकामघटनः शस्त्रे च शास्त्रे कृती राजिवः परमोदयो जिनजुवा मग्नेसरः सोऽभवत्।।१५८॥

इत्यार्षे भगविष्जनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहा-पुराणसङ्ग्रहे भरतराजस्वप्नदर्शनतत्फलोपवर्णनं नाम एकचत्वारिंशत्तमं पर्व ॥४१॥

करता था।।१५६।। जिसने समस्त तत्त्वोंको जान लिया है और जिसकी बुद्धि परिपक्व है ऐसा समृाद् भरत, जिनेन्द्रदेवके कहे हुए न्यूनतारहित धर्ममार्गका स्मरण करता हुआ तथा वही मार्ग अन्य लोगोंको समक्ताता हुआ और शत्रुरहित सम्पूर्ण पृथिवीका पालन करता हुआ सारपूर्ण भोगोंके द्वारा चिरकालतक कीड़ा करता रहा था।।१५७।। जो लक्ष्मी और सरस्वतीके समागमसे उत्पन्न हुए सुखके एक स्वामित्वको धारण कर रहा है, जिसने समस्त दुष्ट नय दूर हटा दिये हैं, जो शान्त्रियुक्त तेजस्वीपनेको धारण कर रहा है, जिसने न्यायपूर्वक कमाये हुए धनसे कामका संयोग प्राप्त किया है, जो शस्त्र और शास्त्र दोनोंमें ही निपुण है, राजिष है और जिसका अभ्यदय अतिशय उत्कृष्ट है ऐसा वह भरत जिनेन्द्रदेवकी सेवा करनेवालोंमें अग्रेसर अर्थात् सबसें श्रेष्ठ था ।।१५८।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाच।र्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके भाषानुवादमें भरतराजके स्वप्न तथा उनके फलका वर्णन करनेवाला इकतालीसवां पर्व समाप्त हुआ ।

१ जिनसेवकानाम् ।

# द्विचत्वारिंशत्तमं पर्व

ैमध्येसभमयान्येद्युः निविष्टो हिरिविष्टरे । क्षात्रं वृत्तमुपादिक्षत्संहितान् पाियवान् प्रति ॥१॥ भूयतां भो महात्मानः सर्वे क्षित्रयपुद्रगवाः । क्षतत्राणे नियुक्ताः स्य यूयमाद्येन वेषसा ॥२॥ तत्त्राणे च नियुक्तानां वृत्तं वः पञ्चभोदितम् । तिन्नशम्य ययाम्नायं प्रवर्तद्वं प्रजाहिते ॥३॥ तच्चेवं कृत्मत्यात्मप्रजानामनुपालनम् । समञ्जसत्वं चेत्येवम् उद्दिष्टं पञ्चभेदभाक् ॥४॥ कृतानुपालनं तत्र कृताम्नायानुरक्षणम् । कृतोचितसमाचारपरिरक्षणलक्षणम् ॥४॥ क्षित्रयाणां कृताम्नायः कीवृश्यचेन्निशम्यताम् । म्राद्येन वेषसा सृष्टः सर्गोऽयं क्षत्रपूर्वकः ।।६॥ सत्रयाणां कृताम्नायः कीवृश्यचेन्निशम्यताम् । म्राद्येत्य तेषसा सृष्टः सर्गोऽयं क्षत्रपूर्वकः ।।६॥ त चंच भारतं 'व्ववंमवतीणां विवोऽप्रतः । पुरा' भवे समाराध्य रत्नित्रत्यमूजितम् ॥७॥ दिरष्टी भावनास्तत्र तीर्यकृत्वोपपादिनीः । भावियत्वा शुभोवकां द्युलोकाप्रमिष्टितः ।। ॥ तेनास्मिन् भारते वर्षे धर्मतीर्थप्रवर्तने । ततः । श्रृतावतारेण क्षात्रसर्गः प्रवर्तितः ॥६॥ तत्कयं कर्मभूमित्वाव् म्रद्यत्वे द्वितयी प्रजा । कर्तव्या । श्रिक्तायां प्रजान्या रक्षणोद्यता ।१०॥ रक्षणाभ्यद्यता येऽत्र क्षत्रियाः स्युस्तवन्वयाः । सोऽन्वयोऽनाविसन्तत्या बीजवृक्षविष्यते ॥११॥

अथानन्तर-किसी एक दिन सभाके बीचमे सिहासनपर बैठे हुए भरत इकट्ठे हुए राजाओंके प्रति क्षात्रधर्मका उपदेश देने लगे ।।१।। वे कहने लगे कि हे समस्त क्षत्रियोंमे श्रेष्ठ महात्माओ, आप लोगोंको आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने दुःखी प्रजाकी रक्षा करनेमें नियुक्त किया है ।।२।। दु.खी प्रजाकी रक्षा करनेमें नियुक्त हुए आप लोगींका धर्म पाँच प्रकारका कहा है उसे सुनकर तुम लोग शास्त्रके अनुसार प्रजाका हित करनेमें प्रवृत्त होओ ॥३॥ वह तुम्हारा धर्म कुलका पालन करना, बृद्धिका पालन करना, अपनी रक्षा करना, प्रजाकी रक्षा करना और समंजसपना इस प्रकार पांच भेदवाला कहा गया है ॥४॥ उनमेसे अपने कुला-म्नायकी रक्षा करना और कुलके योग्य आचरणकी रक्षा करना कुल-पालन कहलाता है।।५।। अब क्षत्रियोंका कुलाम्नाय कैसा है ? सो सुनिये । आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेवने क्षत्रपूर्वक ही इस सृष्टिकी रचना की है अर्थात् सबसे पहले क्षत्रियवर्णकी रचना की है ।।६।। जिन्होंने पहले भवमें अतिशय श्रेष्ठ रत्नत्रयकी आराधना कर तथा तीर्थं कर पद प्राप्त करानेवाली और शुभ फल देनेवाली सोलह भावनाओंका चिन्तवनकर स्वर्गलोकके सबसे ऊपर अर्थात् सर्वार्थसिद्धिमें निवास किया था वे ही भगवान् सर्वार्थसिद्धिसे आकर इस भारतवर्षमे अवतीर्ण हुए हैं ।।७-८।। जिसमे धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति करनी है ऐसे इस भारतवर्षमे सर्वार्थंसिद्धिसे अवतार लेकर उन्होंने क्षत्रियोंकी सृष्टि प्रवृत्त की है ॥९॥ वह क्षत्रियोंकी सृष्टि किस प्रकार प्रवृत्त हुई थी ? इसका समाधान यह है कि आज कर्मभूमि होनेसे प्रजा दो प्रकारकी पाई जाती है। उनमें एक प्रजा तो वह है जिसकी रक्षा करनी चाहिये और दूसरी वह है जो रक्षा करनेमें तत्पर है।।१०।। जो प्रजा रक्षा करनेमे तत्पर है उसीकी वंशपरम्पराको क्षत्रिय कहते है यद्यपि यह वंश अनादिकालकी संततिसे बीज वृक्षके समान अनादि कालका है तथापि

१ सभामध्ये । २ निर्विष्टो ल०, म० । ३ क्षत्रियसम्बन्धि । ४ मिलितान् । ५ सर्वे–प०, लं०, म० । ६ भव पै० । ७ श्रुत्वा । ८ श्रूयताम् । ६ क्षत्रशब्द । १० क्षेत्रम् । ११ पूर्वेस्मिन् । १२ आर्श्रितः । १३ कृतावतारेग ६०, स०, अ० । १४ रक्षितु योग्या ।

विशेपता इतनी है कि क्षेत्र और कालकी अपेक्षासे उसकी सृष्टि होती है। तथा प्रजाके लिये न्यायपूर्वक वृत्ति रखना ही उनका योग्य आचरण है ॥११-१२॥ धर्मका उल्लंघन न कर धनका कमाना, रक्षा करना, बढाना और योग्य पात्रमें दान देना ही उन क्षत्रियोंका न्याय कह-लाता है ।।१३।। इस चार प्रकारकी प्रवृत्तिको सज्जन पुरुपोंने क्षत्रियोंका न्याय कहा है तथा जैनधर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना संसारमें सबसे उत्तम न्याय माना गया है ॥१४॥ दिव्य-मूर्तिको घारण करनेवाले श्री जिनेन्द्रदेवसे उत्पन्न होकर तीर्थ करोंको उत्पन्न करनेवाला जो रत्नत्रय है वही क्षत्रियोंकी योनि है अर्थात् क्षत्रिय पदकी प्राप्ति रत्नत्रयके प्रतापसे ही होती है। यही कारण है कि क्षत्रिय लोग अयोनिज अर्थात् बिना योनिके उत्पन्न हुए कहलाते हैं।।१५।। इसलिये बड़े बड़े वंशोंमें उत्पन्न हुए राजा लोग लोकोत्तम पुरुष माने गये हैं। ये लोग स्वयं धर्ममार्गमें स्थित रहते हैं तथा अन्य लोगोंको भी स्थित रखते हैं।।१६।। उन क्षत्रियोंको सर्वंप्रकारके प्रयत्नोंसे अपने वंशकी रक्षा करनी चाहिये। वह वंशकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये यदि तुम लोग यह जानना चाहते हो तो मैं आगे कहता हुं।।१७।। बड़े बड़े वंशोंमें उत्पन्न होनेसे क्षत्रिय लोग स्वयं बड़प्पनमें स्थिर हैं इसलिये उन्हें अन्यमतियोंके धर्ममें श्रद्धा रखकर उनके शेषाक्षत आदि ग्रहण नहीं करना चाहिये ।।१८।। उनके शेषाक्षत आदिके ग्रहण करनेमें क्या दोष है ? कदाचित् कोई यह कहे तो उसका उत्तर यह है कि उससे अपने महत्त्वका नाश होता है और अनेक विघ्न या अनिष्ट आते हैं इसलिये उनका परित्याग ही कर देना चाहिये ।।१९।। अन्य मतावलम्बियोंको शिरोनित करनेसे अपने महत्त्वका नाश हो जाता है इसलिये उनके शेषाक्षत आदि लेनेसे अपनी निकृष्टता हो सकती है ॥२०॥ संभव है द्वेष करनेवाला कोई पालण्डी राजाके शिरपर विषपुष्प रख दे तो इस प्रकार भी उसका नाश हो सकता है ।।२१।। यह भी हो सकता है कि कोई वशीकरण करनेके लिये इसके शिरपर वशीकरण पुष्प रख दे तो फिर यह राजा पागलके समान आचरण करता हुआ दूसरोंकी वश्यताको प्राप्त हो जावेगा ॥२२॥ इसलिये राजाओंको अन्यमितयोंके शेषाक्षत, आशीर्वाद और शान्तिवचन

१ भरतक्षेत्रावसर्पिण्युत्सर्पिणीकाल । २-रुदाहृतः ब०, ल०, म० । ३ क्षत्रियाणामृत्पत्तिस्थानम् । ४ तस्मात् कारणात् । ५ अनुकय्यते ।--दनूच्यते प०, ल०, म० । ६ शेषाक्षतस्नानोदकादिकम् । ८ अन्य-लिङ्गिनः । ६ शेषादिदातुः सकाशात् । १० मोहने निमित्ते । ११ तत् कारणात् । १२ शान्तिमन्त्र-पुण्याहवाचनादि । १३ नीचकुलता । १४ तच्छ्रेषादिस्वीकारप्रकारेण ।

'जैनास्तु पार्थिवास्तेषाम् प्रहृंत्यादोपसेविनाम् । तच्छेषानुमितिन्यांध्या यतः पापक्षयो भवेत् ॥२४॥ रत्नित्रत्यमूर्तित्वाद् प्राविक्षत्रियवंश्वजाः । जिनाः सनाभयोऽमोषाम् प्रतस्तच्छेषघारणम् ॥२४॥ यथा हि कुलपुत्राणां माल्यं गुरुशिरोद्धृतम् । मान्यमेवं जिनेद्राष्ठिष्यस्यान्माल्याविभूषितम् ॥२६॥ कथं मृनिजनादेषां शेषोपादानमित्यपि । नाशक्षक्यं तत्सजातीयास्ते राजपरमर्षयः ॥२७॥ प्रक्षत्रियाश्च वृत्तस्याः क्षत्रिया एव दीक्षिताः । यतो रत्नत्रयायत्तजन्मना तेऽपि तद्गुणाः ॥२८॥ ततः स्थितमिवं जैनान्मतादन्यमतस्थिताः । क्षत्रियाणां न शेषाविष्रदानेऽिषकृता इति ॥२६॥ कुलानुपालने यत्मम् ग्रतः कुर्वन्तु पाणिवाः । ग्रन्यषाऽन्यः प्रतायं रन् पुराणाभासवेशनात् ॥३०॥ कुलानुपालनं प्रोक्तं वक्ष्यं मत्यनुपालनम् । मितिहृताहितज्ञानमात्रिकामुत्रिकार्थयोः ॥३१॥ तत्पालनं कथं स्याच्वेद् ग्रविद्यापिवर्जनात् । मिष्याज्ञानमविद्या स्याद् ग्रतस्व तत्त्वभावना ॥३२॥ ग्रात्तापत्रं भवेत्तत्वम् ग्राप्तो दोवाद्तिरिक्षयात् । तस्मात्तन्मतमभ्यस्येन्मनोमलमपासितुम् ॥३३॥

आदिका परित्याग कर देना चाहिये अन्यथा उनके कुलमे हीनता हो सकती है ॥२३॥ राजा लोग जैन है इसलिये अरहन्तदेवके चरणोंकी सेवा करनेवाले उन राजाओंको अरहन्तदेवके शेजाक्षत आदि ग्रहण करनेकी अनुमित देना न्याययुक्त ही है क्योंकि उससे उनके पापका क्षय होता है ।।२४।। रत्नत्रयकी मूर्तिरूप होनेसे आदि क्षत्रिय श्री वृषभदेवके वंशमें उत्पन्न हुए जिनेन्द्रदेव इन राजाओं के एक ही गोत्रके भाई-बन्धु है इसलिये भी इन्हे उनके शेषाक्षत आदि धारण करना चाहिये । भावार्थ-रत्नत्रयकी मूर्ति होनेसे जिस प्रकार अन्य तीर्थं कर भगवान् वृषभदेवके वंशज कहलाते है उसी प्रकार ये राजा लोग भी रत्नत्रयकी मृर्ति होनेसे भगवान् वृषभदेवके वंशज कहलाते हैं। एक वंशमे उत्पन्न होनेसे ये सब परस्परमें एक गोत्रवाले भाई-बन्ध ठहरते है इसलिये राजाओंको अपने एकगोत्री जिनेन्द्रदेवके शेषाक्षत आदिका ग्रहण करना उचित ही है ।।२५।। जिस प्रकार कुलपुत्रोंको गुरुदेवके शिरपर धारण की हुई माला मान्य होती है उसी प्रकार जिनेन्द्रदेवके चरणोंके स्पर्शसे सुशोभित हुई माला आदि भी राजाओको मान्य होनी चाहिये।।२६।। कदाचित कोई यह कहे कि राजाओंको मुनियोंसे शेषाक्षत आदि किस प्रकार ग्रहण करना चाहिये तो उनकी यह शंका ठीक नही है क्योंकि रार्जीप और परमर्षि दोनों ही सजातीय है ।।२७।। जो क्षत्रिय नहीं है वे भी दीक्षा लेकर यदि सम्यक्चारित्र धारण कर लेते है तो क्षत्रिय ही हो जाते है इसलिये रत्नत्रयके आधीन जन्म होनेसे मुनिराज भी राजाओंके समान क्षत्रिय माने जाते हैं ॥२८॥ उपर्युवत उल्लेखसे यह बात निश्चित हो चुकी कि जैन मतसे भिन्न मतवाले लोग क्षत्रियोंको श्रृेषाक्षत आदि देनेके अधिकारी नही है ।।२९।। इसलिये राजा लोगोंको अपने कुलकी रक्षा करनेमें सदायत्न करते रहना चाहिये अन्यथा अन्य मतावलम्बी लोग भ्ठे पुराणोंका उपदेश देकर उन्हें टग लेगे।।३०।। इस प्रकार क्षत्रियोंका कुलानुपालन (कुलके आम्नायकी रक्षा करना) नामका पहला धर्म कह चुके अब दूसरा मत्यनुपालन (बुद्धिकी रक्षा करना) नामका धर्म कहते हैं। इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी पदार्थीके हित-अहितका ज्ञान होना बुद्धि कहलाती है ॥३१॥ उस बुद्धिका पालन किस प्रकार हो सकता है ? यदि यह जानना चाहो तो उसका उत्तर यह है कि अविद्या का नाश करनेसे ही उसका पालन होता है । मिथ्या ज्ञानको अविद्या कहते है और अतत्त्वोंमें तत्त्वबद्धि होना मिथ्या ज्ञान कहलाता है ।।३२।। जो अरहंतदेवका कहा हुआ हो वही तत्त्व

राजविद्यापरिज्ञानावैहिकेऽर्यं वृद्धा मितः । वर्षशास्त्रपरिज्ञानान्मतिलोंकद्वयाभिता ॥३४॥ आत्रियास्ती'वैमुलाख येऽभूवन् परमर्वयः । ते महावेवशब्दाभिषया माहात्म्ययोगतः ॥३६॥ आदिस्तीत्रयवृत्तस्याः पाणिवा ये महान्वयाः । महस्वानुगतास्तेऽिष' महावेवत्रया गताः ॥३६॥ तह्व्यव्य महावेव्यो महाभिजन'योगतः । महिद्धाः परिजीतत्वात्" प्रसूतेव्य महास्मनाम् ॥३७॥ इस्येवमास्थिते पत्ने जैनैरन्यमताश्रयो । यदि कविवत् प्रतिबूयान्मियात्वोपहताश्रयः ॥३६॥ वयमेव महावेवा जगन्निस्तरारका वयम् । नास्मवाद्यतात् परोत्रवूयान्त्रियात्वोपहताश्रयः ॥३६॥ इस्यत्र बूमहे नैतत्तारार्षे संतारवारिषेः । यः संगुत्तरजोपायः स मार्गो जिनवेशितः ॥४०॥ आपताऽहंन्वीतवीवत्वाव् आपतम्मन्यास्ततीऽपरे । तेषु वागास्मभाग्यातिशयानामविभावनात् ॥४१॥ बागास्तिशयोपेतः सार्वः सर्वार्यवृत्तिनः । स्यादाप्तः परमेष्ठी' च परमास्मा सनातनः ॥४२॥ स वागतिशयो श्रेयो येनायं विभूरकमात् । वचतैकेन विव्येन प्रीजयत्यित्वाता सभाम् ॥४३॥ तयाऽस्मातिशयोऽप्यस्य वोवावरणसञ्जस्यात् । अनन्तज्ञानवृत्वीवेत्वातिशयात्रिषिः ॥४४॥ प्रातिहार्यमयी भूतिः उद्भूतिश्च सभावनेः । गणाश्च द्वावशेरयेव स्याद्भाग्यातिशयोऽर्हतः ॥४४॥ प्रातिहार्यमयी भूतिः उद्भूतिश्च सभावनेः । गणाश्च द्वावशेरयेव स्याद्भाग्यातिशयोऽर्हतः ॥४४॥

हो सकता है और अरहंत भी वही हो सकता है जो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय और अन्त-राय कर्मका क्षय कर चुका हो। इसलिये अपने मनका मल दूर करनेके लिये अरहन्तदेवके मतका अभ्यास करना चाहिये ।।३३।। राजविद्याका परिज्ञान होनेसे इस लोक सम्बन्धी पदार्थी में बृद्धि दृढ हो जाती है और धर्मशास्त्रका परिज्ञान होनेसे इस लोक तथा परलोक दोनों लोक सम्बन्धी पदार्थों में दृढ़ हो जाती है ।।३४।। जो क्षत्रिय तीर्थ उत्पन्न कर परमिष हो गये हैं वे अपने माहात्म्यके योगसे महादेव कहलाते हैं।।३५।। बड़े बड़े वंशोंमें उत्पन्न हुए जो राजा लोग आदिक्षत्रिय-भगवान् वृषभदेवके चारित्रमें स्थिर रहते हैं वे भी माहात्म्यके योगसे महादेव इस प्रसिद्धिको प्राप्त हुए हैं ।।३६।। ऐसे पुरुषोंकी स्त्रियां भी बड़े पुरुषोंके साथ सम्बन्ध होनेसे-बड़े पुरुषों के द्वारा विवाहित होनेसे और महापुरुषों को उत्पन्न करनेसे महादेवियां कहलाती हैं ॥३७॥ इस प्रकार जैनियोंके द्वारा अपना पक्ष स्थिर कर लेनेपर मिथ्यादर्शनसे जिसका हृदय नष्ट हो रहा है ऐसा कोई अन्यमतावलम्बी पूरुष यदि कहे कि हम ही महादेव हैं, संसारसे तारनेवाले भी हम ही हैं, हमारे देवके सिवाय अन्य कोई देव नहीं हैं और हमारे धर्मके सिवाय अन्य कोई धर्म नहीं है ।।३८-३९।। परन्तु इस विषयमें हम यही कहते हैं कि उसका यह कहना सारपूर्ण नहीं है क्योंकि संसारसमद्रसे तिरनेका जो उपाय है वह जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ मार्ग ही है ।।४०।। रागद्वेष आदि दोषोंसे रहित होनेके कारण एक अर्हन्तदेव ही आप्त हैं उनके सिवाय जो अन्य देव हैं वे सबै आप्तंमन्य हैं अर्थात् भूठमुठ ही अपनेको आप्त मानते हैं क्योंकि उनमें वाणी, आत्मा और भाग्यके अतिशय का कुछ भी निश्चय नहीं है ॥४१॥ जिनेन्द्र भगवान् वाणी आदिके अतिशय से सहित हैं, सबका हित करनेवाले हैं, समस्त पदार्थीको साक्षात् देखनेवाले हैं, परमेष्ठी हैं, परमात्मा हैं और सनातन हैं इसलिये वे ही आप्त हो सकते हैं ।।४२।। भगवान् अरहन्तदेव अपनी जिस एक दिव्य वाणीके द्वारा समस्त सभाको संतुष्ट करते हैं वही उनकी वाणीका अतिशय जानना चाहिये ।।४३।। इसी प्रकार ज्ञानावरण, दर्श-नावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मके अत्यन्त क्षय हो जानेसे जो उनके अनन्त ज्ञान. अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त बलकी समीपता प्रकट होती है वही उनके आत्माका अतिशय है ।।४४।। तथा आठ प्रातिहार्यरूप विभृति प्राप्त होना, समवसरणभृमिकी रचना होना

१ प्रवचनम् । २ --नुगमास्तेऽपि प०, अ०, स०, इ०, ल०, म० । ३ महाकुल । ४ विवाहितत्वात । ५ प्रतिज्ञाते । ६ अस्माकमाप्तात् । ७ न्याय्यम् । ६ अनिश्चयात् । ६ परमपदस्थः ।

वागाखितशयैरेभिः प्रनिवतोऽनन्यगोचरैः । भगवाधिष्ठिताचौंऽहृंन् परमेष्ठी जगव्गुनः ॥४६॥ न च तावृत्विषः किव्यत्ते प्रमानस्ति मतान्तरे । ततोऽन्ययोगंध्यावृत्या सिद्धमाप्तत्वमहृति ॥४७॥ इत्याप्तानुमतं भात्रम् इमं धर्ममनुस्मरन् । मतान्तरावनाप्तीयात् स्वान्वयं विनिवतंयेत् ॥४६॥ वृत्तावतात्मनीनाद्धीः स्यावेवमनुरक्षिता । तद्वभणाष्ट्य संरक्षेत् भत्रियः क्षितिमक्षताम् ॥४६॥ उत्तत्त्वेवावंतत्त्वस्य भूयोऽप्याविध्विकोषया । निवर्शनानि त्रीष्यत्र वक्ष्यामस्तान्यनुक्रमात् ॥४०॥ व्यक्तये पुरुवावंत्य स्यात् पूरुवनिवर्शनम् । तथा निगलवृष्टान्तः स संसारिनिवर्शनः ॥४१॥ व्यक्तये पुरुवावंत्य स्यात् पूरुवनिवर्शनम् । तथा निगलवृष्टान्तः स संसारिनिवर्शनः ॥४१॥ संसारिनिदर्शनः । मृक्तेतरात्म्योः । यिषवर्शनभावेन मृक्त्यमुक्त्योः समर्थनम् ॥४२॥ संसारिनिद्यविज्ञानवृग्वीयंसुक्तवादताः । "तन्वावासौ च निवेष्टुं यतते सुक्रलिप्तया ॥४३॥ मृक्तत्तु न तथा किन्तु गृणैवक्तरतीन्त्रयः । परं सौक्यं स्वसाव्भूतम् प्रनुभुङक्ते निरन्तरम् ॥४४॥ "तत्रीन्त्रयकविज्ञानः स्वस्पज्ञानतया स्वयम् । परं शास्त्रोपयोगाय भयित ज्ञानवित्तकम् ॥४६॥ तवैन्त्रयकविज्ञानः स्वस्पज्ञानत्या स्वयम् । परं शास्त्रोपयोगाय भयित ज्ञानवित्तकम् ॥४६॥ तवैन्त्रयकवृक्शिक्तः प्रत्मावान्भागवर्शनः । प्रयानां विप्रकृष्टानां स्व सहायापेक्षयेप्तितस् । कार्यं घटियतुं वार्र्ष्येत् स्वयं तत्ताधनाक्षमः ॥४७॥ तत्रीन्त्रयक्तवीयंश्च सहायापेक्षयेप्तितस् । कार्यं घटियतुं वार्ष्यते तत्ताधनाक्षमः ॥४७॥ तत्रीन्त्रयस्त्री कामभोगरत्यन्तस्नम्ननाः । । वार्र्यतु सुक्षं पराधीनम् इन्त्रियार्यानृतर्वतः ।

और बारह सभाए होना यह सब अरहन्तदेवके भाग्यका अतिशय है ।।४५।। जो किन्ही दूसरों मे न पाये जानेवाले इन वाणी आदिके अतिशयोंसे सहित है तथा कृतकृत्य है ऐसे भगवान् अरहन्त परमेष्ठी ही जगत्के गृह है ।।४६।। अन्य किसी भी मतमें ऐसा-अरहन्तदेवके समान कोई पुरुष नहीं है इसलिये अन्य योगकी व्यावृत्ति होनेसे अरहन्तदेवमें ही आप्तपना सिद्ध होता है ॥४७॥ इस प्रकार आप्तके द्वारा कहे हुए इस क्षात्रधर्मका स्मरण करते हुए क्षत्रियोंको अनाप्त पूरुषों-के द्वारा कहे हुए अन्य मतोसे अपने वंशको पृथक् करना चाहिये ॥४८॥ इस प्रकार जिनमें आत्माका हित नही है ऐसे आचरणसे अपनी बुद्धिकी रक्षा की जा सकती है और बुद्धिकी रक्षा-से ही क्षत्रिय अखण्ड पथिवीकी रक्षा कर सकता है ॥४९॥ ऊपर जो पदार्थका स्वरूप कहा है उसीको फिर भी प्रकट करनेकी इच्छासे यहापर कमानुसार तीन उदाहरण कहते है ॥५०॥ अपना पुरुषार्थ प्रकट करनेके लिये पहला पुरुषका दृष्टान्त है, दूसरा निगल अर्थात् बेड़ीका दृष्टान्त है और तीसरा संग्रारी जीवोंका दृष्टान्त है ।।५१।। जिस उदाहरणसे मुक्त और कर्मबन्घ सहित जीवोंके मोक्ष और बन्ध दोनों अवस्थाओंका समर्थन किया जावे उसे पुरुषका दुप्टान्त अथवा उदाहरण जानना चाहिये ॥५२॥ यह ससारी जीव सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख और सुन्दरताको शरीररूपी घरमें ही अनुभव करनेका प्रयत्न करता है ।।५३।। परन्तु मुक्त जीव ऐसा नही करता वह तो ऊपर कहे हुए अतीन्द्रिय गुणोंसे अपने स्वाधीन हुए परम सुखका निरन्तर अनुभव करता रहता है ॥५४॥ इनमेसे ऐन्द्रियिक ज्ञानवाला संसारी जीव स्वयं अल्प ज्ञानी होनेसे शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये ज्ञानका चिन्तवन करनेवाले अन्य पूरुषोंका आश्रय लेता है ॥५५॥ इसी प्रकार जिसके इन्द्रियोंसे देखने की शक्ति है ऐसा पूरुष अपने समीपवर्ती कुछ पदार्थोंको ही देख सकता है इसलिये वह दूरवर्ती पदार्थीको देखनेके लिये सदा उत्कंठित होता रहता है ॥५६॥ जिसके इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुआ वीर्य है वह किसी इष्ट कार्यको स्वयं करनेमें असमर्थ होकर उसे दूसरेकी सहायताकी अपेक्षा से करना चाहता है ॥५७॥ तथा जिसके इन्द्रियजनित सुख है ऐसा पुरुष काम भोगादिकोंसे

१ अन्येषु वागाद्यतिशययोगाभावात् । २ जिने । ३ आप्ताभावप्रोक्तात् । ४ आत्मिहितादपसार्ये । ५ देहालयौ । ६ अनुभवितुम् । ७ इन्द्रियानिन्द्रियज्ञानिनोर्मघ्ये । ६—चित्तकम् प० । चिन्तकम् ल०, म० । ६ इन्द्रियजनितदर्शनशक्तिमान् । १० वस्तुनि द्विधाप्रविभक्ते आसन्नभागदर्शनः । ११ दूरवर्तिनाम् । १२ समुक्लण्ठः । १३ विषयवाञ्खया ।

तथैन्द्रियकसौन्दर्यः स्नानमाल्यानु लेपनैः । विभूषणैरुच सौन्दर्यं संस्कर्तृमिभलष्यति ॥५६॥ बोवषातुमलस्यानं वेहमैन्द्रियकं वहन् । पुमान्विष्वाण'भं वज्यतद्रक्षास्याकुलो भवेत् ॥६०॥ बोवान्परयँरच 'जात्यादीन् वेहार्तस्त' जिल्हासया । प्रोक्षाकारी तपः कर्तु "प्रयस्यति यदा कदा ॥६१॥ स्वीकुर्वक्षिन्द्रियावासं सुसमायुद्धच तद्गतम् । प्रावासान्तरमन्विष्ठते प्रोक्षमाणः प्रणश्वरम् ॥६२॥ यस्त्वतीन्द्रियविक्षानवृश्वीयंसुस्रसन्ततः । शरीरावाससौन्दर्यः स्वात्मभूतैरिष्ठिष्ठतः ॥६३॥ तस्योक्तवोवसंस्यर्वो भवेन्वै कदाचन । 'रतद्वानाप्तस्ततो । स्यावनाप्तस्त्वत्गृणः ॥६४॥ स्कृटीकरणमस्यैव व वाक्यार्यस्याचुनोच्यते । यतोऽनाविष्कृतं तत्त्वं तस्वती । नावबुध्यते ॥६४॥ तस्यादनास्त्रवे वाक्यार्यस्याचुनोच्यते । यतोऽनाविष्कृतं तत्त्वं तस्वती । नावबुध्यते ॥६४॥ तस्यादन्तिम्ब्रयक्षानः शास्त्रार्थं न परं अयेत् । शास्ता स्वयं त्रिकालकः केवलामललोचनः ॥६६॥ तयाऽतीन्द्रियद्वाना स्यावपूर्वाणं दर्धाने । तेनावृष्टं न व किञ्चिष्ठगुगपद्विक्ष्यवृश्वना ॥६७॥ क्षायिकानन्तवीर्यक्ष्य नान्यसाचि । प्रमीक्षते । कृतकृत्यः स्वयं प्राप्तलोकाप्रशिक्षरालयः ॥६८॥ क्षायिकानन्तवीर्यक्ष्य नान्यसाचि । प्रमीक्षते । कृतकृत्यः स्वयं प्राप्तलोकाप्रशिक्षरालयः ॥६८॥

अत्यन्त उत्कंठित होता हुआ इन्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासे पराघीन सुखकी इच्छा करता है ।।५८।। इसी प्रकार इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाली सुन्दरतासे युक्त पुरुष स्नान, माला, विलेपन और आभूषण आदिसे अपनी सुन्दरताका संस्कार करना चाहता है। भावार्थ-आभूषण आदि धारणकर अपने शरीरकी सुन्दरता बढाना चाहता है ॥५९॥ दोष, धातु और मलके स्थान स्वरूप इस इन्द्रियजनित शरीरको धारण करता हुआ पुरुष भोजन और औषधि आदिके द्वारा उसकी रक्षा करनेमें सदा व्याकुल रहता है ॥६०॥ जन्म मरण आदि अनेक दोषोंको देखता हुआ और शरीरसे दुखी हुआ कोई विचारवान पुरुष जब उसे छोड़नेकी इच्छासे तप करने-का प्रयास करता है तब वह इन्द्रियोंके निवास स्वरूप शरीरको, उससे सम्बन्ध रखनेवाले सुख और आयुको भी स्वीकार करता है और अन्तमें उसे भी नष्ट होता हुआ देखकर दूसरे ऐन्द्रियिक निवासको इच्छा करता है। भावार्थ-तपश्चरण करनेका इच्छ्क पुरुष यद्यपि शरीरको हेय समभकर छोड़ना चाहता है परन्त्र साधन समभकर उसे स्वीकार करता है और जब तक इब्ट-मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक प्रथम शरीरके जर्जर हो जानेपर द्वितीय शरीरकी इच्छा करता रहता है।।६१-६२।। परन्तु जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय दर्शन, अती-न्द्रिय बल और अतीन्द्रिय सुलकी संतान है और जो अपने आत्मस्वरूप शरीर, आवास तथा सुन्दरता आदिसे सहित है उसके ऊपर कहे हुए दोषोंका स्पर्श कभी नहीं होता है, इस्लिये जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान, वीर्य और सुखकी संतान है उसे ही आप्त जानना चाहिये और जिसके उक्त गुण नहीं हैं उसे अनाप्त समभना चाहिये।।६३-६४।। अब आगे इसी वाक्यार्थका स्पष्टी-करण करते हैं क्योंकि जबतक किसी पदार्थका स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है तब तक उसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है ॥६५॥ जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान है ऐसा पुरुष किसी दूसरे शास्त्र के अर्थका आश्रय नहीं लेता, किन्तू केवलज्ञानरूपी निर्मल नेत्रोंको धारण करनेवाला और तीनों कालोंके सब पदार्थोंको जाननेवाला वह स्वयं सबको उपदेश देता है ।।६६।। इसी प्रकार जिसके अतीन्द्रिय दर्शन हैं ऐसा जीव कभी अपूर्व पदार्थके देखनेकी इच्छा नहीं करता वयोंकि जो एक साथ समस्त पदार्थोंको देखता है उसका न देखा हुआ कोई पदार्थ भी तो नहीं है ॥६७॥ जिसके क्षायिक अनन्तवीर्य है वह पुरुष भी किसी अन्य जीवकी सहायता नहीं चाहता किन्तु

व्यतीन्त्रयत् को ज्यात्मा स्याञ्जागे रुत्सुको न व । भोग्यवस्तुगता जिन्ता जायते नास्य जात्वतः ॥६६॥ प्राप्तातीन्त्रियसीन्वयों नेच्छ्रेस्नानाविसित्कयाम् । स्नातको नित्यशुद्धात्मा बहिरन्तमंत्तक्षयात् ॥७०॥ व्रतीन्त्रियात्मवेहृत्व नाहारावीनपेकते । कृवृष्याधिविवशस्त्राविषावातीततनुः स व ॥७१॥ मवेच्च न तपःकामो वीतजातिजरामृतिः । नावासान्तरमन्त्रिच्छे व द्यात्मवासे च सृस्थितः ॥७२॥ स एवसिक्तवैर्वं मुक्तो युक्तोऽक्तिर्तगृणैः । परमात्मा परं ज्योतिः परमेच्छीति गीयते ॥७६॥ कामकपित्वमाप्तस्य सक्षणं चेन्न सान्प्रतम् । सरागः कामकपी स्याव् ब्रक्कतार्थत्व सोऽज्जता ॥७४॥ प्रकृतिस्थेन केपेण प्राप्तु यो वालमीन्तितम् । स वेकृतेन क्षेण कामकपी कर्णं सुक्ती ॥७४॥ इति पुरुवनिवर्शनम् ।

निगलस्थो यथानेष्टं गन्तुं देशमलन्तराम् । कर्मबन्धनबद्धोऽपि नेष्टं धाम<sup>र</sup> तथेयुयात् ।।७६॥ यथेह बन्धनान्मुक्तः परं स्वातन्त्र्यम्बद्धति । कर्मबन्धनमुक्तोऽपि तथोपाच्छें <sup>८</sup>त् स्वतन्त्रताम् ॥७७॥ निगलस्थो विपाशस्य स एवंकः पुमान्यया । कर्मबद्धो विमुक्तस्य स एवात्मा मतस्तया ॥७५॥ इति निगलनिवर्शनम् ।

मुक्तेतरात्मनोव्यंक्त्ये द्वयमेतिविवर्शितम् । तद्वृद्धीकरणायेष्टं ( सत्संसारिनिवर्शनम् ॥७६॥

वह स्वयं कृतकृत्य होकर लोकके अग्र शिखरपर सिद्धालयमें जा पहुँचता है।।६८।। इसी प्रकार अतीन्द्रिय सुखको घारण करनेवाला पूरुप भी भोगोंसे उत्कंठित नही होता, क्योंकि उसे भोग करने योग्य वस्तुऔंकी चिन्ता ही कभी नही होती है ।।६९।। जिसे अतीन्द्रिय सौन्दर्य प्राप्त हुआ है वह भी कभी स्नान आदि कियाओंकी इच्छा नही करता, क्योंकि बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग मलका क्षय हो जानेसे वह स्वयं स्नातक कहलाता है और उसका आत्मा निरन्तर शुद्ध रहता है ।।७०।। इसी प्रकार जिसके अतीन्द्रिय आत्मा ही शरीर है वह आहार आदिकी अपेक्षा नहीं करता क्योंकि उसका आत्मारूप शरीर क्षुघा, व्याधि, विप और शस्त्र आदिकी बाधासे रहित होता है।।७१।। जिसके जन्म, जरा और मरण नष्ट हो चुके है वह कभी तपकी इच्छा नहीं करता तथा जो आत्मारूपी घरमे सुखसे स्थित रहता है वह कभी दूसरे आवासकी इच्छा नहीं करता ॥७२॥ इस प्रकार जो समस्त दोषोंसे रहित है, समस्त गुणोंसे सहित है, परमात्मा है और उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप है वही परमेष्ठी कहलाता है ।।७३।। कदाचित् आप यह कहें कि कामरूपित्व अर्थात् इच्छानुसार अनेक अवतार धारण करना आप्तका लक्षण है तो आपका यह कहना ठीक नही है क्योंकि जो कामरूपी होता है वह अवश्य ही रागसहित तया अकृतकृत्य होता है।।७४।। जो स्वाभाविक रूपसे अपना इप्ट प्राप्त करनेके लिये समर्थ नहीं है वह कामरूपी विकृत रूपसे कैसे सुखी हो सकता है ? ।।७५।। यह पुरुषका उदाहरण कहा, अब निगलका उदाहरण कहते हैं।

जिस प्रकार निगल अर्थात् बेड़ीमे बधा हुआ जीव अपने इष्ट स्थानपर जानेके लिये समर्थ नहीं होता है उसी प्रकार कर्मरूप बन्धनसे बंधा हुआ जीव भी अपने इष्ट स्थानपर नहीं पहुंच सकता ॥७६॥ जिस प्रकार इस लोकमें बन्धनसे छूटा हुआ पुरुष परम न्यनन्यनानो प्राप्त होता है उसी प्रकार कर्मबन्धनसे छूटा हुआ पुरुष भी स्वतन्त्रताको प्राप्त होता है ॥७०॥ और जिस प्रकार बेड़ीसे बंधा हुआ तथा बेड़ीसे छूटा हुआ पुरुष एक ही माना जाता है उसी प्रकार कर्मोंसे बंधा हुआ तथा कर्मोंसे छूटा हुआ पुरुष भी एक ही माना जाता है ॥७८॥ यह निगलका उदाहरण है, इस प्रकार मुक्त और संसारी आत्माओंको प्रकट करनेके लिये ये दो

१युक्तम् । २ स्वभावस्थेन । ३ अशक्तः । ४ विकारजेन । ५ शृंखलाबन्धनस्यः । ६ स्थानम् । ७ गच्छेत् । द गच्छेत् । ६ –दर्शनम् प०, ल०, म० । १० पुरुषार्थवृद्धिकरणाय ।

यत्संसारिणमात्मानम् अरीक्वत्यान्यतात्रमान्। 'तत्योणवेशे मुक्तत्य स्वातात्र्योपनिवर्शनम् ॥५०॥ मतः संसारिवृद्धान्तः सोऽयमाप्तीयवर्शने । मुक्तात्ममां भवेवेवं स्वातात्र्यं प्रकटीकृतम् ॥५१॥ तद्धवा संसूतौ वेही न स्वतत्त्रः कथञ्चन । कर्मबन्धवशीभावाज्जीवत्यन्याश्चितश्च यत् ॥६२॥ ततः परप्रधानत्वम् 'म्रस्येनत् प्रतिपादितम् ॥ स्याज्यलत्वं च पुंसोऽस्य वेवनासहनाविभिः ॥६३॥ वेवनाव्याकृतीभावश्चलत्वमिति तक्यताम् । कयवत्वं च वेवादिभवे त्वव्याद्धां स्वयात् ॥६४॥ वाध्यत्वं तावनानिष्टवचनप्राप्तिरस्य वं । म्रत्सवज्वास्य तिवानम् प्रकवोधः परिकयी ॥६४॥ व्यत्ववृद्धां चात्य स्यावेविम्वव्यापेवरम् । वीर्यं च तिव्यं तत्वानम् प्रकवोधः परिकयी ॥६४॥ व्यत्ववृद्धां चात्य स्यावेविम्वयाचेवरम् । रजस्वत्यव्यत्यस्य शरीरवलमत्यकम् ॥६६॥ स्यावस्य सुक्षमप्ये विम्वयाचेवरम् । रजस्वत्यव्यत्यस्य गात्राणां विधाभावेन खण्डनम् ॥६॥ भवेत् कर्ममलावेशाद् म्रत एव मलीमतः । छेव्यत्वं चात्य गात्राणां विधाभावेन खण्डनम् ॥६॥ मृवृगराद्यभिष्यातेन भेवत्वं स्याव् विवारणम् । जरावस्वं वयोहानिः प्राणत्यागो मृतिर्मता ॥६॥ प्रमेयत्यं । पर्भवासोऽभंकत्वेन जनन्युवरवुःस्यितः ॥६०॥

उदाहरण कहे, अब उक्त कथनको दृढ़ करनेके लिये संसारी जीवोंका उदाहरण कहना चाहिये ।।७९।। संसारी जीवोंको लेकर जो उनकी परतन्त्रताका कथन करना है उनकी उसी परतन्त्रता के उपदेशमें मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रताका उदाहरण हो जाता है। भावार्थ-संसारी जीवोंकी परतन्त्रताका वर्णन करनेसे मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रताका वर्णन अपने आप हो जाता है क्योंकि संसारी जीवोंकी परतन्त्रताका अभाव होना ही मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रता है ॥८०॥ अरहंत देवके मतमें संसारीका उदाहरण वही माना गया है कि जिसमें मुक्त जीवोंकी स्वतन्त्रता प्रकट हो सके ।।८१।। आगे इसी उदाहरणको स्पष्ट करते हैं-संसारमें यह जीव किसी प्रकार स्वतन्त्र नहीं है क्योंकि कर्मबन्धनके वश होनेसे यह जीव अन्यके आश्रित होकर जीवित रहता है ॥८२॥ यह संसारी जीवकी परतन्त्रता बतलाई, इसी प्रकार सुख-दु:ख आदिकी वेदनाओंके सहनेसे इस पुरुषमें चंचलता भी होती है ।।८३।। सुख-दु:ख आदिकी वेदनाओंसे जो व्याकुलता उत्पन्न होती है उसे चञ्चलता समभना चाहिये और देव आदिकी पर्यायमें प्राप्त हुई ऋद्वियोंका जो क्षय होता है उससे इस जीवके क्षयपना (नश्वरता) जानना चाहिये ॥८४॥ इस जीवको जो ताड़ना तथा अनिष्ट वचनोंकी प्राप्ति होती है वहीं इसकी बाध्यता है और इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान क्षय होनेवाला है इसलिये वह अन्तसहित है।।८५।। इसका दर्शन भी इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है इसलिये वह भी अन्तसहित है और इसका वीर्य भी वैसा ही है अर्थात् अन्तसहित है क्योंकि इसके शरीरका बल अत्यन्त अल्प है।।८६।। इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला इसका सुख भी प्राय: ऐसा ही है तथा कर्मोंके अंशोंसे जो कलंकित हो रहा है दही इसका मैलापन है ।।८७।। कर्मरूपी मलके सम्बन्धसे मलिन भी है और शरीरके दो दो ट्कड़े होनेसे इसमें छेद्यस्व अर्थात् छिन्नभिन्न होनेकी शक्ति भी है ।।८८।। मृद्गर आदिर्के प्रहारसे इसका शरीर विदीर्ण हो जाता है इसलिये इसमें भेदात्व भी है, जो इसकी अवस्था कम होती जाती है वही इसका बुढापा है, और जो प्राणोंका परित्याग होता है वह इसकी मृत्यु है ॥८९॥ यह जो परिमित

१ पराधीनत्वमिति यत् । २ परतन्त्रस्य । ३ सर्वेज्ञमते । ४ एवञ्च सित । ५ यत् कार-णात् । ६ संसारिणः । ७ वेदनाभवनादिभिः । प्र लक्षणम् इ० । ६ क्षयोऽस्यास्तीति अयवान् सस्य भावः क्षयवत्त्वम् । १० देवाधिभवे ट० । देवाधित्वे । ११ अन्तोऽस्यास्तीति अन्तवत् । १२ इन्द्रिय-ज्ञानम् । १३ स्वयं परिक्षायित्वादिति हेतुर्गाभतिवशेषणभेतत् । एवमुत्तरोत्तराऽपि योज्यम् । १४ एवं-विधम् । अन्तवदित्यर्थः । १५ धूलिबूसरत्वम् । १६ प्रमातुं योग्यत्वम् । १७ परिमित ।

प्रथवा कर्मनोकर्मगर्भेऽस्य परिवर्तनम्। गर्भवासो विलीनत्वं स्याव् वेहान्तरसङ्कमः ॥६१॥ क्षुभितत्वं च संक्षोभः क्षोधाद्याविष्टचेतसः। भवेव् विविधयोगोऽस्य नानायोनिषु संकमः ॥६२॥ संसारावास एवोऽस्य चतुर्गतिविवर्तनम्। प्रतिजन्मान्ययाभावो ज्ञानावीनामसिद्धता ॥६३॥ सुज्ञासुषं बलाहारौ वेहावासौ च वेहिनाम्। विवर्तन्ते तथा ज्ञानं वृक्शक्तौरं च रजोजुवाम् ॥६४॥ एवं प्रायास्तु ये भावाः संसारिषु विनश्वराः। मुक्तात्मनां न सन्त्यते भावास्तेवां ह्यनश्वराः। ॥६४॥ मुक्तात्मनां भवेव् भावः स्वप्रधानत्वमिष्मम्। प्रतिलब्धात्मलाभत्वात् परद्रव्यानपेक्षणम् ॥६६॥ वेदनाभिभवाभावाव् ग्रचलत्वं गभीरता । स्यादक्षयत्वमक्षय्यं क्षयिकातिशयोवयः।॥६५॥ ग्रव्यावाधत्वमस्येष्टं जीवाजीवरं बाध्यता । भवेवनन्त्ज्ञानत्वं विश्वार्याक्रमवोधनम् ॥६६॥ ग्रव्यावाधत्वमस्येष्टं जीवाजीवरं बाध्यता । भवेवनन्त्ज्ञानत्वं विश्वार्याक्रमवोधनम् ॥६६॥ ग्राय्येव्यर्वज्वनौत्सुव्यमनन्त्रसुज्ञता मता । नीरजस्त्वं भवेवस्य व्यपायः पुण्यपापयोः॥१००॥ निर्मलत्वं तु तस्येष्टं बहिरन्तर्मलच्युतिः। स्वभावविमलोऽनाविसिद्धो नास्तीह कश्चन ॥१०१॥ योऽस्य जीवघनाकारपरिणामो मलक्षयात्। तवच्छोद्यत्वमान्नातम् ग्रभेद्यत्वं च तत्कृतम् ॥१०२॥ ग्रक्षरत्वं च मृक्तस्य क्षरणाभावतो मतम् । ग्रप्रमेयत्वमात्मोत्वर्गुणंवद्धरेनेयता ॥१०३॥

शरीरमे रुका रहता है वह इसका प्रमेयपना है और जो बालक होकर माताके पेटमे दु खसे रहता है वह इसका गर्भवास है।।९०।। अथवा कर्म नोकर्मरूपी गर्भमे जो इसका परिवर्तन होता रहता है वह इसका गर्भावास है और एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जो संक्रमण करना है वह विलीनता है ॥९१॥ कोध आदिसे आकान्त चित्तमें जो क्षोभ उत्पन्न होता है वह इसका क्षुभितपना है, और नाना योनियोंमें परिभ्रमण करना इसका विविध योग कहलाता है ॥९२॥ चारों गतियों में परिवर्तन करते रहना इस जीवका संसारावास कहलाता है और प्रत्येक जन्ममे ज्ञानादि गुणोंका अन्य अन्य रूप होते रहना असिद्धता कहलाती है ।।९३।। कर्मरूपी रजसे युवत रहने-वाले इन संसारी जीवोंके जिस प्रकार सुख दुख, बल, आहार, शरीर और घर बदलते रहते हें उसी प्रकार उनके ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य भी बदलते रहते है ।।९४।। इस प्रकार संसारी जीवोंके जो विनश्वरभाव है वे मुक्त जीवोंके नहीं है, उनके सब भाव अविनश्वर है ॥९५॥ मक्त जीवोंके उन भावोंमें आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होनेसे परद्रव्यकी अपेक्षासे रहित जो सर्व श्रेष्ठ स्वतन्त्रपना है वही पहला भाव है ।।९६।। सुख दु.ख आदिकी वेदनासे होनेवाले परभाव का अभाव होनेसे जो अचञ्चलता होती है वही उनकी गंभीरता है और कर्मोंके क्षयसे जो अति-शयोंकी प्राप्ति होती है वही उनका अविनाशी अक्षयपना है ॥९७॥ किसी भी जीव अथवा अजीवसे इन्हें बाधा नहीं पहुंचती यही इनका अव्याबाधपना है और संसारके समस्त पदार्थोको एक साथ जानते है यही इनका अनन्तज्ञानीपन है ।।९८।। समस्त तत्त्वोंको एक साथ देखना ही इनका अनन्तदर्शनपन है और अन्य पदार्थीके द्वारा प्रतिघातका न होना अनन्तवीर्यपना है ।।९९।। भोग करने योग्य पदार्थोमें उत्कंठा न होना अनन्तसुखपना माना जाता है और पूष्य तथा पापका अभाव हो जाना नीरजसपन कहलाता है ।।१००।। बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग मलका नाश होना ही इसका निर्मलपना कहलाता है क्योंकि इस संसारमें ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो स्वभावसे ही निर्मल हो और अनादि कालसे सिद्ध हो ॥१०१॥ कर्म रूपी मलके नाश होनेसे जो जीवके प्रदेशोंका घनाकार परिणमन होता है वही इसका अच्छेद्यपना है और उसी कर्मरूपी मलके नाश होनेसे इसके अभेद्यपना माना जाता है ।।१०२।। मुक्त जीवका

१ दृक् च शक्तिश्च दृक्छक्ती । २ कर्मफलभाजाम् । ३ एवमादयः । ४ स्वभावः । ५ चेतनाचेतनैः । ६ युगपत् । ७ परिरामनम् ।

बहिरन्तर्मलापायाव् व्रगर्भवसितमंता । कर्मनोकर्मविद्यलेषात् स्यावगौरवलाघवम् ।।१०४॥ ताववस्य्यं गुजैवद्धः व्रक्षोभ्यत्वमतो भवेत् । व्रविलोनत्वमात्मीयंगुजैरप्यवपृक्तता ।।१०४॥ प्राग्वेहाकारम्तित्वं यवस्याहेयमक्षरम् । साऽभोष्टा परमा काष्ठा योगरूपत्वमात्मनः ॥१०६॥ लोकाप्रवासस्त्रं लोकपित्वच हाद्यती स्थितः । व्रद्योवपुरुवार्थानां निष्ठां परमसिद्धता ॥१०७॥ यः समग्रेगुंजैरेभिः क्षानाविभिरलङ्कतः । कि तस्य कृतकृत्यस्य परव्रव्योपसर्पणः ॥१०६॥ एव संसारिबृष्टान्तो व्यतिरकेणं साध्यत् । परमात्मानमात्मानं प्रभुमप्रतिद्यासनम् ॥१०६॥ व्रिभिनिवर्श गेरेभिः प्राविष्कृतमहोवयः । स व्याप्तस्तन्यते वीरः व्यावया मतिरात्मनः ॥११०॥ एवं हि क्षत्रियश्रेष्ठो भवेब् वृष्टपरम्परः । मतान्तरेषु वौःस्थित्यं भावयञ्चपपत्तिभः ॥१११॥ विगन्तरेभ्यो व्यावत्यं प्रबृद्धां मतिमात्मनः । सत्मागं स्थापयश्चे कृपान्मत्यनुपालनम् ॥११२॥ व्याविकापायतं परिरक्षणनम् ।।११२॥ व्याविकापायसंरका सुप्रतीतैव वीमताम् । विवशस्त्राद्यपायानां परिरक्षणलक्षणा ॥११४॥ व्याविकापायसंरका सुप्रतीतैव वीमताम् । विवशस्त्राद्यपायानां परिरक्षणलक्षणा ॥११४॥

कभी क्षरण अर्थात् विनाश नेहीं होता इसलिये इसमें अक्षरता अर्थात् अविनाशीपन है और आत्मासे उत्पन्न हुए श्रेष्ठ युगोंसे इसका प्रमाण नहीं किया जा सकता इसलिये इसमें अप्रमेय-पना है ।।१०३।। बहिरंग और अन्तरंग मलका नाश हो जानेसे इसका गर्भावास नहीं माना जाता है और कर्म तथा नोकर्मका नाश हो जानेसे इसमें गुरुता और लघुता भी नहीं होती है ।।१०४।। यह आत्मासे उत्पन्न हुए प्रशंसनीय गुणोंसे अपने स्वरूपमें अवस्थित रहता है इसलिये इसमें अक्षोभ्यपना है और आत्माके गुणोंसे कभी पृथक् नहीं होता इसलिये अविलीनपना है ।।१०५।। जो कभी न छुटने योग्य और कभी न नष्ट होने योग्य पहलेके शरीरके आकार इसकी मुर्ति रहती है वहीं इसकी परम हद्द है और वही इसकी योगरूपता है।।१०६।। तीनों लोकोंके शिखरपर जो इसकी सदा रहनेवाली स्थिति है वही इसका लोकाग्रवास गुण है और जो समस्त पुरुषार्थोंकी पूर्णता है वही इसकी परमसिद्धता है।।१०७।। इस प्रकार जो इन ज्ञान आदि समस्त गुणोंसे अलंकृत है उस कृतकृत्य हुए मुक्त जीवको अन्य द्रव्योंकी प्राप्तिसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात् कुछ नहीं ।।१०८।। यह संसारी जीवका दृष्टान्त व्यतिरेक रूपसे आत्मा को, जिसपर किसीको शासन नहीं है और जो प्रभुरूप है ऐसा परमात्मा सिद्ध करता है। भावार्थ-इस संसारी जीवके उदाहरणसे यह सिद्ध होता है कि यह आत्मा ही परमात्मा हो जाता है ॥१०९॥ इस प्रकार इन तीन उदाहरणोंसे जिसका महोदय प्रकट हो रहा है वही आप्त है, उसी आप्तके मतमें घीरवीर पुरुषोंको अपनी बुद्धि लगानी चाहिये।।११०।। इस तरह जिसने सब परम्परा देख ली है, और जो अन्य मतोंमें युवितयोंसे दृष्टताका चिन्तवन करता है वही सब क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ कहलाता है ।।१११।। क्षत्रियको चाहिये कि वह अपनी जागृत बुद्धिको अन्य दिशाओं अर्थात् मतोंसे हटाकर समीचीन मार्गमें लगाता हुआ उसकी रक्षा करे ।।११२।। इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी अपायोंसे आत्माकी रक्षा करना आत्माका पालन करना कहलाता है। अब आगे इसी आत्माके पालनका वर्णन करते हैं।।११३।। विष शस्त्र आदि अपायोंसे अपनी रक्षा करना ही जिसका लक्षण है ऐसी इस लोकसम्बन्धी अपायोंसे

१ अगुरुलघुत्वम् । २ स्वस्वरूपावस्थानम् । ३ न केवलं देहादिभिः । ज्ञानादिगुरौरिप । ४ अत्यक्तता । –रप्यपवृत्तता । 'अपवृत्तता' इति पाठे अपवर्तनत्वं गुणगुरुणीभावराहित्यम् । ५ निष्पत्तिः । परिसमाप्तिरित्यर्थः । ६ व्यतिरेकिदृष्टान्तेन । ७ एवं कृते सित । ६ –फ्नेव ६०, ल०, म० ।

'तत स्नामुत्रिकापायरकाविधिरन् छते । तद्रक्षणं च वर्मेण धर्मो ह्यापत्रप्रितिक्या ॥११४॥ धर्मो रक्षस्यपायेभ्यो धर्मोऽभीष्टकलप्रदः। धर्मः श्रेयस्करोऽमुत्र धर्मेणेहाभिनन्दयुः॥११६॥ तस्माद्धमैंकतानः सन् कृर्यविध्यस्प्रतिक्रियाम् । एवं हि रिक्षितोऽपायाद् भवेदास्मा भवास्तरे ॥११७॥ बह्वपायमिदं राज्यं त्याज्यमेव मनस्विनाम् । यत्र पुत्राः ससोदया वैरायन्ते निरन्तरम् ॥११६॥ स्रिप चात्र मनः खेदबहुले का सुक्षासिका । मनसो निर्वृति सौच्यम् उद्यान्तीह विचक्षणाः ॥११६॥ राज्यं न सुक्षलेकोऽपि दुरन्ते दुरितावहे । सर्वतः शक्कमानस्य प्रत्युतात्रासुक्षं महत् ॥१२०॥ ततो राज्यमिदं हेयमपथ्यमिव भेवजम् । जपादेयं तु विद्वद्भिस्तपः पथ्यमिवाशनम् ॥१२१॥ इति प्रागेव निर्विद्यं राज्यं भोगं त्यजेत् सुधीः । तथा त्यक्तुमशक्तोऽन्ते त्यजेद् राज्यपिरच्छदम् ॥१२२॥ कालक्रानिभिरादिष्टे निर्णीते स्वयमेव वा । जीवितान्ते तनुत्यागर्मातं द्यादतः सुधीः ॥१२३॥ त्यागो हि परमो धर्मस्त्याग एव परं तपः । त्यागादिह यशोलाभः परत्राभ्युदयो महान् ॥१२४॥ मत्वेति तनुमाहारं राज्यं च सपरिच्छदम् । त्यजेदायतने पुण्ये पूजाविधिपुरस्सरम् ॥१२४॥

होनेवाली रक्षा तो विद्वान् पुरुषोंको विदित ही है।।११४।। इसलिये अब परलोक सम्बन्धी अपायोंसे होनेवाली रक्षाकी विधि कहते हैं। परलोक सम्बन्धी अपायोंसे रक्षा धर्मके द्वारा ही हो सकती है क्योंकि धर्म ही समस्त आपत्तियोंका प्रतिकार है-उनसे बचनेका उपाय है ॥११५॥ धर्म ही अपायोंसे रक्षा करता है, धर्म ही मनचाहा फल देनेवाला है, धर्म ही परलोक में कल्याण करनेवाला है और धर्मसे ही इस लोकमे आनन्द प्राप्त होता है।।११६।। इसलिये धर्ममे एकचित्त होकर भविष्यत् कालमे आनेवाली विपत्तियोंका प्रतिकार करना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे ही आत्माकी दूसरे भवमे विपत्तिसे रक्षा हो सकती है ।।११७।। जिस राज्यके लिये पुत्र तथा सगे भाई आदि भी निरन्तर शत्रुता किया करते है और जिसमे बहुत अपाय है ऐसा यह राज्य बुद्धिमान् पुरुषोंको अवश्य ही छोड़ देना चाहिये।।११८।। एक बात यह भी है कि जिसमें मानसिक खेदकी बहुलता है ऐसे इस राज्यमे सुखपूर्वक कैसे रहा जा सकता है क्योंकि इस संसारमें पण्डितजन मनकी निराकुलताको ही सुख कहते है ।।११९।। जिसका अन्त अच्छा नही है और जिसमे निरन्तर पाप उत्पन्न होते रहते है ऐसे इस राज्यमे सखका लेश भी नहीं है बल्कि सब ओरसे शंकित रहनेवाले पुरुषको इस राज्यमे बड़ा भारी दु खँबना रहता है ।।१२०।। इसलिये विद्वान पुरुषोंको अपथ्य औषधिक समान इस राज्यका त्याग कर देना चाहिये और पथ्य भोजनके समान तप ग्रहण करना चाहिये ।।१२१।। इस तरह बृद्धिमान पुरुषको चाहिये कि वह राज्यके विषयमे पहलेसे ही विरक्त होकर भोगोपभोगका त्याग कर दे. यदि वह इस प्रकार त्याग करनेके लिये समर्थ न हो तो कमसे कम अन्त समय उसे राज्य<mark>के</mark> आडम्बरका अवश्य ही त्याग कर देना चाहिये ।।१२२।। इसलिये यदि कालको जाननेवाला निमित्तज्ञानी अपने जीवनका अन्त समय बतला दे अथवा अपने आप ही उसका निर्णय हो जावे तो बुद्धिमान् क्षत्रियको चाहिये कि वह उस समयसे शरीर परित्यागकी बुद्धि धारण करे अर्थात सल्लेखना घारण करनेमें बुद्धि लगावे ।।१२३।। क्योंकि त्याग ही परम धर्म है, त्याग ही परम तप है, त्यागसे ही इस लोकमें कीर्तिकी प्राप्ति होती है और त्यागसे ही परलोकमें महान ऐस्वर्य प्राप्त होता है ।।१२४।। ऐसा मानकर क्षत्रियको किसी पवित्र स्थानमे रहकर पूजा आदिकी विधि करके शरीर आहार और चमर छत्र आदि उपकरणोंसे सहित राज्यका परित्याग कर देना

१ अत अ०, स०, म०, ल० । २ एकोदरे जाता । ३ वैरं कुर्वन्ति । ४ सुखास्थता । ५ पुनः किमिति चेत । ६ वैराग्यपरो भूत्वा । ७ आवासे । ५ पित्रे ।

गुरुसाक्षि तथा त्यक्तवेहाहारस्य तस्य व । परीवहजयायत्ता सिद्धिरिष्टा महास्मनः ॥१२६॥ ततो ध्यायेबनुप्रेक्षाः कृती जेतुं परीवहान् । विनाऽनुप्रेक्षणैिक्षत्तसाधानं हि दुर्लभम् ॥१२७॥ ध्राग्नभावितमेवाहं भावयामि न भावितम् । भावयामीति भावेन भावयेत्तत्त्वभावनाम् ॥१२८॥ समृत्सुजेबनात्मीयं शरीरावियरिष्रहम् । म्रात्मीयं तु स्वसात्कुर्याद् रत्नप्रयमनुत्तरम् ॥१२८॥ मनोक्याक्षेपरक्षार्थः ध्यायमिति स धीरधीः । प्राणान् विसर्जयेवन्ते संस्मरन् परमेष्ठिनाम् ॥१३०॥ तथा विसर्जितप्राणः प्रणिधानपरायणः । शिष्टिलीकृत्य कर्माणि शुभां गतिमथाशनुते ॥१३२॥ तत्मक्षेत्र भवे शक्तः कृत्वा कर्मपरिक्षयम् । सिद्धिमान्नोत्पश्चसत्तन्तु विविवायमवाप्नुयात् ॥१३२॥ तत्मक्षेत्र भवे शक्तः कृत्वा कर्मपरिक्षयम् । सिद्धिमान्नोत्पश्चसत्तन्तु विविवायमवाप्नुयात् ॥१३२॥ तत्वव्यत्वतः परिप्राप्तमानुष्यः परमं तपः । कृत्वान्ते निवृत्तं याति निद्धृताखिलबन्धनः ॥१३३॥ तत्वव्यत्ति यस्त्वनात्मक्षः कुर्यात्रात्मानुपालनम् । विवशस्त्राविभिस्तस्य दुर्गृतिध्रुवभाविनी ॥१३४॥ दुर्गृतव्य दुरन्तेऽस्मिन् भवावर्ते दुरुतरः । पतित्वाऽमुत्र दुःखानां दुर्गतौ भाजनं भवेत् ॥१३६॥ ततो मतिमताऽप्रमीयविनिपातानुरक्षणे । विधयोऽस्मिन् महायत्नो लोकद्वयहितावहे ॥१३६॥ कृतात्मरक्षणक्षेत्र प्रजानामनुपालने । राजा यस्तं प्रकृर्वीत राज्ञां मौलो ह्ययं गुणः ॥१३७॥

चाहिये ।।१२५।। इस प्रकार जिसने गुरुकी साक्षीपूर्वक शरीर और आहारका त्यांग कर दिया है ऐसे महात्मा पुरुषकी इष्टसिद्धि परीषहोंके विजय करनेके आधीन होती है अर्थात् जो परी-षह सहन करता है उसीके इष्टकी सिद्धि होती है ।।१२६।। इसलिये निपुण पुरुषको परीषह जीतने के लिये अनुप्रेक्षाओंका चिन्तवन करना चाहिये क्योंकि अनुप्रेक्षाओंके चिन्तवन किये बिना चित्तका समाधान कठिन है।।१२७।। जिसका पहले कभी चिन्तवन नहीं किया था ऐसे सम्यक्त्व आदिका चिन्तवन करता हूं और जिसका पहले चिन्तवन किया था ऐसे मिथ्यात्व आदिका चिन्तवन नहीं करता इस प्रकारके भावोंसे तत्त्वोंकी भावनाओंकाचिन्तवन करना चाहिये ।।१२८।। जो अत्माके नहीं है ऐसे शरीर आदि परिग्रहका त्याग कर देना चाहिये और जो आत्मा के हैं ऐसे सर्वोत्कृष्ट रत्नत्रयका ग्रहण करना चाहिये ।।१२९।। धीर वीर बुद्धिको धारण करने-वाले पुरुषको मनकी चंचलता नष्ट करनेके लिये इस प्रकार ध्यान करते हुए और पंचपरमेष्ठियों का स्मरण करते हुए आयुके अन्तमें प्राणत्याग करना चाहिये ।।१३०।। जो पुरुष ध्यानमें तत्पर रहकर ऊपर लिखे अनुसार प्राणत्याग करता है वह कर्मोंको शिथिल कर शुभ गतिको प्राप्त होता है ।।१३१।। जो समर्थ है वह उसी भवमें कर्मोंका क्षय कर मोक्षेको प्राप्त होता है और जो असमर्थ है वह स्वर्गके अग्रभाग अर्थात् सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त होता है ।।१३२।। वह वहांसे च्युत हो मनुष्यपर्याय प्राप्त कर और परम तपश्चरण कर आयुके अंतमें समस्त कर्म-बंधनको नष्ट करता हुआ निर्वाणको प्राप्त होता है ।।१३३।। आत्माका स्वरूप न जाननेवाला जो क्षत्रिय अपने आत्माकी रक्षा नहीं करता है उसकी विष, शस्त्र आदिसे अवश्य ही अपमृत्यु होती है ।।१३४।। और अपमृत्युसे मरा हुआ प्राणी दु:खदायी तथा कठिनाईसे पार होने योग्य इस संसाररूप आवर्तमें पड़कर परलोकमें दुर्गतियोंके दुःखका पात्र होता है ।।१३५।। इसलिये बुद्धिपान् क्षत्रियको दोनों लोकोंमें हित करनेवाले, आत्माके इस विघ्नबाधाओंसे रक्षा करने-में महाप्रयत्न करना चाहिये ।।१३६।। इस प्रकार जिसने आत्माकी रक्षा की है ऐसे राजाको प्रजाका पालन करनेमें प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि यह राजाओंका मौलिक गुण है ।।१३७।।

१ सम्यक्त्वादिकम् । २ मिथ्यात्वादिकम् । ३ मानसबाधाया नाशार्थम् । ४ एकाग्रतां गतः । ५ –मुपाश्नुते अ०, प०, स०, इ०, ल०, म० । ६ प्रजापालनयत्नः ।

कथञ्चं पालनीयास्ताः प्रजाइचेत्तत्प्रपञ्चतः'। पुष्टं' गोपालवृष्टान्तम् <sup>३</sup>ऊरीकृत्य विवृष्महे ॥१३६॥ गोपालको यथा यत्नाव् गाः संरक्षत्यतिद्वतः'। क्ष्मापालकच प्रयत्नेन तथा रक्षेत्रिजाः प्रजाः ॥१३६॥ तद्यया यदि गौः किव्चव् प्रपराधी' स्वगोकुले । तमङ्गिष्ण्येवनाद्युप्रवर्ण्यंस्तिव्रमयोजयन् ॥१४०॥ पालयेवनुरूपेण वर्ण्यतेव नियन्त्रयन् । यथा गोपस्तथा भूपः प्रजाः स्वाः प्रतिपालयेत् ॥१४१॥ तीक्षणवण्यो हि नृपतिस्तीवमुद्वेजयेत्प्रजाः । ततो विरक्तप्रकृति जह्युरेनमम् प्रजाः ॥१४२॥ यथा गोपालको मौलं पशुवर्णं स्वगोकुले । पोषयक्षेत्र पुष्टः स्याव् गोपोणं प्रज्ञगोधनः ॥१४४॥ तथेष नृपतिमौ लं । तत्रकृत्वा स्वगोकुले । पोषयक्षेत्र पुष्टः स्याव् गोपोणं प्रज्ञगोधनः ॥१४४॥ पुष्टो मौलेन तन्त्रेणे यो हि पार्थिवकुञ्जरः । स जयेत् पृथिवोमेनां सागरान्तामयत्नतः ॥१४५॥ प्रभगनचरणं किञ्चव् गोद्रव्यं वत् प्रमावतः । गोपालस्तस्य सन्धानं कृर्याव् बन्धाद्युपकृत्रः ॥१४६॥ बद्धाय च तृणाद्यस्म दत्वा वाढणें नियोजयेत् । उपद्रवान्तरेऽप्येवम् स्राशु कृर्यात् प्रतिक्रियाम् ॥१४७॥ यथा तथा नरेन्द्रोऽपि स्वबले वणितं भटम् । प्रतिकृर्याव् । प्रतिकृर्याव् । प्रतिकर्याव् । सत्येवं भूत्यवर्गोऽस्य शक्ववान्तीति नन्वयुम् ॥१४६॥ वृढीकृतस्य चास्योद्धः जीवनावि । प्रज्ञन्तयेत् । सत्येवं भूत्यवर्गोऽस्य शक्ववान्तीति नन्वयुम् ॥१४६॥ वृढीकृतस्य चास्योद्धः जीवनावि । प्रज्ञित्वत्व । सत्येवं भूत्यवर्गोऽस्य शक्ववान्तीति नन्वयुम् ॥१४६॥

उस प्रजाका किस प्रकार पालन करना चाहिये यदि आप यह जानना चाहते है तो हम ग्वालिये-का सुदृढ़ उदाहरण लेकर विस्तारके साथ उसका वर्णन करते हैं ।।१३८।। जिस प्रकार ग्वालिया आलस्यरिहत होकर बड़े प्रयत्नसे अपनी गायोंकी रक्षा करता है उसी प्रकार राजाको बड़े प्रयत्नसे अपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ।।१३९।। आगे इसीका ख्लासा करते है-यदि अपनी गायोंके समुहमे कोई गाय अपराध करती है तो वह ग्वालिया उसे अंगछेदन आदि कठोर दण्ड नही देता हुआ अनुरूप दण्डसे नियन्त्रण कर जिस प्रकार उसकी रक्षा करता है उसी प्रकार राजाको भी अपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये।।१४०-१४१।। यह निश्चय है कि कठोर दण्ड देनेवाला राजा अपनी प्रजाको अधिक उद्विग्न कर देता है इसलिये प्रजा ऐसे राजाको छोड़ देती है तथा मंत्री आदि प्रकृतिजन भी ऐसे राजासे विख्वत हो जाते है ।।१४२।। जिस प्रकार ग्वालिया अपने गायोंके समहमें मुख्य पशुओंके समृहकी रक्षा करता हुआ पुष्ट अर्थात् सम्पत्तिशाली होता है क्योंकि गायोंकी रक्षा करके ही यह मनुष्य विशाल गोधनका स्वामी हो सकता है, उसी प्रकार राजा भी अपने मुख्य वर्गकी मुख्य रूपसे रक्षा करता हुआ अपने और दूसरेके राज्यमे पुष्टिको प्राप्त होता है।।१४३-१४४।। जो श्रेष्ठ राजा अपने अपने मुख्य बलसे पुष्ट होता है वह इस समुद्रान्त पृथिवीको बिना किसी यत्नके जीत लेता है ॥१४५॥ यदि कदाचित् प्रमादसे किसी गायका पैर ट्ट जाय तो ग्वालिया उसे बाधना आदि उपायोसे उस पेरको जोड़ता है, गायको बांधकर रखता है–बंधी हुई गायके लिये घास देता है और उसके पैर को मजबृत करनेमें प्रयत्न करता है तथा इसी प्रकार उन पश्ओंपर अन्य उपद्रवोंके आनेपर भी वह शीघ्र ही उनका प्रतिकार करता है ।।१४६-१४७।। जिस प्रकार अपने आश्रित गायों की रक्षा करनेके लिये ग्वालिया प्रयत्न करता है उसी प्रकार राजाको भी चाहिये कि वह अपनी सेनामें घायल हुए योद्धाको उत्तम वैद्यसे औषधिरूप संपदा दिलाकर उसकी विपत्तिका प्रति-कार करे अर्थात् उसकी रक्षा करे ।।१४८।। और वह वीर जब अच्छा हो जावे तो राजाको उसकी उत्तम आजीविका कर देनेका विचार करना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे भृत्यवर्ग सदा

यथैव खनु गोवालो सन्ध्यस्थिवलने गवान् । तबस्थि स्थापयन् प्राग्वत् कुर्याव् द्योग्यां प्रतिक्रियाम् ॥१५०॥ तथा नृपोऽपि सद्धयमे भृत्यमुक्ये व्यसौरं सित । तत्यवे पुत्रमेवास्य भातरं वा नियोजयेत् ॥१५१॥ सित चैवं कृतकोऽयं नृप इत्यमुरक्तताम् । उवैति भृत्यवर्गोऽस्मिन् भवेकच धृवयोषनः ॥१५२॥ यया खत्विष गोपालः कृष्मिवक्टे गवाह्मगणे । तद्योग्यमौषणं वत्वा करोत्यस्य प्रतिक्रियाम् ॥१५३॥ तयैव पृथिवीपालो वुविषं स्वानुजीविनम् । विमनस्कं विवित्वं नं सौचित्त्ये सित्रयोजयेत् ॥१५४॥ विरक्तो ह्यानुजीवी स्याव् प्रलब्धोचितजीवनः । प्रभोविमान नाक्वेवं तस्मान्नेनम् विवक्षयेत् । ॥१५४॥ वित्वतो ह्यानुजीवी स्याव् प्रलब्धोचितजीवनः । प्रभोविमान नाक्वेवं तस्मान्नेनम् विवक्षयेत् । ॥१५६॥ वहुनापि न वसेन सौचित्यमनुजीविनाम् । उवितात् स्वामितन्यानाव् यथेषां जायते घृतिः ॥१५६॥ वहुनापि न वसेन सौचित्यमनुजीविनाम् । उवितात् स्वामितन्यानाव् यथेषां जायते घृतिः ॥१५६॥ गोपालको यथा यूथे स्व महोक्षं अरक्षमम् । ज्ञात्वास्य नस्यकर्मावि विवक्ष्याव् गात्रपुष्टये ॥१५६॥ तथा नृपोऽपि सैन्ये स्व योद्धारं भटसत्तमम् । ज्ञात्वं जीवनं प्राज्यं वत्वा सम्मानयेत् कृती ॥१५६॥ कृतापवानं विवक्षयेतं सत्कारंः प्रीणयन् प्रमुः। न मुच्यतेऽनुरक्तः स्वः प्रमुजीविभिरन्वहम् ॥१६०॥ यथा च गोयो गोयूषं कष्टकोपलविजिते । ज्ञीतातपाविवाचानिः उजिभते चारयन् वने ॥१६२॥ यया च गोयो गोयूषं कष्टकोपलविजिते । ज्ञीतातपाविवाचानिः उजिभते चारयन् ।

आनन्दको प्राप्त होते रहते हैं–संतुष्ट बने रहते हैं ।।१४९।। जिस प्रकार ग्वालिया संधिस्थान से गायोंकी हड्डीके विचलित हो जानेपर उस हड्डीको वहीं पैठालता हुआ उसका योग्य प्रति-कार करता है उसी प्रकार राजाको भी यद्धमें किसी मुख्य भृत्यके मर जानेपर उसके पदपर उसके पुत्र अथवा भाईको नियुक्त करना चाहिये ।।१५०-१५१।। ऐसा करनेसे भृत्य लोग 'यह राजा बड़ा कृतज्ञ है' ऐसा मानकर उसपर अनुराग करने लगेंगे और अवसर पड़नेपर निरन्तर युद्ध करनेवाले बन जायेंगे ।।१५२॥ कदाचित् गायोंके समूहको कोई कीड़ा काट लेता है तो जिस प्रकार ग्वालिया योग्य औषधि देकर उसका प्रतिकार करता है उसी प्रकार राजाको भी चाहिये कि वह अपने सेवकको दिरद्र अथवा खेदिखन्न जानकर उसके चित्तको संतुष्ट करे ।।१५३-१५४।। क्योंकि जिस सेवकको उचित आजीविका प्राप्त नहीं है वह अपने स्वामी के इस प्रकारके अपमानसे विरक्त हो जायगा इसिलये राजाको चाहिये कि वह कभी अपने सेवकको विरक्त न करे । ।।१५५।। सेवककी दरिद्रताको घावके स्थानमें कीड़े उत्पन्न होनेके समान जानकर राजाको शीघ्र ही उसका प्रतिकार करना चाहिये ॥१५६॥ सेवकोंको अपने स्वामीसे उचित सन्मान पाकर जैसा संतोष होता है वैसा संतोष बहुत धन देनेपर भी नहीं होता है ।।१५७।। जिस प्रकार ग्वाला अपने पशुओं के भुष्डमें किसी बड़े बैलको अधिक भार धारण करनेमें समर्थ जानकर उसके शरीरकी पुष्टिके लिये नस्य कर्म आदि करता है अर्थात् उसकी नाकमें तेल डालता है और उसे खली आदि खिलाता है उसी प्रकार चतूर राजाको भी चाहिये कि वह अपनी सेनामें किसी योद्धाको अत्यन्त उत्तम जानकर उसे अच्छी आजीविका देकर सन्मानित करे ।।१५८-१५९।। जो राजा अपना पराक्रम प्रकट करनेवाले वीर पुरुषको उसके योग्य सत्कारोंसे संतुष्ट रखता है उसके भृत्य उसपर सदा अनुरक्त रहते हैं और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं ।।१६०।। जिस प्रकार ग्वाला अपने पशुओं के समृहको कांटे और पत्थरों से रहित तथा शीत और गरमी आदिकी बाधासे शुन्य वनमें चराता हुआ बड़े प्रयत्नसे उसका

१ विगतप्रारो । २ नृपे । ३ योद्धा । युद्धकारीत्यर्थः । ४ दरिद्रम् । ५ निजभृत्यम् । ६ शोभन-वित्तत्वे । ७ विरक्तोऽस्यानुजीवी । ८ जीवित । ६ अवमाननात् । १० कर्कशं न कुर्यात् । स्नेहरहित-मित्यर्थः । ११ विमनस्कत्वम् । १२ महान्तमनड्वाहम् । १३ कृतपराक्रमम् । १४ भक्षरां कारयन् ।

पोवयस्यितियरनेन तथा भूयोज्यविष्णवे। वेशे स्वानुगतंर लोकं स्वापियस्वाऽभिरसतुर ।।१६२॥
राज्याविषिपिततंषु जनोज्यं पीडणतेज्यया'। चौरैडींमरकैरम्पैरिप' प्रत्यन्तनायकंः ॥१६३॥
"प्रसह्य च तवाभूतान् वृत्तिच्छेदेन योजयेत्। कष्टकोद्धरणेनैव प्रजानां कोमधारणम् ॥१६४॥
यथैव गोपः संजातं वत्सं मात्रासहानुकम् (नृगम्)। दिनमेकमवस्थाप्य ततोज्येखुव्याव्रंषीः ॥१६४॥
विषाय चरणे तस्य कानैवंन्यनसिक्षियम् । नामिनालं पुनर्गर्भनाले नापास्य यत्नतः ॥१६६॥
जन्तुसम्भवशङ्कायां प्रतीकारं विषाय च । कोरोययोगदानाध्रैत्रं द्वंयेत् प्रतिवासरम् ॥१६७॥
भूयोज्येवमुपाससं वृत्तये स्वभूपासितुन् । ययाज्नुरूपेः सम्मानैः स्वीकृपविनुजीविनम् ॥१६॥।
स्वीकृतस्य च तस्योद्धजीवनाविप्रचिन्तया। योगक्षेमं प्रयुञ्जीत कृतक्लेशस्य सावरम् ॥१६६॥
यथैव सत् गोपालः पश्चन् केतुं समुद्यतः । कोरावलोकनाद्यस्तान् परीक्ष्य गुणवत्तमान् ।॥१७०॥
कौणाति शकुनादीनाम् अवचारणतत्यरः । कृत्युत्राभूयोज्येवं क्रीणीयात् सुपरीक्षितान् ॥१७१॥
कौतांव्य वृत्तिमूल्येन तान् ययावसरं प्रमुः। कृत्येवु । विनयुञ्जीत भृत्येः साध्यं फलं हि तत् ॥१७२॥
प्यव्यक्त प्रतिभूत्वक्व यो क्रये प्रतिगृह्यते । बलवान् प्रतिभूत्यद्वस्य स्वारेष्यवेषे ।।१७४॥
स्वार्वक्व प्रतिभूत्वविद्यायां रात्रावृत्याय यत्नतः । १८नार्यत्वोच्विते वेशे गाः प्रभूततृणोवके ॥१७४॥

पोषण करता है उसी प्रकार राजाको भी अपने सेवक लोगोंको किसी उपद्रवहीन स्थानमे रखकर उनकी रक्षा करनी चाहिये ।।१६१–१६२।। यदि वह ऐसा नही करेगा तो राज्य आदिका परिवर्तन होनेपर चोर, डाकू तथा समीपवर्ती अन्य राजा लोग उसके इन सेवकोंको पीड़ा देने लगेंगे ।।१६३।। राजाको चाहिये कि वह ऐसे चोर डाकू आदिकी आजीविका जबरन नष्ट कर दे क्योंकि कांटोंको दूर कर देनेसे ही प्रजाका कल्याण हो सकता है ।।१६४।। जिस प्रकार ग्वाला हालके उत्पन्न हुए बच्चेको एक दिन तक माताके साथ रखता है, दूसरे दिन दयाबुद्धिसे मुक्त हो उसके पैरमें घीरेसे रस्सी बांघकर खुटीसे बांघता है, उसकी जराय तथा नाभिके नालको बडे यत्नसे दूर करता है, कीड़े उत्पन्न होनेकी शंका होनेपर उसका प्रतीकार करता है, और दूध पिलाना आदि उपायोंसे उसे प्रतिदिन बढाता है ।।१६५–१६७।। उसी प्रकार राजाको भी चाहिये कि वह आजीविकाके अर्थ अपनी सेवा करनेके लिये आये हुए सेवकको उसके योग्य आदर सन्मानसे स्वीकृत करे और जिन्हें स्वीकृत कर लिया है तथा जो अपने लिये वलेश सहन करते हैं ऐसे उन सेवकोंकी प्रशस्त आजीविका आदिका विचार कर उनके साथ योग और क्षेमका प्रयोग करना चाहिये अर्थात् जो वस्तु उनके पास नही है वह उन्हे देनी चाहिये और जो वस्तु उनके पास है उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥१६८-१६९॥ जिस प्रकार शकुन आदि के निश्चय करनेमें तत्पर रहनेवाला ग्वाला जब पशओंको खरीदनेके लिये तैयार होता है तब वह दूध देखना आदि उपायोंसे परीक्षा कर उनमेंसे अत्यन्त गुणी पशुओंको खरीदता है उसी प्रकार राजाको भी परीक्षा किये हुए उच्चकुलीन पुत्रोंको खरीदना चाहिये ।।१७०–१७१॥ और आजीविकाके मुल्यसे खरीदे हुए उन सेवकोंको समयानुसार योग्य कार्यमे लगा देना चाहिये क्योंकि वह कार्यरूपी फल सेवकोंके द्वारा ही सिद्ध किया जा सकता है ॥१७२॥ जिस प्रकार पशुओं के खरीदनेमें किसीको जामिनदार बनाया जाता है उसी प्रकार सेवकोंका संग्रह करनेमें भी किसी बलवान् पुरुषको जामिनदार बनाना चाहिये ।।१७३।। जिस प्रकार ग्वाला रात्रिके

१ मूलबलम् । २ --रक्षयेत् ल०, म०ं। ३ परिवर्तेऽस्य ल०, म०। राज्यानि मृक्त्वा राज्यान्तर-प्राप्तिषु । ४ अरक्षरणप्रकारेरण । ५ षाटीकारैः युद्धकारिभिर्वा । ६ म्लेच्छनायकैः । ७ हठात्कारेरण । ६ वत्सस्य । ६ जरायुना । १० जीवनाय । ११ सेवां कर्तुम् । १२ ऋयरणाय । १३ अतिशयेन गुराबतः । १४ कार्येषु । १५ यथैव ल०, म० । १६ घरकः । १७ प्रहर । १८ भक्षयित्वा ।

प्रातस्तरामयानीय बस्तयीताविश्यक्तम् । ययो दोनिक यया योगो नवनीताविलिप्सवा ॥१७॥॥
तया मूपोऽप्यतग्रामुर्गवतप्रामेषु कारसेत् । इति 'कर्मात्तिकंवीं व्यवस्तावेष्यकमैः ॥१७६॥
देशोऽपि कारयेत् इत्तने इति सम्यक्क्वोवलैः । धान्यानां सक्तप्रहार्णं व न्याव्यमंत्रं ततो हरेत् ॥१७६॥
स्त्रयेतं पुक्रतन्त्रः स्याद् भाष्यामारिक्तप्यदा । पुद्धो देशक्त तस्येवं स्याद् वान्येरासितन्त्रवैः ॥१७६॥
स्त्रवेशे वाक्षरम्लेच्छान् प्रजावाधाविषायिनः । कृतशुद्धिप्रदानाचैः स्वसात्त्रपृत्वपुष्यकमैः ॥१७६॥
विकियां न भजन्येते प्रभुणा इतसिक्तयाः । प्रभोरत्तव्यत्माना विकियन्ते हि तेऽन्वहम् ॥१८०॥
ये केविच्याक्षरम्लेच्छाः स्वदेशे प्रचरिज्यवः । तेऽपि कर्वकतामान्यं कर्तव्याः करदा नृपैः ॥१८०॥
यो केविच्याक्षरम्लेच्छाः स्वदेशे प्रचरिज्यवः । तेऽपि कर्वकतामान्यं कर्तव्याः करदा नृपैः ॥१८०॥
याताञ्चरत्वरस्त्रवेद्या येऽमी वेदोपजीविनः । ग्रवमाक्षरसम्यादेलींकव्यामोहकारिणः ॥१८२॥
यतोऽक्षरकृतं यर्वम् प्रविद्यावलतस्तके । वहन्त्यतोऽक्षरम्लेच्छाः पापसूत्रोपजीविनः ॥१६३॥
मलेच्छावारो हि हिसायां रितर्मौताशनेऽपि च । बलात्परस्त्वहरणं निर्द्यतत्वमिति स्मृतम् ॥१८४॥
सोऽस्त्यमीवां च रित्यदेदशास्त्रार्थमधनिकाः । तावृशंर बहुमन्यन्ते जातिवादावलेपतः ।

प्रहरमात्र शेष रहनेपर उठकर जहां बहुतसा घास और पानी होता है ऐसे किसी योग्य स्थानमें गायोंको बड़े प्रयत्नसे चराता है तथा बड़े सबेरे ही वापिस लाकर बछड़ेके पीनेंसे बाकी बचे हुए दूधको मक्खन आदि प्राप्त करनेकी इच्छासे दुह लेता है उसी प्रकार राजाको भी आलस्य-रहित होकर अपने आधीन ग्रामोंमें बीज देना आदि साधनों द्वारा किसानोंसे खेती कराना चाहिये।।१७४-१७६।। राजाको चाहिये कि वह अपने समस्त देशमें किसानों द्वारा भली भांति खेती करावे और घान्यका संग्रह करनेके लिये उनसे न्यायपूर्ण उचित अंश लेवे ।।१७७।। ऐसा होनेसे उसके भांडार आदिमें बहुत सी सम्पत्ति इकट्ठी हो जावेगी और उससे उसका बल बढ जावेगा तथा संतुष्ट करनेवाले उन धान्योंसे उसका देश भी पुष्ट अथवा समृद्धिशाली हो जावेगा ।।१७८।। अपने आश्रित स्थानोंमें प्रजाको दु:ख देनेवाले जो अक्षरम्लेच्छ अर्थात् वेद से आजीविका करनेवाले हों उन्हें कुलशुद्धि प्रदान करना आदि उपायोंसे अपने आधीन करना चाहिये ।।१७९।। अपने राजासे सत्कार पाकर वे अक्षरम्लेच्छ फिर उपद्रव नहीं करेंगे। यदि राजाओंसे उन्हें सन्मान प्राप्त नहीं होगा तो वे प्रतिदिन कुछ न कुछ उपद्रव करते ही रहेंगे ।।१८०।। और जो कितने ही अक्षरम्लेच्छ अपने ही देशमें संचार करते हों उनसे भी राजाओं को सामान्य किसानोंकी तरह कर अवश्य लेना चाहिये ।।१८१।। जो वेद पढकर अपनी आजी-विका करते हैं और अधर्म करनेवाले अक्षरोंके पाठसे लोगोंको ठगा करते हैं उन्हें अक्षरम्लेच्छ कहते हैं ।।१८२।। चुंकि वे अज्ञानके बलसे अक्षरों द्वारा उत्पन्न हुए अहंकारको घारण करते हैं इसलिये पापसूत्रोंसे आजीविका करनेवाले वे अक्षरम्लेच्छ कहलाते हैं ।।१८३।। हिंसा और मांस खानेमें प्रेम करना, बलपूर्वक दूसरेका धन हरण करना और धूर्तता करना (स्वेच्छा-चार करना) यही म्लेच्छोंका आचार माना गया है ॥१८४॥ चूंकि यह सब आचरण इनमें हैं और जातिके अभिमानसे ये नीच द्विज हिंसा आदिको प्ररूपित करनेवाले वेद शास्त्रके अर्थ-को बहुत कुछ मानते हैं इसलिये इन्हें सामान्य प्रजाके समान ही मानना चाहिये अथवा उससे भी कुछ निकृष्ट मानना चाहिये। इन सब कारणोंसे इनकी कुछ भी मान्यता नहीं रह जाती

१ आरम्भग्रामेष्वित्मर्थः । २ कृषीवलभृत्यैः । ३ कृषीवलेभ्यः । ४ स्वीकृर्यात् । ४ तृष्तिकरैः । ६ अवेशे अ०, स०, ल०, म० । ७ कृषीवलसामान्यं यथा भवति तथा । ८ अज्ञानवसात् । ६ कृत्सितास्ते । १० यत् कारणात् । ११ हिंसनादिप्रकारम् । १२ गर्वतः । १३ प्रजासामान्यत्वमेव । १४ प्रजास्यः ।

वयं जिस्तारका वेवबाह्यणं लोकसम्मताः । वान्यभागमतो रासे न वयं इति वेन्मतम् ॥१८०॥ वैशिष्टणं किङ्काहृतं शेववर्णे भयो भवतामितः । न कितिमात्राव् वैशिष्ट्यं कातिभेदाप्रतीतितः ॥१८०॥ गुणतोऽपि न वैशिष्ट्यम् प्रस्ति वो नामवारकाः । वितने बाह्यणा जैना वे त एव गुणाविकाः ॥१८०॥ निर्वता निर्नमस्कारा निर्णृ णाः पशुवातिनः । म्लेक्झावारपरा यूवं न स्थाने वानिका द्विकाः ॥१६०॥ तस्मावन्ते कृत म्लेक्झा इव तेऽमी महीभुजान् । प्रजासामान्यवान्योशवान्यदेवशेवताः ॥१६१॥ तस्मावन्ते कृत म्लेक्झा इव तेऽमी महीभुजान् । प्रजासामान्यवान्योशवान्यदेवशेवताः ॥१६१॥ कामवन्य गोवनं गोपो व्याध्यचोराद्युपकमात् । नान्ये मान्या नरेन्द्राणां प्रजासामान्यविकाः ॥१६२॥ प्रवाच गोवनं गोपो व्याध्यचोराद्युपकमात् । यथा रक्तत्यतन्त्रालुः भूपोऽप्येवं निजाः प्रजाः ॥१६२॥ यया च गोकृतं 'गोमिन्यायाते संविद्धसया । सोपचारमुपेत्येनं तोवग्रेव् धनसम्पवा ॥१६४॥ भूपोऽप्येवं वर्ली कश्चित् स्वराष्ट्रं यद्यभिववेत् । तवा वृद्धः समालोच्य सन्वव्यात् पणवन्यतः ॥१६४॥ जनकयाय सङ्ग्रामो बङ्कपायो दुवतरः । तस्मादुपप्रवानाद्यः सन्वयोऽरिवंताधिकः ॥१६६॥ इति गोपालवृष्टान्तम् उरीकृत्य नरेववरः । प्रजानां पालने यत्नं श्विद्यान्नयवत्नंना ॥१६७॥

है, जो द्विज अरहन्त भगवान्के भक्त हैं वही मान्य गिने जाते है ॥१८५-१८६॥ "हम ही लोगोंको संसार-सागरसे तारनेवाले है, हम ही देव-ब्राह्मण हैं और हम ही लोकसम्मत हैं अर्थात् सभी लोग हम ही को मानते हें इसलिये हम राजाको घान्यका उचित अंश नहीं देते" इस प्रकार यदि वे द्विज कहें तो उनसे पूछना चाहिये कि आप लोगोंमें अन्य वर्णवालोंसे विशेषता क्यों है ? कदाचित् यह कहो कि हम जातिकी अपेक्षा विशिष्ट है तो आपका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि जातिकी अपेक्षा विशिष्टता अनुभवमें नही आती है, कदाचित् यह कहो कि गुणकी अपेक्षा विशिष्टता है सो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि आप लोग केवल नामके घारण करनेवाले हो, जो व्रतोंको घारण करनेवाले जैन ब्राह्मण है वे ही गुणोंसे अधिक हैं। आप लोग व्रतरहित, नमस्कार करनेके अयोग्य, दयाहीन, पशुओंका घात करनेवाले और म्लेच्छों-के आचरण करनेमें तत्पर हो इसलिये आप लोग धर्मात्मा द्विज नही हो सकते। इन सब कारणों से राजाओंको चाहिये कि वे इन द्विजोंको म्लेच्छोंके समान समभें और उनसे सामान्य प्रजाकी तरह ही धान्यका योग्य अंश ग्रहण करें। अथवा इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? जैनधर्मको धारण करनेवाले उत्तम द्विजोंको छोड़कर प्रजाके समान आजीविका करनेवाले अन्य द्विज राजाओंके पूज्य नहीं है ॥१८७-१९२॥

जिस प्रकार ग्वाला आलस्यरिहत होकर अपने गोधनकी व्याघ्र चोर आदि उपद्रवों-से रक्षा करता है उसी प्रकार राजाको भी अपनी प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये ॥१९३॥ जिस प्रकार ग्वाला उन पशुओं के देखने की इच्छासे राजाके आने पर भेंट-ले कर उसके समीप जाता है और धन सम्पदाके द्वारा उसे संतुष्ट करता है उसी प्रकार यदि कोई बलवान् राजा अपने राज्यके सन्मुख आवे तो वृद्ध लोगों के साथ विचारकर उसे कुछ देकर उसके साथ सन्धि कर लेना चाहिये। चूंकि युद्ध बहुतसे लोगों के विनाशका कारण है, उसमें बहुत सी हानियां होती हैं और उसका भविष्य भी बुरा होता है अतः कुछ देकर बलवान् शत्रुके साथ सन्धि कर लेना ही ठीक है ॥१९४-१९६॥ इस प्रकार राजाको ग्वालाका दृष्टान्त स्वीकार कर नीति-

१ न भवस । २ - चुपद्रवात् ल०, म०, प० । ३ गोमती । गोमान् गोमीत्यिभधानात् । गोमत्या- म०, ल०, प० । ४ क्षीरघृतादिविक्रयाज्यातधनसमृद्ध्या । ५ अभिगच्छेत् । ६ सन्धानं कुर्यात् । ७ निष्कप्रदानादित्यर्थः । ६ उचितवस्तुवाहनप्रदानाद्यैः । ६ सन्धि कर्तुं योग्यः । १० कुर्यात् ।

प्रजानुपालनं प्रोक्तं पार्थिवस्य जितासमः। समञ्जसस्वमधुना वक्यामस्तवृगुणान्तरम् ॥१६६॥ राजा वित्तं समाधाय यत्कुर्याब् बुद्धनिप्रहम्। शिष्टानुपालनं चैव तस्सामञ्जस्यमुज्यते ॥१६६॥ विवन्तमथवा पुत्रं निगृक्क्षप्रिप्रहोचितम्। प्रपक्षपतितो बुद्धम् इष्टं चेक्छ्रभ्रनागसम् ॥२००॥ मध्यस्यवृत्तिरेवं यः समवर्शो समञ्जसः। समञ्जसत्वं तद्भावः प्रजास्वविवमेकिता ॥२०१॥ गृणेनैतेन शिष्टानां पालनं न्यायजीविनाम् । बुद्धानां निप्तहं चैव नृषः कुर्यात् कृतागसाम् ॥२०२॥ बुद्धा हिसाविवोचेवु निरताः पापकारिणः। शिष्टास्तु क्षान्तिवोचाविगुणेधंर्मपरा नराः॥२०३॥

इत्यं मनुः सकलचक्रभृवाविराजः

तान् अत्रियान् नियमयन् पथि सुप्रणीते । उच्चावचैर्गुरुमतैरुचितैर्वचोभिः

शास्ति सम वृक्तमिललं पृथिवीश्वराणाम् ॥२०४॥ इत्युच्चंभंरतेशिनानुकथितं सर्वीयमुर्वीश्वराः आत्रं धर्ममनुप्रपद्य मुदिताः स्वां वृक्तिमन्वैयरः । योगक्षेमपयेषु तेषु सहिताः सर्वे च वर्णाश्रमाः

स्वे क्वे वर्त्मनि सुस्थिता धृतिमधुर्धमेरिसवैः प्रत्यहम् ॥२०५॥

मार्गसे प्रजाका पालन करनेमें प्रयत्न करना चाहिये ।।१९७।। इस प्रकार इन्द्रियोंको जीतनेवाले राजाका प्रजापालन नामका गुण कहा । अब समंजसत्व नामका अन्य गुण कहते हैं ।।१९८।।

राजा अपने चित्तका समाधान कर जो दुष्ट पुरुषोंका निग्रह और शिष्ट पुरुषोंका पालन करता है वही उसका समंजसत्व गुण कहलाता है ॥१९९॥ जो राजा निग्रह करने योग्य शत्रु अथवा पुत्र दोनोंका निग्रह करता है, जिसे किसीका पक्षपात नहीं है, जो दुष्ट और मित्र, सभी को निरपराध बनानेकी इच्छा करता है और इस प्रकार मध्यस्थ रहकर जो सबपर समान दृष्टि रखता है वह समंजस कहलाता है तथा प्रजाओंको विषम दृष्टिसे नहीं देखना अर्थात् सबपर समान दृष्टि रखता है राजाका समंजसत्व गुण है ॥२००-२०१॥ इस समंजसत्व गुणसे ही राजाको न्यायपूर्वक आजीविका करनेवाले शिष्ट पुरुषोंका पालन और अपराध करनेवाले दुष्ट पुरुषोंका निग्रह करना चाहिये ॥२०२॥ जो पुरुष हिसा आदि दोषोंमें तत्पर रहकर पाप करते हैं वे दुष्ट कहलाते हैं और जो क्षमा, संतोष आदि गुणोंके द्वारा धर्म धारण करनमें तत्पर रहते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं ॥२०३॥ इस प्रकार सोलहवें मनु तथा समस्त चक्रवर्तियोंमें प्रथम राजा महाराज भरतने उन क्षत्रियोंको भगवत्प्रणीत मार्गमें नियुक्त करते हुए, अपने पिता श्री वृषभदेवको इष्ट ऊंचे नीचे योग्य वचनोंसे राजाओंके समस्त आचारका उपदेश दिया।।२०४॥

इस प्रकार भरतेश्वरने जिसका अच्छी तरह प्रतिपादन किया है ऐसे सबका हित करनेवाले, क्षत्रियोंके उत्कृष्ट धर्मको स्वीकार कर सब राजा लोग प्रसन्न हो अपने अपने आच-रणोंका पालन करने लगे और उन राजाओंके योग (नवीन वस्तुकी प्राप्ति) तथा क्षेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा) में प्रवृत्त रहनेपर अपना हित चाहनेवाले सब वर्णाश्रमोंके लोग अपने अपने

१ पक्षपातरिहतः । २ अपराघरिहतम् । ३ समञ्जसत्वसद्भावः अ०, प०, स०, ल०, म० । । । । सुद्धु प्रोक्ते । ५ सर्वेभ्यो हितम् । ६ अनुजग्मुः । 'ऋ गतौ लुङि । ह्वादित्वात् शपः श्लुपि द्विभावे, । भेर्जुसिति उत्तरऋकारस्य अकारादेशे, पूर्वऋकारस्य इत्वे, पुनर्यदिशेऽपि च कृते, 'एयरः' इति सिद्धिः । । अ अवींश्वरेषु । । विहेते सिहिताः ।

जातिकत्रियवत्तर्माजततरं रत्नत्रयाविष्कृतं

तीर्यक्षत्रियवृत्तमप्यनुजगौ यच्चक्रिणामप्रणीः।

तत्सर्वं मगधाधिपाय भगवान् वाचस्पतिगातमो

<sup>र</sup>ज्याचरुयाविस्तार्थतत्त्वविषयां जैनीं श्रुति स्यापयन्<sup>र</sup> ॥२०६॥

वन्दारोभरताधिपस्य जगतां भर्तुः ऋमौ वेषसः

तस्यानुस्मरतो गुणान् प्रणमतस्तं देवमाद्यं जिनम्।

तस्यैवोपिवर्ति<sup>र</sup> सुरासुरगुरोर्भक्त्या मुहुस्तन्वतः

कालोऽनल्पतरः सुखाब् व्यतिगतो नित्योत्सवैः सम्भृतः ॥२०७॥

जैनीमिज्यां वितन्वित्रयतमनुविनं श्रीणयन्नियसार्थं

शक्वद्विश्वम्भरेशैरवनिधृतलसन्मौलिभिः सेव्यमानः।

क्मां कृत्स्नामापयोधेरपि<sup>र</sup> च हिमवतः पालयन्निस्सपत्नां

रम्यैः स्वे<del>च्</del>छाविनोदैनिरविश<sup>®</sup>दिभराड् भोगसारं दशाङगम्<sup>८</sup>।।२०८॥

इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिविष्टलक्षणमहा-पुराणसङ्ग्रहे भरतराजवर्णाश्रमस्यितिप्रति-पादनं नाम द्विचत्वारिज्ञसमं पर्व॥४२॥ \*

मार्गमें स्थिर रहकर प्रतिदिन धर्मोत्सव करते हुए संतोष धारण करने लगे ।।२०५।। चक-वर्तियोंमें अग्रेसर महाराज भरतने जो अत्यन्त उत्कृष्ट जातिक्षत्रियोंका चिरत्र तथा रत्नत्रय से प्रकट हुआ तीर्थक्षित्रयोंका चिरत्र कहा था वह सब, समस्त पदार्थोंके स्वरूपको विषय करने-वाले जैन शास्त्रोंको प्रकट करते हुए वाचस्पति (श्रुतकेवली) भगवान् गौतम गणधरने मगध देशके अधिपति श्रेणिकके लिये निरूपण किया ।।२०६।। तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् वृषभदेवके चरणोंकी वन्दना करनेवाले, उन्ही परब्रह्मके गुणोंका स्मरण करनेवाले, उन्ही प्रथम जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करनेवाले और सुर तथा असुरोंके गुरु उन्ही भगवान् वृषभदेवकी भिक्तपूर्वक बार बार पूजा करनेवाले भरतेश्वरका निरन्तर होनेवाले उत्सवोंसे भरा हुआ भारी समय सुखसे व्यतीत हो गया ।।२०७।। जो नियमित रूपसे प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान् की पूजा करता है, जो प्रतिदिन याचकोंके समूहको संतुष्ट करता है, पृथिवीपर भुके हुए मुकुटों से सुशोभित होनेवाले राजा लोग जिसकी निरन्तर सेवा करते हैं और जो हिमवान् पर्वतसे लेकर समुद्रपर्यन्तकी शत्रुरहित समस्त पृथिवीका पालन करता है ऐसा वह सम्राट् भरत अपनी इच्छानुसार कीड़ाओंके द्वारा दश प्रकारके उत्तम भोगोंका उपभोग करता था।।२०८।।

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके हिन्दी भाषान् वादमें भरतराजकी वर्णाश्रमकी रीतिका प्रतिपादन करनेवाला बयालीसवां पर्व समाप्त हुआ ।।४२।।

१ उवाच । २ प्रकटीकुर्वेन् । ३ पूजाम् । ४ व्यतिकान्तः । ५ सम्पोषितः । ६ समुद्रादारभ्य हिमव-त्पर्यन्तम् । ७ अन्वभूत् । ५ दिव्यपुररत्निधिसेनाभाजनशयनाशनवाहननाटघादीनी दशाङ्गानि यस्य स तम् । कल० म० ६० प० पुस्तकेषु निम्नांकितः पाठोऽधिको दृश्यते । त० व० अ० स० पुस्तकेष्वेष पाठो न दृश्यते ।

वृषभाय नमोऽशेषस्थितिप्रभवहेतवे । त्रिकालगोचरानन्तप्रमेयाकान्तमूर्तये ॥१॥ नमः सकलकल्याग्पपथिनर्माग्गहेतवे । आदिदेवाय संसारसागरोत्तारसेतवे ॥२॥ जयन्ति जितमृत्यवो विपुजवीर्यभाजो जिना जगत्त्रमदहेतवो विपदमन्दकन्दिन्छदः ॥ सुरासुरिशरस्फुरितरागरत्नावलीविलम्बिकरिगोत्कराविग्यतचावपादद्वयाः ॥३॥ कृतिर्महाकवेर्भगवतः श्रीजिनसेनाचार्यस्येति । धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीर्येशिनश्चरितमत्र महापुराग्रे । यदा कवीन्द्रजिनसेनमुखारविन्दनिर्यद्वचांसि न हरन्ति मनांसि केषाम् ॥४॥

## इत्यार्षे भगवज्जिनसेनाचार्यप्रगीते महापुराणे आद्यं खण्डं समाप्तिमगमत् ॥

जो समस्त मर्यादाकी उत्पत्तिक कारण हैं और जिनकी केवलज्ञानरूपी मूर्ति त्रिकाल विषयक अनन्त पदार्थोंसे व्याप्त है उन वृषभदेवके लिये नमस्कार हो ॥१॥ जो सब कल्याणों के मार्गकी रचनामें कारण हैं और जो संसाररूपी समुद्रसे पार करनेके लिये पुलके समान हैं ऐसे प्रथम तीर्थ कर भगवान् वृषभदेवको नमस्कार हो ॥२॥ जिन्होंने मृत्युको जीत लिया है, जो अनन्त बलको धारण करनेवाले हैं। जो जगत्के आनन्दके कारण हैं, जो विपत्तियोंकी बहुत भारी जड़को काटनेवाले हैं, और सुर तथा असुरोंके मस्तकपर चमकते हुए पद्मराग-मणियोंकी पंक्तिसे निकलती हुई किरणोंके समूहसे जिनके दोनों सुन्दर चरणकमल कुछ कुछ लाल हो रहे हैं ऐसे जिनेन्द्रदेव सदा जयवन्त हों ॥३॥

(इस प्रकार महाकवि भगवान् जिनसेनाचार्यकी कृति समाप्त हुई)

इस महापुराणमें धर्मका निरूपण है, मोक्ष पद अथवा मोक्षमार्गका कथन है, उत्तम कविता है और तीर्थं कर भगवान्का चरित है अथवा इस प्रकार समक्षना चाहिये कि कैंवियों में श्रेष्ठ श्री जिनसेनके मुखकमलसे निकले हुए वचन किसके मनको हरण नहीं करते हैं ?॥४॥

(इस प्रकार भगविज्जनसेनाचार्यप्रणीत महापुराणका प्रथम खण्ड समाप्त हुआ)

## महापुराणम्

## [उत्तरखण्डम्] त्रिचत्वारिंशत्तमं पर्वे

भियं तनोतु स श्रीमान् वृषभी वृषभध्वजः । यस्यैकस्य 'गतेर्मृक्तमागं दिचत्रं महानभूत् ॥१॥ विक्रमं कर्मचकस्य यदाकाभयाँचतकमः । 'ग्राकम्य धर्मचक्रेण चक्रे त्रैलोक्यचिकताम् ॥२॥ योऽस्मिद्यवुर्यकालादौ दिवाकौ विवाकतः । जगदुद्योतयामास प्रोद्गच्छद्वाग्गभस्तिभिः ॥३॥ नष्टमष्टादशाम्भोधिकोटीकोटीवु कालयोः । निर्वाणमार्गं निर्दिद्य येन सिद्धाद्यचिद्धताः ॥४॥ तीर्यकृत्स्यु स्वतः प्रायोग् नामादानपराभवः । यमस्मि सिद्धाद्यचाने स्वसूनुमिव चिक्रषु ॥४॥ योन् प्रमानित स्वसूनुमिव चिक्रषु ॥४॥ योन् प्रमानित सुक्तिमार्गेऽ प्रमानित स्वसून् ।।६॥ योन् प्रमानित सुक्तिमार्गेऽ प्रमानित सुक्तिमार्गेऽ प्रमानित स्वसून् ।।६॥

अथानन्तर, जिनकी ध्वजामे वृषभका चिह्न है और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जिन एकके जानेसे ही बहुत बड़ा मोक्षका मार्ग बन गया ऐसे अन्तरङ्ग बहिरङ्ग लक्ष्मीको घारण करनेवाले श्री वृषभदेव सबका कल्याण करे ।।१।। जिनके चरणकमलकी इन्द्र स्वय पूजा करता है और जिन्होंने धर्मचक्रके द्वारा कर्मसमृहके पराक्रमपर आक्रमणकर तीनों लोकोंका चक्रवर्तीपना प्राप्त किया है ।।२।। दिनके प्रारम्भमें सूर्यकी तरह इस #चतुर्थकालके प्रारम्भमें उदय होकर जिन्होंने फैलती हुई अफ्नी वाणीरूपी किरणोंसे समस्त जगत्को प्रकाशित किया है अर्थात् दिव्य ध्वनिके द्वारा समस्त तत्त्वोंका उपदेश दिया है ।।३।। उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी काल के अठारह कोड़ी सागरतक जो मोक्षका मार्ग नष्ट हो रहा था उसका निर्देशकर जिन्होंने सिद्धों की संख्या बढ़ाई है ॥४॥ जिस प्रकार चक्रवर्तियोंने अपने पुत्र भरत चक्रवर्तीको उसके पहले किसी अन्य चक्रवर्तीका नाम लेनेसे उत्पन्न हुआ पराभव नही छू सका था उसी प्रकार तीर्थङ्करों में अपने पहले किसी अन्य तीर्थङ्करका नाम लेनेसे उत्पन्न हुआ पराभव जिन्हे छू भी नही सका था । भावार्थ-जिस प्रकार भरत इस युगके समस्त चक्रवर्तियोंमें पहले चक्रवर्ती थे उसी प्रकार जो इस युगके समस्त तीथे द्धारों में पहले तीर्थ कर थे।।५।। जिनके द्वारा इस मोक्षमार्गके प्रकाशित किये जानेपर अन्य तीर्थं करोंमें प्रकाशित हुए मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेके कारण उपदेशकी व्यर्थता हुई थी । भावार्थ-इस समय जो मोक्षका मार्ग चल रहा है उसका उपदेश सबसे पहले भगवान् वृषभदेवने ही दिया था उनके पीछे होनेवाले अन्य तीर्थं करोंने भी उसी मार्गका उपदेश दिया है इसलिये उनका उपदेश पुनरुक्त होनेके कारण व्यर्थ सा जान पड़ता

१ गमनात् । २ मुक्तिमार्ग-प०, ल०, म० । ३ कर्मराजसैन्यस्य । ४ जित्वा । ५ चतुर्य-कालस्यादौ । ६ इव । ७ उत्सर्पिण्यवसर्पिण्योः । ८ उपदेशं कृत्वा । ६ अजितादिषु । १० आत्मनः प्रुठजिनात् । ११ पूर्वस्मिन् काले । १२ सामदानपराभवः इति पाठस्य ल० पुस्तके संकेतः । नामदानपराभवः इति पाठस्य 'द०' पुस्तके संकेतः । अदानपराभवः-आहारादिदानाभाव इति पराभवः । नामदानपराभव इति पाठ कीर्तिदानयोरभाव इति पराभवः । १३ चतुर्थकालस्यादौ । १४ वृषभेण । १५ चतुर्थकालादौ । १६ मोक्षमार्गप्रकाशनम् । १७ प्रकाशितस्य प्रकाशने प्रोक्तव्यर्थत्वम् ।

भगवान् वृषभदेव तृतीय कानके अन्तमें उत्पन्न हुए और तृतीय कालमें ही मोक्ष पथारे हैं
 इसिलए बाचायं गुणभद्रने चतुर्यं कालके आदिमें होना किस दृष्टिसे लिखा है यह विचारणीय है।

युगमारं वहस्रेकि दिवरं धर्मरपं पृष्म् । बतशीलगुणापूर्णं बित्रं वर्तयित स्म यः ।।।।।
तमेकमक्षरं ध्यात्वा व्यक्तमेकि मिवाक्षरम् । वक्ष्यं समीक्ष्य लक्ष्याणि तत्पुराणस्य चूलिकाम् ।।।।।
स्वोक्ते प्रयुक्ताः सर्वे नो रसा गृष्ठिरेव ते । रेन्तेहाबिह् तत्पुर्वान् र भक्त्या र तानुपयुञ्ज्यहे ।।।।।
रागाबीन् वूरतस्त्यक्त्वा शुक्रगाराविरसोक्तिभः । पुराणकारकाः शुक्रवोषाः शुक्रा मुमुक्षवः ।।१०।।
निर्मितोऽस्य पुराणस्य सर्वसारो महात्यभिः ।।।।।
पुराणे प्रौढशब्दार्थं सत्यत्रकलशालिनि । वचांसि पल्लवानीव कर्णे कुर्वन्तु मे बुधाः ।।१२॥
प्रयं र गृष्ठिरिवास्य पूर्वं निक्याबितं परंः । परं विष्याद्यमानं र सक्छ्ववेवश्रातिसुन्वरम् ।।१३॥
प्रक्षे र गृष्ठिरिवास्य पूर्वां निक्याबितं परंः । यथा तथास्तु र निक्याद्यमानं । सक्छवेवश्रातिसुन्वरम् ।।१३॥
प्रक्षित्वास्य पूर्वार्ढमेवाभावि र सावहम् । यथा तथास्तु र निक्याद्यनिति प्रारम्यते मया ।।१४॥
प्रनिक्थरं मयि प्रौढि धर्मोऽयमिति गृह्यताम् । चादुके स्वावुभिन्छन्ति न भोक्तारस्तु भोजनम् ।।१५।

है ॥६॥ और आश्चर्य है कि जिन्होंने अकेले ही बहुत कालतक इस अवसर्पिणी यगके भारको (पक्षमें जुवारीके बोभको) धारण करते हुए व्रतशील आदि गुणोंसे भरे हुए बड़े भारी धर्म-रथको चलाया था।।।। ऐसे उन अद्वितीय अविनाशी भगवान् वृषभदेवको एक प्रसिद्ध ओम् अक्षरके समान ध्यान कर तथा पूर्वशास्त्रोंका विचार कर इस महापुराणकी चूलिका कहता हूं ।।८।। हमारे गुरु जिनसेनाचार्यने हमारे स्नेहसे अपने द्वारा कहे हुए पुराणमें सब रस कहे हें इसिलये उनकी भिनतसे छोड़े गये रसोंका ही हम आगे इस ग्रन्थमें उपयोग करेंगे।।९।। राग आदिको दूरसे ही छोड़कर शृङ्गार आदि रसोंका निरूपण कर पुराणोंकी रचना करने-वाले शुद्ध ज्ञानी, पवित्र और मोक्षकी इच्छा करनेवाले होते हैं ।।१०।। इस प्राणका समस्त सार तो महात्मा जिनसेनाचार्यने पूर्ण ही कर दिया है अब उसके बाकी बचे हुए अंशमें प्रयत्न करनेवाले हम लोगोंका परिश्रम ऐसा समभना चाहिये जैसा कि किसी मकानके किसी बचे हुए भागको पूर्ण करनेके लिये थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ा हो ।।११।। यह पुराणरूपी वृक्ष शब्द और अर्थसे प्रौढ़ है तथा उत्तम उत्तम पत्ते और फलोंसे सुशोभित हो रहा है इसमें मेरे वचन नवीन पत्तोंके समान हैं इसलिये निद्वान् लोग उन्हें अवश्य ही अपने कर्णोंपर धारण करें। भावार्थ-जिस प्रकार वृक्षके नये पत्तोंको लोग अपने कानोंपर घारण करते हैं उसी प्रकार विद्वान् लोग हमारे इन वचनोंको भी अपने कानोंमें घारण करें अर्थात् स्नेहसे श्रवण करें ।।१२।। इस पुराणका पूर्व भाग गुरु अर्थात् जिनसेनाचार्य अथवा दीर्घ वर्णांसे बना हुआ है और उत्तर भाग पर अर्थात् गुरुसे भिन्न शिष्य (गुणभद्र) अथवा लघु वर्णोंके द्वारा बनाया जाता है इसलिये क्या वह छन्दके समान सुन्दर नहीं होगा ? अर्थात् अवश्य होगा । भावार्थ-जिस प्रकार गुरु और लघु वर्णोंसे बना हुआ छन्द अत्यन्त सुन्दर होता है उसी प्रकार गुरु और शिष्यके द्वारा बना हुआ यह पुराण भी अत्यन्त सुन्दर होगा ।।१३।। 'जिस प्रकार ईखका पूर्वार्घ भाग ही रसीला होता है उसी प्रकार इस पुराणका भी पूर्वार्घ भाग ही रसीला हो' यह विचार कर में इसके उत्तरभागकी रचना प्रारम्भ करता हूं ।।१४।। मुक्तमें प्रौढ़ता (योग्यता) की खोज न कर इसे केवल धर्म समफ्रकर ही ग्रहण करना चाहिये क्योंकि भोजन करनेवाले प्रिय वचन

१ चतुर्थकालघुरम् । दण्डभेदञ्च । २ अविनश्वरम् । ३ ओङकारिमव । ४ पूर्वोक्तशास्त्राग्धि । ४ पुर्वनाथपुराग्रस्य । ६ अग्रम् । ७ आत्मना प्रग्णिते पुराग्णे । ६ अस्माकम् । ६ मिय प्रेम्गः । १० उत्तरपुराग्णे । ११ तिज्जिनसेनाचार्येग्णावशेषितान् (प्रग्णीतानेव) । १२ रसान् । १३ महात्मकः व० । १४ निर्मितप्रासादावशेषे यतमानानामिव । १५ जिनसेनाचार्यैः । छन्दःपक्षे गुर्वेक्षरैः । १६ पुराग्णस्य । १७ अस्मदादिभिः । पक्षे लघ्वक्षरैः अल्पाक्षरैः । १८ अपरार्द्धम् । १६ उक्तात्युक्तादिछन्दोभेदवत् । २० निविचतम् । २१ निष्ठा । २२ अविमृग्य । २३ प्रियवचने ।

म्रथवाऽभं भवेवस्य विरसं नेति निश्वयः । धर्मापं नन् केनापि नार्वाश विरसं स्वधित् ॥१६॥
गुरूणामेव माहात्स्यं 'यद्यपि स्वादु मद्वयः । तरूणां हि प्रभावेण' यत्फलं स्वादु जायते ॥१७॥
निर्यान्ति द्ववयाव् वाचो हृदि मे गुरवः स्थिताः । ते तत्र संस्करिष्यन्ते तम्न मेऽत्र परिश्रमः ॥१८॥
इवं शुश्रपवो' भव्याः कथितोऽयों जिनेश्वरः । तस्याभिषायकाः शब्दास्तम् । निन्दऽत्र वतंते ॥१६॥
बोषान् गुणान्गुणी गृह्धन् गुणान् बोषांस्तु बोषवान् । सवस्याभायाकाः शब्दास्तम् मत्र माहात्स्यमी दृशम् ॥२०॥
गृणानां गुणमावाय गुणी भवतु सज्जनः । मसद्दोषसमादानाव् बोषवान् वुर्जनोऽव्भृतम् ॥२१॥
सज्जने वुर्जनः कोपं कामं कर्तृमिहाहंति । "तद्वैरिणामनायानां गुणानामाध्ययो यतः" ॥२२॥
यथा १० स्वानुगमहंन्ति सवा स्तोतं कवीश्वराः । तथा निन्दितुमस्वानुवृत्तं कृकवयोऽपि माम् ॥२३॥
कविरेव कथेवेत्ति कामं काण्यपरिश्रमम् । वन्ध्या स्तनन्धयोत्पत्तिवेदनामिव नाकविः ॥२४॥
गृहाणेहास्ति चेद्दोषं स्वं वनं न निविध्यते । सलासि प्राण्यतो भूयस्त्वं गुणान्न ममाग्रहोः ॥२४॥

कहनेपर ही स्वादिष्ट भोजनकी इच्छा नहीं करते। भावार्थ-जिस प्रकार भोजन करनेवाले पुरुष प्रिय वचनोंकी अपेक्षा न कर स्वादिष्ट भोजनका ही विचार करते है उसी प्रकार धर्मात्मा लोग मेरी योग्यताकी अपेक्षा न कर केवल धर्मका ही विचार करें-धर्म समफ्रकर ही इसे ग्रहण करें ।।१५।। अथवा इस पुराणका अग्रभाग भी नीरस नही होगा यह निश्चय है क्योंकि धर्मका अग्रभाग कहीं किसी पुरुषने नीरस नही देखा है ।।१६।। यदि मेरे वचन स्वादिष्ट हों तो इसमें गुरुओंका ही माहात्म्य समभना चाहिये क्योंकि जो फल मीठे होते है वह वृक्षोंका ही प्रभाव समफना चाहिये।।१७।। चूकि वचन हृदयसे निकलते है और मेरे हृदयमे गुरु विद्यमान हैं इसलिये वे मेरे वचनोंमें अवश्य ही संस्कार करेंगे अर्थात् उन्हें सुधार लेगे अतः मुफ्ते इस ग्रन्थके बनाने में कुछ भी परिश्रम नहीं होगा ।।१८।। इस पुराणको सुननेकी इच्छा करनेवाले भव्य जीव हैं, इसका अर्थ जिनेन्द्रदेवने कहा है और उसके कहनेवाले शब्द है इसलिये इसमें निन्दा (दोष) नहीं है ।।१९।। गुणी लोग दोषोंको भी गुणरूपसे ग्रहण करते हैं और दोषी लोग गुणोंको भी दोषरूपसे ग्रहण करते हैं, इस संसारमें सम्यग्ज्ञान और मिथ्याज्ञानका यह ऐसा ही विचित्र माहात्म्य है ।।२०।। सज्जन पुरुष गुणी लोगोंके गुण ग्रहण कर गुणी हों यह ठीक है परन्तु दुष्ट पुरुष अविद्यमान दोषोंको ग्रहणकर दोषी हो जाते हैं यह आश्चर्यकी बात है ।।२१।। इस संसारमें दुर्जन पुरुष सज्जनोंपर इच्छानुसार कोध करनेके योग्य हैं क्योंकि वे उन दुष्टोंके शत्रु स्वरूप, अनाथ गुणोंके आश्रयभूत हैं । भावार्थ-चूकि सज्जनोंने दुर्जनोंके शत्रुभृत, अनाथ गुणोंको आश्रय दिया है इसलिये वे सज्जनोंपर यदि कोध करते हैं तो उचित ही है ॥२२॥ जिस प्रकार कवीश्वर लोग अपने अनुकुल चलनेवालेकी सदा स्तुति करनेके योग्य होते हैं उसी प्रकार कवि भी अपने अनुकुल नहीं चलनेवाले मेरी निन्दा करनेके योग्य है। भावार्थ-उत्तम कवियोंके मार्गपर चलनेके कारण जहां वे मेरी प्रशंसा करेंगे वहां कूकवियोंके मार्गपर न चलने-के कारण वे मेरी निन्दा भी करेंगे ।।२३।। कवि ही कविके काव्य करनेके परिश्रमको अच्छी तरह जान सकता है, जिस प्रकार वंध्या स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेकी वेदनाको नही जानती उसी प्रकार अकवि कविके परिश्रमको नहीं जान सकता ।।२४।। रे दुष्ट, यदि मेरे इस ग्रन्थमें दोष हों तो उन्हें तू ग्रहण कर, क्योंकि वह तेरा ही घन है उसके लिये तुभे रुकावट नहीं है, परन्तु

१ उत्तरार्द्धम् । २ यदपि प०, ल०, म० । ह्र प्रभावोऽसौ अ०, प०, ६०, स०, ल०, म० । ४ गुरवः । ४ श्रोतुमिच्छवः । ६ तत् कारणात् । ७ दुर्जनद्वेषिणाम् । ८ सज्जनः । आघारः । ६ यतः कारणात् । १० निजानुवर्तिनम् ।

गुणागुणानिक्षांत कृता निग्दाऽषया स्तुतिः । जात्यन्त्रस्ये यृष्टस्य क्ये हासाय केवलम् ॥२६॥ अथवा तोऽनिभातेऽपि निन्दत् स्तौतु वा कृतिम् । विदेष्यपितृहासानाम् अन्यणा क्यास्तु विश्वमः ॥२७॥ गणयन्ति महान्तः कि भृषोपद्रवमल्पवत् । दाह्यं तृणाग्निना तृलं पत्युस्तायोऽपि नाम्भसाम् ॥२६॥ काष्ठजोऽपि दहत्यग्निः काष्ठं तं तत्तुं वद्धयेत् । प्रदीपायितमेताभ्यां सदसद्भावभासने ॥२६॥ स्तुतिनिन्दे कृति श्रृत्या करोतु गृणवोषयोः । ते तस्य कृदतः कीतिम् अकर्तुरिप सत्कृतेः ॥३०॥ सत्कवेर्जुनस्यव शराः शब्दास्तु योजिताः । कर्णं दुस्संस्कृतं प्राप्य तुदन्ति हृदयं भृशम् ॥३१॥ प्रवृत्तेयं कृतिः कृत्वा गृकन् पूर्वकवीदेवरान् । भाविनोद्यतनाश्चास्यां विद्यमुः शुद्ध्यनुप्रहम् ॥३२॥ प्रवृत्तेयं कृतिः कृति राज्ञीव तत्सुताम् । वियस्तां वर्तयिष्यन्ति वात्रीकल्पाः कवीदिनाम् ॥३३॥ इदं बृधा प्रहीष्यन्ति मा गृहीदः पृथग्जनाः । किमतौल्यानि रत्नानि 'कीणन्त्यकृतपुष्यकाः ॥३४॥ हृदं वृधा प्रहीष्यन्ति मा गृहीदः पृथग्जनाः । किमतौल्यानि रत्नानि 'कीणन्त्यकृतपुष्यकाः ॥३४॥ हृदं वर्षामहारत्नम् आगमाम्भोधिसम्भवम् । कौस्तुभादिषकं मत्वा दथातु पृद्धोत्तमः ।।३४॥

में तुभसे यह फिर भी प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे गुणोंका ग्रहण मत कर। भावार्थ-दुर्जनोंके द्वारा दोष ग्रहण किये जानेपर रचना निर्दोष हो जावेगी और निर्दोष होनेसे सबको रुचिकर होगी परन्तु गुण ग्रहण किये जानेपर वह निर्गुण हो जानेसे किसीको रुचिकर नहीं होगी अतः यहाँ आचार्यने दुर्जन पुरुषसे कहा है कि तू मेरी इस रचनाके दोष ग्रहण कर क्योंकि वह तेरा धन है परन्तु गुणोंपर हाथ नहीं लगाना ॥२५॥ जिस प्रकार जन्मके अन्धे किसी धृष्ट पुरुषके द्वारा की हुई किसीके रूपकी स्तुति या निन्दा उसकी हँसीके लिये होती है उसी प्रकार गुण और दोशोंके विषयमें अजानकार पुरुषके द्वारा की हुई स्तुति या निन्दा केवल उसकी हँसीके लिये होती है ।।२६।। अथवा वह अजानकार मनुष्य भी मेरी रचनाकी निन्दा या स्तुति करे क्योंकि ऐसा न करनेसे चतुर पुरुषोंको हास्यका स्थान कहाँ प्राप्त होगा । भावार्थ-जो मनुष्य उस विषयका जानकार न होकर भी किसीकी निन्दा या स्तुति करता है चतुर मनुष्य उसकी हँसी ही करते हैं ।।२७।। महापुरुष क्या तुच्छ मनुष्योंके समान छोटे छोटे उपद्रवोंको गिना करते हैं ? अर्थात् नहीं । तृगकी आगसे रुई जल सकती है परन्तु उससे समुद्रके जलको संताप नहीं हो सकता ।।२८।। काठसे उत्पन्न हुई अग्नि काठको जला देती है परन्तु काठ उसे बढ़ाता ही है, ये दोनों उदाहरण अच्छे और बुरे भावोंको प्रकट करनेके विषयमें दीपकके समान आचरण करते हैं ॥२९॥ दुब्ट पुरुष मेरी रचनाको सुनकर गुणोंकी स्तुति और दोषोंकी निन्दा करें क्योंकि यद्यपि वे उत्तम रचना करना नहीं जानते तथापि मेरी रचनाकी स्तुति अथवा निन्दा ही उनकी कीर्तिको करनेवाली होगी ॥३०॥ उत्तम कविके वचन ठीक अर्जुनके बाणोंके समान होते हैं क्योंकि जिस प्रकार अर्जुनके बाण काममें लानेपर खोटे संस्कारवाले कर्ण (कर्ण नामका राजा) को पाकर उसके हृदयको दु:ख पहुँचाते थे उसी प्रकार उत्तम कविके वचन काममें लानेपर खोटे सँस्कारवाले कर्ण (श्रवण इन्द्रिय)को पाकर हृदयको अत्यन्त दु:ख पहुँचाते हैं ।।३१।। पहलेके कवीश्वरोंको गुरु मानकर ही यह रचना की गई है इसलिये जो कवि आज विद्यमान हैं अथवा आगे होंगे वे सब इसे शुद्ध करनेकी कृपा करें ॥३२॥ जिस प्रकार रानी किसी उत्तम कन्याको केवल उत्पन्न करती हैं उसका पालन पोषण धाय करती है उसी प्रकार मेरी बुद्धि इस रचनाको केवल उत्पन्न कर रही है इसका पालन पोषण धायके समान कवीश्वरों की बुद्धि ही करेगी ।।३३।। मेरे इस काव्यको पण्डितजन ही ग्रहण करेंगे अन्य मूर्ख लोग भले ही ग्रहण न करें क्योंकि जिन्होंने पुण्य नहीं किया है ऐसे दरिद्र पुरुष क्या अमूल्य रत्नोंको खरीद सकते हैं ? अर्थात् नहीं ।।३४।। पुरुषोत्तम (नारायण अथवा उत्तम मनुष्य) आगमरूपी

१ काष्ठम् । २ अग्निकाष्ठाभ्याम् । ३ स्तुतिनिन्दे । ४ कृतेः । ५ आददति । ६ कृष्ण् इति ध्वनिः ।

श्रीत्रपात्राञ्जालि हृत्वा पीत्वा सर्गरसायनम् । प्रजरामरता प्राप्तुम् उपबुन्ध्वसिवं बुवाः ॥३६॥ नूनं पृष्यं पुराणाम्वेर्मध्यमध्यासितं स्वा । तत्सुभावितरत्नानि सिन्ध्वतानीति निश्चितः ॥३६॥ मृदूरपारगम्भीरमिति नात्र भयं सम । पुरोगा गुरवः सिन्ति प्रष्ठाः सर्वत्र दुर्लभाः ॥३८॥ पुराणस्यास्य संसिद्धिर्नाम्ना स्वेनंव सूचिता । निवंश्याम्यत्र नो वेत्ति ततो नास्म्यहमाकुलः ॥३६॥ पुराणं मार्गमासाख जिनसेनानुगा ध्रुवस् । भवाब्येः पारमिष्यत्ति पुराणस्य किमुच्यते ॥४०॥ प्रयों मनिस जिल्लामे अध्यः रसालक्ष्मित्रित्तयोः । प्रतः पुराणसंसिद्धनित्त कालविलम्बनम् ॥४१॥ प्राकरेष्विय रत्नानाम् उहानां नात्रये सयः । विचित्रालक्ष्मितेः कर्त्वं वौर्गत्यं कि कवेः हतीः ॥४२॥ विचित्रपविवन्यता रसिका सर्वसुन्वरा । कृतिः सालक्ष्मितं स्यात् कस्ययं कामसिद्धये ॥४३॥ सिन्ध्वतस्यैनसो हन्त्रीरं नियंन्त्रीरं जागमिष्यतः। ग्रामन्त्रिणीरं च पुष्पानां ध्यातब्येयं कृतिः ज्ञा ॥४४॥ सिन्ध्वतस्यैनसो हन्त्रीरं नियंन्त्रीरं जागमिष्यतः। ग्रामन्त्रिणीरं च पुष्पानां ध्यातब्येयं कृतिः ज्ञा ॥४४॥

समुद्रसे उत्पन्न हुए इस धर्मरूपी महारत्नको कौस्तुभ मणिसे भी अधिक मानकर अपने हृदयमें घारण करें। ।।३५।। पण्डितजन कामरूपी पात्रकी अंजलि बना इस धर्मरूपी रसायनको पीकर अजर अमरपना प्राप्त करनेके लिये उद्यम करें ।।३६।। मुभ्ने यह निश्चय है कि मैने अवश्य ही इस पुराणरूपी समुद्रके पवित्र मध्यभागमें अधिष्ठान किया है और उससे सुभाषित-रूपी रत्नोंका संचय किया है ।।३७।। यह पूराणरूपी समुद्र अत्यन्त गंभीर है, इसका किनारा बहुत दूर है इस विषयका मुक्ते कुछ भी भय नहीं है क्योंकि सब जगह दुर्लभ और सबमें श्रेष्ठ गुरु जिनसेनाचार्य मेरे आगे हैं।।३८।। इस पुराणकी सिद्धि अपने महापुराण इस नामसे ही सुचित है इसलिये में इसे कह सक्रा अथवा इसमें निर्वाह पा सक्रा या नही इसकी मुफे कुछ भी आकुलता नहीं है ॥३९॥ जिनसेनाचार्यके अनुगामी शिष्य प्रशस्त मार्गका आलम्बन कर अवश्य ही संसाररूपी समुद्रसे पार होनेकी इच्छा करते है फिर इस प्राणके पार होनेकी बात तो कहना ही क्या है ? भावार्थ-जिनसेनाचार्यके द्वारा बतलाये हुए मार्गका अनुसरण करनेसे जब संसाररूपी समुद्रका पार भी प्राप्त किया जा सकता है तब पुराणका पार (अन्त) प्राप्त करना क्या कठिन है ? ॥४०॥ अर्थ मनमें हैं, शब्द जिह्वाके अग्रभागपर है और उन दोनोंके अलंकार प्रसिद्ध हैं ही अतः इस पुराणकी सिद्धि (पूर्ति) होनेमें समयका विलम्ब नहीं है अर्थात् इसकी रचना शीघ्र ही पूर्ण होगी ।।४१।। जिस प्रकार खानिमे रत्नोंकी कमी नही हे उसी प्रकार जिसके मनमें तर्क अथवा पदार्थोकी कमी नहीं है फिर भला जिसमें अनेक प्रकारके अलंकार है ऐसे काव्यके बनानेवाले कविको दरिद्रता किस बातकी है ? ॥४२॥ मेरी यह रचना अत्यन्त सुन्दरी स्त्रीके समान है क्योंकि जिस प्रकार सुन्दर स्त्री विचित्र पदन्यासा अर्थात अनेक प्रकारसे चरण रखनेवाली होती है उसी प्रकार यह रचना भी विचित्र पदन्यासा अर्थात् अनेक प्रकारके स्वन्त तिझन्त रूप पद रखनेवाली है, जिस प्रकार सन्दर स्त्री रसिका अर्थात् रसीली होती है उसी प्रकार यह रचना भी रिसका अर्थात् अनेक रसोसे भरी हुई है, और जिस प्रकार सुन्दर स्त्री सालंकारा अर्थात् कटक कुण्डल आदि आभूषणोंसे सहित होती है उसी प्रकार यह रचना भी सालंकारा अर्थात् उपमा रूपक आदि अलंकारोंसे सहित है। इस प्रकार मेरी यह रचना सुन्दरी स्त्रीके समान भला किसके मनोरथकी सिद्धिके लिये न होगी ? भावार्थ-इसके पढ़नेसे सबके मनोरथ पूर्ण होंगे ॥४३॥ यह शुभ रचना पहलेके संचित पापोंको नष्ट

१ उपयुञ्जीध्वम् । २ प्रसिद्धा । ३ अलङ्कारस्च जिल्लाग्रे वर्तते । ४ शब्दार्थयोः । ५ —लङ्कृतेः कर्तुर्दौगत्यं अ०, प०, ल०, म० । —लङ्कृतेः कर्तुं दौर्गत्यं इ०, स० । ६ कृतेः अ०, प०, ल०, म०, इ०, स० । ७ —सुन्दरी ल०, म० । ६ विनाशिनी । ६ प्रतिषेद्धी । १० आमन्त्रणी स० ।

संस्कृतानां हिते प्रीतिः प्राकृतानां प्रियं प्रियम् । एतिक्वतं प्रियं चातः सर्वान् सन्तोवयत्यलम् ॥४६॥ इदं निञ्चल्रमेवात्र स्वितमेवायुगान्तरम् । इत्याविर्भावितोत्साहुः प्रस्तुवे प्रस्तुतां कथाम् ॥४६॥ इति पीठिका ।

मयातः अणिकः पीत्वा पुरोः' सुचरितामृतम् । म्रासित्वाविषदः' शेवं 'हस्तलग्निवोत्सुकः ॥४७॥ समृत्याय सभामध्ये प्राञ्जलिः प्रणतो मनाक्'ः । पुनिविज्ञापयामास गौतमं गणनायकम् ॥४८॥ त्वत्प्रसावाच्छ्र्तं सम्यक्पुराणं परमं पुरोः । निवृत्तोऽसौ यवास्यान्ते तथाहं चातिनिवृतः' ॥४९॥ किल तिस्मन् जयो नाम तीर्थेभूत् पायिवाप्रणीः । रेष्यस्याद्यापि जिताकंस्य प्रतापः प्रयते क्षितौ ॥४०॥ यस्य विग्वजय मेघकुमारिवजयं स्वयम् । बीरपष्टं समुद्भृत्य बबन्ध भरतेत्वरः ॥४१॥ पुरस्तीर्थकृतां पूर्वत्विज्ञयां भरतेत्वरः । ॥४२॥ पुरस्तीर्थकृतां पूर्वत्विज्ञयां भरतेत्वरः । वानतीर्थकृतां श्रेयान् किलासौ । च स्वयंवरे ॥४२॥ मकंकौति पुरोः पौत्रं सङ्गरे कृतसङ्गरः । जित्वा निगलयामास किलेकाकी सहेलया ॥४३॥ सेनान्तो वृत्यभः कृम्भो रथान्तो वृत्यसंककः । अनुरन्तः ञतो वेवञ्चां भावान्तवेवभाक् ॥४४॥ नन्दनः सोमवत्ताह्वः सूरवत्तो गुणैगुंवः । वायुञ्जम् यशोबाहुर्वेवाग्निव्याग्निवेववाक् ॥४४॥ म्रानिगृत्तोऽय मित्राग्निहंलभृत् समहोषरः । महेन्द्रो वसुवेवञ्च ततः पञ्चाद्वसुन्थरः ॥४६॥

करनेवाली है, आनेवाले पापोंको रोकनेवाली है और पुण्योंको बुलानेवाली है इसलिये इसका सदा ध्यान करते रहना चाहिये ॥४४॥ उत्तम मनुष्योंकी हितमें प्रीति होती है और साधारण मनुष्योंको जो इष्ट है वही प्रिय होता है, यह पुराण हितरूप भी है और प्रिय भी है अतः सभी-को अच्छी तरह सन्तुष्ट करता है ॥४५॥ यह तैयार हुआ पुराण अवश्य ही इस संसारमें युगान्तर तक स्थिर रहेगा इस प्रकार जिसे उत्साह प्रकट हुआ है ऐसा में अब प्रकृत कथाका प्रारम्भ करता हूँ ॥४६॥ (इस प्रकार पीठिका समाप्त हुई ।)

अथानन्तर—राजा श्रेणिक भगवान् वृषभदेवके उत्तम चिरतरूपी अमृतको पीकर हाथमें लगे हुए की तरह उसके शेष भागको भी आस्वादन करनेकी इच्छा करता हुआ अत्यन्त उत्कंठित हो उठा ॥४७॥ उसने सभाके बीचमें खड़े होकर हाथ जोड़े, कुछ शिर भुकाकर नमस्कार किया और फिर गौतम गणधरसे इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवन्, मैंने आपके प्रसादसे श्री वृषभदेवका यह उत्कृष्ट पुराण अच्छी तरह श्रवण किया है। जिस प्रकार भगवान् वृषभदेव इस पुराणके अन्तमें निर्वाणको प्राप्त होकर सुखी हुए हैं उसी प्रकार में भी इसे सुनकर अत्यन्त सुखी हुआ हूँ। ऐसा सुना जाता है कि भगवान् वृषभदेवके तीर्थमें सब राजाओं में श्रेष्ठ जयकुमार नामका वह राजा हुआ था, जिसने अर्ककीर्तिको भी जीता था और जिसका प्रताप आज भी पृथिवीपर प्रसिद्ध है।। दिग्वजयके समय मेघकुमारको जीत लेनेपर जिसके लिये स्वयं महाराज भरतने वीरपट्ट निकालकर बाँधा था, जिस प्रकार तीर्थकरोंमें वृषभदेव, चक्रवित्यों में सम्प्राट् भरत और दान तीर्थकी प्रवृत्ति करनेवालोंमें राजा श्रेयांस सर्वप्रथम हुए हैं उसी प्रकार जो स्वयंवरकी विधि चलानेमें सर्वप्रथम हुआ है, जिसने युद्धमें प्रतिज्ञा कर श्री वृषभदेवके पीते अर्ककीर्तिको अकेले ही लौलामात्रमें जीतकर बाँध लिया था तथा वृषभसेन १, कुम्भ २, दृढरथ ३, शतधनु ४, देवशर्मा ५, देवभाव ६, नन्दन ७, सोमदत्त ८, गुणोंसे श्रेष्ठ सूरदत्त ९, वायुशर्मा १०, यशोबाहु ११, देवाग्न १२, अग्निदेव १३, अग्निगुप्त १४, मित्राग्न १५, हलभृत् १६,

१ उत्तमपुरुषाणाम् । २ परिण्यनसुकावघे । ३ साधारणानाम् । ४ आपातरमणीयम् । अनुभवनकाले सुन्दरिमत्यर्थः । ४ इष्टम् । ६ पुराणम् । ७ प्रारम्भे । ५ वृषभस्य । ६ आस्वादियतुमिच्छुः । १० हस्तालग्न-अ०, प०, ल०, म० । ११ ईषत् । १२ अतिसुक्षी । १३ जयस्य । १४ जयस्य । १४ जयस्य । १४ जयस्य । १४ जयस्य ।

प्रवलो मेरसंतर्व ततो मेरधनाह्नयः। मेरभूतियंशोधकप्रान्तसर्विभिधानकौ ॥१७॥ सर्वगुप्तः प्रियप्रान्तसर्वो देवान्तसर्ववाक् । सर्वादिविजयो गुप्तो विजयविस्ततः परः ॥१८॥ विजयमित्रो गुणैः ॥६०॥ विवातः सम्बरो गुप्तो मुन्यदिर्मृतिदस्त्वाक् । सत्यमित्रः सतां ज्येष्ठः सम्मितो निर्मलो गुणैः ॥६०॥ विवातः सम्बरो गुप्तो मुन्यदिर्मृतिदस्त्वाक् । मृनियत्रो मृत्यदेवप्रान्तो यक्षान्तगुप्तवाक् ॥६१॥ मित्रयत्तः स्वयम्भूत्रच वेवदस्तान्तगौ भगौ । भगविष्कणुः फरुवन्तगुप्तो मित्रविकरगुकः ॥६२॥ प्रजापितः सर्वसम्भो वरुणो धनपालकः । मधवान् राध्यन्ततेजो महावीरो महारयः ॥६३॥ विशालाको महावालः श्वित्तालस्ततः परः । वज्यस्य वज्यसारश्च चन्त्रवृत्तसमाह्नयः ॥६४॥ जयो महारसः कच्छमहाकच्छावतुच्छकौ । निर्मिवनिपरन्यौ च बलातिवलसंत्रकौ ॥६५॥ चत्रामित्रो नन्दो च महाभागी परस्ततः । मित्रान्तनन्दो वेवान्तकामोऽनुपमलक्षणः ॥६६॥ चत्रुभिरिधकाशीतिरिति अद्गुगैणाधिपाः । एते सप्तद्वसंयुक्ताः सर्वे वेद्यनुवादिनः ॥६७॥ स एवासीद् गृहत्यागाद एतेष्वय्युदितोदितः । एकसप्ति संस्थानसम्प्राप्तगणनो गणी ॥६८॥ प्रराणं तस्य मे बृहि महसत्रास्ति कौतुकम् । भव्यचातकवृत्वस्य प्रघणो भगवानिति ॥६६॥ ततः स्वस्य समालक्य गणाधोशावनगुष्रहम् । म्रलञ्चकार स्वस्थानम् इक्रगितज्ञा हि घोषनाः ॥७०॥ यद्यव्यक्रिप्रसमाभिः पृष्ट शिष्ट त्वयेव तत् । चेतो जिह्ना त्वस्माकमित्यस्तावौत् । सभा च तम् ॥७१॥

प्रसिद्ध महीधर १७, महेन्द्र १८, वसुदेव १९, उसके अनन्तर वर्सुधर २०, अचल २१, मेरु २२, तदनन्तर मेरुधन २३, मेरुभूति २४, सर्वयश २५, सर्वयज्ञ २६, सर्वगुप्त २७, सर्वप्रिय २८, सर्वदेव २९, सर्वविजय ३०, विजयगुप्त ३१, फिर विजयमित्र ३२, विजयिल ३३, अपरा-जित ३४, वसुमित्र ३५, प्रसिद्ध विश्वसेन ३६, साधुसेन ३७, सत्यदेव ३८, देवसत्य ३९, सत्य-गुप्त ४०, सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ सत्यिमत्र ४१, गुणोंसे युक्त निर्मल ४२, विनीत ४३, सवर ४४, मुनिगुप्त ४५, मुनिदत्त ४६, मुनियज्ञ ४७, मुनिदेव ४८, गुप्तयज्ञ ४९, मित्रयज्ञ ५०, स्वयंभू ५१, भगदेव ५२, भगदत्त ५३, भगफल्गु ५४, गुप्तफल्गु ५५, मित्रफल्गु ५६, प्रजापति ५७, सर्वसंघ ५८, वरुण ५९, धनपालक ६०, मघवान् ६१, तेजोराशि ६२, महावीर ६३, महारथ ६४, विशालाक्ष ६५, महाबाल ६६, शुचिशाल ६७, फिर वज्र ६८, वज्रसार ६९, चन्द्रचूल ७०, जय ७१, महारस ७२, अतिशय श्रेष्ठ कच्छ ७३, महाकच्छ ७४, निम ७५, विनिम ७६, बल ७७, अतिबल ७८, भद्रबल ७९, नन्दी ८०, फिर महाभागी ८१, नन्दिमित्र ८२, कामदेव ८३ और अनुपम ८४। इस प्रकार भगवान् वृषभदेवके ये ८४ गणधर थे, ये सभी सातों ऋद्धियोंसे सहित थे और सर्वज्ञ देवके अनुरूप थे। इन चौरासी गणधरोंमे जो घरका त्याग कर अत्यन्त प्रभावशाली, गुणवान् और इकहत्तरवीं संख्याको प्राप्त करनेवाला अर्थात् इकहत्तरवाँ गणधर हुआ था, उन्ही जयकुमारका पुराण मुभे कहिये क्योंकि उसमें बहुत भारी कौतुक है। आप भव्यजीवरूपी चातक पक्षियोंके समृहके लिये उत्तम मेघके समान हें ॥४८–६९॥

तदनन्तर गणधरदेवसे अपना अनुग्रह जानकर राजा श्रेणिक अपने स्थानको अलंकृत करने लगा अर्थात् अपने स्थानपर जा बैठा सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष संकेतको जानने-वाले होते हैं ॥७०॥ 'हे शिष्ट' जिसे हम लोग पूछना चाहते थे वही तूने पूछा है इसलिये

१ सर्वयकाः सर्वयकाः । २ देवदुत्तभगदत्तौ । ३ सर्वक्रसुदृशः । ४ पर्यम्युदयवान् । प्रतिख्यात इत्यर्थः । ५ एतेषु चतुरशीतिगराधरदेवेष्वेकसप्तितसंख्यां प्राप्तगरानाः । ६ गुराी ल०, म० । ७ जयस्य । इ प्रकृष्टमेष इति विकापयामास । ६ कात्वेत्यर्थः । १० स्तुतिमकरोत् ।

गणी तेनेति सम्पृष्टः प्रवृत्तस्तवनुष्रहे । नायिनो विमुकान् सन्तः कुर्वन्ते तद्धि तद्वतम् ॥७२॥ जृगु श्रेणिक संप्रश्नस्त्वयात्रावसरे कृतः । नाराध्यम्ति काम्बाते सन्तोऽवसरवेदिनः ॥७३॥ कथोमुलाम्

इह जन्मृति द्वीपे दक्षिणे भरते महान् । वर्णाश्रमसमाकीणों देशोऽस्ति कृषणाझगलः ॥७४॥ धर्मार्थकाममोक्षाणाम् एको लोकेऽयमाकरः । भाति स्वगं इव स्वगें विमानं वाऽमरेशितुः ॥७४॥ हास्तिनास्यं पुरं तत्र विचित्रं सर्वसम्पदा । सम्भवं मृषयद्वाद्वी लक्ष्मयाः कृलगृहायितम् ॥७६॥ पतिः पतिवां ताराणाम् अस्य सोमप्रभोऽभवत् । कृषेन् "कृषलयाङ्कावं सत्करैः स्वैर्वृधाश्रयः ॥७७॥ तस्य लक्ष्मीमनाक्षिप्यं वक्षास्यलनिवासिनी । लक्ष्मीरियं द्वितीयेति प्रेक्या लक्ष्मीवती सतीर ॥७६॥ तयोजंयोऽभवत् स्तृः प्रज्ञाविक्षमयोरिव । तत्वज्ञाजन्मनः कीर्ति लक्ष्मीमिव गुणाजिताम् ॥७६॥ स्तृताक्ष्मवुद्देशास्यान्यं जित्ररे विजयादयः । गुणेनंतृन् व्यतिकान्ताः संस्थया रास्तृत्रोऽपि ते ॥६०॥ प्रवृद्धनिजवेतोभिस्तैः पञ्चवशाभिभृंशम् । कान्तैः कलाविशेववां राजराजो रराज सः ॥६१॥

तू ही हमारा मन है और तू ही मेरी जीभ हैं इस प्रकार समस्त सभाने उसकी प्रशंसा की थी ।।७१।। राजा श्रेणिकके द्वारा इस प्रकार पूछे गये गौतम गणघर उसका अनुग्रह करनेके लिये तत्पर हुए सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुष याचकोंको विमुख नहीं करते, निश्चयसे यही उनका वृत है ।।७२।। गौतम स्वामी कहने लगे कि हे श्रेणिक ! सुन, तूने यह प्रश्न अच्छे अवसरपर किया है अथवा यह ठीक है कि अवसरको जाननेवाले सत्पुरुष अन्तमें किसको वश नहीं कर लेते ।।७३।।

इस जम्बू द्वीपके दक्षिण भरतक्षेत्रमें वर्ण और आश्रमोंसे भरा हुआ कुरुजांगल नामका बड़ा भारी देश है।।७४।। संसारमें यह देश धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की एक खान है। तथा यह देश स्वर्गके समान है अथवा स्वर्गमें भी इन्द्रके विमानके समान है ॥७५॥ उस देशमें हस्तिनापुर नामका एक नगर है जो कि सब प्रकारकी सम्पदाओंसे बड़ा ही विचित्र है तथा जो समुद्रमें लक्ष्मीकी उत्पत्तिको भूठा सिद्ध करता हुआ उसके कुलगृहके समान जान पड़ता है।।७६।। उस नगरका राजा सोमप्रभ था जो कि ठीक चन्द्रमाके समान जान पड़ता था क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने उत्तम कर अर्थात् किरणोंसे कुवलय अर्थात् कुमुदोको आनन्दित-विकसित करता हुआ बुध अर्थात् बुध ग्रहके आश्रित रहता है उसी प्रकार वह राजा भी अपने उत्तम कर अर्थात् टैक्ससे कुवलय अर्थात् महीमण्डलको आनन्दित करता हुआ बुध अर्थात् विद्वानोंके आश्रयमें रहता था ॥७७॥ उस राजाकी लक्ष्मीवती नामकी अत्यन्त सुन्दरी पतिव्रता स्त्री थी जो कि ऐसी जान पड़ती थी मानो उसकी लक्ष्मीका तिरस्कार न कर वक्ष:-स्थलपर निवास करनेवाली दूसरी ही लक्ष्मी हो ॥७८॥ जिस प्रकार बुद्धि और पराक्रम से जय अर्थात् विजय उत्पन्न होती है उसी प्रकार उन लक्ष्मीमती और सोमप्रभके जय अर्थात् जयकुमार नामका पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि जन्मसे ही गुणों द्वारा उपार्जन की हुई लक्ष्मी और कीर्तिको विस्तृत कर रहा था ।।७९।। राजा सोमप्रभके विजयको आदि लेकर और भी चौदह पुत्र उत्पन्न हुए थे जो कि संख्यामें समान होनेपर भी गुणोंके द्वारा कुलकरोंको उल्लंघन कर रहे थे ।।८०।। जिस प्रकार अतिशय सुन्दर विशेष कलाओंसे चन्द्रमा सुशोभित होता है उसी

१ स्वाधीनान् कुर्वन्ति । २ कान्वैते अ०, स० । कान्वान्ते ल०, म० । ३ इव । ४ उत्पत्तिम् । ५ अनृतं कुर्वत् । ६ अयं लक्ष्मीशब्दः सम्भवं कुलगृहायितमित्युभत्रापि योजनीयः । ७ कुवलयानन्दं कैरवानन्दं च । ८ विद्वज्जनाश्रयः । सोमसुताश्रयक्च । ६ तिरस्कारमकृत्वा । १० दर्शनीया । ११ पतिव्रता । १२ जननकालात् प्रारभ्य । —जन्मतः ल०, म० । १३ मनुभिः समाना अपि । १४ वा राजा राजा इत्यपि पाठः । चन्द्र इव ।

राजा राजप्रभोर लक्सीवती देवी प्रियानुकः,। श्रेयान् क्यायान् जयः पुत्रस्तवाज्यं पूक्यते न कैः ॥६२॥ स पुत्रविद्यादोपः सोमकल्पाङ्गव्यिपविचरम् । भोग्यः सम्भृतपुष्यानां स्वस्य चाभूतवव्युत्तव् ॥६३॥ स्रयान्यदा जगत्कामभोगवन्यून् विवृत्रभः । स्रनित्याशुन्तिवुःखान्यान्यस्या यायात्म्यवीक्षणः ॥६४॥ विरुप्य राज्यं संयोज्य 'चुर्यं सौर्योजिते जये । 'स्रज्यौदायंवी'याविप्राज्यराज्यसमृत्सुकः ॥६४॥ स्रम्यत्य वृषभाभ्यात्रां वीक्षित्वा मोक्षमन्यभूत् । श्रेयसार् सह नापंत्यम् । स्रनुजेन यथा पुरार ॥६॥ पितुः पदम्मिष्ठायाः जयोऽतापि महीं महान् । महतोऽनुभवन् भोगान् संविभज्यानुकैः समम् ।॥६॥ एकदाऽयं विहारायं बाह्योद्यानम्पागतः । तत्रासीनं समालोक्य शीलगुन्तं । महामृनिम् ॥६॥॥ एकदाऽयं विहारायं बाह्योद्यानम्पागतः । तत्रासीनं समालोक्य शीलगुन्तं । महामृनिम् ॥६॥॥ विश्वा परित्य नमस्कृत्य नुत्वा भित्यरानिवतः । श्रुत्वा धर्मं तमापुन्छ्य प्रीत्या प्रत्यविद्यत् पुरीम् ॥६॥। तस्मिन् वने वसन्नागिमयुनं सह भूभुजा । श्रुत्वा धर्मं सुवां मत्वा पपौ प्रीत्या दयारसम् ॥६०॥ कदाचित् प्रावृद्यरमे प्रचण्डानितादितः । मृत्वाऽसौ शान्तिमादाय नागो नागाऽमरोऽभवत् ॥६१॥

प्रकार अपने तेजको बढ़ानेवाले, अतिशय सुन्दर और विशेष कलाओंको धारण करनेवाले उन पन्द्रह पुत्रोंसे राजाधिराज सोमप्रभ सुशोभित हो रहे थे ।।८१।। जिस राज्यका राजा सोमप्रभ था, लक्ष्मीमती रानी थी, प्रिय छोटा भाई श्रेयांस था और बड़ा राजपुत्र जयकुमार था भला वह राज्य किसके द्वारा पूज्य नही होता ? ।।८२।। जिसपर पुत्ररूपी शाखाओंका विस्तार है ऐसा वह राजा सोमप्रभरूपी कल्पवृक्ष, पुण्य संचय करनेवाले अन्य पुरुषोंको तथा स्वयं अपने आपको भोग्य था यह आश्चर्यकी बात है। भावार्थ-पुत्रों द्वारा वह स्वयं सुखी था तथा अन्य सब लोग भी उनसे सुख पारे थे।।८३।।

अथानन्तर किसी समय, पदार्थीके यथार्थ स्वरूपको जाननेवाले राजा सोमप्रभ संसार, शरीर, भोग और भाइयोंको क्रमशः अनित्य, अपवित्र, दु सस्वरूप और अपनेसे भिन्न मानकर विरक्त हुए तथा कभी नष्ट न होनेवाले अनन्त वीर्य आदि गुणोंसे श्रेष्ठ मोक्षरूपी राज्यके पाने में उत्सुक हो, शूरवीर तथा धुरंधर जयकुमारको राज्य सौंपकर भगवान् वृषभदेवके समीप गये और वहाँ अपने छोटे भाई श्रेयांसके साथ दीक्षा लेकर मोधमराका अनुभव करने लगे। जिस प्रकार वे पहिले यहाँ अपने छोटे भाईके साथ राज्यसुखका उपभोग करते थे उसी प्रकार मोक्षमें भी अपने छोटे भाईके साथ वंहाँका सुख उपभोग करने लगे। भावार्थ-दोनों भाई मोक्षको प्राप्त हुए ।।८४–८६।। इधर श्रेष्ठ जयकुमार पिताके पदपर आसीन होकर पृथिवी का पालन करने लगा। और अपने बड़े भारी भोगोपभोगोंको बाँटकर छोटे भाइयोंके साथ साथ उनका अनुभव करने लगा ।।८७।। एक दिन वह जयकुमार क्रीडा करनेके लिये नगरके बाहर किसी उद्यानमें गया उसने वहाँ विराजमान शीलगुप्त नामके महामुनिके दर्शन कर उनकी तीन प्रदक्षिणाएं दीं, बड़ी भारी भिनतके साथ साथ नमस्कार किया, स्तुति की, प्रीतिपूर्वक धर्म सुना और फिर उनसे आज्ञा लेकर नगरको वापिस लौटा ॥८८-८९॥ उसी वनमें साँपों का एक जोड़ा रहता था उसने भी राजाके साथ साथ धर्म श्रवणकर उसे अमृत मान बड़े प्रेमसे दयारूपी रसका पान किया था ॥९०॥ किसी समय वर्षऋतुके प्रारम्भमें प्रचण्ड वज्रके पड़ने से उस जोड़ेमें का वह सर्प शान्तिधारण कर मरा जिससे नागकुमार जातिका देव हुआ

१ सोमप्रभः । २ शास्त्रातिशयः । ३ सोमप्रभः । ४ यथात्मस्वरूपदर्शी । ५ धुरन्धरे । ६ अक्षय्य । ७ महत्त्व । ८ प्रकृष्टराज्योत्किण्ठित इत्यर्थः । ६ समीपम् । १० निजानुजेन । ११ नृपतित्वम् । १२ राजकाले यथा । १३ आश्रित्य । १४ पालयित स्म । १५ सह ल०, म० । १६ —गुप्तमहा—ल०, म० ।

सन्येषुरिभमाग्ह्य पुनस्तद्वनमापतत् । नागीं भृतवतीं वर्म राजाऽत्रैय सहात्मना ॥६२॥ वीक्य काकोदरेणामा जातकोपो विजातिना । लीलानीलोत्यलेनाहत् वस्तती तौ विगित्यतौ ॥६३॥ पलायमानौ पावाणैः काष्ठेलींष्ठैः पवातयः । स्रष्टन् सर्वे न को वाऽत्र वुश्विरत्राय कृप्यित ॥६४॥ पायः स तव्वणैमृं त्वा वेदनाकृलवीस्तवा । नाम्नाऽजायत गङ्गायां कालीति जलवेदता ॥६४॥ सञ्जातानुशया साविष वृत्वा धर्मं हृदि स्थिरम् । भूत्वा प्रिया स्वनागस्य राज्ञा 'स्वमृतिमव्रवीत् ॥६६॥ नागामरोऽपि तां पश्यम् कोपावेद्यममन्यत । वर्णालेन् र वाव्य भुजङ्गा केन वाऽस्म्यहम् ॥६६॥ विभवेति विवेदाधीनेंदृष्यं मामिमं धवम् । १ । १ न तत्थाणान् हरे याव्य भुजङ्गा केन वाऽस्म्यहम् ॥६८॥ इत्यतोऽसी विश्वकृत्तं जयं तद्गृहमासवत् । न सहस्ते ननु स्त्रीणां तियंश्चोऽपि पराभवम् ॥६८॥ श्वासगेहे जयो रात्रौ श्रीमत्याः । कौतुकं प्रियं । शृण्येकं वृद्धमित्यास्यत् तद्भजङ्गीविचेष्टितम् ॥१००॥ श्रीमाजात्यं वयो रूपं विद्यां वृत्तं यद्भा श्रियम् । विभृत्वं विक्रमं कान्तिमिहकं पारलौकिकम् ॥१०१॥ प्रीतिमप्रीतिमावेयम् स्नावेयम् कृपां त्रपाम् । हानं वृद्धं गुणान् वोवान् गणयन्ति न योवितः ॥१०२॥ धर्मः कामक्व र सङ्चेयो विस्तेनायं तु सत्पयः । कीणन्त्यर्थं स्त्रयस्ताभ्यारं धिक् तासां वृद्धगृन्ताम् । १०३॥ धर्मः कामक्व र सङ्चेयो विस्तेनायं तु सत्पयः । कीणन्त्यर्थं स्त्रयस्ताभ्यारं धिक् तासां वृद्धगृन्ताम् ।

।।९१।। किसी दूसरे दिन वही राजा जयकुमार हाथीपर सवार होकर फिर उसी वनमें गया और वहाँ अपने साथ साथ मुनिराजसे धर्म श्रवण करनेवाली सर्पिणीको काकोदर नामके किसी विजातीय सर्पके साथ देखकर बहुत ही कुपित हुआ तथा उन दोनों सर्प सर्पिणीको धिवकार देकर क्रीड़ाके नील कमलसे उन दोनोंका ताड़न किया ।।९२–९३।। वे दोनों वहाँसे भागे किन्तु पैदल चलनेवाले सेनाके सभी लोग भागते हुए उन दोनोंको लकड़ी तथा ढेलोंसे मारने लगे सो उचित ही है क्योंकि इस संसारमें दुराचारी पुरुषोंपर कौन क्रोध नहीं करता है ? ।।९४।। उन घावोंके द्वारा दुःखसे व्याकुल हुआ वह पापी सर्प उसी समय मरकर गंगा नदीमें काली नामका जलदेवता हुआ ॥९५॥ जिसे भारी पश्चात्ताप हो रहा है ऐसी वह सर्पिणी हृदयमें निश्चल धर्मको धारणकर मरी और मरकर अपने पहलेके पति नागकुमारदेवकी स्त्री हुई । वहाँ जाकर उसने उसे राजाके द्वारा अपने मरणकी सूचना दी ।।९६।। वह नागकुमार देव भी उसे देखकर क्रोधसे ऐसा मानने लगा कि इस दुष्ट राजाने अहंकारसे इस बेचारी सर्पिणी को व्यर्थ ही मार दिया ॥९७॥ उस मुर्खने इसे विधवा जाना, यह न जाना कि इसका मेरा जैसा पित है इसलिये में जबतक उसका प्राण हरण न करूं तबतक सर्प (नागकुमार) कैसे कहला सकता हूँ ? ऐसा सोचता हुआ वह नागकुमार जयकुमारको काटनेकी इच्छासे शीघ ही उसके घर आया सो ठीक ही है क्योंकि तिर्यञ्च भी स्त्रियोंका पराभव सहन नहीं कर सकते हैं ।।९८–९९।। जयकुमार रात्रिके समय शयनागारमें अपनी रानी श्रीमतीसे कह रहा था कि हे प्रिये. आज मैंने एक कौतुक देखा है उसे स्न, ऐसा कहकर उसने उस सर्पिणीकी सब कुचेष्टाएं कहीं ।।१००।। इसी प्रकरणमें वह कहने लगा कि देखो स्त्रियाँ कुलीनता, अवस्था, रूप, विद्या, चारित्र, यश, लक्ष्मी, प्रभुता, पराक्रम, कान्ति, यह लोक-परलोक, प्रीति, अप्रीति, ग्रहण करने योग्य, ग्रहण न करने योग्य, दया, लज्जा, हानि, वृद्धि, गुण और दोषको कुछ भी नहीं गिनती हैं।।१०१-१०२।। धनके द्वारा धर्म और कामका संचय करना चाहिये यह तो

वृश्चिकस्य विषं पश्चात् पन्नगस्य विषं पुरः। योषितां दूषितेच्छानां विश्वतो विषमं विषम् ॥१०४। सत्याभासेनं तेः स्त्रीणां विश्वता ये न षीषनाः। वृश्चित्तानिर्वताभ्यो मुक्तास्ते मुक्तिवल्लभाः॥ १०४॥ तासां किमुच्यते कोषः प्रसाबोऽपि भयक्कुरः । हन्त्यधीकान् वैप्रविश्यान्सः ग्रगाषसिरतां यथा ॥१०६॥ जालकरिन्वजालेन वश्च्या प्रान्या हि मायया॥ ताभिः सेन्द्रो गृववंश्च्यत्य केत्रयामात्तरः स्त्रयः ताः श्रयन्ते गुणान्नव नामभीत्या यवि श्रिताः । तिष्ठिति न चिरं प्रान्ते नश्यन्त्यपि च ते स्थिताः ॥१०६॥ वोषाः कि तन्ययास्तासु वोषाणां कि समुवुभवः । तासां वोषेश्य इत्यत्र न कस्यापि विनिश्चयः ॥१०६॥ निर्गुणान् गृणिनो मन्तुं गृणिनः चलु निर्गुणान् । १८नाशकत् परमात्माऽपि मन्यन्ते ता हि हेलया ॥ मोक्षो गुणमयो नित्यो ११वोषमध्यः स्त्रियश्चवत्ताः । तासां नेच्छन्ति निर्वाणम् ग्रत एवाप्तमूक्तिषु ॥१११॥ लक्ष्मोः सरस्वती कीर्तिमु कितस्त्वमिति विश्वताः । वुलंभास्तासु वल्लीषु कल्पवल्त्य इव प्रिये ॥११२॥ इत्येतच्चाह तच्धुन्वा तं १४िजघासुरहिस्तवा। पापिना चिन्तितं पापं मया पापापलापतः १५ ॥११३॥

समीचीन मार्ग है परन्तु स्त्रियां धर्म और कामसे धन खरीदती हैं अतः उनकी इस बढ़ी हुई लोल्पताको धिक्कार हो ॥१०३॥ विष बिच्छुके पीछे (पुँछपर) और सॉपके आगे (मुँहमे) रहता है परन्तु जिनकी इच्छाएं दुष्ट है ऐसी स्त्रियोंके सभी ओर विषम विष भरा रहता है ।।१०४।। खोटी श्रुतियोंके समान इन स्त्रियोंके सत्याभास (ऊपरसे सत्य दिखनेवाले परन्तू वास्तवमें भूठे) नमस्कारोंसे जो बुद्धिमान् नही ठगे जाते है-इनसे बचे रहते है वे ही मुक्तिरूपी स्त्रीके वल्लभ होते हैं । भावार्थ-जिस प्रकार कुशास्त्रोंसे न ठगाये जाकर उनसे सदा बचे रहने वाले पुरुष मुक्त होते है उसी प्रकार इन स्त्रियोंके हावभाव आदिसे न ठगाये जाकर उनसे बचे रहनेवाले-दूर रहनेवाले पुरुष ही मक्त होते हैं ।।१०५।। जिन स्त्रियोंकी प्रसन्नता ही भयंकर है उनके कोधका क्या कहना है । जिस प्रकार गहरी नदियोंकी निर्मलता मुर्ख लोगोंको भीतर प्रविष्ट कर मार देती है उसी प्रकार स्त्रियोंकी प्रसन्नता भी मुर्ख पुरुषोंको अपने अधीन कर नष्ट कर देती है ।।१०६।। इन्द्रजाल करनेवाले अपने इन्द्रजाल अथवा मायासे मर्ख ग्रामीण पुरुषों को ही ठगा करते है परन्तू स्त्रियाँ इन्द्र सहित बृहस्पतिको भी ठग लेती है इसलिये स्त्रियाँ माया-चारकी माताएँ कही जाती है ॥१०७॥ प्रथम तो गुण स्त्रियोंका आश्रय लेते ही नही है यदि कदाचित् आश्रयके अभावमें अपना नाश होनेके भयसे आश्रय लेते भी हैं तो अधिक समय तक नहीं ठहरते और कदाचित् कुछ समयके लिये ठहर भी जाते हैं तो अन्तमें अवश्य ही नष्ट हो जाते है ।।१०८।। दोषोंका तो पूछना ही क्या है ? वे तो स्त्रीस्वरूप ही है अथवा दोषोंकी उत्पत्ति स्त्रियोंमें है अथवा दोषोंसे स्त्रियोंकी उत्पत्ति होती है इस बातका निश्चय इस संसार में किसीको भी नही हुआ है ।।१०९।। निर्गुणोंको गुणी और गुणियोंको निर्गुण माननेके लिये परमात्मा भी समर्थ नही है परन्त्र स्त्रियाँ ऐसा अनायास ही मान लेती है ।।११०।। मोक्ष गुण स्वरूप और नित्य है परन्तु स्त्रियाँ दोषस्वरूप और चंचल है मानो इसीलिये अरहन्तदेवके शास्त्रोंमें उनका मोक्ष होना नहीं माना गया है ॥१११॥ हे प्रिये, जिस प्रकार लताओं में कल्पलता दुर्लभ है उसी प्रकार स्त्रियोंमें लक्ष्मी, सरस्वती, कीर्ति, मुक्ति और तू ये प्रसिद्ध स्त्रियाँ अत्यन्त दुर्रुभ हैं ।।११२।। यह सब जयकुमारने अपनी स्त्रीसे कहा, उसे सनकर जयकुमारको

१ दुष्टवाञ्छानाम् । २ दुष्टशास्त्रागाम् । ३ प्रवेशं कारियत्वा । ४ वञ्चकैः । ५ इन्द्रजाल-सञ्जातया माययेति सम्बन्धः । ६ परीक्षाशास्त्रबहिर्भूताः । ७ स्त्रीभिः । ८ इन्द्रजालादिदेवताभूतेन्द्र-सहितः । ६ तदिन्द्रमन्त्री वृहस्पतिः । १० तत् कारणात् । ११ नाभवत् । १२ स्त्रियः । १३ दोष-वत्य-ल०, म० । १४ हन्तुमिच्छः । १५ पापिष्ठायाः निह्नवात् । 'अपलापस्तु निह्नवः' इत्यभिधानात् ।

मार्याणामिष वाग्म्यो विचार्या कार्यवेविभिः । वर्ष्यायाः कि पुनर्नार्याः कामिनां का विचारणा ॥११४॥ भवेऽस्मिन्नेव भक्योऽयं भविष्यति भवान्तकः । तन्नास्य भयमन्योभ्यो भयमेतद्भृयेविणाम् ॥११४॥ महं कृतः कृतो वर्मः संसर्गावस्य सोऽप्यभूत् । ममेह मुक्तिपर्यन्तो नान्यत् सस्सक्रगमाद्धितम् ॥११६॥ इत्यन् प्याय निःकोषः कृतवेवी जयं स्वयम् । रत्नैरनपर्यः सम्पूज्य स्वप्रभञ्चं निगद्य च ॥११७॥ मां स्वकायं स्मरेत्युक्त्वा स्वावासं प्रत्यसौ गतः । कृताऽत्यूजितपुज्यानां भवत्यस्युव्यावहः ॥११६॥ स चिक्रणा सहाक्रम्य विचवकं व्यक्तविक्रमः । कमान्नियम्यं व्यायामं संयमीव वामं भितः ॥१२६॥ जवलत्प्रतापः सौम्योऽपि निर्गुणोऽपि गुणाकरः । सुसर्वाक्रगोऽप्यनक्ष्यामः सुन्नेन स्वपुरे स्थितः ॥१२०॥ म्रय वेशोऽस्ति विस्तीर्णः काशितस्तत्रेवं विभुतः । पिण्डीभूता भयात्काललुष्टाकाविव भोगभूः ॥१२१॥ तवाि चल् विचन्ते कल्पवल्लीपरिष्कृताः । दुमाः कल्पद्रमाभासाविच्यास्तत्र क्वचित् कविवत् ॥१२२॥ तत्रैवाभीष्टमावर्णं 'यसत्रै।वनुभूयते । स्रं तरं ज्योतित निःशक्रकं शक्षके स्वर्गापवर्णयोः ॥१२३॥

मारनेकी इच्छा करनेवाला वह नागकुमार अपने मनमें कहने लगा कि देखो उस स्त्रीके पाप छिगानेसे ही मुक्त पापीने इस पापका चिन्तवन किया है ।।११३।। कार्यके जाननेवाले पुरुषों को सज्जनोंके वचनोंपर भी एक बार पुन: विचार करना चाहिये फिर त्याग करने योग्य स्त्रियों के बचनोंकी तो बात ही क्या है ? उनपर तो अवश्य ही विचार करना चाहिये परन्तु कामी जनोंको यह विचार कहाँ हो सकता है ? ॥११४॥ यह भव्य जीव इसी भवमें संसारका नाश करनेवाला होगा, इसलिये इसे अन्य लोगोंसे कुछ भय होनेवाला नहीं है बल्कि जो इसे भय देना चाहते हैं उन्हें ही यह भय है ।।११५।। मैं कहाँ ? और यह धर्म कहाँ ? यह धर्म भी मुभे इसीके संसर्गसे प्राप्त हुआ है इसलिये इस संसारमें मफ्रे मोक्ष प्राप्त होनेतक सज्जनोंके समागम के सिवाय अन्य कुछ कल्याण करनेवाला नहीं है ।।११६।। ऐसा विचारकर वह नागकुमार कोधरहित हुआ, उपकारको जानकर उसने अमृत्य रत्नोंसे स्वयं जयकुमारकी पूजा की, उसे मारने आदिके जो विचार हुए थे वे सब उससे कहे और अपने कार्यमें मुभे स्मरण करना इस प्रकार कहकर वह अपने स्थानको लौट गया सो ठीक ही है क्योंकि जिसका पुण्य तेज है उसका मारनेवाला भी कल्याण करनेवाला हो जाता है ।।११७-११८।। व्यक्त पराक्रमको धारण करनेवाला वह जयकुमार चक्रवर्ती भरत महाराजके साथ साथ सब दिशाओंपर आक्रमण कर और अनुक्रमसे इधर उधरका फिरना बन्द कर संयमीके समान शान्तभावका आश्रय करने लगा ।।११९।। जो सौम्य होनेपर भी प्रज्वलित प्रतापका धारक था, निर्गुण (गुणरहित, पक्ष में सबमें मुख्य) होकर भी गुणाकर (गुणोंकी खानि) था और सुसर्वीङ्ग (जिसके सब अंग सुन्दर हैं ऐसा) होकर भी अनङ्गाभ (शरीररहित, पक्षमें कामदेवके समान कान्तिवाला) था ऐसा वह जयकुमार सुखसे अपने नगरमें निवास करता था ।।१२०।।

अथानन्तर-इसी भरतक्षेत्रमें एक प्रसिद्ध और बहुत बड़ा काशी नामका देश है जो कि ऐसा विदित होता है मानो कालरूपी लुटेरेके भयसे भोगभूमि ही आकर एक जगह एकत्रित हो गई हो ॥१२१॥ वहांपर कहीं कहीं उस समय भी कल्पलताओं से घिरे हुए कल्पवृक्षों के समान अनेक प्रकारके वृक्ष विद्यमान थे ॥१२२॥ चूंकि अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर उनका उपभोग उसी देशमें किया जाता था इसलिये मैं ऐसा समभता हूँ कि वह काशीदेश

१ कृतकः । २ घातकः । ३ निरुद्घ्य । विविधव्यापारिमिति होषः । त्यक्त्वा विविधव्यापारिमित्यर्थः । ४ विविधगमनम् । ५ वप्रधानरिहतोऽपि । "गुणोऽप्रधाने रूपादौ मौव्यौ हाके वृकोदरे । शुभे सत्त्वादिसन्ध्यादिविद्यादिहरितादिषु" इत्यभिधानात् । ६ भरतक्षेत्रे । ७ दुःकालचोरात् सञ्जातात् । ६ स्वीकृत्य । ६ यस्मात् कारणात् । १० देशे । ११ देशः । १२ तस्मात् कारणात् ।

वाराणसी पुरी तत्र जित्वा तामामरीं पुरोम् । 'स्रमानंस्तिद्विमानानि स्वसौषैरिव सा'ऽहसीत् । ।१२४॥ प्राक् समुण्वितवुष्कर्मा न 'तत्रोत्पन्तृमहैति । प्रमावाविप तज्जोऽपि स्यात् कि पापी मनस्यिप ॥१२४॥ एवं भवत्रयश्रेयःसूचनी धर्मवत्मैन । विनेयान् जिनविद्येव' सा'ऽन्यस्थान'प्यवीवृतत्' ॥१२६॥ नाम्नैव कम्पितारातिस्तस्याः पतिरकम्पनः । विनोत्' इव विद्यायाः स्वाभिन्नेतार्थसम्पवः' ॥१२७॥ पुरोपाजितपुण्यस्य वर्द्धने रक्षणे श्रियः । न नीतिः' किन्नु कामे च धर्मे चास्योपयोगिनी ॥१२६॥ न हर्ता केवलं वाता न हन्ता पाति केवलम् । सर्वास्त्र' त्यालयामास स' धर्मविजयो प्रजाः ॥१२६॥ पारमात्म्ये पवे पूज्यो भरतेन यथा पुरः । गृहाश्रमे तथा सोऽपि सा तस्य कुलवृद्धता ॥१३०॥ तस्यासीत्सुप्रभावेवी शीतांशोर्वा प्रभा तथा । मुमृवे कुमृवाबोधं विवधत् स कलाश्रयः ॥१३१॥ न लक्ष्मीरिप तत्त्रीत्यं सती सा सुप्रजारं यथा । सत्कला इव सद्दल्ल्यः पुत्रवत्यस्त्रियः प्रियाः ॥१३२॥

निःसन्देह स्वर्ग और मोक्षको जीतनेवाला था ॥१२३॥ उस काशीदेशमे एक वाराणसी (बनारस) नामकी नगरी थी जो कि अपने अपरिमित राजभवनोंसे अमरपुरीको जीतकर उसके विमानोंको हँसी करती हुई सी जान पड़ती थी ॥१२४॥ जिसने पूर्वजन्ममे पापकर्मोंका संचय किया है ऐसा जीव उस वाराणसी नगरीमें उत्पन्न होने योग्य नही था। तथा उसमें उत्पन्न हुआ जीव प्रमादसे भी क्या कभी मनमे भी पापी हो सकता था? अर्थात् नही ॥१२५॥

इस तरह भूत, भविष्यत् और वर्तमान सम्बन्धी तीनों भवोंके कल्याणको सुचित करनेवाली वह नगरी जिनवाणीके समान दूसरी जगह रहनेवाले शिष्य लोगोंको भी धर्म-मार्गमें प्रवृत्त कराती थी ।।१२६।। जिस प्रकार विनयी मनुष्य विद्याका स्वामी होता है उसी प्रकार अपने नामसे ही शत्रुओंको कम्पित कर देनेवाला राजा अकम्पन उस नगरीका स्वामी था । जिस प्रकार विद्या अपने अभिलषित पदार्थोकी देनेवाली होती है उसी प्रकार वह नगरी भी अभिलंषित पदार्थोंको देनेवाली थी ।।१२७।। पूर्व जन्ममे पुण्य उपार्जन करनेवाले उस राजाकी नीति केवल लक्ष्मीके बढ़ाने और उसकी रक्षा करनेमें ही काम नही आती थी किन्त्र धर्म और कामके विषयमें भी उसका उपयोग होता था ।।१२८।। वह राजा केवल प्रजासे कर वसूल ही नहीं करता था किन्तु उसे कुछ देता भी था और केवल दण्ड ही नही देता था किन्तु रक्षा भी करता था इस प्रकार धर्म द्वारा विजय प्राप्त करनेवाला वह राजा समस्त प्रजाका पालन करता था।।१२९।। राजा अकम्पनके कुलका बड़प्पन यही था कि भरतमहाराज परमात्मपदमें जिस प्रकार भगवान् वृषभदेवको पूज्य मानते थे उसी प्रकार गृहस्थाश्रममे उसे पूज्य मानते थे ।।१३०।। उसके सुप्रभा नामकी देवी थी जोकि चन्द्रमाकी प्रभाके समान थी। जिस प्रकार चन्द्रमा अनेक कलाओंका आश्रय हो अपनी प्रभासे कुमुदाबोध अर्थात् कुमुदिनियों का विकास करता हुआ प्रसन्न (निर्मल) रहता है उसी प्रकार वह राजा भी अनेक कलाओं-विद्याओंका आश्रय हो अपनी सुप्रभा देवीसे कुमुदाबोध अर्थात् पृथिवीके समस्त जीवोंके आनन्द का विकास करता हुआ प्रसन्न रहता था ।।१३१।। उत्तम सतान उत्पन्न करनेवाली वह पित-वता सुप्रभादेवी जिस प्रकार राजाको आनन्दित करती थी उस प्रकार लक्ष्मी भी उसे आनन्दित नहीं कर सकी थी सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार अच्छे फल देनेवाली उत्तम लताएँ प्रिय

१ प्रमाणातीतैः । २ पुरी । ३ हसित स्म । ४ नगर्याम् । ५ दिव्यभाषेव । ६ नगरी । ७ देशान्तरस्थान् । ६ वर्तेयित स्म । ६ विनेयपरः । १० निजाभीष्टार्थसम्पद् यस्या सा तस्याः । ११ नयनं कररणम् । १२ तत् काररणात् । १३ अकम्पनः । १४ शोभनाः प्रजा अपत्यानि यस्या सा सुप्रजाः । सत्पुत्रवतीत्यर्थैः ।

तस्यां तन्नायवंशाप्रगण्यस्येवांशवो रवे: । प्राच्यां 'वीप्त्याप्तविक्चकाः सहस्रमभवन् सुताः ॥१३३॥ हेमाझ्गवस् केतुश्रीसुकान्ताद्या ह्वयेः स तैः । वेष्टितः संव्यवीपिष्ट शकः सामानिकेरिव ॥१३४॥ हिमवत्यययोगंङ्गासिन्यू इव ततस्त्रयोः' । सृते सुलोचनालक्ष्मीमती चास्तां सुलक्षणे ॥१३४॥ सुलोचनाऽसौ वालेव लक्ष्मीः सर्वमनोरमा । कलागुणरभासिष्ट चिन्नकेव प्रवद्यिता ॥१३६॥ सुमत्याख्याऽमलाः शुक्लिनशेवावद्यंयत् कलाः । धात्री शशाङ्करेखायास्तस्याः सातिमनोहराः ॥१३७॥ स्रभूद् रागी स्वयं 'रागस्त'त्कमाक्जं समाधितः । रागाय कस्य वा न स्यात् स्वोचितस्थानसंश्रयः ॥१३६॥ स्वभूद् रागी स्वयं 'रागस्त'त्कमाक्जं समाधितः । रागाय कस्य वा न स्यात् स्वोचितस्थानसंश्रयः ॥१३६॥ त्रलेखुचिन्नका तस्याः शश्वत्कृवलयं किल । विश्वमाङ्गावय'च्चित्रम् स्रनुव्'त्या कमाक्जयोः ॥१३६॥ रेजुरङगुलयस्तस्याः कमयोनं सरोचिता । इयन्त इति मद्वेगाः" स्मरेणेव निविश्वताः ॥१४०॥ नताशेषो जयः स्नेहाव्' स्रमंसीक्षे' ततस्तयोः। या श्रीः कमाक्जयोस्तस्याः सा किमस्ति सरोचहे ॥१४१॥

होती हैं उसी प्रकार उत्तम पुत्र उत्पन्न करनेवाली स्त्रियाँ भी प्रिय होती हैं ।।१३२।। जिस प्रकार पूर्व दिशासे अपनी कान्तिके द्वारा समस्त दिशाओंको प्रकाशित करनेवाली सूर्यकी किरणें उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार उस सुप्रभादेवीसे नाथवंशके अग्रगण्य राजा अकम्पनके अपनी दीप्ति अथवा तेजके द्वारा दिशाओंको वश करनेवाले हजार पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥१३३॥ हेमाङ्गद, सुकेतुश्री और सुकान्त आदि उन पुत्रोंसे घिरा हुआ वह राजा ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि सामानिक देवोंसे घिरा हुआ इन्द्र सुज्ञोभित होता है ।।१३४।। जिस प्रकार हिमवान् पर्वत और पद्म नामकी सरसीसे गङ्गा और सिन्धु ये दो नदियां निकलती हैं उसी प्रकार राजा अकम्पन और रानी सुप्रभाके सुलोचना तथा लक्ष्मीमती ये उत्तम लक्षणोंवाली कन्याएं उत्पन्न हुई थीं ।।१३५।। वह बालिका सुलोचना लक्ष्मीके समान सबके मनकी आनन्दित करनेवाली थी और अपने कलारूपी गुणोंके द्वारा चांदनीके समान वृद्धिको प्राप्त होती हुई सुशोभित हो रही थी।।१३६।। जिस प्रकार शुक्ल पक्षकी रात्रि चन्द्रमाकी रेखाओंकी अत्यन्त मनोहर कलाओंको बढ़ाती है उसी प्रकार सुमित्रा नामकी धाय उस सुलोचनाकी अतिशय मनोहर कलाओंको बढ़ाती थी-उसके शरीरका लालन पालन करती थी ।।१३७।। राग अर्थात् लालिमा उस सुलोचनाके चरण-कमलोंका आश्रय पाकर स्वयं रागी अर्थात् राग करनेवाला अथवा लाल गुणसे युक्त हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि अपने योग्य स्थानका आश्रय किसके रागके लिये नहीं होता ? ॥१३८॥ आश्चर्य है कि उसके नखरूपी चन्द्रमाकी चांदनी दोनों चरण-कमलोंके अनुकूल रहकर भी समस्त कुवलय अर्थात् कुमुदिनियोंको अथवा पृथ्वीमण्डलके आनन्दको निरन्तर विकसित करती रहती थी। भावार्थ-चांदनी कभी कमलोंके अनुकुल नहीं रहती, वह उन्हें निमीलित कर देती है परन्तु सुलोचनाके नखरूपी चन्द्रमाकी चांदनी उसके चरणकमलोंके अनुकूल रहकर भी कुवलय-नीलकमल (पक्षमें महीमण्डल) को विकसित करती थी यह आश्चर्यकी बात थी ।।१३९।। उसके दोनों पैरोंकी अंगुलियां नखोंकी किरणोंसे ऐसी अच्छी जान पड़ती थीं मानो मेरे वेग इतने ही हैं यही समभकर कामदेवने ही स्थापन की हों। भावार्थ-अभिलाषा चिन्ता आदि कामके दश वेग हैं और दोनों पैरोंकी अंगुलियां भी दश हैं इसलिये वे ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामदेवने अपने वेगोंकी संस्या बतलानेके लिये ही उन्हें स्थापित किया हो।।१४०।। जिसे सब लोग नमस्कार करते हैं ऐसा जयकुमार भी जिन्हें

 <sup>&</sup>quot;अभिलाषिक्चिन्तास्मृतिगुराकथनोद्वेगसंप्रलापाश्च ।
 उन्मादोऽथ व्याधिर्जंडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः ॥"—साहित्यदर्परे।

न स्यूलं न कृशे नर्जू न बके न च सङ्कटे । विकटे न च तज्जङ्घे शोभाऽन्यंवैनयोरसौ ।।१४२।। काञ्चीस्थानं ' 'तदालोक्येवोरू स्यूलं सुसङ्गते । कायगर्भगृहद्वारस्तम्भयष्टघाकृती कृते ॥१४३॥ विविक्त मनोजस्य शिरो वा स्मरवित्तनः । सानुवाऽनङ्गशैलस्य शुशुभेऽस्याः कटोतटम् ॥१४४॥ कृत्वा कृशं भृशं मध्यं बद्धं भङ्गगयादिव । रज्जुभिस्तिसृमिर्घात्रा विलिभगांद्वमावमौ ॥१४४॥ नाभिकूपप्रवृत्तास्या 'रसमार्गसमुब्गता । श्यामा शाब्वलमालेव ' रोमराजिब्यंराजत ॥१४६॥ भिन्नौ युक्तौ मृदूस्तब्धौ ' उच्चौ सन्तापहारिणौ । स्तनौ विवद्धधर्माणौ स्याद्वावस्थितमूहतुः ॥१४५॥ सहवक्षोनिवासिन्या समाश्लिष्य जयः भिया । स्वीकृतो यवि चेत्ताभ्यां ' वच्येते तव्भुजौ कथम् ॥१४५॥ वीरलक्ष्मीपरिष्वक्तजयदक्षिणबाहुना । सवामेन ' परिष्वक्त' स्तत्कण्ठस्तस्य कोपमा ॥१४६॥ निःकृपौ परिष्वलौ दलक्षणौ तत्कपोलौ विलेसतुः ' । कान्तौ कलभवन्ताभौ जयवक्त्राब्ज ' वर्षणौ ॥१४०॥ वटबिस्बप्रवालाविनोपमेयमपीष्यते ' । म्रधरस्यातिदूरत्वाव् वर्णाकाररसाविभिः ॥१४१॥

बड़े स्नेहसे नमस्कार करेगा ऐसे उसके दोनों चरणकमलोमे जो शोभा थी वह क्या कमलोंमे हो सकती है ? अर्थात् नहीं ।।१४१।। उसकी दोनों जंघाएं न स्थूल थी, न कुश थी, न सीधी थी, न टेढ़ी थी, न मिली हुई थी और न दूर दूर ही थी । उसकी दोनों जघाओंकी शोभा निराली ही थी ।।१४२।। उसके करधनी पहननेके स्थान-नितम्बस्थलको देखकर ही मानो स्थूल, परस्परमे मिले हुए और कामदेवके गर्भगृह सम्बन्धी दरवाजेसे खंभोंकी लकड़ीके समान दोनों ऊरु बनाये गये थे ।।१४३।। उसका नितम्ब प्रदेश ऐसा अच्छा जान पडता था मानो कामदेवकी वेदी ही हो अथवा कामदेवरूपी हाथीका शिर ही हो अथवा कामदेवरूपी पर्वत का शिखर ही हो ।।१४४।। उसका मध्यभाग ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो विधाताने उसे पहले तो अत्यन्त कृश बनाया हो और फिर टूट जानेके भयसे त्रिवलीरूपी तीन रिस्सियोंसे मजबत बांध दिया हो ।।१४५।। नाभिरूपी कुएंसे निकली हुई उसकी रोमराजि ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो जलमार्गसे निकली हुई हरी हरी छोटी घासकी पङ्गवित ही हो ।।१४६॥ उसके स्तन भिन्न भिन्न होकर भी (स्थूल होनेके कारण) एक दूसरेसे मिले हुए थे, कोमल होकर भी (उन्नत होनेके कारण) कठोर थे, और उष्ण होकर भी (आह्लादजनक होनेके कारण) संतापको दूर करनेवाले थे, इस प्रकार विरद्ध धर्मीको धारण करनेवाले उसके दोनों स्तन स्याद्वादकी स्थितिको धारण कर रहे थे ।।१४७।। चूँकि उसकी दोनो भुजाओने वक्षः-स्थलपरं निवास करनेवाली लक्ष्मीके साथ आलिङ्गान कर जयकुमारको स्वीकृत किया है इसलिये उनका वर्णन भला कैसे किया जा सकता है ? ।।१४८।। उसका कठ दीर लक्ष्मीसे सशीभित जयकुमारके दांये और बांये दोनों हाथोसे आलिगनको प्रान्त हुआ था अत: उसकी उपमा क्या हो सकती है। भावार्थ-उसकी उपमा किसके साथ दी जा सकती है? अर्थात किसीके साथ नहीं-वह अनुपम था।।१४९।। हाथीके बच्चेके दांतकी आभाको धारण करनेवाले उसके निष्कृप, कोमल और चिकने दोनों कपोल ऐसे अच्छे जान पड़ते थे मानो जयकुमारका मुख-कमल देखनेके लिये सुन्दर दर्पण ही हों ।।१५०।। वटकी कोंपल, बिम्बी फल और मुंगा आदि पदार्थ, वर्ण, आकार और रस आदिमें ओंठोंसे बहुत दूर हैं अर्थात उसके ओठोंके समान न तो

१ सङ्कीर्गो । २ विशाले । ३ विलक्षरीव । ४ कटितटम् । ४ आलोक्य । ६ इव । ७ ब्रह्मराग । ६ सुलोचनायाः । ६ जलमार्ग । १० हरितपङ्गक्तिः । 'शाड्बलः शादहरिते' इत्यभिधानात् । शाद्बल- ल०, म०, अ० । ११ कटिनौ । १२ सुलोचनाभुजाभ्याम् । १३ वामभुजसहितेन । १४ आलिङगितः । १४ जनसन्तापहेतुत्वात् । १६ कोमलौ । १७ रेजतुः । १८ जयकुमारमुख । १६ अपिशब्दात् केवल- मुपमानं न ।

्षिताः सिताः समाः स्निग्धा वन्ताः कान्ताः प्रभान्विताः । ग्रन्तःकरोति तद्वक्तं तानेव कथमन्यथा । १११। कृतः कृता समुसुङ्गा स्वावमानास्यसौरभम् । मध्येवक्तं किमध्यास्ते न सती यवि नासिका । ११४३।। कर्णान्तगिमिनो नेत्रे वृद्धे नरहारोपमे । "सोमवंत्रयस्य कः क्षेपः पर्योत्पलजये तयोः ।।१४४।। तत्कर्णावेव कर्णेषु कृतपुष्यौ प्रियाज्ञया । तत्प्रेमालापगीतानां ११ पात्रं ११ प्रागेव तौ यतः ।।१४४।। तव्भ्र हारासनः कामस्तत्कटाक्षशरावितः । । तत्प्रेमालापगीतानां ११ पात्रं ११ कामस्त वौ यतः ।।१४६।। तस्य लालाटिको १९ नेकः कामो वीराप्रणोः स्वयम् । जयोऽपि नोन्नतिः कस्माल्ललाटस्य श्रितश्चियः ।।१४७।। मृववस्तनवः स्निग्धाः कृष्णास्तस्याः सकुञ्चिताः । कामिनां केवलं कालबालब्यालाः ११ हिरोक्हाः ।।१४६।। भाति तस्याः पुरोभागो भूषितो नयनाविभिः । सृक्प १८ इव पात्रचात्रारे बाभाति स्वयमेव सः ।।१४६।। ये तस्यास्तनुनिर्माण वेषसा सामनोक्तताः । ११४०।।

इनका वर्ण है, न आकार है और न रस ही है इसलिये ही उसके ओठोंको इनमेंसे किसीकी भी उपमा नहीं दी जा सकती थी।।१५१।। अवश्य ही उसके दांत एक दूसरेसे मिले हुए थे-छिद्ररिहत थे, सफेद थे, समान थे, चिकने थे, सुन्दर थे, और चमकीले थे, यदि ऐसा न होता तो सुलोचनाका मुख उन्हें भीतर ही क्यों करता ? ।।१५२।। मुखकी सुगन्धिका स्वाद लेती हुई उसकी नाक यदि इतनी अच्छी नहीं होती तो वह इतनी ऊंची क्यों बनाई जाती ? तथा मुखके बीचमें कैसे ठहर सकती ? ।।१५३।। अर्जनके बाणके समान कर्णके (राजा कर्ण अथवा कानके) समीप तक जानेवाले उसके दोनों नेत्र अत्यन्त विशाल थे, उन्होंने लाल कमल और नीलकमल दोनोंको जीत लिया था फिर भला सोमवंश अर्थात चन्द्रमापर कौनसा आक्षेप बाकी रह गया था अथवा सोमवंश अर्थात् जयकुमारपर कौन सा क्षेप अर्थात् कटाक्ष करना बाकी रह गया था ? ।।१५४।। उसके कान ही सब कानोंमें अधिक पुण्यवान् थे क्योंकि वे पहलेसे ही अपने प्रिय-जयकुमारकी आज्ञासे उनके प्रेमसंभाषण और गीतोंके पात्र हो गये थे ।।१५५।। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कामदेवने जयकुमारको अपने रूपसे अजेय मानकर सुलोचनाकी भौंहरूपी धनुष और उसीके कटाक्षरूपी बाणोंके समृहसे ही उसे जीता था ।।१५६।। उस सुलोचनाका सेवक अकेला कामदेव ही नहीं था किन्तु वीरशिरोमणि जयकुमार भी स्वयं उसका सेवक था, फिर भला शोभाको धारण करनेवाले उसके ललाटकी उन्नति-उच्चता अथवा उत्तमता क्यों न होती ? ॥१५७॥ कोमल, बारीक, चिकने, काले और कुछ कुछ टेढ़े उसके शिरके बाल कामी पूरुषोंको केवल काले सांपोंके बच्चोंके समान जान पड़ते थे ।।१५८।। उस सुलोचनाका आगेका भाग नेत्र आदिसे विभूषित होकर सुशोभित हो रहा था और पिछला भाग किसी सुन्दर वस्तुके समान अपने आप ही सुशोभित हो रहा था ॥१५९॥ विधाताने उसका शरीर बनानेमें जिन अणुओंको साधन बनाया था यथार्थमें वे ही अणु परमाणु अर्थात्

१ निविद्धद्वा इत्यर्थः । २ उक्तगुणा न सन्ति चेत् । ३ किन्निमित्तं हिर्मिता इत्येवं पृच्छित । ४ यदि सती प्रशस्ता नासिका न स्यात् तिंह मध्येवकत्रं मुखमध्ये किं वस्तु अध्यास्ते । नासिकां मुक्त्वा न किमिप अधिवसितुं योग्यमित्यर्थः । ५ ध्वनौ कर्णराजस्य विनाशे वर्तमाने । ६ वृद्धे किं न भवतः, भवत एव । ७ —वंशस्य ल०, म०, अ० । जयकुमारस्य । ध्वनौ अर्जुनस्य । ६ तिरस्कारः । ६ नेत्रयोः । १० जयकुमारप्रसिद्ध्या । ११ —लापनीतानां अ०, म०, ल० । १२ भाजनम् । १३ तस्या भ्रुवावेव शरासनं यस्य । १४ —टाक्षाशुगाविलः ल० । बाणसमूहः । १५ आत्मीयस्वरूपेण । १६ भावदर्शी सेवकः । 'लालाटिकः प्रभोर्भावदर्शी कार्याक्षमध्य यः ।' इत्यिभधानात् । न सेवको भवति चेत् । १७ कृष्ण्याबालभुजङ्गाः । १८ मनोज्ञपदार्थं इव । १६ पृष्टभावः । २० उपादानकारणीकृताः । २१ व्यर्था इत्यर्थः । २२ उत्कृष्टागुवः ।

ध्रति वृद्धः श्रयासम्भः स्पष्टलक्साहिगोचरः'। पूर्णः श्रेवोऽप्यसम्पूर्णी न तद्वक्तोपमो विषुः ॥१६१॥ न पदचाम पुरा लक्सीवीं ध्री पद्मे क्षणे क्षणे। वक्त्यन्यां गृह्णती शोभां सा स्वाद्धावं तवानने।॥१६२॥ चन्द्रो तीवकरोत्समा पद्मे शीतकराहता। लक्सीः साऽन्येव तद्वक्ते 'जयलक्मीकरप्रहात्।॥१६३॥ रात्राविन्दुविवाम्भोजं क्षयीन्दुर्ग्लानिवारिजम्। पूर्णमेव विकास्येव तद्वक्तं भात्यहविवम् ॥१६४॥ लक्सीस्त्र स्येकितुस्तेन वीक्षितस्यापि निश्चिता। कि पद्मे ताबुशं येन तद्वक्त्रमुपमीयते ॥१६५॥ कुमार्यो त्रिजगज्जेता जितः पुष्पशरासनः । स वीरः कः परो लोके यो न जय्योऽप्रशैतोऽनया।॥१६॥ कुमार्योव जितः कामो वीरः पश्चाज्जयो जितः। स्त्रीसृष्टिः कियती नाम विजयेऽस्या सहश्रिया।॥१६॥

उत्कृष्ट अणु थे और उनसे वाकी बचे हुए अणु तुणके समान तुच्छ थे ।।१६०।। चन्द्रमा उसके मुल की उपमाक योग्य नही था क्योंकि यदि पूर्ण चन्द्रमाकी उपमा देते है तो वह बहुत वद्ध अर्थात् वड़ा है, उसका क्षय निकट है, कलंक उसका स्पष्ट दिखलाई देता है और राहु उसे दबा देता है । यदि अपूर्ण चन्द्रमाकी उपमा देते है तो वह स्वय अपूर्ण है-अधूरा है। भावार्थ-उसका मुख तरुण, अविनश्वर, निष्कलंक और पूर्ण था इसलिये पूर्ण अथया अपूर्ण कोई भी चन्द्रमा उसके मुखकी उपमाके योग्य नही था ॥१६१॥ यदि कमलकी उपमा दी जावे सो भी ठीक नहीं है क्योंकि कमलमें विकसित होनेके पहले लक्ष्मी नहीं थी और न पीछे रहती है वह तो क्षण क्षणमें विकसित होती रहती है परन्तु उसके मुखपर की लक्ष्मी एक विलक्षण शोभाको ग्रहण करती हुई स्याद्वादका स्वरूप प्रकट करती थी। भावार्थ-उसके मुखकी शोभा सदा एक सी रहकर भी क्षण क्षणमे विलक्षण शोभा धारण करती थी इसलिये कमलकी शोभासे कही अच्छी थी और इस प्रकार स्याद्वादका स्वरूप प्रकट करती थी क्योंकि जिस प्रकार स्याद्वाद द्रव्याधिक नयसे एकरूप रहकर भी पर्यायाधिक नयसे नवीन नवीन रूपको प्रकट करता है उसी प्रकार उसके मुखकी लक्ष्मी भी सामान्यतया एकरूप रहकर भी प्रतिक्षण विलक्षण शोभा धारण करती हुई अनेकरूप प्रकट करती थी।।१६२।। चन्द्रमाकी शोभा सूर्यसे नष्ट हो जाती है और कमलकी शोभा चन्द्रमासे नष्ट हो जाती है परन्तु उसके मुखकी शोभा जयकुमारकी लक्ष्मीका हस्त ग्रहण करनेसे विलक्षण ही हो रही थी ।।१६३।। चन्द्रमा रातमें मुशोभित होता है और कमल दिनमें प्रफुल्लित रहता है, चन्द्रमाका क्षय हो जाता है और कमल मुरक्षा जाता है परन्तु उसका मुख पूर्ण ही था, विकसित ही था और रातदिन सुशोभित ही रहता था ।।१६४।। सुलोचनाके मुखको जो देखता था उसकी शोभा बढ़ जाती थी और सुलोचनाका मुख जिसे देखता था उसकी शोभा भी निश्चित रूपसे बढ़ जाती थी। कमलमें क्या ऐसा गुण है जिससे कि उसे सुलोचनाके मुखकी उपमा दी जा सके ?।।१६५।। उसने कुमारी अवस्थामे ही तीनों जगत्को जीतनेवाला कामदेव जीत लिया था फिर भला संसारमें ऐसा दूसरा कौन वीर था जो आगे युवावस्थामें उसके द्वारा न जीता जाय ? ॥१६६॥ इसने कुमारी अवस्थामें कामदेव को जीत लिया था और तरुण अवस्थामें जयकूमारको जीता था फिर भला इसके जीतनेके लिये

१ राहुगोचरः । (विषयः) । २ कलाशेषोऽपि । कलाहीन इत्यर्थः । बालचन्द्रोऽपि । ३ विकास-शीला । '४ लक्ष्मीः । ५ हता । ६ जयस्य लक्ष्मीः । ७ —त्यहींनशम् अ०, प०, स०, इ०, ल०, म० । द धर्मस्य । ६ वक्रेण । १० येन धर्मेण सह । ११ तावृशं धर्मं पक्षे किमस्ति ? नास्तीत्यर्थः । बीक्षितस्यापि अपिशब्दात् तद्धर्मो न दृष्टोऽस्ति । यद्यपि दृष्टस्य तस्य पद्यस्थितधर्मस्य लक्ष्मीः शोभा तेन सह तद्ववत्रेण सह ईक्षितुः बीक्षमाणस्य जनस्य निश्चिता स्यात् । १२ पुष्पशरासनो जितः इत्यनेन कमपि पुरुषं नेच्छति इत्यर्थः । १३ यौवने ।

मृगाङकस्य कलङकोऽयं मन्येऽहं कन्ययाऽनया। स्वकान्त्या निर्वातस्याभू ह् रोगराज'श्व चिन्तयां ॥१६॥। सार्घं कृवलयेनग्वुः सह लक्ष्म्या सरोव्हम् । तद्ववजेण जितं व्यक्तं किमन्यभेह जीयते ॥१६॥। जलाङ्जं जलवासेन स्थलाङ्जं सूर्यरिश्मभिः । प्राप्तुं तद्ववज्ञा शीभां मन्येश्वापि तपस्यितं ॥१७०॥ शनैवालेग्वुरेखेव सा 'कलाभिरवर्द्धत । वृद्धास्तस्याः प्रवृद्धाया विषुभिः स्पिधनो गुणाः ॥१७१॥ इति सम्पूर्णसर्वाङ्काभों शुद्धान्ववायजाम् । स्मरो जन्ययाद्धता न 'तवाऽप्यकरोत् करे ।॥१७२ कारयन्ती जिनेन्द्राचिश्वत्रा । मणमयीर्वहः । तासां । हिरण्ययान्येव विश्वोपकरणान्यपि ॥१७३॥ तत्प्रतिष्ठाभिषेकान्ते महापूजाः प्रकृवंती । मृद्धः स्तुतिभिरप्याभिः । स्वयत्ती भिवतोऽर्हतः ।॥१७४॥ वदती पात्रवानानि मानयन्ती महापूजाः प्रकृवंती । मृद्धः स्तुतिभिरप्याभिः । सवयन्ती मृद्धमृद्धः ॥१७४॥ वदती पात्रवानानि मानयन्ती महापूजीन् । श्रुण्वती धर्ममाकण्यं भावयन्ती मृद्धमृद्धः ॥१७४॥ श्राप्ताममयवार्यां व्याप्तिस्यव्यव्याच्याविध । कृतोपवासा तन्वङगी शेषां । वातुमृपागता ॥१७६॥ वृद्धासनासीनं सोऽप्युत्थाय कृताञ्जलिः । तद्दत्तशेषामावार्यः निष्यय श्वारसि स्वयम् ॥१७६॥

लक्ष्मीके साथ साथ कितनी सी स्त्रियोंकी सृष्टि बाकी रही थी ? भावार्थ-इसने लक्ष्मी आदि उत्तम उत्तम स्त्रियोंको जीत लिया था ॥१६७॥ चन्द्रमाके बीच जो यह कलंक दिखता है उसे में ऐसा मानता हूँ कि इस कन्याने अपनी कान्तिसे चन्द्रमाको जीत लिया है इसीलिये मानो उसे चिन्ताके कारण क्षयरोग हो गया हो ॥१६८॥ उस सुलोचनाके मुखने चन्द्रमाके साथ कुवलय अर्थात् कुमुदको जीत लिया था और लक्ष्मीके साथ साथ कमलको भी जीत लिया था फिर भला इस संसारमें और रह ही क्या जाता है जो उसके मुखके द्वारा जीता न जा सके ॥१६९॥ में तो ऐसा मानता हूँ कि उसके मुखकी शोभा प्राप्त करनेके लिये जलकमल जलमें रहकर और स्थल कमल सूर्यकी किरणोंके द्वारा आजतक तपस्या कर रहा है ॥१७०॥ वह सुलोचना द्वितीया के चन्द्रमाकी रेखाके समान कलाओंके द्वारा धीरे धीरे बढ़ती थी और ज्यों ज्यों बढ़ती जाती थी त्यों त्यों चन्द्रमाकी कान्तिके साथ स्पर्धा करनेवाले उसके गुण भी बढ़ते जाते थे ॥१७१॥ इस प्रकार जो समस्त अंगोंकी शोभासे परिपूर्ण है और शुद्ध वंशमें जिसकी उत्पत्ति हुई है ऐसी उस सुलोचनाको कामदेव जयकुमारके भयसे युवावस्थामें भी अपने हाथमें नहीं कर सका था ॥१७२॥

उस सुलोचनाने श्री जिनेन्द्रदेवकी अनेक प्रकारकी रत्नमयी बहुत सी प्रतिमाएं बनवाई थों और उनके सब उपकरण भी सुवर्ण हीके बनवाये थे। प्रतिष्ठा तथा तत्सम्बन्धी अभिषेक हो जानेके बाद वह उन प्रतिमाओंकी महापूजा करती थी, अर्थपूर्ण स्तुतियोंके द्वारा श्री अर्हन्त-देवकी भिक्तिपूर्वक स्तुति करती थी, पात्र दान देती थी, महामुनियोंका सन्मान करती थी, धर्मको सुनती थी तथा धर्मको सुनकर आप्त आगम और पदार्थोंका बार बार चिन्तवन करती हुई सम्यग्दर्शनकी शुद्धताको प्राप्त करती थी। अथानन्तर—फाल्गुन महीनेकी अष्टाह्निकामें उसने भिक्तपूर्वक श्री जिनेन्द्रदेवकी अष्टाह्निकी पूजा की, विधिपूर्वक प्रतिमाओंकी पूजा की, उपवास किया और फिर वह कुशांगी पूजाके शेषाक्षत देनेके लिये सिहासनपर बैठे हुए राजा अकम्पनके

१ क्षयव्याधिः । २ मनोदुःस्तेन । ३ तपश्चरति । ४ अवयवैः । ५ विधुभास्पद्धिनो ल०, म०, अ०, प०, इ०, स० । ६ शुद्धवंशजाताम् । ७ जयकुमारभयादिव । ५ सुलोचनाम् । ६ यौवनकालेऽपि । १० करग्रह्एां नाकरोत् । तस्याः कामविकारो नाभूदित्यर्थः । ११ प्रतिमाः । १२ प्रतिमानाम् । १३ सदर्थयुक्ताभिः । १४ अर्हेद्देवान् । १५ पूजयन्ती । १६ शेषान् ल०, म० । १७ —नादाय ल०, म० ।

उपवासपरिश्वान्ता पुत्रिके त्वं प्रयाहि<sup>र</sup> ते<sup>र</sup> । शरणं<sup>र</sup> पारणाकाल इति कन्यां व्यसर्जयत् ॥१७६॥ तां विलोक्य महीपालो बालामापूर्णयौवनाम् । निर्विकारां सिक्तः सन् तस्याः <sup>१</sup>परिणयोत्सवे ॥१८०॥ शुभे श्रुतार्थसिद्धार्थसर्वार्यसुमितिश्रुतीन् । कोष्ठाविमितिभेदान्वा विने व्याह्य मन्त्रिणः ॥१८२॥ <sup>१</sup>वृणते सर्वभूपालाः कन्यां नः कुलजीवितम् । बूत कस्मै प्रवास्यामो <sup>१</sup>विमृश्येमां सुलोचनाम् ॥१८२॥ <sup>१०</sup>सर्वस्वस्य व्ययोऽत्राय<sup>११</sup> जन्मराज्यफलं च नः । ततः सिक्त्वत्यमेवैतत् कार्यं नयविशारवैः ॥१८२॥ वन्यवः स्युनृंपाः सर्वे सम्बन्धकर्वतिना । इक्ष्वाकृवंशवत्यप्रयो भवद्वशक्त जायते ॥१८५॥ वन्यवः स्युनृंपाः सर्वे सम्बन्धकर्वतिना । इक्ष्वाकृवंशवत्यप्रयो भवद्वशक्त जायते ॥१८५॥ कुलक्यवयोविद्यावृत्तश्रीपौठवाविकम् । यद्वरेषु समन्वेष्यं सर्वं तत्तत्र<sup>११</sup>पिण्डतम् ॥१८६॥ ततो नास्त्यत्र नश्चर्यं विगन्तव्याप्तकीतंये । जिताकंमूर्तंगे वेया कन्ये वेद्यकंकीतंये ॥१८६॥ सिद्धार्थोऽत्राह तत्सर्वमित्ति १ किञ्च पुराविवः । कनीयसोऽपि १ सम्बन्धं नेद्यक्ति ज्यायसा सह<sup>१९</sup> ॥ ततः प्रतीतभूपालपुत्रा वरगुणान्विताः । प्रभञ्जनो रथवरो बलिवंज्यायुधाह्मयः ॥१८६॥

पास गई । राजाने भी उठकर और हाथ जोड़कर उसके दिये हुए शेषाक्षत लेकर स्वयं अपने मस्तकपर रखे तथा यह कहकर कन्याको विदा किया कि हे पत्रि, तू उपवाससे खिन्न हो रही है, अब घर जा, यह तेरे पारणाका समय है ।।१७३–१७९।। राजा पूर्ण यौवनको प्राप्त हुई उस विकारशुन्य कन्याको देखकर उसके विवाहोत्सवकी चिन्ता करने लगा ॥१८०॥ उसने किसी शुभ दिनको कोष्ठबृद्धि, बीजबृद्धि, पदानुसारी और संभिन्नश्रोतृ इन चारों बुद्धि ऋद्वियोंके समान श्रुतार्थ, सिद्धार्थ, सर्वार्थ और सुमित नामके मंत्रियोंको बुलाया ॥१८१॥ और पूछा कि हमारे कुलके प्राणस्वरूप इस कन्याके लिये सभी राजा लोग प्रार्थना करते है इसलिये तुम लोग विचार कर कहो कि यह कन्या किसको दी जाय ? ।।१८२।। इस प्रकार पूछनेपर शास्त्रोंका समुद्र श्रुतार्थ नामका मंत्री बोला कि इस विवाहमे सज्जन बन्धुओंका समागम होना चाहिये, जमाई बड़े कुलका होना चाहिये, इस विवाहमे बहुत सा धन खर्च होगा और हम लोगोंको अपने जन्म तथा राज्यका फल मिलेगा इसलिये नीतिनिपूण पुरुषोंको इस कार्यका अच्छी तरह विचार करना चाहिये।।१८३-१८४।। यदि यह सम्बन्ध चक्रवर्तीके साथ किया जाय तो सब राजा अपने बन्धु हो सकते है और आपका वंश भी इक्ष्वाकु वंशकी तरह पूज्य हो सकता है ।।१८५।। कुल, रूप, वय, विद्या, चारित्र, शोभा और पौरुष आदि जो जो गण वरोंमे लोजना चाहिये वे सब उसमे इकट्ठे हो गये है । इसलिये इसमे कुछ चर्चा-की आवश्यकता नहीं है जिसकी कीर्ति सब दिशाओंमे फैल रही है और जिसने अपने तेजसे सूर्यके प्रतिबिम्बको भी जीत लिया है ऐसे चक्रवर्तीके पुत्र अर्ककीर्तिके लिये यह कन्या दी जाय ।।१८६-१८७॥ इसी समय सिद्धार्थ मंत्री कहने लगा कि आपका यह सब कहना ठीक है परन्तु पूर्व व्यवहारको जाननेवाले छोटे लोगोंका बड़ोंके साथ सम्बन्ध होना भी अच्छा नही समभते है ।।१८८।। इसलिये वरके गुणोंसे सहित प्रभजन, रथवर, बलि, वज्रायुध, मेघेश्वर (जयकुमार) और भीमभज आदि अनेक प्रसिद्ध राजपूत्र हैं जो एकसे एक बढ़कर वैभवशाली है तथा चतुर

१ गच्छ । २ तव । ३ गृहम् । 'शररां गृहरक्षित्रोः' इत्यिभिधानात् । ४ विवाह । ५ नामधेयान् । ६ कोष्ठबुद्धिबीजबुद्धिपदानुसारिसिम्भिन्नश्रोतृभेदानिव । ७ वृष्वते ल०, म०, प०, स०, इ० । प्रार्थयन्ते । ६ वृच्छिति स्म । १० धनस्य । ११ अथ वा जन्मनः फलं राज्यस्य फलम् । १२ मृग्यम् । १३ अर्ककीर्ती । १४ विचार्यम् । १५ इति प्राहेति सम्बन्धः । १६ –मस्तु ल०, म०, प० । १७ पूर्ववेदिनः । १६ अल्पस्य । १६ महता सह । ज्यायसां ल०, ब० ।

मेघस्वरो भीमभुजस्तवाऽन्येऽन्युवितोविताः'। कृतिनो बहुवः सन्ति तेषु 'यत्राज्ञायोत्सवः' ॥१६०॥ शिष्टान् पृष्ट्वा च 'वैवज्ञान्निरोक्य ज्ञाकुनानि च । स हितः 'समसम्बन्धस्तस्म कन्येति वीयताम् ॥१६१॥ अनुवा सर्वार्थवित्सवं सर्वार्थः प्रत्युवाच 'तत् । 'भूमिगोचरसम्बन्धः स नः प्रागिप विद्यते ॥१६२॥ अपूर्वलाभः श्लाष्यश्च विद्याधरसमाश्रयः । विचार्यं तत्र कस्मैचिह्ययेमिति निश्चितम् ॥१६६॥ सुमितस्तं निज्ञम्यार्थं 'युक्तानामाह युक्तवित् । न युक्तं वक्तुमप्येतत् '०सर्ववंरानुबन्धकृत् ॥१६४॥ कृप्तिस्तं निज्ञम्यार्थं 'युक्तानामाह युक्तवित् । न युक्तं वक्तुमप्येतत् '०सर्ववंरानुबन्धकृत् ॥१६४॥ कृप्ताम्भवेष्यस्य वरो नास्तीति चेतिस । चिक्रणोऽपि भवेत्किष्टिच्व वैरस्यं प्रस्तुतश्रुतः' ॥१६४॥ वृद्धः सम्यगुपायोऽपं मयाऽत्रकोऽविरोधकः । श्रुतः' पूर्वपुराणेषु स्वयंभरविधिवंरः ॥१६६॥ सम्प्रत्यकम्पनोपकमं तदस्त्वायुगाविधि' । 'पुरुतत्युत्रवत्स्यिष्टं' स्यातिरस्यापि जायताम् ॥१६७॥ वीयतां कृतपुष्याय कस्मैचित् कन्यका स्वयम् । वेधसां विप्रयं नेऽमा माभूव् भूभृत्स्' केनचित् ।१६६॥ द्वायता कृत्युव्यत्व तस्तवें सम्मतं सहभूभुजा । निष्ठ मत्तरिणः सन्तो न्यायमागिनुतारिणः ॥१६६॥ तान् ले सम्पुज्य विसर्ज्याभूव् 'स्भूभू' तत्कायंतत्परः । स्वयमेव गृहं गत्वा सर्वं तत्सविधानकम् स्मान्तः सन्ति ।

हैं उनमें जिसके लिये अपना चित्त प्रसन्न हो उसके लिये शिष्ट जन तथा ज्योतिषियोंसे पूछकर और उत्तम शकुन देखकर कन्या देनी चाहिये क्योंकि बराबरीवालोंके साथ सम्बन्ध करना ही कल्याणकारी हो सकता है ।।१८९-१९१।: यह सब सुनकर समस्त विषयोंको जानने-वाला सर्वार्थ नामका मंत्री बोला कि भूमिगोचिरयोंके ताथ तो हम लोगोंका सम्बन्ध पहलेसे ही विद्यमान है, हां, विद्याधरोंके साथ सम्बन्ध करना हम लोगोंके लिये अपूर्व लाभ है तथा प्रशंसनीय भी है इसलिये विचारकर विद्याधरोंमें ही किसीको यह कन्या देनी चाहिये ऐसा मेरा निह्चित मत है ।।१९२–१९३।। तदनन्तर वहांपर एकत्रित हुए सब लोगोंका अभिप्राय जानकर योग्य बातको जाननेवाला सुमित नामका मंत्री बोला कि यह सब कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये सभी बातें शत्रुता उत्पन्न करनेवाली हैं।।१९४।। विद्याधरको कन्या दी हैं यह सुननेसे चक्रवर्तीके चित्तमें भी क्या भूमिगोचरियोंमें इसके योग्य कोई वर नहीं है यह सोचकर कुछ बुरा लगेगा ॥१९५॥ इस विषयमें किसीसे विरोध नहीं करनेवाला एक अच्छा उपाय मैंने सोचा है और वह यह हैं कि प्राचीन पुराणोंमें स्वयंवरकी उत्तम विधि सुनी जाती है । यदि इस समय सर्वप्रथम अकम्पन महाराजके द्वारा उस विधिका प्रारम्भ किया जाय तो भगवान् वृषभदेव और उनके पुत्र सम्प्राट् भरतके समान संसारमें इनकी प्रसिद्धि भी युगके अन्ततक हो जाय ।।१९६-१९७।। इसलिये यह कन्या स्वयंवरमें जिसे स्वीकार करे ऐसे किसी पुण्यशाली राजकुमारको देनी चाहिये । ऐसा करनेसे हम लोगोंका आदिब्रह्मा भगवान् वृषभदेव अथवा युगव्यवस्थापक सम्प्राट् भरतसे कुछ विरोध नहीं होगा, और न राजाओंका भी परस्पर में किसीके साथ कुछ वैर होगा ।।१९८।। इस प्रकार सुमित नामके मंत्रीके द्वारा कही सब बातें राजाके साथ साथ सबने स्वीकृत कीं सो ठीक ही है क्योंकि नीतिमार्गपर चलनेवाले पुरुष मात्सर्य नहीं करते ॥१९९॥ तदनन्तर राजाने सन्मानकर मंत्रियोंको विदा किया और स्वयं

निवेद्य 'सूप्रभायाद्य हुच्टो हेमाझगबस्य' च । वृद्धैः कुलकमायातैः झालोक्य च सनाभिभिः ॥२०१॥ अत्रैकेवां निसृष्टार्थान्' मितार्थानपरान्' प्रति । परेवां 'प्राभृतान्तःस्थपत्रान् झासनहारिणः"॥२०२॥ स वानमानैः सम्पूज्य निवेद्यैतत्प्रयोजनम् । समानेतुं महीपालान् सर्वेदिक्कं समाविद्यत् ॥२०३॥ ज्ञात्वा तवाद्यं तव्यव्यविवित्राङ्गगवसंज्ञकः । सौषमंकल्पावागत्य वेवोऽविधिविलोचनः ॥२०४॥ अकम्पनमहाराजम् आलोक्य वयमागताः । सुलोचनायाः पुण्यायाः (र स्वयंवरमविक्षातुम् ॥२०५॥ इत्युक्तवो योग्ये रम्ये राजाभिसम्मतः । राष्ट्रवास्थानोत्तरे भागे प्रवीर्' वरवास्तुनिः ॥२०६॥ प्राह्ममुक्तं सर्वतोभन्नं मझगलक्ष्यसम्भृतम् । विवाहमण्डपोपेतं प्रासावं बहुभूमिकम् । ॥२०५॥ चित्रप्रतो प्रत्याय विधिवत् सुषीः ॥२०५॥ चित्रप्रतो प्रतिप्रति स्वाय विधिवत् सुषीः ॥२०६॥ वित्रप्रतो स्वयाय विधिवत् सुषीः ॥२०६॥ वित्रप्रते स्वयाय विधिवत् सुषीः ॥२०६॥ रत्ते परीत्य विश्वत् सुषीः ॥२०६॥ रत्ततोरणसङ्कीणंकेतुमालाविलासितम् । इत्रक्वाप्रनिर्भाति भमंकुम्भाभिशोभितम् । ॥२१०॥ स्यूलनोलोत्यलाबद्धस्कुरहीप्तिथरातलम् । विचित्रनेत्रविस्तीणंवितानातिः विष्यान् ॥२११॥

कार्य करनेमे जुट गया । उसने सबसे पहले घर जाकर ऊपर लिखे हुए समाचार सुप्रभादेवी और हेमांगद नामके ज्येष्ठ पुत्रको कह स्नाये तथा कुलपरम्परासे आये हुए वृद्ध पुरेषों और सगोत्री बन्धुओंके साथ पूर्वापर विचार किया ॥२००-२०१॥ कितने ही राजाओंके पास निस्ब्टार्थ अर्थात् स्वयं विचारकर कार्य करनेवाले दूत भेजे, कितनों हीके पास मितार्थ अर्थात् कहें हुए परिमित समाचार सुनानेवाले दूत भेजे और कितनों हीके पास उपहारके भीतर रखे हुए पत्रको ले जानेवाले दूत भेजे । इस प्रकार दान और सन्मानके द्वारा पूजित कर तथा स्वयंवर का प्रयोजन बतलाकर राजाने भुपालोंको बुलानेके लिये सभी दिशाओं में अपने दूत भेजे ॥२०२-२०३॥ यह सब समाचार जानकर अवधिज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाला विचित्रांगद नामका देव जो कि पूर्वभवमें राजा अकम्पनका भाई था सौधर्म स्वर्गसे आया और अकम्पन महाराजके दर्शन कर कहने लगा कि मै पुण्यवती सलोचनाका स्वयंवर देखनेके लिये आया हूँ ॥२०४-२०५॥ ऐसा कहकर उसने राजाकी आज्ञानुसार नगरके समीप ब्रह्मस्थान से उत्तरदिशाकी ओर अत्यन्त शान्त, उत्कृष्ट, योग्य और रमणीय स्थानमे एक सर्वतीभद्र नाम का राजभवन बनाया जिसका मुख पूर्व दिशाकी ओर था, जो मङ्गलद्रव्योसे भरा हुआ था, विवाहमण्डपसे सहित था तथा कई खण्डका था ।।२०६-२०७।। वह राजभवन अनेक प्रकार की गलियों, कोटों तथा शृङ्गार करनेके घरोंसे घिरा हुआ था, देदीप्यमान था और मणियों तथा सुवर्णसे बना हुआ था। इस प्रकार उस बृद्धिमान् देवने विधिपूर्वक राजभवनकी रचना कर उसके चारों ओर स्वयंवरका महाभवन वनाया था जो कि विश्दः था, बड़ा था, जिसका पथ्वीभाग अलग अलग विभागोंमें विभक्त था, जो चौकोर था, जिसमें चार दरवाजे थे, जो कोट तथा गोपुरद्वारोंसे सुशोभित था, रत्नोंके तोरणोंसे मिली हुई पताकाओकी पवितयोंसे शोभायमान हो रहा था, देदीप्यमान शिखरोंके अग्रभागपर चमकते हुए सुवर्णके कलशोंसे अलंकृत

भोगोपभोगयोग्योदसर्वस्तुसमाचितम् । 'यथास्थानगताशेषरत्नकाञ्चनिर्मितम् ॥२१२॥
मुदा निष्पादयामास स्वयंवरमहागृहम् । न साधयन्ति केऽभीष्टं पृंसां शुभविपाकतः ॥२१३॥
तं निरीक्ष्य क्षितेर्भर्ता तक्ष्मीलीलागृहायितम् । नासीत् स्वाङगे स सन्तोषात् सन्मित्रात् किन्न जायते ॥
ग्रथ प्रादुरभूत् कालः 'सुरिभर्मत्तमन्यः । मुदं मदं च सञ्चिन्वन् कामित् भ्रमरेषु च ॥२१४॥
ववौ मन्दं गजोद्घृष्टचन्दनद्वसारभृत् । एलालवङगसंसर्गपङगुलो मलयानिलः ॥२१६॥
मलयानिलमाइलेष्ट्रं सम्बन्धिनमृपागतम् । लताद्युमाः सुशाखानां 'प्रसारणिमवादष्ट्रः' ॥२१६॥
यससम्बन्धिविक्त्यागं रिवर्भीत इवाकरोत् । मदेन कोकिलाः काले कूजन्ति स्म निरङकुशम् ॥२१न॥
रेण्युष्पमार्तवमाप्ता नः शाखा न स्पृशतेति तान् । ग्रलीन् वासं निषिध्यन्तरचम्पकाश्चलपल्लवैः॥२१६॥
वसन्तश्चीवियोगोरं वा सशोकोऽशोकभू रहः । सपुष्पपल्लवो नाम सार्धं तत्सङगमाव् व्यधात् ॥२२०॥
मूलस्कन्धाग्रमध्येषु चूताखैरिव मत्सरात् । सुरभीण प्रसूनानि सुरभिश्च<sup>१३</sup> तदा दथे ॥२२१॥

था, जिसका धरातल बड़े बड़े नीलमिणयोंसे जड़ा हुआ होनेके कारण जगमगा रहा था, जो नेत्र जातिके वस्त्रोंसे बने हुए बड़े बड़े चंदोवोंसे सुशोभित था, भोग उपभोगके योग्य समस्त बड़ी बड़ी वस्तुओंसे भरा हुआ था और योग्य स्थानपर लगाये हुए सब प्रकारके रत्नों तथा सुवर्णसे बना हुआ था। इस प्रकारका स्वयंवरका यह महाभवन उस देवने बड़ी प्रसन्नतासे बनाया था सो ठीक ही है क्योंकि पुण्योदयसे पुरुषोंके अभीष्ट अर्थको कौन कौन सिद्ध नहीं करते हैं अर्थात् सभी करते हैं ॥२०८-२१३॥ लक्ष्मीके लीलागृहके समान उस स्वयंवर अवनको देखकर राजा अकंपन संतोषसे अपने शरीरमें नहीं समा रहे थे सो ठीक ही है वयोंकि उत्तम मित्रोंसे क्या नहीं होता है ? अर्थात् सभी कुछ होता है ॥२१४॥

अथानन्तर—कामको उन्मत्त करनेवाले तथा कामी लोगों और भ्रमरोंसें कमशः आनन्द और मदको बढ़ानेवाले वसन्तऋतुका प्रारम्भ हुआ ॥२१५॥ हाथियोंके द्वारा घिसे हुए चन्दन-वृक्षोंके निष्यन्दरूपी सारको धारण करनेवाला तथा इलायची और लवंगके संसर्गसे कुछ कुछ पीला हुआ मलयपर्वतका वायु धीरे धीरे बहने लगा ॥२१६॥ उस समय लताओं और वृक्षोंकी जो शाखाएं फैल रही थीं उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो समीप आये हुए अपने सम्बन्धी मलयानिलका आलिंगन करनेके लिये ही भुजारूप शाखाएं फैला रहे हों ॥२१७॥ उस समय स्पैंने मानो डरकर ही यम सम्बन्धी—दक्षिण दिशाका त्याग कर दिया था अर्थात् उत्तरायण हो गया था और कोयलें मदसे निरंकुश होकर मधुर शब्द कर रही थीं ॥२१८॥ 'ये हमारी शाखाएं आर्तव अर्थात् वसन्त ऋतुमें उत्पन्न होनेवाले अथवा रजस्वला अवस्थामें प्रकट होने वाले पृष्पको प्राप्त हो रही हैं—धारण कर रही हैं इसलिये इन्हें मत छुओ ' यही कहते हुए मानो चंपाके वृक्ष अपने हिलते हुए पल्लवोंके द्वारा भ्रमरोंको वहांपर निवास करनेका निषेध कर रहे थे ॥२१९॥ जो वसन्त ऋतुरूपी लक्ष्मीके वियोगमें सशोक था अर्थात् शोक धारण कर रहा था ऐसा अशोकका वृक्ष उस वसन्त ऋतुके सम्बन्धसे फूल और पल्लवोंसे सहित हो अपना अशोक नाम सार्थक कर रहा था ॥२२०॥ उस समय चमेलीने आम आदि वृक्षोंके साथ ईंप्यां

१ सम्भृतम् । २ प्रदेशमनितऋम्य । ३ शुभकर्मोदयात् । ४ हर्षेण निजशरीरे न ममावित्यर्थः । नामात् ल०, म०, अ०, स०, प०, इ० । ५ वसन्तः । 'वसन्ते पुष्पसमयः सुरिभिग्नीष्म उष्मकः ।' इत्यिभिधानात् । ६ पदवैकल्यवान् । ७ आलिङ्कनाय । ६ करप्रसारणिमव । ६ चिक्ररे । १० ऋतुं पुष्पोत्पत्तिनिमित्तभूतकालिवशेषं रजोत्पत्तिनिमित् कालिवशेषञ्च । ११ अस्माकम् । १२ वियोगे ल० । १३ सल्लकीतरुः । "गन्धिनी गजभक्ष्या तु सुवहा सुरभी रसा । महेरुणा कुन्दुरुकी सल्लकी ह्लादिनीति च" इत्यभिधानात् ।

म्राकुष्टिविग्गजालीनि' बकुलानि वने वने । हानौ 'गुणाधिकान्यासंस्तुलितानि' कुलोब्गतैः' ॥ क्षीबनासक्तकान्ताभिर्वाध्यमानाः सगीतिभिः । म्रान्वोलाः स्तम्भसम्मूतैः समाकोशिश्व' स्वनैः ॥२२३॥ सुन्वरेष्विप कुन्वेषु मधुपा मन्वतृप्तयः । माधवीमधुपानेन मुद्दा मधुरमाध्वन् ॥२२४॥ भवेवन्यत्र' कामस्य रूपवित्तावि'साधनम् । कालैकसाधनः ' सोऽस्मिन्ना' वनस्पति' जुम्भते ।॥२२४॥ नरविद्याधराधीशान् गत्वा 'गत्कालसाधनात् । दूताः स्वयंवरालापं सर्वौस्तान् समबोधयन् ॥२२६॥ ततो नानानकथ्वानप्रोत्कर्णीकृतविष्विपाः । निजाङ्गगनाननाम्भोजपरिम्लानिविधायिनः ॥२२७॥ 'विविद्यभूतिमाक्तम्य विमानैर्गतमानकः ।। स्त्रो विद्याधराधीशा द्योतमानविगाननाः ॥२२८॥ सुलोचनाभिषाकृष्टिः विद्याकृष्टाः समापतन् । कामिनां न पराकृष्टिः विद्यामुनस्वेप्सितस्त्रयः ॥

होनेके कारण ही मानो जड़, स्कन्ध, मध्यभाग और ऊपर-सभी जगह स्गन्धित फुल धारण किये थे ।।२२१।। जिन्होंने दिग्गजोंके भ्रमरोंको भी अपनी ओर खीच लिया है और जो उच्च-कुलमें उत्पन्न हुए बड़े पुरुषोंके समान हैं ऐसे मौलश्रीके वृक्ष प्रत्येक वनमें अपनी हानि होनेपर भी गुणोंकी अधिकता ही धारण कर रहे थे । भावार्थ-जिस प्रकार कुलीन मनुष्य हानि होनेपर भी अपना गुणनहीं छोड़ते हैं उसी प्रकार मौलश्रीके वृक्षे भी भ्रमरों द्वारा रसका पान किया जाना रूप हानिके होनेपर भी अपना सुगन्धिरूप गुण नही छोड़ रहे थे ॥२२२॥ जो गीत गा रही है तथा खेलनेमें लगी हुई है ऐसी सुन्दर स्त्रियां जो भूला भूल रही थी और उनके भूलने से जो उनके खंभोंसे चूं चूं शब्द हो रहा था उनसे वे भूले ऐसे जान पड़ते थे मानो उन स्त्रियोंके द्वारा पीड़ित होकर ही चिल्ला रहे हों ॥२२३॥ जिन्हें कुन्दके सुन्दर फुलोंपर अच्छी तृष्ति नहीं हुई है ऐसे भ्रमर माधवी (मधुकामिनी) लताका रस पीकर आनन्दसे मधुर शब्द कर रहे थे ॥२२४॥ वसन्तको छोडकर अन्य ऋतुओंमे अच्छा रूप होना आदि भी कामदेवके साधन हो सकते है परन्तु इस वसन्तऋतुमें एक समय ही जिसका साधन है ऐसा यह काम वनस्पतियों तक फैल जाता है। भावार्थ-अन्य ऋतुओंमें सौन्दर्य आदिसे भी कामकी उद्भृति हो सकती है परन्तु वसन्तऋतुमें कामकी उद्भतिका कारण समय ही है। उस समय सौन्दर्भ आदिका अभाव होनेपर भी केवल समयकी उत्तेजनासे कामकी उद्भति देखी जाती है और उसका क्षेत्र केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं रहता किन्तु वनस्पतियों तकमें फैल जाता है ।।२२५।। उस वसन्तऋतुकी सहायतासे उन दूतोंने भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंके पास जाकर उन सबको स्वयंवरके समाचार बतलाये।।२२६।।

तदनन्तर अनेक नगाड़ोंके शब्दोंसे दिग्गजोंके कान खड़े करनेवाले अपनी स्त्रियोंके मुखरूपी कमलोंको म्लान करनेवाले, सब दिशाओंके मुखको प्रकाशित करनेवाले और सुलोचना इस नामरूपी आर्काषणी विद्यासे आर्काषत हुए अनेक विद्याधरोंके अधिपति अपने अनेक विमानों से आकाशके विस्तारको कम करते हुए बहुत शीघ्र आ पहुंचे सो ठीक ही है वयोंकि कामी लोगों को अपनी अभीष्ट स्त्रियोंको छोड़कर और कोई उत्तम आकर्षिणी विद्या नही है ॥२२७–२२९॥

म्राभगम्य'नृपः क्षिप्रं स्वयमाविष्कृतौत्सवः । चेतः सौलोचनं वैतान् प्रीतान् प्रावेशयत्पुरम् ॥२३०॥ स्वगेहाविषु सम्प्रीत्या समुद्बद्धोत्सवष्वणः । 'म्राकम्पनिभिराविष्कृतादरः परिवारितः ॥२३१॥ सांशुकर्ममिवोद्यन्तम् प्रकंकीर्ति सहानुजम् । म्रकम्पननृपोऽभेत्य' भरतं वा'ऽनयत्पुरम् ॥२३२॥ स्वादरेणैव" संसिद्धि भाविनीं तस्य सूचयन् । नायवंशाप्रणीभेषस्वरं चानेतुमभ्ययात् ॥२३३॥ ततो महीभृतः सवं त्रित्तमुद्रान्तरित्यताः । पूरा इव पयोराशि प्रापुः 'स्फीतीकृतिश्रयः ॥२३४॥ स्वयमर्थपथं गत्वा केवाञ्चित् सर्वसम्पवा । केवाञ्चित्वा गमियत्वाऽन्यान् मान्यान् हेमाङ्गगवाविकान् ॥२३४॥ ये यथा यथा प्राप्ताः पुरीस्तां स्तांस्तथा तथा । म्राह्मयन्तीं पताकाभिवींच्छिताभिरवीविष्ठात् ॥२३६॥ तदा तं राजगेहस्थं नरविद्याभराधिपः । वृत्तं सुलोचनाऽकार्षीत् पितरं जितचिक्रणम् ॥२३७॥ वाराणसी जितायोध्या 'व्स्वनाम्नस्ताः' विराकरोत् । कन्यारत्नात् परं' नान्यद् इत्यत्राहुः प्रभृत्यतः ।२३६॥ तान् स्वयंवरशालायाम् प्रकंकीर्तपुरस्सरान् । निवेश्य प्रीणयामास कृताभ्यागतसिक्ष्यः ॥२३६॥

अनेक उत्सवोंको प्रकट करनेवाले राजा अकंपनने स्वयं ही बहुत शीघ्र उन राजाओंकी अगवानी की और प्रसन्न हुए उन राजाओंको सुलोचनाके चित्तके समान वाराणसी नगरीमें प्रवेश कराया ।।२३०।। जिसने बड़े प्रेमसे अपने घर आ़दिमें उत्सवकी ध्वजाएं बंधाई हैं और आदरको प्रकट करनेवाले हेमांगद आदि पुत्र जिसके साथ हैं ऐसे राजा अकम्पनने किरणों सहित उदय होते हुए सूर्यके समान अपने छोटे भाइयों सहित आये हुए अर्ककीर्तिकी अगवानी कर उसे महाराज भरतके समान नगरमें प्रवेश कराया ॥२३१-२३२॥ इसी प्रकार अपने आदरसे ही मानो उसकी आगे होनेवाली सिद्धिको सूचित करता हुआ नाथवंशका अग्रणी राजा अकंपन जयकुमार को लेनेके लिये उसके सामने गया ॥२३३॥ तदनन्तर जिस प्रकार पूर समुद्रकी ओर जाता है उसी प्रकार तीनों (पूर्व, पश्चिम, दक्षिण) समुद्रोंके वीचके रहनेवालें सब राजा लोग अपनी अपनी शोभा बढ़ाते हुए बनारस आ पहुंचे ॥२३४॥ राजा अकंपन कितने ही राजाओंके सामने तो अपनी सब विभूतिके साथ स्वयं आधी दूरतक गया था और कितनों हीके सामने उसने मान्य हेमाङ्गद आदिको भेजा था ।।२३५।। जो राजा जिस जिस प्रकारसे आ रहे थे उन्हें उसी उसी प्रकारसे उसने, अपनी फहराती हुई पताकाओंसे जो मानो बुला ही रही हों ऐसी बनारस नगरीमें प्रवेश कराया था ।।२३६।। उस समय सुलोचनाने राजमहलमें विराजमान तथा भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंसे घिरे हुए अपने पिताको चक्रवर्तीको भी जीतनेवाला बना दिया था । भावार्थ-महलमें इकट्ठे हुए अनेक राजाओंसे राजा अकंपन चक्रवर्तीके समान जान पड़ता था ।।२३७।। उस समय अयोध्याको भी जीतनेवाली वाराणसी नगरी अपने नामसे ही उसका तिरस्कार कर रही थी। क्योंकि उस स्वयंवरके समय से ही लेकर इस संसारमें कन्यारत्नके सिवाय और कोई उत्तम रत्न नहीं है, यह बात प्रसिद्ध हुई है । भावार्थ-कदाचित् कोई कहे कि चक्रवर्तीकी राजधानी होनेसे चौदह रत्न अयोध्यामें ही रहते हैं इसलिये वही उत्कृष्ट नगरी हो सकती है न कि वाराणसी भी; तो इसका उत्तर यह है कि संसारमें सर्वोत्कृष्ट रत्न कन्यारत्न है जो कि उस समय वाराणसीमें ही रह रहा था अतः उत्कृष्ट रत्नका निवास होनेसे वाराणसीने अयोध्याका तिरस्कार कर दिया था ।।२३८।। अतिथियोंका सत्कार

१ अभि मुखं गत्वा । २ अकम्पनः । ३ सुलोचनाचित्तमिव । ४ अकम्पनस्यापत्यैः । ५ अभिमुखं गत्वा । ६ भरतिमव । ७ अकम्पनस्यादरेगा । ८ वृद्धीकृत । ६ प्रावेशयत् । १० अयोध्याभिधानात् । ११ अयोध्योक्तिम् । अथवा योद्धुमशक्या अयोध्या एतल्लक्षगं तदा तस्या अयोध्याया नास्तीति भावः । १२ उक्तुष्टम् ।

पुरोपाँजितसद्धर्मात् सबंभेतत्ततः पुरारे । घमं एव समभ्यच्यं इति सिन्न्वत्य विद्वरः ।।२४०॥ कृत्वा जैनेदवरीं पूजां दीनानायवनीपकान् । मर्नायनः समध्यात् संवंत्यागोत्सवोत्ततः ।।२४१॥ तां लक्ष्मीमक्षयां मत्वा सफलां चाप्तसव्ययाम् । स तदाभृत् क्षतेरेकभोग्यः क्षितिरवात्मनः ।।२४२॥ एवं विहिततत्पूजः प्रकृतार्थे प्रचक्रमे । प्रारम्भाः सिद्धिमायान्ति पूज्यपूजा पुरस्तराः ।।२४३॥ म्रास्कालिता तदा भेरी विवाहोत्सवदासिनी । व्याप्नोत् प्रभोदः प्राक् चेतः पश्चात् कर्णेषु तद्ध्विनः॥ पुष्पोपहारिभूभागान् त्यत्केषुनभस्तला । निर्जताब्विमहासूर्यध्वानाध्मातिवगन्तरा ।।२४५॥ विवाधितमहावीयिदेशा प्रोद्बद्धतोरणा । पुनर्नवसुषाकोदधवलीकृतसौधिका ।।२४६॥ रिज्जताञ्जनसन्नेत्रा मालाभारिशिरोष्ठा । संस्कृतभू लतोपेता सविशेषललाटिका ।।२४६॥ रिज्जताञ्जनसन्नेत्रा मालाभारिशिरोष्ठा । संस्कृतभू लतोपेता सविशेषललाटिका ।।२४६॥ रामणिकुण्डलभारेण प्रसम्बश्चयणोज्ज्यला । सचित्रकरिवन्यस्त ।।२४६॥ ताम्बूलससंसर्गाद् द्विगुणारुणिताधरा । मुक्ताभरणभाभारासिवन्यस्त ।।२४६॥ सचन्वनरसस्कारहारवक्षःकुचाञ्चिता ।। महामणिमयूखा । सिवन्वनरसस्कारहारवक्षःकुचाञ्चिता ।। सहामणिमयूखा ।

करनेवाले राजा अकम्पनने उन अर्ककीर्ति आदि राजाओंको स्वयंवरशालामें ठहराकर प्रसन्न किया था ।।२३९।। यह सब पहले उपार्जन किये हुए समीचीन धर्मसे ही होता है इसलिये सबसे पहले धर्म ही पूजा करनेके योग्य है ऐसा विचारकर विद्वानोंमें श्रेष्ठ राजा अकंपन श्री जिनेन्द्र-देवकी पूजाकर तथा दीन, अनाथ और याचकोंको अयाचक बनाकर सबका त्याग करनेरूप उत्सवके लिये शीघ्र ही तयार हो गया । वह अच्छे कामोंमें खर्च की हुई लक्ष्मीको क्षयरहित और सफल मानने लगा तथा जिस प्रकार उसकी पृथिवी उसके उपभोग करनेके योग्य थी उसी प्रकार उस समय वह समस्त पृथिवीके उपभोग करने योग्य हो गया था। भावार्थ-पृथिवीके सब लोग उसके राज्यका उपभोग करने लगे थे ।।२४०–२४२।। इस प्रकार उसने जिनेन्द्रदेवकी पूजाकर अपना प्रकृत कार्य प्रारम्भ किया सो ठीक ही है क्योकि पूज्य पूरुषोंकी पूजा पूर्वक किये हुए कार्य अवश्य ही सफलताको प्राप्त होते है ।।२४३।। उसी समय विवाह-के उत्सवको सूचित करनेवाली भेरी बज उठी सो पहले सबके चित्तमे आनन्द छा गया और पीछे भेरीकी आवाज कानोंमें व्याप्त हुई ॥२४४॥ उस समय वहां पृथिवीपर जहां तहां फुलों को उपहार पड़े हुए थे, आकाशमें पताकाए नृत्य कर रही थी, समृद्रकी गर्जनाको जीतनेवाले बड़े बड़े नगाड़ोंसे दिशाएं शब्दायमान हो रही थी, वहांकी वड़ी वड़ी गलियां शुद्ध की गई थी उनमें तोरण बांधे गये थे और बड़े बड़े महल नये चूनाके चूर्णसे पुनः सफेद किये गये थे ॥२४५-२४६।। वहांकी स्त्रियोंके उत्तम नेत्र कज्जलसे रगे हुए थे, शिरके केश मालाओंको धारण कर रहे थे, भौहरूपी लताएं संस्कार की हुई थी, उनके ललाटपर स्न्दर तिलक लगा हुआ था, उज्ज्वल कर्ण मिणयोंके बने हुए कुण्डलोंके भारसे कुछ कुछ नीचेकी ओर भुक रहे थे, कपोलोंपर हाथसे बनाई हुई पत्ररचनाके चित्र बने हुए थे, पानके रसके संबन्धसे उनके ओठोंकी लाली दूनी हो गई थी, उनके कण्ठ मोतियोंके आभूषणोंकी कान्तिके भारसे बहुत ही सशोभित हो रहे थे, उनका वक्ष:स्थल चन्दनका लेप, बड़ा हार और स्तनोंसे शोभायमान हो रहा था, उनकी भूजा-रूपी लताएं बड़े बड़े मणियोंकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रही थी, उनका विशाल नितम्बस्थल

१ ततः कारएात् । २ पूर्वम् । ३ विदा वरः । ४ याचकान् । ५ अनिच्छन् । ६ प्रकाश्य । ७ सर्वजनस्य । ६ क्रतजिनपूजः । ६ प्रकृतकार्यम् । १० पूज्याना पूजा पुरस्सरा येषु ते । ११ प्रसरित स्म । १२ नूतनसुधालेपधवलीक्रुतहर्म्या । १३ तिलकसिहतभालस्थला । १४ रत्नकग्रंवेष्टन । १५ प्रशस्त-चित्रिकाजनचित्रितमकरिकापत्रादिविविधरचनावद्गण्डमण्डला । १६ मनोज्ञग्रीवा । १७ प्रशस्तश्रीखण्डकर्दम-कलितवक्षसास्फुरग्रहारान्वितकुचाभ्या च पूजिता । १६ मयूखाभा 'त०' पुस्तक विहाय सर्वत्र ।

रशनारज्जु विभाजिसु विशालकटीतटी । मणिनू पुरिनर्घोष मस्तिता क्षण्कमाक्ष्मिका ॥२५१॥ जितामरपुरीशोभा सौन्दर्यात् सा पुरी तवा । प्रसाधनमयं कायम् 'प्रधिताचिन्त्य वैभवम् ॥२५२॥ उत्सवी राजगेहस्य नगरेणैव विणतः । ग्रगाधो यिव पर्यन्तो मध्यम्बद्धः किनुच्यते ॥२५३॥ न चित्रं तत्र मिन्द्यते स्थान्द्र विविद्यत्ते स्थाप्त विचेतनम् ॥२५४॥ भोषनृ शृत्यं न भोगाडार्यं न भोषता भोगविजतः । 'तत्र सिन्निहितोऽनङ्गो लक्ष्मीश्चाविष्कृतोवया ॥२५५॥ भोषनृ शृत्यं न भोगाडार्यं न भोषता भोगविजतः । 'तत्र सिन्निहितोऽनङ्गो लक्ष्मीश्चाविष्कृतोवया ॥२५५॥ ग्रं युष्यस्य माहात्म्यमिहापीति । तत्र तद्वसवम् । विलोषय कृतधर्माणः पुष्यस्य महात्म्यमिहापीति । तत् । धर्माधर्मकलालोकात् स्वभावः स हि तावृशाम् ॥२५७॥ कन्यागृहात्तवा कन्याम् प्रन्यां वा कमलालयाम् । पुरोभूय । पुरभूयः । पुरभ्यस्तामीषल्लज्जात्तसाध्वसाम् । कन्यागृहात्तवा कन्याम् प्रन्यां वा कमलालयाम् । पुरोभूयः । पुरभूयः । सहातूर्यरवान्विताम् ॥२५६॥ सर्वमङ्गलसम्पूर्णं मुक्तालस्व पुष्यभूविते । चतुःकाञ्चनसुस्तम्भे भूरिरत्तस्कुरित्विव ॥२६०॥ प्रमोवात् सुप्रभावेशाव्यः विवाहोत्सवमण्डपे । कलधौतमये पट्टे निवेश्य प्राङमुर्खी सुष्यम् ॥२६१॥

करधनीरूपी रज्जुसे सुशोभित हो रहा था, और उनके चरणकमल मणिमयी नूपुरोंकी भनकार से कमलोंका तिरस्कार कर रहे थे ।।२४७–२५१।। इस प्रकार अपनी सुन्दरतार्से स्वर्गपुरीकी शोभाको जीतनेवाली वह नगरी उस समय अचिन्त्य वैभवशाली अलंकारमय शरीरको धारण कर रही थी।।२५२।। राजमहलका उत्सव तो नगर ही कह रहा था वयोंकि समुद्रके किनारे का भाग ही जब अगाध है तब उसके बीचका क्या पूछना है ? भावार्थ-जब नगरमें ही भारी उत्सर्व हो रहा था तब राजमहलके उत्सवका क्या पूछना था ? ॥२५३॥ वहांके सचेतन प्राणी अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग सब जगह उत्सव मना रहे थे इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है क्योंकि वहांकी दीवालें आदि अचेतन पदार्थ भी तो अपने अलंकारों द्वारा सचेतन प्राणियोंके समान ही उत्सव मना रहे थे । भावार्थ-दीवालें आदि अचेतन पदार्थ भी अलंकारोंसे सुशोभित किये गये थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो उल्लाससे अलंकार धारण कर स्वयं ही उत्सव मना रहे हों ।।२५४।। वहांपर भोगोपभोगका कोई भी पदार्थ भोक्तासे रहित नहीं था और न कोई भोक्ता भी भोगोपभोगके पदार्थसे रहित था, वहांपर कामदेव सदा समीप ही रहता था और लक्ष्मी उदयरूप रहती थीं ।।२५५।। इस जन्ममें ही पुण्यका माहात्म्य देखो ऐसा सोचते हुए कितने ही धर्मात्मा लोग वहांका उत्सव देखकर उस नगरके रहनेवाले लोगोंको बड़ी आदरकी दृष्टिसे देख रहे थे ।।२५६।। मुनि लोग भी उसे धर्मका फल मानकर प्रसन्न हुए थे सो ठीक है क्योंकि धर्मका फल देखकर प्रसन्न होना धर्मात्मा लोगोंका स्वभाव है और अधर्मका फल देखकर प्रसन्न होना अधर्मात्मा लोगोंका स्वभाव है ।।२५७।। उसी समय विवाहकी विधिको जाननेवाली सौभाग्यवती स्त्रियां, जिसने तात्कालिक सित्त्रियाएं की हैं, जो लज्जासे कुछ भयभीत हो रही हैं, जिसके आगे बड़े बड़े नगाड़ोंके शब्द हो रहे हैं ज्योतिष शास्त्रको जाननेयाले अनेक विद्वान् जिसके साथ हैं और जो दूसरी लक्ष्मीके समान जान पड़ती हैं ऐसी उस कन्याको उसके सामने जाकर उसके घरसे सब प्रकारके मंगल द्रव्योंसे भरे हुए, मोतियोंके आभूषणोंसे सुशो-भित, सुवर्णके बने हुए चार उत्तम खम्भोंसे युक्त और अनेक रत्नोंकी कान्तिसे जगमगाते हुए

कलर्शनुंकविन्यस्तिवेलसत्यस्तवेषसावरः । अभिविच्य विशुद्धान्तुपूर्णः स्वर्णमयः शतैः ।।२६२॥ कृतमञ्ज्ञालनेपय्या नीत्वा नित्यमनोहरन् । पूजियत्वार्श्वता भक्त्या सर्वकल्याणकारिणः ॥२६३॥ सिद्धश्चेवां समावाय क्षिप्त्वा शिरिस साशिवम् । स्थिताः प्रतीक्यं सस्मानं 'तत्रावृत्याहितावरम् ॥२६४॥ इतो महीशसम्वेशान् "नरक्षेव्यरनायकाः । श्वास्ते प्रसाधितान् कृत्वा प्रसाधनिववस्तवा ॥२६४॥ निजोचितासनाक्वाः प्रकर्वं भीसमुज्ज्वलाः । चलच्चामरसम्पर्या कात्त्या चामरसिक्षभाः ॥२६६॥ कृषार्या निर्जितः कामः प्राक् स्वमेव' विकृत्यः किन् । समागंस्तः पुनर्जेनुन्नितिः शक्काविधायिनः ॥ किन्यवेकंः वृत्रोतिः व्यासा हि महती नृणाम् ॥ किन्यवेकंः वृत्रोते । जेतुं सर्वेऽपि तां तस्युः दिक्षाणा हि महती नृणाम् ॥ 'केरलीकिनोत्तुक्षगक् चकोदिविलक्षयनं । अभापानीतसामर्थात् परिक्षीणपरिकमम् । ॥२६६॥ माखन्यलयमातक्ष्यक्षक्ष्यक्ष्यत् ॥२७०॥ कावेरीवारिकास्वावप्रहृष्टाण्डजनिर्भरः । कीशेच्छलज्जलस्यूलक्षममुक्तातिभूषणम् ॥२७१॥ विक्षणानिलमापस्तिः कील्यानिवस्ताम् । कोकिलालिकसालापैर्वाचालमनुकूलयन् ॥२०१॥

विवाहोत्सव मण्डपमें बड़े हर्षके साथ महारानी सुप्रभाकी आज्ञासे आईं और पूर्व दिशाकी ओर मुखकर सुखपूर्वक सोनेके पाटपर बिठा दिया । तदनन्तर मुखपर रखे हुए शोभायमान पल्लबों को घारण करनेवाले तथा विशुद्ध जलसे भरे हुए सुवर्णमय गुभ कलशोंसे उसका अभिषेक किया। फिर माङ्गलिक वस्त्राभूषणोंको धारण करनेवाली कन्याको नित्यमनोहर नामक चैत्यालयमें ले जाकर वहां उससे सबका कल्याण करनेवाले श्री अर्हन्तदेवकी पूजा कराई। उसके बाद सिद्ध शेषाक्षत लेकर आशीर्वादपूर्वक उसके शिरपर रक्खे और इतना सब कर चुकने के बाद वे स्त्रियां उसका आदर सत्कार करती हुई शुभ लग्नकी प्रतीक्षामें उसे घेरकर वही ठहर गईं ।।२५८-२६४।। इधर महाराज अकम्पनके संदेशसे, सजावटको जाननेवाले वे सब भूमिगोचरी और विद्याधरोंके अधिपति अपने आपको सजाकर अपने अपने योग्य आसनों पर जा बैठे। वे प्रकृष्ट शोभासे उज्ज्वल थे, ढुलते हुए चमरोंकी संपत्ति और कान्तिसे देवोंके समान जान पड़ते थे और ऐसी शंका उत्पन्न कर रहे थे मानो इस कुमारीने पहले ही कामदेवको जीत लिया था इसलिये वह कामदेव ही अपने बहुतसे रूप धारणकर उसे जीतनेके लिये पून: आया हो ॥२६५-२६७॥ यह सुलोचना किसी एकको ही स्वीकार करेगी, ऐसा जानकर भी वे सब राजा लोग अहंकार करते हुए उसे जीतनेके लिये वहां बैठे थे सो ठीक ही है क्योंकि मनुष्योंकी आशा बहुत ही बड़ी होती है ।।२६८।। जो स्त्रियोंके मद्यके कुरलों तथा नृपुरोंकी भनकारसे सुशोभित बायें पैरोंके द्वारा वृक्षोंको भी कामी बना रहा है, जो बांये हाथमें फुलोंका धनुष धारण कर दूसरे हाथसे आमकी मंजरीको खूब फिरा रहा है, जिसका पराक्रम प्रसिद्ध है और जिसने वसन्त ऋतुरूपी सेवकके द्वारा फुलरूपी समस्त शस्त्र बुला लिये है, ऐसा कामदेव, केरल देशकी स्त्रियोंके कठिन और ऊंचे करोडों कुचोंको उल्लंघन करनेसे उत्पन्न हुई थकावटके कारण जिसकी घुमनेकी शक्ति क्षीण हो गई है अर्थात जो धीरे धीरे चल रहा है, मलय पर्वतके

१ शुभैः अ०, प०, स०, म०, ल०, इ०। २ नित्यमनोहरनाम चैत्यालयम्। ३ –शेषं ल०। ४ प्रतीक्षां कृत्वा। ५ चैत्यालये। ६ कृतादरं यथा भवित तथा। ७ अकम्पनवाचिकात्। ८ अलङकृतान्। ६ प्रसिद्ध। १० आत्मानम्। ११ राजकृमाररूपेण वैकुर्वाणं कृत्वा। १२ सङगतवान्। १३ सुलोचनां जेतुम्। १४ प्रेक्षकाणां शङकां कृर्वाणाः। १५ अनिर्दिष्टं कञ्चिदेकं पुरुषम्। १६ स्वीकरोति। १७ आहंकारवन्तः। 'अहंकारवानहंयुः' इत्यभिषानात्। १८ निजोचितासनारूढाः सन्तस्तस्थुरिति सम्बन्धः। १६ केरलस्त्री। २० श्रमापनीतसामर्थ्यं। २१ लङ्गवाजजातश्रमेणापसारितसामर्थ्यं परिक्षीणगमनम्। २२ मलयाचलोत्पन्नकरिकपोलकण्ड्यापनयनात्। २३ द्वप्रस्रवण्। २४ विरहतीन्नाग्निसमृत्यादनम्।

मदोन्मत्त हाथियोंके गण्डस्थलोंकी खाज खुजलानेसे टूटे हुए चन्दन वृक्षोंके निष्यन्दकी घनी सुगन्धिसे जो व्याप्त हो रहा है, कावेरी नदीके कमलोंके आस्वादसे हिषत हुए पक्षियोंकी अल्हड़ क्रीड़ासे उछलती हुई जलकी बड़ी बड़ी बूँदें ही जिसके मोतियोंके आभूषण हैं, जो विरहरूपी तीव अग्निको प्रज्वलित करनेवाला है और कोयल तथा भ्रमरोंके मनोहर शब्दोंसे जो वाचा-लित हो रहा है ऐसे दक्षिणके वायुको अनुकूल करता हुआ सब देशोंको जीतकर उस समय वहां आ पहुंचा था ॥२६९-२७५॥ उसी समय, जिसने अपनी शोभासे इन्द्रको भी जीत लिया है, जिसका साम्राज्य प्रकट है, ध्वजा आदि राज्यके चिह्न जिसके आगे आगे चल रहे हैं, अपनी शोभासे जिसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली हैं, सुप्रभा रानी जिसके साथ हैं, और जो अपने कुटुम्बीजनोंसे घिरा हुआ अर्थात् परिवारके लोग जिसके साथ साथ चल रहे हैं ऐसा पुण्यवान् राजा अकम्पन नगरसे आकर स्वयंवर मण्डपमें अपने योग्य स्थानपर आ विराजमान हुआ ।।२७६–२७७।। उसी समय महेन्द्रदत्त नामका कञ्चुकी चित्राङ्गददेवके द्वारा दिये हुए, आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले बहुत बड़े अलंकृत रथपर कन्याको बैठाकर लाया ॥२७८॥ कामको जीतनेवाला हेमाङ्गद अपने छोटे भाइयोंसहित, समस्त सेनाके समूहको अच्छी तरह सजाकर बड़े प्रेमसे कन्याके रथके चारों ओर चल रहा था ।।२७९।। जिसके आगे आगे बजने वाले नगाड़ोंके शब्दोंके आघातसे दिशारूपी कन्याओंके कर्णपूर हिल रहे थे, जिसपर अच्छी तरह लगे हुए छत्रकी छिद्ररहित छायासे सूर्य भी ढंक गया था, और जो राजाओंके नेत्रोंसे पूजी जा रही थी अर्थात् समस्त राजा लोग जिसे अपने नेत्रोंसे देख रहे थे ऐसी सुलोचनाने, चक्रवर्ती के दिग्विजयसे लौटनेगर जिस प्रकार लक्ष्मी अयोध्यामें प्रवेश करती हैं उसी प्रकार स्वयंवर-शालामें प्रवेश किया और वहां वह सर्वतोभद्र नामक महलपर चढ़कर कञ्चुकीके द्वारा प्रेरित हो नीलकमलके दलके समान अपने चञ्चल नेत्रोंके द्वारा राजाओंको सींचने लगी ॥२८०-२८२॥ जिस प्रकार चातक पक्षी मेघोंके बरसनेसे संतुष्ट होती हैं उसी प्रकार सब राजा लोग सुलोचनाके देखनेसे ही संतुष्ट हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि अपने अभीष्ट पदार्थके समागम

१ अत्यर्थम् । २ कुसुमिर्निमितम् । ३ वामहस्तेन । ४ माकन्दप्रसूनम् । ५ दक्षिणकरेण । ६ परिभ्रमयन् । ७ वसन्त एवानुचरो भृत्यस्तेन समानीत । ८ आजगाम । ६ अकम्पनः । १० सुक्षेन स्थितवतः । ११ निजोचितस्थाने । १२ आक्चर्चयुक्तम् । १३ विचित्राङ्गददेवेन वितीर्यम् । १४ सम्रद्धं कृत्वा । १५ चलत् । १६ स्वयंवरशालाम् ।१७ सिन्न्नि स्म । अयोजयदित्यर्थः ।१८ इव । १६ नृपाः ।

स्वसौभाग्यवशात् सर्वान् साञ्यालोक्यात्वसराम् । श्लाघ्यं तद्योषितां पृंतां शौर्यं वा निर्जितद्विवाम् ॥
ततः कञ्चुकिनिर्वेशाद् बाला लीलाविलोकितैः । माकृष्य हृदयं तेषां तत्सौषात् समवातरत् ॥२८५॥
यस्य प्यत्र गता स्याद्वृक् सा तत्रैवेव कीलिता । "तत्तेऽस्यामवरूढायां 'विक्रा वा तवनीक्षकाः ' ६॥२८६॥
किङकिणीकृतकञ्जारावरम्यं रथं ततः । व्यूढं कुर्वे-हृंग्यैः स्वर्णकर्णचामरशोभिभिः ॥२८७॥
उत्पतित्रपतत्केतुबाहुं नीरूपकपिणाम् । साक्षावपह्मवाह्मानं कुर्वन्तमिव सन्ततम् ॥२८८॥
पुनरध्यास्य ह हुज्जन्य विक्षेत्र हृदयप्रिया । मुक्ताभूषाप्रभामध्ये शारवीव तिष्ठल्लता ॥२८६॥
वीज्यमाना विषुस्पद्धिहंसासामलचामरेः । जनानां दृष्टिवोषान् वा धुन्वद्भिर्द्दत्तो मुद्धः ॥२६०॥
स्रवधूतः पुरानङ्गः सम्प्रति स्वीकृतोऽनया । प्रयोजनवशात् प्राज्ञैः प्रास्तोऽपि पर्गृहयते ॥२६१॥
स्रस्याप्रह इवानङ्गः सद्यः सर्वाङ्गसङ्गतः । विकारमकरोत् स्वरं भूयो भूनेत्रवक्त्रजम् ॥२६२॥
साङ्गो पर्यवेत्याऽर्यं वम् एकीभावं वजामि किम् । इत्यनङ्गोऽप्यनङगत्यं स्वं मन्ये ' साध्वबृध्यत ॥२६३॥
लक्षीः सा सर्वभोग्याऽभूव् रतिव्यंगेन् पर्मा कुत्यते । जितानङ्गानिभानेषा न्यकृत्य (१९० ज्वमान्स्यति ॥२६४॥

होनेपर किसे आनन्द नहीं होता है ? ॥२८३॥ वह सुलोचना भी अपने सौभाग्यके वशसे आये हुए समस्त राजाओंको देखकर अत्यन्त संतुष्ट हुई थी सो ठीक ही है क्योंकि जिस प्रकार शत्रुओंको जीतनेवाले पुरुषोंका शूरवीरपना प्रशंसनीय होता है उसी प्रकार स्त्रियोंका सौभाग्य भी प्रशंसनीय होता है ॥२८४॥ तदनन्तर वह सुलोचना लीलापूर्वक अवलोकनके द्वारा उन राजाओंका हृदय अपनी ओर आकर्षितकर कंचुकीके कहनेसे उस महलसे नीचे उतरी ॥२८५॥ जिसकी दृष्टि उसके शरीरपर जहां पड़ गई थी वह मानो वहीं कीलित सी हो गई थी तथा उसके नीचे उतर आनेपर वे राजा लोग उसे न देखकर बहुत ही खेदिखन्न हुए थे ॥२८६॥ तदनन्तर, जो कामदेवकी विद्याके समान सबके हृदयको प्रिय है, जो मोतियोंके आभुषणोंकी कान्तिके बीचमें शरदऋत्की बिजलीकी लताके समान जान पड़ती है और जिसपर मानो मनुष्योंकी दृष्टिके दोषोंको दूरसे ही दूर करते हुए, तथा चन्द्रमाके साथ स्पर्धा करनेवाले और हंसोंके पंखोंके समान निर्मल चमर बार बार ढुराये जा रहे हैं ऐसी वह सुलोचना, जो छोटी छोटी घंटियों के रुणभुण शब्दोंसे रमणीय है, कानोंके समीप लगे हुए सोनेके चमरोंसे शोभायमान बड़े-ऊंचे घोड़े जिसमें जुते हुए हैं, नीचे ऊपरको उड़ती हुई ध्वजाएं ही जिसकी भुजाएं है और जो उन उड़ती हुई ध्वंजाओंसे ऐसा जान पड़ता है मानो कुरूप मनुष्यका साक्षात् निरन्तर निरा-करण ही कर रहा हो और सुरूप (सुन्दर) मनुष्योंको साक्षात् बुला रहा ही हो' ऐसे रथपर सवार हुई ।।२८७-२९०।। सुलोचनाने कामदेवका पहले तो तिरस्कार किया था परन्तु अब उसे फिर स्वीकृत किया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् पुरुष हटाये हुएको भी अपने प्रयोजन के वश फिर स्वीकार कर लेते हैं ॥२९१॥ पिशाचके समान शीघ्र ही इसके सब अंगोंमें प्रविष्ट हुआ कामदेव अपनी इच्छानुसार बार बार भौं ह नेत्र और मुखमें उत्पन्न होनेवाले विकारोंको प्रकट कर रहा था ।।२९२।। यदि मैं शरीर सहित होता तो क्या इस तरह इस सुलोचनाके साथ एकीभावको प्राप्त हो सकता ? अर्थात् इसके शरीरसें प्रवेश कर पाता ? ऐसा विचार करता हुआ कामदेव मानो अपने शरीर रहितपनेको ही अच्छा समभता था ॥२९३॥ वह

१ अवलोकनैः । २ अवलरित्त स्म ३ यस्मिन्नवयवे । ४ ते तस्या-ल० । तत् कारणात् । ५ अवलरणं कुर्वेन्त्या सत्याम् । ६ तां कन्यकामीक्षमाणाः न बभूवृरित्यर्थः । ७ घृतम् । ८ प्रसिद्धः । ६ रूपहीनाना रूपवताञ्च । १० क्रमेण निराकरणं चाह्वानं च । ११ एवंविघं रथमघ्यास्येति सम्बन्धः । १२ कामिवद्या । १३ मरालपक्ष । १४ निराकृतः । १५ प्रतिक्षिप्तः । १६ सशरीरः । १७ शिष्टमिति । १८ अनक्शेन विकलाङ्गेनेति घ्वनिः । १६ निराकृत्य । २० विजयम् जयकुमारं च ।

करप्रहेण सभ्मीवान् स्वाज वा वारियोर्गुवः'। 'ग्रस्या करंग्रहो वस्य तस्य सभ्मीः करे स्थिता ।२९५। सावन्यजन्तुवौ पुंसु' स्त्रीव्वस्यामेव सन्भृतन्'। 'यस्त्राप्ताः सरितः सर्वास्तमेता' सर्वपाधिवाः॥२९६॥ सन्दर्शनेत्रसम्प्रतनन्यस्या वर्वतेतरान् । सावन्यजनवृधिस्त्यक्तः भिषा बहुतु "तत्कथम् ॥२९७॥ रस्नाकरस्यवुर्णवेन् ग्रम्युधिः भवते वृथा । कत्यारस्यमिवं 'यत्र 'सवोरेतव्' विराजते ॥२९८॥

प्रसिद्ध लक्ष्मी सबके द्वारा उपभोग करने योग्य है और रित शरीररहित कामदेवके द्वारा भोगी जाती है परन्तु यह सुलोचना कामदेवको जीतनेवाले इन सभी राजाओंका तिरस्कार कर जय अर्थात् विजय अथवा जयकुमारको प्राप्त होगी । भावार्थ-संसारमें दो ही प्रसिद्ध स्त्रियां हैं एक लक्ष्मी और दूसरी रति । इनमेंसे लक्ष्मी तो सर्वपृष्ठोंके द्वारा उपभोग योग्य होनेके कारण प्रैंचिकीके समान निन्दा है और रित शरीररहित पिशाच (पक्षमें कामदेव) के द्वारा उपभोग योग्य होनेसे दूषित है परन्तु यह सुलोचना अपनी शोभासे कामदेवको जीतनेवाले इन सभी राजाओंका तिरस्कार कर जय-जीत (पक्षमें जयकूमार) को प्राप्त होगी अर्थात यह सुलोचना लक्ष्मी और रितसे भी श्रेष्ठ है।।२९४।। समुद्रपर्यन्त इस पृथिवीका करग्रह अर्थात् टैक्स वसूल करनेसे कोई पुरुष लक्ष्मीवान हो अथवा नहीं भी हो परन्तु जिसके इस सुलोचनाका करप्रह अर्थात् पाणिप्रहण होगा लक्ष्मी उसके हाथमें ही स्थित समक्षनी चाहिये।।२९५॥ पुरुषोंमें लावण्य (खारापन) समुद्रमें है और स्त्रियोंमें लावण्य (सौन्दर्य) इसी सुलोचनामें भरा हुआ है यही कारण है कि सब नदियां समुद्रके पास पहुंची है और सब राजा लोग इसके समीप आ पहुंचे हैं। भावार्थ-लावण्य शब्दके दो अर्थ हैं-एक खारापन और दूसरा सौन्दर्य। यहां कविने दोनोंमें शाब्दिक अभेद मानकर निरूपण किया है। श्लोकका भाव यह है-लावण्य पुरुषोंमें भी होता है और स्त्रियोंमें भी परन्तु उसके स्थान दोनोंमें नियत हैं। पुरुषका लावण्य समुद्रमें नियत है और स्त्रीका लावण्य सुलोचनामें । पुरुषके लावण्यके प्रति स्त्रियोंका आकर्षण रहता है और स्त्रियोंके लावण्यके प्रति पुरुषका आकर्षण रहता है । यही कारण है कि नदीरूपी स्त्रियां आकर्षित होकर समुद्रके पास पहुंची हैं और सब राजा लोग (पुरुष) सुलोचनाके प्रति आकर्षित होकर उसके समीप आ पहुंचे हैं ।।२९६।। इसका लावण्य सबके नेत्रोंके द्वारा पिया जानेपर भी बढ़ता ही जाता है परन्तु समुद्रको तो लक्ष्मीने छोड़ दिया है इसलिये वह उसे कैसे धारण कर सकता है ? भावार्थ-ऊपरके श्लोकमें लावण्यके दो स्थान बतलाये थे-एक समुद्र और दूसरा सुलोचना। परन्तु यहां लावण्य शब्दका केवल सौन्दर्य अर्थ हृदयमें रखकर कवि सैमुद्रमें उसका अभाव बतला रहे हैं। यहां कवि लावण्य उस पदार्थको कह रहे हैं जिसकी निरन्तर वृद्धि ही होती रहे और जिसे देखकर दर्शक उसे कभी छोड़ना न चाहे । कविका मेनोगत लावण्य सुलोचनामें ही था क्योंकि उसे देखकर नेत्र कभी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे और निरन्तर उसकी वृद्धि होती रहती थी । समुद्रमें लावण्यका होना कविको इष्ट नहीं है क्योंकि उसे लक्ष्मीने छोड़ दिया है यदि उसमें वास्तवमें लावण्य होता तो उसे लक्ष्मी क्यों छोड़ती ? (लक्ष्मी द्वारा समुद्रका छोड़ा जाना किव सम्प्रदायमें प्रसिद्ध है।) ॥२९७॥ समुद्र अपने रत्नाकरपनेका खोटा अहंकार व्यर्थ ही घारण करता है क्योंकि जिनके यह कन्यारूपी रत्न हैं जन्हीं राजा अकंपन और रानी सुप्रभाके यह रत्नाकरपना सुशोभित होता है ॥२९८॥

१ लक्ष्म्याः । २ सुलोचनायाः । ३ पुरुषेषु । ४ परिपूर्णम् । ५ वर्त् कारणात् । ६ तं समुद्रम् । एताम् सुलोचनाम् । ७ लावण्यम् । ६ ययोः । ६ अकम्पनसूप्रभयोः । १० रत्नाकरत्वम् ।

इति स्तुतात्मसौभाग्यभाग्य'क्पाविसम्भृता । जनैः स्वयंवरागारम् आगमव् गोमिनीव' सा ॥२६६॥ 'परिभूतिद्विषा सात्र" भाविनी' केति वा तवा । प्रीतिशोकान्तरे केविव् रसं राजकमन्वभूत् ॥३००॥ स्थित्वा महेन्ववसोऽपि रत्नमातावरो घुरि" । रथं प्रचोवयामास प्रतिविद्याश्वराधिपान् ॥३०१॥ विक्रावेस्तयोः श्रेश्योनंभेश्व विनमेः सुतौ । पतिः सुमितरेषोऽयम् इतः सुविनमिः श्रियः ॥३०२॥ अन्योऽमी च सामावीशा विद्याविकमशालिनः । पति वृणोव्व त्वं चेथु "स्वेच्छामेकत्र पूर्य ॥३०२॥ अन्योऽमी च सामावीशा विद्याविकमशालिनः । पति वृणोव्व त्वं चेथु "स्वेच्छामेकत्र पूर्य ॥३०३॥ इति कञ्चुकिनिविद्यं नामावाय पृथक् पृथक् । कर्णेकृत्यात्ययात् सर्वान् विविश्वत्रा हि वेहिनाम् ॥३०४॥ पश्चात् सर्वान्तिरीक्ष्यं कञ्चित्रत्र विवरीवते । तथवेति स्वान्तत्त्वः कि वाशानावत्त्वते ॥३०४॥ पश्चाज्ञत्रात्त्रस्यं कञ्चित्रत्र विवरीवते । तथवेति स्वान्तस्त्रस्यः कियतिरीवृशो ॥३०६॥ पश्चाक्तत्रस्यं कृत्रस्य प्रभभूति। स्वान्त्रस्य राज्ञां संस्तेः स्थितिरीवृशो ॥३०६॥ । रिज्ञवाद्वाद्वद्वव्याक्तिस्तावृत्यां प्रभभूति। प्रक्रयः । कञ्चुकी कथयामास् नामभिस्तावृत्यांस्तदा ॥३०६॥ वृहीतप्रवृत्वते स्वां स्वान्ति सार्ज्या जयमागमत् । हित्वा शेवान् वृत्तांस्त्वतं स्वा म्युकरी यथा ॥३०६॥ गृहीतप्रवृत्तस्यांवीन् सार्ज्या जयमागमत् । ववो व्यापारयामास जयव्यावर्णनं प्रति ॥३०६॥

इस प्रकार लोग जिसकी स्तुति कर रहे हैं ऐसे अपने सौभाग्य, भाग्य और रूप आदिसे भरी हुई वह सुलोचना लक्ष्मीके समान स्वयंवर भवनमें आ पहुंची ॥२९९॥ इस संसारमे पराभृति दो प्रकारकी है—एक पराभृति अर्थात् उत्कृष्ट सम्पद और दूसरी पराभृति अर्थात् पराभव-क्रुतिरस्कार, सो इन दोनोंमे न जाने कौन सी पराभृति अथवा परा-भृति होनेवाली है ऐसा विचार करता हुआ राजाकोंका समूह उस समय प्रेम और शोकके बीच किसी अव्यक्त रसका अनुभव कर रहा था ॥३००॥

रत्नोंकी मालाको धारण करनेवाला महेन्द्रदत्त नामका कञ्चुकी भी धुरापर बैठकर विद्याधर राजाओंकी ओर रथ चलाने लगा ।।३०१।। और सुलोचनासे कहने लगा कि ये विज-यार्घकी दक्षिण तथा उत्तर श्रेणीके राजा निम और विनमिके पुत्र है। यह लक्ष्मीका स्वामी सुनमि है और यह इस ओर सुविनमि हैं ।।३०२।। विद्या और पराऋमसे शोभायमान ये और भी अनेक विद्याधरोंके अधिपति विराजमान हैं इनमेंसे तू किसी एकको वर अर्थात् पतिरूपसे स्वीकार कर और एक हीमें अपनी इच्छा पूर्ण कर ।।३०३।। इस प्रकार कंचुकीने अलग अलग नाम लेकर जो कुछ कहा था उसे कानमें डालकर-सुनकर वह सबको छोड़ती हुई आगे चली सो ठीक ही है क्योंकि प्राणियोंकी रुचि अनेक प्रकारकी होती है ।।३०४।। यह कन्या सबको देखकर बादमें किसीको वरना चाहती है यह विचारकर विद्याधर लोग ज्योंके त्यों बैठे रहे सो ठीक ही है क्योंकि आशा किसका आश्रय नहो लेती है ? ।।३०५।। जिस प्रकार सुर्यके उदय होनेसे कमल विकसित हो जाते हैं और अस्त होनेसे मुरक्ता जाते हैं उसी प्रकार राजाओं ं के मुखरूपी कमल सुलोचनाके रथ सामने आनेसे पहले तो प्रफुल्लित हुए किन्तु रथके चले जानेपर बादमें मुरभा गये थे सो ठीक ही है क्योंकि संसारकी स्थिति ही ऐसी है ॥३०६॥ तदनन्तर वह रथ विद्याधरोंकी ऊंची भूमिसे नीचे भूमिगोचरियोंकी ओर उतरा, उस समय वह कञ्चुकी नाम ले लेकर राजाओंका निरूपण करता जाता था ।।३०७।। जिस प्रकार वसन्तऋतुमें कोयल सब वृक्षोंको छोड़कर आमके पास पहुंचती है उसी प्रकार वह अजेय सुलोचना अर्ककीर्ति आदि राजाओंको छोड़कर जयकुमारके पास जा पहुंची ।।३०८।। उसी समय

१ पुण्य । २ लक्ष्मीः । ३ अवज्ञा सम्पच्च । पराभूति—ल०, म०, अ०, प०, स०, इ० । ४ अवज्ञासम्पदोः । ५ भविष्यत् । ६ करूचुकी । ७ रथमुखे । ८ निजवाञ्छाम् । ६ अतिकान्तवती । १० वरितुमिच्छति । ११ म्लानान्यभवत । १२ उन्नतप्रदेशान् । १३ अगमत् । १४ भूचराणामभिमुखम । १५ धृतास्वरज्जुः ।

प्रवीपः स्वकुलस्यायं प्रभुः सोमप्रभात्मजः । श्रीमानुत्साहभेवैर्वाः जयोऽयमनुकैंवृंतः ॥३१०॥ न रूपमस्य व्यावर्ष्यं तदेतवितः मन्मयम् । सः वर्षणोऽर्पणीयः कि करकडकणदर्शने ॥३११॥ जित्वा मेघकुमाराख्यान् उत्तरे भरते सुरान् । सिहनावः इतोऽनेन जिततन्भेघनिस्स्वनः ॥३१२॥ बीरपट्टं प्रविव्यास्य स्वभुजाभ्यां समुद्धतम् । न्यधायि निषिनायेन हृष्ट्वा मेघस्वराभिषा ॥३१३॥ झात्मसस्यग्रुणैर्यृक्तः समेतश्चाभिगामिकः । प्रज्ञोत्साहिवशेषेश्च ततोऽयमुवितोदितः ॥३१४॥ चित्रं जगत्त्रयस्यास्य गुणाः संरज्ये साम्प्रतम् । व्यावृताः स्वभावेन तत्व भावानुरञ्जने । ॥३१४॥ झयमेकोऽस्ति बोषोऽस्य चतत्रः स्वन्त योषितः । श्रीः कीर्तिर्वारलक्ष्मश्च वाग्वेवी चातिवल्लभाः ॥३१६॥ जितमेघकुमारोऽयम् एकः प्राक् त्वज्जयेऽजुना । ज्युत्तर्यं इवालक्ष्ये । त्यत्तसहायीकृतः स्मरः ॥३१६॥ बिलनोर्युवयोर्मप्यं वर्तमानो जिगीषतोः । द्वैषीभावं समापन्नः वाद्गुण्यनिपुणः स्मरः ॥३१६॥ कीर्तिः कुवलयाङ्कावी पद्माङ्कावीप्रभाऽस्य हि । सूर्याचन्त्रमसौ तस्मावनेन हतशक्ति ॥३१६॥

चित्तकी बातको जाननेवाला कंचुकी घोड़ोंकी रास पकड़कर जयकुमारका वर्णन करनेके लिये अपने वचनोंको व्यापृत करने लगा अर्थात् जयकुमारके गुणोंका वर्णन करने लगा ॥३०९॥ उसने कहा कि यह श्रीमान् स्वामी जयकुमार है, यह अपने कुलका दीपक है, महाराज सोमप्रभ पुत्र है और उत्साहके भेदोंके समान अपने छोटे भाइयोंसे आवत है-घिरा हुआ है।।३१०।। कामदेवको तिरस्कृत करनेवाला इसका यह रूप तो वर्णन करने योग्य ही नहीं है क्योंकि हाथ का कंकण देखनेके लिये क्या दर्पण दिया जाता है ? ॥३११॥ इसने उत्तर भरतक्षेत्रमें मेघ-कुमार नामके देवोंको जीतकर उन देवोंके कृत्रिम बादलोंकी गर्जनाको जीतनेवाला सिंहनाद किया था ।।३१२।। उस समय निधियोंके स्वामी महाराज भरतने हर्षित होकर अपनी भुजाओं द्वारा धारण किया जानेवाला वीरपट्ट इसे बांधा था और मेघस्वर इसका नाम रक्ला था ।।३१३।। यह आत्माके समीचीन गुणोंसे युक्त है तथा आदरणीय उत्तम पुरुषोंके साथ सदा संगति रखता है इसलिये बुद्धि और विशेष विशेष उत्साहोंके द्वारा यह श्रेष्ठोंमें भी श्रेष्ठ गिना जाता है।।३१४।। यह भी आश्चर्यकी बात है कि इसके गुण तीनों लोकोंको प्रसन्नकर अब तेरे अन्तःकरणको अनुरक्त करनेके लिये पूर्ण रूपसे लौटे हैं। भावार्थ-इसने अपने गुणोंसे तीनों लोकोंके जीवोंको प्रसन्न किया है और अब तुभे भी प्रसन्न करना चाहतें हैं।।३१५।। यदि इसमें दोष है तो यही एक, कि इसके निम्नलिखित चार स्त्रियां हैं, श्री, कीर्ति, वीरलक्ष्मी और सरस्वती । ये चारों ही स्त्रियां इसे अत्यन्त प्रिय हैं ।।३१६।। जिसने पहले अकेले ही मेघकुमारको जीत लिया था ऐसा यह जयकुमार इस समय तुभे जीतनेके लिये धैर्यरहित सा हो रहा है अर्थात् ऐसा जान पड़ता है मानो इसका धैर्य छट रहा हो यही कारण है अब इसने कामदेवको अपना सहायक बनाया है।।३१७।। एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनों बलवानोंके बीचमें पड़ा हुआ यह संधि विग्रह आदि छहों गुणोंमें निपुण कामदेव द्वैधी-भावको प्राप्त हो रहा है अर्थात् कभी उसका आश्रय लेता है और कभी तेरा ।।३१८।। इसकी कीर्ति तो कुवलय अर्थात् रात्रिमें खिलनेवाले कमलोंको (पक्षमें महीमण्डलको) आनन्दित करती है और प्रभा पद्म अर्थात् दिनमें खिलनेवाले कमलोंको (पक्षमें पद्मा-लक्ष्मीको) विकसित

१ शक्तिविशेषै: । २ दृश्यमानम् । ३ अतिकान्तमन्मथम् । ४ प्रसिद्धः । ५ निर्जितमेघकुमार-घनघ्वितः । ६ प्रयुध्वास्य ल० । ७ अभिगमार्हः । आदरणीयैरित्यर्थः । ६ ततः कारणात् । ६ आत्मन्यनुरक्तं विधाय । १० अधुना । ११ व्यापारमकुर्वेन् । १२ सकलस्वरूपेण । १३ वित्तानुरञ्जने । 'भावः सत्ता स्वभावाभिप्रायभावचेष्टात्मजन्मसु' इत्यभिधानात् । १४ दर्शनीयः । १५ यत् कारणात् । १६ परस्परं जेतुमिच्छतोः । १७ उभयावलम्बनत्वम् ।

कीर्तिर्बोहरुचरा लक्ष्मीरतिवृद्धा सरस्वती । जीर्जेतरापि शान्तेष' लक्ष्यते क्षतिविद्धियः ।।३२०॥ ततस्त्विय वयोक्ष्यशीलाविगुणभाष्यलम् । प्रीतिलंतेव वृक्षुष्णा प्रवृद्धास्य फलिष्यति ।।३२१॥ यृवास्यां निजितः कामः सम्प्रत्यस्यन्तरीकृतः । स 'वामपजयायाभूविरिविश्वम्भितो'ऽप्यरिः ॥३२२॥ निष्ठुरं जृम्भतेऽमुष्मिन्नु भयारिरपि स्मरः । मत्वेव त्वां स्त्रियं भूयो भटेषु भटमत्सरः ॥३२३॥ विद्यातविजयः श्रीमान् यानमात्रेण' निजितः । त्वयाऽयमत एवात्र जयो न्यायागतस्तव ॥३२४॥ प्राध्वंकृत्य' गले रत्नमालया वृक्शरीजितम् । जयलक्ष्मीस्तवेवास्तु तस्वमेनं करे कृष ॥३२४॥ इति तस्य वदः श्रुत्वा स्मरवाइगुष्यवेदिनः । शनेविगलितवीडा'लोललीलावलोकनः ॥३२६॥ तदा जन्मान्तरस्नेहश्वाभूषी<sup>१०</sup> सुन्वराकृतिः । कृन्वभासा<sup>११</sup> गुणास्तस्य शावणाः ।

करती है इसलिये इसने सूर्य और चन्द्रमा दोनोंको शक्तिरहित कर दिया है।।३१९॥ समस्त शत्रुओंको नष्ट करनेवाले इस जयकुमारकी कीर्ति तो सदा बाहर रहती है लक्ष्मी अत्यन्त वृद्ध है, सरस्वती जीर्ण है और वीर लक्ष्मी शान्त सी दिखती है इसलिये दृष्टिरूपी पुष्पोंसे युदत और खूब बढ़ी हुई इसकी प्रीतिरूगी लता वय, रूप, शील आदि ग्णोंसे सहित तुफमें ही अच्छी तरह फलीभृत होगी । भावार्थ–३१६ वें श्लोकमे बतलाया था कि इसके चार प्रिय स्त्रियां हैं कीति, लक्ष्मी, सरस्वती और वीरलक्ष्मी परन्तु उनसे तुभे सपत्नीजन्य दु.खका अनुभव नहीं करना पडेगा। क्योंकि कीर्ति नामकी स्त्री तो सदा बाहर ही घूमती रहती है-अन्त पुरमें उसका प्रवेश नहीं हो पाता (पक्षमें उसकी कीर्ति समस्त संसारमें फैली हुई है), लक्ष्मी अत्यन्त वृद्ध है-वृद्धावस्था युक्त है (पक्षमें बढ़ी हुई है), सरस्वती भी जीर्ण अर्थात् वृद्धावस्थाके कारण शिथिल शरीर हो रही है (पक्षमें परिपक्व है) इसलिये इन तीनोंपर उसका खास प्रेम नही रहता । अब रह जाती है वीरलक्ष्मी, यद्यपि वह तरुण है और सदा उसके पास रहती है परन्तू अत्यन्त शान्त है–शङ्कार आदिकी ओर उसका आकर्षण नही है (पक्षमें क्षमायक्त शर वीरता है) इसलिये इन चारोंसे राजाकी प्रीति हटकर तुफपर ही आरूढ़ होगी वयोंकि तु वय, रूप, शील आदि गुणोंसे सहित है ।।३२०-३२१।। तुम दोनोंने पहले जिस कामदेवको जीतकर दूर हटाया थाँ उसे अब अपने अन्तः करणमें बैठाँ लिया है , अथवा खास विश्वासपात्र बना लिया है परन्तु अब वही कामदेव तुम दोनोंका पराजय करनेके लिये तैयार हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि शत्रुका कितना ही विश्वास क्यों न किया जाय वह अन्तमें शत्रु ही रहता है ॥३२२॥ यद्यपि यह कामदेव तुम दोनोंका शत्रु है तथापि तुभे स्त्री मानकर इसी एकपर बड़ी निष्ठुरताके साथ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है सो ठीक ही है क्योंकि योद्धाओंकी ईर्ष्या योद्धाओंपर ही होती है । भावार्थ–वह तुफे स्त्री समफ कायर मानकर अधिक दु खी नहीं करता है परन्तु जयकुमार पर अपना पूरा प्रभाव डाल रहा है ।।३२३।। जिसका विजय सर्वत्र प्रसिद्ध है ऐसे श्रीमान् जयकुमारको तुने यान अर्थात् आगमन (पक्षमें युद्धके लिये किये हुए प्रस्थान) मात्रके द्वारा जीत लिया है इसलिये इस जगह न्यायसे तेरी ही विजय हुई है ।।३२४।। तू अपने दृष्टिरूपी वाणों-के द्वारा जीते हुए इस जयकुमारको रत्नोंकी मालासे गलेमें बांधकर अपने हाथमें कर, विजय-लक्ष्मी तेरी ही हो ।।३२५।। इस प्रकार कामदेवके सन्धि विग्रह आदि छह गुणोंको जानने-वाले कञ्चुकीके वचन सुनकर धीरे धीरे जिसकी लज्जा छुटती जा रही है, जिसकी लीलापूर्ण दृष्टि बड़ी चञ्चल है तथा उस समय जन्मान्तरका स्नेह नेत्रोंके द्वारा देखी

१ वीरलक्ष्मीः । २ जयकुमारस्य । ३ वां युवयोः । वामवजमाया–ल० । ४ विश्वासितः । ५ जये । ६ गमनमात्रेण । ७ वन्पहेनुवमानुकून्यं कृत्वा, वद्ध्वेत्यर्थः । ८ तत् कारणात् । ६ लज्जा । १० चक्षुषा कृष्यमाणा । ११ कुन्दवद्भासमानाः । १२ श्रवणज्ञानविषयाः । श्रवणहिता वा ।

इत्येतिः स्थन्यनावेषा 'समृत्किप्यावरोपिता । रत्नमानां समादाय कत्या कञ्चुकिनः करात् ॥३२८॥ स्रवेधनाव् वन्धुरां तस्य कच्छेऽतिप्रेमनिर्भरा । सा वाचकात् समध्यास्य वसोलक्ष्मीरिवापत्त ॥३२८॥ सहसा सर्वपूर्याणाम् उदितिष्ठन्महाध्वनिः । श्रावयित्रव विकक्त्याः कत्यासामान्यमुत्सवम् ॥३३०॥ वक्त्रवारिजवासिन्याः नरविद्यावरेशिनाम् । श्रिया जयमुलाम्मोजम् स्राधितं वा तवात्यमात् ॥३३१॥ गताशाःवारयो म्लानमुलाम्आक्ष्मुरालश्चियः । सभूवरन्याः कच्छमासन् शुक्कसरस्समाः ॥३३२॥

ग्रभिमतफलिसद्ध्या वर्द्धमानप्रमोदो निजदुहि'तृसमेतं प्राक् पुरोषाय' पूज्यम् । जयममरतदं वा' कल्पवल्लीसनायं नगरमविश्तदुष्चैर्नायवंशाधिनायः ॥३३३॥ श्राह्योऽयं महिते स्वयंवरविधौ 'यद्भोग्यसोभाग्यभाग्

<sup>१०</sup>यस्माद्राजलगेग्द्रवक्त्रवनजथीवारयोषिद्वृतः । मालाम्लानगुणा <sup>११</sup>यतोऽस्य<sup>१२</sup> <sup>११</sup>शरणे मन्वारमालायते <sup>११</sup>तत्कल्पावधिवी<sup>१५</sup>ध्रमस्य<sup>१६</sup> विपुलं विश्वं<sup>१७</sup> यशो व्यश्नुते<sup>१८</sup> ॥३३४॥ भास्वत्प्रभाप्रसरणप्रतिबुद्धपद्यः<sup>१९</sup> प्राप्तोदयः प्रतिविधाय<sup>१०</sup> परप्रभावम्<sup>२१</sup> । <sup>१९</sup>बन्धुप्रजाकुमुदबन्धुरचिन्त्यकान्तिर्भाति स्म भानुशशिनोविजयी जयोऽयम् ॥३३४॥

हुई जयकुमारकी सुन्दर आकृति, कुन्दके फूलके समान सुने हुए उसके गुण और कामदेव इन सबने उठाकर जिसे रथसे नीचे उतारा है ऐसी कन्या सुलोचनाने कंचुकीके हाथसे रत्न-माला लेकर तथा अतिशय प्रेममें निमग्न होकर, वह मनोहरमाला उस जयकुमारके गलेमें डाल दी । उस समय वह माला जयकुमारके वक्ष:स्थलपर अधिरूढ़ हो दूसरी लक्ष्मीके समान सुशो-भित हो रही थी ।।३२६–३२९।। उस समय अकस्मात् सब बाजोंकी बड़ी भारी आवाज ऐसी उठी थी मानो दिशारूपी कन्याओंके लिये सुलोचनाका असाधारण उत्सव ही सुना रही हो ॥३३०॥ उस समय जयकुमारका मुखरूपी कमल बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था और ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिगोचरी तथा विद्याधर राजाओं के मुखरूपी कमलोंपर निवास करनेवाली लक्ष्मी उसी एकके मुखपर आ गई हो ।।३३१।। जिनका आशारूपी जल नष्ट हो गया है और जिनके मुखरूपी कमल तथा नेत्ररूपी उत्पलोंकी शोभा म्लान हो गई है ऐसे भूमिगोचरी और विद्याधर राजा सूखे सरोवरके समान बड़े ही दु:खी हो रहे थे ॥३३२॥ अभीष्ट फलकी सिद्धि होनेसे जिसका आनन्द बढ़ रहा है ऐसा उत्कृष्ट नाथवंशका अधिपति राजा अकंपन, कल्पलतासे सहित कल्पवृक्षके समान पुत्रीसे युक्त पूज्य जयकुमारको आगेकर अपने उत्कृष्ट नगरमें प्रविष्ट हुआ ।।३३३।। चॄंकि भाग्य और सौभाग्यको प्राप्त होनेवाला यह जयकुमार स्वयंवरकी सम्माननीय विधिमें सबसे पहला था, भूमिगोचरी और विद्याधर राजाओंके मुखकमलोंकी शोभारूपी वाराङ्गनाओंसे विरा हुआ था और अम्लान गुणोंवाली माला उसकी शरणमें आकर कल्पवृक्षोंकी मालाके समान आचरण करने लगी थी, अतएव उसका बहुत बड़ा निर्मल यश कल्पान्तकाल तक समस्त संसारमें व्याप्त रहेगा ।।३३४।। जिसकी देदीप्यमान प्रभाके प्रसारसे कमल खिल उठते थे, दूसरों (शत्रुओं अथवा नक्षत्रआदिकों) के प्रभावका तिरस्कार कर जिसका उदय हुआ था और जो भाईबन्धु तथा प्रजारूपी कुमुदोंको

१ समुद्धत्य । २ मुखकमलिवासिन्या । ३ गतास्यवारणः ट० । विगतमुखरसाः । ४ पुत्री । १ अग्ने कृत्वा । ६ इव । ७ सिहतम् । ८ आदोऽयं इ०, प०, अ०, स० । ६ यत् कारणात् । भाग्य पुण्य । १० यस्मात् कारणात् । ११ यस्मात् कारणात् । १२ जयस्य । १३ परित्राणे, गृहे । १४ तस्मात् कारणात् । १५ कल्पपर्य्यंन्तम् । १६ निर्मलम् । १७ जगत् । १८ व्याप्नोति । १६ प्रबुद्धलक्ष्मीः । विकसितकमलः । २० निराकृत्य । २१ शत्रुसामर्थ्यम् । नक्षत्रादिसमृष्यर्थे च । २२ बन्धवद्य प्रजाद्य बन्धुप्रजाः, बन्धुप्रजाः एव कृमुदानि तेषां बन्धुरुचन्द्रः ।

प्रियद्धिहितरमेनां नाथवंशाम्बरेन्दोः-अमुमुपनयित स्मं स्पष्टसौभाग्यलक्सीः ।

प्रवित्तमहसमन्यां वीरलक्ष्मीं च कीर्ति कथयित नयतीति "प्रातिभन्नानमुच्चेः ॥३३६॥
एतत्युष्यमयं सुरूपमहिभा सौभाग्यलक्ष्मीरियं जातोऽस्मिन्' जनकः स योऽस्य जनिकां सेवास्य या सुप्रजां ।
पूज्योऽयं जगदेकमञ्चालं मणिश्चूडामणिः श्रीभृतामित्युक्तिर्जयभाग्जयं प्रति जनैर्जातोत्सवेर्जस्पता ॥३३७॥
कृवलयपरिद्योवं सन्द्रधानः समन्तात् सततिवतत्तवीस्तिः सुप्रतिष्ठः प्रसन्नः ।
परिणतिनिजशौर्येणाकं माक्रम्य दिशु प्रथितपृथुनकीत्यां वर्द्धमानो जयः स्तात्'० ॥३३६॥
इति समुपगता श्रीः सर्वकल्याणभाजं जिनपतिमतभाक्त्वात्युष्यभाजं जयं तम् ।
तद्दकृतमृपाध्वं हे बुधाः श्रद्दधानाः परमजिनपदाम्जद्धन्द्वमुद्या ॥३३६॥

इत्याचें भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसंख्यहे सुलोचना-स्वयंवरमालारोपणकल्याणकं नाम त्रिचत्वारिशत्तमं पर्व ।

प्रफुल्लित करनेके लिये बन्धुके समान था और जिसकी कान्ति अचिन्त्य थी ऐसा सूर्य और चन्द्रमाको जीतनेवाला वह जयकुमार अत्यन्त सुशोभित हो रहा था ॥३३५॥ जिसकी सौभाग्यरूपी लक्ष्मी स्पष्ट प्रकट हो रही है ऐसे उस जयकुमारने नाथवंशरूपी आकाशके चन्द्रमा स्वरूप राजा अकंपनकी प्रिय पुत्री सुलोचनाको विवाहा था सो ठीक ही है क्योंकि प्रतिभाशाली मनुष्योंका उत्कृष्ट ज्ञान यही कहता है कि देवीप्यमान प्रतापके धारक पुरुषको ही अनोखी वीरलक्ष्मी और कीर्ति प्राप्त होती है ॥३३६॥ उस समय जिन्हें आनन्द प्राप्त हो रहा है ऐसे लोगों के द्वारा, जयकुमारके प्रति उसकी विजयको सूचित करनेवाली निम्नप्रकार बातचीत हो रही थी कि इस संसारमें यही पुण्य है, यही उत्तम रूपकी महिमा है, यही सौभाग्यकी लक्ष्मी है, जिसके यह उत्पन्न हुआ है वही पिता है, जिसने इसे उत्पन्न किया है वही उत्तम सन्तानवती माता है, यही लक्ष्मीवान् पुरुषोंमें चूडामणि स्वरूप है और संसारका कल्याण करनेवाले रत्न-के समान यही एक पूज्य है ॥३३७॥ जो चारों ओरसे कुवलय अर्थात् पृथ्वीमण्डल (पक्षमें रात्रि विकासी कमलों) को प्रसन्न अथवा प्रफुल्लित करता रहता है, जिसकी कान्ति सदा फैली रहती है, जिसकी प्रतिष्ठा उत्तम है और जो सदा प्रसन्न रहता है ऐसा यह (चन्द्रमाका सादृश्य धारण करनेवाला) जयकुमार अपने परिपक्व प्रतापसे सूर्यपर भी आक्रमण कर दिशाओंमें फैली हुई बड़ी भारी कीर्तिसे सदा बढ़ता रहे ॥३३८॥

इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान्के मतकी उपासना करनेसे बहुत भारी पुण्यका उपार्जन करनेवाले और सब प्रकारके कल्याणोंको प्राप्त होनेवाले जयकुमारको लक्ष्मी प्राप्त हुई थीं इसलिये हे श्रद्धावन्त विद्वान् पुरुषो, तुम लोग भी निराकुल होकर परम दयालु सर्वोत्कृष्ट जिनेन्द्रदेवके दोनों चरणकमलोंकी उपासना करो ॥३३९॥

इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें सुलौचनाके स्वयंवरका वर्णन करने वाला यह तेंतालीसवां पर्व पूर्ण हुआ ।

१ पुत्रीम् । २ अयमुप-त०, इ०, अ०, प०, स०। ३ जयकुमारम् । ४ प्रतिभैव प्रातिभं तच्च तद् ज्ञानं च । प्रतिपुरुषसमुद्भूतप्रतिभाज्ञानिमत्यर्थः । ५ लोके । ६ माता । ७ सुपुत्रवती । द्र मङ्गलदर्पणः । ६ सुस्थैयंवान् । १० भूयात् ।

## चतुश्चत्वारिंशत्तमं पर्व

अथानन्तर–दुर्मर्षण नामका एक दुष्ट पुरुष राजकुमार अर्ककीर्तिका सेवक था वह जयकुमारके उस वैभवको नहीं सहन कर सका इसलिये उस पापीने सब राजाओंको इस प्रकार उत्तेजित किया । वह कहने लगा कि अकम्पन दुष्ट है, नीच है, भूठमूठके ऐश्वर्यके मदसे उद्धत हो रहा है, अपनी सम्पदाओंकी प्रशंसा करते हुए उसने व्यर्थ ही आप लोगोंको बुलाया है। वह तुम लोगोंका दूसरे युगतक स्थिर रहनेवाला अपमान करना चाहता है इसीलिये उसने पहलेसे सोच विचारकर जयकुमारके गलेमें माला डलवाई है, इस प्रकार कहता हुआ वह दुर्मर्षण लिजित हुए चक्रवर्तीके पुत्र अर्ककीर्तिके पास आया और कहने लगा कि इन छहों खण्डोंमें उत्पन्न हुए रत्नोंके दो ही स्वामी हैं एक तू और दूसरा तेरा पिता ।।१-४।। रत्नोंमें कन्या ही रत्न है और कन्याओं में भी यह सुलोचना ही उत्तम रत्न है इसलिये ही अकम्पनने तुभे अपने घर बुलाकर तेरा तिरस्कार किया है, जरा इस दुष्टकी दुष्टताको तो देखो ।।५।। भला, जय-कुमार है कौन ? जिसके लिये मृत्युसे प्रेरित हुए अकम्पनने अपनी पुत्री दी है । मैं यह दुराचार सहन करनेसे लिये असमर्थ हूँ इसलिये ही आपके पास आया हूँ ।।६।। जब कि नीच लोग भी छोटे छोटे मानभङ्गको नहीं सहन कर पाते हैं तब भला आप जैसे तेजस्वी पुरुष स्त्रीसे उत्पन्न हुआ मानभंग कैसे सहन कर सकेंगे ? ।।७।। इसलिये मुक्ते आज्ञा दीजिये में आपकी आज्ञा-मात्रसे ही इस अकम्पनको यमराजका स्थान दे सकता हुँ और माला सहित वह कन्या आपके लिये दे सकता हूँ ।।८।। इस प्रकार उस दुष्टने अपने वचनोंसे ही अपने स्वामीको दुष्ट क्रोध उत्पन्न करा दिया सो ठीक ही है क्योंकि अच्छा और बुरा कार्य करनेके लिये सज्जन तथा दुर्जनों की एक सी शक्ति रहती है ।।९।। उस दुर्मर्षणके वचनरूपी वायुसे बढ़ी हुई कोधरूपी अग्निसे

१ तमसहमाणः । २ कोपार्गिन प्रज्वलयन् । ३ परिभूतिम् । ४ कन्यारस्नेष्विप । ५ तस्वाँ अ०, प०, स०, ६०, ल०, म० । ६ दुष्टत्वम् । ७ तेन कारणेन । द प्रकृते भवः पराभवोऽपि । अथवा तुच्छकार्यमपि । ६ नीचैरिप । नष्टान्वयप्रभवैरित्यर्थः । १० तत् कारणात् । ११ आदेशं देहि । १२ ददामि । १३ यमपुरम् । 'कालो दण्डघरः श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः' इत्यभिधानात् । १४ निरूपण-मात्रेण । १४ अशुभाम् । १६ निष्पत्तौ । १७ सज्जनदुर्जनयोः । १८ प्रवृद्धं प्रौढमेधितमित्य-भिधानात् । १६ अग्निः । ३० कुपिताग्निकुमारसदृशः । कृषा—ल०, म० ।

उजनगर' ज्वलल्यूलविस्कृतिक्ष्मीयमा गिरः । मर्ककीर्तिद्विषोऽम्नेया विध्कृरिय' वाष्या ॥११॥ मामिषितिप्य' कत्येयं येन वत्ता दुरात्मना । तेन प्रांगेव मुद्देन वत्तः स्वस्मं जलाञ्जलः ॥१२॥ अतिकान्ते' रथे 'तस्मिन् प्रोत्थितः क्षेथपावकः । तवैव किञ्च को वाह्य इत्यजानमहं स्थितः ॥१३॥ 'नाम्नातिसन्धितो मृद्दो भन्यते स्वपकम्पनम् । 'कृद्धे मिय न वेत्तीति कम्पते सथरा धरा' ॥१४॥ 'नत्त्वइगवारिवारान्निरंशास्तां तावदगोचरः । संहरस्यित्वान् शत्रून् बलवेलंव' हेलया ॥१४॥ 'गत्रकडशुष्कनाथेन्द्रदुर्वशिष्पाविषो । मत्कोवप्रस्कृरद्विष्ठ्वमस्मिताऽस्मित्र' रोक्यिति' ॥१६॥ वीरपट्टस्तवा सोढा मुवो<sup>द्दा</sup> भर्तुर्भयान्यया । कथमध 'वस्ते मालां सर्वसौभाग्यलोपिनीम् ॥१७॥ 'दम्मद्याः कृतुमाम्लानमालेवास्त्वायुगाविष । जयलक्ष्म्या सहाद्यैतां' हरेयं जयवक्षसः ॥१८॥ जलवान् 'वलवान्' जित्वा मक्न्मत्रविलायिनः । प्रद्यामि दृष्तस्य जयस्य जयमाहवे ॥१६॥ इति' निर्मित्रमर्थावः कार्याकार्थविम्द्रभीः । मनिवायो विनिजित्य कालान्तजलिष्वविनम् ॥२०॥ अनलस्यानिलो वाऽस्य 'गत्ताहाय्यमगर्मस्तवा । केऽपि पापिक्यारम्भे सुलभाः सामवायिकाः' ॥२१॥

जो लाल लाल हो रहा है, जिसके नेत्ररूपी अगारे घूम रहे हैं, और क्रोधसे जो अग्निकुमार देवों के समान जान पड़ता है ऐसा वह अर्ककीर्ति अपने वचनोंसे ही समस्त शत्रुओंको जलानेकी इच्छा करता हुआ ही मानो जलते हुए बड़े बड़े फ़ुलिगोंके समान वचन उगलने लगा ।।१०–११।। वह बोला जिस दुष्टने मेरा अपमान कर यह कन्या दी है उस मूर्खने अपने लिये पहले ही जलां-जिल दे रखी है।।१२।। उस समय कन्याका रथ आगे निकलते ही मेरी क्रोधरूपी अग्नि भड़क उठी थी परन्तु जलने योग्य कौन है ? यह नहीं जानता हुआ में चुप बैठा रहा था ॥१३॥ केवल नामसे ठगाया हुआ वह मूर्ख अपने आपको अकम्पन मानता है परन्तु वह यह नही जानता कि मेरे कुपित होनेपर पर्वतों सहित पृथिवी भी कॅपने लगती है ।।१४।। मेरी तलवाररूपी जलकी धाराका विषय तो दूर ही रहे मेरी सेनारूपी लहर ही समस्त शत्रुओंको अनायास ही नष्ट कर देती है ।।१५।।बहुत बढ़े और सुखे हुए नाथवंश तथा चन्द्रवंशरूपी दुष्ट बांसोकी बड़ी भारी अटवी मेरे कोधरूपी प्रज्वलित अग्निसे भस्म हो जायगी और फिर इस ससारमें कभी नही उग सकेगी ।।१६।। उस समय पृथिवीके अधिपति चक्रवर्ती महाराजने जयकुमार को जो वीरपट्ट बांघा था उसे तो मैंने उनके डरसे सह लिया था परन्तु आज अपने सब सौभाग्य-को नष्ट करनेवाली इस वरमालाको कैसे सह सकता हूँ ? ॥१७॥ मेरे यशरूपी फूलोंकी अम्लान माला ही इस युगके अन्ततक विद्यमान रहे। इस मालाको तो में जयलक्ष्मीके साथ साथ जयकुमारके वक्षःस्थलसे आज ही हरण किये लेता हूँ ।।१८।। केवल वायुमात्रसे विलीन हो जानेवाले कोमल मेघोंको जीतकर अहंकारको प्राप्त हुए जयकुमारकी जीत आज मे युद्धमें देखूँगा ।।१९।। इस प्रकार जिसने मर्यादा तोड़ दी है, कार्य अकार्यके करनेमें जिसकी बुद्धि विचाररहित हो रही है और जो किसीसे निवारण नहीं किया जा सकता ऐसे अर्ककीर्तिने उस समय अपने शब्दोंसे प्रलयकालके समुद्रकी गर्जनाको भी जीत लिया था और जिस प्रकार अग्नि को भड़कानेके लिये वायु सहायक होता है उसी प्रकार उसका क्रोध भड़कानेके लिये कितने

१ उवाच । २ दग्धुमिच्छुः । ३ तिरस्कृत्य । ४ मामुल्लङघ्यगते । ५ कन्यारूढस्यन्दने । ६ अकम्पन इति नाम्ना । ७ वञ्चितः । ८ कृषे ल० । ६ पर्वतसहिता भूमिः । महीध्ये शिखरिक्ष्माभृदहार्येषरपर्वताः' इत्यभिषानात् । १० अस्मदायुषघाराजल । ११ वारिषारासि प०, ल० । १२ सेनावेला । १३ प्रवृद्ध-निस्सारदुष्टनाथवंशसोमवंशविशालविपिन इत्यर्थः । १४ अस्मिन् लोके । १५ न जनिष्यते । १६ चिक्रणः । १७ सहामि । १८ अस्मत्कीर्तिः । १६ मालाम् । २० स्वीकुर्याम् । २१ मृदून् । २२ विनाशिनः । २३ इति उज्ज्ञणारेति सम्बन्धः । २४ सहायता ् । २४ समवायं सहायता प्राप्ताः ।

तवा सर्वोपवासुद्धौ मन्त्री जानपवाविभिः । मनवज्ञमतिर्माम लिकतो मन्त्रिलक्षणैः ॥२२॥ वर्ष्यमध्यं यद्यास्तारं ससौष्ठवमनिष्ठुरम् । सुविचार्य वचो न्यास्यं पण्यं प्रोक्तुं प्रजन्मे ॥२३॥ मही व्योम द्याद्यं पण्यं प्रोक्तुं प्रजन्मे ॥२३॥ मही व्योम द्याद्यं स्वर्षे सिष्ठते ॥२४॥ विप्यति विपयति भवतामनुवर्तनात् । वर्तते सृष्टिरेवा हि व्यवसं युष्मासु तिष्ठते ॥२४॥ गुणाः क्षमावयः सर्वे द्वयस्तास्तेषु क्षमाविषु । समस्तास्ते जगद्ववृद्यं विकिण स्वयि च स्थिताः ॥२६॥ व्यवस्ते स्वर्षे स्वर्षे स्वर्षे काले वविष्ते प्रेषे क्षमावयः । न स कालोऽस्ति यः कर्ता प्रच्युतेर्युवयोः स्वर्षे ॥२६॥ वृष्णः पितामहेनेयं सृष्टेनां तत्सर्मापताम् । पाति सम्प्राट् पिता तेऽद्य "तस्यास्त्वमनुपालकः ॥२५॥ वृष्णः पितामहेनेयं सृष्टेनां तत्सर्मापताम् । पाति सम्प्राट् पिता तेऽद्य "तस्यास्त्वमनुपालकः ॥२५॥ व्यवस्तान्यास्यः क्षतिः कस्यापि या क्षितौ । मनैवेयमिति स्मृत्वा समावेया त्वयं सार् ॥२६॥ क्षतात् त्रायत इत्यासीत् क्षत्रोऽयं भरतेत्वरः । सुतस्तस्यौरसो व्योष्टः क्षत्रियस्त्वं तवादिमः ॥३०॥ स्वत्ते न्यायाः प्रवर्तन्ते नृतना ये प्ररातनाः । तेऽपि त्वत्यलिता एव भवन्त्यत्र प्ररातनाः ॥३१॥

ही राजा लोग उसके सहायक हो गये थे सो ठीक ही है क्योंकि पापिकयाओं के प्रारम्भमें सहायता देनेवाले सुलभ होते हैं।।२०-२१।। उस समय जो सब उपघाओंसे शुद्ध हैं तथा जनपद आदि मंत्रियोंके लक्षणोंसे सहित हैं ऐसा निर्दोषबुद्धिका धारक अनवद्यमित नामका मंत्री अच्छी तरह विचारकर धर्मयुक्त, अर्थपूर्ण, यशके सारभुत, उत्तम, कठोरता रहित, न्यायरूप और हितकारी वचन कहने लगा ।।२२–२३।। उसने कहा कि पृथिवी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, समुद्र, वायु, अग्नि, तू, तेरा पिता, मेघ और काल ये सब पदार्थ संसारमें कल्याण करनेवाले हैं ।।२४।। आप लोगोंमें उलटपुलट होनेसे यह संसारकी सुष्टि उलटपुलट हो जाती है और आपके अनुकुल रहनेसे अच्छी तरह विद्यमान रहती है इससे स्पष्ट है कि यह सुष्टि आप लोगों पर ही अवलम्बित है ।।२५।। क्षमा आदि गुण अलग अलग तो पृथिवी आदिमें भी रहते हैं परन्तु इकट्ठे होकर संसारका कल्याण करनेके लिये चक्रवर्तीमें और तुक्रमें ही रहते हैं ॥२६॥ पृथिवी आदि पदार्थ किसी समय अपनी मर्यादासे च्युत भी हो जाते हैं परन्तु ऐसा कोई समय नहीं है जो तुम दोनोंको अपनी मर्यादासे च्युत कर सके ।।२७।। तुम्हारे पितामह भगवान वृषभ-देवने इस कर्मभूमिरूपी सुष्टिकी रचना की थी, उनके द्वारा सौंपी हुई इस पृथिवीका पालन इस समय तुम्हारे पिता भरत महाराज कर रहे हैं और उनके बाद इसका पालन करनेवाले तुम ही हो ॥२८॥ इस पृथिवीमें यदि किसीकी भी दैव या मनुष्यकृत उपद्रवोंसे कुछ हानि होती हो तो 'यह मेरी' ही है ऐसा समक्रकर आपको ही उसका समाधान करना चाहिये ॥२९॥ जो क्षत अर्थात् संकटसे रक्षा करे उसे क्षत्र कहते हैं, भरतेश्वर सबकी रक्षा करते हैं इसलिये वे क्षत्र हैं और तुम उनके सबसे बड़े औरस पुत्र हो इसलिये तुम सबसे पहले क्षत्रिय हो ।।३०।। इस संसारमें नवीन न्याय तुमसे ही प्रवृत्त होते हैं और जो पुरातन अर्थात् प्राचीन हैं वे तुम्हारे द्वारा पालित होकर ही पुरातन कहलाते हैं। भावार्थ-आपसे नवीन न्याय मार्गकी प्रवृत्ति

१ धर्मार्थकामभयेषु व्याजेन परचित्तपरीक्षणमुपघा तया शुद्धः । 'उपघा धर्मार्धर्यंत्परीक्षणम्' इत्य-भिषानात् । २ जनपदभवनृपपुरजनादिभिः । ३ लोकस्य क्षेमकारिगाः । ४ विपर्यासमिति । ५ जगत्सृष्टिः । ६ युष्मासु महीप्रभृतिषु प्रकाशते । ७ क्षान्त्यवगाहनसंहानसन्तापहरगणप्रकाशनादिगुणाः । ५ विकलाः । एकैकस्मिन्नेकैकश एवेत्यर्थः । ६ पृथिव्याकाशादिषु । १० जगद्वृद्धौ प०, ल०, म० । ११ प्रच्युता भवन्ति । १२ भरतार्ककीर्त्योः । १३ पितृपित्रा आदिब्रह्मगणा । 'पितामहः पितृपिता' इत्यभिषानात् । १४ सृष्टा तां अ०, स० । सृष्टचैतां इ०, प०, ल० । १५ आदिब्रह्मगणा विस्तीर्गाम् । १६ चक्री । १७ सृष्टेः । १८ निवर्तनीया । १६ क्षतिः । २० उरसि भवः । साक्षात्सुतः न दत्तपुत्रः । २१ क्षत्राज्जातः ।

सनातनोऽस्ति मार्गोऽयं श्रुतिस्मृतिबु भावितः। विवाहविधिभेदेषु वरिष्ठो' हि स्वयंवरः ॥३२॥ यवि स्यात् सर्वसन्प्रार्था कर्यंका पुण्यभाजनम्। प्रविरोधो 'व्यवाय्यत्र देवायत्तो विधिर्बुषं: ॥३३॥ सध्य महाकृतीनेवु 'किञ्चदेकमभीप्सितम्। सलक्ष्मीकमलक्ष्मीकं गुणितं गुणदुर्गतम्' ॥३४॥ विष्कं कृषिणं चापि वृणीतेऽसौ विधेवंशात्। न तत्र मत्सरः कार्यः शेवन्यायोऽयमीदृशः ॥३४॥ लक्ष्यते यि केनापि न्यायो रक्ष्यस्त्वयंव सः। नेदं तबोचितं क्वापि 'पाता स्यात्पारिपान्थिकः ॥३६॥ भवत्कृताचलस्योभौ नाथसोमान्वयौ पुरा। मेरोनिवधनीलौ वा सत्पक्षौ' पुरणा इतौ ॥३५॥ सकलक्षत्रियज्येष्ठः पृज्योऽयं राजराजवत्'। प्रकम्पनमहाराजो राजवे ज्योतिषां गणैः ॥३६॥ विविश्वेषं पुरोरेनं मन्यते भरतेदवरः। पृज्यातिलक्ष्यनं प्राहुष्ठभय'व्त्राशुभावहम् ॥३६॥ पश्य तावृश एवात्र सोमवंशोऽपि कथ्यते। धर्मतीर्थं भवद्वंशाद् वानतीर्यं 'रततो यतः' ॥४०॥ पुरस्तरणमात्रेण दलाघ्यं चक्रं विशो विभोः' । प्रायो दुस्ताधसंतिद्धौ दलाघते जयमेव सः' ॥४१॥ रेप्तत्य विज्ञयं सर्वेदं ष्टमेवेह पौरवम् । प्रनेन 'रवः इतः प्रेवः' स्मर्तव्यो ननु स त्वया ॥४२॥ ज्ञात्वा 'र्नसम्भाव्यशौर्याऽपि स मान्यो भर्त् भिभंदः। वृष्टसारः स्वसाध्येऽपं साधितार्थः किमुच्यते॥४॥ ज्ञात्वा 'र्नसम्भाव्यशौर्याऽपि स मान्यो भर्त् भिभंदः। वृष्टसारः स्वसाध्येऽपं साधितार्थः किमुच्यते॥४॥

चलती है और पुराने न्यायमार्गकी रक्षा होती है ।।३१।। विवाहविधिक सब भेदोंमे यह स्वयवर ही श्रेष्ठ हे । श्रुतियों और स्मृतियोंमे कहा गया यह स्वयंवर ही सनातन (प्राचीन) मार्ग है ।।३२।। यदि पुण्यके पात्र स्वरूप किसी एक कन्याकी याचना सब मन्ष्य करने लग जाय तो उस समय परस्परका विरोध दूर करनेके लिये विद्वानोंने केवल भाग्यके आधीन होनेवाली इस स्वयंवर विधिका विधान किया है ।।३३।। बड़े बड़े कुलोंमें उत्पन्न हुए पुरुषोंके मध्यमे वह कन्या भाग्यवश अपनी इच्छानुसार किसी एकको स्वीकार करती है चाहे वह लक्ष्मीसहित हो या लक्ष्मोरहित, गुणवान् हो याा निर्गुण, सुरूप हो या कुरूप । अन्य लोगोंको इसमे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये क्योंकि यह ऐसा ही न्याय है ॥३४-३५॥ यदि किसीके द्वारा इस न्याय का उल्लंघन किया जाय तो तुम्हे ही इसकी रक्षा करनी चाहिये इसलिये यह सब तुम्हारे लिये उचित नहीं है। क्या कभी रक्षक भी चोर या शत्रु होता है।।३६।। जिस प्रकार निषध और नील कुलाचल मेरुपर्वतके उत्तम पक्ष हैं उसी प्रकार भगवान् आदिनाथने पहले नाथवश और चन्द्रवंश दोनों ही आपके कुलरूपी पर्वतके उत्तम पक्ष अर्थात् सहायक बनाये थे ।।३७।। जिस प्रकार चन्द्रमा समस्त ज्योतिषी देवोंके समृहके द्वारा पूज्य है उसी प्रकार समस्त क्षत्रियोंमें बड़े महाराज अकंपन भी भरत चक्रवर्तीके समान सबके द्वारा पूज्य है ।।३८।। महाराज भरत इन अकंपनको भगवान् वृषभदेवके समान ही मानते हैं इसलिये तुम्हें भी इनके प्रति नम्प्रता का व्यवहार करना चाहिये क्योंकि पूज्य पुरुषोंका उल्लंघन करना दोनों लोकोंमें अकल्याण करनेवाला कहा गया है ॥३९॥ और देखी यह सोमवंश भी नाथवंशके समान ही कहा जाता है । क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारे वंशसे धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति हुई है उसी प्रकार सोमवंशसे दान-तीर्थकी प्रवृत्ति हुई है ।।४०।। चक्रवर्तीका चकरत्न आगे आगे चलने मात्रसे प्रशंसनीय अवस्य है परन्तु कठिनाईसे सिद्ध होने योग्य कार्योमें वे प्रायः जयकुमार की ही प्रशसा करते है ।।४१।। दिग्विजयके समय इसका पुरुषार्थं संसारमें सबने देखा था । उस समय इसने जो पराक्रम दिखाया था वह भी तुम्हें याद रखना चाहिये ॥४२॥ जिस योद्धामे शूरवीरपनेकी संभावना हो राजाओं

१ अतिशयेन वरः । २ कृतः । ३ —देकं समीप्सितम् ल०, म०, अ०, प०, इ०, स० । ४ गुग्-दिरद्रम् । ५ रक्षकः । ६ सत्सहायौ । सत्पक्षती च । ७ चिकवत् । ८ चन्द्र इव । ६ समानम् । १० इहामृत्र च । ११ सोमवंशात् । १२ यतः कारणात् । १३ चिकग् । १४ चकी । १५ जयस्य । १६ यः ल० । १७ बलानियोगः । १८ भाविशौर्य इत्यर्थ ।

को जानकर उसका भी सन्मान करना चाहिये फिर भला जिसका पराक्रम देखा जा चुका है और जिसने अत्यन्त असाध्य कार्यको भी सिद्ध कर दिया है उसकी तो बात ही क्या है ? ॥४३॥ आगे चलकर जिस समय विना चक्र और बिना रत्नोंके यह लक्ष्मी तुम्हारे उपभोग करने योग्य होगी उस समय तुम्हारी दैवी सिद्धि जिस प्रकार पुण्य कर्मके उदयसे होगी उसी प्रकार तुम्हारी मानुषी अर्थात् मनुष्योंसे होनेवाली सिद्धि जयकुमारसे ही होगी ॥४४॥ जब कि तृणके समान तुच्छ पुरुषकी भी रक्षा करनी चाहिये यह आपकी नीति है तब राज्य लक्ष्मीके साक्षात् भुजाओं के समान आचरण करनेवाले नाथ वंश और सोम वंश उच्छेद करने योग्य कैसे हो सकते हैं ? ।।४५।। इन भाइयोंके समान सेवकोंका नाश करनेसे चक्रवर्ती भी तुमपर अधिक क्रोध करेंगे और युगके अन्ततक टिकनेवाला यह अधर्म भी तुम्हारे द्वारा चलाया हुआ समभा जायगा ।।४६।। तुम्हें व्यर्थ ही परस्त्रीकी अभिलाषाका प्रारम्भ नहीं करना चाहिये क्योंकि यह निश्चय है, यह कन्या जबरदस्ती हरी जाकर भी तुम्हारी नहीं होगी ।।४७।। जयकुमारका प्रताप सहित यश दिनके समान सदा विद्यमान रहेगा और तुम्हारी मिलन अकीर्ति रात्रिके समान सदा विद्य-मान रहेगी ।।४८।। ये सब राजा लोग युद्धमें मेरी सहायता करेंगे ऐसा मत समिक्रये क्योंकि इनमें भी बहुतसे राजा लोग उनके पक्षपाती हैं ।।४९।। जो धर्म अर्थ और कामरूप तीन पुरुषार्थ पुरुषोंको अत्यन्त दुर्लभ हैं वे तुभे प्राप्त हो गये हैं इसलिये अब न्याय मार्गका उल्लंघन कर उन्हें व्यर्थ ही क्यों नष्ट कर रहे हो ।।५०।। यह जयकुमार जिस प्रकार पहले चक्रवर्तीका सेना-पित बना था उसी प्रकार अब अकम्पनका सेनापित बना है तुम व्यर्थ ही वीरलक्ष्मीको नुलापर आरूढ क्यों कर रहे हो। भावार्थ-वीरलक्ष्मीको संशयमें क्यों डाल रहे हो।।५१।। निश्चय से तेरे एक भाईकी पुत्री तेरे दूसरे भाईके लिये न्यायपूर्वक समर्पण की गई है, ऐसे उत्सवमें तुम्हारा क्या तिरस्कार हुआ ? हां, तुम्हारी असहनशीलता ही तिरस्कार हो सकती है ? भावार्थ –हितकारी होनेसे जिस प्रकार जयकुमार तुम्हारा भाई है उसी प्रकार अकंपन भी तुम्हारा भाई है। एक भाईकी पुत्री दूसरे भाईके लिये न्यायपूर्वक दी गई है इसमें तुम्हारा क्या अपमान हुआ ? हां, यदि तुम इस बातको सहन नहीं कर सकते हो तो यह तुम्हारा अपमान हो सकता है ।।५२।। सुलोचनाके सिवाय राजाओंके और भी तो बहुतसे कन्यारत्न हैं, रत्ना-लंकार सहित उन सभी कन्याओंको में आज तुम्हारे लिये यहां ला देता हूँ ।।५३।। इस प्रकार

१ तव । २ पुरुषकृता । ३ रक्षगीयः । ४ सम्प्रवर्तितः स०, ल०, अ० प०, इ० ५ प्रथमत्वम् । ६ मा कार्षीः । ७ युद्धस्य । ५ तव । ६ असहमानता । १० प्रापयामि । '११ व्याघात् ल० ।

अनवद्यमित मंत्रीका वचनरूपी जल यद्यपि नीतिरूपी लताको बढ़ानेवाला था तथापि उसने तपे हुए तेलके समान अर्ककीर्तिके चित्तको और भी अधिक क्षोभित कर दिया था ॥५४॥ यह सब सुनकर 'बुद्धि कर्मोंके अनुसार ही होती है,' इस बातको स्पष्ट करता हुआ वह दुर्बुद्धि इस प्रकार वचन कहने लगा ।।५५।। में मानता हूं कि विवाहकी विधियोंमे स्वयवर ही पुरातन मार्ग है और यह भी स्वीकार करता हूँ कि हमारे पितामह भगवान् वृषभदेवके द्वारा स्थापित होने तथा वयमें ज्येष्ठ होनेके कारण अकम्पन महाराज मेरे मान्य है परन्त्र वह जयकुमारपर स्नेह होनेसे उसीका उत्कर्ष करना चाहता है और सबपर अपनी पुत्रीके सौभाग्यकी प्रतीति करना चाहता है । समस्त राजाओंके समृहके द्वारा प्रकट हुए बड्प्पनसे अपने आपको चक्रवर्ती बनानेसे लिये ही उस मूर्खने यह कपट किया है।।५६-५८।। 'यह कन्या जयकुमारको ही देनी हैं' ऐसी सलाह अकंपन पहले ही कर चुका था और उसी सलाहके अनुसार अपने हृदयसे जयकुमारके लिये कन्या दे भी चुका था परन्तु यह सब छिपानेके लिये जिसे पहले ही संकेत किया गया है ऐसी पुत्रीके द्वारा उसने यह माला भूठमूठ ही डलवाई है ॥५९॥ युगके आदि में उच्चकुलीन अकम्पनके द्वारा की हुई इस मायाकी यदि आज में उपेक्षा कर दूं तो फिर कल्प-कालके अन्ततक भी इसका निवारण नही हो सकेगा ।।६०।। अन्यायका निराकरण करना चक्रवर्तीके भी कोधके लिये नहीं हो सकता क्योंकि जब मैं अन्यायमें प्रवृत्ति कर बैठता हूँ तब वे मुफ्ते भी तो दण्ड देते हैं। भावार्थ-चक्रवर्ती अन्यायको पसन्द नही करते है, और में भी अन्यायका ही निराकरण कर रहा हुँ इसलिये वे मेरे इस कार्यपर क्रोध नही करेगे।।६१।। यह जयकूमार भी पहले वीरपट्ट बांधनेसे और अब मालाके पड़ जानेसे बहुत ही अभिमानी हो रहा है। यह छिद्र पाकर पहलेसे ही मेरे लिये कुछ न कुछ आरम्भ करता ही रहता है।।६२॥ यह सबका शत्रु है इसलिये युद्धमें इसे आमूलचूल नष्टकर सब राजाओंका स्थिर प्रेम अपनेमें ही उत्पन्न करूंगा ।।६३।। सेना फुटकर दो भागोंमें विभक्त हो जाय अथवा न भी हो, उससे मुफ्ते क्या ? मेरे वाण ही जयकुमारका वक्षःस्थल भेदनकर वरमालाको ले आवेंगे । ॥६४॥ में सुलोचनाको भी नही चाहता क्योंकि सबसे ईंर्ष्या करनेवाला यह जयकुमार मेरे वाणोंसे अभी

१ विवाहे । २ अभ्युदर्य प्राप्यमाश्रित्य । ३ चक्रीवाचरितुम् ॥ ४ मायावी । ५ दस्वा । ६ अकम्पनेन । ७ —पेक्षेत ल० । द —प्येनं ल० । ६ गर्वितः । १० वीरपट्टेन । ११ प्राप्तावसरः । १२ व्यापारम् । १३ कारग्रासहितम् । १४ शराः । १५ मत्सरवान् । १६ मम बागैः । १७ गतप्रागुः । 'पराक्षुप्राप्तपञ्चत्वपरेतप्रेतसंस्थिताः ।' इत्यभिधानात् ।

ही मर जावेगा तब उस विधवासे मुभे क्या प्रयोजन रह जावेगा ॥६५॥ दुराचारका निषेध करनेसे धर्म आदि तीनों बढ़ते हैं, क्योंकि कारणके रहते हुए क्या कहीं कार्यकी हानि देखी जाती है ? ।।६६।। इस काममें मेरे पराक्रमका नाश होना तो दूर रहा मेरा एक वाण भी खर्च नहीं होगा बल्कि दुष्टके मारनेमें धर्म ही होगा, पाप कहांसे होगा ? ।।६७।। ऐसा करनेसे प्रसिद्ध कीर्तिवाले मुभ अर्ककीर्तिकी कीर्ति भी नष्ट नहीं होगी परन्तु हां, यदि इस अन्यायका निषेध नहीं करता हूँ तो किसीसे निवारण न करने योग्य मेरी अपकीर्ति अवश्य होगी ।।६८।। तूमने जो मेरी अपकीर्ति और उसकी कीर्ति होनेका उदाहरण किया है सो यदि मैं इस विषयमें ठंडा हो जाऊं तो यह आपका निरूपण सत्य हो सकता है ॥६९॥ इसलिये तुम लोग चुप बैठो, में इस कार्यमें उष्ण हूँ-क्रोधसे उत्तेजित हूँ। हित चाहनेवालोंको धर्म, अर्थ तथा यश बढ़ाने वाले कार्योंका कभी निषेध नहीं करना चाहिये।।७०।। इस प्रकार जिसका पराभव निकट है और जो खोटे हठसे युक्त है ऐसे दुर्बुद्धि अर्ककीर्तिने मंत्रीका उल्लंघन कर सेनापतिको बलाया और सब राजाओंसे युद्धका निश्चय कहकर तीनों लोकोंको भय उत्पन्न करनेवाली भेरी बजवाई ।।७१-७२।। जो राजाओंके प्रत्येक डेरेमें भेरीके शब्दोंके साथ ही साथ बहुत शीघ्र नाचते हुए योद्धाओंकी भुजाओंकी ताड़नासे उत्पन्न होनेवाले चंचल शब्दोंसे कठोर है, जो हाथियोंके ग्लोंमें स्पष्ट रूपसे जोर जोरका शब्द करनेवाले घंटाओंकी टंकारसे भयंकर है, जो सिंहोंकी गर्जनाको जीतनेवाले घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे भीषण है, जो चलते हुए घोड़ोंके खुरोंके संघटन से उठनेवाले कठोर शब्दोंसे भरा हुआ है, जो पैदल सेनाके पैरोंकी चौटसे उत्पन्न हुए पृथिवीके बहुत भारी शब्दोंसे भयंकर है, जो चलते हुए रथोंके पहियोंसे उत्पन्न होनेवाले बहुत भारी चीत्कार शब्दोंसे भय पैदा करनेवाला है, जो धनुष तैयार करनेके लिये लगाई हुई डोरीके आस्फालन से कठोर है, जिसने दिशारूपी दीवालोंको प्रतिध्वनिसे युक्त कर दिया है और जो सब प्रकारके नगाड़ोंसे भयानक हो रहा है ऐसा बहुत भारी सेनाका कोलाहल उठा सो ऐसा जान पड़ता

१ आस्तां ताविदत्यघ्याहारः । २ पापः । ३ विनाशमेष्यति । ४ जयस्य । ५ यदुवाहरराम् । ६ सत्येन अविपरीतप्रतिपत्तिकम् । सत्येन एकवादोपेतं वा । ७ मन्दः । ६ पटुः । 'दक्षे तु चतुरपेशलपटवः सुत्यान ओष्णाश्च' इत्यभिधानात् । ६ न निषिध्यते स्म । १० स्वीकृतः । ११ शिबिरं प्रति शिबिरं प्रति । १२ नवस्थिता । १३ घ्वनिः । १४ पादहति । १५ भूमिष्वनिना भयक्षकरः । १६ चलत् ।

विश्विताः बलिनः शूराः शूरारूढाः सकेतवः । गजाः समन्तात् सम्राहधाः प्राक्चेलुरचलोपमाः ॥७६॥ तुरझगमास्तरङ्गाभाः सङ्ग्रामान्धेः सवर्मकाः । विश्वानित नवन्तो प्रयान् विकामन्तः समन्ततः ॥७६॥ सचकं विहे संयोज्य सधुरं प्राज वाजिनः । इति । सम्प्रामणोऽपप्तन् पर्यस्तवन् सम्वजाः ॥५०॥ चण्डाः कोवण्डकुन्तासिप्रास्तवकाविभीकराः । यान्ति स्मानुर्यं कृद्धा रद्धिक्काः पवातयः ॥६१॥ गजं गजस्तवोद्धव्य वाहो प्यं रथः । पवातयश्च पावान्तं सम्भ्रमान्निर्यपुर्धः ॥६२॥ मान्यानिक स्मानिक्यंपुर्वः ॥६२॥ मान्यानिक स्मानिक्यंपुर्वः ॥६२॥ मान्यानिक स्मानिक्यंप्रविद्यः ॥६३॥ चक्रव्यं समुत्याप्य सम्यगाविष्कृतोन्नितः । गजं विजयघोषाच्यम् म्रारह्याद्विवरोत्तमम् ॥६४॥ मकंकीर्तिविहर्भास्ववर्धः सम्यगाविष्कृतोन्नितः । गजं विजयघोषाच्यम् म्रारह्याद्विवरोत्तमम् ॥६४॥ मकंकीर्तिविहर्भास्ववर्धः समुत्याप्य सम्यगाविष्कृतोन्नितः । ज्योतिः कृताचलैर्वाकंश्चालाभ्यचलािष्यम् ॥६४॥ किववन्तिः विदित्वतः मूपो भूत्वा कृताकुलः । स्वालोचितं प्य कर्तव्यं विविना कियतेऽन्यया ॥६६॥ इति स्वसचिवः सार्थम् म्रालोच्य च जयाविभिः । प्रत्यकंकिर्यया विद्यव्यं तृतं सम्प्राप्य सत्वरम् ॥६५॥ कृमार तव कियुक्तम् एवं सीमातिलङ्गवन्तम् । प्रसीव प्रलयोगः दूरं तन्या कार्वीमृ वागमम् ॥६६॥ कृमार तव कियुक्तम् एवं सीमातिलङ्गवनम् । प्रसीव प्रलयोगः दूरं तन्या कार्वीमृ वागमम् ॥६६॥

था मानो कालको बुलानेके लिये ही उठा हो ।।७३-७७।। उस समय जो शिक्षित हैं, बलवान् है, शूरवीर है, जिनपर योद्धा बैठे हुए है, पताकाएं फहरा रही है, जो सब तरहसे तैयार हैं और पर्वतींके समान ऊचे हैं ऐसे हाथी सब ओरसे आगे आगे चल रहे थे ।।७८।। जो संग्रामरूपी समुद्रकी लहरोंके समान हैं, कवच पहने हुए हैं, हींस रहे हैं और कूद रहे हैं ऐसे घोड़े उन हाथियों के पीछे पीछे चारों ओर जा रहे थे ।।७९।। पहिये जल्दी लगाओ, घुराको ठीककर जल्दी लगाओ, इस प्रकार कुछ जल्दी करनेवाले, तथा जिनमें शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं और ध्वजाएँ फहरा रही है ऐसे रथ उन घोड़ोंके पीछे पीछे जा रहे थे।।८०।। उन रथोंके पीछे धनुष, भाला, तलवार, प्रास और चक्र आदि शस्त्रोंसे भयंकर, फैलकर सब दिशाओंको रोकनेवाले, क्रोधी और बलवान् पैदल सेनाके लोग जा रहे थे।।८१।। उस समय हाथी हाथीको, घोड़ा घोड़ाको, रथ रथको और पैदल पैदलको धनका देकर युद्धके लिये जल्दी जल्दी जा रहे थे।।८२।। तद-नन्तर-हाथियोंपर चढे हुए अनेक राजाओंसे घिरा हुआ, नगाड़ोंके कठोर शब्दोंसे समस्त दिग्गजोंको भयभीत करनेवाला, चक्रके चिह्नवाली ध्वजाको ऊंचा उठाकर अपनी ऊंचाईको अच्छी तरह प्रकट करनेवाला और चमकीली तलवार हाथमें लिये हुए योद्धाओंसे आवृत अर्क-कीर्ति, मेरु पर्वतके समान उत्तम विजयघोष नामक हाथीपर सवार हो अचलाधिप (अचला अधिप) अर्थात् पृथ्वीके अधिपति राजा अकंपनकी ओर इस प्रकार चला मानो ज्योतिर्मण्डल और कुलाचलोंके साथ साथ सूर्य ही अचलाधिप (अचल अधिप) अर्थात् सुमेरुकी ओर चला हो ।।८३–८५।। महाराज अकपन यह बात जानकर बहुत ही व्याकुल हुए और सोचने लगे कि अच्छी तरह विचारकर किया हुआ कार्य भी दैवके द्वारा उल्टा कर दिया जाता है । इस प्रकार उन्होंने अपने मंत्री तथा जयकुमार आदिके साथ विचारकर अर्ककीर्तिके प्रति शीघ्र ही एक शीघ्रगामी दूत भेजा ।।८६–८७।। दूतने जाकर कहा कि हे कुमार, क्या तुम्हें इस प्रकार सीमाका उल्लंघन करना उचित है ? प्रलयकाल अभी दूर है इसलिये प्रसन्न हूजिये

१ संनद्धाः कृताः । २ तनुत्रसहिताः । ३ दन्तिनां पश्चात् । ४ ध्वनन्तः । ४ अगच्छन् । ६ लक्ष्यनं कुर्वन्तः । ७ चक्रेण सह किश्चिद् घेहि धारय । ८ धुरा सह किञ्चिद् घेहि । ६ प्रेरय । १० आशुप्रधावने प्रयुक्ताः । त्वरावन्तः । ११ अगच्छन् । १२ अश्वः । 'वाहोऽश्वस्तुरगो वाजी हयो धुर्यस्तुरक्ष्यमः' इति धनञ्जयः । १३ संग्रामनिमित्तम् । १४ उद्धृतासि । १४ अकम्पनं महाराजं प्रति । मेषं च । १६ जनवार्ताम् । १७ अधिकाकुलः । १८ सुष्ठ्वालोजितम् । १६ कार्यम् । २० अकंकीर्ति प्रति । २१ प्राहिणोत् । २२ प्रलयः षष्ठकालान्ते भवतीत्यागमम् । मृषा मा कुरु ।

इति सामाविभिः 'स्वोक्तैरज्ञान्तमवगन्य तम् । प्रत्येत्य तत्त्या सर्वम् ग्राज्ञववाजी'गमन्नुपम् ॥६६॥ 'काशिराजस्तवाकण्यं विवावकत्तिताशयः । महामोहाहितो' वाऽऽसीव् वुष्कायं को न मृद्धाति ॥६०॥ 'म्राज्ञ जिल्लं न वः किञ्चिन्यायस्तेनैव' लङ्किवतः । 'तिष्ठतेहैव' संरक्ष्य सुनियुक्तः' सुलोकनाम् ॥६१ इवानीमेव दुवृ'तं शृञ्जलालिङ्गानोत्सुक्तम् । शासामृगमिवानेष्ये वध्वा वारात'त्तियिनम् ॥६१॥ इत्युवीयं जयो मेघकुमारविजयाजिताम् । मेघघोवाभिभां भेरी 'रिप्रष्ठेनांस्कोटयवृ' तथा ॥६६॥ 'रिष्नोणविप्रस्तयारम्भवनावनव्यनिम् । तव्यविन्य्याप् भे निर्जित्य निर्मिष्ठ हृदयं द्विवाम् ॥६४॥ सद्भवाकर्णनाव् वृ्णितार्णवप्रतिमेर्' वले । ग्रतिवेर्'लोत्सवोऽत्रासीवुत्सवो विजये यथा ॥६४॥ तद्वाविक्यान्तम्भरत्तम् । स्वमेवेनेव सातङ्गाः प्रोत्तुङ्गाः प्रोन्सविष्णवः ॥६६॥ सुस्वनन्तः सनन्तः सं वाजिनो वायुर्रहसः' । कृतोत्साहार् रणोत्साहाव् रजुन्तजस्वता हि सा ॥६७॥

और आगमको भूठा मत कीजिये। भावार्थ-लड़कर असमयमें ही प्रलय काल न ला दीजिये। दूतने इस प्रकार बहुतसे साम, दान आदिके वचन कहे परन्तु तौ भी उसे अशान्त जानकर वह लीट आया और शीघा ही ज्योंके त्यों सब समाचार अकंपनसे कह दिये ॥८८-८९॥ उन समाचारोंको सुनकर काशीराज अकंपनका चित्त विषादसे विचलित हो उठा और वे स्वयं महा-मोहसे मुच्छित हो गये सो ठीक ही है वयोंकि बुरे कामोंमें कौन मुच्छित नहीं होता ॥९०॥ जयकुमारने अकंपनको चिन्तित देखकर कहा कि इस विषयमें हम लोगोंको कुछ भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये क्योंकि न्यायका उल्लंघन उसीने किया है, आप सावधान होकर सुलोचना की रक्षा करते हुए यहीं रहिये। दुराचारी, स्त्रियोंपर उपद्रव करनेवाले और इसलिये ही सांकलोंसे आलिंगन करनेकी इच्छा करनेवाले उस अर्ककीर्तिको बंदरके समान बांधकर में अभी लाता हूँ ।।९१-९२।। इस प्रकार कहकर जयकुमारने क्रोधमें आकर, युद्धमें आगे जानेवाले पुरुषके द्वारा मेघकुमारोंको जीतनेसे प्राप्त हुई मेघघोषा नामकी भेरी बजवाई ॥९३॥ प्रलयकालके प्रारम्भमें प्रकट होनेवाले द्रोण आदि मेघोंकी घोर गर्जनाको जीतकर तथा शत्रुओं का हृदय विदारणकर वह भेरीकी आवाज सब ओर फैल गई ।।९४।। जिस प्रकार शत्रुके विजय करनेपर उत्सव होता है उसी प्रकार उस भेरीका शब्द सुनकर लहराते हुए समुद्रके समान चंचल जयकुमारकी सेनामें माला डालनेके उत्सवसे भी कहीं अधिक उत्सव होने लगा ॥९५॥ उस समय फटे हुए गण्डस्थलके समीपसे भरते हुए मदका पान करनेवाले और अपने उसी मदसे ही मानो उन्मत्त हुए ऊंचे ऊंचे हाथी युद्धके उत्साहसे सुशोभित हो रहे थे। तथा इसी प्रकार अच्छी तरह हींसते हुए, पैरोंसे आकाशको खोदते हुए और वायुके समान वेगवाले उत्साही घोड़े भी युद्धके उत्साहसे सुशोभित हो रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि उनका तेजस्वीपना

१ सोक्तैः ट० । वचनसिंहतैः । २ शीघं ज्ञापितवान् । ३ अकम्पनः । ४ महामूर्च्छागृहीत इव । ५ अत्र कार्ये । ६ अर्ककीर्तिनैव । ७ निवसत । ५ राजभवने । ६ सावधानाः भूत्वा । १० दारात-तायनम् ट० । दारेषु कृतागमनम् । स्त्रीनिमित्तमागतमकंकीर्तिमित्यर्थः । दाराततायिनमिति पाठे दारार्षं वधोद्यतम् । 'आततायी वधोद्यतः' इत्यभिधानात् । ११ अग्रगमिना पुरुषेण । १२ आस्फालनं कारयित स्म । प्रष्ठेनास्फालयद् ल०, अ०, प०, इ०, स० । १३ द्रोणादि द्रोणकालपुष्करादि । प्रक्षयारम्भ प्रलयकालप्रारम्भ । द्रोणादयश्च ते प्रक्षयारम्भधनाधनास्तेषां ध्वनिम् । १४ व्याप्नोति स्म । १५ समाने । 'प्रतिमानं प्रतिबिन्धं प्रतिमा प्रतिमानना प्रतिच्छाया । प्रतिकृतिरची पुंसि प्रतिनिधिष्रपमोपमानं स्यात् ।' १६ अधिकोत्सवः । 'अतिवेलमृशात्यर्शितमात्रं गाढ्निभंरम्' इत्यभिधानात् । अतिमालोत्सवो ल०, अ०, प०, इ० । १७ दिग्विजये । १८ पवनवेगाः । १६ कृतोद्योगाः ।

रथाः प्रागिव' पर्याप्ताः' पूर्णसर्वायुधायुषः' । महावाहसमायुक्ताः प्रनृत्यत्केतुबाह्वः ॥१८॥ योवितोऽप्यभटायन्त' पाटवात् संयुगं प्रति'। ततः ' "प्रतिबलासत्र' भूयांको वा' पदात्यः॥१६। वर्त्वमानो व्वनिस्तुयं रणरङ्गो भविष्यतः । वीरलक्ष्मीप्रवृत्तस्य प्रोद्ययौ गुणयभिव' ॥१००॥ वनान्वयं वयिद्यक्षालक्षणैर्वीक्य विप्रहृत् । ''सुवर्माणं सुधर्माणं' कामवन्तं सरन्वत् ॥१०१॥ सामजं विजयार्द्याच्यं विजयार्द्यमिवापरम् । बहुतो वृष्टसङ्गप्रामं ''पाण्यव्यव्यविराजितम् ॥१०२॥ स्विष्ठवाय' जयः सर्वसाधनेन सहानुजः । निर्जगाम युगप्रान्तकाललीलां विलङ्गययन् ॥१०३॥ कृवंन्ती शान्तिपृजां त्वं तिष्ठ मात्रेति' सादरम् । प्रवेदय चैत्यवामाध्यं त्रृत्तां नित्यभनोहरम् ॥१०४॥ समग्रवलसम्पत्त्या चचाल चलयन्निलाम्' । सकम्पः कम्पितारातिः 'व्साकम्पनिरकम्पनः ॥१०४॥ सुकेतुः सूर्यमित्राख्यः श्रीधरो जयवर्मणा । वेवकीर्तिर्जयं जम्पुरिति भूषाः ससाधनाः ॥१०६॥ इमे मुकुटबद्धेषु पञ्च विख्यातकीर्तयः । परे च शूरा नायेन्तुवंशगृह्याः' समाययुः ॥१०७॥ मेघप्रभक्त चण्डासिप्रभाव्याप्तवियत्तलः । विद्यावलोद्धतः सार्दमार्द्र विद्यावर्षरगात् ॥१०८॥

वही था ॥९६-९७॥ जो सब प्रकारके शस्त्रोंसे पूर्ण हैं, जिनमें बड़े बड़े घोड़े जुते हुए हैं, और जिनकी ध्वजारूपी भुजाएं नृत्य कर रही हैं ऐसे युद्धके रथ पहलेके समान ही सब ओर फैल रहे थे ॥९८॥ जयकुमारकी सेनामें युद्धमें चतुर होनेके कारण स्त्रियां भी योद्धाओंके समान आचरण करती थी इसलिये अन्य राजाओंकी अपेक्षा उसकी पैदल सेनाकी संख्या अधिक थी ॥९९॥ उस समय जो बाजोंका शब्द बढ़ रहा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो रणके मैदानमें जो वीरलक्ष्मीका उत्तम नृत्य होनेवाला है उसे कई गुना करता हुआ ही बढ़ रहा हो ॥१००॥

तदनन्तर—जो वनमें उत्पन्न हुआ है, वय, शिक्षा और अच्छे अच्छे लक्षणोंसे जिसका शरीर देखने योग्य है, जिसका स्वभाव अच्छा है, शरीर अच्छा है, जो कामवान है, जिसके मद भर रहा है, जिसने अनेक बार युद्ध देखे हैं, जो हाथीके चिह्नवाली ध्वाओंसे सुशोभित है और दूसरे विजयार्ध पर्वतके समान जान पड़ता है ऐसे विजयार्ध नामके हाथीपर सवार होकर वह जयकुमार सब सेना और सब छोटे भाईयोंके साथ साथ युगके अन्त कालकी लीलाको उल्लंघन करता हुआ निकला ॥१०१-१०३॥ इधर शत्रुओंको कम्पित करनेवाले और स्वयं अकंप (निश्चल) रहनेवाले महाराज अकम्पनने भी 'तू अपनी माताके साथ आदरपूर्वक शान्ति-पूजा करती हुई बैठ' इस प्रकार कहकर पुत्री सुलोचनाको नित्यमनोहर नामके उत्तम चैत्यालय में पहुंचाया और स्वयं अपने पुत्रोंको साथ लेकर समस्त सेनारूपी सम्पत्तिक द्वारा पृथिवीको कपाते हुए निकले ॥१०४-१०५॥ सुकेतु, सूर्यमित्र, श्रीधर, जयवर्मा और देवकीति ये सब राजा अपनी अपनी सेनाओंके साथ जयकुमारसे जा मिले ॥१०६॥ मुकुटबद्ध राजाओंमें जिनकी कीति अत्यन्त प्रसिद्ध है ऐसे ऊपर कहे हुए सुकेतु आदि पांच राजा तथा नाथवंश और सोमवंशके आश्रित रहनेवाले अन्य शूरवीर लोग, सभी जयकुमारसे आ मिले ॥१०७॥ जिसने अपनी तीक्ष्ण तलवारकी प्रभासे आकाशतलको व्याप्त कर लिया है और जो विद्याके बलसे अपनी तीक्षण तलवारकी प्रभासे आकाशतलको व्याप्त कर लिया है और जो विद्याके बलसे

१ दिग्विज्ये यथा । २ समन्तात् प्राप्ताः । पर्यस्ताः ल० । ३ रणस्य । पूर्णसर्वायुषायुष इति समस्तपदपक्षे पूर्णसर्वायुषानि च भटाञ्च येषु ते । ४ भटा इवाचरिताः । ५ युद्धं प्रति । ६ ततः कारणात् । ७ प्रतिबले विलोक्यमाने सतीत्यर्थः । ८ जयकुमारबले । ६ इव । १० अतिशयं कुर्वन्निव । ११ दर्शनीयमूर्तिम् । १२ सुवर्माणां सुवर्ष्माणां अ०, प०, स०, इ० । सुधर्माणां सुवर्ष्माणां ल० । १३ शोभनस्वभावम् । १४ आरोहकस्य वशर्वातगमनवन्तम् । १४ गजरूपथ्वज । १६ आरुह्य । १७ जनन्या सह । १८ श्रेष्टम् । १६ भूमिम् । २० अकम्यनस्यापत्यानि आकम्पनयस्तैः सहितः । २१ नाथवंशसोमवंशिश्रताः ।

बलं विभज्य भूभागे विशाले सकलं समे । प्रकृत्यं मकरव्यू हं विरोधिबलघस्मरः ।१०६॥ उच्चैकंजितत्यूया धिनयंश्विधांवभीवणः । जितमेघस्वरा गर्जन् रेजे मेघस्वरस्तदा ।११०॥ चक्क्यूह विभक्तात्मभूरिसाधनमध्यगः । ग्रकंकोतिश्व भाति स्म परिवेवाहिताकंवत् ।।१११॥ चक्क्यूह खे खेचराधीशाः सुनिमप्रमुखाः पृथक् । गरुडव्यूहमापाद्य तस्युश्चिक्रसुतात्तया ।।११२॥ अध्यचन्त्राः खगाः स्थाताश्चिकणः परितः सुतम् । शरीररक्षकत्वेन भेजुर्विद्यामदोद्धताः ।।११२॥ प्रकालप्रलयारम्भजृत्भितान्भोदर्गाजतम् । निजित्य तूर्णं तूर्याणि वध्वनुः सेनयोः समम् ।।११४॥ धानुष्कमार्गः लेक्यान्यस्य पुरस्सरः । प्रवर्तियतुमारेभे घोरघोषः सबिल्यतम् ।।११४॥ सम्भानाटकारम्भ सूत्रवारा धनुषराः । रणरञ्जां विश्वितः स्म गर्जसूर्यपुरस्सरम् ।।११६॥ ग्रावध्य स्थानकं पृष्ठे रणरञ्जा चनुषराः । प्रवार्यस्विताः स्यस्य पुरस्सरः ।।११६॥ न्रावध्य स्थानकं पृष्ठे रणरञ्जा चनुषराः । पश्चार्यस्विताः ।।११॥ स्रावध्य स्थानकं पृष्ठे रणरञ्जा चनुषराः । पश्चार्यस्विताः श्ववत् खलकल्या र्वव्यूष्ठं ।।११८॥ सीक्ष्णा मर्याष्यभिन्नसः पृष्ठं कलहकारिणः । पश्चार्यविश्वाः शव्यत् खलकल्या र्वव्यूष्ठं ।।११८॥ सीक्षणा मर्याष्ट्रायस्य ।।११८॥ स्वर्षं स्वर्षं ।।११८॥ सीक्षणा मर्याष्यभिन्यस्य पृष्ठं स्वर्षं ।।११८॥ साम्याष्ट्रायस्य प्रविद्याः ।।११८॥ स्वर्षं स्वर्षं स्वर्षं स्वर्षं स्वर्षं स्वर्षं स्वर्षं स्वर्षं स्वर्षं ।।११८॥ सीक्षणा मर्याष्ट्रायः पृष्ठं स्वर्षं स्वर्षं स्वर्षं ।।११८॥ सीक्षणा मर्याष्ट्रायः ।

उद्धत हो रहा है ऐसा मेत्रप्रभ नामका विद्याधर भी अपने आधे विद्याधरोंके साथ निकला ।।१०८।। जो शत्रुओंकी सेनाको नष्ट करनेवाला है, बड़े बड़े बाजोंके सगूहसे निकलती हुई आवाजके समान भयंकर है और जिसने अपनी आवाजसे मेघोंकी गर्जनाको भी ज़ीत लिया है ऐसा जयकुमार उस समय विशाल और सम (ऊंची नीची रहित) पृथ्वीपर अपनी समस्त सेनाका विभागकर तथा मकरव्यूहकी रचनाकर गर्जता हुआ बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था ।।१०९-११०।। उधर चक्रव्यूहकी रचनाकर अपनी बहुत भारी सेनाके बीच खड़ा हुआ अर्ककीर्ति भी परिवेषसे युक्त सूर्यके समान सुशोभित हो रहा था ।।१११।। क्रोधित हुए सुनमि आदि विद्याधरोंके अधिपति भी गरुड़व्य्हकी रचनाकर चक्रवर्तीके पुत्र–अर्ककीर्तिकी आज्ञासे आकाशमें अलग ही खड़े थे।।११२।। विद्याके मदसे उद्धत हुए आठ चन्द्र नामके प्रसिद्ध विद्याघर शरीररक्षकके रूपमें चारों ओरसे अर्ककीर्तिकी सेवा कर रहे थे ।।११३।। उन दोनों सेनाओं में असामयिक प्रलयकालके प्रारम्भमें बढ़ती हुई मेवोंकी गर्जनाको जीतकर शीघ्र शीघ्र एक साथ बहुतसे बाजे वज रहे थे ।।११४।। युद्धके आगे आगे जानेवाले और भयंकर गर्जना करनेवाले धनुर्धारी योद्धाओंने वाणों द्वारा अपना मार्ग बनाना प्रारम्भ किया था । भावार्थ-धन्ष चलानेवाले योद्धा वाण चलाकर भीड़को तितर बितर कर अपना मार्ग बना रहे थे ।।११५।। जो संग्रामरूपी नाटकके प्रारम्भमें सुत्रधारके समान जान पड़ते थे ऐसे धनुष को धारण करनेवाले वीर पुरुष गर्जते हुए बाजोंको आगे कर युद्धरूपी रंगभूमिमें प्रवेश कर रहे थे ।।११६।। धनुष धारण करनेवाले पुरुषोंने रणरूपी रंगभूमिमें सबसे पहले अपना स्थान जमा कर जो तीक्ष्ण वाणोंका समूह छोड़ा था वह ऐसा जान पड़ता था मानो उन्होंने पुष्पाञ्जिल ही विखेरी हो ।।११७।। वे धनुषपर चढ़ाये हुए वाण सदा दुःटोंके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार दुष्ट तीक्ष्ण अर्थात् कूर स्वभाववाले होते हैं उसी प्रकार वे वाण भी तीक्ष्ण अर्थात् पैने थे, जिस प्रकार दुष्ट मर्मभेदन करते हैं उसी प्रकार वाण भी मर्मभेदन करते थे, जिस प्रकार दुष्ट कलह करनेवाले होते हैं उसी प्रकार वाण भी कलह करनेवाले थे और जिस प्रकार दुष्ट पहले मधुर वचन कह कर फिर भीतर घूस जाते हैं उसी प्रकार वे वाण भी मनोहर शब्द

१ कृत्वा । २ मकरसमूहरचनाविशेषम् । ३ विनाशक इत्यर्थः । ४ निर्घोषभीषएां यथा भवति तथा । ५ विभक्त्यात्म–प०, ल० । ६ प्राप्त । ७ अष्टचन्द्राख्याः । ८ वार्गः । ६ क्रियाविशेषणम् । उत्तलवनसहितं यथा । १० आलीढप्रत्यालीढादि । ११ क्षिप्तः । १२ निशात । १३ शरीरं प्रवेशिनः । १४ बाणाः ।

जभयोः 'पाद्यवेगोबंघ्या बाणधी'कृतवरुगनाः । धन्वनः खेचराकारा' रेजुराजौ' जितश्रमाः ॥११६॥ ऋजुत्वाव् दूरवितत्वात् सद्यः कार्यप्रसाधनात् । शास्त्रमार्गानुसारित्वात्' शराः' सुसचिवैः' समाः ॥१२०॥ ऋज्यात्रपायिनः' पत्रवाहिनो' दूरपातिनः । लक्ष्येयूड्डीय तीक्ष्णास्याः खगाः' पेतुः खगोपमाः' ॥१२१॥ धर्मेण' गृज्युक्तेन' प्रेतिता हृदयं गता । शूरान् 'शृद्धिरिवानैषीव्' गीतं पत्रिपरम्परा' ॥१२२॥ पुंसां संस्पर्शमात्रेण हृद्याता रक्तवाहिनी' । क्षिप्रं न्यमीलयक्षेत्रे वेदयेव विशिखावली । ॥१२३॥ त्यक्तवेशं खेचरात्रातिवृद्धौ' गृद्धतमस्ततौ । परोऽन्विष्य शरावल्या जारयेव वशीकृतः ॥१२४॥

करते हुए पैछिसे भीतर घूस जाते थे ।।११८।। जो दोनों बगलोंमे तरकस बाधकर उछल कृद कर रहे है तथा जिन्होंने परिश्रमको जीत लिया है ऐसे धनुषधारी लोग उस युद्धमे पक्षियोंके समान सुशोभित हो रहे थे ।।११९।। और वाण अच्छे मंत्रियोके समान जान पड़ते थे वयोंकि जिस प्रकार अच्छे मंत्री ऋजु अर्थात् सरल (मायाचार रहित) होते है उसी प्रकार बाण भी सरल अर्थात् सीधे थे, जिस प्रकार अच्छे मंत्री दूरदर्शी होते है अर्थात् दूरतककी बातको सोचते हैं उसी प्रकार बाण भी दूरदर्शी थे अर्थात् दूरतक जाकर लक्ष्यभेदन करते थे, जिस प्रकार अच्छे मंत्री शीघ्र ही कार्य सिद्ध करनेवाले होते हैं उसी प्रकार बाण भी शीघ्र करनेवाले थे अर्थात् जल्दीसे शत्रुको मारनेवाले थे और जिस प्रकार अच्छे मन्त्री शास्त्रमार्ग अर्थात् नीतिशास्त्रके अनुसार चलते हैं उसी प्रकार बाण भी शास्त्रमार्ग अर्थात् धनुषशास्त्रके अनुसार चलते थे । ।।१२०।। मांस और खूनको पीनेवाले, पंख धारण करनेवाले, दूरतक जाकर पड़नेवाले और पैने मुखवाले वे बाण पक्षियोंके समान उड़कर अपने निशानोंपर जाकर पड़ते थे । भावार्थ– वे बाण पक्षियोंके समान मालूम होते थे, क्योंकि जिस प्रकार पक्षी मांस और खुन पीते है उसी प्रकार बाण भी शत्रुओंका मांस और खुन पीते थे, जिस प्रकार पक्षियोंके पंख लगे होते है उसी प्रकार बाणोंके भी पंख लगे थे, जिस प्रकार पक्षी दूर जाकर पड़ते हैं उसी प्रकार बाण भी दूर जाकर पड़ते थे और जिस प्रकार पक्षियोंका मुख तीक्ष्ण होता है उसी प्रकार बाणोंका मुख़ (अग्रभाग) भी तीक्ष्ण था। इस प्रकार पक्षियोंकी समानता धारण करनेवाले बाण उड़ उड़कर अपने निशानोंपर पड़ रहे थे ।।१२१।। जिस प्रकार गुणयुक्त धर्मके द्वारा प्रेरणा की हुई और हृदयमें प्राप्त हुई विशुद्धि पुरुषोंको मोक्ष प्राप्त करा देती है उसी प्रकार गुणयुक्त (डोरी सिहत) धर्म (धनुष) के द्वारा प्रेरणा की हुई और हृदयमे चुभी हुई बाणोंकी पिनत शूरवीर पुरुषोंको परलोक पहुचा रही थी ।।१२२।। जिस प्रकार हृदयमे प्राप्त हुई और \*रवतवाहिनी अर्थात् अनुराग धारण करनेवाली अथवा रागी पुरुषोंको वश करनेवाली वेश्या स्पर्शमात्रसे ही पुरुषोंके नेत्र बन्द कर देती है उसी प्रकार हृदयमें लगी हुई और रक्तवाहिनी अर्थात् रुधिर को बहानेवाली बाणोंकी पंवित स्पर्शमात्रसे शीघ्र ही पुरुषोंके नेत्र बन्द कर देती थी-उन्हें मार डालती थी ।।१२३।। जिस प्रकार बहुत वर्षा होने और अन्धकारका समूह छा जानेपर

६ निजशरीरपार्वयोः । २ इषुधी द्वौ । ३ पक्षे सदृशाः । ४ युद्धे । ५ चापशास्त्रोक्तत्रक्रमेण । प्रयोक्तृमार्गशरणत्वात् । ६ बाणा । ७ मन्त्रिभिः । ८ क्रव्यासृक्पायिन' ट० । आममासरक्तभोजिनः । ६ पत्रैवंहिन्ति गच्छन्तीति पत्रवाहिनः । १० बाणाः । 'शरार्कविहगाः खगा' । ११ पक्षिसदृशाः । १२ धनुषा । १३ ज्यासहितेन । अतिशययुक्तेन च । १४ विशुद्धिपरिणाम इव । १४ आनयिति सम । १६ शरसन्तितः । १७ रक्तं प्रापयन्ती । आत्मन्यनुरक्तं प्रापयन्ती च । १८ इतोऽश्रे पुनः 'आरा' नगरात् समायातिटप्पणपुस्तकात् टिप्पणसमुद्धारः क्रियते । १६ उपरिस्थितस्वेचररुधिरवर्षे । २० दाक्षाय्यतमसमूहे । 'आतापिचिल्लौ दाक्षाय्यगृद्धारे' इत्यभिधानात् । # भावे क्तः

प्रगुणां मुद्धिं संबाह्या दूरं बृष्ट्यमुर्वातनः । गर्सेच्छं साधयन्ति स्म सब्भृत्या इव सायकाः ॥१२४॥ प्रयोज्याभिमुखं तीक्षणान् बाणान् परशरात्मति । तत्रैवं पातयितः स्म धानुष्काः सां हि धीषियाम् ॥१२६॥ जाताश्चायधृताः केषिब् अन्योग्यशरसण्डने । व्यापृताः श्लाधिताः पूर्वं रणे किञ्चित्करोपमाः ॥१२७॥ हस्त्यश्वरयपरयौधम् उव्भिद्धास्पद्धतस्यवत् । शराः पेतुः स्विश्वर्षास्यस्याः बृह्मुद्धिभः ॥१२॥ पूर्वं विहिततन्यानाः । किञ्चर्षास्यक्षेत्रस्याः किञ्चरुष्ठाः सां प्रवास्यस्य । यानमध्यास्य प्रवासिद्धः प्रयोवरे ॥१३०॥ विद्यहेण् हतशक्तित्वाब् स्रगत्या शत्रसंभयाः । बाजा । विद्यहेण् हतशक्तित्वाब्दा प्रयोवरे ॥१३०॥

व्यभिचारिणी स्त्री अपना पति छोड़ किसी परपुरुषको खोजकर वश कर लेती है उसी प्रकार विद्याधरोंके खूनकी बहुत वर्षा होने और गृद्ध पक्षीरूपी अन्धकारका समृह फैल जानेपर बाणों-की पंक्ति अपने स्वामीको छोड़ खोज खोजकर शत्रुओंको वश कर रही थी ।।१२४।। अथवा वे बाण अच्छे नौकरोंके समान दूर दूरतक जाकर इष्ट कार्योंको सिद्ध करते थे वयोंकि जिस प्रकार अच्छे नौकर प्रगुण अर्थात् श्रेष्ठ गुणोंके धारक अथवा सीघ्रे होते हैं उसी प्रकार बाण भी प्रगुण अर्थात् सीघे अथवा श्रेष्ठ डोरीसे सहित थे, अच्छे नौकर जिस प्रकार मुट्टिय़ोंसे दिये हुए अन्नपर निर्वाह करते हैं उसी प्रकार वे बाण भी मुट्टियों द्वारा चलाये जाते थे और अच्छे नौकर जिस प्रकार मालिककी दृष्टिके अनुसार चलते हैं उसी प्रकार वे बाण भी मालिककी दृष्टिके अनुसार चल रहे थे।।१२५।। धनुषको धारण करनेवाले योद्धा जहां जहां शत्रुओंके बाण थे वहीं वहीं देखकर अपने पैने बाण फेंक रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि शत्रुओंकी वैसी ही वुद्धि होती है ।।१२६।। जो बाण एक दूसरेके बाणोंको तोड़नेके लिये चलाये गये थे, धारण किये गये थे अथवा उस व्यापारमें लगाये गये थे वे युद्धमें नौकरोंके समान सबसे पहले प्रशंसाको प्राप्त हुए थे ।।१२७।। मजबूत मुट्टियोंवाले योद्धाओं के द्वारा छोड़े हुए बाण अस्पष्ट लक्ष्यके समान दिखाई नहीं पड़ते थे और हाथी, घोड़े, रथ तथा पियादोंके समूहको भेदनकर अपने पड़नेसे स्थानपर ही जाकर पड़ते थे ॥१२८॥ जिस प्रकार सन्धि विग्रह आदि छह गुणोंको धारण करनेवाले राजा सिद्धिको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार वे बाण भी सन्धि आदि छह ग्णों-को धारण कर सिद्धिको प्राप्त हो रहे थे क्योंकि जिस प्रकार राजा पहले संधि करते हैं उसी प्रकार वे बाण भी पहले डोरीके साथ सन्धि अर्थात् मेल करते थे, जिस प्रकार राजा लोग अपनी परिस्थिति देखकर कुछ समय तक ठहरे रहते हैं उसी प्रकार वे बाण भी धनुषपर कुछ देरतक ठहरे रहते थे, जिस प्रकार राजा लोग युद्ध के लिये अपने स्थानसे चल पड़ते हैं उसी प्रकार वे बाण भी शत्रुको मारनेके लिये धनुषसे चल पड़ते थे, जिस प्रकार राजा लोग मध्यस्थ बनकर द्वैधीभावको प्राप्त होते हैं अर्थात् भेदनीति द्वारा शत्रुके संगठनको छिन्नभिन्न कर डाल्ते हैं उसी प्रकार वे बाण भी मध्यस्थ (शत्रुके शरीएके मध्यमें स्थित) हो द्वैधीभावको प्राप्त होते थे अर्थात् शत्रुके टुकड़े टुकड़े कर डालते थे और अन्तमें राजा लोग जिस प्रकार युद्ध करनेकी

१ अवकाः । २ मुष्टिना संवाह्ययन्ते गम्यन्ते मुष्टिसंवाह्याः । आज्ञावशवर्तिनश्च । ३ नयनैरनुवर्तमानाः । आलोकनमात्रेण प्रभोरिभप्रायं ज्ञात्वा कार्यकराश्च । ४ यत्र शत्रुशराः स्थितास्तत्रैव ।
४ सैव परशरखण्डनरूपा । ६ बुद्धीनां मध्ये । धीद्विषाम् ल० । ७ बागाः । ६ किङकरसमानाः ।
६ अस्पृष्टलक्ष्यवत् । १० स्वयोग्यपतनस्थानं गत्वैवेत्यर्थः । ११ क्षिप्ताः । १२ कृतसंयोजनाः कृतसन्धयश्च ।
१३ चापे क्षेत्रे च । १४ गमनमध्यास्य । १५ मध्यस्थाः सन्तः । १६ द्विधाखण्डनत्वम्, पक्षे उभयनाश्रयत्वम् । १७ विकिमभावे । अथवाः शरीरे । १८ अभ्यस्त ।

धारा बीररसस्येव रेखे रक्तस्य कस्यचित्। पतन्ती सततं भैयांव् माववनूत्पादिताशुगम् ॥१३१॥

'सायकोव्भिन्नमालोक्य कान्तस्य हृवयं प्रिया। परामुरासीव्यिक्तेऽस्य ववन्तीवात्मनः स्थितिम् ॥१३२॥

छिन्नवण्डैः फलैः कश्चित् 'सर्वाङगीर्णभंदाप्रणीः। कीलिताबुरिवाकम्प्रतस्येव युयुधे चिरम् ॥१३३॥

विलोक्य विलयजवालि ज्वालालोलिशिखोपमैः। शिलीमुर्ज्ञवंलं 'छिन्नं स्वं' विषक्षधनुर्धरैः ॥१३४॥

गृहीत्वा वज्यकाण्डाख्यं सज्जीकृत्य शरासनम् । स्वयं योद्धं समारव्यं सक्तेधः सानुको जयः ॥१३४॥

'कर्णाभ्यर्णीकृतास्तस्य गुणयुक्ताः सुयोजिताः। पत्रैर्लघुतमुत्यानाः कालकोपाविधायिनः ॥१३६॥

मार्गे प्रगुणसञ्चाराः प्रविश्य हृवयं हिखाम् । कृच्छार्थं स्थापित स्थ ''निस्सृष्टार्थंसमाः शराः ॥१३७॥

पत्रवन्तः प्रतापोपाः समप्रा विषहे बृताः। मज्ञातपोतिनश्चकुः कृद्युद्धं शिलीमुखाः ॥१३८॥

सामर्थ्यसे रहित शत्रुको वश कर लेते हैं उसी प्रकार वे बाण भी शत्रुको वश कर लेते थे≉।।१२९-१३०।। निकाले हुए बाणके पीछे बहुत शीघ्र घीरतासे निरन्तर पड़ती हुई किसी पुरुषके रुधिरकी घारा वीररसकी घाराके समान सुशोभित हो रही थी ।।१३१।। कोई स्त्री अपने पतिका हृदय बाणसे विदीर्ण हुआ देखकर प्राणरहित हो गई थी मानो वह कह रही थी कि मेरा निवास इसीके हृदयमें है ।।१३२।। जिनके दण्ड टुट गये हैं और जो सब शरीरमें घुस गये हैं ऐसे बाणोंकी नोकोंसे जिसके प्राण मानो कीलित कर दिये गये हैं ऐसा कोई योद्धा पहलेकी तरह ही निश्चल हो बहुत देरतक लड़ता रहा था ।।१३३।। शत्रुओंके धन्षधारी योद्धाओंने प्रलयकालकी जलती हुई अग्निकी चंचल शिखाओंके समान तेजस्वी बाणोंके द्वारा मेरी सेनाको छिन्नभिन्न कर दिया है यह देख जयकुमारने अपने छोटे भाइयों सहित क्रोधित हो वज्रकाण्ड नाम-का घनुष लिया और उसे सजाकर स्वयं युद्ध करना प्रारम्भ किया ।।१३४–१३५।। उस समय जयकुमारके बाण † नि:सृष्टार्थ (उत्तम) दूतके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार उत्तम दूत स्वामीके कानके पास रहते हैं अर्थात् कानसे लगकर बातचीत करते है उसी प्रकार बाण भी जयकुमारके-कानके पास रहते थे अर्थात् कानतक खींचकर छोड़े जाते थे, जिस प्रकार उत्तम दूत गुण अर्थात् रहस्य रक्षा आदिसे युक्त होते है उसी प्रकार वाण भी गुण अर्थात् डोरीसे युक्त थे, जिस प्रकार उत्तम दूतकी योजना अच्छी तरह की जाती है उसी प्रकार बाणोंकी योजना भी अच्छी तरह की गई थी जिस प्रकार उत्तम दूत पत्र लेकर जल्दी उठ खड़े होते है उसी प्रकार बाण भी अपने पखोंसे जल्दी जल्दी उठ रहे थे–जा रहे थे, जिस प्रकार उत्तम दूत व्यर्थ समय नही खोते है उसी प्रकार बाण भी व्यर्थ समय नही खोते थे, जिस प्रकार उत्तम दूत मार्ग में सीघे जाते है उसी प्रकार बाण भी मार्गमे सीघे जा रहे थे और जिस प्रकार उत्तम दूत शत्रुओं के हृदयमे प्रवेशकर कठिनसे कठिन कार्यको सिद्ध कर लेते है उसी प्रकार बाण भी शत्रुओं के हृदयमें घुसकर कठिनसे कठिन कार्य सिद्ध कर लेते थे ।।१३६–१३७।। अथवा ऐसा जान

१ सायिकोद्भिन्न-ल०। २ सर्वाङ्गव्यापिभिः। ३ प्रलयाग्नि। ४ छन्नमित्यपि पाठ.। छादितं खण्डितं वा। ५ आत्मीयम्। ६ आकर्णमाकुष्टाः। ७ कर्णसमीपे कृतास्व। ७ पक्षैः सन्देशपत्रैः। ६ अञ्चलिकायिन इत्यर्थः। ६ हृदयम् अभिप्रायं च। १० असाध्यार्थम्। ११ असकृत् सम्पादित-प्रयोजनदूतसमाः। १२ प्रकृष्टसन्तापभीकराः। भयङ्गकराः।

 <sup>\*</sup> राजाओंके छह गुएा ये हैं—"सिन्धिविग्रहयानानि संस्थाप्यासनमेव च । द्वैधीभावश्च विज्ञेयः
 षड्गुणा नीतिवेदिनम्।"

<sup>†</sup> जो दोनोंका अभिप्राय लेकर स्वयं उत्तरप्रत्युत्तर करता हुआ कार्य सिद्ध करता है उसे निःसृष्टार्थ दूत कहते है। यह दूत उत्तम दूत कहलाता है।

प्रस्कुरव्भिः फलोपेतैः सुप्रमाणैः सुकल्पितैः। विरोधोव्भाविना विद्वयोचर्यविजयावहैः ॥१३६॥ वादिनेव जयेनोच्चैः कीर्ति क्षिप्रं जिष्युक्षुणा । प्रतिपक्षः प्रतिक्षिप्तः दः द्वास्त्रैः द्वास्त्रैं जिष्युक्षुणा । प्रतिपक्षः प्रतिक्षिप्तः दः द्वास्त्रैः द्वास्त्रैं जिष्युक्षुणा ॥१४०॥ व्यापः विद्यान्यतः विद्यान्यतः ।१४१॥ स्तिक्षणा वीक्षणाभीलाः प्रज्वलन्तः समन्ततः । मूर्ग्वस्वदानिवत्पेतुः वाव् विमुक्ताः वर्गः द्वाराः ॥१४२॥ द्वारस्त्रद्वात्तस्त्रक्ष्यान्यतः पृष्यपक्षात्वकारितान् । प्रवृष्टमृद्गरापातं नभोणा नभसो व्यपुः ॥१४३॥ वण्डरं काण्डवृत्युद्वव (काण्डरापाद्यतादिमे । युगेऽस्मिन् क्षिपस्ताद्यभासिभिनाद्यभं भवेत् ॥१४४॥ द्वारायाय नो । किन्तु वृद्धपाताय वेचरः । वागः कर्णान्तमाकृष्य मुक्ता । १८५॥ द्वाराय वेचरः । वागः कर्णान्तमाकृष्य मुक्ता । १८५॥ व्यवस्त्रक्तारं वाऽवनेरवः । । १४६॥ व्यवस्त्रक्तारं वाऽवनेरवः । । १४६॥

पड़ता था मानो वे बाण कपट युद्ध कर रहे हों वयोंकि जिस प्रकार कपट युद्ध करनेवाले पत्रवंत अर्थात् सवारी सहित और प्रतापसे उग्र होते हैं उसी प्रकार वे बाण भी पत्रवंत अर्थात् पंखों सहित और अधिक संतापसे उग्र थे, जिस प्रकार कपट युद्ध करनेवाले युद्धमें शीघ्र जाते हैं और सबसे आगे रहते हैं उसी प्रकार वे बाण भी युद्धमें शीघ्र जा रहे थे और सबसे आगे थे तथा कपट युद्ध करनेवाले जिस प्रकार बिना जाने सहसा आ पड़ते हैं उसी प्रकार वे बाण भी बिना जाने सहसा आ पड़ते थे ।।१३८।। जिस प्रकार विजयके द्वारा उत्तम कीर्तिको शीघ्र प्राप्त करनेवाला और जीतनेकी इच्छा रखनेवाला वादी प्रकाशमान, अज्ञाननाशादि फलोंसे युक्त, उत्तम प्रमाणोंसे सहित, अच्छी तरह रचना किये हुए, संसारमें प्रसिद्ध और विजय प्राप्त कराने वाले शास्त्रोंसे विरोधी-प्रतिवादीको हराता है उसी प्रकार विजयके द्वारा शीघ्र ही उत्तम कीर्ति सम्पादन करनेवाले, जीतनेकी इच्छा रखनेवाले तथा विरोधी प्रकट करनेवाले जय-कुमारने देदीप्यमान, नुकीले, प्रमाणसे बने हुए, अच्छी तरह चलाये हुए, संसारमें प्रसिद्ध और विजय प्राप्त करानेवाले शस्त्रोंसे शत्रुओंकी सेना पीछे हटा दी थी ।।१३९-१४०।। जयकुमार ने विद्याधरोंके प्रति जो बाण चलाये थे वे आकाशको भेदनकर आगे चले गये थे और वहांसे वे जबतक लौटे भी नहीं थे तबतक वे विद्याधर मानो भयसे ही डरकर गिर पड़े थे ।।१४१।। जो अत्यन्त तीक्ष्ण हैं, देखनेमें भयंकर हैं, और चारों ओरसे जल रहे हैं ऐसे विद्याघरोंके द्वारा आकाशसे छोड़े हुए बाण योद्धाओं के मस्तकोंपर वज्रके समान पड़ रहे थे ।।१४२।। जो बाणों के समूहसे ढक गये हैं, गीधके पंखोंसे अन्धकारमय हो रहे हैं और जिन्हें मुद्गरोंके आघात तक दिखाई नहीं पड़ते हैं ऐसे योद्धाओंको विद्याधर लोग आकाशसे घायल कर रहे थे।।१४३।। इस युगमें उन तीक्ष्ण बाणोंने सबसे पहले अकालमृत्यु उत्पन्न की थी सो ठीक ही है क्योंकि जिन्होंने सूर्यका प्रताप भी कम दिया है ऐसे लोगोंसे क्या क्या अशुभ काम नहीं होते हैं? ।।१४४।। दूर जानेके लिये नहीं किन्तु मजबूतीके साथ पड़नेके लिये विद्याधरोंने जो बाण कानतक खींचकर छोड़े थे उन्होंने बहुतसे हाथी आदिको मार डाला था ।।१४५।। जिस प्रकार रक्त पीने और मांस खानेसे पापी जीव नीचा मुखकर नरकमें जाते हैं उसी प्रकार विद्याधरों

१ निराकृतः । २ बाणाः । ३ विद्याधरान् । ४ मुक्ताः । ५ विद्याधराः । ६ दर्शने भयावहाः । ७ मुद्गराघातान् ल०, म० । प्रगनमाश्रित्य । ६ अकाल । १० वाणैः । ११ उत्पादित । १२ अस्त्राज्ञुगा-शिभिः इति पाठे अस्त्राण्येवाशुगाशिनः पवनाशनाः तैः सर्गेरित्यर्थः । 'आशुगो वायुविशिखौ' इत्यभिषानात् । १३ न । १४ घनन्ति स्म । १४ मांसाशनात् । १६ सपापाः । १७ वा इव । ईयुः गच्छन्ति स्म । १८ भूमेरषः स्थितम् ।

'मू मिळीं निष्ठु रं िक्षरता 'द्विष्ठानुत्कृष्य' यव्दयः" । ययुर्नु रं विषं दूति देतीयां 'विष्ययोषिताम् ॥१४७ ॥ विष्ययोगिकताम् मेर्ग्यः क्षरः । व्यक्ति रक्षाल्यकार्भे द्विष्यः क्षरः । १४६॥ सम्बेनैः स्मृतः क्षरः । १४६॥ सम्बेनैः स्मृतः क्षरः । व्यक्ति स्मृतः व्यव्यक्ष्यम् स्मृतः स्मृतः क्षरः । व्यक्ति स्मृतः व्यव्यक्ष्यान्यम् सालगः विष्यं क्षरित्यकाणे ॥१४०॥ स्वास्तः क्षरः । व्यव्यक्षया । १४०॥ स्वास्तः । व्यव्यक्षया विष्यं क्षरः । व्यव्यक्षया विषयः क्षरित्यत्व विषयः स्वास्त्रः । १४२॥ स्वास्तः संहारसं कृष्यस्मवित्यस्योगि व्यवः । प्रार्व्यप्यवे विषयः विषयः क्षरित्यत्विक्षणोपात्रा कृष्यः । स्वयः संहारसं कृष्यस्मवित्यस्य विषयः । प्रार्व्यप्य विषयः विषयः स्वास्त्रः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । १४२॥ स्वयः संहारसं कृष्यः । । १४२॥ स्वयः । स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः । । स्वयः स्वयः । स्वयः । स्वयः । स्वयः स्वयः । स्वयः । स्वयः । स्वयः स्वयः । स्वयः

के द्वारा छोड़े हुए बाण शत्रुओंका रक्त पीने और मांस खानेसे पापी हो नीचा मुखकर पृथिवी के नीचे जा रहे थे-जमीनमें गड़ रहे थे ।।१४६।। इसी प्रकार भूमिगोचरियों द्वारा निर्देयता के साथ छोड़े हुए बाण शत्रुओंको भेदकर आकाशमे बहुत दूरतक इस प्रकार जा रहे थे मानो देवांगनाओंकी दासियां ही हों।।१४७।। चक्रवर्तीका चक्र तो एक ही होता है उससे किसीकी हानि नही होती परन्तु उस युद्धमें अकाल चक्रके समान बहुतसे चक्रोंसे अनेक जीव मारे गये थे।।१४८।। विद्याघर और भूमिगोचिरियोंके द्वारा एक साथ छोड़े हुए समान वेगवाले बाण आकाशमे एक दूसरेके मुखसे मुख लगाकर कुछ देरतक ठहर गये थे।।१४९॥ परस्पर एक दूसरेको रोकनेवाले विद्याधर और भूमिगोचरियोंके बाणोंसे आकाश ढक गया था और इसीलिये एक दूसरेके न दिख सकनेके कारण उनका युद्ध बन्द हो गया था ।।१५०।। अपने और शत्रुओं के शस्त्रों तथा विद्याधरों के बाणों से अपनी सेनाको बहुत कुछ घायल हुआ देखकर नेत्ररूपी भयंकर अग्निको आकाशकी ओर फेकनेवाला और सहार करनेके लिये कुपित हुए यमराजकी समानता धारण करनेवाला जयकुमार इन्द्रकी तरह वज्रकाण्ड नामके धनुषसे युद्ध करनेके लिये तैयार हुआ ।।१५१-१५२।। वज्रकी गर्जनाको जीतनेवाले जयकुमारके धनुषकी डोरीके शब्द मात्रसे डरे हुए कितने ही शत्रुओने धनुष, बाण और हृदय-सब फेक दिये। भावार्थ-भयसे उनके धनुष-बाण गिर गये थे और हृदय विक्षिप्त हो गये थे।।१५३॥ कान तक धनुष खीचकर जिसने डोरीपर बाण रक्खा है और जो बड़ी शीघतासे बाणोंको रखता तथा छोड़ता है ऐसा जयकूमार क्षणभरके लिये ऐसा जान पड़ता था मानो प्रहार ही नही कर रहा हो अर्थात् बाण चला ही नहीं रहा हो ॥१५४॥ जयकुमारके द्वारा चलाये हुए बाण न बीचमे दिखते थे, और न शरीरोंमें ही दिखाई देते थे, केवल घावसहित जमीनपर पड़े हुए शत्रु ही दिखाई देते थे ।।१५५।। जो देखनेवालोंके नेत्र बन्द कर रहे है, सबको जला रहे है और उल्काओं के समूहके समान भयंकर हैं ऐसे जयकुमारके बाणोंने दिशाओं के मुख ढक लिये थे

१ भूमौ स्थितैः । २ शत्रून् । ३ उद्भिद्य । ४ बाणाः । ४ दूतीसद्वाः । ६ -मेकान्तं न ल० । ७ चक्रात् । ६ समन्तात् कृतान्तसमूहसमानैः । ६ हताः । १० उभयत्रापि समानजवै । ११ युगपत् । १२ खेचर-ल०, अ०, प०, स०, इ० । १३ -क्षणात् ल०, अ०, प०, स०, इ० । १४ परस्परावलोकनाभावात् । १४ आत्मी-यानात्मीयैः । स्वास्त्रैः अ० । १६ अग्निः । १७ संहारार्थं कृपितयमसदृष्यः । १० उपकान्तवान् । १६ भीरवः । २० त्यक्तवन्तः । २१ दृष्टः । २२ शरान्नमुच्चिन्नव । २३ वेष्टयन्ति स्म । २४ गगनान्निर्गच्छन्त इत्यर्थः । २४ उल्कासमृहभीकराः ।

तिर्यगोण्फणपाषाणैः ध्रवृष्ट्वाज्यजिराव् बहिः । पातितान् खबरान् द्याः सतन् न् स्वर्गतान् जडाः ॥१५७ शरसंदग्ण विद्याधृत्ममुक्टे भ्योऽगलन् सुरैः । मणयो गुणगृहपैर्वा जयस्योपायनीकृताः ॥१५८॥ पतन्मृतस्वगान्वीतिप्रयाभिः स्वाध्रवारिणा। विरिद्यानिमवाचर्यः कृपामासादितो जयः ॥१५६॥ अन्तकः समवर्तीतिः तदातेंव न चेत्तया । कयं चिक्तुतस्यैव बले प्रेतािषयोशः भवेत् ॥१६०॥ वधं विधाय न्यायेन जयेनान्यायर्वीतनाम् । ११यमस्तीक्णोऽप्यभूद्धमंस्तन्नः विद्यानलोपमः ॥१६१॥ ताबद्धेवितः निर्वोषिपोष्यन्तो द्विषो हयाः । बलमाद्ववासयन्तः स्वं स्वीचकृत्वाकिसृतवः ॥१६२॥ प्रासान्प्रस्कृरतस्तीक्णान् अभीक्णं वाहवाहिनः । ॥१६३॥ प्रासान्प्रस्कृरतस्तीक्णान् अभीक्णं वाहवाहिनः । ॥१६३॥ जयोऽपि स्वयमादस्य जयी जयतुरङ्गमम् । कृद्धः प्रासान् समृद्धृत्य योद्धमद्वीयमादिकान् ॥१६४॥ स्रभूत् प्रहतगम्भीरभम्भा विद्यानिभीवणः । बलाणंवरुचलस्यूलकल्लोल इव वाजिभिः ॥१६४॥

।।१५६।। तिरछे जानेवाले गोफनोंके पत्थरोंसे युद्धके आंगनसे बाहर पड़े हुए विद्याधरोंको न देखकर मुर्ख लोग कहने लगे थे कि देखो विद्याधर शरीर सहित ही स्वर्ग चले गये हैं।।१५७॥ बाणोंकी चोटसे छिन्नभिन्न हुए विद्याधरोंके मुकुटोंसे जो मिण गिर रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो गुणोंसे वश होनेवाले देवोंने जयकुमारको भेंट ही किये हों ।।१५८।। गिर गिरकर मरे हुए विद्याधरोंके साथ आई हुई स्त्रियां अपने अश्रुरूपी जलसे जो उन्हें जलांजलि सी दे रही थीं उसे देखकर जयकुमारको दया आ गई थी ।।१५९।। यमराज समवर्ती है अर्थात् सबको समान दृष्टिसे देखता है यह केवल कहावत ही है यदि ऐसा न होता तो वह केवल चन्न-वर्तीके पुत्र अर्ककीर्तिकी सेनामें ही क्यों प्रेतोंका राजा होता ? अर्थात् उसीकी सेनाको क्यों मारता ? ।।१६०।। जयकुमारके द्वारा अन्यायमें प्रवृत्ति करनेवाले लोगोंका वध कराकर वह तीक्ष्ण यमराज भी उस युद्धमें दिव्य अग्निक समान धर्मस्वरूप हो गया था। भावार्थ-पूर्वकालमें साक्षी आदिके न मिलनेपर अपराधीकी परीक्षा करनेके लिये उसे अग्निमें प्रविष्ट कराया जाता था, अथवा जलते हुए अंगार उसके हाथपर रखाये जाते थे । अपराधी मनुष्य उस अग्निमें जल जाते थे परन्तु अपराधरहित मन्ष्य सीता आदिके समान नहीं जलते थे। उसी आगको दिव्य अग्नि कहते हैं सो जिस प्रकार दिव्य अग्नि दृष्ट होनेपर भी अपराधीको ही जलाती है अपराधरहितको नहीं जलाती उसी प्रकार यमराजने दुष्ट होकर भी अन्यायी मनुष्योंका ही वध कराया न कि न्यायी-मनुष्योंका भी, इसलिये वह यमराज दुःट होनेपर भी मानो उस समय दिन्य अग्निके समान धर्मस्वरूप हो गया था ॥१६१॥ इतनेमें ही हिन-हिनाहटके शब्दोंसे शत्रुओंको डराते हुए और अपनी सेनाको घीरज बंधाते हुए चक्रवर्तीके पूत्र-अर्ककीर्तिके घोड़े सामने आये ।।१६२।। यमराजके अग्रगामी योद्धाओंके समान, देदीप्य-मान और पैने भालोंको बार बार घुमाते हुए घुड़सवार भी सामने आये ।।१६३।। विजय करनेवाले जयकुमारने भी कोधित हो, जयतुरंगम नामके घोड़ेपर सवार होकर अपनी घुड़सवार सेनाको भाला लेकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी ॥१६४॥ घोडोंके द्वारा जिसमें चंचल और बड़ी बड़ी लहरें सी उठ रही हैं ऐसा वह सेनारूपी समृद्र बजते हुए गंभीर नगाड़े आदिके शब्दों

१ शस्त्रविशेषः। २ रणाङगणात्। ३ पतितान् ल०, स०, अ०, म०। ४ स्वर्गं गतान्। ५ भुग्नः। ६ गलन्ति स्म। ७ गतप्राणविद्याधरानुगतः। ६ जलाञ्जलिम्। ६ विधायः। १० बालवृद्धादिषु हननित्रयायां समानेन वर्तमानः। ११ यमः। १२ अन्तकः। १३ जये। १४ शपथाग्निसमः। १५ अस्व- 'निनादः। १६ चित्रसूनोः सम्बन्धिनः। १७ अस्वारोहाः। १८ भम्भेत्यनुकरणम्।

स्निसंबद्दिनिद्ध्यत्विक्ष्णुलिङ्गो रणेऽनलः । भीषणे शरसङ्घाते व्यवीपिद्धः धराचिते ।।१६६॥ वाजिनः प्राक्तशाघाताव् स्रधावन्ताभिसायकम् । मित्रयन्ते न सहन्ते हि परिभूति सतेजसः ॥१६७॥ स्थिताः पित्रचनवाम्यां बद्धामवीः परस्परम् । पीतं केचिदिवाबन्तो है परिभूति सतेजसः ॥१६७॥ स्वत्राः पित्रचन्ते स्म चिरं ह्याः ॥१६६॥ सनुद्धृताल् सम्पृक्तलसल्लोलासिपत्रकः । नभस्तरुरभाव् भूयस्तवा पल्लिवतो यथा ॥१६६॥ पतितान्यसिनिर्घातात् सृद्धृरं स्वामिनां क्वचित् । शून्यासनाः किरास्यु द्वः स्नवेद्वं वा भ्रमन्ह्याः ॥१७०॥ पश्चृत् विशुद्धगान्मत्वाऽत्रवान् कृपया कोऽपि नावधीत् । ते 'व्सववन्तल्युरेरेव कृद्धाः प्राप्तन्त्रयः परस्परम् ॥ 'वंशमात्रावितिष्टाङ्काः ' 'भण्डलाग्रैदिचरं कृषा । लोहवण्डैरिवालण्डः घीरा युग्रुधिरे षुरि ॥१७२॥ शिरः 'प्रहरणेनान्यो 'अपश्यमान्ध्यं प्रकृवंता । सर्वरोगसिराविद्धो 'वष्ट्वा' परचावयुद्धः सः ॥१७२॥ ह्यान् प्रतिक्तशीकृत्य' च गुस्तत्किपशीवंकम् व । स्रयुष्यत पुनः सृद्धु तदा द्विगुणयद्वणम् ॥१७४॥ जयोऽयात् सानुजस्ताववाविष्कृत्य यमाकृतिः '। कण्ठीरविभवावह्य ह्यमस्युद्धतः 'व कृषा ॥१७४॥ बाह्यन्तं तमालोक्य कल्यान्तवालिभीवणम् । विवेश विवेष्णविद्याली वेलेव स्वबलाम्बुधिम ।।

से भयकर हो रहा था ।।१६५।। उस युद्धमें पृथिवीपर जो भयंकर बाणींका समूह पड़ा हुआ था उसमें तलवारोंकी परस्परकी चोटसे निकले हुए फुलिगोंसे अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी ।।१६६।। घोड़े कोड़ोंकी चोटके पहले ही बाणोंके सामने दौड़ रहे थे सो ठीक ही है बयोंकि तेजस्वी पुरुष मर जाते है परन्तु पराभव सहन नहीं करते ।।१६७।। परस्पर एक दूसरेपर कोधित हो पिछले पैरोंसे खड़े हुए कितने ही घोड़े चिरकालतक इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो अपने स्वामीकी रक्षा ही कर रहे हों ।।१६८।। उस समय ऊपर उठाई हुई और रुधिरसे रंगी हुई तलवाररूपी चंचल पत्तोंसे आकाशरूपी वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उसपर फिरसे नवीन पत्ते निकल आये हों ।।१६९।। कहीपर खाली पीठ लिये हुए घोड़े इस प्रकार दौड़ रह थे मानो तलवारकी चोटसे बहुत दूर पड़े हुए अपने स्वामियोंके शिर ही खोज रहे हों ।।१७०।। घोड़ोंको बिना सींगके पशु मानकर दयासे कोई नही मारता था परन्तु वे क्रोधित होकर दांत और खुरोंसे एक दूसरको मारते थे ।।१७१।। उस युद्धमें कितने ही योद्धा कोधित होकर अखण्ड लोहेके डंडेके समान जिनमें बांसमात्र ही शेष रह गया है ऐसी तलवारोंसे चिरकाल तक युद्ध करते रहे थे।।१७२।। अन्य कोई योद्धा, अन्धा करनेवाली शिरकी चोटसे यद्यपि कुछ देख नहीं सक रहा था तथापि गलेकी पीछेकी नसोंसे शिरको जुड़ा हुआ देखकर वह फिर भी युद्ध कर रहा था।।१७३।। उस समय कितने ही योद्धा अपने किपशीर्षक नामक धनुषसे घोड़ोंको ताड़ित कर युद्धको द्विगुणित करते हुए अच्छी तरह लड़ रहे थे ।।१७४॥ इतनेमें ही तलवार हाथमें लिये हुए जयकुमार अपने छोटे भाइयोंके साथ साथ यमराज सरीखा आकार प्रकट कर और सिंहके समान घोड़ेपर सवार होकर कोधसे आगे बढ़ा ॥१७५॥ कल्पान्त कालकी अग्निके समान भयंकर जयकुमारको घोड़ेपर सवार हुआ देखकर शत्रुके घोड़ोंकी पंक्ति लहर के समान अपने सेनारूपी समुद्रमें जा घुसी ।।१७६।। जिनपर पताकाएं नृत्य कर रही हैं और

१ ज्वलित स्म । २ भूमावुपचिते । ३ आयुधस्याभिमुखम । ४ बढकुधः । ५ रक्षन्तः । ६ युढन्ते ल० । ७ –तास्त्रस–ल० । ६ स्वामिरिहतपृष्ठाः । ६ न हिन्त स्म । १० ते च दत्त–ल० । ११ घ्निन्ति स्म । १२ वेणुमात्राविधिष्टस्वरूपैः । १३ कौक्षेयकैः । 'कौक्षेयकौ मण्डलाग्रः करवालः कृपाणवत्' इत्यिभिधानात् । १४ मस्तक्षातेन । १५ किञ्चिदि नालोकयन् । १६ गलस्य पश्चिमसिरान्तितः । १७ गलप्रिचमभागं करस्पर्शेनालोक्य । १८ युयुधे । १६ सहायीकृत्य । 'प्रतिष्कराः सहाये स्याद् वार्ताहरपरागयोः' इत्यिभधानात् । २० चापविशेषः । धन्विन इत्यर्षः । २१ यमाकृतिम् ल० । २२ उद्यतासिः सन् । २३ अश्वमारोहयन्तम् । २४ प्रलयाग्निवदभयक्षकरम् । २५ शत्रुवाजिसमूहः । २६ स्वसैन्यसागरम् ।

चिरात् पर्याय'मासाख्ये प्रनृत्यत्केतवो रथाः । जविभिज्यांजिभिज्यूंडा प्राधावन् विद्विषः प्रति ॥१७७॥ निश्तेवहें तिपूर्णेवु रथेवु रथनायकाः । तुलां 'जगर्जुराष्ट्रय पिञ्जरः' कुञ्जरारिभिः ॥१७५॥ चकसंबद्दसम्पष्टशवासुग्मांसकर्वमे । रथकटघाश्चरन्ति स्म 'तज्ञाञ्चो मन्वपोतवत्' ॥१७६॥ कुन्तासिप्रासचकाविसङकीणे विजतकमाः' । प्रकामन् कुच्छुकुच्छु ण रणे रथतुरङ्गामाः ॥१८०॥ तदा सम्बद्धसंयुक्तसर्वायुषभृतं' रथम् । सङ्कम्य' वृषभं' वार्कः समाक्ष्वपराक्षमः ॥१८२॥ पुरोज्वलस्तमुस्सपंच्छरतीक्ष्णां सुमत्तिः । शत्रुसन्तमसं भिन्वन् वालाकंमज्यप्रज्ञयः ॥१८२॥ प्रगेणक्तसम्सम्सपंच्छरतीक्ष्णां सुमत्तिः । शत्रुसन्तमसं भिन्वन् वालाकंमज्यप्रज्ञयः ॥१८२॥ प्रमचलाप्रसमृत्सप्वर्व्याद्वरः सस्त्रकर्णाः वार्वित् । जयो भिषजमन्वयः शत्रक्षास्यसमुत्त् वर्षम् ॥१८५॥ ध्वजक्योपरि वृषो वा तेनाकुष्टो पुण् सायकः । पपात तापमापाद्य सूचयन्नसुमं द्विवाम् ॥१८४॥ ध्वजक्यज्ञान् समाज्ञण्य विद्विवो प्रज्ञतियौरवान् । कुर्वन् सर्वान् सर्भं निर्वशान् सोमवंद्यक्षम् ते ॥१८६॥ विच्छन्नकेतवः केचिन् सणं तस्युमु ता इव । प्राणेनं प्राणिनः किसु मानप्राणा हि मानिनः ॥१८६॥ प्रज्ञलन्तं रेष्णयन्तं ते जयं तं सोढुमक्षमाः । सह सर्वेऽपि "सम्पेतुः "अभ्योन् द्वाभा यथा" ॥१८७॥

वेगशाली घोड़े जिनमें जुते हुए हैं ऐसे रथ चिरकालमें अपना नम्बर (बारी) पाकर शत्रुओं के प्रति दौड़ने लगे ।।१७७।। रथोंके स्वामी, सम्पूर्ण शस्त्रोंसे भरे हुए रथोंपर सवार हो पिजरों में बन्द हुए सिहोंकी तुलना घारण करते हुए गरज रहे थे ।।१७८।। उस युद्धमें पहियोंके संघट्टन से पिसे हुए मुरदोंके खून और मांसकी कीचड़में रथोंके समूह ऐसे चल रहे थे मानो किसी समुद्र में छोटी छोटी नावें ही चल रही हों ।।१७९।। बरछा, तलवार, भाले और चक्र आदिसे भरे हुए युद्धक्षेत्रमें घायल पैरोंवाले रथके घोड़े बड़े कष्टसे चल रहे थे ।।१८०।। उसी समय तैयार हुए तथा जुड़े हुए सब प्रकारके शस्त्रोंसे व्याप्त रथपर आरूढ़ होनेसे जिसका पराक्रम वृषभ राशिपर आरूढ़ हुए सूर्यके समान बढ़ रहा है, जिसके आगे चलते हुए बाणरूपी तीक्ष्ण किरणों का समूह प्रकाशमान हो रहा है और जो शत्रुरूपी अन्धकारको भेदन कर रहा है ऐसे उस जय-कुमारने उदय होता हुआ बाल-सूर्य भी जीत लिया था ।।१८१–१८२।। अथवा वह जयकुमार किसी अच्छे वैद्य या डाक्टरका अनुकरण कर रहा था क्योंकि जिस प्रकार वैद्य शस्त्रकी नोंकसे बिगड़ा हुआ खून निकाल देता है उसी प्रकार वह जयकुमार भी तलवारकी नोंकसे दुष्ट– शत्रुओंका खून निकाल रहा था, जिस प्रकार वैद्य शस्त्र चलानेकी कियाको जानता है उसी प्रकार वह जयकुमार भी शस्त्र चलानेकी किया जानता था और वैद्य जिस प्रकार शल्यको निकाल देता है उसी प्रकार जयकुमार भी शत्रुरूपी शल्यको निकाल रहा था ।।१८३।। उसके द्वारा चलाये हुए बाण शत्रुओं को संताप उत्पन्नकर अभुभकी सूचना देते हुए धूमकेतुके समान उनकी ध्वजाओंपर पड़ रहे थे।।१८४॥ उस समय शत्रुओंकी ध्वजाओंके दंडोंको खंड खंड कर सब शत्रुओं को पौरुप्रहीन तथा वंशरहित करता हुआ जयकुमार सोमवंशकी ध्वजाके समान आचरण कर रहा था ।।१८५।। जिनकी पताकाएं छिन्नभिन्न हो गई हैं ऐसे कितने ही शत्रु क्षगभरके लिये मरे हुएके समान खड़े थे सो ठीक ही ह क्योंकि प्राणोंसे ही प्राणी नहीं गिने जाते किन्तु अभिमानी मनुष्य अभिमानको ही प्राण समभते हैं ।।१८६।। अच्छी तरह जलते हुए

१ अवसरम् । 'पर्यायोऽवसरे कमे' इत्यभिधानात् । २ प्राप्य । ३ विडिषं प्रति ल०ं। ४ आयुध । ५ साम्यम् । ६ गर्जेन्ति स्म । ७ पञ्जरैः ल० । ८ रक्षणे । ६ मन्दनौरिव । १० क्षतपादाः । ११ सज्जीकृतं । १२ सम्प्राप्य । १३ वृषभराशिमिव । १४ करवालेन समृत्सृष्टदुष्टास्नः । १५ अनुगत-वान् । ऋ गतौ लिङ रूपम् । मन्वीयः ल० । १६ समुत्सृष्टः । १७ इव । १८ अनुगत । १६ जयः । २० न जीवन्ति । २१ जयतीति जयन् तम् । २२ अभिमुखमागताः । २३ अग्निमभि पतङ्गाः । २४ शलभा इव ल० ।

सश्चस्यन्वनाद्रचण्डास्तवा हेमाञ्चगवावयः । कोवण्डास्कालनध्वानिनवद्वहरितः' कृषा १११८६।। ववर्षृंवंद्विवृद्धितः वा बाणवृद्धि प्रति द्विषः । यावत्ते त्यावत्ते न्याविव्यानिक्द्वहरितः' ॥१८०॥ ववर्षृंवंद्विवृद्धितः वा बाणवृद्धि प्रति द्विषः । यावत्ते त्यावत्ते न्याविद्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्द्यानिक्यान

और सबको जीतते हुए उस जयकुमारको सहन करनेके लिये असमर्थ होकर वे सब शत्रु उसपर इस प्रकार टुट पड़े मानो अग्निपर पतंगे ही पड़ रहे हों ।।१८७।। इतनेमें ही जिनके रथ तैयार हैं, जो बड़े कोधी हैं, जिन्होंने कोधसे धनुष खीचकर उनके शब्दोंसे सब दिशाएं भर दी हैं और शत्र जबतक अपने लक्ष्यतक पहुंचने भी न पाये थे कि तबतक ही जिन्होंने अपना सब उद्यम प्रकट कर दिखाया है ऐसे हेमांगद आदि राजकुमार शत्रुओंपर अग्नि वर्षाके समान बाणोंकी वर्षा करने लगे ।।१८८-१८९।। वे अनन्तसेन आदिके बाणोंका समृह रोककर वायके समान वेगवाले रथोंको रणरूपी समुद्रमें जहाजोंके समान दौड़ाने लगे ।।१९०।। वे रथों के घोड़े दोनों सेनाओं सम्बन्धी शस्त्रोंके संघट्टनसे उत्पन्न हुई अग्निपर पड़ रहे थे सो ठीक ही है क्योंकि तेजस्वी मनुष्य दूसरेका तेज कैसे सह सकता है ? ।।१९१।। उस युद्धमें दोनों सेनाओंके शस्त्र एक दूसरेको खंड खंड कर देते थे, एक भी शस्त्र शत्रुओं तक नहीं पहुँचने पाता था सो ठीक ही है क्योंकि उनकी अस्त्रोंके चलानेकी कुशलता आश्चर्य करनेवाली थी ।।१९२।। आश्चर्य है कि उन योद्धाओं के युद्ध करते हुए न तो कोई मरा था, न किसीको घाव लगा था, न किसी की जीत हुई थी और न किसीको हार ही हुई थी, और तो क्या उनका वह युद्ध भी युद्ध सा नहीं मालूम होता था ।।१९३।। इस प्रकार बहुत समय तक युद्ध करके भी वे एक दूसरे को जीत नहीं सके थे सो ठीक ही है क्योंकि उन दोनों सेनाओंमें जयकुमारके सिवाय और किसी को विजय प्राप्त होना दुर्लभ था।।१९४।। उस समय यह सब देखकर मन ही मन हंसते हुए जयकुमारने चक्रवर्तीके पुत्र-अर्ककीर्तिकी सब सेनाको लीलापूर्वक ही बाणोंसे ढक दी थी ।।१९५।। अपनी सेनाको चेष्टा रहित देखकर चक्रवर्तीका पुत्र-अर्ककीर्ति अपने नेत्रोंकी कान्तिसे लाल कमलके दलकी कान्तिको जीतता हुआ अर्थात् कोधसे लाल लाल आंखें करता हुआ कहने लगा कि आज शत्रुकी जीत नहीं हो सकती, मेरी ही जीत होगी, मैं युद्धमें जयकुमारको मारकर संसारमें कल्पान्त कालतक टिकनेवाला शुद्ध यश स्थापित करूँगा तथा आज ही बढ़ते हुए नाथ-

१ दिशः । 'दिशस्तु ककुबः काष्ठा आशाश्च हरितश्च ताः'। इत्यभिधानात्। २ रिथमः । ३ रणाङ्गणे अभिमुखं समागत्य मुख्यताम् । ४ न गच्छिन्त स्म । ५ वायुवेगिनः । ६ अग्निम् । ७ जग्मुः । ६ अस्वाः । ६ अन्यत् । १० एकं शस्त्रमपि । ११ जयकुमारात् । १२ अभिशय्येत्यर्थः । १३ न । मे नो जयः इति दुर्ध्वनः । १४ जयकुमारम् । १५ विनाश्य । अविनाश्येति दुर्ध्वनः । १६ जयस्य लक्ष्मीः इति दुर्ध्वनः । १७ सुखमिति दुर्ध्वनः । 'आ०' प्रतौ असुखमिति दुर्ध्वनः ।

बुवन् स कल्पनांबुद्धिविति 'स्वानिष्टसूचनम् । द्विपं प्रचोवयामास कुघेवाजयमात्मनः' ।।१६६।। 'प्रतिवातसमुद्भूतपश्चाव्गतपताकिकाः । 'मन्वं मन्वं ववणव्घण्टाः कुण्ठितस्ववलोत्सवाः ।।२००॥ संशुद्ध्यद्वान'निष्यत्वक्वरवीनाननिर्भयः । 'निर्वाणालातिनर्भासिनिःशेषास्त्रभराक्षमाः ।।२०१॥ 'माषोरणैः कृतोत्साहैः' कृष्ण्यकुष्णे ण चोविताः । 'ण्याकन्वमिव कुर्वन्तः कृष्ण्यतैः कष्ण्यणितैः ।।२०२॥ भीतभीताः 'ग्यु षोऽन्येश्च चिह्नेरशुभमूचिभिः । गजा गताजवाश्चेलुरचला इव जङ्गमाः ।।२०३॥ मन्वमन्वं प्रकृत्येव<sup>११</sup> सन्त्र युद्धभयानमृगाः '। जन्मुनिर्हेनुकं 'प्भवास्तवत्राशुभसूचनम् '।।२०४॥ विजिगीवोविषुण्यस्य वृथा प्रणिषयो '' यथा । तथाऽकंकीतंयन्वृणां '८ ते '। जेषु नियोजिताः ।।२०४॥ लङ्घयस्रेत्रयोवेष्ट्या विवायक्षित्रया 'व्यारिक्ताः ।।२०६॥ रिपुं कृपितभोगीन्वस्कृटाटोप'रभयङ्करः । कुर्वन्वलोक 'नातप्ततीवनाराचगोष्ठरम् ।।२०७॥ गिरीम्बशिखराकारमारहृष्ण हरिविकमः । गजेन्त्रं विजयाद्धां गर्जनमेघ '। स्वरस्तवा ।।२०५॥

वंश और सोमवंशका छेदन करूंगा, विजयलक्ष्मी मुझे अभी वशकर सुखी करेगी, इस प्रकार अभिप्रायसे दुष्ट तथा अपना ही अनिष्ट सूचित करनेवाला वचन कहते हुए अर्ककीर्तिने कोधसे अपने पराजयके समान अपना हायी आगे बढ़ाया ॥१९६-१९९॥ प्रतिकूल वायु चलनेसे जिनकी ध्वजाएं पीछेकी ओर उड़ रही हैं, जिनके घंटा घीरे घीरे बज रहे हैं, जिन्होंने अपनी सेनाके उत्सवको कुंठित कर दिया है, गण्डस्थलके मदका निष्यन्द सूख जानेसे जिनके मुख की शोभा मिलन हो गई है, जिनकी शोभा बुभे हुए अलातचक्रके समान है, जो सम्पूर्ण शस्त्रोंका भार धारण करनेमें असमर्थ है, उत्साह दिलाते हुए महावत जिन्हें बड़ी कठिनाईसे ले जा रहे हैं, जो कुण्ठित हुई कण्ठकी गर्जनासे मानो रुदन ही कर रहे हैं, जो युद्धसे तथा अशुभको सूचित करनेवाले अन्य अनेक चिह्नोंसे अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं और जिनका वेग नष्ट हो गया है ऐसे हाथी चलते फिरते पर्वतोंके समान चल रहे थे।।२००-२०३।। मन्द जातिके हाथी स्वभावसे ही मन्द मन्द चल रहे थे, मृग जातिके हाथी युद्धके भयसे धीरे धीरे जा रहे थे और भद्र जातिके हाथी बिना ही कारण घीरे घीरे चल रहे थे परन्तु युद्धमें उनका घीरे-धीरे चलना अशुभको सूचित करनेवाला था ।।२ अ।। जिस प्रकार विजयकी इच्छा करने-वाले किन्तु पुष्यहीन मनुष्यके गुष्त सेवक व्यर्थ हो जाते हैं-अपना काम करनेमें सफल नहीं हो पाते हैं उसी प्रकार अर्ककीर्तिके लिये उन हाथियोंसे कही हुई महावत लोगोंकी प्रार्थनाएं व्यर्थ हो रही थों ।।२०५।। उधर जो अपने दोनों नेत्रोंकी कान्तिसे कल्पवृक्षके फूलकी कान्तिको जीत रहा है, जिसने अपनी भौहोंकी रचनाके समान ही प्रकटरूपसे बाण चढ़े धनुषका आकार बनाया है, कोधित हुए महा सर्पके समान जिसका शरीर कुछ ऊंपर उठा हुआ है और इसीलिये जो भयंकर है, जो अपने शत्रुको अपनी दृष्टि तथा तपे हुए बाणोंका निशाना बना रहा है, एकं सिंहके समान जिसका पराक्रम है ऐसा मेघस्वर जयकुमार उस समय गर्जता हुआ मेरुकी शिखर के समान आकारवाले विजयार्ध नामके उत्तम हाथीपर सवार होकर, अनुकूल वायु चलनेसे

१ अभिप्रायदुष्टम् । २ निजानिष्ट । ३ अपजयम् । ४ प्रतिकूलवायुः । ५ मन्दमन्द—अ०, प०, सं०, इ०, ल० । ६ मदस्रवण । ७ नष्टोल्मुकसदृशः । ८ हस्तिपकैः । ६ कृतोद्योगैः । १० रोदनम् । ११ अधिकभीताः । १२ सङग्रामात् । १३ स्वभावेनैव जडाः । मन्दा इति जातिभेदाश्च । १४ मृग-सदृशाः मृगजातयश्च । १४ भद्रजातयः । १६ मन्दगमनम् । १७ वाञ्छाः चराश्च । 'प्रणिधः प्रार्थने चरे' इत्यिभिधानात् । १८ गजारोहकाणाम् ।—कीर्तये नृणां ल० । १६ मनोरयाः । २० मन्दारकुसु-मच्छविम् । 'परिभद्रो निम्बतरुर्भन्दारः पारिजातकः ।' इत्यिभधानात् । २१ टोपो भयङ्करः ल०, म० । २२ निजालोकनान्येव अतप्ततीक्षणबाणास्तेषां विषयम् । २३ जयकुमारः ।

जिनकी ध्वजाओंके वस्त्र उड़कर आगेकी ओर जा रहे हैं, आक्रमण करते हुए सिहके समान प्रसिद्ध पराक्रमवाले थोद्धा जिनवर बैठे हैं, देदी प्यमान शस्त्रों के समृहकी दी प्तिसे जिन्होंने समस्त दिशाओं के मुख प्रकाशित कर दिये है, बजते हुए नगाड़ों के बड़े वड़े शब्दों से बढ़ती हुई गर्जनाओं से जो भयंकर हैं, घंटाओं के मधुर शब्दोंसे जिन्होंने तीनों लोक भर दिये है, तत्काल उठते हुए अहकारसे जो सिहोंको भी जीतना चाहते है और जो विजयकी सूचना करनेवाले है ऐसे हाथियों के साथ, प्रलय कालकी वायुसे उठी हुई समुद्रकी लहरोंको उल्लघन करता हुआ यद्धकी उत्कंठा से आ पहुंचा ।।२०६–२१२।। जिसमे बड़े बड़े हाथियोंके समृहका विस्तार ही बड़े बड़े काले बादल हैं, चारों ओरसे पड़ते हुए बाणोंके समृह ही मयुर है, ऊपर उठाई हुई तलवाररूपी बिज-लियोंकी चमकसे जो प्रकाशमान हो रहा है, अनेक नगाड़ोंके बडे बड़े शब्द ही जिसमे मेघोंकी गंभीर गर्जनाएं हैं, नवीन रुधिरके प्रवाहरूपी जलसे जिसमे पृथ्वीतल भर गया है, बड़ी निर्दयता के साथ पड़ते हुए मुद्गर ही जिसमे वर्जो़का समूह है और फहराती हुई सफेद पताकाओंके समूहरूप बगलाओंसे जिसमे समस्त आकाश आच्छादित हो रहा है ऐसा वह युद्ध उस समय वर्षाऋतुकी सम्पूर्ण शोभाको पुष्ट कर रहा था ।।२१३-२१६।। बहुत देरतक सब योद्धाओं के समू इसे घिरे हुए युद्धके मैदानमें दोनों सेनाओं के सब शस्त्रीका अनेक बार व्यत्यय (अदला बदली) हुआ था ॥२१७॥ उस समय ऊपरका आकाश गीधोंके समहसे भर गया था, मध्य भाग फहराती हुई ध्वजाओंके वस्त्रोंसे भर गया था और पृथिवी दोनों सेनाओंके द्वारा छोड़े की नई सौत बनानेकी इच्छा करते हुए जयकुमारने अर्ककीर्तिको उद्देश्य कर अपना हाथी आगे बढ़ाया ।।२१९।। जिस प्रकार कर्मोंके भेद क्षपकश्रेणीवाले मुनिको रोकते है उसी प्रकार अष्टचन्द्र नामके विद्याघर जिनकी कि शक्ति पहले देखनेमें आई थी फिरसे सामने आकर

१ आकान्तसिह्पराक्रमप्रसिद्धाकारणाधोरणैः । २ ताडित । ३ व्याप्त । ४ प्रलयकाल । ५ विलड्क्ष्यन् ल०, म०, अ०, प०, इ०, स० । ६ गजसमूह । ७ कालमेघ । न शय्यायुधसमूहमयूरकः । ६ स्फुरण । १० नूतनरक्त । ११ द्रुषण । १२ विषकण्ठिका । १३ पुष्णाति स्म । १४ व्याप्या इति सम्बन्धिनः इतरेण हरणम् । ('ता०' प्रतौ व्यत्ययः इतरसम्बन्धिनः इतरेण हरणम् ) १५ व्याप्ता । तदा ल० । १६ नूतनविवाहितायाः सुलोचनायाः । १७ प्रेरितः । १० अप्रेरितः । १० पुर्वः पुनः पुनः । २० पूर्वः वृष्ट्यराक्रमाः । २१ क्षपकश्रेण्यारूढम् । २२ इव । २३ कर्मणाम् । २४ जयम् । २५ नाशित्मिच्छवः ।

जयोऽपि सृचिरात्प्राप्तप्रतिपक्षो व्यवीय्यलम् । 'लब्बेव रावनं बिह्नः 'उत्साहाग्निसक्षोष्टिवृतः ॥२२१॥ तवोभयवलस्थातगणादिक्षिक्षरित्वताः । योद्धुभारेभिरे राजराजाँतहाः परस्परम् ॥२२२॥ अन्योग्यरदशीवृभिक्षी तत्र कौचिव् व्यस् गणौ । चिरं परस्पराधारौ आयातां यमलाद्विवत् ॥ सक्त्यतः शर्रेदृब्ख्वता रेजुराजौ गजाधिपाः । सृद्ववेगुगणाकीर्णसञ्चरव् "गिरिसिप्ताः ॥२२४॥ वानिमी मानिनस्युद्धगाः 'कामवन्तोऽन्तकोपमाः । महान्तः सर्वसस्वभयो न युद्धचन्तां कर्षं गजाः ।२२४॥ रिकृते प्रतिकाताः । स्वर्वे प्रतिकात्वाः । स्वर्वे स्वर्वे प्रतिकात्वाः । स्वर्वे प्रतिकात्

निःशक्तीन्<sup>११</sup> शक्तिभिः<sup>१५</sup> शक्ताः<sup>१६ १ण</sup>शक्तांश्च कुरशक्तकान् । <sup>१८</sup>शक्तियुक्तानशक्तांत्र्च निःशंक्तीन्<sup>१९</sup> धिन्धिगूनताम्<sup>२०</sup> ॥२२७॥ शस्त्रनिर्मिन्नसर्वाञ्चणा निमीलितविलोचनाः । सन्यक्<sup>१९</sup>संहृतसंरम्भाः सम्भावितपराक्रमाः ॥२२८॥ बुद्ध्यैव<sup>९९</sup> बद्धपस्यद्यकास्त्यक्तसर्वपरिच्छवाः । <sup>२१</sup>समत्याकुरसंच्छ् रा<sup>९९</sup> निघाय हृदयेऽर्हतः ॥२२६॥

जयकुमारको रोकने लगे।।२२०।। जिस प्रकार बहुतसे इन्धनको पाकर वायुसे उद्दीपित हुई अग्नि देदीप्यमान हो उठती है उसी प्रकार उत्साहरूपी वायुसे बढ़ा हुआ वह जयकुमार भी बहुत देरमें शत्रुको पाकर अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा था ।।२२१।। उस समय दोनों सेनाओं में प्रसिद्ध हाथी रूरी पर्वतों की शिखरपर बैठे हुए अनेक राजारूपी सिहोंने भी परस्पर युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया था ।।२२२।। उस युद्धमें एक दूसरेके दांतोंके प्रहारसे विदीर्ण होकर मरे हुए कोई दो हाथी मिले हुए दो पर्वतोंके समान एक दूसरेके आधारपर ही चिरकाल तक खड़े रहे थे ॥२२३॥ चारों ओरसे बाणोंसे ढके हुए बड़े बड़े हाथी उस युद्धमें छोटे छोटे बांसों से व्याप्त और चलते हुए पर्वतोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥२२४॥ जो दानी हैं–जिनसे मद भर रहा है, मानी हैं, ऊंचे हैं, यमराजके समान हैं और सब जीवींसे बड़े हैं ऐसे भद्र जातिके हाथी भला क्यों न युद्ध करते ? ॥२२५॥ जिस प्रकार हरिण भयभीत होकर भागते हैं उसी प्रकार मृगजातिके हाथी भी प्रारम्भमें ही पराजित होकर भयसे भागने लगे थे और उससे उन्होंने अपनी ही सेनाका चूर्ण कर दिया था इससे कहना पड़ता है कि भीरु हृदयवाले मनुष्यों के स्थूलपनको धिक्कार हो ।।२२६।। शक्तिशाली (सामर्थ्यवान्) योद्धा अपने शवित नामक **शस्त्र**से, जिनके पास शक्ति नामक शस्त्र नहीं है ऐसे शक्तिशाली (सामर्थ्यवान्) योद्धाओंको शक्तिरहित-सामर्थ्यहीन कर रहे थे और जिनके पास शक्ति नामक शस्त्र था किन्तु स्वयं अशक्त-सामर्थ्यरहित थे उन्हें भी शक्तिरहित–शक्ति नामक शस्त्रसे रहित कर रहे थे–उनका शस्त्र छुड़ा रहे थे इसलिये आचार्य कहते हैं कि ऊनता अर्थात् आवश्यक सामग्रीकी कमीको धिक्कार हो ।।२२७।। जिनके समस्त अंग शस्त्रोंसे छिन्न भिन्न हो गये हैं, नेत्र बन्द हो गये हैं, जिन्होंने युद्धकी इच्छाका अच्छी तरह संकोच कर लिया है, जो अपना पराक्रम दिखा चुके हैं, जिन्होंने बुद्धिसे ही पल्यंकासन बांघ लिया है और सब परिग्रह छोड़ दिये हैं ऐसे कितने ही

१ रन्धनम् इन्धनम् । लब्धेर्बद्धेन्धनं ल०, म०, अ०, प०, स०, इ०, द०। २ उत्साहवायुना समृद्धः । ३ राजराजमुख्याः । सिंहाः इति ध्वनिः । ४ विगतप्राणौ । ५ अन्योन्यावलम्बनौ । ६ यमकगिरिवत् । ७ सञ्चलद्गिरि—ल०, अ०, प०, स०, इ०, म०। द आरोहकानुकूला इत्यर्थः । ६ युद्ध्यन्ते ल०। १० मृगजातिभिः । भक्त्यान्वेषणीयैर्वा । ११ हरिणैरिव । १२ प्रथमदिशायामेव । १३ संचूर्णम-भवत् । १४ शक्त्यायुधरिहतम् । १५ शक्त्यायुधः । १६ समर्थाः । १७ समर्थान् । १८ शक्त्यायुध-युक्तान् । १८ शक्त्यायुधरिहतान् । २० सामग्रीविकलताम् । २१ सम्यगुत्पृष्टसमारम्भाः । २२ मनसैव कृत्यर्थंङकासनाः । २३ सम्यक् त्यक्तवन्तः । २४ प्राणान् ।

कस्यचिव् कोषसंहारः स्मृतिश्च परमेष्ठिति । 'निष्ठायामायुषोऽ'त्रासीव् स्रभ्यासात् कि न जायते' ।।२३०। हृदि नाराचिनिभिन्ना वक्त्रात् स्रवद्मकृष्णवाः । 'शिवाक्तृष्टान्त्रतन्त्रान्ताः' पर्यन्तव्यस्तपत्कराः' ।।२३१। गृब्धपक्षानिलोष्डिस्नमृष्ठ्याः सम्प्राप्तसंत्रकाः । समाधाय हि ते शुद्धां श्रद्धां श्रूरगाँतर् गताः ।।२३१। छिन्नेश्चकेण श्रूराणां शिरोऽम्भोजीविकासिभिः । 'रणाङ्गगणोऽचितो बाभात् नृस्ये' जयजयश्रियः' ।२३३।। स्वामिसम्मानवानाविमहोप'कृतिनिर्भराः । प्राप्याधमर्णतां । ग्राणः सेवां सम्पाद्य सेवकाः ।।२३४।। स्वप्राण्ययसन्तुष्टेस्तव्भूभृव्िः । स्वभूभृतः । लब्बपूजान् विधायान्य घन्या 'र्नेश्कृंष्यमागमन् ।। जयमुक्ता' दृतं पेतुः सविमुक्तजयाः । प्रष्टा । स्वष्टचन्द्रान् प्रति प्रोण्वः । र्प्यवेष्योल्कोपमाः 'र्निम्कृंष्यमागमन् ।। जयमुक्ता' दृतं पेतुः सविमुक्तजयाः । अवलन्ता परितश्चग्वान् । र्पत्रविष्वाकृतिर्वभौ ।।२३६॥ विश्वविद्याधराधीशम् 'प्राविराजात्मजस्तवा । 'प्रविचो 'र्निःशेवयान्नेषानित्याह सुनीम श्वा ।।२३६॥ सोऽपि' सर्वेः खगैः सार्वः निर्कृतारातिविक्रमः । विद्वविद्याक्षेत्रवानेष्व वर्षे शरमन्तिम् ।।२३६॥ सोऽपि' सर्वेः खगैः सार्वः निर्कृतारातिविक्रमः । विद्वविद्याक्षाक्षेत्रवान्तिम् वर्षा ।।२३६॥

शूरवीरोंने हृदयमें अर्हम्त भगवान्को स्थापन कर प्राण छोड़े थे ।।२२८-२२९।। किसी योद्धा के आयुकी समाप्तिके समय क्रोध शान्त हो गया था और परमेष्ठियोंका स्मरण होने लगा था सो ठीक है क्योंकि अभ्याससे क्या क्या सिद्ध नहीं होता ? ॥२३०॥ जिनके हृदय बाणोंसे छिन्न भिन्न हो गये है, मुँहसे रुधिरका प्रवाह बह रहा है, सियारोंने जिनकी अंतड़ियोंकी तांतोंके अन्तभाग तकको खीच लिया है और जिनके हाथ पैर फट गये है ऐसे कितने ही योद्धा गीधोके पंजोंकी हवासे मूच्छरिहित होकर कुछ कुछ सचेत हो गये थे और शुद्ध श्रद्धा धारणकर शूरगति– स्वर्ग गतिको प्राप्त हुए थे ।।२३१–२३२।। चऋ नामक शस्त्रसे कटे हुए शूरवीरोंके प्रफुल्लित मुखरूपी कमलोंसे भरी हुई वह युद्धकी भूमि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जयकुमारकी विजयलक्ष्मीके नृत्योंसे ही सुशोभित हो रही हो ।।२३३।। स्वामीके द्वारा पाये हुए आदर सत्कार आदि बड़े बड़े उपकारोंसे दबे हुए कितने ही सेवक लोग अपने प्राणों द्वारा स्वामीकी सेवाकर ऊऋण अवस्थाको प्राप्त हुए थे और कितने ही धन्य सेवक, अपने अपने प्राण देकर संतुष्ट हुए शत्रु राजाओंसे अपने स्वामियोंकी पूजा-प्रतिष्ठा कराकर कर्ज रहित हुए थे। भावार्थ-कितने ही सेवक लड़ते लड़ते मर गये थे और कितने ही शत्रुओंको मारकर कृतार्थ हुए थे ।।२३४–२३५।। जिन्होंने विजय प्राप्त करना छोड़ा नहीं है और जो अपनी बड़ी भारी कान्तिसे उल्काके समान जान पड़ते हैं ऐसे जयकुमारके छोड़े हुए बाण अष्टचन्द्र विद्याधरोंके पास बहुत शीघ्र एक साथ पड़ रहे थे ।।२३६।। जयकुमारके द्वारा छोड़ी हुई शस्त्रोंकी पंक्तियों को उन विद्याधरोंने अपने विद्या बलसे रोक दिया था। इसलिये वे उन के चारों ओर जलती हुई खड़ी थीं और ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो चन्द्रमाओं के चारों ओर गोल परिधि ही लग रही हो ।।२३७।। उसी समय आदि सम्प्राट्-भरतके पुत्र अर्ककीर्तिने बडे कांघसे सब विद्या-धरोंके अधिपति सुनमिसे कहा कि तुम समस्त शत्रुओंको नष्ट करो ॥२३८॥ और शत्रुओंके पराक्रमको नष्ट करनेवाला सुनिमकुमार भी अग्नि वर्षाके समान आकाशमे बाणोंके समृहकी

१ परिसमाप्तौ सत्याम् । २ रणे । ३ साध्यते ल० । ४ जम्बुकाक्रष्टपुरीतत्समूहाग्रा । अन्त्रगतशस्याग्रा वा । ५ तन्त्राग्रा-ट० । ६ विक्षिप्तपादपाणयः । ७ स्पृहाम् । ६ स्वर्गम् । इन्द्रियजयवतां गितमित्वर्थः । ६ रणरङ्गोऽन्विते-ल० । १० नर्तनाय । ११ जयकुमारस्य जयलक्ष्म्याः । १२ महोपकारातिशयाः । १३ ऋणप्राप्तिताम् । १४ शत्रुभूपालैः । १५ निजनृपतीन् । १६ ऋणवृद्धधनम् । ऋणान्निष्कान्तत्वम् । १७ जयकुमारेणोत्सृष्टाः । १६ अत्यक्तजयाः । १६ प्रदीप्त्योत्कोपमाः ल० । २० युगपत् । २१ जयकुमारेणाविद्धः । २२ अर्ककीर्तिः । २५ शत्रुन् । २६ विनाशय । २० सुनमिः ।

भोकराः किङ्कराकारां 'ववन्तो वद्धविद्धमुक्ताः । कांस्कान् 'श्रुणाम नेतीव सुतीक्ष्णाः 'शरवोऽपतन् ॥ 'मेघश्रभो जयावेशाव् इभेन्द्रं वा सृगाधियः । झाकम्य विकसी शस्त्रः "झरौत्सीत्तं विहायसि ॥२४१॥ तमोऽनिगजमेघादिविद्याः सुनिमयोजिताः । तुच्छीकृत्यं स 'विच्छिद्ध (?) सहसा भास्करादिभिः '१ २४२ जयपुण्योवयात्सद्धो विजिग्ये '१ स्वराधियम् । सङ्मामेऽ नुगुणे वै वे ११ ११ सोदिष्मा बंहिमेति ११ न ॥२४३॥ प्रदृद्धश्रवृद्धारम्भसम्भूताम्भोधरावितम् । १५ विलङ्घयानेकपानीक १७ कौमारं १८ जयमावणत् १ ॥२४४॥ जयोऽप्यभिमुखीकृत्य विजयाद्धं गजाधियम् । धीरोद्धतं १० वघ प्राप्तं धीरोदात्तो १८ अवीदिवम् ॥२४४॥ न्यायमार्गाः प्रवर्त्यन्ते सम्यक् सर्वे ऽपि चिक्रणा । १५ तेवामेभिर्यु राचारः १३ कृतस्त्वं पारिपन्थिकः १ ॥२४६॥ बृद्धमास्त्वं तवाहार्यं दुद्धत्वमि १ वूषणम् । कुमार नीयसे १५ पापस्तृतीयं १० तिद्वर्गाहतम् १ ॥२४६॥ झन्तःकोपोऽप्ययं १५ पापमेहानु स्थापितो वृष्या । सर्वतन्त्रक्षयो भर्त्यः सर्वा येन १० तावृशः ॥२४६॥

वर्षा करने लगा ॥२३९॥ जो अत्यन्त भयंकर हैं, किंकरोंके समान काम करनेवाले हैं, वेगके कारण शब्द कर रहे हैं और जिन्होंने सब दिशाएं रोक ली है ऐसे वे तीक्ष्ण बाण हम किस किसको नष्ट नहीं करें ? अर्थात् सभीको नष्ट करें यही सोचकर मानो सब सेना पर पड़ रहेथे।।२४०।। जिस प्रकार सिंह हाथीपर आक्रमण करता है उसी प्रकार खूब पराक्रमी मेघप्रभ नामैंके विद्याधर ने जयकुमारकी आज्ञासे उस सुनिमपर आक्रमण कर उसे शस्त्रोंके द्वारा आकाशमें ही रोक लिया ।।२४१।। मेघप्रभने सुनमिके द्वारा चलाये हुए तमोबाण, अग्नि बाण, गजबाण और मेघ बाण आदि विद्यामयी वाणोंको सुर्य बाण, जल बाँण, सिंह बाण और पवन बाण आदि अनेक विद्यामयी बाणोंसे तुच्छ समफकर बहुत शीघ्र नष्ट कर दिया ।।२४२।। इस प्रकार मेघप्रभ ने उस युद्धमें जयकुमारके पुण्योदयसे विद्याधरोंके अधिपति सुनिमको शीघ्र ही जीत लिया सो ठीक ही है क्योंकि दैवके अनुकूल रहनेपर छोटापन और बड़प्पनका व्यवहार नहीं होता है। भावार्थ-भाग्यके अनुकूल होनेपर छोटा भी जीत जाता है और बड़ा भी हार जाता है ।।२४३।। बढ़ी हुई वर्षऋतुके प्रारम्भमें इकट्ठी हुई मेघमालाके समान हाथियोंकी सेनाको पक्षके लोगोंने जयकुमारको रोक लिया ॥२४४॥ इधर उल्लंबनकर अर्ककीर्तिके धीर और उदात्त जयकुमारने भी अपना विजयार्घ नामका श्रेष्ठ हाथी कोधसे प्राप्त हुए धीर तथा उद्धत अर्ककीर्तिके सामने चलाकर उससे इस प्रकार कहना शुरू किया ॥२४५॥ वह कहने लगा कि चक्रवर्तीके द्वारा सभी न्याय मार्ग अच्छी तरह चलाये जाते हैं परन्तु इन दुरा-चारी लोगोंने तुक्ते उन न्यायमार्गीका शत्रु बना दिया है ॥२४६॥ हे कुमार, यद्यपि तू बुद्धिमान है परन्तु आहार्य बुद्धिवाला होना अर्थात् दूसरे के कहे अनुसार कार्य करना यह तेरा दोष भी है। इसके सिवाय तूं पाप या पापी पुरुषोंके अनुकूल हो रहा है सो यह भी तेरा तीसरा दूषण है ।।२४७।। इन पापी लोगोंने तेरे अन्त करणमें यह बड़ा भारी क्रोध व्यर्थ ही उत्पन्न कर दिया है जिससे भरत महाराजकी सब सेनाका ऐसा एक साथ क्षय हो रहा है ॥२४८॥

ब्राह् बोऽपरिहार्योऽयं ममाद्य भवता सह । ब्रकीर्तिः व्यावयो रिस्मिन्नाकर्त्यस्थायिनी भू बम् ॥२४६॥ वश्वी सुतेषु राज्यस्य योग्यं त्वामेव मन्यते । स्यात्तस्यापि मनःपीडा न वेत्यन्यायवर्तनात् ॥२४०॥ वश्वी सुतेषु राज्यस्य योग्यं त्वामेव मन्यते । स्यात्तस्यापि मनःपीडा न वेत्यन्यायवर्तनात् ॥२४०॥ वश्वी स्वाव्यम् भू अर्तुस्तव वेतास्ततः क्षणात् । दुष्टान् सखेष्ररान् सर्वाम् बष्वाद्य भवतोऽपंये ॥२४१॥ नागमावह्य "तिष्ठ त्वं काष्ठान्तं "प्राधियते मया । ब्रत्यायो हि पराभूतिनं तत्त्यागो महीयसः" ॥२४२॥ कुमार, समरे हानिस्तवैव महती मया । हन्त्यात्मानमनुःमतः कः स तीक्षणासिना स्वयम् ॥२४४॥ अभव्य इव सद्धमं स्वयक्वरेत्युवित्रारदः । नविभिविजयाद्धेन वन्त्यातौरपात्यत् । ॥२४४॥ नवापि कृपितेभेन्द्रनववन्ताहितिकाताः । स्रष्टचः व्याविजयाद्धेन वन्त्यातौरपात्यत् । ॥२४॥ नवापि कृपितेभेन्द्रनववन्ताहितिकाताः । स्रष्टचः व्याविजयाद्धेन वन्त्यातौरपात्यत् । ॥२४॥ विक्रस्ताः पुनः सेनापरितोऽयाव् । स्यत्याग्य । । । त्रत्या तवायुवाः । रेत्यवहः । । स्यत्यावितः । । स्रष्ट॥ सोद्यमकः खलस्तेजो । त्रत्यस्याज्ञकन्वित्रव । जयन् जयोव् । त्र्यवाः संहताकोववीषितः ॥२४॥ । । स्वर्याः सहत्यावेत्रं स्वरक्षतजर्यञ्चते । । स्रष्ट॥ गत्यत्रताः । स्वर्याः सवंनेत्राप्रियस्तवा । पपात कातरीभूय करालिन्वतभूषरः ॥२६०॥ गत्यत्रतायः । । स्वर्याः । पपात कातरीभूय करालिन्वतभूषरः ॥२६०॥

मेरा आपके साथ जो युद्ध चल रहा है वह आज ही बन्द कर देने योग्य है क्योंकि इससे हम दोनोंकी कल्पान्तकाल तक टिकनेवाली अपकीर्ति अवश्य होगी ॥२४९॥ चक्रवर्ती सब पुत्रों मे राज्यके योग्य आपको ही मानता है, क्या आपके इस अन्यायमे प्रवृत्ति करनेसे उसके मनको पीड़ा नहीं होगी ? ।।२५०।। भरत महाराजके न्यायमार्गका द्रोह करनेवाले तुम्हारे इन सभी दुष्ट पुरुषोंको विद्याधरोंके साथ साथ बांधकर आज क्षणभरमे ही तुम्हे सौप देता हूँ ।।२५१।। मे प्रार्थना करता हूँ कि आप हाथीपर चढ़े हुए यहां क्षण भर ठहरिये क्योंकि महा-पुरुषोंका अन्याय करना ही तिरस्कार करना है, अन्यायका त्याग करना तिरस्कार नहीं है ॥२५२॥ हे कुमार, मेरे साथ युद्ध करनेमें तुम्हारी ही सबसे बड़ी हानि है क्योकि ऐसा कौन सावधान है जो पैनी तलवारसे अपनी आत्माका स्वयं घात करे ॥२५३॥ जिस प्रकार अभव्य जीव समीचीन धर्मको नही सुनता उसी प्रकार जयकुमारके कहे हुए वचन अर्ककीर्तिने नहीं सुने और अपने हाथीसे जयकुमारके उत्तम हाथीपर प्रहार करवाना शुरू कर दिया ॥२५४॥ उस समय हाथियोंके साथ युद्ध करनेमें अत्यन्त निपुण जयकुमार भी अधिक कोधित हो उठा, उसने अपने विजयार्घ हाथीके द्वारा दाँतोंके नौ प्रहारोंसे अर्ककीर्ति तथा अष्टचन्द्र विद्याघरों के नौ हाथियोंको घायल करवा दिया ।।२५५।। अर्ककीर्ति तथा अष्ट चन्द्र विद्याधरोके नौके नौ ही हाथी क्रोधित हुए विजयार्घ हाथीके दांतोंके नौ प्रहारोंसे घायल होकर जमीनपर गिर पड़े ॥२५६॥ जिस समय जयकुमारने युद्धकी इच्छासे अर्ककीर्तिकी सेनाको चारों ओरसे घेरा उसी समय मानो उसकी आयुकी रक्षा करता हुआ ही दिन अस्त हो गया ॥२५७॥ जो अपनी कान्तिसे जासौनके फूलकी कान्तिको जीत रहा है, जिसने अपनी सब किरणें सकोच ली हैं, जो लाल लाल किरणोंसे ऐसा जान पड़ता है मानो जयकुमारने विद्याधरोंके प्रति जो बाण छोड़े थे वे सब ही विद्याधरोंके निकलते हुए रुधिरसे अनुरंजित होकर उसके शरीरमे जा लगे हों, जिसका सब प्रताप नष्ट हो गया है, जो कूर है और सबके नेत्रोंको अप्रिय है ऐसा वह दुष्ट

१ आहवः परि-ल० । २ युद्धे सित । ३ हन्तुमिच्छून् । ४ तिष्ठात्र ल०, ६०, प०, अ०, स० । ५ क्षणपर्यंन्तम् । ६ वन्यायत्यागः । ७ महात्मनः । ६ वृद्धिमान् । ६ एवमुक्तवचनं श्रुत्वा । १० मारियतुम् । ११ अर्ककीर्तिः । १२ - रघातयत् ल०, अ०, प०, स०, ६० । १३ अगमत् । १४ योद्ध-मिच्छया । १५ यदा ६०, अ०, प० । १६ इव । १७ रक्षतीति रक्षत् । १८ दिवसः । १६ जयकुमा-रस्य । २० कुसुम । २१ किरणैः । २२ जयकुमारसम्बन्धिभः । २३ स्रवत् । २४ दुःसकारिस्वभावः ।

धकंकीर्ति स्वकीर्तिः वा मरवा रोवेण' मास्करः । घरतं 'जयजयस्यायात् कुवंन् कालविसम्बनम् ॥२६१॥ 'स्कृडालोकोऽपि 'सद्दृष्तोऽप्यगादस्तमहर्पतिः' । माश्रित्य वावणीं रत्तरः' को न गण्डस्ययोगतिन् ॥ उदये विवत्यद्वायो व्याप्य विद्यं प्रतायवान् ॥ ११विनेनेनोऽप्यनद्वयत् किस्तष्ठेतीवकरः परं ॥२६३॥ इतं स्वश्वाति विश्वायं त्रापहारीणि वा भृत्रान् । वद्वं सरांस्प्रीनच्छित्तिः कञ्जाकीणि द्याचा ११व्यचुः ११ अपनिस्वित्रानिस्वतित्वानिपातपतितान् कगान् ॥ १४ प्रावित्राणिजनीडानिः विवित्तं विक्ताः कगाः १० २६ प्रसायः प्रभा साञ्च्य ता हि सर्वेक्यूज्यता ॥ पातः ११ प्रत्यहमर्कस्याप्यतक्यः ११ककोतो विधिः । ११६६॥ किस्तिंपमानतां यातो यातोऽकैश्वेदद्वद्वाम् ॥ उपनेयस्य का वार्तेत्यवादीद्विद्वां गणः ॥२६७॥

सूर्य मानो जयकुमारके तेजको न सह सकनेके कारण ही कातर हो अपने करों-किरणोंसे (हाथों से) अस्तः चलको पकड़कर नीचे गिर पड़ा ।।२५८–२६०।। वह सूर्य अर्ककीर्तिको अपनी कीर्ति मानकर क्रोधसे जयकुमारके जीतमें विलम्ब करता हुआ अस्त हो गया ॥२६१॥ जिसका आलोक प्रकाश (ज्ञान) स्पष्ट है और जो सद्वृत्त-गोल (सदाचारी) है ऐसे सूर्यको भी अस्त होना पड़ा सो ठीक ही है क्योंकि वारुणी अर्थात् पश्चिम दिशा अथवा मद्यका सेवन करनेवाला ऐसा कौन है जो नीचेको न जाता हो–अस्त न होता हो–नरक न जाता हो । भावार्थ-जिस प्रकार मद्य पीनेवाला ज्ञानी और सदाचारी होकर भी नीच गतिको जाता है उसी प्रकार सूर्य भी प्रकाशमान और गोल होकर भी पश्चिम दिशामें जाकर अस्त हो जाता है ।।२६२।। उदय कांलसे लेकर निरन्तर जिसकी कान्ति बढती रहती है और जो संसारमें व्याप्त होकर तपता रहता है ऐसा तीव्रकर अर्थात् तीव्र किरणोंवाला सूर्य भी जब एक ही दिनमें नष्ट हो गया तब फिर भला तीवकर अर्थात् अधिक टैक्स लगानेवाला और संताप देनेवाला अन्य कौन है जो संसारमें ठहर सके ।।२६३।। संतापको दूर करनेवाले स्वच्छ सरोवर अतिशय कान्तिरहित सूर्यंको देखना नहीं चाहते थे इसलिये ही मानो उन्होंने शोकसे अपने कमलरूपी नेत्र बन्द कर लिये थे ।।२६४।। सब पक्षी अपने-अपने घोंसलोंमें इस प्रकार चले गये थे मानो वे जयकुमार की तीक्ष्ण तलवारकी चोटसे गिरे हुए विद्याधरोंको देखनेके लिये समर्थ नहीं हो सके हों ।।२६५।। सूर्यका असाधारण प्रताप है, असाधारण कान्ति है और असाधारण रूपसे ही सब उसकी पूजा करते हैं फिर भी प्रतिदिन उसका पतन हो जाता है इससे जान पड़ता है कि निष्ठुर दैव तर्कका विषय नहीं है । भावार्थ- ऐसा क्यों करता है इस प्रकारका प्रश्न दैवके विषयमें नहीं हो सकता है ।।२६६।। उस समय विद्वानोंका समूह ऐसा कह रहा था कि जब अर्ककीर्तिके साथ उपमानता-को प्राप्त हुआ सूर्य भी अदृश्य हो गया तब उपमेयकी क्या बात है ? भावार्य-अर्ककीर्तिके लिये सूर्यकी उपमा दी जाती है परन्तु जब सूर्य ही अस्त हो गया तब अर्ककीर्तिकी तो बात ही

१ निजनामधेयिमव । २ पीडया । ३ जयकुमारस्य । ४ व्यक्तोद्योतोऽपि । व्यक्तदर्शनोऽपीति ध्वनिः । 'आलोको दर्शनोद्योतौ' इत्यभिधानात् । ५ सव्वर्तुलमण्डलेऽपीति । सच्चारित्रोऽपीति ध्वनिः । ६ रिवः । ७ पिहचमाशाम् । मद्यमिति ध्वनिः । ८ अरुणः अनुरक्तरुच । १ उद्गमे अभ्युदये च । १० कान्तिः पस्ने उत्कोचः । ''खाया स्यादातपाभावे प्रतिविम्बाकंयोषितोः । पालनोत्कोचयोः कान्तिसच्छोभापंक्तिषु स्मृता'' इत्यभिधानात् । ११ दिवसेन च । इनः सूर्यः प्रभुष्च । 'इनः सूर्ये प्रभौ' इत्यभिधानात् । १२ अवनच्छूनि । १६ दधित स्म । १२ अवनच्छूनि । १६ दधित स्म । १७ अयकुमारस्य निशितास्त्रघातेन पतितान् । १८ प्रविष्टाः । १६ आत्मीयकृलायान् । 'कृलायो नीडम-स्त्रियाम् ।' इत्यभिधानात् । २० पक्षिणः । २१ पतनम् । २२ कूरः । २३ नियतिः कर्मं च ।

बुनिरोक्यः 'कदैस्तीक्षणैः सन्तप्तिनजमण्डलः । मलं कुवलयध्यंसी बुस्सुतो' बुमेतिस्तुतः ॥२६६॥ निस्सहायो निरालम्बोऽप्यसोढा<sup>१</sup> परतेजसाम्' । 'सिंहराज्ञिष्यलः कूरः सहसोष्ट्यत्व<sup>६</sup> मूर्द्धणः' ॥२६६॥ पापरोगी' परप्रेयों रिविविवममार्गगः । रक्तवक्' सकलद्वेषी<sup>१० ११</sup>वींबताकोऽकमाप्रगः<sup>१९</sup> ॥२७०॥ <sup>११</sup>सता बुवेन मित्रेण<sup>११</sup> गुदणा<sup>१५</sup>ऽप्यस्तमाश्रयत् । बहुवोषो<sup>१६</sup> भिषग्वर्येद्विष्यकित्स्य इवातुरः<sup>१९</sup> ॥२७१॥ तवा बलद्वयामात्याः श्रित्वा बद्धवयौ नृपौ । इत्यथम्यै निज्ञायुद्धम् स्रनुवद्य<sup>१८</sup> न्यवेधयन् ॥२७२॥ ताभ्यां<sup>१९</sup> तत्रैव सा रात्रिनेंसुमिष्टा रणाङ्गगणे । भटतीब्रवणासहघवेदनारावभीषणे ॥२७३॥

क्या है ? ।।२६७।। जो बड़ी कठिनतासे देखा जाता है, अपनी किरणोंसे तीक्ष्ण-ऊष्ण है, जिसने अपना मण्डल भी संतप्त कर लिया है, जो कुवलय अर्थात् कुमुदोंका ध्वंस करनेवाला है, बड़े कष्टसे जिसका उदय होता है अथवा जिसका पुत्र–शनि दुष्ट है, दुर्बुद्धि लोग ही जिसकी स्तुति करते हैं, जो सहायरहित है, आधाररहित है, जो चन्द्र आदि ज्योतिषियोंका तेज सह नहीं सकता, सिंह राशिपर है, चंचल है, कूर है, सहसा उछलकर मस्तकपर चलता है, पाप रोगी है, दूसरेके सहारेसे चलता है, विषममार्ग–आकाशमें चलता है, रक्तरुक्-लाल किरणींवाला है, सकल–कैलासहित-चन्द्रमाके साथ दोष करनेवाला है, दिशाओंको बढ़ानेवाला है और पैररहित–अरुण नामका सारथि जिसके आगे चलता है, ऐसा सूर्य, बुधग्रह और गुरु (बृहस्पति ग्रह) नामके सज्जन मित्रोंके साथ होनेपर भी अच्छे अच्छे वैद्ये भी जिसका इलाज नहीं कर सकते ऐसे बहुदोषी-अनेक दोषवाले (पक्षमें रात्रिवाले) रोगीके समान अस्त हो गया सो ठीक ही है क्योंकि दुष्ट होनेके कारण जिसकी ओर कोई देख भी नही सकता है, जो अधिक टैक्स वसल करनेके कारण तीक्ष्ण है, जो अपने परिवारके लोगोंको भी संताप देनेवाला है। क्रवलय अर्थात् पृथिवीमण्डलका खूब नाश करनेवाला है, जिसका पुत्र खराब है, मूर्ख ही जिसकी स्तुति करते हैं, जो सहायक मित्रोंसे रहितू है, दुर्ग आदि आधारोंसे रहित है, अन्य प्रतापी राजाओंके प्रतापको सहन नहीं करता है, सिह राशिमें जिसका जन्म हुआ है, चञ्चल है, निर्दय है, जरा-जरा सी बातोंमें उछलकर शिरपर सवार होता है-असहनशील है, बुरे रोगोंसे घिरा हुआ है, दूसरेके कहे अनुसार चलता है, विषम मार्ग-अन्याय मार्गमे चलता है, रक्तरुक्-जिसे खूनकी बीमारी है, जो सबके साथ द्वेष करता है, जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है और बिना क्रमके प्रत्येक कार्य में आगे आगे आता है, ऐसे अनेक दोषवाले राजांका लाइलाज रोगीकी तरह बुद्धिमान् मित्र और सज्जन गुरुके साथ होनेपर भी नाश होना ही है ।।२६८-२७१।। उस समय दोनों सेनाओं के मंत्रियोंने कोधित हुए उन दोनों राजाओंके पास जाकर रात्रिमें युद्ध करना अधर्म है ऐसा नियम कर उन्हे युद्ध करनेसे रोका ॥२७२॥ उन दोनोंने योद्धाओं के तीव्र घावोंकी असहच वेदनाजनित चिल्लाहटसे भयंकर उसी रणके मैदानमें रात्रि व्यतीत करना अच्छा समभा

१ —स्तीक्ष्णाः अ०, प०, स०, इ०, ल०। २ कष्टोत्पत्तिः अशोभनपुत्रक्ष्व । ३ व्यसोढा ट० । ४ प्रदीपामां शत्रूणां च तेजसाम् । पित्रहराशिस्थितः । ६ ऊर्ध्वगो भूत्वा । ७ शिरसा गच्छन् । ५ कुष्ठरोगी । ६ रक्तिकरणः । रक्तरोगी च रक्तानां घातको वा । १० चन्द्रद्वेषी सकलजनद्वेषी च । ११ वर्षिदादिक् वर्षिद्वताभिलाषक्व । १२ अनूर्वग्रगामी । 'सूरसूतोऽरुणोऽनूरु.' इत्यभिधानात् । अक्रमाग्रगामी च । १३ उत्कृष्टेन विद्यमानेनेति च । १४ सोमसुतेन । विदुषा च । १४ बृहस्पतिना, उपदेशकेन सिह्तोऽ-पीत्यर्थः । १६ प्रचुररात्रिः । वातदोषवांक्व । १७ व्याधिपीडित । १८ निर्वन्धं कृत्वा । १६ अर्क-कीर्तिजयकुमाराभ्याम् ।

प्रतीबी येन' जायेऽहम्' 'म्रिगिलत्तमहस्करम् । इति सन्ध्याच्छलेना'हस्तत्र' कोपिनवागतम् ॥२७४॥ लज्जे' सम्पर्कमर्केण कर्तुं लोचनगोचरे' । इयं वेलेति वा सन्ध्याऽप्यन्वगादात्तविष्रहा' ॥२७४॥ 'म्रिगावहः '<sup>0</sup> पुरस्कृत्य मामको रात्रिगामिना । तेन <sup>११</sup>पश्चात्कृतेऽतीव शोकात् सन्ध्या व्यलीयत<sup>११</sup> ॥२७६॥ तमः सर्वं<sup>११</sup> तदा व्यापत् ववचिल्लीनं गुहादिषु । शत्रुशेषं न कुर्वन्ति तत एव विचक्षणाः ॥२७७॥ अवकाशं प्रकाशस्य यवात्मानमधात् पुरा । तथैव तमसः पश्चाव् घिङमहत्त्वं विहायसः <sup>११</sup> ॥२७६॥ '<sup>१</sup>तमोबलान् प्रवीपाविप्रकाशाः प्रविवीपिरे<sup>११</sup> । जिनेनेव विनेनेन' कलौ कटं कुलिङ्गिनः ११७६॥ तमोविमोहितं<sup>१८</sup> विश्ववं<sup>१९</sup> प्रबोधयितुमुद्भतः । विधिनेव सुषाकुम्भो <sup>१०</sup>दौर्वणो विषुश्वयौ ॥२५०॥ चन्द्रमाः <sup>१९</sup>करनालीभिः म्रिवब् बहलं तमः । वृद्धकासं<sup>१९</sup> क्षये हातुं पूमपानिमवाचरन् ॥२५१॥ निःशेषं नाशकद्वन्तुं ध्वान्तं हरिणलाञ्च्छनः । <sup>१९</sup>म्रशुद्धमण्डलो हन्यान्निष्ठप्रतापः कथं रिपून् ॥२५२॥ विश्वं तत्करसंस्पर्शाव् भूशमसन् विकासिभिः । सरस्यो क्लाद्यन्त्यों व मृदलोचनैः ॥२५३॥

॥२७३॥ संध्याके बहानेसे दिन लाल लाल हो गया, मानो जिससे में पैदा हुआ हूँ उस सूर्यको यह पिश्चम दिशा निगल रही है यही समक्तर मानो उसे कोध आ गया हो ॥२७४॥ में सबके देखते हुए सूर्यके साथ सम्बन्ध करनेके लिये लिजित होती हूँ यही समक्तर मानो संध्याकी बेला भी शरीर धारणकर सूर्यके पीछे पीछे चल्ली गई ॥२७५॥ सूर्य जब दिनके पास गया था तब मुक्ते आगे कर गया था परन्तु अब रात्रिके पास जाते समय उसने मुक्ते पीछे छोड़ दिया है इस शोक हो हो मानो संध्या वहीं विलीन हो गई थी ॥२७६॥ दिनके समय जो अधकार किन्हीं गुका आदि स्थानों में छिप गया था उस समय वह सबका सव आकर फैल गया था सो ठीक ही है क्योंकि चतुर लोग इसलिये ही शत्रुको बाकी नहीं छोड़ते हैं—उसे समूल नष्ट कर देते हैं ॥२७७॥ आकाशने जिस प्रकार पहले प्रकाशके लिये अपने में स्थान दिया था उसी प्रकार पीछेसे अन्धकारके लिये भी स्थान दे दिया इसलिये आचार्य कहते हैं कि आकाशके इस बड़प्पनको धिक्कार हो। भावार्थ—बड़ा होनेपर भी यदि-योग्य-अयोग्यका ज्ञान न हुआ तो उसका बड़प्पन किस कामका है ? ॥२७८॥ जिस प्रकार किलकालमें जिनेन्द्रदेवके न होने से अज्ञानके कारण अनेक कुलिङ्गियोंका प्रभाव फैलने लगता है उसी प्रकार उस समय सूर्यके न होनेसे अन्धकारके कारण अनेक दीपक आदिका प्रकाश फैलने लगा था ॥२७९॥

इतनेमें चन्द्रमाका उदय हुआ जो ऐसा जान पड़ता या मानो अन्धकारसे मोहित हुए समस्त संसारको जगानेके लिये विधाताने अमृतसे भरा हुआ चांदीका कलश ही उठाया हो ।।२८०।। उस समय चन्द्रमा अपनी किरणरूपी नालियोंके द्वारा गाढ अन्धकारको पी रहा था और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो जिसमें खाँसी बढ़ी हुई है ऐसे क्षय रोगका नाश करनेके लिये धूम्प्रपान ही कर रहा हो ।।२८१।। चन्द्रमा सम्पूर्ण अन्धकारको नष्ट करनेके, लिये समर्थ नहीं हो सका था सो ठीक ही है क्योंकि जिसका मण्डल अशुद्ध है और जो प्रतापरहित है वह शत्रुओंको कैसे नष्ट कर सकता है ? ।।२८२।। तालाबोंमें चन्द्रमाके किरणोंके स्पर्शेसे कुमुद खूब फूल रहे थे और उनसे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो खिले हुए कुमुदरूपी नेत्रोंके द्वारा चन्द्रमा

१ अहस्करेण । २ प्रादुर्भेवामि । ३ गिलति स्म । ४ दिवसः । ५ रेप्रतीच्याम् । ६ ह्रीवती भवानि । ७ द्वष्टिविषये प्रदेशे । बहुजनप्रदेशे इत्यर्थः । ८ स्वीकृतशरीराः । ६ आगच्छति स्म । १० दिवसम् । ११ पृष्ठे कृताहमिति । १२ विलयं गता । १३ सर्वैत्र विश्वं जगत् । १४ आकाशस्य । १४ तिमिरप्रावल्यात् । पक्षे आकाशसामर्थ्यात् । १६ प्रकाशन्ते स्म । १७ रिवणा । १८ मूढीकृतम् । १६ जगत् । २० सौवर्णः । २१ किरणनालीभिः । २२ कृत्सितगितम् वृद्धप्रकाशं वा । २३ क्षयव्याधिम् । २४ कलंकयुतमण्डलः । शत्रुसहितमण्डलश्च । २४ मुदं नयन्ति वा ।

को हर्षसे प्रसन्न ही कर रहे हों। विशेष-इस श्लोकमें सरसी शब्दके स्त्रीलिङ्ग होने तथा कर शब्दके शिलष्ट हो जानेसे यह अर्थ ध्वनित होता है कि जिस प्रकार स्त्रियां अपने पतियोंके हाथका स्पर्श पाकर प्रसन्न हुए नेत्रोंसे उन्हें हर्षपूर्वक आनंदित करती हैं उसी प्रकार सरसियां भी चन्द्रमाके कर अर्थात् किरणोंका स्पर्श पाकर प्रफुल्लित हुए कुमुदरूपी नेत्रोंसे उसे हर्षपूर्वक आनन्दित कर रही थीं ।।२८३।। प्रायः विरहिणी स्त्रियां यह सोच-सोचकर विरक्त हो रही थी कि यह चन्द्रमा हमारे गालपर फोड़ेके समान उठा है अर्थात् फोड़ेके समान दुख देनेवाला है इसलिये अब जीवित रहनेसे क्या लाभ है ? ॥२८४॥ जिसे चन्द्रमाका बल प्राप्त हुआ है और इसीलिये जो जोरसे संतोष मना रहा है ऐसे कामदेवके अट्टहासके समान चन्द्रमाका गाढ प्रकाश सब और फैल गया था ॥२८५॥ मनुष्योंके हृदयमे उत्पन्न हुआ जो रागका अंक्रा सूर्यकी किरणोंसे मुरझा गया था वह भारी अथवा पूर्व दिशासे आनेवाली वर्षाके समान फैली हुई चाँदनीसे उस समय खूब बढ़ने लगा था ॥२८६॥ खण्डिता स्त्रियोंको सूर्यकी किरणोंसे वैसा संताप नहीं हुआ था जैसा कि चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे हो रहा था सो ठीक ही है क्योंकि पदार्थोकी शक्तियां विचित्र प्रकारकी होती हैं ।।२८७।। प्रिय पतिके विरहसे ही जो कामरूपी अग्नि जल रही थी वह इस मद्यसे ही जल रही है ऐसा समक्रकर कितनी ही विरहिणी स्त्रियोंने मद्य पीना छोडा दिया था ।।२८८।। मद्यके सिवाय व्यर्थके अभिमानको नष्ट करने-नाला और कोई पदार्थ नहीं है यही सोचकर कितनी ही कलहान्तरिता स्त्रियोंको उनकी सिखयोने खूब मद्य पिलाया था ॥२८९॥ हमारा यह प्रेम बनावटी नहीं है इसलिये इस मद्यके पीनेसे क्या होगा ? यही समफ्रकर कितनी ही प्रेमिकाओंने श्राविकाओंके समान मद्य आदिको दूर से ही छोड दिया था ।।२९०।। कितनी ही स्त्रियां कामदेवरूपी दुर्निवार हाथीके मदको बढ़ाने-वाले स्वादिष्ट मद्यक्रो पतिके हाथसे दिया जानेके कारण दूना पी गई थी ।।२९१।। इस प्रकार जिनके कामका रस प्रकट हुआ है और जिनकी वृष्टि कुछ-कुछ तिरछी हो रही है ऐसी स्त्रियाँ

१ पिटको ल०, अ०, ६०, स०, प०। पिटकः स्फोटकः। 'विस्फोटः पिटकस्त्रिषु' इत्यिभि धानात्। २ गलगण्डस्य। 'गलगण्डो गण्डमाला' इत्यिभिधानात्। ३ जीवितम्। ४ उद्वेगपराः। दु.खे तत्पराः इत्यर्थः। ५ विमुक्तभर्तृकाः स्त्रियः। ६ व्याप्नोति स्म। ७ प्रथमवृष्ट्या। ६ विरिहणीनां योषिताम्। १ चन्द्रस्य। १० वियोगात्। ११ प्रियतमानां पुसाम्। १२ भृशं ज्वलिति। १३ दावाग्निः। १४ मध्येन। १५ मखम्। १६ मखपानं कारिताः। १७ अस्माकम्। १८ मध्येन। १६ मखादिकम्। २० त्रिगुणितं स्वाबु इत्यपि पाठः। २१ प्रियतमकरेण दत्तम्। २२ कामदुःप्र – ट०। पूरियतुमशक्यः। २३ वामलोकनाः।

तम काषिव् प्रियं विश्वरं कथायेवं द्विवच्छरंः । स्वयं काणशरेरस्ताक्ष्मी विज्ञमभूव् व्यसुः ।।२६३॥ "सतंरमुमलक्ष्याञ्चमं वीश्वयं कालम्मीजानती । परा परासुतां प्राप्यक्तात्वाऽऽत्मविहितवणः ।।२६४॥ स्वयं निवारितोऽप्याया वीरलक्ष्मीप्रियः प्रियः । तत्कठोरत्नलरेवं जातोऽसीति मृता (० परा ।।२६४॥ स्वां निवार्यं सहायात्तीं कीर्ति स्वैत्वर्तुमागमः । निर्मलेति विषयंत्तो (जानस्रवि वहित्वर्योम् ।।२६६॥ स्विता तत्रैवं सा कीर्तिः कि श्वदित्त (अत्वादित्त विषयंत्रारे जानस्रवि वहित्वर्योम् ।।२६६॥ स्विता तत्रैवं सा कीर्तिः कि श्वदित्त (अत्वादित्त विषयंत्रायं । इति सासू अस्वत्वाद्रायं । प्रायासीत् । प्रिययद्वतिम् न कि निवारिताऽप्यायां (प्रायासीत् । प्राप्ति विवत्नार्थः । सिम्नवी ने किमेवं त्वां नवन्ति गणिकाषमाः ।।।२६८ प्रस्ति कि निवारिताऽप्यायां । स्वां न हराणि किम् । विलय्वेवं कलालाया काष्तित् प्राप्तानुगाऽभवत् २६६ सार्तिभित्तसर्वाद्याः कीर्तितासुरिवायरः । कान्तागमं प्रतीक्ष्यास्त लोजनस्यत्वीवितः ॥३००॥ कोषयद्विवन्ततेष्ठं कान्तमालोक्यं कानिनी । वीरलक्ष्यां कृतासूया भणकोपाऽसुमत्यजत् ॥३००॥ कृषयद्विविक्वतार्यो सत्वा कान्तां हृवि स्थिताम् । हा मृतेयं वराकीति वित्राणान् कविवव् व्यसर्जयत् ॥३०२॥

पतिके समागम होनेसे वचनातीत आनन्दका अनुभव कर रही थीं ॥२९२॥ उन स्त्रियोंमेंसे कोई स्त्री अपने पतिको शत्रुओंके बाणोंसे मरा हुआ देखकर आश्चर्य है कि कामके बाणोंसे शरीर क्षत न होनेपर भी स्वयं मर गई थीं ॥२९३॥ अन्य कोई अजान स्त्री वावोंसे जिसके अंग उपांग ठीक-ठीक नहीं दिखाई देते ऐसे अपने प्रिय पतिको देखकर और उन्हें अपने द्वारा ही किये हुए घाव समभकर प्राणरहित हो गई थीं ।।२९४।। हे प्रिय, तुम्हें वीर लक्ष्मी बहुत ही प्यारी थी इसीलिये मेरे रोकनेपर भी तुम उसके पास आये थे अब उसी वीरलक्ष्मीके कठोर घावोंसे तुम्हारी यह दशा हो रही है यह कहती हुई कोई अन्य स्त्री मर गई थी।।२९५॥ हे त्रिया में उसी समय आपके साथ आ रही। थी परन्तु आप मुफ्ते रोककर कीर्तिको स्वीकार करनेके लिये यहाँ आये थे, यद्यपि आप यह जानते थे कि कीर्ति सदा बाहर घमनेवाली (स्वैरिणी-व्यभिचारिणी) है तथापि यह शुद्ध है ऐसा आपको भ्रम हो गया, अब देखिये, वह कीर्ति वहीं रह गई, हाय, क्या मनुष्य हृदय अथवा विरहको जानते हैं ? इस प्रकार ईप्यिक साथ कहकर अन्य कोई स्त्री अपने पतिके मार्गपर जा पहुँची थी अर्थात् पतिको मरा हुआ देखकर स्वयं भी मर गई थी ।।२९६-२९७।। हे प्रिय, रोकी जाकर भी मैं मुर्खी आपके साथ क्यों नहीं आई ? क्या मेरे समीप रहते ये नीच वेश्याएँ (स्वर्गकी अप्सराएँ) इस प्रकार तुम्हें ले जातीं ? खैर, अब भी क्या गया ? क्या में वहाँ उनसे तुम्हें न छीन लूंगी ! इस प्रकार विलाप कर मबर स्वरवाली कोई स्त्री अपने पतिकी अनुगामिनी हुई थी अर्थात वह भी मर गई थी ॥२९८-२९९॥ जिसका सब शरीर बाणोंसे छिन्न भिन्न हो गया है, और इसलिये ही जिसके प्राण कीलितसे हो गये हैं तथा नेत्रोंमें ही जिसका जीवन अटका हुआ है ऐसा कोई योद्धा अपनी स्त्री के आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था ।।३००।। जिसने कोधसे अपने ओठ डसकर छोड दिये हैं ऐसे अपने पतिको देखकर क्षणभर क्रोध करती और वीरलक्ष्मीके साथ ईर्ष्या करती हुई किसी अन्य स्त्रीने अपने प्राण छोड़ दिये थे ।।३०१।। जिसके हृदयमें बाण घुस गया है ऐसे किसी योद्धाने

१ बार्तयेवाविष्ठाच्टं प्रियं श्रुत्वेत्यर्थः । २ वैरिणां बार्णैक्पलिक्षितम् । ३ विगतप्राणः । ४ वर्णः । ५ पञ्चत्वम् । ६ प्राप ल०, अ०, स०, इ०, प०। ७ आत्मना नस्वदन्तक्रतप्रर्णः । ८ आगमः । ६ वीरलक्ष्म्या निष्ठुरम् । १० ममार । ११ आगम्ब्यः । १२ वैपरीतं नीतः । वञ्चित इत्यर्थः । १३ विदन्ति ल० । १४ नरः मनुष्याः अन्तरं विरहम् । नरोत्तरिमिति पाठे उत्तमपृष्वम् । १५ असूया सिहतं यथा अविति तथा । १६ आगात् । १७ प्रियतमस्य मार्गम् । मृतिमित्यर्थः । १८ आगण्यक्षम् । १६ वराक्यहम् । २० अमुक्यदेवस्त्रियः । २१ भवतु वा। २२ गमनम् । २३ स्वर्गे । २४ अपि तु हराण्येव । २५ प्रियतमस्यानुगामिन्यभूत् । कान्तास्मरणेन स्मरवक्षोऽभूदित्यर्थः । २६ सद्यः प्राणान् व्यसर्जयत् ल० ।

घारत्रसंभिन्नसर्वाञ्चगम् प्रन्तको नेतुमागतः । काग्ता चिग्तापरं कग्तुस्तद्धस्तावहृतापरम् ॥३०३॥ कण्ठे 'चालिङ्गगितः प्रेमशोकाभ्यां प्रियया परः । घ्यात्वा तां त्यक्तवेहोऽगात् निर्वाणं सवणस्तया ॥३०४॥ वृद्धः स्वर्गे कि किमनेव सङ्गगो नौ न संशयः । तत्र त्वं बहुकान्तोऽद्य रमेऽयेत्याह सवतम् ॥ अत्र वाऽमुत्र बासोऽस्तु कि तया चिन्तयावयोः । वियोगः क्वापि नास्तीति कान्ता कान्तमतपंयत् ॥३०६॥ 'सवतो वीरलक्ष्मी च कीर्ति चैहि विरायुवा । हन्तुं मामेव कामोऽयमिति कान्ताऽववद्रुवा ॥३०७॥ जयस्य विजयः प्राणेस्तवेवतव् विनिश्चितम् । "सवतावद्य यास्यावो विविध्यववीत् परा ॥३०६॥ द्यारः पौष्यास्तव त्वं च "संयुक्तेष्वतिशीतलः । तत्र" विज्ञातसारोऽसि पुरुषेभ्यो भयं तव ॥३०६॥ द्यायसाः भे सायकाः काम त्वमप्यस्माकमन्तकः । इति कामं समृद्धिय चिष्ठताः " स्वगतं " जगुः । ॥३१०॥ सा रात्रिरिति सँक्लापैः " भूभप्राणेरनीयत । तावत् सन्ध्याऽगता रागाव् राक्षसीविक्षतं रणम् ॥३१॥

अपनी स्त्रीको अपने हृदयमें स्थित मानकर तथा हाय, यह बेचारी इस वाणसे व्यर्थ हो मरी जा रही है ऐसा समभकर शीघ्र ही अपने प्राण छोड़ दिये थे।।३०२।। जिसका सब शरीर शस्त्रोंसे छित्र-भिन्न हो गया है ऐसे किसी अन्य योद्धाको यमराज लेनेके लिये आ गया था परन्त् स्त्रीकी चिन्तामें लगे हुए उसे कामदेवने यमराजके हाथसे छुड़ा लिया था ॥३०३॥ प्रेम और शोकके कारण अपनी स्त्रीके द्वारा गलेसे आलिगन किया हुआ कोई घावसहित योद्धा उसी प्रिया का ध्यान कर तथा शरीर छोड़कर उसीके साथ मर गया ।।३०४।। किसी योद्धाने व्रत धारण कर लिये थे इसलिये उसकी स्त्री उससे कह रही थी कि कल स्वर्गमें न जाने क्या क्या होगा ? इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि हम दोनोंका समागम यहाँ हो सकता है, चूंकि तुम्हें स्वर्गमे बहुत सी स्त्रियाँ मिल जायँगी इसलिये में आज यहां ही कीड़ा करूगी ॥३०५॥ हम दोनोंका निवास चाहे यहां हो, चाहे परलोकमे हो, उसकी चिन्ता ही नही करनी चाहिये। क्योंकि हम लोगों का वियोग तो कही भी नहीं हो सकता है इस प्रकार कहती हुई कोई स्त्री अपने पतिको संतुष्ट कर रही थी।।३०६।। कोई स्त्री कोधपूर्वक अपने पतिसे कह रही थी कि तुम तो व्रत धारण कर वीर लक्ष्मी और कीर्तिको प्राप्त होओ-उनके पास जाओ, दीर्घ आयु होनेके कारण यह कामदेव मुभे ही मारे ।।३०७।। कोई स्त्री अपने पतिसे कह रही थी कि यह निश्चित है कि जयकुमारकी जीत तेरे ही प्राणोंसे होगी और व्रतोंके धारण करनेवाले हम दोनों ही आज स्वर्ग जावेगे ।।३०८।। खण्डिता स्त्रियां कामदेवको उद्देश्य कर अपने मनमे कह रही थीं कि अरे काम, संयोगी पुरुषोंपर पड़ते समय तेरे बाण फूलोंके हो जाते हैं और तू भी बहुत ठंड़ा हो जाता है, उन पुरुषोंके पास तेरे बलकी सब परखे हो जाती है, वास्तवमें तू पुरुषोंसे डरता है परन्तू हम स्त्रियोंपर पड़ते समय तेरे बाण लोहेके ही रहते है और तु भी यमराज बन जाता है । भावार्थ-तू पुरुषोंको उतना दुखी नही करता जितना कि हम स्त्रियोंको करता है ।।३०९-३१०।। प्रेमरूपी प्राणोंको धारण करनेवाले स्त्री-पुरुषोंने इस प्रकारकी बातचीतके द्वारा ज्योंही वह रात्रि पूर्ण की त्योंही रागसे संग्राम देखनेके लिये आई हुई राक्षसीके समान संन्ध्या (सवेरे की लाली) आ गई ॥३११॥

१ कण्ठेनालिङ्गितः इ०, अ०, स०, प०। २ मरणम् । ३ अनन्तरागामिदिने । ४ स्यादिति न जाने इति सम्बन्धः । ५ आवयोः । ६ स्वर्गे । ७ कीडामि । प्रस्वर्गे । ६ सनियमः । १० गच्छ । ११ सनियमावावाम् । १२ सङ्गतेषु स्त्रीपुरुषेषु । १३ अतिशयेन सुखहेतुः । १४ संयुक्तस्त्रीपुरुषेषु । १५ अयस्सम्बन्धिनः । १६ पिथो भाषणैः । १० प्रेम इव प्राणा येषा तैः ।

प्रभावानकको दीतां चिःचनः क्षेत्रयोः सम्भूरं। आक्राप्त्तित्व विवादकम् अकृतिको क्ष्यक्रहान् ।)३१२॥
मतीक्षप्रावित युवाचातो स्वीवेति आक्षरः । इति स्वेहादिक वासी व्राप्ता प्रकृतको ।)३१३॥
सहक्षरं कस्ताधिन्यः प्रवृद्धानां तद्वा मृ वा । निवंशी स्वार्यमावाम सिवेष सम्प्रावित्ते ।१३१४॥
स्वारं करेः समाधित्यः प्रवृद्धानां तद्वा मृ वा । निवंशी स्वार्यमावाम सिवेष सम्प्रावित्ते ।१३१४॥
स्वारं करेः समाधित्या सक्त्रमां सक्षे स्वरं स्वरं ति । वक्षी तिक्करेषोक्षित्वे सात् स्वरं स्वरं ।१३१६॥
स्वरं करेः समाधित्या सक्त्रमां सक्षे स्वरं स्वरं मा । इवि "दक्षमपि हिम्पर्सं "प्राव्यक्षम् स्वरं ॥३१६॥
"प्रवृत्त्वा विवित्ता स्वरं स्वरं सहस्मामिति वेक्ष्यं । इवि "दक्षमपि हिमर्सं "प्राव्यक्षम् ।११६॥
प्राव्यक्षमा विद्या स्वरं स्वता विवादित्वकाष्ट्रमा । इवि "दक्षमपि हिमर्सं "प्राव्यक्षम् ।१३१॥
प्रारं स्वरं विवाद स्वरं विवाद स्वरं विवाद स्वरं । ।१०॥
प्रारं स्वरं प्राव्यक्षमा दक्षम् स्वरं विवाद स्वरं । ।१०॥
स्वरं प्राव्यक्षमा दक्षम् स्वरं विवाद स्वरं विवाद स्वरं । ।१०॥
स्वरं प्राव्यक्षमा स्वरं विवाद स्वरं । ।१०॥
स्वरं प्राव्यक्षमा स्वरं विवाद स्वरं । ।१०॥
स्वरं प्राव्यक्षमा स्वरं विवाद स्वरं ।।१२२॥

उसी समय दोनों सेनाओंमें साथ साथ उठनेवाले प्रातःकालीन करोड़ों बाजोंके शब्दों ने एक साथ सब दिशाएं भर दीं ॥३१२॥ यद्यपि चन्द्रमा पश्चिम दिशाके साथ है तथापि सूर्य तो मेरे ही साथ उदय होगा इसी प्रेमसे मानो पूर्व दिशा सूर्योदयसे पहले ही सुशोभित होने लगी थी ।।३१३।। उस समय भ्रमरोंकी पंक्ति तालाबोंके फूले हुए (पक्षमें जागे हुए) कमलरूपी नेत्रोंसे अपना इष्ट पदार्थ लेकर निद्राके समान बड़ी प्रसन्नताके साथ निकल रही थी ।।३१४।। कमलिनी मेरे अस्त होते ही संकुचित हो गई थी, इसलिये सूर्यने अपना उदय होते ही अपने ही ही किरणरूपी हाथोंसे उसपर बहुत अच्छी शोभा की थी सो ठीक ही है क्योंकि मित्रता यही कहलाती है ।।३१५।। रक्त अर्थात् लाल (पक्षमें प्रेम करनेवाला) सूर्य, कर अर्थात् किरणों (पक्षमें हाथों) से संध्याका आलिंगन कर शीघा ही विरक्त अर्थात् लालिमारहित (पक्षमें राग-हीन) हो गया था सो मानो वह यही कह रहा था कि ये भोग अन्त समयमें नीरस होते हैं।।३१६॥ इस सूर्यने पहलेके समान ही अपनी संध्यारूपी स्त्रीका आलिंगन किया है इस ईश्यिस ही मानो पूर्व दिशाने सूर्यको प्रेमपूर्ण अथवा लाल वर्ण होनेपर भी अपने पास क्षणभर भी नहीं ठहरने दिया था ।।३१७।। व्रत-नियम पालन करनेवाले सेनापितयोंने वीरशय्यापर शयन कर रात्रि व्यतीत की । सबेरे स्नानकर सब दीन, अनाथ तथा याचकोंको संतुष्ट किया, त्रिजगद्बन्द्य जिनेन्द्र देवकी विधिपूर्वक पूजाकर स्तुति की और फिर वे अपनी अपनी सेनाका विभागकर युद्धके लिये उत्सुक हो खड़े हो गये।।३१८-३१९।। बन्दीजन और मागध लोगोंका समूह जिसके नामके अक्षरोंकी स्तुति करते हैं, जो विजयलक्ष्मीके लिये उत्सुक हो रहा है, जिसका आकार यमराजके समान विकृत है, जो दिग्गजोंके भी मदको हरण करनेवाला है और भयंकर है ऐसा जयकुमार सफेद घोड़ोंसे जुते हुए अरिजय नामके रथपर सवार होकर और वज्रकाण्ड नामका वह धन्य जो कि पहले चक्रवर्तीने दिया था, लेकर हाथीकी ध्वजाको उड़ाता तथा धनुषकी डोरीका आस्फालन करता हुआ खड़ा हो गया ।।३२०–३२२।। जिसकी अपकीर्तिका उद्गम

१ युगप्रत् । २ सरोवराणाम् । ३ वृद्धौ वृद्धिः क्षये क्षयश्च । ४ अक्ष्मः अनुरक्तश्च । ४ विरक्तोऽभूत् । ६ अवसाने निस्साराणि इति वदन्ति वेति सम्बन्धः । ७ आलिलिङ्गः । . ५ अनुरक्तम् । ६ निवसनाय । १० पूर्वादिक् । ११ न सहते स्म । १२ शयनं क्रव्या । १३ नियमत्रन्तः । १४ विक्रविष्ट स्म । १५ रथवण्यकाण्डचापद्यम् । पुरा ल० । १६ स्तूयमान । १७ ग्राजाङ्कित्वव्यम् । १८ असम्बर्दः । १६ उदयप्राप्तापकीतिः । २० बन्धनालयम् ।

किट्संग्रान् सेंसी कुर्निन् नेट्टसंग्रीपमोन् युवंः । स्वीत्पातकेतु'सङ्काशसकतित्वप्रतिक्ताः ॥३२४॥
'प्रत्यायातमहीवातिवहसंस्वजर्वः शेरिः । विद्यन्मं प्यिन्दिनार्कं वां सुमनःसतहेतुमिः ॥३२१॥
जयं शंभुदुर्रालीर्कं ज्वलसँजीमयं स्मर्थति । कलमी वार्डमीन् वार्टि प्रेरितेः सेलकर्मणा ॥३२६॥
जयीशिं शरतस्तानघनी हृत्यचनावनः । सहोकिकीतिमक्षणं कृषेन् विनिहतप्रमम् ॥३२७॥
प्रसीयायान्तरे किर्त्यन् 'रिपुत्रहितसायकान् । शेराश्चास्य पुरो बावेन् 'व्यवनस्यैवीवर्यंश्चाः ॥३२८॥
प्रकेशिंसीं क्ष्यंत्रभंस्त्रीणि वैजयन्ती । स्वर्जयः । जयीश्कंकितिरीद्धत्यं विहत्य विनिनीवर्याः ॥३२८॥
क्षेत्रस्ति क्ष्यंत्रभंस्त्रीणि वैजयन्ती । स्वर्जयः । जयीश्कंकितिरीद्धत्यं विहत्य विनिनीवर्याः ॥३२८॥
क्षेत्रस्ति क्ष्यंत्रभंस्त्रीणि विजयन्ति वृद्धाः । स्वर्णयान् अयस्येषून् प्रम्भोवा वा रवेः करान् ॥३२०॥
कुष्यव्यविद्याद्याद्यं हिमाङ्गवं कृषा । सानुर्जं सिहसङ्घातं सिहसङ्घ इवीपरः ॥३२१॥
प्रसानुजोशिंनतेति प्राप मैचस्वरानुजान् । स्वाङ्गवरीय यथा यूयः किर्द्धान्ति क्षां ।।३२२॥
क्षित्रप्रस्याद्याद्यं मूपालां मूपालान्किपिनस्तवा । ज्वानिर्वतुः कृषाद्यान्या सञ्चरन्तः कृषान्नीः ।।३२३॥
नार्त्यविद्याविद्याविद्याविति विद्यया । अथी युद्धाव सङ्गवस्तवा । प्रतिविद्याविद्याविति विद्यया । अथी युद्धाव सङ्गवस्तवा । प्रतिविद्याविति विद्यया ।

हो रहा है, कान्ति नष्ट हो गई है, युद्धके नष्ट चन्द्रोंके समान अष्टचन्द्र विद्याघरोंको जिसने अपना मित्र बनाया है जो अपना अनिष्ट सूचित करनेवाले धूमकेतुके समान चक्रके चिह्नवाली ध्वजासे सिहैत है, और उल्टी जलनेवाली तेज वायुसे जिनका वेग नष्ट हो गया है ऐसे देवताओं का घात करनेवाले बाणोंसे जो दोपहरके सूर्यपर प्रहार करता हुआ सा जान पड़ता है, ऐसा अर्ककीर्ति घीरे चलनेवाले घोड़ोंसे जुते हुए जेलखानेके समान अपने रथपर बैठकर, शत्रु जिसे देख भी नहीं सकते और जो जलते हुए तेजके समान है ऐसे जयकुमारपर बड़े अभिमानसे इस प्रकार आया जिस प्रकार किं हाथी पकड़नेवालोंके कूर व्यापारसे प्रेरित होता हुआ हाथीका बच्चा अपने बंधनेके स्थानपर आता है ।।३२३-३२६।। बाणोंके समूहसे मेघोंको सघन करने वाला जयकुमार भी सूर्यके साथ साथ अर्ककीर्तिको प्रभारहित करता तथा शत्रुके द्वारा छोड़े हुए बाणोंको छेदन करता हुआ सामने आया और जिस प्रकार उदयकालमे सूर्यकी किरणें उसके सामने जाती है उसी प्रकार उसके द्वारा छोड़े हुए बाण ठीक उसके सामने जाने लगे।।३२७-३२८।। बड़ी कठिनाईसे जीते जाने योग्य जयकुमारने अर्ककीर्तिको हटानेकी इच्छासे उसका उद्धतपना नष्ट कर, उसका छत्र शस्त्र तथा ध्वजा सब छेद डाली ।।३२९।। जिस प्रकार मेथ सूर्यकी किरणोंको रोक लेते है उसी प्रकार उस समय अष्टचन्द्रोंने आकर अपनी विद्या और बलके विस्तारसे जयकुमारके बाण रोक लिये थे ।।३३०।। जिस प्रकार एक सिंहोंका समूह दूसरे सिंहोंके समूहपर आ पड़ता है उसी प्रकार भुजबली आदि भी बडे कोधसे छोटे भाइयों के साथ खड़े हुए हेमांगदसे लड़नेके लिये उसके सन्मुख आये ।।३३१।। जिस प्रकार अंग देशमें उत्पन्न हुए हाथियोंका समह किंलिंग देशमें उत्पन्न हुए हाथियोंपर पड़ता है उसी प्रकार अनंत-सेन भी अपने छोटे भाइयोंसहित जयकुमारके छोटे भाइयोंके सामने जा पहुँचा ॥३३२॥ उस समय और भी राजा लोग कोधित होते हुए अन्य राजाओंपर इस प्रकार जा टूटे मानो कुलाचल कुलाचलोंपर ट्रंट पड़ रहे हों ।।३३३।। इन मेरे पक्षवालोंकी न तो ऐसी शक्ति है

१ युद्धस्य । २ निजविनाशहेतुकजयसमान । ३ प्रतिकूलमायात । ४ मध्याह्ममिव । मध्याह्न-रिवमण्डलाभिमुखं मुक्ता शरा यथा स्वशरीरे पतन्ति तद्वदित्यर्थः । ५ गर्वात् । ६ गजपतेनहेतुगर्तम् । ७ निविधिकेते । ६ अभिमुखं जगामं । ६ शर्त्वविसर्जित । १० रवेः । ११ चिंच्छेदः । १२ ध्वंजाम् । १३ निरार्करणैंच्छ्या । नेतुमिच्छ्या वा । १४ सम्मुखमार्गत्य । १५ अभिमुखमाज्यम् । १६ निजानुजन्सिहंतः । १७ अङ्गरदेशे भवः । अङ्गर्वेदेशे भवः । अङ्गर्वेदेशे भवः । अङ्गर्वेदेशे भवः । १० सञ्चलन्तः कुलाद्वयः ल० । २१ पूर्वं मुनेर्वर्मश्रवणज्ञाननागराज ।

और न यह विद्या ही है ऐसा समभकर जयकुमार स्वयं युद्धके लिये तैयार हुआ, उसी समय उसका मित्र सर्पका जीव जो कि देव हुआ था आसन कम्पित होनेसे सब समाचार जानकर बड़े आदरके साथ जयकुमारके पास आया और नागपाश तथा अर्द्धचन्द्र नामका बाणं देकर चला गया ।।३३४-३३५।। जो हजार सूर्यकी चमकती हुई किरणोंके समान देदीप्यमान हो रहा था ऐसा वह बाण लेकर जयकुमारने अपने वज्रकाण्ड नामके धनुषपर चढ़ाया ।।३३६।। इस बाणसे चक्रवर्तीका पुत्र अवश्य ही मारा जायगा यह जानकर भूमिगोचरी और विद्याघरोंके अधिपति राजाओंने बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न किया ।।३३७।। उस बाणने नौ रथ, सारथि सहित आठो अष्टचन्द्र और सब बाण वज्रकी तरह भस्म कर दिये ।।३३८।। जिसका मान भंग हो गया है ऐसा अर्ककीर्ति, जिसके दांत और सर्इ कट गई है ऐसे हाथीके समान अथवा जिसका शस्त्र नष्ट हो गया है ऐसे यमराजकी तरह चेष्टा रहित खड़ा था इसलिये कहना पड़ता है कि दैवकी इस दु:ख देनेवाली चेष्टाको धिक्कार हो ॥३३९॥ जिस प्रकार शस्त्ररहित किन्तु उपायको जाननेवाले पुरुष पैरोंकी फांससे दांतोंको दबोचकर वीर हाथीको पकड़ लेते हैं उसी प्रकार जयकुमारने अर्ककीर्तिको पकड़ लिया ।।३४०।। तिरस्कार होनेके पहले पहले जो लड़ना है वह शूरवीरता है और तिरस्कार प्राप्तकर धृष्टतावश जो पीछेसे लड़ना है वह दूसरा तिरस्कार है ।।३४१।। यद्यपि उस अर्ककीर्तिका लोकोत्तर वंश था, चक्रवर्ती पिता थे, युवराज पद था और भारी सेनाका समूह उसके पास था तो भी उसकी यह दशा हुई इससे कहना पड़ता है कि दुराचार किसे पीड़ित नहीं करता है ? ।।३४२।। चक्रवर्तीने जय-कुमारको वीरपट्ट बांधा था परन्तु इसने उनके पुत्रको घावोंकी पट्टियोंका स्थान बना दिया, जरा कार्यकी इस उलट पुलटको तो देखो ।।३४३।। सब शत्रुओंको जीतनेवाले जयकुमारने अग्निपर पड़ते हुए पतंगके समान तथा हथियाररहित अर्ककीर्तिको अपने रथमें डालकर और स्वयं एक ऊंचे हाथीपर आरूढ़ होकर सिंहके समान पराक्रमी शत्रुभृत विद्याघर राजाओंको

१ अर्ढेचन्द्रशरम् । २ सहस्ररिव । ३ जयकुमारः । ४ वज्रकाण्डकोदण्डे । ५ प्रवर्तयन् । ६ चिक्रणः । ७ जयेन । ८ सम्भ्रान्तिम् । ६ उत्पादितवान् । १० अर्ढेचन्द्रबाणः । ११ कृतग्रहणम् । दन्तग्रहं ल० । १२ गजबन्धनकुशलैः । १३ अपगतशस्त्रैः । १४ अर्ककीर्तिम् । १५ ग्राहयित स्म । १६ धृष्टत्वात् । १७ पतत्सूर्यसदृशम् । १८ पाशपाणिवत् भवन्तीत्यर्थः । 'प्रचेताः वरुणः पाशी यादसौ पतिरप्पतिः' इत्य-भिषानात् । १६ नियमितवान् ।

इति 'सौलोचने युद्धे सिमद्धे सिमते' तदा । पपात 'पञ्चभूजेभ्यो वृष्टिः सुमनसा दिवः' ॥३४६॥ जयश्रीर्दुर्जयस्वामितन् जविजयाजिता । नोत्सेकायेति' नास्येनं' त्रयेव "प्रत्युताश्रपत् ॥३४७॥ 'जयेनास्यान'सङ्ग्रामजयायातेति लज्जया । दूरीकृतेव तत्कीर्तिदिगन्तमगमसदा ॥३४६॥ श्रकम्पनमहीशस्य यूथेशं' वा वनद्विपैः । भूपैः सँयमितैः' सार्षम् प्रकंकीर्ति समप्यं सः ॥३४६॥ विजयाद्धंमहागन्धसिन्धुरस्कन्धसन्धृतः । निर्भित्सतोदय'श्रमाभुन्मूष्नंस्यवधन'मण्डलः ॥३४०॥ रणभूमि समालोक्य समन्ताद्बहुविस्मयः । मृतानां 'प्रेतसंस्कारं 'जीवतां जीविकाक्रियाम्' ॥३४१॥ कारियत्वा पुर्री सर्वसम्मदाविष्कृतोदयाम् । प्राविशत् प्रकृत्वद्वं सह मेघप्रभाविभः ॥३४२॥ श्रकम्पनोऽप्यनुप्राप्य वृतेरन्तः' समाकृतः । राजकष्ठीरवे वामा 'राजपुत्रशतः' पुरम् ॥३४२॥ सरकान् धृतभूपालान् कृमारं च नियोगिभः । ग्राव्वास्याद्वासकृक्षकर्यया स्थानमवापयत् ॥३४४॥ विचन्त्य विश्वविष्नानां विनाशोऽहंत्प्रसादतः । इति विन्दितुमाजग्मुः सर्वे नित्य'मनोहरम् ॥३४६॥ दूरावेवावरुह्यात्मवाहेभ्यः शान्तचेतसः । परीत्यार्थाभिरागत्य 'प्रुष्ट्वद्वः स्तुतिर्भाजनान् ॥३४६॥ दूरावेवावरुह्यात्मवाहेभ्यः शान्तचेतसः । परीत्यार्थाभिरागत्य 'प्रुष्ट्वद्वः स्तुतिर्भाजनान् ॥३४६॥

वरुणके समान नागपाशसे इस प्रकार बांधा जिससे वे हिल-डुल न सकें ।।३४४-३४५।। इस प्रकार जब सुलोचना सम्बन्धी प्रचण्ड युद्ध शान्त हो गया तब स्वर्गके पांच प्रकारके कल्पवृक्षों से फूलोंकी वर्षा हुई ।।३४६।। अपने दुर्जेय स्वामी (भरत) के पुत्र अर्ककीर्तिके जीतनेसे उत्पन्न हुई विजयलक्ष्मी जयकुमारके अहंकारके लिये नहीं हुई थी बल्कि इसके विपरीत लज्जाने ही उसे आ घेरा था ।।३४७।। 'यह अयोग्य समयमें किये हुए संग्रामके जीतनेसे आई हैं' इस लज्जा के कारण जयकुमारके द्वारा दूर की हुईके समान उसकी वह कीर्ति उसी समय दिशाओंके अन्त तक चली गई थी।।३४८।। जिस प्रकार समर्थ पुरुष जंगली हाथियोंके समान भुण्डके मालिक बड़े हाथीको पकड़कर राजाके लिये सौंपते हैं उसी प्रकार जयकुमारने बंधे हुए अनेक राजाओं के साथ अर्ककीर्तिको महाराज अकंपनके लिये सौप दिया, तदनन्तर उदयाचलके शिखरपर स्थित सूर्यमण्डलको तिरस्कृत करता हुआ विजयार्घ नामके बड़े भारी मदोन्मत्त हाथीके स्कंघपर सवार होकर युद्धका मैदान देखनेके लिये निकला, चारो ओरसे युद्धका मैदान देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, उसने मरे हुए लोगोंका दाह संस्कार कराया और जीवित पुरुषोंके अच्छे होनेका उपाय कराया, इस प्रकार जिसका ऐश्वर्य प्रकट हो रहा है ऐसे जयकुमारने मेघप्रभ आदिके साथ साथ सबको आनन्द मिलनेसे जिसकी शोभा खूब प्रकट की गई है ऐसी काशीनगरी में प्रवेश किया ।।३४९-३५२।। महाराज अकंपनने भी सैकड़ों राजपुत्रों तथा सिहके समान तेजस्वी राजाओं के साथ साथ नगरमें पहुंचकर रक्षा करनेवाले जिनके साथ है ऐसे बंघे हुए अनेक राजाओं तथा अर्ककीर्तिको समभानेमे कुशल नियक्त किये हुए पुरुषों द्वारा समभा-बुभाकर उन्हें उनके योग्य स्थानपर पृहुंचाया ।।३५३-३५४।। अरहन्तदेवके प्रसादसे ही सब विघ्नोंका नाश होता है ऐसा विचारकर सब लोग वन्दना करनेके लिये नित्यमनोहर नामके वैत्यालयमें आये ।।३५५।। उन सभीने दूरसे ही अपनी अपनी सवारियोंसे उतरकर शान्तचित्त हो मन्दिर में प्रवेश किया और प्रदक्षिणाएँ देकर अर्थसे भरी हुई स्तुतियोंसे जिनेन्द्रदेवकी स्तुति की ।।३५६।।

१ सुलोचनासम्बन्धिन । २ उपशान्ते । ३ 'मन्दारः पारिजातकः सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुसि वा हिरिचन्दनम्' इति पञ्चसुरभूजेभ्यः । ४ स्वर्गात् । ५ गर्वाय । ६ तस्यैनम् ल०। एनम् जयकुमारम् । ७ पुनः किमिति चेत् । ६ जयकुमारेण । ६ अनुचितस्थानकृतयुद्धविजयात् समुपागता । १० गज्यूथाधिपम् । ११ बद्धः । १२ बदर । १३ रिव । १४ शव । १५ जीवन्तीति जीवन्तस्तेषाम् । १६ जीवनो-पायमित्यर्थः । १७ अभिलक्षितैः । १८ इव । १६ सह । २० सहस्रैः । २१ नित्यमनोहराख्यं चैत्यालयम् । २२ निजवाहनेभ्यः । २७ स्तुति चक्रुः ।

जेवीऽपि अर्वेदीशानमित्यप्तिं विजयीवयः । 'श्रेस्तांबीर्द्ध्तेकोणि भीक्तिनिर्मरवैर्तसा ।।११७॥ वीमितीकिर्सिवध्नेसँस्तर्वस्यायं तुर्वकीऽध्यपयात्यत्वेद्धताम् । श्रीचर्श्वितपुर्टे म्बूस्तर्भृत नेन् सूर्यताफलता प्रपंचति ।।३४८।। घटपन्सि न विध्नकाटपा निकटे त्वत्कमयोनिवासिनाम् । पहबोऽपि फलं हवान्तिश-भं**वभस्य<sup>ा</sup>म्बुविमध्यव**तिमाम् ॥३५९॥ हुदये रंजीय सक्तिपापिते" रिपेंबें: केडपि भयं<sup>प</sup> विवित्सेंबें: । भर्मताशिष् संत्यु सन्तत विषमीदर्पितिविष्लेवः कृतः ॥३६०॥ उपयांन्ति समस्तसम्पंदो विषदो विषयुतिमाप्नुबन्त्यलम् । 'बुषमार्गवेशिनं वृषभं **भवकेत्द्विषमोप्नवां** ' संताम् ॥३६१॥ इत्यं अवन्तिमितिभिषितपथं निनीषोः रं प्रानीव बेन्धफलयः ११ प्रलेयं प्रंजन्ति । पश्चीबनदर्बरमधाचितमप्यवदर्य

जिसे विजयका ऐंडवर्य प्राप्त हुआ है ऐसा जयकुमार भी भिक्तसे भरे हुए हृदयसे समस्त कमों को नष्ट करनेंबिल जगंत्पति—जिनेन्द्रदेवकी इस प्रकार स्तुति करने लगा ॥३५७॥ हे समस्त बिन्नोंकी नष्ट करनेवाले जिनेन्द्रदेव , आपके विषयमें किया हुआ स्तवन थोड़ा होकर भी बड़ें महत्त्वकी प्राप्त ही जाता है सो ठीक ही है क्योंकि पवित्र सीपके संपुटमें पड़ी हुई पानी की एक बूँद भी मोतीपनेको प्राप्त हो जाती है—मोतीका रूप घारण कर लेती है ॥३५८॥ हे देव, फल देनेंमें चतुर करोंड़ों विघ्न भी आपके चरणोंके समीप निवास करनेवाले पुरुषों को कुछ फल नहीं दे सकते सो ठींक ही है क्योंकि क्या समुद्रके बीचमें रहनेंबाले लीगोंको दावानं लसें कभी भय होता है ? ॥३५९॥ हे प्रभो, आपको हृदयमें घारण करनेंपर फिर ऐसे कौन शत्रु रह जाते हैं जो भय देनेकी इच्छा कर सकें, निरन्तर अमृतभक्षण करनेंवाले पुरुषोंमें किसी विषसे उत्पन्न हुआ उपद्रव कैसे हो सकता है ? ॥३६०॥ धर्मके मार्गका उपदेश देनें-वाले और कामदेवके शत्रु श्रीवृषभदेवकी शरण लेनेवाले सज्जन पुरुषोंको सब सम्पदाएँ अपने आप मिल जाती है और उनकीं सब आपत्तियाँ अच्छी तरह नष्ट हो जाती है ॥३६१॥ हे शोभायमान गुणोंसे कल्याण करनेवाले जिनेन्द्र, इस प्रकार जी आपकों अतिशय मिनतके मार्गमें ले जाना चाहता है उसके केमंबन्धके सब दोष पहले हीसे प्रलयको प्राप्त हो जाते हैं और पित की की नष्ट नहीं होनेवाला मीक्षरूपी कियाण बिना मार्ग ही अवश्य प्राप्त हो और पित पिछसे कभी नष्ट नहीं होनेवाला मीक्षरूपी कियाण बिना मार्ग ही अवश्य प्राप्त हो और पित पिछसे कभी नष्ट मही होनेवाला मीक्षरूपी कियाण बिना मार्ग ही अवश्य प्राप्त हो

सम्वत्स्यतेऽस्यं<sup>१२</sup> विलसक्षुणभद्रभेद्रम्<sup>१३</sup> ॥३६२॥

१ प्राप्त । २ स्तीति स्मं । ३ अस्ति किम् । ४ सिक्षधानीकृते । ५ परिमेवम् । ६ विश्वातुः मिन्ध्यनः । ७ विमृतस्थमसीति अमृताशिनस्तेषु । ४ वर्षमानीपदेशकंम् । १ प्राप्नुवर्ताम् । १० नेतुनिन्ध्याः । ११ बन्धदोषाः । १२ सम्पन्नं भविष्यति । १३ कल्याणम् ।

परिवृद्धपृष्टितापालुहोहस्रात्री शृक्षक्रोर ेहिस्क्रितविभुभावो विश्वानीभुक्रकेताः। <sup>र</sup>ग्रधित विभिन्निमानं<sup>!</sup> चिन्तग्रॅंक्क्नक्रियून्-बीरलक्ष्मीवियोगे ।।३६३।। ब्रिस्हविषु:बृद्धि येषामयं जितसुरः समरे सहाय-कृतरतिः समुपासवामि । स्तानप्यहं "धुर्योऽयमेव यदि काऽत्र 'विलम्बनेति मत्वेव मङ्कषु सिमयाय जयं<sup>१०</sup> जयश्रीः ॥३६४॥ सर र बहुतरमरार जन्त्रोच्छितान्र शत्रुपांसून्र <sup>१९</sup>द्रुतमिति शमयित्वा वृष्टिभिः सायकानाम् । उपगतहरिभूमिः<sup>१७</sup> प्राप्य भूरिप्रतापं<sup>१८</sup> दिनकर इव कन्या<sup>र</sup> सम्प्रयोगाभिलाषी ॥३६४॥ सौभाग्येन यदा स्ववक्षसि घृता माला तदैवापरं वीरो <sup>र०</sup>वीध्यमवार्यवीर्यविभवो विभाइय<sup>र१</sup> विश्वद्विषः। वीरश्रीविहतं र दधौ स शिरसा अस्तानं यशः शेखरं लक्ष्मीवान् विदधाति साहससलः १६ किंवा न पुष्पोदये १४।।३६६।।

जाता है ॥३६२॥ प्राप्त हुए संतापसे जिसे पसीना आ रहा है, जो लिजत हो रहा है, 'में सबका स्वमी हूँ' ऐसा अभिप्राय जिसका नष्ट हो गया है, जिसका चित्त विह्नल हो रहा है, और जो भाग्यकी गितका विचार कर रहा है ऐसे अकंकीर्तिने वीरलक्ष्मीका वियोग होनेपर उसके विरहसे विधुर वृत्ति भारण की थी ॥३६३॥ देवोंको जीतनेवाला यह जयकुमार युद्धमें जिनकी सहायता करता है में उनकी भी बड़े प्रेमसे उपासना करती हूँ, फिर यदि यह ही सबमें मुख्य हो तो इसमें विलम्ब क्यों करना चाहिये ऐसा मानकर ही मानो विजयलक्ष्मी जयकुमार के पास बहुत शीघ्र आ गई थी ॥३६४॥ इस प्रकार बाणोंकी वर्षासे ऊपर उठी हुई शत्रुरूपी धूलिको शीघ्र ही नष्ट कर पराक्रमके द्वारा सिहका स्थान प्राप्त करनेवाला और अब कन्याके संयोगका अभिलाषी जयकुमार उस सूर्यकी तरह बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था जोकि सिंह राशिपर रहकर कन्या राशिपर आना चाहता है ॥३६५॥ जिसकी पराक्रमरूपी सम्पत्ति का कभी कोई निवारण नही कर सकता ऐसे शूरवीर जयकुमारने जिस समय सौभाग्यके वश से अपने वक्ष:स्थलपर माला धारण की थी उसी समय सब शत्रुओंको नष्ट कर वीरलक्ष्मीका बना हुआ तथा कभी नहीं मुरक्तानेवाला यशरूपी दूसरा सेहरा भी उसने अपने मस्तकपर धारण किया था, सो ठीक ही है क्योंकि जो लक्ष्मीमान् है, साहसका मित्र है और जिसके पुण्यका

१ विस्मयान्वितः । २ विभुत्वरिहतः । ३ घरित स्म । ४ कर्मभेदम् । ४ विरहविक्लवस्य वर्तनम् । ६ जयकुमारः । ७ घुरन्धरः । ५ कालक्षेपः । ६ शीद्यम् । १० जयकुमारम् । ११ जयः । १२ अत्य-घिकम् । १३ विराजित स्म । १४ उन्नतान् । १४ रेणून् । १६ शीद्यम् । १७ प्राप्तशक्रपदः । प्राप्त-सिहराशिस्थानश्च । १८ सन्तापम्, प्रभावम् । १६ सुलोचनासङ्गाभिलाषी । कन्याराशिगतसम्प्रयोगाभि-लाषी च । २० शुभ्रम् । २१ पातयित्वा । २२ कृतम् । २३ साहस एव सला । २४ पुष्पोदये स०, अ०, प०, स०, इ० ।

## महापुराखम्

<sup>र</sup>जयोऽ<sup>र</sup>यास्सोऽयदच<sup>र</sup> प्रभवति गुणेभ्यो गुणगणः सदाचारात्सोऽपि तव विहितवृत्तिः श्रुतमपि। प्रणीतं सर्वत्रैविदितसकलास्ते खलु जिना-स्ततस्तान् विद्वान् सँश्ययु जयमिण्छन् जय इव ॥३६७॥ इत्याव त्रिवष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसङ्ग्रहे भगववृगुणभद्राचार्यप्रणीते

जयविजयवर्णनं नाम चतुरचत्वारिंशत्तमं पर्व ।

उदय है वह क्या नहीं कर सकता है ? ॥३६६॥ इस संसारमें विजय पुण्यसे होती है, वह पुण्य गुणोंसे होता है, गुणोंका समह सदाचारसे होता है, उस सदाचारका निरूपण शास्त्रोंमें है, शास्त्र सर्वज्ञ देवके कहे हुए हैं और सर्वज्ञ सब पदार्थोंको जाननेवाले जिनेन्द्रदेव हैं इसलिये विजयकी इच्छा करनेवाले विद्वान् पुरुष जयकुमारके समान उन्हीं जिनेन्द्रदेवोंका आश्रय करें— उन्हींकी सेवा करें ॥३६७॥

इस प्रकार गुणभद्राचार्यविरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें जयकुमारकी विजयका वर्णन करनेवाला चवालीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ विजयः । २ पुण्यात् । ३ पुण्यञ्च ।

## पश्चचत्वारिंशत्तमं पर्व

म्रथ मेघस्वरो गत्वा 'प्रयमानपराकमः । मिथतारातिबुर्गवंः पृथुं स्वावासमास्थितः' ॥१॥ स्वयं च सिन्चिताघानि हन्तुं स्तुत्वा जिनेशिनः । मकम्पनमहाराजः समालोक्य सुलोचनाम् ॥२॥ कृताहारपरित्यागनियोगामायुगस्तवा' । 'सुप्रभाकृतपर्युष्टि कार्योत्सर्गेण सुस्थिताम् ॥३॥ सर्वशान्तिकरीं घ्याति' घ्यायन्तीं स्थिरचेतता । धन्धांमै काय्यनिष्यन्वां जिनेन्द्राभिमुखीं मृदा ॥४॥ समभ्यर्थ्यं समाश्वास्य प्रशस्य बहुशो गुणान् । भवन्माहात्म्यतः पुत्रि शान्तं सर्वममक्रगलम् ॥४॥ प्रतिष्वस्तानि पापानि "नियाममृपसंहर् । इत्युत्सिप्तकरामृश्त्या पुरस्कृत्य सुतां सुनैः ॥६॥ इष्टः सुप्रभया चामा राजगेहं प्रविश्य सः । 'याहि पुत्रि निजागारं विसर्व्यति सुलोचनाम् ॥७॥ मन्यवा चिन्तितं कार्यं वैवेन कृतमन्यया । इति कर्तव्यताम् इः 'व्सुअताविभिरिद्धषीः ॥६॥ मन्यवा चिन्तितं कार्यं वैवेन कृतमन्यया । इति कर्तव्यताम् इः 'व्सुअताविभिरिद्धषीः ॥६॥ मन्यवा चिन्ति ।।६॥ विश्वानाव्यस्य तद्योग्यैः । सम्यविह्तसत्कारः स्नानवस्त्रासनाविभिः ॥१०॥ विश्वानावस्य तद्योग्यैः । सम्यविह्तसत्कारः स्नानवस्त्रासनाविभिः ॥१०॥ ''कृमार वंशी'' युष्टाभिविह्तौ' वीवतौ च नः' । तर्वविष्ययोऽप्येति ''यतोऽभूम्भं ततः सयम् ॥११॥

अथानन्तर-प्रसिद्ध पराक्रमका धारक और शत्रुओं के मिथ्या अभिमानको नष्ट करने-वाला जयकुमार अपने विशाल निवासस्थानमें जाकर ठहर गया ।।१।। इधर महाराज अकंपन ने स्वयं संचित किये हुए पाप नष्ट करनेके लिये श्री जिनेन्द्रदेवकी स्तुति की और फिर जिसने युद्ध समाप्त होनेतक आहारके त्याग करनेका नियम ले रक्खा है, माता सुप्रभा जिसके समीप बैठी हुई है, जो कायोत्सर्गंसे खड़ी हुई है, स्थिरचित्तसे सब प्रकारकी शान्ति करनेवाला धर्म-ध्यान कर रही है, एकाग्र मनसे निश्चल है और आनन्दसे जिनेन्द्रदेवके सन्मुख खड़ी है ऐसी गुरोचनाको देखकर उसका सत्कार किया, आश्वासन देकर उसके गुणोंकी अनेक बार प्रशंसा की तथा इस प्रकार शब्द कहे-हे 'पुत्रि, तुम्हारे माहात्म्यसे सब अमंगल शान्त हो गये है, सब प्रकारके पाप नष्ट हो गये है, अब तू अपने नियमोंका संकोच कर ।' ऐसा कहकर उन्होंने हाथ जोड़कर खड़ी हुई सुलोचनाको आगे किया और राजपुत्रों तथा रानी सुप्रभाके साथ साथ राज-भवनमें प्रवेश किया। फिर 'हे पुत्रि ! तू अपने महलमें जा' ऐसा कहकर राजी मान्यो बिदा किया ।।२–७।। पुनः यह कार्य अन्य प्रकार सोचा गया था और दैवने अन्य प्रकार कर दिया अब क्या करना चाहिये इस विषयमें मूढताको प्राप्त हुए अतिशय बुद्धिमान् महाराज अकंपनने औाति ही आदि ज्ञानके भेदोंके समान सुश्रुत आदि उत्तम मंत्रियोंके साथ विचारकर विद्याधर राजाओंको छोड़ दिया। फिर कार्यको जाननेवाले उन्हीं अकंपनने बड़ी शान्तिसे उनके योग्य कहें हुए वचनोंसे उन सबको आश्वासन देकर स्नान, वस्त्र, आसन आदिसे सबका अच्छी तरह सत्कार किया ॥८-१०॥ तथा अर्ककीर्तिसे कहा कि 'हे कुमार ! हमारे नाथवंश और सोम-

१ प्रकाशमान । २ स्वावासगृहे स्थितः । ३ युद्धावसानपर्यन्तम् । ४ निजजननीविहितरक्षाजिन-पूजादिपरिचर्याम् । ५ ध्यानम् । ६ एकाग्रत्वेन निश्चलाम् । ७ नियमम् । ८ त्यज । ६ गच्छ । १० सुश्रुतप्रभृतिमन्त्रिभिः । ११ जन्मव्रतिनयमौषधतपोभिरुत्पन्नज्ञानभेदैः । १२ नागपाशवन्धनं गोत्रयित्वा । १३ साम्नां सारैः । १४ वचनैः । १५ हे अर्ककीर्ते । १६ नाथवंशसोमवंशौ । १७ कृतौ । १८ जयस्य अस्माकं च । १६ यस्मात् पुरुषात् । २० सञ्जातम् ।

पुत्रबन्युपदातीनाम् प्रपराधशतान्यपि । अमन्ते हि महात्मानस्तद्धि तेषां विभूषणम् ॥१२॥ भवेद्दैवादपि स्वामिन्यपराधिवधायिनाम् । प्राकल्पमयशः पापं चानुबन्धनिबन्धनम् ॥१२॥ प्रपराधः कृतोऽस्माभिरेकोऽयमिववेकिभिः । वयं वो बन्धुभृत्यास्त त्कुमार अन्तुमहेसि ॥१४॥ एवा कीर्तिरयं चैतत् प्रसादात्ते प्रशास्यित । शापानुप्रहृयोः शक्तस्यं विशुद्धि विषेष्ठि नः ॥१४॥ प्रकृषणोक्षेत्रनारोधि हन्यते जगतस्तमः । प्रस्माकं स भवानकंस्तस्मावन्तस्तमो हरेत् ॥१६॥ प्रातिकृत्यं तवास्मासु स्तन्ययये स्तनन्थये । प्रस्माकं स भवानकंस्तस्मावन्तस्तमो हरेत् ॥१६॥ प्रातिकृत्यं तवास्मासु स्तन्ययये स्तनन्थये । प्रस्माकन्तरा वृद्धपरिपाकविश्वेषतः ॥१७॥ विश्वविवक्षमभराद्धावी यवि क्षिपति वारिवः । कवाऽप्यशनिमेक स्मित्तत्तस्यवाशुभोवयः ॥१८॥ हथेनेव वुरारोहाज्जयेने हासि पातितः । 'स ते प्रष्यः' किमश्रास्ति वैमनस्यस्य कारणम् ॥१९॥ सुलोचनेति का वार्ता सर्वस्वं नस्तवैव तत् । निविद्धक्ष्यस्य पूर्वं क्रियते कि स्वयंवरः ॥२०॥ सक्षमीवर्ती गृहाणेमाम् प्रक्षमालापराभिधाम् । निर्मलां वा यशोमालां कि ते रिपावाणमालया ॥२१॥

वंश दोनों ही आपके द्वारा बनाये गये हैं और आपके द्वारा ही बढ़ रहे हैं। विषका वृक्ष भी जिससे उत्पन्न होता है उससे फिर नाशको प्राप्त नहीं होता ।।११।। महात्मा लोग पुत्र, बन्धु तथा पियादे लोगोंके सैकड़ों अपराध क्षमा कर देते हैं क्योंकि उनकी शोभा इसीमें है ॥१२॥ औरों-की बात जाने दीजिये जो देवके भी अधीन होकर स्वामीका अपराध करते हैं उनका अपयश कल्पान्त कालतक बना रहता है और उनका यह पाप भी अनेक दोषोंका बढ़ानेवाला होता है ।।१३।। हम मूर्लोंने आपका यह एक अपराध किया है। चूँकि हम लोग आपके भाइयों और भृत्यों में से हैं इसलिये हे कुमार, यह अपराध क्षमा कर देने योग्य है ।।१४।। यह हमारी अपकीर्ति और पाप आपके प्रसादसे शान्त हो सकता है क्योंकि आप शाप देने तथा उपकार करने–दोनोंमें समर्थ हैं इसिलये हम लोगोंकी शुद्धता अवश्य कर दीजिये ।।१५।। प्रकाशको रोकनेवाला संसारका अन्यकार सूर्यके द्वारा नष्ट किया जाता है परन्तु हमारे लिये तो आप ही सूर्य हैं इसलिये हमारे अन्तःकरणके अन्धकारको आप ही नष्ट कर सकते हैं ।।१६।। पूर्वजन्मके पाप कर्मोंके विशेष उदयसे हम लोगोंके लिये जो आपका यह विरोध उपस्थित हुआ है वह मानो पुत्रके लिये माताके दूबका विरोध उपस्थित हुआ है । भावार्थ-जिस प्रकार माताके दूबके बिना पुत्र नहीं जीवित रह सकता है उसी प्रकार आपकी अनुकुलताके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं।।१७।। समस्त पृथिवीको आनन्दित करनेवाला बादल यदि कदाचित् किसी एकपर वज्र पटक देता है तो इसमें बादलका दोष नहीं है किन्तु जिसपर पड़ा है उसीके अशुभ कर्मका उदय होता है ॥१८॥ चढ़ना कठिन होनेसे जिस प्रकार घोड़ा किसीको गिरा देता है उती प्रकार जयकुमारने आपको गिरा दिया है परन्तू वह तो आपका सेवक है इसमें बुरा मानने-का कारण ही क्या है ? ॥१९॥ सुलीचना, यह कितनी सी बात है ? हमारा जो सर्वस्व है वह आपका ही है। यदि आप पहले ही रोक देते तो स्वयंवर ही क्यों किया जाता ?ा।२०।। जिसका दूसरा नाम अक्षमाला है ऐसी मेरी दूसरी पुत्री लक्ष्मीमतीको आप ग्रहण कीजिये। यह लक्ष्मीमती यशकी मालाके समान निर्मल है, पाषाण (रस्नों) की मालासे आपको क्या प्रयो-

१ अलब्धलाभः लब्धपरिरक्षणं रक्षितिविवर्द्धनं चेत्यनुबन्धः ते एव निबन्धनं कारणं यस्य। २ युष्माकम् । ३ तत् कारणात् । ते द० । ४ स्तनक्षीरस्य । ५ शिशौ । यथा स्तनक्षीरस्य प्रातिकूल्यं शिशोर्जीवनाय न स्यात् तथा तव प्रातिकूल्यमपि अस्माकम् । ६ अशुभकर्म । ७ एकस्मिन् पुंसि । ८ जयः । ६ तव किङ्करः । १० स्वयंवरे क्षिप्तपाषाणमालया । सुलोचनयाक्षिप्तरत्नमालया ।

ब्राहारस्य' यथा तेऽछ विकारोऽयं विना त्वया । जीविकास्ति किमस्माकं प्रसीदतु विभो भवान् ॥२२॥ यहयं भिम्नमर्यादे त्वय्यवार्येऽम्बुधाविव । तत्तेऽविशिष्टाः पुष्येन भवत्त्रेवणकारिणः ॥२३॥ त्वं बिह्ननेव केनापि पापिना विश्वजीवितः' । उष्णीकृतोऽसि प्रत्यस्मान् शीतीभव हि वारि' वा' ॥२४॥ न' चेविमान् सुतान् वारान् 'प्रतिप्राह्य पालय । मम तावाश्रयौ यामि पुरूणं पायपावयौ ॥२४॥ इति प्रसाख संतोष्य समारोप्य गजाधियम् । म्रकंकीति पुरोधाय वृतं भूवरखेवरः ॥२६॥ शान्तिपूजां विधायाच्दौ विनानि विविधिवक्ताम् । महाभिवेकपर्यन्तां सर्वपापोपशान्तये ॥२७॥ जयमानीय सन्धाय सन्धानविधिवित्तवा । नितरां प्रीतिमुत्याद्य कृत्वेकीभावमक्षरम्' ॥२६॥ विश्वक्तिमालां महाभूत्या वत्वा सर्वाचंसस्यवा । सम्पूष्य गमयित्वनम् १ म्रनुगम्य योचितिम् ॥२६॥ तथेतरांक्च सम्मान्य नरविद्याधराधिपान् । सद्यो विसर्जयामास सद्रत्नगजवाजिभिः ॥३०॥ ते स्वदुनंयलज्जास्तवेराः स्वं स्वाचंस्य स्वाचः । साधीवेवारंपराधस्य । प्रतिकन्नां हि याऽचिरात् ॥३१॥ ते स्वदुनंयलज्जास्तवेराः स्वं स्वर्वः स्वाचः । । साधीवेवारंपराधस्य । प्रतिकन्नां हि याऽचिरात् ॥३१॥

जन है ? ।।२१।। आज यह आपका विकार आहारके विकारके समान है, क्या आपके बिना हम लोगोंकी जीविका रह सकती है ? इसलिये हे प्रभो, हम लोगोंपर प्रसन्न हुजिये। भावार्थ-जिस प्रकार भोजनके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार आपकी प्रसन्नताके बिना हम लोग जीवित नही रह सकते इसलिये हम लोगोंपर अवश्य ही प्रसन्न हुजिये ॥२२॥ हम लोग तो इधर उधर भेजने योग्य सेवक है और आप जिसका निवारण न हो सके ऐसे समुद्रके समान है। हे नाथ, आपके मर्यादा छोड़नेपर भी जो हम लोग जीवित बच सके है सो आपके पुण्यसे ही बच सके है ।।२३।। आप पानीके समान सबको जीवित करनेवाले है जिस प्रकार अग्नि पानीको गर्म कर देती है उसी प्रकार किसीने हम लोगोंके प्रति आपको भी गर्म अर्थात् क्रोधित कर दिया है इसलिये अब आप पानीके समान ही शीतल हो जाइये।।२४।। यदि 'आप शान्त नहीं होना चाहते हैं तो इन पुत्रों और स्त्रियोंको स्वीकार कीजिये, इनकी रक्षा कीजिये, में हम आप दोनोंके आश्रय श्रीवृषभदेवके चैरणरूपी वृक्षोंके समीप जाता हूँ ।।२५।। इस प्रकार भूमिगोचरी और विद्याधरोंसे घिरे हुए अर्ककीर्तिको प्रसन्न कर, सतुष्ट कर और उत्तम हाथीपर सवार कराकर सबसे आगे किया तथा सब पापोंकी शान्तिके लिये आठ दिन तक बड़ी विभृतिके साथ महाभिषेक होने पर्यन्त शान्तिपूजा की । मेलमिलापकी विधिको जाननेवाले अकंपनने जयकुमारको भी वहां बुलाया और उसी समय सिंघ कराकर दोनोमे अत्यन्त प्रेम उत्पन्न करा दिया तथा कभी न नष्ट होनेवाली एकता करा दी । तदनन्तर अर्ककीर्तिको बड़े वैभव और सब प्रकारकी धनरूर सम्पदाओं के साथ साथ अक्षमाला नामकी कन्या दी, अच्छा आदर-सत्कार किया और उनकी योग्यताके अनुसार थोड़ी दूर तक साथ जाकर उन्हे बिदा किया । इसी प्रकार अच्छे अच्छे रत्न; हाथी और घोड़े देकर अन्य भ्मिगोचरी और विद्याधर राजाओंका सन्मान कर उन्हें भी शीघ्र ही बिदा किया ॥२६-३०॥ अपने अन्यायके कारण उत्पन्न हुई लज्जासे जिनका वैर दूर हो गया है ऐसे वे सब लोग अपने अपने नगरको चले गये, सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धि वही है जो भाग्यवश हुए अपराधका शीघ्र ही प्रतिकार कर लेती

१ आहारो यथा विनाशयित । २ विश्वेषा जीवन यस्मात् स विश्वजीवित । विश्वजीवन अ०, प०, स०, इ०, ल० । २ जलम् । ४ इव । ५ एवं न चेत् । ६ प्रतिग्रह कुरु । ७ अग्रे कृत्वा । ६ अविनश्वरम् । १० अक्षमालाम् अ०, स०, इ०, ल० । ११ अर्ककीर्तिम् । १२ किञ्चिदन्तरं गत्वा । १३ निरस्त । १४ स्वा स्वामगु पुरीम् द०, अ०, स० । १५ जगुः । १६ दैवाज्जातापराषस्य । १७ प्रतिविधानं करिष्यति ।

तवा 'पूर्वोदितो देवः समागत्य सुसम्पवा । सुलोचनाविवाहोक्कल्याणं समपादयत् ॥३२॥
मेघप्रभमुकेत्वाविसत्सहायान् सहानुजः' । जयोऽप्यगमयत् सर्वान् सन्तप्यार्थेबंह्रप्रियः' ॥३३॥
'नायवंशाप्रणोश्चामा 'जामात्राऽलोच्य सत्वरम् । सुधीः स्वगृहसाराणि' बघ्वा रत्नान्युपायनम्" ॥३४॥
विवितप्रस्तुतार्थोऽसि यथाऽसौ' नः प्रसोदित । तथा कृविति चक्तेशं 'सुमुखास्यमजीगमस्' ॥३४॥
प्राञ्च गत्वा निवेद्यासौ' दृष्य्वेशं घरणौ' तनुम् । क्षिप्त्वा प्रणम्य दत्वा च प्राभृतं निभृशताष्ठजितः
वेवस्यानुचरो देव प्रणम्याकम्पनो भयात् । वेवं विज्ञापयत्येवं प्रसावं कृव तच्छुणु ॥३७॥
सुलोचनेति नः । क्ष्मारारस्त्वद्विहित्रश्रिये । स्वयंवर्शवधानेन सम्प्राद्यायि ज्ञाय सा ॥३६॥
पत्रचात् काऽपि प्राक् सर्वमनु स्मयत्व तत्' । विद्याघरघराधीशः सुप्रसन्नः सह स्थितः ॥३६॥
पत्रचात् कोऽपि प्रहः कृरः स्थित्वा सह व्याप्त । व्याप्त वात्राक्षात्रसम्भयं वृथा कोपयित स्म तम् ॥४०॥
विज्ञातमेव देवेन सर्वं 'रतत्संविधानकम् । 'रवारचक्षुक्च वेत्येतींक पुनः 'रसाविधर्भवान् ॥४१॥
'कृमारो हि कृमारोऽसौ नापराधोऽस्ति कञ्चन । क्षित्तत्र तस्य सदोवाः स्मो व्यामेव प्रमादिनः ॥४२॥

है ।।३१।। उसी समय पहले कहे हुए देवने आकर बड़े वैभवके साथ सुलोचनाके विवाहका उत्सव सम्पन्न किया ।।३२।। सबके प्यारे जयकुमारने भी अपने छोटे भाइयोंके साथ साथ मेषप्रभ सुकेतु आदि अच्छे अच्छे सब सहायकोंको धन द्वारा संतुष्ट कर बिदा किया ।।३३।।

तदनन्तर नाथवंशके शिरोमणि अतिशय बुद्धिमान् अकंपनने अपने जमाई जयकुमार-के साथ सलाह की और अपने घरके अच्छे अच्छे रत्न भेंटमें देनेके लिये बांधकर सुमुख नामक दूतको यह कहकर चक्रवर्तीके पास भेजा कि तू वर्तमानका सब समाचार जानता ही है, चक्रवर्ती जिस प्रकार हम लोगोंपर प्रसन्न हों वही काम कर ॥३४–३५॥ उस दूतने शीघ्र ही जाकर पहले अपने आने की खबर भेजी फिर चक्रवर्तीके दर्शन कर पृथिवीपर अपना शरीर डाल प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर साथमें लाई हुई भेंट देकर कहा कि हे देव, अकंपन नामका राजा आपका अनुचर है वह प्रणाम कर भयसे आपसे इस प्रकार प्रार्थना करता है सो प्रसन्नता कीजिये और उसे सुन लीजिये ।।३६-३७।। उसने कहा है कि सुलोचना नामकी मेरी एक उत्तम कन्या थी वह मेंने स्वयंवर-विधिसे आपने ही जिसकी लक्ष्मी अथवा शोभा बढ़ाई है ऐसे जयकुमारके लिये दी थी।।३८।। कुमार अर्ककीर्तिने भी उस स्वयंवरमें पधारकर पहले सब बात स्वीकार कर ली थी और वे प्रसन्न हुए विद्याधर राजाओंके साथ साथ वहां विराजमान थे ।।३९।। तदनन्तर जिस प्रकार कोई दुष्ट शुभ ग्रहके साथ ठहरकर उसे भी दुष्ट कर देता है उसी प्रकार किसी दुष्टने जबर्दस्ती हम लोगोंपर व्यर्थ ही उन्हें क्रोधित कर दिया ॥४०॥ इसके बाद वहां जो कुछ भी हुआ था वह सब समाचार आपको विदित ही है क्योंकि गुप्तचर रूप नेत्रोंको धारण करनेवाला साधारण राजा भी जब यह सब जान लेता है तब फिर भला आप तो अवधिज्ञानी हैं, आपका क्या कहना है ? ।।४१।। कुमार तो अभी कुमार (लड़का) ही है इसमें उनका कुछ भी दोव नहीं है, प्रमाद करनेवाले केवल हम लोग ही उसमें सदोव हैं

१ स्वयंवरिनर्माणे प्रोक्तविचित्राङ्गकसुरः । २ सहानुजान् प०, इ०, म०, ल० । ३ बहवः प्रियाणि मित्राणि यस्य सः । ४ अकम्पनः । ५ पुत्र्याः प्रियेण सह । ६ निजगृहे स्थितेषूत्कृष्टानि । ७ प्राभृतम् । ६ चत्री । ६ सुमुखा ह्वयदूतम् । १० गमयित सम । '११ दूतः । १२ भूम्याम् । १३ स्थिराञ्जिलः । १४ कन्यासूत्कृष्टत्वात् । १५ त्वया कृतैदवर्याय जयाय सम्प्रादामीति सम्बन्धः । १६ दत्ता । १७ स्वयंवरे । १८ अनुर्मातं कृत्वा । १६ स्वयंवरिष्ठानम् । २० चन्द्रादिशुभग्रहान्वितं यथा भवित तथा स्थित्वा कोपयित तं तथेति सम्बन्धः । २१ तद्वृत्तान्तम् । २२ चारा गूढपुरुषा एव चक्षुर्यस्य । २३ अविधज्ञानसहितः । २४ बालकः । २५ संविधाने । २६ सापराधाः । २७ भवामः ।

तस्मैं कत्यां गृहाणेति नास्माभिः सा समर्पिता । ब्राराधकस्य वोषोऽसौ यत् प्रकृत्यन्ति वेवताः ॥४३॥ मयंवे विहिताः सम्यक् वीधता बन्धवोऽपि नः । स्निग्धाइचे कथमेतेषां विवधामि विनिष्रहम् ॥४४॥ इत्येतहेव मा मेंस्थाः स्यात् सवोषो यवि त्वया । कुमारोऽपि निगृह्येत न्यायोऽयं त्ववुपकमः ॥४४॥ तवाविद्ये विधयोऽत्र को वण्डस्त्रिविधेऽपि नः । किविधः कि परिक्लेद्यः कि वार्यहरणं प्रभो ॥४६॥ तवावेद्यविधानेन नितरां कृतिनो वयम् । इहामृत्र च तहेव ययार्थमनुद्यापि नः ॥४७॥ इति प्रश्रयणीं वाणीं निगद्य हृवयप्रियाम् । मुमुक्तो राजराजस्य व्यार्थमनुद्यापि नः ॥४८॥ सतां वर्षासि केतांसि हरन्त्यपि हि रक्षसाम् । मुमुक्तो राजराजस्य व्यार्थमात् । समतावृद्याम् ॥४६॥ इहेहितिर्थं प्रसन्नोक्त्या प्रकृत्ववनाम्बुजः । उपसिहासनं । कि पुनः सामसाराणि । तविद्यारं निवेद्य तम् ॥४०॥ इहेहितिर्थं प्रसन्नोक्त्या प्रकृत्ववनाम्बुजः । उपसिहासनं । कि निर्प्सृष्टार्थं निवेद्य तम् ॥४०॥ इक्तम्पनैः किमित्येवम् उवीर्यं प्रहितो । भवान् । पृदभ्यो निविद्येवास्त सर्वज्येष्ठाद्य सम्प्रति ॥४१॥ गृहाश्रमे तथः एवार्व्यास्तरेवाहं च बन्धुमान् । निवेद्यारः प्रवृत्तस्य ममाप्यन्यायवर्त्मनि ॥४२॥ पुरवो मोक्षमार्गस्य गुरवो वानसन्ततेः । श्रेयांच्य चिकणां वृत्तेयंथहास्म्यहमप्रणीः ॥४३॥ तथा स्वयंवरस्येमे नाभूवन् यद्यकम्पनाः । कः प्रवर्तयिताऽन्योऽस्य मार्गस्यवर्षः सनातनः ॥४४॥ तथा स्वयंवरस्येमे नाभूवन् यद्यकम्पनाः । कः प्रवर्तयिताऽन्योऽस्य मार्गस्यवर्षः सनातनः ॥४४॥

॥४२॥ 'तुम इस कन्याको ग्रहण करो' ऐसा कहकर तो मैने जयकुमारके लिये दी नहीं थी, तथापि देवतै। जो कुपित हो जाते हैं उसमें देवताका नही किन्तु आराधना करनेवाले हीका दोष समका जाता है ॥४३॥ ये सब वंश मेरे ही बनाये हुए हैं, मेरे ही बढ़ाये हुए हैं, मेरे ही भाई हैं और मुक्तसे ही सदा स्नेह रखते हैं इसलिये इनका निग्रह कसे करू ऐसा आप मत मानिये क्योंकि यदि आपका पुत्र भी दोषी हो तो उसे भी आप दण्ड दते हैं, इस न्यायका प्रारम्भ आपसे ही हुआ है। इसलिये हे प्रभो, आज्ञा दीजिये कि इस अपराधके लिये हम लोगोंको तीनों प्रकारके दण्डोंमेंसे कौन सा दण्ड मिलने योग्य है ? क्या फांसी ? क्या शरीरका क्लेश अथवा क्या धन हरण कर लेना ? ॥४४–४६॥ हे देव, आपकी आज्ञा पालन करनेसे ही हम लोग इस लोक तथा परलोकमें अत्यन्त धन्य हो सकेगे इसलिये आप अपराधके अनुसार हमें अवश्य दण्ड दीजिये ।।४७।। इस प्रकार नम्प्रतासे भरे हुए और हृदयको प्रिय लगनेवाले वचन कहकर वह सुमुख दूत राजराजेश्वर–चक्रवर्तीके हायके इशारेसे चुप हो गया ॥४८॥ जब कि सज्जन पुरुषोंके वचन राक्षसोंके भी चित्तको मोहित कर लेते है तब सबको समान दृष्टि-से देखनेवाले भरत जैसे महापुरुषोंके शान्तिपूर्ण चित्तकी तो बात ही क्या है ? ॥४९॥ जिनका मुखरूपी कमल प्रफुल्लित हो रहा है ऐसे चक्रवर्तीने 'यहां आओ' इस प्रकार प्रसन्नताभरे वचनों-से उस दूतको अपने सिहासनके निकट बैठाकर उससे इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया कि 'महाराज अकंपनने इस प्रकार कहकर आपको क्यों भेजा है ? वे तो हमारे पिता के तुल्य हैं और इस समय हम सभी में ज्येष्ठ है ॥५०-५१॥ गृहस्थाश्रममें तो मेरे वे ही पूज्य है, उन्हीसे में भाईबन्धुवाला हूं, औरकी क्या बात ? अन्यायमार्गमें प्रवृत्ति करनेपर वे मुक्ते भी रोकने वाले हैं।।५२।। इस युगमें मोक्षमार्ग चलानेके लिये जिस प्रकार भगवान् वृषभदेव गुरु है, दानकी परम्परा चलानेके लिये राजा श्रेयांस गुरु है और चक्रवर्तियोंकी वृत्ति चलानेमें मे मुख्य ह्रं उसी प्रकार स्वयंवरकी विधि चलानेके लिये वे ही गुरु हैं । यदि ये अकंपन महाराज नही होते तो इस स्वयंवर मार्गका चलानेवाला दूसरा कौन था ? यह मार्ग अनादि कालका है

मागौिश्वरस्तनान् येऽत्र' भोगभूमितिरोहितान् । कुर्वन्ति नृतनान् सन्तः सब्भिः पूज्यास्त एव हि ॥५५॥ न चक्रण न रत्नैश्च शेवैनं निषिभिस्तया । बलेन न षडङ्गोन नापि पुत्रैमंया च न ॥५६॥ . तदेतत् सार्वभौमत्वं जयेनेकेन केवलम् । सर्वत्र शौर्यकार्येषु तेनेव विजयो मम ॥५६॥ . स्लेच्छराजान् विनिजित्य नाभिशैले यशोमयम् । मन्नाम स्थापितं तेन' किमत्राग्येन केनचित् ॥५६॥ अर्वकीर्तिरकीर्ति मे कीर्तनीयामकीर्तिषु । ग्राशशांकिमहाकार्योग्मवीमावमलीमसाम् ॥५६॥ अमृना'ऽन्यायवत्मव प्रावर्तीति न केवलम् । इह स्वयं च वण्डघाना' प्रयमः परिकल्पितः ॥६०॥ अमृन्यश्यते कपं मृत्यवीपविवाञ्जनम् । नार्ककीर्तिरसौ स्पष्टम् ग्रयशःकीर्तिरेव हि ॥६१॥ जय एव मवादेशाव् ईवृशोऽन्यायवर्तिनः । "समीकुर्यास्तत्तेन स साधु विमतो युषि ॥६२॥ सदोषो यवि निर्माह्यो ज्येष्ठपुत्रोऽपि भूभुजा । इति मार्गमहं 'तिस्मन्नच वर्तयितुं स्थितः ॥६३॥ अविभाला' किल प्रसारि तस्म कन्याऽवलेपिनेरः । भवव्भिरविचार्येतव् विख्यरेकमनुष्ठितम् ॥६४॥ पुरस्कृत्येह तामेतांरं नीतः सोऽपि प्रतीक्यताम्रं । सकलङ्केति कि मूर्तिः परिहर्तुं भविद्योः ॥६४॥ उपेकितः सदोषोऽपि स्वपुत्रस्वकवर्तिना । इतीवमयशः स्थापि रिष्यपायि तवकम्पनैः ॥६६॥ इति सन्तिष्य विद्येशः सौमुख्यं सुमुखं नयन् । हित्या ज्येष्ठं तुर्जं रिकाम् रिकारन्यायमौरसम् ॥६७॥ इति सन्तिष्य विद्येशः सौमुख्यं सुमुखं नयन् । हित्या ज्येष्ठं तुर्जं रिकार्य रिकारन्यायमौरसम् ॥६७॥

।।५३–५४।। इस युगमें भोगभूमिसे छिने हुए प्राचीन मार्गीको जो नवीन कर देते हैं वे सत्पुरुष ही सज्जनों द्वारा पूज्य माने जाते हैं ॥५५॥ मेरा यह प्रसिद्ध चक्रवर्तीपना न तो चकरत्नसे मिला है, न शेष अन्य रत्नोंसे मिला है, न निधियोंसे मिला है, न छह अंगोंवाली सेनासे मिला है, न पुत्रोंसे मिला है और न मुक्ससे ही मिला है, किन्तु केवल एक जयकुमारसे मिला है क्योंकि शुर वीरताके सभी कार्यों में मेरी जीत उसीसे हुई है ॥५६-५७॥ म्लेच्छ राजाओंको जीतकर नामि पर्वतपर मेरा कीर्तिमय नाम उसीने स्थापित किया था, इस विषयमें और किसीने क्या किया है ? ॥५८॥ इस अर्ककीर्तिने तो अकीर्तियोंमें गिनने योग्य तथा स्याही और उड़दके समान काली मेरी अकीर्ति जब तक चन्द्रमा है तब तकके लिये संसारभरमें फैला दी ॥५९॥ इसने अन्याय का मार्ग चलाया है केवल इतना ही नहीं है । किन्तू संसारसें दण्ड देने योग्य लोगों में अपने आपको मुख्य बना लिया है ।।६०।। जिस प्रकार दीपकसे काजल उत्पन्न होता है उसी प्रकार यह अकीर्तिरूप मुभन्ने उत्पन्न हुआ है, यह अर्ककीर्ति नहीं है किन्तु साक्षात् अयशस्कीर्ति है ।।६१।। मेरी आज्ञासे जयकुमार ही अन्यायमें प्रवृत्ति करनेवाले इस प्रकारके लोगोंको दण्ड देता है इसलिये इसने युद्धमें जो उसे दण्ड दिया है वह अच्छा ही किया है ।।६२॥ और की क्या बात ? यदि बड़ा पुत्र भी अपराधी हो तो राजाको उसे भी दण्ड देना चाहिये यह नीतिका मार्ग अर्ककीर्तिपर चलानेके लिये आज में तैयार बैठा हूं ।।६३।। आप लोगोंने विचार किये बिना ही उस अभिमानी के लिये अक्षमाला नामकी कन्या दे दी यह बुरा किया है ॥६४॥ अयवा उस प्रसिद्ध अक्षमाला कन्याकी भेंट देकर आपने उस अर्ककीर्तिको भी पूज्यता प्राप्त करा दी है सो ठीक ही है क्योंकि यह कलंकसहित है यह समफकर क्या चन्द्रमाकी मृति छोड़ी जाती है ? ।।६५।। परन्तु चक्रवर्तीने अपराध करनेपर भी अपने पुत्रकी उपेक्षा कर दी-उसे दण्ड नहीं दिया इस मेरे अपयशको महाराज अकंपनने स्थाँयी बना दिया है ॥६६॥ इस

१ पुरातनात् पुंसः । २ युगादौ । ३ जयेन । ४ अर्ककीर्तिना । ५ प्रवर्तितम् । ६ दण्डितं योग्यानाम् । ७ समदण्डं कुर्यात् । ६ अर्ककीर्तौ । ६ अक्षमाला अ०, म०, इ०, स०, ल० । १० दत्ता । ११ गिंवताय । १२ कष्टम् । १३ लक्ष्मीमालाम् । १४ पूज्यताम् । १५ अकारि । १६ पुत्रम् । १७ न्यायमेव पुत्रमकरोत् ।

सुमुक्सत्रं ह्याभारमिव बोढुं तदाक्षमः । स जयोऽकम्पनो देव देवस्य नमित कमौ ॥६८॥ लब्धप्रसाद इत्युक्त्वा क्षिप्त्वाऽङगिन प्रणम्य तम् । विकसद्वदनाम्भोजः समुत्थाय कृताञ्जितः ॥६६॥ इत एवोग्मुकौ तौ त्वंत्प्रतीच्छन्तौ मदागितम् । प्राप्त्यातां चातकौ वृष्टि प्रावृवो वाऽदिवार्मुचः ॥७० इति विकाप्य क्षेत्रात् कृतानुकः कृतत्वरः । सम्प्राप्याकम्पनं नत्वा सजयं विहितादरम् ॥७१॥ गोभिः प्रकाद्य रक्तस्य प्रसादं क्षेत्रवितः । रवेवा वास रारम्भस्तद्वक्षाक्यं व्यकासयत् ॥७२॥ साधुवादः सदानैक्च सम्मानैस्तौ च तं तदा । १० प्रानिन्यतुरतिप्रीति कृतका हि महीभृतः ॥७३॥ इत्यतकोदयावाप्तिविभासितश्चभोवयः । ११ प्रानिन्यतुरतिप्रीति कृतका हि महीभृतः ॥७३॥ इत्यतकोदयावाप्तिविभासितश्चभोवयः । ११ प्रानिन्यतुरतिप्रीति कृतका हि महीभृतः ॥७३॥ स्त्रतकोदयावाप्तिविभासितश्चभोवयः । । १ प्रान्त्रवाण्यत्वाण्यत्वप्रतिप्राप्तिविभास्त । ॥७४॥ सुलोचनामुकाम्भोजवद्पदायितलोचनः । प्रानङगानणुवाणकतूणीरायितविप्रहः ॥७५॥ तथा प्रवृत्ते सङ्गामे सायकरकातः क्षतः । १ प्रतिवित्रवः कृतुमै रेभिविचित्रा विधिवृत्तयः ॥७६॥ प्रास्तिता सस्मितां कृवंन् ग्रहसन्तीं सहासिकाम् । सभयां निभयां बालाम् ग्राकृतां तामनाकृलाम् ॥७७॥

प्रकार सबके स्वामी महाराज भरतने सुमुख नामके दूतको संतुष्ट कर उसका मुख प्रसन्न किया और ज्येष्ठ पुत्रको छोड़कर न्यायको ही अपना औरस पुत्र बनाया । भावार्थ-न्यायके सामने बड़े पुत्रका भी पक्ष नही किया ।।६७।। उसी समय चत्रवर्तीकी दयाका भार वहन करनेके लिये मानो असमर्थ हुआ सुमुख कहने लगा कि 'हे देव' जिन्हें आपका प्रसाद प्राप्त हो चुका है ऐसे जयकुमार और अकंपन दोनों ही आपके चरणोंको नमस्कार करते है, ऐसा कहकर उस दूतने अपने समस्त अंग पृथ्वीपर डालकर चक्रवर्तीको प्रणाम किया और जिसका मुखरूपी कमल विकसित हो रहा है तथा जिसने हाथ जोड़ रखे है ऐसा वह दूत खडा होकर फिर कहने लगाकि "जिस प्रकार दो चातक वर्षा ऋतुके पहले बादलसे वर्षा होनेकी करते हैं उसी प्रकार जयकुमार और अकपन आपके समीपसे मेरे आनेकी इच्छा हुए इसी ओर उन्म्ख होकर बैठे होंगे" ऐसा निवेदन कर जिसने चक्रवर्तीसे आज्ञा प्राप्त की है ऐसे उस दूतने बड़ी शीघ्रतासे जाकर आदरके साथ महाराज अकपन और जयकुमारको नमस्कार किया तथा वचनोंके द्वारा अनुराग करनेवाले चक्रवर्तीकी प्रसन्नता प्रकट कर उन दोनोंके मुखकमल इस प्रकार प्रफुल्लित कर दिये जिस प्रकार कि दिनका प्रारम्भ समय (प्रात.-काल) किरणोंके द्वारा लाल मूर्यकी प्रसन्नता प्रकटकर कमलोंको प्रफुल्लित कर देता है ।।६८– ७२।। उस समय उन दोनों राजाओंने धन्यवाद, दान और सम्मानके द्वारा उस दूतको अत्यन्त प्रसन्न किया था सो ठीक ही है क्योंकि राजा लोग किये हुए उपकार माननेवाले होते है ।।७३।। इस प्रकार विचारातीत वैभवकी प्राप्तिसे जिसके गुभ कर्मका उदय प्रकट हो रहा है ऐसा वह श्रीमान् जयकुमार सुखसे स्वसुरके घर रहने लगा ।।७४।। जिसके नेत्र सुलोचनाके मुखरूपी कमलपर भ्रमरके समान आचरण करते थे और जिसका शरीर कामदेवके बड़े बडे बाण रखने-के लिये तरकसके समान हो रहा था ऐसा वह जयकुमार युद्ध होनेपर लोहेके वाणोसे उस प्रकार घायल नहीं हुआ था जिस प्रकार कि अत्यन्त कोमल कामदेवके इन फूलोके बाणोसे घायल हो गया था सो ठीक ही है क्योंकि दैवलीला बड़ी विचित्र होती है ॥७५-७६॥ वह जयकुमार मुस्कुराहटसे रहित सुलोचनाको मुस्कुराहटसे युक्त करता था, न हंसनेपर जोरसे हंसाता था, भययुक्त होनेपर निर्भय करता था, आकुल होनेपर निराकुल करता था, वार्तालाप न करनेपर

१ चिक्रकृपा । २ अकम्पनजयकुमारौ । ३ त्वत्त । ४ वाञ्छन्तौ । ५ मदागमनम् । ६ प्रथममेघात् । ७ चक्रवर्तिनः । ६ वाग्भिः किरणैश्च । ६ दिवसारम्भः । १० नीतवस्तौ । ११ स्थितवान् । १२ मातुलसम्बन्धिनि गृहे । १३ पीडितः । १४ मृदुभिः । १५ हाससहिताम् ।

उससे वार्तालाप करता था, अपनी ओर देखनेपर उसे देखता था, और स्पर्श न करनेपर उसका स्पर्श करता था। इस प्रकार यह सब करते हुए जयकुमारने सुलोचनाकी लज्जा दूर की थी ।।७७-७८।। पूर्व पर्यायमें बंधे हुए स्तेहरूरी बलसे शोभमान कामदेवने इच्छानुसार जयकुमार-को सुलोचनाका सेवक बना लिया था ॥७९॥ रागरूपी चन्द्रमाके सम्बन्धसे बढ़ी हुई, कामदेव नामक महासागरकी वेलाके समान सुलोचनाके मनकी वृत्ति क्रम क्रमसे चंचल हो रही थी ।।८०।। सब शरीरमें घुसे हुए कामदेवरूपी पिशाचके द्वारा बिना कुछ बोले ही जिसकी सूचना हो रही है ऐसे विकासने सुजोबनाके मुखरूपी मुक्कपर धीरे धीरे अपना स्थान जमा लिया था ।।८१।। कामरूपी पिशाचको ग्रहण करनेवाली सुलोचना सिखयोंके मुख देखकर दिशाओंसे बातचीत कर अर्थात् निरर्थक वचन बोलकर इच्छानुसार हंसने लगी ॥८२॥ उस समय भय और लज्जा सहित सुलोचना कामदेवको जीतनेवाले जयकुमारको न देखने योग्य समयमें मानो ठगनेकी इच्छासे ही कामदेवको अपना सहायक बनाकर सफेद काले इन दोनों रंगोंसे मिले हुए चंचल कटाक्षोंसे भरी हुई दृष्टिरूपी अनेक तोनर नामके हथियारोंसे धीरे घीरे मार रही थी ।।८३।। जब जयकुमार उसकी ओर नहीं देखता था उस समय भी वह सफेद, काले और चंचल कटाक्षोंसे भरी दृष्टिसे उसे देखती रहती थी और उससे ऐसा मालूम होता था मानो यह उसे ठगता ही चाहती है।।८४।। उस समय उसे न तो सर्पने काटा था, न उसने मद्य ही पिया था, और न परिश्रमसे ही वह आक्रान्त थी तथापि वह पसीनेसे तर हो रही थी ।।८५।। उसके मधुर भाषण स्विलित हो रहे थे, हृदय अत्यन्त कँप रहा था, दृष्टि चंचल हो रही थी और वह ऐसी जान पड़ती थी मानो अपने वशमें ही न हो ॥८६॥ सुन्दर दांतींवाली सुङोवनाकी लज्जा इस प्रकार नष्ट हो गई थी मानो उसके पसीनारूपी जलसे <u>घल ही गई हो</u> और कामदेवरूपी विचित्र अग्नि वचनरूपी ईंधनसे ही मानो खूब प्रज्वलित हो रही थी ।।८७।। जबतक कामदेव रूपी ज्वर नहीं बढ़ता है तबतक ही लज्जा रहती है तबतक ही भय रहता है, तब तक ही करने योग्य कार्यका विचार रहता है और तब तक ही धैर्य रहता है ॥८८॥

विवयीक्वत्य सर्वेवाम् इन्द्रियाणां, परस्परम् । परामवापतुः त्रीति वस्पती तौ पृथक् पृथक् ॥६६॥ स्वत्यासस्वगत्' कमप्रा'हिकर्णस्तावर्तापतौ । 'मिनन्वतामशेषेककरणाकारिणं' विविम् ॥६०॥ स्वत्यासस्वगत्' कमप्रा'हिकर्णस्तावर्तापतौ । 'मिनन्वतामशेषेककरणाकारिणं' विविम् ॥६०॥ स्वत्योग्णविवयं तौवयं त्यवरत्नाऽशोषायम् । स्तोकेनं सुक्तमप्राप्तं प्रापतुः 'परसात्मनः' ॥६१॥ स्वत्रम्यावपर्वन्तौ विवतुर्वं स्वयं व्यत्यतोः' । त्योरन्योग्यमाभाता' वेवमोरिव पुत्रिके ॥६३॥ स्वत्राप्ति वृत्रमानेपत्ति प्राप्ति प्राप्ति वृत्रमानेपत्ति ॥६४॥ स्वत्रमास्यात्मन्यि वृत्रमानेपत्ति । विवत्रम्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मनन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यात्मन्यत्यत्यत्यात्मनन्यत्यत्यत्यत्यात्यस्यत्यत्यत्यसन्यत्यस्यत्यसन्यत्यसन्यत्यसन्यत्यसन्यत्यसन्यत

वे दोनों दम्पती परस्पर पृथक् पृथक् सब इन्द्रियोंके विषयोंका सेवनकर परम आनन्दको प्राप्त हो रहे थे ॥८९॥ अत्यन्त आसिन्तिक कारण, कम कमसे एक एक विषयको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंसे वे संतुष्ट नहीं होते थे इसलिये सब इन्द्रियोंको एक इन्द्रियरूप न करनेवाले विधाता-की वे निन्दा करते रहते थे। भावार्थ-उन दोनोंकी विषयासिक्त इतनी बढ़ी हुई थी कि वे एक साथ ही सब इन्द्रियोंके विषय ग्रहण करना चाहते थे परन्त् इन्द्रियां अपने प्राकृतिक नियम के अनुसार एक समयमें एक ही विषयको ग्रहण कर पाती थी अतः वे असंतुष्ट होकर सब इन्द्रियों को एक इन्द्रियरूप न बनानेवाले नामकर्मरूपी ब्रह्माकी सदा निन्दा करते रहते थे ॥९०॥ उन दोनोंने सब साधारण लोगोंको मिलनेवाला परस्परका सुख छोड़कर आत्माका वह उत्कृष्ट सुख प्राप्त किया था जो कि अन्य छोटे-छोटे लोगोंको दुष्प्राप्य था ॥९१॥ जिनके भावोंका अन्त आ चुका है ऐसे वे दोनों ही एक साथ उत्पन्न हुई अपनी कियाओंके उद्रेकसे उत्पन्न होनेवाले एक सुलको छोड़कर और कुछ नहीं जानते थे ॥९२॥ संभोग कीड़ाके अन्तमें अशक्त हुए तथा गाढ़ उत्कंठाके कारण परस्पर एक दूसरेको देखते हुए उनके नेत्रोंकी पुतलियां एक दूसरेके नेत्रोंकी पुतलियोंके समान ही सुशोभित हो रही थीं । (यहां अनन्वयालंकार होनेसे उपमेय ही उपमान हो गया है) ।।९३।। सुलोचनाने जयकुमारसे जो सुख प्राप्त किया था और जय-कुमारने सुलोचनासे जो सुख पाया था उन दोनोंका उपमानोपमेय भाव परस्पर–उन्हीं दोनोंमें था ।।९४।। परमात्माने सबके स्वामी होकर जिस सुलका अनुभव किया था उन दोनोंका वह सुख परस्परमें विभक्त होनेपर भी उससे कहीं अर्घिक था। भावार्थ-यद्यपि उन दोनोंका सुल एक दूसरेके संयोगसे उत्पन्न होनेके कारण परस्परमें विभन्त था, तथापि परिमाणकी अपेक्षा परमात्माके पूर्ण सुखसे भी कहीं अधिक था। (यहां ऐसा अतिशयोक्ति अलंकारसे कहा गया है वास्तवमें नो वह परमात्माके सुखका अनन्तवां भाग भी नहीं था) ॥९५॥ इस प्रकार परस्परमें उत्पन्न होनेपाले प्रेमामृतरूपी जलसे भरे हुए कामरूप समुद्रमें ड्रबकर वे दोनों चिरकालतक इच्छानसार क्रीडा करते रहे ॥९६॥ उसी समय एक दिन जो अपने मंत्रीके द्वारा

१ अत्यासक्तितः । २ कमवृत्या पदार्थग्राहीन्द्रियैः । ३ निन्दां चक्रतुः । ४ सकलेन्द्रियविषयाणा-भेकभेवेन्द्रियमकूर्वन्तम् । ५ सामान्यपुरुषेण । ६ उत्तमम् । ७ स्वस्य । परमात्मनः परमपुरुषस्येति ध्वनिः । ६ लीला । ६ बुबुधाते । १० आत्मनौ । ११ सुखम् । १२ सहैव प्रादुर्भविष्ठिज-षुम्बनादिसमुत्कटसम्भूतम् । १३ सुरतकीडावसाने । १४ परस्परमालोकमानयोः सतोः । १५ व्यरा-जताम् । १६ जयकुमारात् । १७ सुलोचनायाः । १८ प्रीत्योः । १६ स्वोदरपूरकत्वेन । 'उभावात्मम्भिरः स्वोदरपूरके' इत्यभिधानात् । २० परमात्मसुखात् । २१ वा अवधारेण । २२ विभजने । २३ सुखम् । २४ प्रेषित । २५ शीष्मम् । २६ स्वां पुरीम् । स्वं स्था-ल० ।

भवव्भिभीवितैदवर्षं मां मदीयारं विवृक्षवः । इति मामं समभ्येत्य "प्रस्थानार्यम् बुवत् ।।६ =।। तव्बुव्वा नायवंशेशः किञ्चिदासीत् ससंभ्रमः । जये जिगमिवी स्वस्माम्न स्यात् कस्याकुलं मनः ।। विवायं कार्यपर्यायं तथास्त्रिक्तात् तं नृपः । स्नेहानुर्वतिनीं नैति विविक्षां वा वियं सुवीः ।।१००।। प्रादात् ए प्रागेव सर्वस्वं तस्मै वत्तसुलोचनः । तथापि लौकिकाचारं परिपालियतुं प्रभुः ॥१०२॥ वत्वा कोशादि सर्वस्वं त्योकृत्य प्रीतिमात्मनः । म्रनुगम्य स्वयं दूरं शुभेष्टिन वष्वरम् ॥१०२॥ कथं कथमिव त्यवस्वा स र स्वानिकृत्य प्रीतिमात्मनः । म्रनुगम्य स्वयं दूरं शुभेष्टिन वष्वरम् ॥१०२॥ कथं कथमिव त्यवस्वा स र स्वानिकृत्य ।।१०४॥ स्वयं व्यवस्वा स र स्वानुकृति व्यवस्व ।।१०४॥ हेमाक्ष्यवस्व स्वयं स्

भेजे हुए पत्रके गूढ़ अर्थसे प्रेरित हो रहा है, बुद्धिमान् है, और शीघसे शीघ अपने स्थानपर पहुं-चनेकी इच्छा कर रहा है ऐसे जयकुमारने मामा (श्वसूर) के पास जाकर अपने जानेकी सूचना दी कि हे माम, आपने जिसका ऐश्वर्य बढ़ाया है ऐसे मुक्ते मेरी प्रजा देखना चाहती है। ।।९७-९८।। यह जानकर नाथवंशका स्वामी अकंपन कुछ घबड़ाया सो ठीक ही है क्योंकि अपनेसे जय (जयकुमार अथवा विजय) के जानेकी इच्छा करनेपर किसका मन व्याकुल नहीं होता है ? ।।९९।। तदनन्तर कार्योंका पूर्वापर विचारकर राजा अकंपनने जयकुमारसे 'तयास्तु' कहा सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिमान् मनुष्य दीपिकाके समान स्नेह (तेल अथवा प्रेम) का अनुवर्तन करनेवाली बुद्धिको नहीं प्राप्त होते हैं। भावार्थ-बुद्धिमान् मनुष्य स्नेहके पीछे बुद्धिको नहीं छोड़ते हैं ।।१००।। यद्यपि महाराज अकंपन, सुलोचनाको देकर पहले ही जयकुमार-को सब कुछ दे चुके थे तथापि लौकिक व्यवहार पालन करनेके लिये अपने प्रेमके अनुसार खजाना आदि सब कुछ देकर उन्होंने किसी शुभ दिनमें वधू-वरको बिदा किया । सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ महाराज अकंपन अपनी पत्नी सहित कुछ दूरतक तो स्वयं उन दोनोंके साथ साथ गये फिर जिस किसी तरह छोड़कर शोक करते हुए वहांसे वापिस लौट आये सो ठीक ही है क्योंकि संतान-का वियोग बड़े दुःखसे सहा जाता है ।।१०१–१०३।। जयकुमार भी सुलोचना सहित विजयार्घ नामके हाथीपर सवार होकर अन्य अन्य हाथियोंपर बैठे हुए विजय आदि अपने सब छोटे भाइयों तथा लघु सहोदरोंसे युक्त हेमाङ्गदकुमारके साथ बड़े उत्सवसे मार्गमें कहने योग्य हंसी विनोद-की मनोहर कथाएं कहता हुआ और पृथिवीको हिलाता हुआ नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी तरह गंगाके किनारे धीरे धीरे इस प्रकार चला जिस प्रकार कि पहले दिग्विजयके समय सेनाके साथ साथ चला था।।१०४-१०६।। शास्त्रोंके जाननेवाले और सबपर शासन करनेवाले जयकुमारने उस समय गंगाके किनारे यथायोग्य स्थानपर घासवाली जमीन देखकर सेनाके डेरे कराये ।।१०७।। देदीप्यमान कपड़ोंके करोड़ों तम्बुओंके समीप ही जिसमें आने जानेका मार्ग

१ अस्मदीयाः बन्धुमित्रादयः । २ द्रष्टुमिच्छवः । ३ रवसुरम् । ४ सम्प्राप्य । ४ गमनप्रयोजनम् । ६ ज्ञापयित स्म । ७ अकम्पमः । ६ विजये इति घ्विनः । ६ कार्यक्रमम् । १० न गच्छिति किम् । ११ शोभना धीर्यस्य सः । १२ ददाति स्म । १३ स्वस्य प्रीतिमेकामेव स्वीकृत्य । १४ स्त्रीसिहतः । १४ अकम्पनः । १६ व्याघुटितवान् । १७ पुत्रवियोगः । १६ विजयार्द्धगजम् । १६ पिष हिताः । २० गङगामनु । २१ पूर्वदिग्विजये यथा । २२ शिविरम् । २३ गंगातीरे । २४ जयकुमारः । २४ शुम्भद्वस्त्रकृटीसमूहासम्नविस्तृतिर्गमः । २६ रराज ।

तत् (तं) प्राप्य सिन्धुरं रध्वा स राजद्वारि राजकम् । विसर्क्योंक्यैः प्रविद्यान्तः स्रवतीयं 'निवाध तम्' राजा सुलोकनां चावरोप्य स्वभुजलिक्वनीम् । निविष्ठय स्वोचिते स्थाने मृदुग्रप्यातले सुक्षम् ॥११०॥ तत्कालोचितवृत्तकः प्रियां सन्तर्पयन् प्रियैः । स्नानभोजनवाग्वाधणीतनृत्यविनोवनैः ॥१११॥ नीत्वा रात्रिं सुक्षं तत्र 'प्रत्याय्य प्रत्ययं' स्थितः । तां निवेष्ट्य समाप्त्वास्य हेमाझगवपुरस्तरान् ॥११२॥ नियोज्य स्वानुजान् सर्वान् सम्यक्कटकरक्षणे । स्राप्तैः कतिपयेरेव 'प्रत्ययोष्प्यमियाय सः ॥११३॥ सर्वकितियादिभिः प्रव्यः प्रत्यागत्य प्रतीक्षितः । सस्त्रेहं सावरं भूयः कुमारेणालयन् पुरीम् ॥११४॥ सानुरागान् स्वयं रागात् प्राविश्वद्वा विशाम्यितः । त्यूष्यम्ति के वाज्ये पुरुवं राजपूजितम् ॥११४॥ इन्त्रो वेभाव् बहिर्द्वाराज्जिनस्योत्तीयं भूपतेः । 'व्सभागेहं समासाध मणिकृद्विभूतलम् ॥११६॥ मण्ये "तस्य स्कुरद्वत्त्वचित्रत्वस्यस्यकृते । विचित्रनेत्र'विन्यस्तसद्वितानविराजिते ॥११८॥ मणिमुक्ताफलप्रोर'तलस्वलस्यूवभूवणेर' । परार्घ्यरत्नमाजालजित्वे गणिमण्डपेर' ॥११८॥ विच् ज्योतिर्गंणेनेव राजकेन विराजितम् । स्वकीतिनिर्गलैवीज्यमानं 'प्रवानरजनमिः ॥११६॥

बनाया गया है ऐसा वह सेनाका आवास (पड़ाव) इस प्रकार सुशोभित हो रहा था मानो स्वर्गका दूसरा आवास ही हो ।।१०८।। जयकुमारने अपने डेरेके पास जाकर उसके बड़े दरवाजेके समीप ही अपना हाथी रोका, वहीं सब राजाओंको विदा किया फिर ऊंचे तम्बूके भीतर प्रवेश कर हाथीको बैठाया-स्वयं उतरे, अपनी भुजाओंका सहारा लेनेवाली सुलोचनाको भी उतारा और अपने योग्य स्थानमें कोमल शय्यातलपर सुखसे विराजमान हुए। फिर उस समयके योग्य समाचारोंको जाननेवाले जयकुमारने स्नान, भोजन, वार्तालाप, बाजे, गीत, नृत्य आदि मनोहरु विनोदोंसे सुलोचनाको संतुष्ट किया, रात्रि वहीं सुखसे बिताई, वहां ठहरनेका कारण बतलाया, उसे समभा बुभाकर वहींपर रक्खा, हेमांगद आदि सुलोचनाके भाइयोंको भी वह रक्खा, अपने सब छोटे भाइयोंको अच्छी तरह सेनाकी रक्षा करनेसें नियुक्त किया और फिर कूछ आप्त पुरुषोंके साथ अयोध्याकी ओर गमन किया ।।१०९-११३।। अयोध्या पहुंचने पर अर्ककीर्ति आदि अच्छे अच्छे पुरुषोंने सामने आकर जिसका स्वागत किया है, तथा जो बड़े स्नेह और आदरके साथ अर्ककीर्तिसे वार्तालाप कर रहा है ऐसे राजा जयकुमारने अनुराग करनेवालोंके साथ साथ बड़े प्रेमसे अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया सो ठीक ही है क्योंकि अन्य ऐसे पुरुष कौन है जो राजमान्य पुरुषकी पूजा न करें।।११४-११५।। जिस प्रकार इन्द्र सम-वसरणके बाह्य दरवाजेपर पहुंचकर हाथीसे उतरता है उसी प्रकार जयकुमार भी राजभवन-के बाह्य दरवाजेपर पहुंचकर हाथीसे उतरा और सभागृहमें पहुंचा। उस सभागृहकी जमीन मिणयोंसे जड़ी हुई थी. उसके मध्यमें एक रत्नमण्डप था जो कि देदीप्यमान रत्नोंसे जड़े हुए खंभोंसे भरा हुआ था, अनेक प्रकारके रेशमी वस्त्रोंके तने हुए चंदेवोंसे सुशोभित था, मणियों और मोतियोंसे गुथे हुए लम्बे लम्बे फन्नूस रूप आभूत्रणोंसे युक्त था, और बहुमूल्य रत्नोंकी कान्तिके जालसे व्याप्त था। जिस प्रकार उदयाचलपर सूर्य सुशोभित होता है उसी प्रकार उस रन्नमण्डपमें ऊंचे सिहासनपर बैठे हुए महाराज भरत सुशोभित हो रहे थे। जिस प्रकार ज्योतिषी देवोंके समृहसे चन्द्रमा सुशोभित होता है उसी प्रकार महाराज भरत भी अनेक राजाओं से सुशोभित हो रहे थे, उनपर अपनी कीर्तिके समान निर्मल चमर ढुलाये जा रहे थे, इन्द्रके

१ राजसमूहम् । २ उपविषय । ३ तं गजम् । ४ प्रतिबोध्य । ५ कारणम् । ६ अयोध्या प्रति । ७ मुख्यैः । ५ पूजितः । ६ चक्रवर्तीव । १० समवसरणिमव भूपतेः सभागृहमिति सम्बन्धः । ११ सभागृहस्य । १२ पटवस्त्रकृत । १३ खिनत । १४ दाम । १५ रत्नमण्डपे ल० । १६ चामरैः ।

बेदिदां बेन्द्रधनुवा नानाभरणरीषिवा। रोजियेव कृताकारं पूज्यं पुण्येव्यवुर्वियः ।१२०॥
तुद्रगिंसहासनासीनं भास्त्रन्तं वोदयद्विगम्। राजराजं समालोक्य बहुको भिक्तिनर्मरः ॥१२१॥
स वा प्रणम्य तीर्थेकां स्पृद्ध्वाञ्द्वाक्ष्मैदातलम्। करं प्रसार्थं सम्भाव्य राज्ञैवासजमासम्म ॥१२२॥
निजहस्तेन निर्विद्धं 'वृद्ध्यालक्षकृत्य तुद्ध्वान्। व्यभासिद्धं सभाव्यये स तवांत्र्येनं तेजसा ॥१२३॥
प्रसम्भवदनेन्द्रुद्धवाङ्कादिवयनांगुभिः। वयुः विभित्तं नानीता तां व्रद्धं वयमुत्सुकाः ॥१२४॥
वयं किमिति 'नाहृतास्तिद्ववाहोत्सवे नवे । अकम्यनेरिवं युक्तं "सनाभिन्यो बहित्कृतोः ॥१२४॥
नन्यहं स्वत्यतुस्थाने मां पुरस्कृत्य कन्यका । स्वयाऽसौ परिणेतक्या त्वं तद्विस्मृतवानित ॥१२६॥
इत्यकृत्रिमसामोक्त्या तपितव्यक्वर्वितना । तवा विभावयन् भित्तः स्वववस्त्रं मणिकृद्विमे ॥१२७॥
नत्वाऽप्रवर्द्धं सावीव प्रतिगृह्य प्रभोवयाम् । जयः प्राञ्जलितस्याय राजराजं व्यज्जितपत् ॥१२६॥
काशोवेशेशाना वेव वेवस्याज्ञाविषायनाम् । विवाहंविषिभेवेषु प्रापप्यस्ति स्वयंवरः ॥१२६॥
इति सर्वैः समालोक्य सचिवैः शास्त्रवेविभः । कत्याणं तत्स्तमारुव्यं वेवेनं कृतमन्ययमं ॥१३०॥
ज्ञात्यं तत्त्वत्प्रसावेन मन्यूलोक्छेवकारणम् । रणं वारणमायात इत्येव भवतः क्रमौ ॥१३१॥
स्रस्वेवरभूणलास्त्वत्यवाम्भोवहालिनः । चक्रणाकान्तविक्षक किष्करास्तत्र कीऽस्म्यहम् ॥१३२॥

धनुषके समान अनेक प्रकारके आभरणोंकी कान्तिसे वेष्टित थे अतएव ऐसे जान पड़ते थे मानो कान्तिसे ही उनका शरीर बनाया गया हो, और चारों प्रकारके (शुभायु, शुभनाम, शुभगीत्र और सातावेदनीय) पुण्योंसे पूज्य थे। इस प्रकार राजराजेश्वर महाराज भरतको देखकर भिनतसे भरे हुए जयकुमारने तीर्थ करकी तरह आठों अंगोंसे जमीनको छुकर अनेक बार प्रणाम किया। महाराज भरतने भी हाथ फैलाकर उसका सन्मान किया तथा अपने हाथसे बंतलाये हुए अपने निकटवर्ती आसनपर बैठाकर प्रसन्न दृष्टिसे अलंकृत किया। इस प्रकार संतुष्ट हुआ जयकुमार सभाके बीच एक विलक्षण तेजसे बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा था। ।।११६–१२३।। तदनन्तर महाराज भरत अपने प्रसन्न मुखरूपी चन्द्रमासे निकलते हुए और सबको आनन्दित करनेवाले वचनरूपी किरणोंसे सबको प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि क्यों जयकुमार, तुम बहुको क्यों नहीं लाये ? हम तो उसे देखनेके लिये बड़े उत्सुक थे, इस नवीन विवाहके उत्सवमें तुमने हम लोगोंको क्यों नहीं बुलाया ? महाराज अकंपनने अपने भाई-बन्धुओंसे हमको अलग कर दिया क्या यह ठीक किया ? अरे, मैं तो तुम्हारे पिताके तुल्य था तुम्हें मुफ्ते आगे कर सुलोचनाके साथ विवाह करना चाहिये था, परन्तु तुम यह सब भल गये इस प्रकार चक्रवर्तीके द्वारा स्वाभाविक शान्त वचनोंसे संतुष्ट किया हुआ जयकुमार उस समय अपनी भिक्तिको प्रकट करता हुआ नमस्कार कर अपराधीके समान अपना मुँह मिणयोंसे जड़ी हुई जमीनमें देखने लगा। फिर महाराज भरतसे दया प्राप्तकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और राजाधिराज चऋवर्तीसे इस प्रकार निवेदन करने लगा ॥१२४–१२८॥ हे देव, आपके आज्ञाकारी काशीनरेशने विवाहविधिके सब भेदोंमें एक स्वयंवरकी विधि भी पहलेसे चली आ रही है इस प्रकार शास्त्रोंको जाननेवाले सब मंत्रियोंके साथ सलाह कर यह उत्सव प्रारम्भ किया था परन्तु दैवने उसे उलटा कर दिया ॥१२९-१३०॥ मेरा मूल-सहित नाश करनेवाला वह युद्ध शान्त हो गया इसलिये ही यह सेवक आपके चरणोंमें आया है ॥१३१॥ हे चक्रके द्वारा समस्त दिशाओंपर आक्रमण करनेवाले महाराज, अनेक देव, विद्याघर और राजा आपके चरणकमलोंके भ्रमर होकर सेवक बन रहे हैं फिर भला में उन

'वेबेमांमस्यसामान्यमानमा मम कुर्बता। 'ऋजीकृतः' वव "वाऽऽनृष्यं भंकान्तरज्ञतेव्वि ॥१३३॥ नावेन्युक्वांसरीही' पुष्णा विहिती त्वया। विदिती पालिती स्वापिती च यावद्वरातलम् ॥१३४॥ इति प्रश्नवर्धा व्याप्त स्वप्त तस्य निवीद्वरः। तुष्ट्या सम्पूष्य पूजाविद्वस्त्राभरणवाहनैः ॥१३४॥ बत्वा सुलोक्तार्यं च तक्षेत्रयं विसक्तवं तम् । महीं प्रियामिवालिक्वयं तं प्रणम्य ययौ जयः ॥१३६॥ सम्परसम्पन्नपुष्पामाम् अनुबन्नति" सम्पदम् । पौर्वर्वनी'पकामोकः स्त्र्यमानस्वसाहसः ॥१३६॥ पुराब् गर्वं समावह्य निष्कम्पेप्सु मैनःप्रियाम् । सद्यो गक्ष्यां समावनः स्वमनोवेगचीवितः ॥१३६॥ पुष्कम्प्रवह्यावाष्ट्रे सम्पृत्वम्यम् ॥१३६॥ पुष्कम्प्रवह्यावाष्ट्रे सम्पृत्वम्य भास्तरः । ११६६॥ स्वयास्त्रः प्रमावन्त्रः त्वाप्याः सुक्षमास्त्रं सुलोचना ॥१४०॥ प्रवाद्वस्य प्रमावन्त्रं स्वत्र्यं प्रस्त्रव्यः प्रमावन्त्रं सुलोचना ॥१४०॥ जलाव् मयं भवेत् किञ्चव् प्रस्माकं शकुनावितः । इस्युवीवेद्वगितज्ञेन शकुनज्ञेन सान्त्वतः ॥१४४॥ तुरदेवस्य' तद्वाच्यं कृत्वा प्राणावलम्बनम् ॥ त्रजन् स सत्वरं मोहाव् "अतीवेंज्ञवावयव् गजम् ॥१४२॥ हेयोपेय'विवेकः कः कामिनां मुग्वचेतसाम् । उत्पुष्करं स्कुरदृन्तं 'प्रोव्यक्तर्ततमानकम् ॥१४३॥

सबमें कौन हूं ?-मेरी गिनती ही क्या है ? ॥१३२॥ हे देव, जो दूसरे साधारण पुरुषोंको न प्राप्त हो सके ऐसा मेरा सन्मान करते हुए आपने मुक्ते ऋणी बना लिया है सो क्या सैकड़ों भवों में भी कभी इस ऋणसे छूट सकता हूं ? ॥१३३॥ हे स्वामिन्, ये नाथवंश और चन्द्र वंशरूपी अंकुर भगवान् आदिनाथके द्वारा उत्पन्न किये गये थे और आपके द्वारा विधित तथा पालित होकर जबतक पृथिवी है तबतकके लिये स्थिर कर दिये गये है ।।१३४।। आदर सत्कार को जाननेवाले महाराज भरत इस प्रकार विनयसे भरी हुई जयकुमारकी वाणी सुनकर बहुत ही संतुष्ट हुए, उन्होंने वस्त्र, आभूषण तथा सवारी आदिके द्वारा जयकुमारका सत्कार किया तथा सुलोचनाके लिये भी उसके योग्य वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसे विदा किया। जय-कुमारने भी प्रियाके समान पृथिवीका आलिंगनकर महाराज भरतको प्रणाम किया और फिर वहांसे चल दिया। इसलिये कहना पड़ता है कि पुण्य सम्पादन करनेवाले पुरुषोंकी संपदाएं सम्पदाओंको बढ़ाती हैं। इस प्रकार नगरनिवासी लोग और याचकोंके समूह जिसके साहसकी प्रशंसा कर रहे है ऐसा वह जयकुमार हाथीपर सवार होकर नगरसे बाहर निकला और अपनी हृदयवल्लभाको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हुआ अपने मनके वेगसे प्रेरित हो शीघ्र ही गंगाके किनारे आ गया ।।१३५-१३८।। वहांपर सूखे वृक्षकी डालीके अग्रभागपर सूर्यकी ओर मुँह कर रोते हुए कौएको देखकर वह कुमार प्रियाके भयकी आशंका करता हुआ वैसा शूरवीर होनेपर भी प्रेमके वश मूर्च्छित हो गया। आचार्य कहते हैं कि ऐसे रागसे उत्पन्न हुए सुखको भी धिक्कार है। चेष्टासे हृदयकी बातको समभनेवाले और शकुनको जाननेवाले पुरोहितने उसी समय अनेक उपायोंसे सचेतकर आक्वासन दिया और कहा कि सुलोचना तो अच्छी तरह है । इस शकुनसे यही सूचित होता है कि हम लोगोंको जलसे कुछ भय होगा इस प्रकार कहकर पुरोहितने जयकुमारको शान्त किया ।।१३९–१४१।। उस पुरोहितके वचनोंको प्राणोंका सहारा मानकर वह जयकुमार शीघ्र ही आगे चला और भूलसे उसने अघाटमें ही हाथी चला दिया सो ठीक ही है, क्योंकि विचारहीन कामी पुरुषोंको हेय उपादेयका ज्ञान कहां होता है ?

१ अकम्पनेन । २ ऋणेन तद्वान् कृतः । ३ कस्मिन् भवान्तरे । ४ वा अवधारणे । आनृण्यम् अनृणत्वम् । ५ जन्मनी । ६ चिकणम् । ७ जनयित । ६ याचक । ६ प्राप्तुमिच्छुः । १० रवेः । ११ ध्वनन्तम् । १२ वायसम् । 'काके तु करटारिष्टबिलपुष्टसक्वत्प्रजाः । ध्वाङक्षात्मघोषपरमृद्-बिलभुग्वायसा अपि ।' इत्यिभिधानात् । १३ सामवचनं नीतः । १४ शाकुनिकस्य । १५ अजलोत्तारप्रदेशे । 'तीर्षं प्रवचने पात्रे लब्धाम्नाये विदां परे । पुष्यारण्ये जलोत्तारे महानद्यां महामृनौ ।' १६ उपादेय । १७ प्रोद्गतकुम्भस्थलस्याघोभागप्रदेशकम् । 'अधः कुम्भस्य वाहीत्थं प्रतिमानमघोऽस्य यत् ।'इत्यभिधानम् ।

वह हाथी पानीमें चलने लगा, उस समय उसकी सूँड़का अग्रभाग ऊंचा उठा हुआ था, दांत चमक रहे थे, गंडस्थल पानीके ऊपर था और आकार मगरके समान जान पड़ता था, इस प्रकार तैरता हुआ हाथी एक गढ़ेके बीच जा पहुंचा । उसी समय दूसरे सर्पके साथ समागम करते समय जिस सर्पिणीको पहले जयकुमारके सेवकोंने मारा था और जो मरकर काली देवी हुई थी उसने मगरका रूप धरकर जहां सरयू गंगा नदीसे मिलती है उस हाथीको पकड़ लिया सो ठीक ही है क्योंकि अपने देशमें रहनेवाला क्षुद्र भी बड़ों बड़ोंसे बलवान हो जाता है। हाथी को डूबता हुआ देखकर कितने ही लोग लौटकर किनारेपर खड़े हो गये परन्तु हेमाङ्गद आदि घबड़ांकर उसी गढेमें एक साथ घुसने लगे। सुलोचनाने भी उन सबको गढ़ेमें घुसते देख पंच नमस्कार मंत्रका स्मरण किया, उसने मन्त्रकी मूर्तिस्वरूप अर्हन्त भगवान्को बड़ी भिक्तसे अपने हृदयमें धारण किया और उपसर्गकी समाप्ति तक आहार तथा शरीरका त्याग कर दिया ॥१४२-१४७॥ सुलोचना भी अनेक सिखयोंके साथ गंगामें घुस रही थी और उस समयै ऐसी जान पड़ती थी मानो गङ्गादेत्री ही अनेक सिखयोंके साथ गंगा नदीमें प्रवेश कर रही हो । इतनेमें ही गंगाप्रपात कुण्डके गंगाकूटपर रहनेवाली गंगादेवीने आसन कंपायमान होनेसे सब समाचार जान लिया और किये हुए उपकारको माननेवाली वह देवी बहुत शीघ्र आकर दृष्ट कालिका देवीको डाँटकर उन सबको किनारेपर ले आई ।।१४८–१४९।। सो ठीक ही है क्योंकि इस संसारमें ऐसे कौन हैं जो पुण्य करनेवालोंकी स्वयं आकर रक्षा न करें। तदनन्तर उस देवीने गंगा नदीके किनारेपर बहुत शीघ्र अपनी विक्रिया द्वारा सब सम्पदाओंसे सुशोभित एक भवन बनाया, उसमें मणिमय सिहासनपर सुलोचनाको बैठाकर उसकी पूजा की और कहा कि तुम्हारे दिये हुए नमस्कार मंत्रसे ही में गंगाकी अधिष्ठात्री देवी हुई हूं, और सौप्रर्नेन्द्रकी नियोगिनी भी हूं, यह सब तेरे ही प्रसादसे हुआ है। गंगादेवीके इतना कह चुकनेपर जयकुमारने भी सुलोचनासे पूछा कि यह क्या बात है ? ।।१५०-१५२।। सुलोचना कहने लगी कि विन्ध्याचल पर्वतके समीप विन्ध्यपूरी नामकी नगरीमें विन्ध्यकेत् नामका एक प्रसिद्ध

१ तरतीति तरन् तम् । २ ह्रदस्य मध्ये । ३ पूर्वस्मिन् भवे जयेन सह वने धर्मं श्रुतवत्या नाग्या सह स्थितविजातीयसहचरी । ४ सरयूनद्याः । ५ गङ्गाप्रदेशस्थाने । ६ कुम्भीराकारेण । 'नऋस्तु कुम्भीरःः' इत्यभिषानात् । ७ अभिमुखमागत्य । ५ ह्रदे प्रविष्टवन्तः । ६ उपसर्गावसानपर्यन्तम् । १० गङ्गापतनकृण्डस्थान । ११ ताना—ल०, इ०, अ०, स०, प० । १२ निर्माय । १३ त्वया वितीर्ण-पञ्चनमस्कारपदात् । १४ अभूवम् । १५ विलासिनी (नियोगिनीति यावत्) । १६ गङ्गादेव्या । १७ जयकुमारोऽप्येतत् किमिति पृष्टवान् । १५ विनध्याचलसमीपे ।

विन्ध्यश्रीस्तां पिता तस्याः शिक्षितुं सकलान् गुणान् । भया सह मिय स्नेहान्महीशस्य' समपंयत् ॥१४४॥ वसन्तित्वकोद्याने कीडन्ती 'सैकदा विवा । वच्टा तत्र मया वस्तनमस्कारपदान्यलम् ॥१४४॥ भावयन्ती मृताऽत्रेयं भूत्वाया'त् स्नेहिनी मिय । इत्यब्रवीवसौ' सोऽपि ज्ञात्वा सन्तुष्टचेतसा ॥१४६॥ तत्कालोजितसामोक्त्या गङ्गगदेवीं विसर्ज्यं ताम् । सवलाक्षं प्रकृवंत्तं स्वं चलत्केतुमालया ॥१४७॥ स्वावासं सम्प्रविश्योच्वेः सिप्रयः सहबन्धृभः । सस्नेहं राजराजोक्तम् ' उक्त्वा" तत्प्रहितं स्वयम् ॥१४६॥ पृथक् 'प्रवायातिमृदमासाख' वन्त्यमाम् । नीत्वा 'तत्रेव तां रात्रि प्रातवत्याय भानुवत् ॥१४६॥ विवातुम गुरक्ताना' भृक्तिर्ममुद्योतिताखिलः । । मनुगङ्गगं प्रयान् प्रम्णा कामिन्याः कृष्वन्तभः ।१६०। कमनीवैरतिप्रीतिम् प्रालाव तत्तेत्तराम् । जाहृनवी' विज्ञातवित्ताक्षिः कृलितिम्बका ॥१६१॥ 'अवद्वलोज्ज्वलपाठीनलोचना रमणोन्मुखी' । तरङ्गवाहुभिर्गाढमालिङगनसमृत्युका ॥१६२॥ स्वभावसुभगा बृष्टहृदया स्वच्छतागुणात् । तटङ्गवनोत्पुल्लसुमनोमालभारिणी ॥१६३॥ ''अतिबृद्धरस'' वेगं सन्धर्तुमसहा द्रुतम् । पश्य कान्ते प्रयं याति स्वानुक्षं पयोनिषम् ॥१६४॥ रतेः कामाव्विना नेच्छा न नीवेव्तमस्यृहा । सङ्गमे 'रतन्त्रयी जाता प्रेम नामेवृशं मतम् ॥ साफत्यमेतया'' नित्यम् एति लावण्यमम्बुधेः ॥१६४॥

राजा रहता था। उसकी स्त्रीका नाम प्रियङ्गुश्री था। उन दोनोंके विन्ध्यश्री नामकी पुत्री थी। उसके पिताने मुक्तपर प्रेम होनेसे मेरे साथ सब गुण सीखनेके लिये उसे महाराज अकंपनको सौप दिया ।।१५३-१५४।। वह विन्ध्यश्री किसी एक दिन उपवनमें कीड़ा कर रही थी, वहींपर उसे किसी सांपने काट लिया जिससे मेरे द्वारा दिये हुए पंच नमस्कार मन्त्रका चिन्तवन करती हुई मरकर यह देवी हुई है और मुक्तपर स्तेह होनेके कारण यहां आई है यह जानकर जयकुमारने संतुष्टिचत्त हो शान्तिमय वचन कहकर गंगादेवीको विदा किया। तदनन्तर अपनी प्रिया सुलोचना और इब्ट-बन्धुओं के साथ साथ, फहराती हुई पताकाओं के द्वारा अपने आपको बगुलाओंसे सहित करते हुएके समान जान पड़नेवाले अपने ऊंचे डेरेमें प्रवेश किया। बड़े स्नेहसे महाराज भरतके कहे वचन सबको सुनाये, उनकी दी हुई भेंट सबको अलग अलग दी। सुलोचनाको अत्यन्त प्रसन्न किया, वह रात्रि वहीं बिताई और सबेरा होते ही उठकर अपनेमें अनुराग रखनेवाले लोगोंके भोजनके लिये सूर्यके समान समस्त दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ वह कुरुवंशियोंका प्यारा जयकुमार सुलोचनाके प्रेमसे गंगा नदीके किनारे किनारे चलने लगा ।।१५५-१६०।। वह जाते समय मनोहर वचनोंसे सुलोचनाको बहुत ही संतुष्ट करता जाता था । वह कहता था कि हे प्रिये, देखो यह गंगा नदी अपने अनुरूप समुद्ररूपी पति-के पास बड़ी शीघतासे जा रही है, यह अपनी नाभिरूपी भौर दिखला रही है, दोनों किनारे ही इसके नितम्ब हैं, चंचल और उज्वल मछलियां ही नेत्र है, यह क्रीड़ा अथवा पतिके लिये सन्मुख है, तरंगरूपी भुजाओंके द्वारा गाढ आलिंगनके लिये उत्कण्ठित सी जान पड़ती है,स्वभावसे सुन्दर है, अपने स्वच्छतारूपी गुणोंसे सबका हृदय हरनेवाली है, दोनों किनारोंपर वनके फूले हुए पुष्पोंकी माला धारण कर रही है, इसका रस अथवा पानी सब ओरसे बढ रहा है और अपना वेग नहीं संभाल सक रही है।।१६१-१६४।। सो ठीक ही है क्योंकि कामदेवके बिना रितकी

१ अकम्पनस्य । २ विक्थ्यश्री । ३ आगच्छति स्म । ४ सुलोचना । ५ विसकण्ठिकासिहतम् । 'बलाका विसकण्ठिका' इत्यभिधानात् । ६ चिकणा प्रोक्तम् । ७ भणित्वा । ८ चिकप्रेषितम् । ६ दत्त्वा । १० प्रापय्य । ११ स्कन्धावारे । १२ कर्तुम् । १३ असिमष्यादिव्यापारिवभवजम् । १४ प्रकाशितसकल-लोकः । १५ जयः । १६ गङ्गा । 'गङ्गाविष्णुपदी जह्ना सुरिनम्नगा' इत्यभिधानात् । १७ चञ्चल । १८ समुद्रेण सह रितिकीडोन्मुली । निजपितसमुद्राभिमुली वा । १६ अभिवृद्ध-ल० । २० जलस्यासमन्ताद् वेगम् । रागोद्रेकं च । २१ समुद्रस्वरूपा । २२ गङ्गया । #षट्पादोऽयं श्लोकश्चिनत्यः ।

उत्पत्तिर्भूषृताः पत्युर्षरण्यां विषता सतीः । वाषिरेव पतिस्तस्माव् एवाऽभूत् पापनाधिनी ।।१६६॥ घवला वर्गानकर्मामा सतीनावृपनानताम् । गता कवीदवरैः सर्वैः स्तूयते देवतेति च ।।१६७॥ ।गृणिनक्षेत्रम्न के "नाःषाः संस्तृत्रतित गृणिप्रयाः । "इति गङ्गागतैः अव्यैः ख्रय्येक्षातित्रनोहरैः ।।१६८॥ ततः कतिपयैरेव प्रयाणैः कृत्रवाङ्गानलम् । प्राप्य तद्वर्षनाव्याकांग्नोदयन् कान्निपास्मश्राम् ॥१५६॥ "द्वाप्तकानपदानीतकलपुत्राविभित्रच तः । विकसन्नीलनीरेजसरोक्षातिष्वराजितेः ।।१७०॥ प्रस्तेत्यवर् प्रयाक्षानकर्म् । स्वयुक्षानाभोगां वाषीक्ष्योक्षातिकाम् ॥१७१॥ परीतजातकयोक्ष्याकारकदिस्त्राक्षाम् । त्रमङ्कृतमहाविधिविक्षसङ्बाहुवक्षस्तरीम् ॥१७२॥ सौधोत्तुक्षवनुवा भास्वव्यापुराननक्षिभिनीम् । कृक्षमुगुरुक्ष्र्रमाद्वित्याक्षकृतिव्याम् ॥१७२॥ नानाप्रसवस्ववृद्यमालाविम्तलवारिणीम् । तोरवावद्यस्ताविमात्वाक्षकृतिव्याहाम् ॥१७४॥ प्राह्मवन्तिविधन्मवेष्ठाः । द्वारासंवृतिविधन्मवेष्ठाः (रवातान्तरस्तुकाम् ॥१७४॥ प्ररोहितैः (रवर्ष्य)धिर्मिनभिवेद्यविभृतैः । इत्ताविध्यन्भवेषां स्वाविविः सम्त्युकैः ॥१७६॥

इच्छा नहीं होती है, उत्तम पुरुषोंकी इच्छाएं नीच पदार्थोंपर नहीं होती हैं, यह नदी समुद्रमें जाकर समुद्ररूप ही हो गई हैं सो ठीक ही है क्योंकि प्रेम ऐसा ही होता है, इसक़े समागमसे ही समुद्रका लावण्य (सौन्दर्य अथवा खारापन) सदा सफल होता है ॥१६५॥ इस गंगा नदीकी उत्पत्ति पर्वतोंके पति-हिमवान पर्वतसे है, पृथिवीपर यह बढ़ी है और समुद्र ही इसका पति है इसलिये ही यह संसारमें पापोंका नाश करनेवाली हुई है।।१६६।। यह सफेद है, धर्मात्मा लोगोंके द्वारा मान्य है, सितयोंको इसकी उपमा दी जाती है और सब कवीरवर यदि गुणीजनोंकी स्तुति न करें तो फिर कौन किसकी स्तुति करेगा ? इस प्रकार सुननेके योग्य गङ्का सम्बन्धी तथा अन्य अत्यन्त मनोहर कथाओं द्वारा मार्ग तय किया । ।।१६७-१६८।। तदनन्तर कुछ ही पड़ावों द्वारा कुरुजांगल देश पहुंचकर उसके वर्णनके बहानेसे सुलोचनाको आनन्दित करते हुए जयकुमारने अपनी उस हस्तिनागपुरी नामकी राजधानीमें प्रवेश किया जो कि देशके प्रधान प्रधान पुरुषों द्वारा लाये हुए फल पुष्प आदिकी भेंट तथा खिले हुए नील कमल और सफेद कमलोंसे अत्यन्त सुशोभित सरोवररूपी नेत्रोंसे ऐसी जान पड़ती थी मानो आगे आकर वधू वरको देख ही रही हो। उत्तम धूलीसाल ही जिसका विस्तृत जघन प्रदेश था, बावड़ी और कुए ही जिसकी विशाल नाभि थी, चारों ओर खड़ा हुआ सुवर्णका ऊंचा परकोटा ही जिसकी करवनी थी, सजी हुई बड़ी बड़ी गिलयां ही जिसकी सुशौधित बाहुलताएं थीं, राजभवन ही जिसके ऊंचे कुच थे, देदीप्यमान गोपुररूपी मुखसे जो सुशोभित हो रही थी, केशर, अगृह और कपूरके विलेपनसे जिसका शरीर गीला हो रहा था, जो अनेक प्रकारके फूलोंसे गुँथी हुई मालारूपी केशपाशको घारण कर रही थी, तोरणोंमें बांधी गई रत्न आदिकी मालाओंसे जिसका शरीर सुशोभित हो रहा था, जो ऊगर नीचे उड़ती हुई पताकाओंके अग्रभागरूपी हाथों-से बुलाती हुई सी जान पड़ती थी, खुले हुए दरवाजे ही जिसके विश्वासपूर्ण नेत्र थे, जो घर-घर होनेवाले उत्सवोंसे उत्कण्ठित सी जान पड़ती थी और इस प्रकार जो दूसरी सुलोचनाके समान सुशोभित हो रही थी। महाराजके दर्शन करनेके लिये उत्कण्ठित हो आशीर्वाद देने-

१ हिमवद्गिरेः । २ प्रशस्ता । ३ गुणवज्जनान् । ४ अनन्धाः । कान्वा अ०, प०, ६०, स०, ल० । ५ इति गङ्गागतैरित्यनेन सह कमनीयैरितप्रीतिमालापैरिति सम्बन्धः । ६ सुलोचनाम् । ७ सम्प्राप्तजनपदजनानीत । ५ अभिमुखमागत्य । ६ प्रशस्तघूलिकुट्टिमचनिक्तराराम् । १० कवाट-पिधानरहितद्वारनयनामित्यर्षः । ११ गृहमध्ये सोत्सवाम । १२ कुटुम्बनीभिः ।

त्यंमक्ष्मलिन्धंवैः पुरन्वर इवापरः । सुलोचनामिवान्यां स्वां प्रविद्य नगरीं जयः ॥१७७॥ राजगेहं महानन्वविधायि विविधाधिमः । 'म्रावसत् कान्तया सार्बं नगर्या 'हृवयं मृवा ॥१७६॥ तिष्यावियञ्चिभः । सुत्रेः सुद्धं लाने महोत्सवम् । सर्वसन्तोवणं कृत्वा जिनपूजापुरःसरम् ॥१७६॥ विद्यमक्ष्मणलस्प्यस्या स्वोचितासनसृस्थिताम् । हेमाक्ष्मवाविसाप्तिष्ये राजा जातमहोवयः ॥१८०॥ सुलोचनां महावेवीं पट्टबंधं 'क्यथान्मुवा । स्त्रीवं सिञ्चतपुष्यास् पत्युरेतावती रतिः ॥१८२॥ हेमाक्ष्मवं 'ससोवयंम् उपचर्यं ससस्यमम् । पुरोभूयं स्वयं सर्वेभीग्यः 'प्रायूर्णकीचितः ॥१८२॥ नृत्यगीतसुखालापैवरिणारोहणाविभः । वनवापीसरःकीडाकन्युकाविविनोवनः ॥१८३॥ 'महानि स्थापियस्वेवं सुखेन कितिचित्रकृतो । तवीप्तितगजाद्यसन्त्रगणिकाभूषणाविकम् ॥१८४॥ प्रवाय परिवारं च तोवियत्वा यथोचितम् । चतुर्विथेन' कोशेन 'रतत्युरी 'रतमजीगमत्' ॥१८४॥ सुक्षप्रमाणैः सम्प्राप्य वृद्द्वा भूपं' ससुप्रभम्' । प्रणस्याहलावयसस्यात् स वधूवरवार्तया ॥१६६॥ सुखं काले गलत्येवम् प्रकम्पनमहीपतिः । तवा संचिन्तयामास विरक्तः कामभोगयोः ॥१८६॥ महो मया प्रमतेन विवयान्थेन नेकिता । कथ्दं द्वरीरसंसारभोगनिस्सारता चिरम् ॥१८६॥

वाले पुरोहित, सौभाग्यवती स्त्रियां, मंत्री और प्रसिद्ध प्रसिद्ध सेठ लोग सामने खड़े होकर जिसे शेवार्झत दे रहे हैं ऐसे उस जयकुमारने तुरही आदि माङ्गिलिक बाजोंके शब्दोंके साथ साथ दूसरे इन्द्रके समान अपनी उस हस्तिनागपुरीमें प्रवेश कर अनेक प्रकारकी विभूतियोंसे बहुत भारी आनन्द देनेवाले तथा उस नगरीके हृदयके समान अपने राजभवनमें प्रिया सुलोचनाके साथ साथ बड़े आनन्दसे निवास किया ॥१७०-१७८॥

तदनन्तर बड़े भारी अभ्युदयको धारण करनेवाले महाराज जयकुमारने शुद्ध तिथि, शुद्ध नक्षत्र आदि पांचों वातोंसे निर्दोष लग्नमे बड़ा भारी उत्सव कराकर सबको संतुष्ट किया और फिर जिनपूजापूर्वंक सब मंगल-संपदाओं के साथ साथ हेमांगद आदि भाइयों के सामने ही अपने योग्य आसनपर बैठी हुई सुलोचनाको बड़े हर्षसे पट्टबन्ध बांधा अर्थात् पट्टरानी बनाया सो ठीक ही है क्यों कि पुण्यसंचय करनेवाली स्त्रियों पितका ऐसा ही प्रेम होता है ॥१७९-१८१॥ उसके बाद कुशल जयकुमारने स्वयं आगे होकर पाहुनों के योग्य सब प्रकारके भोगोपभोगों से, नृत्य, गीत और सुख देनेवाले वचनों से, हाथी आदिकी सवारी से, वन, वापिका, तालाब आदिकी की डाओं से और गेंद आदिके खेलों से प्रसन्नतापूर्वंक हेमा ज्ञद और उनके भाइयों की सेवा की, कुछ दिन तक उन्हें बड़े सुखसे रक्खा और फिर उनको अच्छे लगनेवाले हाथी, घोड़े, अस्त्र, गणिका तथा आभूषण आदि देकर उनके परिवारके लोगों को यथायोग्य संतुष्ट किया और फिर रत्न, सोना, चांदी तथा रुपये-पैसे आदि चारों प्रकारका खजाना साथ देकर उन्हें उनके नगर बनारसको विदा किया। ११८२-१८५॥ सुखपूर्वंक कितने ही पड़ाव चलकर वे हेमांगद आदि बनारस पहुंचे और माता सुप्रभाके साथ राजा अकंपनके दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और जयकुमार तथा सुलोचनाकी बातचीतसे माता-पिताको आनन्दित करते हुए रहने लगे।।१८६॥

इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत सा समय व्यतीत होनेपर एक दिन महाराज अकंपन काम-भोगोंसे विरक्त होकर इस प्रकार सोचने लगे ॥१८७॥ कि मुक्त प्रमादीने विषयोंसे अन्धा

१ निवसित स्म । २ नगरीजनित्ते इत्यर्थः । ३ तिथिग्रहनक्षत्रयोगकरणैः । तिथिनक्षत्रहोरावार-मृहूर्तैर्वा । ४ महोत्सवे ल ० । ५ चकार । ६ ससानुजम् । ७ अग्रे भूत्वा । पुरस्कृत्य वा । ६ अतिथि । १ दिनानि । १० रत्नसुवर्णरजतव्यवहारयोग्यनाणकम् इति चतुर्विधेन । ११ वाराणसीम् । १२ हेमाङ्गयदम् । १३ गमयति स्म । १४ अकस्पनम् । १५ सुप्रभादेवीसहितम् ।

म्रावावनुन्युपावान्म् सन्यव्यव्यवात्मकन् । विश्वान्नुक्तिकरं पापं बु:खबुश्वेष्टितालयम् ॥१८६॥

तिरन्तरथवोत्कोयनबद्वारशरीरकम् । 'कृमियुञ्जविताभत्मविष्ठानिष्टं विनश्वरम् ॥१६०॥

"तवध्युष्य' जडो जन्तुस्तन्तः पञ्चेन्त्रयाग्निभः । विश्वन्यनैः 'कृमिद्यागिव भूयोऽयात् 'कृत्सितां गतिम् ॥

साऽऽज्ञालिनः किलानैव' यन् ' 'विश्वसम्यूपमम् । तां ' पुपूर्वः' किलाखाहं वनः सडस्यातिबन्धनैः' ॥

'प्यदावाय भवेज्जन्मी यम्मुक्त्वा मृक्तिभागयम् । तद्यापात्म्यमिति ' ज्ञात्वा क्यं पुष्पाति' वीषनः ॥

हा हतोऽति विरं जन्तो मोहेनाद्यापि ' ते यतः । नात्ति कायानुक्तिनां तत्त्यानः' क्याति ' बुक्तेः ॥

वुःली सुली सुली बुःली बुःली बुःल्ये केवलम् । 'प्यन्ययन्योऽ'धनो धन्यो निर्धनो निर्धनः सवा ॥१६४॥

एवंविषेत्रिभर्जन्तुः ईन्तितानीप्तितेविकरम् । 'प्वनुष्यं भंगमश्राप्य बन्धमीति भवार्णवे ॥१६६॥

"यां "वष्टप्रयमसौ वष्टः 'प्यं वष्टि स वापराम् । साऽपि वष्टप्पयं कष्टसनिष्टेष्टपरम्परा' ॥१६७॥

होकर इतने दिन तक शरीर, संसार और भोगोंकी असारता नहीं देखी यह बड़े खेदकी बात है ।।१८८।। प्रथम तो यह शरीर अपवित्र उपादानों (माता-पिताके रज वीर्य) से बना है, फिर इसके सब अवयव अपवित्र हैं, यह सबको अपवित्र करनेवाला है, पापरूप है और दु:ख देनेवाली खोटी खोटी चेष्टाओंका घर है ।।१८९।। इसके नौ द्वारोंसे सदा मल-मृत्र बहा करता है और अन्तमें यह विनश्वर शरीर कीड़ोंका समूह, चिताकी राख तथा विष्ठा बनकर नष्ट हो जाने-वाला है ।।१९०।। ऐसे शरीरमें रहकर यह मूर्ख प्राणी, जिनमें संसारके सब पदार्थ ईंधन रूप हैं ऐसी पांचों इन्द्रियोंकी अग्नियोंसे तपाया जाकर कुलिंगी जीवके समान फिरसे नीच गतियोंमें पहुंचता है ।।१९१।। जिसमें यह सारा संसार एक परमाणुके समान है ऐसा वह प्रसिद्ध आशारूपी गढ़ा इसी शरीरमें है, इसी आशारूपी गढ़ेको में आज थोड़ेसे धनसे पूरा करना चाहता हूं ।।१९२।। जिस शरीरको लेकर यह जीव जन्म धारण करता है-संसारी बन जाता है और जिसे छोड़कर यह जीव मुक्त हो जाता है इस प्रकार शरीरकी वास्तविकता जानकर भी बुद्धिमान् लोग न जाने क्यों उसका भरण-पोषण करते हैं।।१९३।। हे जीव, खेद है कि तु मोहकर्मके द्वारा चिरकालसे ठगा गया है, क्योंकि तुक्ते आजतक भी अपने शरीरकी अपवित्रताका ज्ञान नहीं हो रहा है, जब यह बात है तब अत्यन्त दुर्लभ उसका त्याग भला कहाँ मिल सकता है ॥१९४॥ इस संसारमें जो दु:खी हैं वे सुखी हो जाते हैं, जो सुखी हैं वे दुखी हो जाते हैं और कितने ही दुखी दुखी ही बने रहते हैं इसी प्रकार धनी निर्धन हो जाते हैं, निर्धन धनी हो जाते हैं और कितने ही निर्धन सदा निर्धन ही बने रहते हैं। इस तरह यह जीव जो सुखी है वह सुबी ही रहे और जो धनी है वह धनी ही बना रहे यह चौथा भंग नहीं पाकर केवल ऊपर कहे हुए तीन तरहके भंगोंसे ही संसाररूपी समुद्रमें चिरकाल तक भ्रमण करता रहता है। ॥१९५-१९६॥ यह पुरुष जिस स्त्रीको चाहता है वह स्त्री किसी दूसरे पुरुषको चाहती है, जिसको वह चाहती है वह भी किसी अन्य स्त्रीको चाहता है इस प्रकार यह इब्ट अनिष्टकी

१ अशुचिशुक्रशोणितमुख्यकारणम् । २ पूर्तिगन्धित्वम् । ३ क्रुमीनां पुञ्जः चितायां भस्म विष्ठा पुरीषो निष्ठायामन्ते यस्मिन् तत् । ४ तस्मिन् शरीरे । ५ स्थित्वा । ६ सकलविषयेन्धनैः । ७ गच्छेत् । ६ अभिनिवेशाकरः । ६ जन्तावेव । १० आशाखनौ । ११ सकलवस्तु । १२ आशाखनिम् । १३ पूर्यितु-मिच्छः । १४ गणन्।विशेषैः । १५ शरीरम् । १६ तच्छरीरस्य यथास्वरूपम् । १७ पुष्टिनयित । १६ वैराग्योन्थाकालेऽपि । १६ शरीरत्यागः । २० कृत्रास्ति । २१ धनवान् । २२ धनरिहतः । २३ मुखी सुक्षीति धनी धनीति चतुर्थभेदम् । २४ स्त्रियम् । २५ विष्ट इच्छति । अयम् पुमान् । २६ अन्यपुरुषम् । २७ अनिष्टवाञ्छासन्तिः । विष्ट योगेच्छयोः' इत्यभिधानात् ।

याँचण्टं तंदिनिष्टं स्याव् यदिनिष्टं तिविष्यते । इहेष्टानिष्ट्योरिष्टा नियमेन न हि स्थितिः ॥१६८॥ 'स सा'सा "तत्त्ववेषा 'सा स स्यात् सोऽपि'तत्पुनः । तत्त्त स्यात्तत्त्वेषा 'चकके वकसंकमः ॥१६६॥ ग्रन्तंसस्य विष्यत्यामि चिन्तयित्वा जिनोदितम् । सन्ततं जन्मकान्तारभान्तौ भीतोऽहमन्तकात् ॥२००॥ भोगोऽयं भोगिनो भोगो ।०भोगिनो १९भोगिनामकृत् । १९तावन्यात्रोऽपि नास्माकं भोगो भोगोष्विति ध्रुवम् ॥ भुज्यते ।यः स भोगः स्याव् भृतितर्व भोगार इष्यते । तद्वयं नरकेऽप्यस्ति तस्माव् भोगेषु का रतिः ॥२०२॥ भोगास्तृष्णागिनसंवृद्धये १९वीयनीयौवधोपमाः ॥ १९५॥ त्रवृद्धतृष्णाग्नः १९तान्त्यं चिन्त्यमिहापरम् ॥२०३॥ इत्यतो न सुधीः सखो वान्ततृष्णाविषो भृत्रम् । हेमाङ्गवं समाद्य १८वृत्यपूजापुरस्तरम् ॥२०४॥ प्रभिषिच्य चलां मत्त्वा बष्या पट्टेन वाऽचलम् । । सक्यों समप्यं गत्वोच्छः ग्रभ्यासं वृवभित्रिष्ठः ॥२०४॥ प्रवज्य बहुभिः साद्यं २०कृषंन्यः स सत्युप्रभः । कमाच्छे णी समादस्य कैवस्यमृद्यावयत् ॥२०६॥ प्रवज्य बहुभिः साद्यं २०कृषंन्यः स सत्युप्रभः । कमाच्छे णी समादस्य कैवस्यमृद्यावयत् ॥२०६॥ भ्या जन्मान्तरापातमहास्नेहातिर्वर्भरः । सुलोचनाननानन्व १२ नेन्दुविस्वात् वृत्वां स्वाम् ॥।२०७॥ भिजनीतन्तिरिक्तराजिभित्रस्वकृतः । पुर्वन् श्रोत्रवानाभ्यां १०त्वाणितरसायनम् ॥२०६॥

परंपरा बहुत ही दु:ख देनेवाली है ।।१९७।। जो इष्ट है वह अनिष्ट हो जाता है और जो अनिष्ट है वह इष्ट हो जाता है, इस प्रकार संसारमें इष्ट अनिष्टकी स्थिति किसी एक स्थानपर निय-मित नहीं रहती ? ।।१९८।। आजका पुरुष अगले जन्ममें स्त्री हो जाता है, स्त्री नपुंसक हो जाती है, नपुंसक स्त्री हो जाता है, वहीं स्त्री फिर पुरुष हो जाता है, वह पुरुष भी नपुंसक हो जाता है, वह नपुंपक फिर पुरुष हो जाता है अथवा नपुंसक नपुंसक ही बना रहता है, इस प्रकार इस चक्रमें बड़ा टेढ़ा संक्रमण करना पड़ता है ।।१९९।। इसलिये श्रीजिनेन्द्रदेवके कहे हुए वचनोंका चिन्तवन कर में अवश्य ही इस संसारका अन्त करूंगा क्योंकि निरन्तर संसाररूपी वनके भीतर परिभ्रमण करनेमें मे अब यमराजसे डर गया हूं ।।२००।। भोग करनेवाले मनुष्यों के ये भोग ठीक सर्पके फणाके समान है और भोगनेवाले जीवको भोगी नाम देनेवाले है। तथा इतना सब होनेपर भी उन भोगोंमेंसे एक भोग भी हमारा नहीं है यह निश्चय है ॥२०१॥ जिसका भीग किया जाता है उसे भीग कहते है अथवा उपभोग किया जाना भीग कहलाता है वे दोनों प्रकारके भोग नरकमे भी हैं इसलिये उन भोगोंमें क्या प्रेम करना है ? ॥२०२॥ जिस प्रकार औषवसे पेटकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है उसी प्रकार इन भोगोंसे भी तृष्णारूपी अग्नि प्रदीप्त हो उठती है अतः इन भोगोंसे बढ़ी हुई तृष्णारूपी अग्निकी शान्तिके लिये कोई दूसरा ही उपाय सोचना चाहिये ॥२०३॥ इस प्रकार तृष्णारूपी विषको उगल देनेवाले बृद्धि-मान् राजा अकम्पनने बहुत शीघ्र हेमाङ्गदको बुलाकर पूज्य-परमेष्ठियोंकी पूजापूर्वक उसका राज्याभिषेक किया, लक्ष्मीको चंचल समभ पट्टबन्धसे बाधकर उसे अचल बनाया और हेमागद-को सौंपकर श्रीभगवान् वृषभदेवके समीप जाकर अनेक राजाओं और रानी सुप्रभाके साथ दीक्षा धारण की तथा अनुक्रमसे श्रेणियां चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न किया ॥२०४--२०६॥ अयानन्तर अन्य जन्मसे आये हुए बहुत भारी स्नेहसे भरा हुआ जयकुमार खुले हुए

अयानन्तर अन्य जन्मस आय हुए बहुत भारा स्नहस भरा हुआ जयकुमार खुळ हुए नीलकमलोंके समान सुशोभित होनेवाले अपने नेत्रोंसे सुलोचनाके मुखरूपी आनन्ददायी

१ इष्टं भविति । २ स पुमान् । ३ सा स्त्री स्यात् । ४ तत् नपुसकम् । ५ एषा स्त्री स्यात् । ६ तत् नपुसकम् । ५ एषा स्त्री स्यात् । ६ तत् नपुसकम् । ७ तदेव पुनपुसकमेव स्यात् । ५ चक्रवदावर्तमानसंसारे । ६ संसारस्य । १० सर्पस्य । ११ भोगीति नामकृत् । भोगीति नामकरः । सर्पनामकृदित्यर्थः । १२ भोगीति नामकृत्मात्रोऽपि । १३ पदार्थः । १४ पदार्थानुभवनिक्या । १५ दीपनहेतुः । १६ भोगैः । १७ उपशान्तिकारणम् । १८ परमेष्ठीपूजापूर्वकम् । १६ निक्षलं यथा भवित तथा । पट्टेन बद्घ्या वा निबन्धनं कृत्वेव समर्प्येति सम्बन्धः । २० क्षत्रियैः । २१ सुप्रभादेवीसहितः । २२ आनन्दहेतुचन्द्र । २३ निसृताम् । २४ कान्तिम् । २५ विकसन्नीलोत्पलव-द्विराजमानैः । २६ नेत्रैः । —र्लोचनैः त० विहाय सर्वत्र । २० सुलोचनावचनरूपगीतम् ।

'हरन् करिकराकारकरालिङ्गगनसङ्गतः' । 'तव्गात्रकृषिकान्तःस्यं रसं 'स्यक्षंत्रवेदिनम् ॥२०६॥ तव्दिक्षाषरसम्भावितामृतास्वादनोत्सुकः । तद्वक्तावारिजामोदान्मोदमानोऽनिष्ठं भृद्यम् ॥२१०॥ 'भ्रत्रवं न पुनर्वेति' मम वामासमागमः" । 'त सुलोखनया स्वानि चक्नुरावीन्यतर्पयत् ॥२११॥ 'प्रमाणकालभावेभ्यो यद्वतेः समता तयोः । ततः सम्भोगभ्रुङगारावारापारान्तगौ हि तौ ॥२१२॥ '९भ्रतिपरिणतरत्या लोपितालेपनादिः'।

> स सकलकरणानां<sup>१२</sup> गोचरीमूय<sup>१३</sup> तस्याः । हितपरविषयाणां<sup>१४</sup> सार्डप<sup>१५</sup> १<sup>१</sup>तस्यवमेतौ समरतिकृतसाराण्यन्वभूतां सुज्ञानि ॥२१३॥ भनसि मनसिजस्यावापि<sup>१९</sup> सौख्यं न ताभ्यां पुथानुगतभावैः<sup>१८</sup> सङ्गताभ्यां नितान्तम् ।

<sup>१९</sup>करणमुखसुखं स्तंस्तन्यनः प्रीतिमापत्

भवति <sup>२०</sup>परमुखं च क्वापि सौख्यं सुतृप्त्ये ॥२१४॥

शिशिरसुरभिमन्बोच्ख्वासजैः स्वैः समीरै-

<sup>२१</sup>म् वुमश्रुरवचोभिः स्वादनीयप्रदेशैः । गं सर्विकाकराभ्यास

ललिततनुलताभ्यां मार्ववेकाकराभ्याम्

ग्रिखलमनयतां तौ सौस्यमात्मेन्द्रियाणि ॥२१४॥

चन्द्रमासे भरते हुए अमृतको पीता था, सुलोचनाके वचन और गीतरूपी रसायनको अपने कानरूरी पात्रोंसे भरता था, हाथीकी सूंड़के समान आकारवाले हाथोंके आलिंगनसे युक्त हो स्पर्शन इन्द्रियसे जानने योग्य उसके शरी ररूपी कुइँयाके भीतर रहनेवाले रसको ग्रहण करता था, बिम्बी फलके समान सुशोभित उसके ओठोंमें रहनेवाले अमृतका आस्वाद लेनेमें सदा उत्सुक रहता था, उसके मुखरूपी कमलकी सुगन्धिसे रातदिन अत्यन्त हर्षित होता रहता था और 'स्त्री समागम मुफ्ते इसी भवमें है अन्यभवमें नहीं है, ऐसा मानकर ही मानो सुलोचना के द्वारा अपनी चक्षु आदि इन्द्रियोंको संतुष्ट करता रहता था ॥२०७-२११॥ चूंकि प्रमाण, काल और भावसे इन दोनोंके प्रेममें समानता थी इसलिये ही वे दोनों संभोग शृङ्गाररूपी समुद्रके अन्त तक पहुंच गये थे।।२१२।। खूब बढ़े हुए प्रेमसे जिसने विलेपन आदि छोड़ दिया है ऐसा वह जयकुमार सुलोचनाकी सब इन्द्रियोंका विषय रहता था और सुलोचना भी जय-कुमारके हित करनेवाले विषयोंमें तत्पर रहती थी. इस प्रकार ये दोनों ही समान प्रीति करना ही जिनका सारभाग है ऐसे सुखोंका उपभोग करते थे ।।२१३।। पृथक् पृथक् उत्पन्न हुए परि-णामोंसे खूब मिले हुए उन दोनोंने अपने मनमं कामदेवका सुख नहीं पाया था किन्तु इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए उन उन सुखोंसे उनके मन प्रीतिको अवश्य प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है क्योंकि दूसरे-के द्वारा उत्पन्न हुआ सुख क्या कहीं उत्तम तृष्तिके लिये हो सकता है ? ।।२१४।। अपने स्वासो-च्छ्वाससे उत्पन्न हुए ज्ञीतल सुगन्धित और मन्द पवनसे, कोमल और मधुर वचनोंसे, स्वाद १ स्वीकुर्वन् । २ आलिङगने हृदयङगमः 'सङगतं हृदयङगमम्'. इत्यभिघानात् । ३ सुलोचना-५ इह जन्मन्येव। ६ उत्तरभवे नास्तीति वा। शरीररसकूपमध्यस्थित । ४ स्पर्शजनकम् । ७ स्त्रीसङ्गः । 'प्रतीपर्दाशनी वामा वनिता महिला तथा' इत्यभिधानात् । 🛱 विजयः । ६ योनिपुष्पादि-प्रमाणात् समरतिप्रभृतिकालात् अन्योन्यानुरागादिभावाच्च । १० अतीवप्रवृद्ध । ११ लुप्तश्रीखण्डकुङ-कुमचर्चामाल्याभरणादिः । १२ समस्तेन्द्रियाणाम् । १३ विषयीभूत्वा । १४ हितस्रक्चन्दनादिविषया-१५ सुलोचनापि । १६ जयस्य । १७ न प्राप्यते समें। १८ पदार्थैः । े१६ इन्द्रियोपाय-२० परम् अन्यवस्तु मुखं द्वारमुपायो यस्य तत् । परमुखं क्वापि भवति न कुत्रापीत्यर्थः । २१ आस्वादितुं योग्याधरादिप्रदेशैः।

हृतसरसिजसार रिष्टचेटीय'मानैः

सततरतनिमित्तैर्जाल मार्गप्रवृत्तैः।

मृबुशिशिरतरैः सम्प्रापतुस्तौ समीरैः

सुरत<sup>र</sup>विरतिजातस्वेदविच्छेदसौस्यम् ॥२१६॥

तां तस्य वृत्तिरन् त्रतंयति स्म तस्या-

इचैनं "तदेव रतितृप्तिनिमित्तमासीत्।

प्रेमा<sup>५</sup>पदत्र<sup>६</sup> निज<sup>8</sup>भावमचिन्त्यमन्त्य<sup>८</sup>-

सातोबयक्च भवभूतिफलं तदेव ॥२१७॥

कामोऽगमत् सुरतवृत्तिषु तस्य शिष्य-

भावं सुबीरिति रतिश्च सुलोचनायाः।

को गर्वमुद्धहति चेन्न वृथाभिमानी

स्बे ब्टार्थ सिद्धिविषयेषु गुणाधिकेषु ॥२१८॥

एवं सुखानि तनुजान्यनुभूय तौँच

<sup>१०</sup>नैवेयतुक्<del>चिर</del>रतेऽप्यभिलावकोटिम्<sup>११</sup>।

धिक्तव्टिमिष्टविषयोत्यसुखं सुखाय

<sup>१२</sup>तद्वीतिवश्वविषयाय बुधा यतध्वम्<sup>१३</sup> ॥२१६॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसङ्ग्रहे जयसुलोचना-सुलानुभवऱ्यावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिशत्तमं पर्व ॥४४॥

लेने योग्य अधर आदि प्रदेशोंसे और कोमलताकी एक खान स्वरूप सुन्दर शरीररूपी लतासे वे दोनों अपनी इन्द्रियोंको समस्त सृख पहुंचाते थे।।२१५।। जिसने कमलका सार भाग हरण कर लिया है, जो प्रिय दासके समान आचरण करता है, निरन्तर संभोगका साधन रहता है, करोखे मार्गसे आता है और अत्यन्त कोमल (मन्द) तथा शीतल है ऐसे पवनसे वे दोनों ही संभोगके बाद उत्पन्न हुए पसीना सूखनेका सुख प्राप्त करते थे।।२१६।। जयकुमारकी प्रवृत्ति सुलोचनाके अनुकूल रहती थी और सुलोचनाकी प्रवित्त जयकुमारके अनुकूल रहती थी। उन दोनोंका परस्पर एक दूसरेके अनुकूल रहना ही उनके रितजन्य संतोषका कारण था जो चिन्तवनमें न आ सके ऐसा प्रेम इन्ही दम्पितयोंमें पूर्णताको प्राप्त हुआ था, इन्हीके साताबेदनीयका अन्तिम उदय था और यही सब इनके जन्म लेनेका फल था।।२१७।। बुद्धिमान् कामदेव, संभोग चे उटाओं के समय जयकुमारका शिष्य बन गया था और रित सुलीचनाकी शिष्या बन गई थी सो ठीक ही है क्योंकि मनुष्य यदि व्यर्थका अभिमानी न हो तो ऐसा कौन हो जो अपने इष्ट पदार्थकी सिद्धिके विषयभूत अधिक गुणवाले पुरुषोंके साथ अभिमान करे?।।२१८॥

इस प्रकार शरीरसे उत्पन्न हुए सुर्खोंका अनुभव कर चिरकाल तक रमण करनेपर भी वे दोनों इच्छाओंकी अन्तिम अविधको प्राप्त नहीं हुए थे—उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई थीं। इसलिये कहना पड़ता है कि इष्ट विषयोंसे उत्पन्न हुए सुखको भी धिक्कार है। हे पण्डितो, तुम उसी सुबके लिये प्रयत्न करो जो कि संसारके सब विषयोंसे अतीत है।।२१९।। इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसंग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें जयकुमार और सुलोचनाके सुखभोगका वर्णन करनेवाला यह पैतालीसवां पर्व समाप्त हुआ।

१ इष्टवयस्यायमानैः । २ गवाक्षपथ । ३ सुरतावसानजात । ४ अन्योन्यानुवर्तनमेव । ४ प्रापत् । ६ जयसुलोचनयोः । ७ निजयोर्दम्पत्योर्भावो यत्र तत् । ६ अपिश्चमसुखोदयश्च । ६ जन्मप्राप्तिफलम् । १० नैव प्रापतुः । ११ अन्तम् । १२ कारणात् । १३ प्रयत्नं कुरुध्वम् ।

## षट्चत्वारिशत्तमं पर्व

जयः प्रासावमध्यास्य 'बन्तावलगतो मुदा । यबृच्छ्याऽन्यवालोश्य गच्छन्तौ खगवस्यती ।।१॥ हा मे प्रभावतीत्येतव् श्रालपन्नतिविह्नलः । 'रितिमेबाहितः" सद्यः सहायीक्रत्य मृच्छ्या ।।२॥ तथा 'पारावल्वन्द्वं 'तत्रैबालोश्य कामिनी । हा मे रितवरेत्युश्त्वा साऽपि मृच्छ्यां पारा। 'बसवेदीजनिक्षप्रकृतशीतिकया कमात् । सद्यः कुमुविनीवाप प्रवीधं शीतवीन्नितः ।।४॥ 'वसवेदीजनिक्षप्रकृतशीतिकया कमात् । सद्यः कुमुविनीवाप प्रवीधं शीतवीन्नितः ।।४॥ 'हिमवन्द्वनसस्मिश्यवारिभिमेन्द्वमार्तः । सोऽप्यमृच्छ्यं विशः पश्यन् मन्दमन्दतनुत्रपः ॥१॥ यूयं सर्वेऽपि 'वसायन्तमस्भोजानुकृताननाः । किमेतिविति तत्सर्वः जानानोऽपि स नागरः ।।६॥ स्रवेकानुनयोपार्यगांत्रस्वलन । पुलाक्षनां समाहवास्य स्मरन् जन्मान्तरित्रयाम् ॥७॥ 'व्याकारसं वृक्ति कृत्वा तामेवालययन् । 'स्वातं व्यवन्त्वनाचुम्चवः 'भ सर्वे प्रायः कान्तासु कामिनः ॥॥ त्यार्वार्वन्ति स्वातं वृक्ति कृत्वा तामेवालययन् । स्वर्णवनुगतो बोषस्तृतीयो । व्यक्तिमीयवान् ।।।॥ तिद्वलोक्य सपत्योऽस्यार्थ श्रीमती सिशवक्षकरा । पराश्च मत्सरोबेकावित्यन्योग्यं तवात् कृत् ।। ।। ।।

अथानन्तर किसी अन्य समय जयकुमार अपने महलकी छतपर आनन्दसे बैठा था कि इतनेमें ही अपनी इच्छानुसार जाते हुए विद्याधर दम्पती दिखे, उन्हें देखकर 'हा मेरी प्रभा-वती' इस प्रकार कहता हुआ वह बहुत ही बेचैन हुआ और मूच्छांकी सहायता पाकर शीघ्र ही प्रेमको प्राप्त हुआ । भावार्थ-पूर्वभवका स्मरण होनेसे मूच्छित हो गया ।।१-२।। इसी प्रकार सुलोचना भी उसी स्थानपर कबूतरोंका युगल देखकर 'हा मेरे रितवर' ऐसा कहकर मूर्च्छाको प्राप्त हो गई ॥३॥ जिस प्रकार चन्द्रमासे कुमुदिनी शीध ही प्रबोधको प्राप्त हो जाती है-खिल उठती है उसी प्रकार चतुर दासी जनोंके द्वारा किये हुए शीतलोपचारके क्रमसे वह सुलोचना शीघ्र ही प्रबोधको प्राप्त हुई थी-मूर्च्छारिहत हो गई थी ॥४॥ कपूर और चन्दन मिले हुए, जलसे तथा मन्द मन्द वायुसे कुछ लिज्जित हुआ और दिशाओंकी ओर देखता हुआ वह जयकुमार भी मुच्छरिहित हुआ ।।५।। यद्यपि वह चतुर जयकुमार सब कुछ समऋता था तथापि पूछने लगा कि तुम लोगोंके मुँह संध्याकालके कमलोंका अनुकरण क्यों कर रहे हें ? अर्थात् कान्तिरहित क्यों हो रहे हैं ? ।।६।। पतिके मुँहसे दूसरी स्त्रीका नाम निकल जानेके कारण दुखी हुई सुलोचनाको जयकुमारने अनेक प्रकारके अनुनय-विनय आदि उपायोंसे समभाया तथा दूसरे जन्मकी प्रिया प्रभावती समभकर अपने मुँहका आकार छिपा वह उसी के साथ बातचीत करने लगा सो ठीक ही है क्योंकि सभी कामी पुरुष स्त्रियोंके ठगनेमें अत्यन्त चत्र होते हैं।।७-८।। उन दोनोंके जन्मान्तर सम्बन्धी अपना समाचार स्मरण होतेके बाद ही स्वर्ग पर्यायसे सम्बन्ध रखनेवाला अवधिज्ञान भी प्रकट हो गया ॥९॥ यह सब देखकर श्रीमती शिवंकरा तथा और भी जो सुलोचनाकी सौतें थीं वे उस समय ईंप्यकि

१ शोभायै विन्यस्तकृत्रिमगज । दन्तावलमनो ल० । २ विद्याधरदम्पती । ३ प्रीतिम् । ४ प्राप्तः । स्वीकृतो वा । ५ कपोत । ६ सौधाये । ७ चतुर । ६ कपूर । ६ ईषल्लज्जावान् । १० अस्तमयकाल । ११ तिपुणः । १२ प्रभावतीति नामान्तरग्रहण, सुलोचनाया अग्रे प्रभावतीति अन्यस्त्रीनामग्रहण । १३ जन्मान्तरप्रियास्मरणजातरोमाञ्चप्रभृत्याकारप्रावरणम् । १४ सम्भाषयन् । 'सम्भाषणमाभाषणमालापः कुष्कुञ्चिका' इति वैजयन्ती । १५ प्रतीताः । च्चञ्चवः ल० । १६ अविधिक्षानम् । १७ गतवान् । १२ सुलोचनायाः । १३ ऊचूः ।

स्त्रीव् वायेति या वार्ता सत्यां तामच कुवंती । पतिमूच्छी स्वम्च्छीवाः 'प्रत्ययोक्कत्य मायया ॥११॥ पवय कृत्रिमम्च्छीत्तामावनाव्यक्तसंवृतिः । 'सन्ततान्तःस्थितत्रौढप्रेमप्रेरितचेतना ॥१२॥ कृत्याद्वतिविलोपात्तनोत्रस्वलनदृविता । पति रितवर्त्युक्त्वाऽ'यान्मूच्छी कुलदृविणी ॥१३॥ इयं शीलवतीत्येनां निस्स्वनन् वर्णयत्ययम् । प्रायो रक्तस्य वोषोऽिष गुणवत् प्रतिभासते ॥१४॥ प्रभावतीति सम्मृह्य कितवः 'कोपिनौमिमाम् । 'प्रमिसाविष्यः शोकं तत्प्रीत्या विवधाति नः ॥१४॥ "एतान् सर्वास्तवालापान् जयोऽविविलोचनः । विवित्वा सिम्मतं पत्यत्य प्रियायाः रमेरमाननम् ॥१६॥ कान्ते जन्मान्तरावापां विववं वृत्तान्तमावयोः । व्यावर्ण्यमां सभा तुष्टिकौतुकापहृतां कुव ॥१७॥ इति 'प्राचोवयत् साऽपि प्रिया तव्भाववेदिनी । कवां कथित्वुं कृत्स्नां प्राकंतिः कलभाविणी ॥१८॥ इह जम्बूमति द्वीपे विवेहे प्राचि पुष्टला-वती विषयमध्यस्या नगरी पुण्डरीकिणी ॥१६॥ तत्राभवत् प्रजापालः प्रजा प्रपालयन् । फलं धर्मार्थकामानां स्वीकृत्य कृतिनां वरः ॥२०॥ कृत्रेरिमत्रस्तस्यासीव् राजश्रेष्ठी । 'प्रतिष्ठितः । द्वात्रिवद्यनवत्याचा भार्यास्तस्य मनःप्रियाः ॥२१॥ गृहे तस्य समृनुद्वाने नामभवनवेदिते । वसन् रितवरो नाम्ना धीमान् पारावतोत्तमः ॥२१॥ गृहे तस्य समृनुद्वाने नामभवनवेदिते । वसन् रितवरो नाम्ना धीमान् पारावतोत्तमः ॥२१॥

उद्रेक्से परस्परमें इस प्रकार कहने लगीं ।।१०।। देखो, यह सुलोचना मायाचारसे पितकी मूर्छीको अफ्नी मूर्छीका कारण बनाकर 'स्त्रियोंमें माया रहती हैं' इस कहावतको कैसा सत्य सिद्ध कर रही हैं। और इस प्रकार जिसने कृतिम मूर्च्छाके द्वारा प्रकट हुई भावनाओंका साफ साफ संवरण कर लिया है, जिसकी चेतना सदासे हृदयमे बैठे हुए प्रौढ़ प्रेमसे प्रेरित हो रही है जो कन्याव्रतके भंग करनेसे प्राप्त हुए गोत्रस्खलन (भूलसे दूसरे पितका नाम लेने) से दूषित है तथा कुलको दूषण लगानेवाली है ऐसी यह सुलोचना अपने पहलेके पितको 'हे रितवर' इस प्रकार कहकर बनावटी मूर्च्छाको प्राप्त हुई है ।।११–१३।। यह जयकुमार इसे 'यह बड़ी शीलवती है, इस प्रकार कहता हुआ वर्णन करता है सो ठीक ही है क्योंकि रागी पुरुषको प्रायः दोष भी गुणके समान जान पड़ते हैं ।।१४।। 'हे प्रभावति' ऐसा कहकर मूर्च्छित हो, क्रोध करनेवाली इस सुलोचनाको प्रसन्न करनेकी इच्छा करता हुआ यह धूर्त कुमार उसके प्रेमसे ही हम लोगोंको शोक उत्पन्न कर रहा है ।।१५।। अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाला जयकुमार उन लोगोंकी इन सब बातोंको जानकर मन्द हंसीके साथ साथ सुलोचनाके मुस्कुराते हुए मुखको देखता हुआ कहने लगा कि 'हे प्रिये ! तू हम दोनोंके पूर्वभवका सब वृत्तान्त कहकर इस सभाको संतुष्ट तथा कौतुकके वज्ञीभूत कर !' यह सुनकर पितके अभिप्रायको जाननेवाली और मधुर भाषण करनेवाली सुलोचनाने भी पूर्वभवकी सब कथा कहनी प्रारम्भ की ।।१६–१८।।

इस जम्बू द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमे एक पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है जो कि पुष्कलावती वेशके मध्यमें स्थित है। उस नगरीका राजा प्रजापाल था जो कि समस्त प्रजाका पालन करता हुआ धर्म, अथे तथा कामका फल स्वीकार कर सब पुण्यवानोंमे श्रेष्ठ था ॥१९-२०॥ उस राजाका कुबेरिमत्र नामका एक प्रसिद्ध राजशेठ था और उसकी हृदयको प्रिय लगनेवाली धनवती आदि बत्तीस स्त्रियां थीं ॥२१॥ अनेक भवनोंसे घिरे हुए उस शेठके अत्यन्त ऊंचे महलमें एक रितवर नामका कबूतर रहता था जो कि अतिशय बुद्धिमान् और सब कबूतरोंमें

१ कारणीकृत्य । 'प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानिवज्ञानहेतुषु' इत्यभिधानात् । २ रतिवरेत्युक्तपुरुषे प्रवृद्धस्तेहेन प्रेरितमनसा । ३ अगच्छत् । ४ —त्येवं ल० । —त्येता अ०, स०, इ०, प० । ४ निस्तनन् ट० । ज्ञुवन् । ६ अनुरक्तस्य । ७ भूच्छीं गत्वा । ८ धूर्तः । ६ प्रभावतीनामग्रहणात् कृपिताम् । १० प्रसादयिनुमिच्छुः । ११ एनान् । १२ अवादीत् । १३ उपकान्तवती । १४ पूर्वविदेहे । १४ श्रीमानित्यर्थः ।

कवाचिव् राजगेहानतेन वैश्येशिना स्वयम् । स्नेहेन सस्मितालापैः स्वहस्तेन समुद्धतः ॥२३॥ कवाचित् कामिनीकान्तकराक्जापितशर्करा-सम्मिश्रितान् सुशालीयतण्डुलानिभभक्षयन् ॥२४॥ कवाचिव् क्षेटिक्नोहिद्धः हेतुवृद्धान्तपूर्वकम् । प्रोहसालक्षणं घमं भावयन् प्राणिनेहितम् ॥२४॥ कवाचिव् भवनायातयत्तिपावसरोजजम् । रेणुजालं निराकुर्वन् पक्षाम्या प्रत्युपानतः ॥२६॥ सं कवाचिव् गतिः का स्यात् पापापापात्सनामिति । कृतृहलेन पृद्धः सन् जनैस्तुण्डेन निर्विश्च ॥२५॥ अवोभागमयोध्वं च मौनीवागमपारगः । सयोपश्ममाहात्स्यात्तियंक्र्चोऽपि विवेकिनः ॥२६॥ अवोभागमयोध्वं च मौनीवागमपारगः । सयोपश्ममाहात्स्यात्तियंक्र्चोऽपि विवेकिनः ॥२६॥ अत्रिज्ञानाप्रकारण कान्तया रतिवेणया । सार्थमेवं चिरं तत्र सुखं कालमजीगमन् ।॥२६॥ असौ रतिवरः कान्तस्त्वमहं सा तव प्रिया । रतिवेणा भवावतं जन्तुः कि कि न जायते ॥३०॥ सृतः कुबेरिमत्रस्य धनवत्याद्य पुण्यवान् । जातः कुबेरकान्ताख्यः कुबेरों वा परः सुधीः ॥३१॥ द्वितीय इव तस्यासीत् प्राणः सोऽनुचराप्रणीः । प्रियसेनाह्नयो बाल्याव् ग्रारभ्य कृतसङ्गितः ॥३२॥ आजन्मनः कृमारस्य कामवेनुरनुत्तमारः । मनोऽभिलवितं दुग्धे समस्तसुत्वसाधनम् ॥३३॥ क्षेत्रं निष्याव्यत्येकं गन्धशालिमनारतम् । इक्षूनमृतवेशीयान् । कृत्यत् । स्वयात्वत्त्वचः ॥३४॥ स्वयं मनोहरं वीणा वन्ध्वनिति । निरन्तरम् । तत्स्नानसमये सर्वरोगस्ववमलापृहम् ॥३४॥

श्रेष्ठ या ।।२२।। कभी तो राजभवनसे आये हुए सेठ कुवेरिमत्र बड़े स्नेहसे हँस हॅसकर वार्ता-लाप करते हुए उसे अपने हाथपर उठा लेते थे, कभी वह स्त्रियोंके सुन्दर करकमलों द्वारा दिये हुए और शक्कर मिले हुएं उत्तम धानके चावलोंको खाता था, कभी सेठके द्वारा हेतु तथा दृष्टांतपूर्वक कर् हुए प्राणिहितकारी अहिसा धर्मका चिन्तवन करता था,कभी भवनमें आये हुए मुनिराजके चरणकमलोंकी धूलिको उनके समीप जाकर अपने पंखोंसे दूर करता था, जब कभी कोई कुनूहलवश उससे पूछता था कि पापी तथा पुण्यात्मा लोगोंकी क्या गित होती है ? तब वह शास्त्रोंके जाननेवाले किसी मौनी महाशयके समान इशारेसे चोंचके द्वारा नीचेका भाग दिखाता हुआ पानी लोगोंकी गति कहता था और उसी चोंचके द्वारा ऊपरका भाग दिखलाता हुआ पुण्यात्मा लोगोंकी गति कहता था सो ठीक ही है क्योंकि क्षयोपशमके माहात्म्यसे तिर्यञ्च भी विवेकी हो जाते हें ।।२३--२८।। इस प्रकार वह कबूतर अपनी रतिषेणा नामकी कबूतरी के साथ नाना प्रकारकी क्रीड़ा करता हुआ वहां सुखसे समय बिताता था ।।२९।। सुलोचना कह रही है कि वह रतिवर ही आप मेरे पति हैं और वह रतिषेणा ही में आपकी प्रिया हूं । देखो इस संसाररूरी आवर्तमें भ्रमण करता हुआ यह जीव क्या क्या नहीं होता है ? ।।३०।। उस कुबेरदत्त सेठके धनवती स्त्रीसे एक कुबेरकान्त नामका पुत्र हुआ था जो कि अतिराय पुण्यमान्, बुद्धिमान् तथा दूसरे कुबेरके समान जान पड़ता था ॥३१॥ उस कुबेरकान्तका एक प्रियसेन नामका श्रेष्ठ मित्र था जो कि बाल्य अवस्थासे ही उसके साथ रहता था और उसके दूसरे प्राणोंके समान था ।।३२।। एक अत्यन्त उत्तम कामधेनु कुमार कुबेरकान्तके जन्मसे ही लेकर उसकी इच्छाके अनुकूल सुखके सब साधनोंको पूरा करती थी । वह कामधेनु प्रति दिन एक खेत तो सुगन्धित धान्यका उत्पन्न करती थी और एक खेत अमृतके समान मीठे, पतले छिलकेवाले बड़े बड़े ईखोंका उत्पन्न करती थी ।।३३-३४।। इसके सिवाय वही कामधेनु कुमारके सामने निरन्तर मनोहर वीणा बजाती थी, और उसी कामधेनुके प्रतापसे उसके स्नानके

१ - हिष्ट--ल०। २ घूलिसमूहम्। ३ अपसारयन्। ४ अभिमुखागतः सन्। ५ पारावतः। ६ अधार्मिकाणां धार्मिकाणाम्। ७ रतिषेणसंज्ञया निजभार्यया पारावत्या। ६ गमयति स्म। ६ धनद इव। १० मित्र। ११ जननकालादारभ्य। १२ न विद्यते उत्तमा यस्याः सकाशात् इत्यनुत्तमा, अनुपमेत्यर्थः। १३ सुधासदृशान्। १४ परं द्वितीयं क्षेत्रम्। १५ मृश्रं घ्वनति।

सुनिस्ताललं गाझर्गं गम्भीरमयुर् घ्वनन् । घम्मोचरी नभीभागाव् झातसाववमुञ्चित ॥३६॥ कल्यद्वमंद्वर्यं वस्त्रभूषणानि प्रयच्छति । ग्रंभमानं ववात्यन्यव् द्वयं कल्यम्हीरुहः ॥३७॥ एवमस्यस्य भीगाञ्चगम् अक्षोचं वेवनिर्मितम् । "शक्विज्ञिवशत्ततस्य पूर्णं प्राथमिकं वयः ॥३६॥ तद्वीक्ष्यं "पितरावेवं "किमेकामिलायुकः । कि बह्वीरिति चित्तेन सन्विहानौ समाकुनौ ॥३६॥ विश्वसेनं समाहुय तत्त्रश्चनात्तम्मनगतम् । १० अवावीवरतां मैत्री सैव वा स्वेकचित्तता ॥४०॥ ततः सनुववसाय्यो वनवत्याः सहामवत् । स्वसाः कृतेरित्रस्य 'तत्रामवैतयोः सुता ॥४१॥ प्रियवत्ताह्वया तस्यावविद्योत्मार्गं रतिकारिणी । कन्यकास्ता विषायावि द्वात्रिशत्तत्त्वराकृतीः ॥४२॥ अधेठी कवाचित्रुद्यानं यसपूजावित्री सुवीः । सुपरीक्ष्य निमित्तेनं प्रियवत्तां गुणान्विताम् ॥४३॥ अधेठी कवाचित्रुद्यानं यसपूजावित्री सुवीः । सुपरीक्ष्य निमित्तेनं प्रियवत्तां गुणान्विताम् ॥४३॥ अवेधायात्य पुत्रस्य 'पयञ्चतारावलान्विते । विने महाविभूत्यनार्गः कल्याणविद्यनाऽग्रहीत् ॥४४॥ तिक्षिमित्तर्परीक्षायाम् अवलोकितुमागते । सुते गुणवती राज्ञोर यशस्वत्यभिषा परा ॥४४॥ भाकतं 'प्रभवसम्पूर्णमवत्तवत्ति' साकृत्वं (?) ! स्वाभ्यां पर्णामरानम्ववने जातिर्गिववेष ॥४६॥

समय समीपवर्ती आकाशसे आकर मधुर तथा गम्भीर गर्जना करते हुए मेघ सब प्रकारके रोग, पसीना और मलको हरण करनेवाला गंगा नदीका सुगन्धित जल बरसाते थे ॥३५-३६॥ उस कुमारक लिये एक कल्पवृक्ष वस्त्र देता था, एक आभूषण देता था, एक अन्न देता था और एक पेय पदार्थ देता था ॥३७॥ इस प्रकार इनके सिवाय देवोंके दिये हुए और भी सब प्रकारको भोगोंका निरन्तर उपभोग करते हुए उस कुमारकी पहली अवस्था पूर्ण हुई थी ॥३८॥ पहली अवस्थाको पूर्ण हुआ देखकर माता पिताको चिन्ता हुई कि यह एक कन्या चाहता है अथवा बहुत । उसी चिन्तासे वे कुछ संदेह कर रहे थे और कुछ व्याकुल भी हो रहे थे । उन्होंने कुबेरकान्तके मित्र प्रियसेनको बुलाकर उसके मनकी बात पूछी और उसके कहनेपर उन्होंने निश्चय कर लिया कि इसके 'एक पत्नीन्नत हैं' –यह एक ही कन्या चाहता है, सो ठीक ही है क्योंकि दीनोंका एक चित्त हो जाना ही मित्रता कहाती है ॥३९-४०॥

तदनन्तर—उसी नगरमें समुद्रदत्त नामका एक सेठ था, जो कि कुबेरिमित्रकी स्त्री धनवती का भाई था और उसे कुबेरिमित्रकी बहिन कुबेरिमित्र व्याही गई थी। इन दोनोंके प्रियदत्ता नामकी एक पुत्री हुई थी और रितकारिणी उसकी दासी थी। समुद्रदत्त सेठके प्रियदत्ता आदि बत्तीस कन्याएं थीं। किसी एक दिन उस बुद्धिमान् सेठने एक बागमें यक्षकी पूजा करते समय सुन्दर आकारवाली उन बत्तीसों कन्याओं को निमित्तवश परीक्षा की और उन सबमें प्रियदत्ताको ही गुणयुक्त समभा। फिर सूर्य, चन्द्र, गुरु, शुक्र और मंगल इन पांचों ताराओं के बलसे सहित किसी शुभ दिनमें बड़े वैभवके साथ कल्याण करनेवाली विधिसे उस प्रियदत्ताको अपने पुत्रके लिये स्वीकार किया।।४१-४४।। राजा प्रजापालकी गुणवती

स्रामितानन्तमत्यायिकाभ्याद्यो संयमं परम् । स्रावदाते सम यात्येवं काले तिस्त्रन् महीपतौ ॥४७॥ लोकपालाय बत्वाऽऽस्मलक्ष्मीं संयममागते । क्षीलगुप्तगुरोः पाद्यवें विश्वक्षकरवनान्तरे ॥४६॥ वेद्यः कनकमालाद्याः 'परे 'चोपाययुस्तपः । दुर्गमं च त्रजन्यल्पाः प्रभुयंदि पुरस्सरः ॥४६॥ लोकपालोऽपि सन्प्राप्तराज्यश्रीविश्वतोवयः । कुवेरित्रत्ववृद्ध्यैव घरित्रीं प्रत्यपालयत् ॥४०॥ मन्त्री च फलगुमत्याख्यो बालोऽसत्यवचः प्रियः । सवयस्को 'नृपस्याक्षः प्रकृत्या चपलः 'खलः ॥४१॥ तत्समीपे नृपेणामा यद्वा तद्वा मुखागतः । द्राक्षकमानो वची वक्तं श्रेष्ठचपायं विचित्त्य सः ॥४१॥ स्वीकृत्य वायाध्यक्षं 'ल्सामदानेस्त्वया निव्चि । वेद्यावित्तरोभूय राजन् पितृसमं गुदम्' ॥४२॥ विनयाद् विच्युतं राजशेष्ठिनं तव सिन्नषौ । विधाय सर्वथा मा स्थाः कार्यकाले स ह्रयताम्' ॥४४॥ इति वक्तव्यमित्याद्यत् 'सोऽपि सर्वं तथाकरोत् । स्रर्थीधिभरकर्तव्यं न लोके नाम किञ्चन ॥४॥ श्रुत्वा तद्वचनं राजा 'सभीराह्य मातुलम् । नागन्तव्यमनाहृतेरि' प्यानालेख्य' सोऽजवीत् ॥४६॥ पश्चाव् विवविपाकिन्यः प्रागनालोचितोक्तयः । श्रेष्ठी तद्वचनात् सद्यः सोद्वेगं स्वगृहं ययौ ॥४६॥

यशस्वती नामकी दो कन्याएं भी वह नैमित्तिक परीक्षा देखनेके लिये आईं थीं, जब मामा कुबेरिमत्रने भोजनसे भरे हुए पात्र उन्हें नहीं दिये अपने आप ही लज्जाके भारसे उनके मुख नीचे हो गये और उसी समय उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया ॥४५-४६॥ उन्होंने उसी समय अमितमति और अनन्तमति आर्यिकाके समीप उत्तम संयम घारण कर लिया। इस प्रकार कितना ही समय व्यतीत होनेपर राजा प्रजापालने भी अपनी सब लक्ष्मी लोकपाल नामक पुत्रके लिये देकर शिवंकर नामके वनमें शीलगुप्त नामक मुनिराजके समीप संयम धारण कर लिया। इसी प्रकार कनकमाला आदि रानियोंने भी कठिन तपश्चरण धारण किया था सो ठीक ही है क्योंकि यदि राजा आगे चलता है तो अल्प शक्तिके धारक लोग भी उसी कठिन रास्तेसे चलने लगते हैं।।४७-४९।। इधर जिसे राज्यलक्ष्मी प्राप्त हुई है और जिसका वैभव सब जगह प्रसिद्ध हो रहा है ऐसा राजा लोकपाल भी कुबेरिमत्रकी सम्मतिके अनुसार ही पृथिवीका पालन करने लगा ॥५०॥ उस राजाका फल्गुमित नामका एक मंत्री था, जो अज्ञानी था, असत्य बोलनेवाला था, राजाकी समान उमरका था, मूर्ख था और स्वभावसे चंचल तथा दुर्जन था ।।५१।। वह मंत्री कुवेरदत्त सेठके सामने राजाके साथ मुँहपर आये हुए यद्वा तद्वा वचन कहनेमें कुछ डरता था इसिलये वह सेठको राजाके पाससे हटाना चाहता था। उसने राजाके शयनगृहके मुख्य पहरेदारको समभा बुभाकर और कुछ धन देकर अपने वश कर लिया, उसे समकाया कि तू रातके समय देवताके समान तिरोहित होकर राजासे कहना कि हे राजन, राजसेठ कुबेरिमत्र पिताके समान बड़े हैं, सदा अपने पास रखनेमें उनकी विनय नहीं हो पाती इसलिये उन्हें हमेशा अपने पास नहीं रिखये, कार्यके समय ही उन्हें बुलाया जाय इस प्रकार फल्ग्मितिने शयनगृहके अध्यक्षसे कहा और उसने भी सब काम उसीके कहे अनुसार कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि धन चाहनेवाले लोगोंके द्वारा नहीं करने योग्य कार्य इस संसारमें कुछ भी नहीं है ॥५२-५५॥ शयनगृहके अधिकारीकी बात सुनकर राजाको भी कुछ भय हुआ और उसने बिना विचारे ही मामा (कूबेरिमत्र) को बुलाकर कह दिया कि आप बिना बुलाये न आवें ।।५६।। जो बात पहले बिना विचार किये ही कही जाती है उसका फल पीछे विषके

१ समीपे । २ पुरो ल० । ३ प्राप्तवन्तः । ४ समानवयस्कः । ५ नृपश्चान्यः इत्यपि पाठः । द्वितीयो नृपः । मन्त्रीत्यर्थः । ६ असमर्थः । ७ कुबेरिमत्रसिन्निषौ । ८ यत्किञ्चित् । ६ स्ववशं कृत्वा । १० प्रियवचनसुवर्णरत्नादिदानैः । ११ पूज्यम् । १२ मा स्म तिष्ठ । १३ आहूयताम् । १४ शयनाध्यक्षः । १५ सभयः । १६ अनाहूयमानैः भवद्भिः । १७ अविचार्यः । १८-विषयद् विपाकवत्यः । १६ उद्वेगसहितम् ।

राजा कवाजिववाजीव् धटया लिलाल्यया । विहारार्यं वनं तत्र वाप्यामालोक्य विस्मयात् ॥५८॥ तटक्षुक्कांच्यिपासम्रशालाग्रस्थपरिस्कुरन् । 'पराध्यंवायसानीतपयरागमणिप्रभाम् ॥५८॥ मणि मत्वा प्रविश्यान्तर्नेषु केनाप्य'लम्भ्यसी । भ्रान्त्या प्रवर्तमानानां कृतः क्लेशाव् विना फलम् ॥६०॥ चिरं निरीक्य निर्विष्णाः सर्वे ते पुरमागमन् । बृद्धिनिग्रेसरी यस्य निर्विष्णः कलत्यसी ॥६१॥ कवाचिव् भूपितः श्रेष्टिमृतया रक्तिचित्त्या । वसुमत्या विभावर्याम् ग्रात्मसीभाग्यसूचिना ॥६२॥ कमेण कुक्कुमार्वेण ललाटे स्फुटमङ्कित्तरः । कान्ताः कि कि न कुर्वन्ति स्वभागपितते नरे ॥६३॥ पट्टबन्धात् परं मत्वा तत्क्रमाङ्क महीपितः । प्रातरास्थानमध्यास्य मन्त्र्यावीनित्यबृत्रुष्णत् ॥६४॥ पट्टबन्धात् परं मत्वा तत्क्रमाङ्क महीपितः । प्रातरास्थानमध्यास्य मन्त्र्यावीनित्यबृत्रुष्णत् ॥६४॥ पट्टात् ललाटो नान्येन स्पृत्रः स यवि ताडितः । कर्तव्यं तस्य कि वाच्यं तत्रो प्रन्यव्यवीविवम् ॥६४॥ पट्टात् ललाटो नान्येन स्पृत्रः स यवि ताडितः । पावेन केनचिव् वघ्यः स प्राणान्तमिति स्फुटम् ॥६६॥ तवाकण्यावधूत्रं स्त्रतेनाहृय मानुलम् । नृपोऽप्राक्षीत् सण चाहेतत् प्रस्तुतं प्रस्तुतार्थवित् ॥६७॥ तस्य पूजा विधातव्या सर्वालङ्करारसम्पदा । इति तद्वचनानुष्य्वा मणि वार्तां न्यवेवयत् ॥६॥।

समान होता है। राजाके वचन सुनकर सेठ भी दु:ख सिहत शीघ्र ही अपने घर चला गया ।।५७।। किसी एक दिन राजा ललितघट नामक हाथीपर वैठकर विहार करनेके लिये वनमें गया, उस वनमे एक बावड़ी थी, उसके तटपर एक सूखा वृक्ष था, उसकी एक शाखा बावड़ीके निकटसे निकली थी, उस शाखाके अग्रभागपर एक कोवेने कहींसे देदीप्यमान बहुम्ल्य पद्मराग मणि लाकर रख दी । बावड़ीमें उस मणिकी कान्ति पड़ रही थी, राजा तथा उसके सब साथियों ने उस कान्तिको मणि समभा और यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ–उस मणिको लेनेके लिये सब बावड़ीके भीतर घुसे परन्तु उनमेंसे वह मणि किसीको भी नहीं मिली सो ठीक ही है क्योंकि भ्रान्तिसे प्रकृत्ति करनेवाले पूरुषोंको क्लेशके सिवाय और क्या फल मिल सकता है ॥५८–६०॥ उन सब लोगोंने बावड़ीमें वह मणि बहुत देरतक देखी परन्तु जब नहीं मिली तब उदास हो अपने नगरको लौट आये सो ठीक ही है नयोंकि जिस प्रयत्नमें बुद्धि अग्रेसर नहीं होती वह प्रयत्न कभी सक जनहीं होता ।।६१।। किसी समय प्रेमसे भरी हुई वसुमती नामकी सेठकी प्रत्रीने रात्रिके समय अपने सौभाग्यको सूचित करनेवाले तथा कुंकुमसे गीले अपने पैरसे राजाके ललाट में स्पष्ट चिह्न बना दिया सो ठीक ही है क्योंकि पुरुषके अपने आधीन होनेपर स्त्रियां क्या क्या नहीं करती है ? ।।६२-६३।। राजाने उस पैरके चिह्नको पट्टबन्धसे भी अधिक माना और सबेरा होते ही सभामें बैठकर मंत्री आदिसे इस प्रकार पूछा कि यदि कोई पैरसे राजाके ललाट-पर ताड़न करे तो उसका क्या करना चाहिये ? यह सुनकर फल्गुमित मंत्रीने कहा कि राजा-का जो ललाट पट्टके सिवाय किसी अन्य वस्तुके द्वारा छुआ भी नहीं जा सकता उसे यदि किसीने पैरसे ताड़न किया है तो उसे प्राण निकलने तक मारना चाहिये ।।६४–६६।। यह सुनकर राजाने उस मंत्रीका तिरस्कार किया तथा मन्द मन्द हॅसीके साथ मामा कुबेरमित्रको बुलाकर उनसे सब हाल पूछा। प्रकृत बातको जाननेवाला कुबेरिमत्र कहने लगा कि जिसने आपके शिरपर पैरसे प्रहार किया है उसकी सब प्रकारके आभूषणरूपी संपदासे पूजा करनी चाहिये। इस प्रकार उसके वचनोंसे संतुष्ट होकर राजाने वनविहारके समय बावड़ीमें दिखनेवाले मणि-

१ अगमत्। प्राम्नाजीत् ल०। २ परार्घ्यमिति पद्मरागस्य विशेषणम्। ३ लिलितघटास्यजनेषु। ४ लब्धः। ५ मणिः। ६ पुरुषस्य। तस्य ट०। ७ अविच्छिन्नप्रवृत्ति। ५ न फलप्रदो भवति। ६ निजभार्येया। १० पादेन । ११ ताडित इत्यर्थः। १२ भवद्भिर्वेन्तव्यम्। १३ परित्यज्य। १४ कुवेरिमत्रः।

सणिनं जलमध्येऽदित तटस्यतदसंभितः । प्रभाव्याप्यामिति प्राष्ट्र तिविष्तस्य विष्यदः ॥६६॥
तवा कृवेरिनत्रस्य प्रसामसानमात्मवः । बौद्धमं च सृत्यित्रो साववा चृद्धसापात्मद्वीप्रदिः ॥७०॥
पद्म यूर्वरह् यूढो विञ्चतोऽस्मीति सर्वदा । थेथ्वितं प्राप्तसम्मानं प्रत्याससं स्पथात् सृतीः ॥७१॥
तन्त्रावायमहाभारं ततः प्रभृति भूपतिः । तिनम्त्रारोत्य निर्व्याः सवनं कामधन्वभूत् ॥७२॥
कवाचित् कान्तया वृद्धपिततो विज्ञमूर्वाने । थेव्दी तां सत्यमसत्वं धर्मपत्नीत्यमिद्धन्त् ॥७२॥
कृद्ध्या विमोच्य राजानं वरषर्वगुरोत्तयः । सार्थ समुवक्तामः साद्याय सूरभूपरं ॥७४॥
"तावुभौ बद्धावोद्धान्तेऽभूतां नौकान्तिकौ सुरौ । किस्न साध्यं स्थानाव्यपरिविष्यपारं यनीविभिः ॥७५॥
प्रत्यमुः प्रियदत्ताऽसौ वत्या वानं मृनीविभः । कमस्तात्यव्यविद्यास्यवारणाय ययोचितन् ॥७६॥
सन्त्राप्य नवषा पुष्यं तपसः सिविष्यंम । किसस्तीत्यववीद् ध्यक्तविवया मृनिपुक्षवय् ॥७६॥
पुत्रलाभाषि तिच्वतं विवित्वाऽविष्योचनः । वानेतरकरं चीयान् स्पद्धस्यक्तस्यक्तस्य ॥७६॥
कनिष्ठामङ्गील वासहस्तेऽसौ समवशंयत् । पुत्रान्कालान्तरे पञ्च साऽऽवकायात्मक्तम्यः ॥७६॥
तेश कवाचिज्यात्वाव्यक्तस्य सृते समम् । समितानन्तमत्याख्ये । गुणको गुणभूवणे ॥६०॥

की बात निवेदन की ॥६७-६८॥ वैश्यों में श्रेष्ठ कुबेरिमत्रने विचारकर कहा कि वह मणि पानीके भीतर नहीं थी किन्तु किनारेपर खड़े हुए वृक्षपर थी, बावड़ी में केवल उसकी कान्ति पड़ रही थी ॥६९॥ यह सुनकर उस समय राजा लोकपाल कुबेरिमत्रकी बुद्धिमत्ता, अपनी मूर्खता और मंत्रीकी दुष्टता जानकर पश्चात्ताप करता हुआ इस प्रकार कहने लगा—"देखों इन धूर्तोंने मुक्त मूर्खंको खूब ही ठगा।" इस प्रकार कहकर वह बुद्धिमान् राजा सेठका आदर-सत्कार कर उसे सदा अपने पास रखने लगा ॥७०-७१॥ उस दिनसे राजाने तन्त्र अर्थात् अपने राष्ट्रकी रक्षा करना और अवाय अर्थात् परराष्टोंसे अपने सम्बन्धका विचार करना इन दोनोंका बड़ा भारी भार सेठको सौंप दिया और आप निर्द्धन्द्व होकर धर्म तथा काम पुरुषार्थका अनुभव करने लगा ॥७२॥ किसी समय सेठकी स्त्रीने सेठके शिरमें बाल देखकर सेठसे कहा । सेठने यह कहते हुए उसकी बड़ी प्रशंसा की कि तू आज सचमुच धर्मपत्नी हुई है । उस सेठने बड़ी प्रसन्नताके साथ राजाको छोड़कर समुद्धदत्त आदि अन्य सेठोंके साथ साथ देवगिरि नामक पर्वतपर वरधर्मगुरुके समीप तप धारण किया और दोनों ही तपकर ब्रह्मलोकके अन्तमें लौका नितक देव हुए सो ठीक ही है क्योंकि समयके अनुकूल होनेवाली परिस्थितिसे बुद्धिमानोंको क्या क्या सिद्ध नहीं होता ? ॥७३-७५॥

किसी दूसरे दिन प्रियदता (समुददत्तकी पुत्री और कुबेरकान्तकी स्त्री) ने विपुलमित नामके चारण ऋदिवारी महामुनिको नवधा भित्तपूर्वक दान देकर पुण्य संपादन किया और फिर विनय प्रकटकर उन्हीं मुनिराजसे पूछा कि मेरे तपका समय समीप है या नहीं ! ॥७६३ ७७॥ अवधिज्ञान ही हैं नेत्र जिनके ऐसे बुद्धिमान् मुनिराजने यह जानकर कि इसका चित्त संतानको चाह रहा है अपने दाहिने हाथकी पांच अंगुली और बार्ये हाथकी छोटी अंगुली दिखाई और उससे सूचित किया कि पांच पुत्र और एक पुत्री होगी। तथा कालान्तरमें उस प्रियदत्ताने भी पांच पुत्र और एक पुत्री दिखलाई अर्थात् उत्पन्न की ॥७८-७९॥ किसी समय गुणरूप आभूषणोंको धारण करनेवाली, जगत्पाल चक्रवर्तीकी पुत्री, अमितमित और अनन्तमित नाम

१ विचार्य । २ -सन्मानं अ०, प०, स०, इ०, ल० । ३ स्वराष्ट्रवरसष्ट्रमहाधुरम् । ४ आत्मानं राज्ञा मोचियत्वेत्यर्थः । ५ वरधर्मगुरोः समीपे । ६ सुरनाम्नि कस्मिविचद् गिरौ । ७ कुबेरवतः समुद्रदत्तौ । न-परिच्छित्या ट० । कालानुरूपेण ज्ञानेन । ६ कुबेरकान्तत्रिया । १० एकौ पुकीस् । ११ प्रसिद्धे । १२ गणिन्यौ अ०, प०, स०, इ० । गुणिन्यौ ल० ।

की गणिती (आर्यिकाओंकी स्वामिनी), तप घारण करनेवाली, प्रजापालकी पुत्री यशस्वती और गुणक्तीके साथ साथ उत्कृष्ट विभूतिसे सुशोभित उस पुण्डरीकिणी नगरीमें पधारी ।।८०-८१।। सब अन्तःपुरके साथ साथ राजा लोकपाल और सेंठ कुबेरकान्त भी उन आर्यि-काओंके समीप गये और चिरकालतक समीचीनधर्मका अस्तित्व सुनकर दान देना आदि उद्योग-को प्राप्त हुए ।।८२।। किसी एक दिन सेठ कुबेरकान्तके घर दो जंघाचारण मुनि पधारे। दोनों ही दम्पतियोंने बड़ी भिनत और आनन्दके साथ उनका पडगाहन किया ॥८३॥ उन मुनियोंके दर्शन मात्रसे ही जिसने अपने पूर्वभवके सब समाचार जान लिये है ऐसे कबूतर कबूतरी (रित-वर-रितषेणा)के जोड़ेने अपने पंखोंसे मुनिराजके चरणकमलोंका स्पर्श कर उन्हें नमस्कार किया और परस्परकी प्रीति छोड़ दी। यह देखकर उन मुनियोंको भी संसारसे वैराग्य हो गया और दोनों ही निराहार सेठके घरसे निकलकर बाहर चले गये ॥८४-८५॥ इशारोंको सम्भनेवाली प्रियदत्ताने यह सब जानकर किसी समय रितषेणा कब्तरीसे पूछा कि पूर्वजन्म-में तुम्हारा क्या नाम था ? ॥८६॥ उसने भी चोंचसे 'रतिवेगा' यह नाम लिख दिया । उसे देखकर यह पूर्वजन्मकी मेरी स्त्री है यह जानकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुआ ॥८७॥ इसी प्रकार प्रियदत्ताने रतिवर कबूतरसे भी उसके पूर्वजन्मका नाम पूछा तब उसने भी में पूर्व जन्ममें सुकान्त नामका था ऐसे अक्षर जमीनपर लिख दिये ॥८८॥ उन्हे देखकर और यह मेरा ही पित है यह जानकर उसीके साथ रहनेकी अभिलाषा करती हुई रितषेणा भी दैवके अनुग्रहसे उसीके साथ समागमको प्राप्त हुई-दोनों साथ साथ रहने लगे ॥८९॥ यह सब सुनकर सभामें बैठे हुए सभी लोगोंको बहुत भारी प्रसन्नता हुई और कथाका शेष भाग सुननेकी इच्छा करते हुए सभी लोग बड़ी उत्कण्ठासे बैठे रहे ॥ ९०॥ 'इसके सिवाय हम दोनोंने और भी जो कुछ देला या सुना है उसे यदि जानती हो तो कहां' इस प्रकार जयकुमारके कहनेपर अपने 'वचनामृतरूपी जलसे उस शुभ सभाको सींचती हुई सलोचना कहने लगी'-'हाँ, अच्छी तरह

१ पुण्डरीकिणीपुरम् । २ लोकपालः । ३ कुबेरकान्तः । ४ अमितानन्तमस्योः । ५ जब्बाचारणद्वयावलोकनमात्र । ६ नत्वा । ७ विगलितपरस्परात्यन्तस्नेहवदित्यर्थः । ५ कपोतमिथुनम् । ६ गलितमोहमिति ज्ञात्वा । गम्यान्य-ल०, अ०, प०, ६० । १० लिखितनामाक्षरम् । ११ निजपूर्वजन्मनाम । १२ सुकान्ताख्योऽह-ल० । १३ विघेरानुकूल्यात् । १४ जयकुमारसभार्वातनाम् । सपल्यादीनाम् । १६ जयकुमारसभार्वातनाम् ।

जानती हूँ, सुनिये ।।९१-९२।। उस समय वे मुनि आहार छोड़कर सेठके घरसे चले गये थे। जब राजाको उनके इस तरह चले जानेका कारण मालूम नहीं हुआ तब उसने अमितमित गणिनी (आर्थिका) से पूछा। अमितमितने भी जैसा सुना था वैसा वह कहने लगी।।९३।।

इसी पुष्कलावती देशमें विजयार्घ पर्वतके निकट एक 'घान्यकमाल' नामका बड़ा भारी वन है और उस वनके पास ही शोभानगर नामका एक बड़ा नगर है। उस नगरका स्वामी राजा प्रजापाल था और उसकी स्त्रीका नाम था देवश्री । वह देवश्री दूसरी लक्ष्मीके समान सुख देनेवाली थी ।।९४-९५।। राजा प्रजापालके एक शक्तिषेण नामका सामन्त था, उसकी प्रीति उत्यन्न करनेवाली अटवीश्री नामकी स्त्री थी। उन दोनोंके सत्यदेव नामका पुत्र था। किसी समय निकटभव्य होनेके कारण इन सभीने मेरे चरणोंके आश्रयसे धर्मका उपदेश सुना । राजा भी इनके साथ था । उपदेश सुनकर सभीने मद्य-मांसका त्याग किया और पर्वके दिन उपवास करनेका नियम लिया। भिक्त करनेवाले शक्तिषेणने भी गृहस्थके व्रत धारण किये और साथमें यह नियम लिया कि मैं मुनियोंके भोजन करनेका समय टालकर भोजन करूंगा ।।९६-९८।। शक्तिषेणकी स्त्री अटवीश्रीने पांच वर्ष तक शुक्ल पक्षका प्रथम दिन और कृष्णपक्षकी अष्टमीको आहार त्याग करनेका नियम किया, अनुप्रबद्ध कल्याण नाम-का उपवास व्रत ग्रहण किया तथा सत्यदेवने भी साधुओंके स्तवन करनेका नियम लिया ॥९९-१००।। इस प्रकार ये सब सम्यग्दर्शनके बिना ही व्रतरूप आभूषणको धारण करनेवाले हो गये। किसी एक दिन सेनापित शक्तिषेण अपनी सेनाके साथ अटवीश्रीको लेनेके लिये उसके माता-पिताकी नगरी मृणालवतीको गया था। वहांसे लौटते समय वह धान्यकमाल नामके वनमें सर्पसरोवरके समीप ठहरा । उसी समय एक दूसरी घटना हुई जो इस प्रकार कही जाती है।

१ लोकपालस्य । २ विक्त । ३ अमितमत्यार्थिका । ४ स्वयं चारणमुनिनिकटे आर्काणतम् । ५ पुष्कलावत्याम् । ६ विजयार्द्धगिरिसमीपम् । ७ समीपे । ६ नगरस्य । ६ नायकः । १० सत्यदेव-नामा स्वीकृतपुत्रः सञ्जातः । ११ इमे सर्वे देवश्रीदेव्यादयः समं धर्मं श्रुत्वेति सम्बन्धः । १२ अमित-गतिनामास्मत्पादसमाश्रयात् । १३ मुनिचर्याकाले अतिकान्ते सित । १४ आहारं स्वीकरोमीति व्रतम् । १५ शक्तिषेणभार्या । १६ शुक्लपक्षप्रतिपद्दिने । अपरे पक्षे अष्टम्यां दिने च । १७ पञ्चवर्षाणि । १८ उपवासव्रतं समग्रहीत् । १६ परमेष्ठिनां स्तोत्रम् । २० गृहीतवान् । २१ जननीजनकयोः । २२ मृणालवतीनामनगरीम् । २३ भूपतिः ।

सुकेतुस्तत्र' 'वैदयेशस्तन् जो रितवर्मणः । भवदेवोऽभवत्तस्य विपुष्यः कनकिश्याम् ।।१०४॥ तत्रैव' बृहिता' जाता श्रीदत्तस्यातिवल्लमा । विमलाविश्रियाख्याता रितवेगाख्यया सती ॥१०४॥ सुकान्तोऽशोक'देवेष्टिजिनदत्तासुतोऽजिन । भवदेवस्य दुर्वत्या "दुर्मुखाख्योऽप्यजायत ॥१०६॥ स एव द्रव्य'मावण्यं रितवेगां जिघृक्षकः । वाणिज्यायं गत'र्न्सस्मान्नायात' इति सा'र तदा ॥१०७॥ मातापितृभ्यां प्रावायि सुकान्ताय सुतेजसे । देशान्तरात् समागत्य तद्वार्ताश्रवणाव् भृशम् ॥१०६॥ दुर्मु खं कृपिते भीत्वा तदानीं तद्ववृत्वरम् । विज्ञत्वार्णः शक्तिवेणस्य शरणं समुपागतम् ॥१०६॥ तद्वुर्मुखोऽपि 'णिनवेन्थाद् प्रनुगत्य' वश्रवरम् । शक्तिवोणभयाव् बद्धवेरो निववृत्ते' ततः ।११०॥ तत्रैकस्मं 'रे 'वियण्वारणद्वन्द्वाय समापुष्ये । शक्तिवोणभयाव् बद्धवेरो निववृत्ते' ततः ।१११॥ तत्रैवागत्य सार्येशे निविष्टो बहुभिः सह । विभुमेर्कवत्ताख्यः श्रेष्ठी भार्यास्य वारिणो ॥११२॥ मित्रणस्तस्य' भूतार्थः शक्तिनः सबृहस्यतिः । धन्वन्तरिश्च चत्वारः सर्वे शास्त्रविशारदाः ॥११३॥ एभिः परिवृतः श्रेष्ठी हीनाछगं किष्टम्वागतम् । समीक्ष्येनं कृतो हेतोर्जातोऽप्रमिति' तान् जगौ ॥११४॥

मृणालवती नगरीका राजा धरणीपित था। उसी नगरीमें सुकेतु नामका एक सेठ रहता था जो कि रतिबर्माका पुत्र था । सुकेतुकी स्त्रीका नाम कनकश्री था और उन दोनोंके एक भवदत्त नामका पुण्यहीन पुत्र था ।।१०१-१०४।। उसी नगरमें एक श्रीदत्त सेठ थे । उनकी स्त्रीका नाम था विमलश्री और उनके दोनोंके अत्यन्त प्यारी रतिवेगा नामकी सती पुत्री थी ।।१०५।। उसी नगरके अशोकदेव सेठ और जिनदत्ता नामकी उनकी स्त्रीसे पैदा हुआ सुकान्त नामका एक पुत्र था । जिसका वर्णन ऊपर कर आये हैं ऐसा भवदेव बड़ा दुराचारी था और उस दुरा-चारीपनके कारण ही उसका दूसरा नाम दुर्मुख भी हो गया था ।।१०६।। वह भवदेव धन उपार्जनकर रतिवेगाके साथ विवाह करना चाहता था इसिलये व्यापारके निमित्त वह बाहर गया था, परन्तु जब वह विवाहके अवसर तक नही आया तब माता पिताने वह कन्या अत्यन्त तेजस्वी सुकान्तके लिये दे दी । जब दुर्मुख (भवदेव) देशान्तरसे लौटकर आया और रित-वेगाके विवाहकी बात सुनी तब वह बहुत ही कुपित हुआ । उसके डरसे वधू और वर दोनों ही भागकर शक्तिषेणकी शरणमें पहुंचे ॥१०७-१०९॥ दुर्मृखने भी हठसे वधू और वरका पीछा किया परन्तु शक्तिषेणके डरसे अपना वैर अपने ही मनमें रखकर वहांसे लौट गया ।।११०।। शक्तिषेणने वहां पधारे हुए दो चारण मुनियोंके लिये अपने आगामी जन्मके कलेवाके समान आहार दान दिया था ।।१११।। उसी सरोवरके समीप धनी और सब सघके स्वामी मेरुकदत्त नामका सेठ वहुत लोगोंके साथ आकर ठहरा हुआ था । उसकी स्त्रीका नाम धारिणी था । उस सेठके चार मत्री थे-१ भूतार्थ, २ शकुनि, ३ बृहस्पित और ४ धन्वन्तरि । ये चारो ही मंत्री अपने अपने शास्त्रोंमें पण्डित थे ।।११२-११३।। एक दिन सेठ इन सबसे घिरा हुआ

१ मृणालवत्याम् । २ विणग्मुख्यस्य । ३ कनकश्रियः । ४ श्रीदत्तविमलिश्रयोः । ५ पुत्री । ६ अशोकवेवस्य प्रियतमाया जिनदत्तायाः सुतः । ७ दुर्मुख इति नामान्तरमि । स दुर्मुखः स्वमानुलं श्रीदत्तं रितवेगां याचितवान् । मानुलो भिणतवान् त्वं व्यवसायहीनो न ददामीति । दुर्मुखोऽबोचत्—यावदहं द्वीपान्तेरषु द्वव्यमावर्ष्यागच्छामि तावद् रितवेगा कस्यापि न द्वातव्या इति द्वादशवर्षाणि कालाविध दत्वा । ६ धनमर्ज-रित्वा । ६ गृहीतुमिच्छः । १० कृतद्वादशवर्षादेः सकाशात् । ११ नागतः । १२ रितवेगा । १३ दीयते सम । १४ सुकान्तरितवेगाद्वयम् । १४ गत्वा । १६ समुपाश्रयत् । १७ अविच्छेदेन । १८ पृष्ठतो गत्वा । १६ व्याघुटितवान् । २० सर्पसरोवरित्येषत्वभित्तवेणशिविरात् । २१ सर्पसरोवरे । २२ गगनचारण । २३ आगताय । समीयुषे ल०, इ०, अ०, म०, प०, स० । २३ संवलम् । २४ विणवसंघाधिपः । २६ मेरु-कदत्तस्य । २७ विकलावयवम् । २८ इति पृष्टवान् तं श्रेष्टिनम् ।

वाकृतिः वाकृताब् बुष्टाब् प्रहात्पापाय् बृहस्पतिः । धम्बन्तरिस्त्रवोषेभ्यो जन्मनीति समंविवात् ॥११५॥ भूतार्थस्वस्तु तस्मवं कर्म हिलाखुपाजितम् । प्रधानकारणं तेन् हीनाळ्या इति सूक्तवान् ॥११६॥ वाकितवेण महीपालप्रतिपस्तुकः पिता । सत्यवेषस्य वृष्ट्वार्डोस्मस्त मिन्वध्यम्य वृष्ट्या ॥११७॥ तवा कृत्वा महब्बुःसं 'सम्य राक्षवितामित् । च्युतं पयोऽतिपाकेम माजनात्त्रच्छ्या ॥११७॥ भक्ष्यमाणान् कपीताद्या पर्व्यस्तुष्णीमयं स्थितः । कोषान्मातुः किनीयस्या भर्तिनावागितीऽसहः ॥ अवस्ताव् विवाय कपीताद्या पर्व्यस्त्रव्याम् । समते नैति सर्वेषार सक्कर्मव्यत्तार अस्तिनावागितीऽसहः ॥ अवस्ताव् विवाय स्वायाम् । समते नैति सर्वेषार भूवास् अवस्ताव् । स्वर्ति कृत्वा । सर्वे सहत्वमान् । पर्वे सहत्वमान् । स्वर्ति कृत्वा निवानं स्वर्त्त प्रयायम् । स्वर्ति कृत्वा विवाय स्वर्ति कृत्वा निवानं स्वर्ति प्रयाय सह । कृतीपवास्या क्षित्ववेषा भित्रतुरस्तरम् । ॥१२३॥ मृतिभ्यां वस्तवानेन पञ्चाद्यर्थमवाप्तवान् । वृष्ट्वा तच्छ प्रि रेषारिक्योर स्वायारिक्यान्ति ॥१२४॥ एताव्यत्ये भूवास्तं अपत्ति कृत्वाति । मन्त्रिवास्त्रविष्ठाः ॥१२४॥ एताव्यत्ये भूवास्तार अपति कृत्वाति । मन्त्रिवास्त्रविष्ठाः ॥१२४॥ एताव्यत्ये भूवास्तं अपति कृत्वाति । मन्त्रवासित । मन्त्रिवासस्य कृत्वाति । स्वर्वारायस्त्रविष्ठाः ॥१२४॥ एताव्यत्ये भूवास्तं अपति कृत्वाति । सन्त्रवासित । मन्त्रवास्तर्यः चत्वारीऽध्यत्त्वविष्ठाः ॥१२४॥

बैठा था कि इतनेमें वहां एक हीन अंगवाला पुरुष आया । उसे देखकर सेठने सब मंत्रियोंसे कहा कि यह ऐसा किस कारणसे हुआ है ? ।।११४।। इसके उत्तरमें शकुनि मंत्रीने कहा कि जन्मके संमय बुरे शकुन होनेसे यह ऐसा हुआ है ? बृहस्पतिने कहा कि जन्मके समय दुष्ट ग्रहोंके पड़नेसे यह हीनांग हुआ है और धन्वन्तरिने कहा कि जन्मके समय वात पित्त कफ इन तीन दोर्घोंके कारण यह विकलांग हो गया है । यह सुनकर भूतार्थ नामक मन्त्रीने कहा कि आप यह सब रहने दीजिये, इस जीवने पूर्वभवमें हिंसा आदिके द्वारा जो कर्म उपाजन किये थे वे ही इसके हीनांग होनेमें प्रधान कारण हैं ।।११५–११६।। इतनेमें ही शक्तिषेण सेनापतिने जिसे अपना पुत्र स्वीकार किया है ऐसे उस सत्यदेवका पिता अपनी इच्छानुसार उसे खोजता हुआ आ पहुंचा। उस हीनांग पुत्रको देखकर उसे बहुत ही दु:ख हुआ और वह कहने लगा कि हे सभासदो, सुनो, एक दिन घरमें चावल पक रहे थे सो पानीके उफानके कारण कुछ चावल बर्तनसे नीचे गिर गये और उन नीचे गिरे हुए चावलोंको कबूतर आदि पक्षी चुगने लगे परन्तु यह सब देखता हुआ चुपचाप खड़ा रहा–इसने उन्हें भगाया नहीं । तब इसकी मौकी छोटी बहिनमे कोषसे इसे डांटा, उस डांटको न सह सकनेके कारण ही यह यहां चला आया है। यह इतना असहन-शील है कि 'तेरी नाकके नीचे मुँहका छेद है'इस बातको भी नहीं सह सकता है। इस तरह सब सभासदोंसे उसके पिताने उसकी अकर्मण्यताका वर्णन किया । चूँकि सत्यदेव अपने पिताके साथ वापिस नहीं जाना चाहता था इसलिये उसने दुखी होकर निदान किया कि 'अगले भवमें भी में तेरे स्नेहका पात्र होऊं' इस प्रकार निदान कर वह द्रव्यिलङ्गी मुनि हो गया और सत्यदेवके प्रेमसे मोहित होकर मरा जिससे लोकपाल हुआ ।।११७–१२२।। किसी एक समय शुक्ल-पक्षकी प्रतिपदाके दिन शक्तिषेणने उपवास करनेवाली अपनी स्त्री अटवीश्रीके साथ साथ भक्ति-पूर्वक हो मुनियोंको आहारदान देकर पंचारचर्य प्राप्त किये, उसे देखकर सेठ मेरुकदत्त और उनकी स्त्री धारिणीने निदान किया कि'ये दोनों अगले जन्ममें हमारी ही संतान हों।'सैठ मेरक-

१ कर्मकरणेन । २ विकलांगी जात इति । ३ सुष्ठु प्रीक्तवान् । ४ शक्तिषेणनामसामस्तिमायं मम पुत्र इति स्वीकृतसुतस्य । ५ सत्यकमामजनकः । ६ सपैसरौवरे । ७ गवेषयत्रित्यपैः । ६ समाजनैः । ६ सत्यदेवजनन्याः । १० मिन्याः । ११ असहमानः । १२ समाजनानाम् । १३ तत् सत्यदेवस्य कर्मण्य- क्षमताम् । १४ सत्यकेन स्वेन । १५ सत्यदेवस्य । १६ अनिभमतात् । १७ भवेयम् । १८ स्तैवृगीचरम् इ०, अ०, स० । १६ सत्यकः । २० लीकपालनाय देवत्वम् । २१—पुरस्सरः ल० । २२ दानसञ्जाताद्वयम् । २३ मेरकदत्ततद्भार्याघारिण्यौ । २४ शक्तिषेणाविकियौ । २४ पुत्रौ । २६ अनुष्ताम् । २७ मेरकवत्तत्व ।

तयो विधाय कालान्ते समापन् लोकपालताम् । वधूवरं च वानानुमोवपुण्यमवाप्तवत् ।११२६॥ "तवाकण्यं महीवास्य" वेवी वसुमती तवा । स्वजन्मान्तर "सम्बोधमूण्ड्यांनन्तर विधिता ॥१२७॥ महं पूर्वोक्त वेवश्रीस्वत्प्रसावाविमां भ्रियम् । प्राप्ता विवास त्राप्ता । त्र विवास प्रियक्त स्वप्ता ।१२६॥ महं पूर्वोक्त वेवश्रीस्वत्प्रसावाविमां भ्रियम् । प्राप्ता विवास त्र विवास स्वपूर्वजम् ॥१२६॥ जन्मावबुव्ध्य विन्त्रत्ते सारव्वीश्रीरियं त्वहम् । शक्तिषेणा मम प्रेयान् मसौ क्वाद्य प्रवर्तते ॥१३०॥ इति राप्तव्या अवर्तते ॥१३०॥ इति राप्तव्या अवर्तते ।१३३॥ वेवभूयं विवास सत्यविष्ठा प्रस्तव ॥१३१॥ वेवभूयं विवास सत्यविष्ठ स्वास्त्र विवास सत्यकः ॥१३२॥ कृषेद्यवितस्यापि पिता प्राच्यः रेस सत्यकः । पाता गत्यन्तरस्याद्य पुष्पात् स्निह्यन्ति वेहिनः ॥१३३॥ भववेवेन स्वास्त्रं विजावेती विवास स्वास्त्र । सार्येशोः धारिणी चेहर्ष पत्यस्ते पितराविमौर्र ॥१३४॥

दत्तके चारों मंत्रियोंने सब परिग्रहका परित्याग कर तप धारण किया और आयुके अन्तमें लोकपालकी पर्याय प्राप्त की । इसी प्रकार सुकान्त और रितवेगा नामके वधू-वरने भी दानकी अनुमोदना करनेसे प्राप्त हुआ बहुत भारी पुण्य प्राप्त किया ॥१२३-१२६॥ यह सब सुनकर राजा लोक गलकी रानी वसुमतीको अपने पूर्वजन्मकी सब बात याद आ गई जिससे वह मूर्च्छित हो गई और सचेत होनेपर अमितमित आर्यिकासे कहने लगी कि मै पूर्वजन्ममें शोभानगरके राजा प्रजापालकी रानी देवश्री थी, आपके प्रसादसे ही में इस लक्ष्मीको प्राप्त हुई हूँ, मेरे उस जन्मके पति राजा प्रजापाल आज कहाँ हैं ? यह किहये।।१२७-१२८।। इस प्रकार वसुमतीका प्रश्न समाप्त होनेपर अमितमित आर्यिकाने कहा कि यह लोकपाल ही पूर्वजन्मका प्रजापाल राजा है। इतना कहते ही प्रियदत्ताको भी अपने पूर्वभवकी याद आ गई। उसने आर्यिकाको वन्दना कर कहा कि शक्तिषेणकी स्त्री अटवीश्री तो में ही हूँ, किहये मेरा पति शक्तिषेण आज कहाँ हैं ? इस प्रकार पूछा जानेपर अमिनमनिने कहा कि यह तेरा पित कुबेर-कान्त ही उस जन्मका शक्तिषेण है और यह कुबेरदियत ही उस जन्मका सत्यदेव है जो कि तुम्हारा पुत्र हुआ है। सेठ मेरुकदत्तके जो भूतार्थ आदि चार मंत्री थे वे देवपर्यायको प्राप्त हो स्नेहके कारण जन्मसे ही लेकर तुम्हारे पतिकी भारी सेवा कर रहे हैं–कामधेनु और कल्पवृक्ष बनकर सेचा कर रहें हैं ।।१२९–१३२।। कुबेरदयितका पूर्व जन्मका पिता सत्यक भी देव होकर उसकी रक्षा करता है सो ठीक ही है क्योंकि पुण्यके प्रभावसे दूसरी गतिमें रहनेवाले जीव - भी स्नेह करने लग जाते हें ।।१३३।। भवदेवने पूर्वोक्त वधू-वर (रितवेगा और सुकान्त) को जला दिया था इसलिये वे दोनों ही मरकर ये कबूतर-कबूतरी हुए है। सेठ मेर्कदत्त और

१ लोकपालसुरत्वम् । २ सुकान्तरितवेगेति मिथुनम् । ३ प्राप्तम् । ४ पुण्यम् । प्राप्तिमित्यादिवचनम् । ४ प्रजापालपुत्रलोकपालस्य । ६ भार्यां कुवेरिमत्रस्य, पौत्री वसुमती । ७ निजभवान्तरपित्ज्ञानजात ।

द शोभानगरपतिप्रजापालमहीपतेर्भाया देवश्रीः । ६ हे अमितमत्यायिके, भवत्प्रसादात् । १० प्राप्तवत्यहम् । ११ शोभानगरप्रतिपालप्रजापाल इत्ययः । १२ तव भर्ता लोकपालः । १३ आर्यिका ।

१४ तव प्रियदत्तायाः । १४ पुरोवर्ती । १६ कुवेरकान्तः । १७ शक्तिषेणस्य स्वीकृतपुत्रः । कुवेरदियतः

इति तव पुत्रोऽभूदिति सम्बन्धः । १८ देवत्वम् । १६ तव भर्तुः कुवेरकान्तस्य । २० जननकालादारभ्य

कामधेनुक्तमेति श्लोकोक्तसेवां कुवैते । २१ पूर्वभवसम्बन्धिपिता सत्यकः । २२ रक्षकोऽभूत् ।

२३ रतिवर्मकनकश्रियोः सूनुना भवदेवेन । कोषात् शक्तिषेणकालान्तरेण निर्देग्धं वधूवरं सुकान्तरितवेगेति द्वयम् । २४ कपोतपक्षिणावभूतामिति सम्बन्धः । २५ मेक्कदत्तः । २६ अस्यां पुर्याम् । पुण्डरीकिण्याम् ।

२७ तव भर्तुः कुवरेकान्तस्य । २८ कुवेरिमत्रधनवत्यौ ।

इत्युक्तवा 'सेवमप्याह 'क्षगाचलसभीपगे । वसन्तौ चारणावद्रौ मृनी सलयकाञ्चने ॥११५॥ पूर्व' वनिनेको तो भिक्षार्य समुपागतौ । तव पुत्रसमुत्पत्तिम् उपविषय गतौ ततः १३६॥ प्रत्येषुर्वसुषाराविहेतुभूतौ कपोतकौ । वृष्ट्वा सकरणौ भिक्षाम् प्रनादाय वनं गतौ ॥१३७॥ गुवांगुं दत्वं यु'वयोः उपयातौ "तयोरिवम् । उपवेशात् समाकर्ण्यं सर्वमुक्तं ययाश्रुतम् ॥१३६॥ इति ते'ऽमितमत्युक्तकथावगमतत्पराः । स्वरूपं संसृतेः सम्यक् मृहुर्मृहुरभावयन् ॥१३६॥ एवं प्रयाति कालेऽसौ प्रयवत्ता प्रसङ्गतः । यशस्वतीगुणवत्यौ युवाभ्यां केन हेतुना ॥१४०॥ इयं वीका गृहीतेति पप्रच्छोत्पन्नकौतुका । ते' च तत्कारणं स्पष्टं यथावृत्तमवोचताम्' ॥१४१॥ ततो धनवती' वीकां गणिन्याः' सन्निष्ठौ ययौ । माता' कृबेरसेना च तयोरायिकयोद्वंयोः ॥१४२॥ तावन्येषुः कपोतौ च प्रामान्तरमुपाथितौ । तण्डुलाखुपयोगाय समर्वतिप्रचोदितौ । ॥१४३॥ 'भववेवचरेणानुबद्धवेरेण पापिना । वृष्टमात्रोत्यकोपन पारितौ पुववंशसा' ॥१४४॥ तद्वाष्ट्रविजयार्द्धस्य विक्षणश्रीणमाथिते । गन्धारिववयोशीरवत्यास्यनगरेऽधिषः ॥१४४॥

उनकी स्त्री धारिणी यहां तेरे पित कुबेरकान्तके माता पिता हुए हैं ।।१३४।। इतना कहकर अमितमित यह भी कहने लगी कि विजयार्ध पर्वतके समीप मलयकांचन नामके पर्वतपर दो मुनिराज रहते थे, जब पूर्वजन्ममें शिक्तषेण सर्पसरोवरके समीप डेरा डालकर वनमें ठहरा हुआ था तब वे भिक्षाके लिये तेरे यहां आये थे और तेरे अंगुलियोंके इशारेसे पांच पुत्र तथा एक पुत्री होगी ऐसा कहकर चले गये थे। तदनन्तर रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्योंके कारण स्वरूप वे मुनिराज इस जन्ममें भी किसी समय तेरे घर आये थे परन्तु कब्तर-कब्तरीको देखकर दया-युक्त हो बिना भिक्षा लिये ही वनको लौट गये थे। वे ही तेरे पिता और तेरे पितके गृरु हुए हैं। उन्होंके उपदेशसे मैंने यह सब सुनकर अनुकमसे कहा है। ११३५-१३८।। इस प्रकार जो पुरुष अमितमित आर्थिकाके द्वारा कही हुई कथाके सुननेमें तल्लीन हो रहे थे वे संसारके सच्चे स्वरूप का बार-बार चिन्तवन करने लगे।।१३९।। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होनेपर किसी दिन प्रियदत्ताने प्रसङ्ग पाकर यशस्वती और गुणवतीसे पूछा कि आप लोगोंने यह दीक्षा किस कारण ग्रहण की है? मुफे यह जाननेका कौतुक हो रहा है। तब उन दोनोंने स्पष्ट रूपसे अपनी दीक्षाका कारण बतला दिया।।१४०-१४१।। तदनन्तर कुबेरिमत्रकी स्त्री धनवतीने संघकी स्वामिनी अमितमितके पास दीक्षा धारण कर ली और उन दोनों आर्यकाओंकी माता कुबेर-सेनाने भी अपनी पुत्रीके समीप दीक्षा धारण कर ली और उन दोनों आर्यकाओंकी माता कुबेर-सेनाने भी अपनी पुत्रीके समीप दीक्षा धारण कर शि

किसी एक दिन यमराजके द्वारा प्रेरित हुए ही क्या मानो वे दोनों कबूतर-कबूतरी चावल चुगतेके लिये किसी दूसरे गांव गये। वहां एक बिलाव था जो कि भवदेवका जीव था। उस पापीको पूर्व जन्मसे बंघे हुए वैरके कारण कबूतर-कबूतरीको देखते ही पापकी भावना जागृत हो उठी और उसने उन दोनोंको मार डाला ।।१४३–१४४।। उसी पुष्कलावती देशके विजयार्ध पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें एक गांधार नामका देश है और उसमें उशीरवती

१ अमितमत्यार्षिका । २ विजयार्द्धपर्वत । ३ निवसन्तौ । ४ शक्तिषेणाटवीश्रीभवे । ५ सपं-सरोवरिनवेशे । ६ कुवेरिनत्रसमुद्रवत्तयोः । ७ कुवेरकान्तिप्रयदत्तयोः गुरुत्वमुपयातौ यौ द्वौ तयोरेव चारण्योः । ६ यथाक्रमम् ल० । ६ लोकपालादायः । १० परिज्ञाने रताः । ११ यशस्वतीगुणवत्यौ । १२ मम मातुलकुवेरदत्ताद् विविधमक्ष्यपूर्वभोजनालाभाज्जातलज्जया तपो गृहीतम् । १३ कुवेरिनत्रस्य भार्या । १४ अमितमत्यर्गियाः । १५ जग्त्पालचक्रवितपुत्र्योरिमतमत्यनन्तमत्योर्जननी । १६ जम्बू-ग्रामम् । १७ भक्षणाय । १८ अन्तकप्रेरितौ । १६ पूर्वस्मिन् भवदेवेन । २० पापेन ल० । २१ जम्बूग्रामस्य कदलीवनस्थमाजरिण ।

म्नाबित्यगतिरस्यासीग्महावेची प्राधिप्रमा । तयोहिरण्यवर्षाच्यः सुतो रतिवरोऽभवत् । १४६॥ तिस्मन्नेवोत्तरश्रेण्यां गौरीविवयविश्वते । पुरे भोगपुरे वायुरयो विद्यावराधियः ॥१४७॥ तस्य स्वयंप्रभावेच्यां रतिवेणा प्रभावती । बभूव जैनवमाँगोऽप्यभ्युद्धरित वेहिनः ॥१४८॥ माता पिताऽपि या यश्च सुकान्तरितवेगयोः । जन्मन्यस्मिन् किलाभूतां चित्रं तावेणं संसृतिः ॥१४६॥ हा मे प्रभावतीत्याह जयश्चेत् ससुलोचनः । रूपाविवर्णनं तस्याः कि पुनः कियते पृथक् ॥१४०॥ यौवनेन समाकान्तां कन्यां दृष्ट्वा प्रभावतीत् । कस्म वेयेयमित्याह खगेशो मन्त्रिणस्तवः (ततः) ॥१४१॥ शशिप्रभा स्वसा वेव्या भातावित्यगतिस्तया । परे च चच्चराघीशाः प्रीत्या ज्याचन्त कन्यकाम् ॥१४२॥ ततः स्वयंवरो युक्तो विरोधस्तम् केनचित् । इत्यभावन्त निश्चत्यं 'तव्भूपोऽप्यभ्युपागमत् ॥१४२॥ ततः सर्वेऽपि तद्वार्ताकर्णनावागमन् वराः । कमप्येतेषु सा कन्या नाप्रहीव् रत्नमालया ॥१४४॥ मातापितृभ्यां तव् वृष्ट्वा सम्युष्टा प्रयकारिणी' । यो जयेव् गतियुद्धे मां मालां संयोजयाम्यहम् ॥१४५॥ कण्ठे तस्येति वक्स्येवा प्रागित्याह सर्वी तयोः । श्रुत्वा तत्र विने सर्वानृचितोक्त्या व्यसर्जयत् ॥१४६॥

नामकी एक नगरी है। उसके राजा थे आदित्यगित और उनकी रानीका नाम था शशिप्रभा। रितवर कबूतर मरकर उन दोनोंके हिरण्यवर्मा नामका पुत्र हुआ।।१४५-१४६॥ उसी विजयार्ध पर्वतकी उत्तर श्रेणीमें एक गौरी नामका देश है उसके भोगपुर नामके प्रसिद्ध नगरमें विद्याधरोंका स्वामी राजा वायुरथ राज्य करता था। उसकी स्वयंप्रभा नामकी रानी थी। रितिणा कबूतरी मरकर उन्हीं दोनोंको प्रभावती नामकी पुत्री हुई सो ठीक ही है क्योंकि जैनधर्मका एक अंश भी प्राणियोंका उद्धार कर देता है।।१४७-१४८॥ सुकान्त और रितवेगाके जो पहले माता-पिता थे वे ही इस जन्ममें भी माता-पिता हुए है सो ठीक ही है क्योंकि यह संसार बड़ा ही विचित्र है। भावार्थ-सुकान्तके पूर्वभवके माता-पिता अशोक और जिनदत्ता इस भवमें आदित्यगित और शिशप्रभा हुए हैं तथा रितवेगाके पूर्वभवके माता-पिता विमलश्री और श्रीदत्ता इस भवमें वायुरथ तथा स्वयंप्रभा हुए हैं।।१४९॥ जब जयकुमारने सुलोचनाके साथ बैठकर 'हा मेरी प्रभावती' ऐसा कहा तब फिर उसके रूप आदिका वर्णन अलगसे क्या किया जाय ?।।१५०॥ प्रभावती कन्याको यौवनसे सम्पन्न देखकर विद्याधरोंके अधिपित वायुरथने अपने मंत्रियोंसे कहा कि यह कन्या किसे देनी चाहिये ?।।१५१॥

मंत्रियोंने परस्परमें निश्चय कर कहा कि 'शशिप्रभा आपकी बहिन है, और आदित्यगित आपकी पट्टराज्ञीका भाई है। ये दोनों तथा इनके सिवाय और भी अनेक विद्याधर राजा बड़े प्रेमसे कन्याकी याचना कर रहे हैं इसिलये स्वयंवर करना ठीक होगा क्योंकि ऐसा करनेसे किसीके साथ विरोध नहीं होगा।' मन्त्रियोंकी यह बात राजाने भी स्वीकार की ॥१५२-१५३॥ तदनन्तर स्वयंवरकी बात सुनकर सभी राजकुमार आये परन्तु कन्या प्रभावतीने इन सबमें से किसीको भी रत्नमालाके द्वारा स्वीकार नहीं किया—िकसीके भी गलेमें रत्नमाला नहीं डाली ॥१५४॥ यह देखकर माता-िपताने उसकी सखी प्रियकारिणीसे इसका कारण पूछा, सखीच उन दोनोंसे कहा कि यह पहले कहती थी कि 'जो मुक्ते गितयुद्धमें जीतेगा में उसीके गलेमें माला डालंगी' यह सुनकर राजाने उस दिन यथायोग्य कहकर सबको बिदा किया ॥१५५-१५६॥

१ रतिवरनामकपोतः । २ रतिषेणा नाम कपोती । ३ श्रीदत्तविमलश्रियौ । अशोकदेवजिनदत्ते द्वे च अभूतां वायुरथस्वयंप्रभादेव्यौ चादित्यगितिशिष्रभे च पितरावभूतामिति । ४ सुलोचनया सिहतः । ५ तव शशिप्रभेति भगिनी । ६ वायुरथस्य तव भायीयाः । ७ स्वयंप्रभादेव्या भ्राता आदित्यगितृष्च सोऽपि स्वपुत्राय याचितवान् इत्यर्थः । ६ एवं सिति । ६ तथास्त्वित्यनुमितमकरोत् । १० कन्यायाः सुद्धौ । ११ वायुरथस्वयम्प्रभयोः ।

म्रत्येषुः खबराधीशो घोषियता स्वयंवरम् । सिद्धक्टाख्यकैत्यालयस्य मालां पुरास्थिताम् ॥१५७॥ म्रपाय्यमहामेर्दं न्निः परित्य महीतलम् । म्रत्युष्टां खेचराः केषित्तां म्रहीतुमनीश्वराः ॥१५६॥ त्रपाय्यमहामेर्दं निर्मायस्या विनिर्णिताः । समो नन् न मृत्युश्च मानभञ्चान मानिनाम् ॥१५६॥ त्रतो हिरच्यवर्माऽयाद् गतियुद्धविशारदः । मालामासञ्जयामास त्रक्षण्ठे तेन निर्णिता ॥१६०॥ त्रयोः जन्मान्तरस्नेहसमृद्धसुखसम्पदा । काले गच्छिति कस्मिंश्च (चित्) कपोतद्वयदर्गनात् ॥१६१॥ सातप्राग्भवसम्बन्धा सुवरक्ता प्रभावती । स्थिताशोकाकुलैकैव चिन्तयन्ति किमप्यसौ ॥१६२॥ हिरच्यवर्म्मणा मातजन्मना लिखितं स्फुटम् । पट्टकं प्रियकारिच्या हस्ते समवलोक्य तम् ॥१६३॥ क्व लब्धमिविमत्यास्यत् प्राह सापि प्रयणे ते । लिखितं चेटकस्तस्य सुकान्तो ने समर्पयत् ॥१६४॥ इति तद्वचनं श्रुत्वा स्वयमप्यात्मवृत्तकम् । प्राक्तनं पट्टके तस्या लिखित्वाऽसौ करे दवौ ॥१६४॥ तद्विलोक्य कुमारोऽभूत् प्रभावत्यां प्रसक्तथाः । साऽपि तिस्मन् तयोः प्रीतिः प्राक्तन्यारः हिर्पण्याप्रमव्यास्यवा प्रसक्तथाः । माऽपि तिस्मन् तयोः प्रीतिः प्राक्तन्यारः हिर्पण्याप्रमव्याः सर्वे कल्याणाभिववं तयोः । म्रकृवंश्वित कल्याणं द्वितीयं ते चिकीर्षवः ॥१६७॥ वश्वम्याः सर्वे कल्याणाभिववं तयोः । म्रकृवंश्वित कल्याणं द्वितीयं ते चिकीर्षवः ॥१६७॥ वश्वम्याः सर्वे कल्याणाभिववं तयोः । हर्रक्षावर्मणा वीक्य परमाविष्वारणः ॥१६७॥ वश्वम्याः सर्वे कल्याणं स्वति । हर्रक्षावर्मणा वीक्य परमाविष्वारणः ॥१६८॥

दूसरे दिन राजाने स्वयंवरकी घोषणा कराकर कहा कि 'एक माला सिद्धकूट नामक चैत्यालयके द्धारसे नीचे छोड़ी जायगी' जो कोई विद्याधर माला छोड़नेके वाद महामेरु पर्वतकी तीन प्रद-<mark>क्षिणाएं देकर प्रभावतीके</mark> पहले उसे जमीनपर पड़नेके पहले ही ले लेगा वही इसका पति होगा' यह सुनकर बहुतसे विद्याधरोंने प्रयत्न किया परन्तु पूर्वोक्त प्रकारसे माला न ले सके इसलिये प्रभावती से हारकर लज्जित होते हुए चले गये सो ठीक ही है क्योंकि मृत्यु भी अभिमानी लोगों के मानभंग की बराबरी नहीं कर सकती है ।।१५७–१५९।। तदनन्तर गतियुद्ध करनेमें चतुर हिरण्यवर्मा आया और उससे हारकर प्रभावतीने वह माला उसके गलेमें डाल दी ॥१०६॥ पूर्व जन्मके स्नेहसे बढ़ी हुई सुखरूप सम्पत्तिसे जब उन दोनोंका कितना ही समय व्यतीत हो गया तब किसी एक दिन कबूतर-कबूतरीका जोड़ा देखनेसे प्रभावतीको पूर्वभवका सम्बन्ध याद आ गया, वह विरक्त होकर शोकसे व्याकुल होती हुई अकेली बैठकर कुछ सोचने लगी ।।१६१-१६२।। इधर हिरण्यवर्मीको भी जाति स्मरण हुआ था, उसने एक पटियेपर अपने पूर्वजन्मका सब हाल साफ साफ लिखकर प्रभावतीकी सखी प्रियकारिणीको दिया था, प्रभावती ने प्रियकारिणीके हाथमें वह पटिया देखकर कहा कि यह चित्रपट तुभे कहां मिला है ? सखीने कहा कि 'यह चित्रपट तेरे पितने लिखा है और उनके नौकर सुकान्तने मुफ्के दिया है, इस प्रकार सखीके वचन सुनकर प्रभावतीने भी एक पटियेपर अपने पूर्वजन्मका सब वृत्तान्त लिखकर सखी के हाथमें दिया ।।१६३-१६५।। वह चित्रपट देखकर हिरण्यवर्मा प्रभावतीपर बहुत अनुराग करने लगा और प्रभावती भी हिरण्यवर्मापर बहुत अनुराग करने लगी, उन दोनोंका प्रेम पूर्व पर्यायके प्रेमसे कहीं दूना हो गया था ।।१६६।। कूट्रम्बके सब लोगोंने मिलकर उन दोनोंका मंगलाभिषेक किया मानो वे उनका दूसरा कल्याण ही करना चाहते हो ।।१६७।। किसी समय दशमीके दिन ये दोनों सिद्धकूटके चैत्यालयमें अभिषेक पूजन आदि कर रहे थे उसी समय हिरण्य-

१ स्वयंवरिमिति घोषियत्वा तिह्ने व्यसजंयदिति सम्बन्धः । २ भूमौ पातयित स्म । ३ मेरोस्त्रिः ल० । ४ संयोजयित स्म । ५ असहायैव । ६ प्रभावत्याः सख्याः । ७ हस्ते स्थितम् । ६ हिरण्यवर्मणः । ६ प्राग्भवम्, पुरातनिमित्यर्थः । १० प्रभावती । ११ पुरातनी । १२ आ समन्ताव द्विगुणा । १३ विवाहदिनाद् दशमिवने । १४ अभिषेकपूजाविधौ । १५ प्रत्यक्षज्ञानम् । प्रत्यक्षज्ञानी ता० टि० । क्वित् अ०, प०, स०, इ०, ल० ।

प्रभावत्या च पृष्टोऽसौ स्वं पूर्वभववृत्तकम् । ग्रभावत मुनेश्ववमनुग्रहिषया तयोः ॥१६६॥ तृतीयजन्मनीतोऽत्र सम्भूतौ वणिजां कृतं । रितवेगा सुकान्तश्च प्राक् मृणालवतीपुरे ॥१७०॥ भर्तृभार्यामिसम्बन्धं सम्प्राप्यारिभयाव् गतौ । कृत्वाऽनुमोवनं शिवत्तवणवाने सपुण्यकौ ॥१७१॥ पारावतभवे चाप्य धर्मं जातौ युवामिति । विषाय पितरौ वैश्यजन्मनोर्याविहापि तौ ॥१७१॥ तृतीयजन्मनो "युष्मव्गृत्रवोऽहं च सङ्गताः । रितवेणगुरोः पाश्चं गृहीतप्रोषघाश्चरम् ॥१७३॥ जिनेन्त्रभवने भक्त्या नानोपकरणेः सवा । विषाय पूजां समजायामहीहं चगाषिपाः ॥१७४॥ पिताऽहं भववेवस्य रितवर्माभिष्यत्तवा । भूत्वा '०श्रीवर्मनामाऽतः संयमं प्राप्य शुद्धधीः ॥१७६॥ चारणत्वं तृतीयं च ज्ञानं प्रापमिहेत्यदः । भूत्वा मृनिवचः प्रीतिमापद्येतान्तरां च तौ । ॥१७६॥ एवं सुलेन यात्येवां । काले वायुरयः पृयुम् । विश्वरार्थं समालोक्य स्तनियत्नुं प्रतिक्षणम् ॥१७७॥ एवं सुलेन यात्येवां रिकाय गृत्विहिष्म । जनः करोति सर्वत्र वुस्तरं किमिवं तमः । ॥१७६॥ इति यावात्म्यमासाद्य बत्वा राज्यं विरुच्यं सः । मनोरयाय नैस्तक्ष्यं प्रितिस्त्रभवत्तवा ॥१७६॥ म्रावित्यगितमभ्यत्य प्रीत्या सर्वेऽपि वान्यवाः । प्रभावतीसुता वेया भवतेयं रितप्रभा ॥१८०॥

वर्माने परमाविध ज्ञानको धारण करनेवाले चारणमुनि देखे, प्रभावतीने उनसे अपने पूर्वभवका वृत्तान्त पूछा, मुनिराज भी अनुग्रह बुद्धिसे उन दोनोंके पूर्वभवका वृत्तान्त इस प्रकार कहने लगे ।।१६८-१६९।। कि तुम दोनों इस जन्मसे तीसरे जन्ममें मृणालवती नगरीके वैश्य कुलमें रितवेगा तथा सुकान्त हुए थे ।।१७०।। स्त्री पुरुषका सम्बन्ध पाकर तुम दोनों शत्रुके भयसे भागकर शक्तिषणकी शरण गये थे। वहां शक्तिषणने मुनिराजके लिये जो आहार दान दिया था उसकी अनुमोदना कर तुम दोनोंने पुण्यबंध किया था, उसके बाद कबूतर-कबूतरी के भवमें धर्म लाभकर यहां विद्याधर-विद्याधरी हुए हो। तुम दोनोंके वैश्य जन्मके जो माता पिता थे वे ही इस जन्मके भी तुम्हारे माता पिता हुए हें। तीसरे जन्मके तुम्हारे माता पिता तथा मैंने मिलकर एक साथ रितवेण गुरुके समीप प्रोषध व्रत लिया था, और उसका चिरकाल तक पालन करते हुए श्रीजिनेन्द्रदेवके मन्दिरमें भित्तपूर्वक अनेक उपकरणोंसे सदा पूजा की थी उसीके फलस्वरूप हम लोग यहां विद्याधर हुए हैं। मैं पूर्वभवमें रितवर्म नामका भवदेवका पिता था, अब श्रीधर्म नामका विद्याधर हुआ हूँ, मैंने शुद्ध हृदयमेंसे संयम धारणकर चारण-ऋद्धि और तीसरा अवधि ज्ञान प्राप्त किया है इस प्रकार मुनिराजके वचन सुनकर हिरण्य-वर्मा और प्रभावती दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए ।।१७१-१७६।।

इस तरह इन सबका समय सुखसे ज्यतीत हो रहा था कि किसी एक समय प्रभावतीके पिता वायुर्य विद्याधरने प्रत्येक क्षण नष्ट होनेवाला मेघ देखकर ऐसा विचार किया कि यह समस्त संसार इसी प्रकार नष्ट हो जानेवाला हे, फिर भी लोग इसे स्थिर रहनेवाला समभत हैं, यह अज्ञानकारी घोर अंधकार सब जगह क्यों छाया हुआ है ? इस प्रकार यथार्थ स्वरूपका विचारकर विरक्त हो मनोरथ नामक पुत्रके लिये राज्य दे दिया और स्वयं निर्ग्रन्थ अवस्था धारण करनेकी इच्छा करने लगे।।१७७-१७९।। उसी समय वायुर्थके सभी भाई-बन्धुओंने बड़े

१ स्वपूर्व-अ०, प०, इ०, स०, ल० । २ दम्पतिसम्बन्धम् । ३ भवदेवभयात् । ४ पलायितौ । ५ प्राप्य । ६ श्रीदत्तविमलश्र्यौ । अशोकदेवजिनदत्ते च । ७ युवयोः पितरः । श्रीदत्तविमलश्री-अशोकदेव-जिनदत्ताः । ६ भवदेवस्य पिता रितवर्मा । ६ जाताः स्म । १० श्रीधर्मेखगाधिपितः । ११ हिरण्य-वर्मप्रभावत्यौ । १२ वायुरथादीनाम् । १३ विनव्वरशीलम् । १४ मेघम् । 'अभ्यं मेघो वारिवाहः स्तनयित्तुर्वेलाहकः' इत्यभिधानात् । १५ पुत्रमित्रकलत्रस्रक्चन्दनादिकम् । १६ अज्ञानम् । १७ विरक्तो भूत्वा । १८ प्राप्तुमिच्छुः । १६ वायुरथस्य बन्धुजनाः ।

मनोरथस्य पुत्राय कत्या चित्ररथाय सा । इत्याहुः सोऽप्यनुत्ताय कत्या बन्धृविसर्जनम् ॥१८१॥

रेहिरथ्यवर्मणः सर्वेक्षगराजाभिवेचनम् । विधाय बहुभिः सार्वं सम्प्राप्य मृतिपुद्धगवम् ॥१८२॥
संयमं प्रतिपक्षः सन् सहुत्रायुरथः स्वयम् । तपो द्वावशया प्रोक्तं यथाविधि समाचरत् ॥१८३॥
इत्युक्तवा रितवेगाऽहं रितवेणा प्रभावती । चाहनेवेति सभ्याना निजगाव सुलोचना ॥१८४॥
तवाकर्ष्यं जयोऽप्याह पतिस्तासामहं कमात् । जाये स्म र तत्र तत्रेति विश्वविस्मयकृद्धचः ॥१८५॥
पुनः प्रियां जयः प्राह प्रकृतं किञ्चिद्ययाः । म्रविशाष्टं तवप्युच्चंस्त्वया कान्ते निगद्यताम् ॥१८६॥
इति पत्युः परिप्रश्नाहृशन ज्योत्स्नया सभाम् । मूर्तिः कृमृद्वतीं वेन्वोविकासमुपनीयताम् ॥१८५॥
साऽक्रवीविति तव्वृत्तं स्वपुष्यपरिपाकजम् । सुखं राज्यसमृद्भूतं यथेष्टमपि निविशन् ।
र ॥१८६॥
परेद्युः कान्तया सार्वः स्वर्ण्यपरिपाकजम् । सुखं राज्यसमृद्भूतं यथेष्टमपि निविशन् ।
र ॥१८६॥
र स्वप्राच्यभवसम्बन्धं प्रत्यक्षमिव लक्षयन् । काललव्धिवलाल्ब्यनिवेदो विद्युवां वरः ॥१६०॥
भक्षगुरः स्वर्णामः सर्वोऽप्यक्रिगामभिवाञ्चितः । कि नाम सुखमत्रेदम् प्रत्यक्षक्रत्यसम्भवम् ॥१६१॥
स्वर्यायुविष्वलं कायो हेय एवामयालयः । साम्राज्यं भुज्यते र लोलेविति र हौर्यहृवोचलम् ॥१६२॥
स्वर्यापरः विरायम् स्रसारो दुरिताथयः । र तावात्म्यप्रात्यनाऽनेन विष्योमसङ्गिप्रयम् ॥१६२॥

प्रेमसे आदित्यगतिके समीप जाकर प्रार्थना की 'कि यह प्रभावतीकी पुत्री रतिप्रभा कन्या आप मेरे मनोरथके पुत्र चित्ररथके लिये दे दीजिये।' आदित्यगतिने भी स्वीकार कर समागत बन्धुओंको बिदा किया ।।१८०–१८१।। महाराज आदित्यगति सब विद्याधरोंके राज्यपर हिरण्यवर्माका अभिषेक कर अनेक लोगोंके साथ किन्हीं मुनिराजके समीप पहुंचे, और वायुरथ के साथ साथ स्वयं भी संयम धारण कर विधिपूर्वक शास्त्रोंमें कहे हुए बारह प्रकारके तपश्चरण करने लगे ।।१८२–१८३।। यह सब कहकर सुलोचनाने सब सभासदोंसे कहा कि वह रितवेगा भी मैं ही हूँ, रतिषेणा (कबूतरी) भी मैं ही हूँ और प्रभावती भी मैं ही हूँ ॥१८४॥ यह सुनकर जयकुमारने भी सबको आश्चर्य करनेवाले वचन कहे कि उन तीनों भवोंमें अनुक्रमसे में ही उन रतिवेगा आदिका पति हुआ हूँ ।।१८५।। जयकुमार फिर अपनी प्रिया-सुलोचनासे कहने लगा कि हे प्रिये, कुछ बात बाकी और रह गई है उसे भी तू अच्छी तरह कह दे ।।१८६।। जिस प्रकार चन्द्रमाकी मूर्ति कुमुदिनीको विकसित कर देती है उसी प्रकार वह सुलोचना भी अपने पतिके पूर्वोक्त प्रश्नसे दांतोंकी कान्तिके द्वारा सभाको विकसित–हर्षित करती हुई अपने पुण्यके फलसे होनेवाले समाचारोंको इस प्रकार कहने लगी कि वह हिरण्यवर्मा राज्यसे उत्पन्न हुए सुखका इच्छानुसार उपभोग करने लगा। किसी एक दिन अपनी वल्लभाके साथ विहार करता हुआ वह आदित्यगतिका पुत्र हिरण्यवर्मा धान्यकमाल नामके वनमें जा पहुंचा। वहां सर्पसरोवर देखकर उसे अपने पूर्वभवके सब सम्बन्ध प्रत्यक्षकी तरह दिखने लगे, काल-लब्धिक निमित्तसे जिसे वैराग्य उत्पन्न हुआ है और जो विद्वानोंमें श्रेष्ठ है ऐसा वह हिरण्यवर्मा सोवने लगा कि प्राणियोंकी इच्छाका विषयभूत यह सभी समागम क्षणभंगुर है, इस समागममें थोड़ेसे संकल्पसे उत्पन्न हुआ यह सुख क्या वस्तु है ? यह आयु वायुके समान चंचल है । अनेक रोगोंका घर स्वरूप यह शरीर छोड़ने योग्य ही है। अनेक दोषोंको देनेवाले राज्यको चंचल

१ वायुरथस्य वियोगादाहुः। २ तथास्त्वित्यनुर्मातं कृत्वा । ३ अयं व्लोकः ल०' म० पुस्तकयोनं दृष्यते । ४ वायुरथेन सहितः । ५ आदित्यगितः । ६ रिविषेणेति कपोती । ७ सुलोचना । ६ सभाजनानाम् । ६ अभाषत । १० रितवेगादीनाम् । ११ जातोऽस्मि । १२ अनुभवन् । १३ प्रभावत्या सह । १४ हिरण्यवर्मा । १५ पूर्वभव । १६ क्षयशीलः । १७ आसक्तैः । १८ मूर्वैः । १६ बहुदोषप्रदम् । २० आसन्नावसानः । २१ तत्स्वरूपत्वम् । २२ कायेन । २३ आत्मानम् ।

वेहवासीर भयं नास्य 'यानमस्मान्म'हव् भयम् । वेहिनः किल मार्गस्य 'विषयसिोऽन्न' निनृ तेः ॥१६४॥ नीक्न्योऽयं स्वरूपेण रूपी वेहेररूपता । निर्वाणाप्तिरतो हेयो वेह एव यथा तथा ।॥१६५॥ बन्धः सर्वोऽपि सम्बन्धो भोगो रोगो रिपुर्वपुः । वीर्धमायासमत्यायुः तृष्णाग्नेरिन्धनं धनम् ॥१६६॥ प्रावौ जन्म जरा रोगा मध्येऽन्तेऽप्यन्तकः सलः । इति चन्नकसम्भान्तः जन्तोर्मध्येभवाणंवम् ॥१६६॥ भोगिनो भोगवव् भोगा न । भोगा नाम भोग्यकाः । एवं भावयतो भोगान् भूयोऽभूवन् भयावहाः ॥१६८॥ निर्वेष्यभाणा विषया विषमा विषसिभाः । वेदीप्यन्ते 'र बुभुक्षाभः । वैदीप्यन्ते 'र विषविण्येरिवौष्येः ॥१६८॥ न तृप्तिरेभिरित्येष्यं । एवं वोषो न पोषकाः । तृषक्च 'र विषवल्लर्याः संसृतेक्चवलम्बनम् ॥२००॥ विनतातनुसम्भूतकामानिः 'र स्नेहसे प्रनेह से प्रविष्य से प्रनेह से प्रविष्य से प्रनेह से प्रविद्य से प्रनेह से प्रनेह से प

और मूर्ख लोग ही भोगते है, इस शरीरका अन्त निकट है, यह असार है, और पापका आश्रय है, इसी शरीरके साथ इस आत्माका तादात्म्य हो रहा है, इसलिये अपवित्र पदार्थीसे प्रेम करने-वाले इस प्राणीको धिक्कार हो, इस प्राणीको शरीरमें निवास करनेसे तो भय मालूम नहीं होता परन्तु उससे निकलनेमें बड़ा भय मालूम होता है, निश्चयसे इस संसारमें मोक्षमार्गसे विपरीत प्रवृत्ति ही होती है ।।१८७-१९४।। यह जीव स्व स्वरूपकी अपेक्षा रूपरहित है परन्तू शरीरके सम्बन्धसे रूपी हो रहा है, रूपरहित होना ही मोक्षकी प्राप्ति है इसलिये जिस प्रकार बने उसी प्रकार शरीरको अवश्य ही छोड़ना चाहिये ॥१९५॥ सब प्रकार सम्बन्ध ही बन्ध है, भोग ही रोग है, शरीर ही शत्र है, लम्बी अ(यू ही तो दू.ख देती है और धन ही तष्णारूपी अग्निका ईंधन है ।।१९६।। इस जीवको पहले तो जन्म घारण करना पड़ता है, मध्यमे बुढ़ापा तथा अनेक रोग हैं और अन्तमे दुष्ट मरण है, इस प्रकार संसाररूप समुद्रके मध्यमें इस जीवको चककी तरह भ्रमण करना पड़ता है ।।१९७।। भोग करनेवाले लोगोंको ये भोग सर्पके फणों-के समान हैं इसलिये भोग करने योग्य नहीं हैं इस प्रकार भोगोंका बार बार विचार करनेवाले पुरुषके लिये ये भोग बड़े भयंकर जान पड़ने लगते है ।।१९८।। ये सेवन किये हुए विषय विषके समान हैं. जिस प्रकार उत्तेजक औषियोंसे पेटकी आग भभक उठती है उसी प्रकार भोगकी इच्छाओंसे ये विषय भभक उठते है ॥१९९॥ इन विषयोसे तिष्त नही होती केवल इतना ही दोष नहीं है किन्तु तृष्णाको पुष्ट करनेवाले भी हैं और संसाररूपी विषकी बेलको सहारा देने-वाले भी हैं।।२००।। स्त्रियोंके शरीरसे उत्पन्न हुई यह कामरूपी अग्नि स्नेहरूपी तेलसे प्रज्वलित होकर कामी पुरुषोंको भस्म किये बिना नही लौटती है ।।२०१।। भोग करनेके बाद इन समस्त भोगोंमें जीवोंको वैराग्य अवस्य होता है, बुद्धिमान् लोगोंको जो तपश्चरण आदि क्रिया करनी पड़ती है वे सब इस वैराग्यको स्थिर रखनेका उपाय ही है ।।२०२।। यद्यपि यह जीव भोगोंसे अनेक बार द खको प्राप्त है तथापि ये जीव उन्हीं भोगोंको चाहते हैं सो ठीक ही है क्योंकि माता बालकको जिस पैरसे ताड़ती हैं बालक उसी उसी प्रकार माताके चरणको पकड़ते हैं

१ शरीरे निवसनम् । २ निर्गमनम् । ३ देहवासात् । ४ व्यत्ययः । ५ देहिनि । ६ येन केन प्रकारेण । ७ पुत्रमित्रादिसम्बन्धः । ८ भवाणंवं ल०, अ०, प० । ६ सर्पस्य । १० शरीरवत् । फणवद् वा । 'भोगः सुखे स्त्रियादिभृतावहेश्च फणकाययोः' इत्यभिधानात् । ११ भोगा नाम न भोग्यकाः ल० । १२ भृशं दहन्ति । १३ भोक्तुमिच्छाभिः । १४ दीपनहेतुभिः । १५ भोगः । १६ तृष्णायाः । १७ स्नेहः प्रीतिः तैलञ्च । स्नेहसेवनैः अ०, स० । स्नेहदीपनैः प०, ल० । १८ सर्वेषु । १६ अप्रीतिः । २० विरतेः । २१ अनुष्ठानकोषः ।

षध्य वत्वं गुणं मन्ये भोगायुः 'कायसम्यवाम् । ध्युवेष्वेषु कृतो मुक्तिविना मुक्तेः कृतः सुखम् ॥२०४॥ 
त्व्युःखस्यै व माहात्म्यं स्थात् सुखं विषयैःच यत् । 'यात्रपन्थिकसङ्काद्यैः विषयैः कस्य नापवः' ॥२०४॥ 
तव्युःखस्यै व माहात्म्यं स्थात् सुखं विषयैःच यत् । 'यत्कारवित्स्तिका स्वादुः प्राभवं नन् तत्कुषः' ॥२०६॥ 
सङ्कल्पसुखसम्तोषाव् 'विमुखस्वात्मजात् सुखात् । गुञ्जाग्नितापसन्तुष्टशाखामृगसमो जनः ॥२०७॥ 
सवास्ति निर्जरा नासौ युक्त्ये बन्धच्युतेविना । 'तन्त्र्युतिक्च हतेर्वन्यहेतोस्तत्तद्वतौ यते' ॥२०६॥ 
केन मोक्षः कथं जीव्यं' कृतः सौद्यं कव वा मितः । ''पित्रहाग्रहग्रहगृहोतस्य भवाणंवे ॥२०६॥ 
किरं भव्यः किमभव्योऽयमिति संशेरते व्याः । ज्ञात्वाऽप्यनित्यतां लक्ष्मीकटाक्षा'शारशायिते ॥२१०॥ 
प्रयं कायद्वमः ''कान्ताव्रततीतित्वेष्टितः । जित्वा' जन्मकान्तारे ''कालाग्निप्रासमाप्त्यति ॥२११॥ 
यवि व्यवंकणावित्यं' निवानविषद्वितात्' । सुखं व्यवंमृताम्भोषिमञ्जनेन किमुच्यते ॥२१२॥

।।२०३।। भोग, आयु, काल और सम्पदाओंमें जो अस्थिरपना है उसे में एक प्रकारका गुण ही मानता हूं क्यों कि यदि ये सब स्थिर हो गये तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी ? और मुक्तिके बिना सुख कैसे प्राप्त हो सकेगा ? ।।२०४।। पहले तो विश्वास उत्पन्न करनेवाले और पीछे प्राण तथा धनको अपहरण करनेवाले शत्रु तुल्य इन विषयोंसे किसे भला आपदाएं प्राप्त नहीं होती हैं:? ।।२०५।। इन विषयोंसे जो सुख होता है वह दु:खका ही माहात्म्य है वयोंकि जो करेला मीठा लगता है वह भूखका ही प्रभाव है ॥२०६॥ यह जीव कल्पित सुखोंसे संतुष्ट होकर आत्मासे उत्पन्न होनेवाले वास्तविक सुखसे विमुख हो रहा है इसलिये यह जीव गुमचियों के तापनेसे संतुष्ट होनेवाले बानरके समान है। भावार्थ-जिस प्रकार गुमिचयोंके तापनेसे बन्दरकी ठंड नहों दूर होती है उसी प्रकार इन किल्पत विषयजन्य सुखोंसे प्राणियोंकी दु:ख-रूप परिणांत दूर नहीं होती है ? ।।२०७।। इस जीवके निर्जरा तो सदा होती रहती है परन्तु बन्धका अभाव हुए बिना वह मोक्षका कारण नहीं हो पाती है, बन्धका अभाव बन्धके कारणी-का नाश होनेसे हो सकता है इसलिये मैं बन्धके कारणोंका नाश करनेमें ही प्रयत्नशील हूँ।।२०८# इस संसाररूरी समुद्रमें जिन्हें परिग्रहके ग्रहण करने रूप पिशाच लग रहा है उन्हे भला मोक्ष किस प्रकार मिल सकता हे ? उनका जीवन किस प्रकार रह सकता है ? उन्हें सुख कहांसे मिल सकता हे और उन्हें बुद्धि ही कहां उत्पन्न हो सकती है ? ॥२०९॥ लक्ष्मीके कटाक्ष-रूपी वार्णोसे सुलाये हुए (नष्ट हुए) पुरुषमें अनित्यताको जानकर भी विद्वान् लोग 'यह भव्य है ? अथवा अभव्य है ?' इस प्रकार व्यर्थ संशय करने लगते हैं ।।२१०।। स्त्रीरूपी लताओ के समूहसे घिरा हुआ यह शरीररूपी वृक्ष संसाररूपी अटवीमें जीर्ण होकर कालरूपी अग्निका ग्रास हो जायगा।।२११।। जब कि निदानरूपी विषसे दूषित धर्मके एक अंशसे मुक्ते ऐसा सुख मिला है तब धर्मरूरी अमृतके समुद्रमें अवगाहन करनेसे जो सुख प्राप्त होगा उसका तो

१ काल-ल० । रिविश्वासजनकैः । ३ शत्रुसदृशैः । ४ न विपत्तयः । ५ कटुकास्वादः शाकिविशेषः । कारवेल्लिकं स्वादु प०, द०, स०, अ०, ल० । ६ बुभुक्षायाः । ७ विमुखक्चात्मजान् ल०, प०, इ०, अ० । द तत् कारणात् । ६ यत्नं करोमि । १० जीवनम् । ११ परिभ्रहस्वीकारनकस्वीकृतस्य । १२ विशिष्टेष्ट-परिणामेन किं भविष्यति । १३ संशयं कुर्वन्ति । १४ अपाङ्गादर्शनवाणतन्कृत्तशरीरे पृंसि । १४ भार्यान्त्वता । १६ जीणींभूत्वा । १७ यमदावाग्निः । १८ धर्मलेशात् । १६ कपोतजन्मिन कुबेरिमित्रेण स्वेन कृतदानपुण्यस्यैकांशः कपोतस्य दत्तः विद्याधरिवमानं विलोक्य कपोतः श्रेष्ठिदत्तपुण्यांशात् मम विद्याधरत्वं भवत्विति कृतनिदानिषदृषितत्वात् ।

<sup>#</sup> मिथ्यादर्शन, ग्राविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये बन्धनके कारण हैं।

'अबोबद्वेषरागात्मा संसारस्तद्विपर्ययः । मोक्षश्चेब् बीक्षितो विव्भिः' कः क्षेपो मोक्षसाधने ॥२१३॥ यवि विशाविसाकस्य न तपस्तत्पुनः कृतः । मध्येऽर्णवं यतो विगात् कराग्रच्युत्तरत्नवत् ॥२१४॥ 'श्रात्म स्त्वं परमात्मानम् आत्मन्यात्मानमात्मना । हित्वा दुरात्मतामात्मनोन "ऽध्विन चरन्" कृत ।२१४॥ इति सिन्चन्तयन् गत्वा पुरं परमतत्त्ववित् । सुवर्णवर्मण राज्यं साभिषेकं वितीयं सः ॥२१६॥ अवतीयं सः ॥२१६॥ अवतीयं सः महीं प्राप्य श्रीपुरं श्रीनिकेतनम् । विक्षां जैनेश्वरीं प्राप श्रीपालगुरुसिष्ठिषौ ॥२१७॥ परिग्रह्यहान्मुक्तो बीक्षित्वा स तपोंऽश्वभः । हिरण्यवर्मा श्रिमौशुनिमंलो व्यद्युतत्तराम् ॥२१८॥ प्रभावती च तन्मात्रा । भ्रात्मात्म । कृतश्चन्त्रमसं मुक्ता चिन्नकायाः स्थितिः पृथक् ॥ सव्वृत्तस्तपसा वीप्तो विश्ववर्षात्वरः । निस्सङ्गो । विश्वविद्याः । निस्योवयो विश्वविद्याः । निर्योक्षणः । नित्योवयो समागच्युन्मोवयन् पुण्डरीकिणीम् ॥ नित्योवयो । विश्वविद्याः विश्ववर्षान्य । विश्वविद्याः । स्वर्षाचित् समागच्युन्मोवयन् पुण्डरीकिणीम् ॥

कहना ही क्या है ? ॥२१२॥ यह संसार अज्ञान, द्वेष और राग स्वरूप है तथा मोक्ष इससे विपरीत है अथात् सम्यग्ज्ञान और समता स्वरूप है। यदि विद्वान् लोग ऐसा देखते रहें तो फिर मोक्ष होनेमें देर ही क्या लगे ? ।।२१३।। जिस प्रकार वेगसे जाते हुए पुरुषके हाथसे बीच समुद्रमें छूटा-हुआ रत्न फिर नहीं मिल सकता है उसी प्रकार देश काल आदिकी सामग्री मिलनेपर भी यदि तप नहीं किया तो वह तप फिर कैसे मिल सकता है ? ॥२१४॥ इसलिये हे आत्मन्, तू आत्माका हित करनेवाले मोक्षमार्गमें दुरात्मता छोड़कर अपने आत्माके द्वारा अपने ही आत्मामें परमात्मा रूप अपने आत्माको ही स्वीकार कर ॥२१५॥ इस प्रकार चिन्तवन करते हुए परम तत्त्वके जाननेवाले राजा हिरण्यवर्माने अपने नगरमें जाकर अपने पुत्र सुवर्णवर्मा के लिए अभिषेकपूर्वक राज्य सौंपा और फिर विजयाई पर्वतसे पथ्वीपर उतरकर लक्ष्मीके गृहस्वरूप श्रीपुर नामके नगरमें श्रीपाल गुरुके समीप जैनेश्वरी दीक्षा घारण कर ली ।।२१६-२१७।। परिग्रहरूपी पिशाचसे मुक्त हो दीक्षा धारण कर सूर्यके समान निर्मल हुआ वह राजा हिरण्यवर्मा तपश्चरणरूपी किरणोंसे बहुत ही देदीप्यमान हो रहा था ।।२१८।। प्रभावतीने भी हिरण्यवम्कि माता-शिशप्रभाके साथ गुणवती आर्यिकाके समीप तप धारण किया था सो ठीक ही है क्योंकि चन्द्रमाको छोड़कर चाँदनीकी पृथक् स्थिति भला कहाँ हो सकती है ? ।।२१९।। वे हिरण्यवर्मा मुनिराज ठीक सूर्यके समान जान पड़ते थे क्योंकि जिस प्रकार सूर्य सद्वृत्त अर्थात् गोल है उसी प्रकार वे मुनिराज भी सद्वृत्त अर्थात् निर्दोष चारित्रको घारण करनेवाले थे। जिस प्रकार सूर्य तप अर्थात् गर्मीसे देदी प्यमान रहता है उसी प्रकार मुनिराज भी तप अर्थात् अनशनादि तपश्चरणसे देदीप्यमान रहते थे, जिस प्रकार सूर्य दिगम्बर अर्थात् दिशा और आकाशका आभूषण है उसी प्रकार मुनिराज भी दिगम्बर अर्थात् दिशारूप वस्त्र-को घारण करनेवाले निर्ग्रन्थ मुनियोंके आभूषण थे, जिस प्रकार सूर्य निःसंग अर्थात् सहायता-रहित अकेला होता है उसी प्रकार मुनिराज भी निःसङ्ग अर्थात् परिग्रहरहित थे, जिस प्रकार सूर्यं आकाशमें गमन करता है उसी प्रकार चारणऋद्धि होनेसे मुनिराज भी आकाशमें गमन करते थे, जिस प्रकार सूर्य अकेला ही घूमता है उसी प्रकार मुनिराज भी अकेले ही घूमते थे– एकविहारी थे, जिस प्रकार सूर्यको सब वन्दना करते हैं उसी प्रकार मुनिराजको भी सब वन्दना

१ अज्ञान । २ बुधैः । ३ कालयापना । ४ सुदेशकुलजात्यादिसामप्र्ये । ५ गच्छतः । ६ आत्मन् स्वं ल० । ७ आत्मिहिते । ६ मार्गे । ६ वरं ल०, प० । रित कुष्ठ अ०, स० । १० घान्यकमालवनात् निजनगरं प्राप्य । ११ विजयार्द्धाचलात् भुवं प्राप्य । १२ श्रीगृहम् । १३ आदित्यः । १४ हिरण्यवर्मणो जनन्या शिष्ठप्रभया सह । १५ गुणवत्यार्थिकायाः समीपे । १६ रिवपक्षे दिशस्व अम्बरञ्च विभूषयतीति । १७ गगनचारिणः । १६ सर्वेकालोत्कृष्टबोधः । १६ जगच्चक्षः । २० रिवरिव ।

सप्रभा चन्त्रलेखेव सह तत्र' प्रभावती । गुणवत्या समागँसत् सङ्गातिः स्याद्यबृच्छ्या ॥२२२॥ 'गुणवत्याधिकां बृद्ध्वा नत्वोक्ता प्रियवस्त्या । 'कृतोऽसी' 'गणिनीत्याख्यत्" स्वगंतिर्त प्रभावती ॥२२३॥ तच्छुत्वा नेत्रभूता ने सेवेति श्रे शुचमागता । कृतः प्रीतिस्त्यवेत्युक्ता साऽववीत् प्रियवस्त्या ॥२२४॥ न स्मरिच्यसि कि पारावतद्वन्द्वं भवव्गृहे । 'रतत्राहं रतिवेणेति तच्छुत्वा विस्मिताऽववत् ॥२२४॥ चवासौ रतिवरोऽखेति सोऽपि विद्याधराधिपः । हिरण्यवर्मा 'क्मारियंतिरत्रेति' 'माववीत् ॥२२६॥ प्रियवस्ताऽपि तं' गत्वा वन्वित्वंत्य' महामुनिम् । प्रभावती परिप्रक्नात् पत्युरित्याह वृत्तकम् ॥२२७॥ विजयाद्वंतिरेरस्य गान्धारतगराविह' । विहर्तुं रतिवेणोऽमा गान्धार्या प्रिययाऽगमत् ॥२२६॥ गान्धारी सर्यवद्याऽद्यमित तत्र मृवा स्थिता । मन्त्रौषधीः प्रयोज्यास्याः श्रेष्ठी' विद्याधरुक्त सः ॥२२६॥

करते थे, जिस प्रकार सूर्यका नित्य उदय होता है उसी प्रकार मुनिराजके भी ज्ञान आदिका नित्य उदय होता रहता था. जिस प्रकार सूर्य बुध अर्थात् बुधग्रहका स्वामी होता है उसी प्रकार मुनिराज भी बुध-अर्थात् विद्वानोंके स्वामी थे, जिस प्रकार सूर्य विश्वदृश्वा अर्थात् सब पदार्थौ को प्रकाशित करनेवाला है उसी प्रकार मुनिराज भी विश्वदृश्वा अर्थात् सब पदार्थीको जानने वाले थे, जिस प्रकार सूर्य विरोचन अर्थात् अत्यन्त देदी प्यमान रहता है अथवा विरोचन नामको धारण करनेवाला है उसी प्रकार मुनिराज भी विरोचन अर्थात् अत्यन्त देदीप्यमान थे अथवा रुचिरहित उदासीन थे और जिस प्रकार सूर्य पुण्डरीकिणी अर्थात् कमलिनीको प्रफुल्लित करता है उसी प्रकार मुनिराज भी पुण्डरी किणी अर्थात् विदेह क्षेत्रकी एक विशेष नगरीको आनन्दित करते थे इस प्रकार सूर्यकी समानता रखनेवाले मुनिराज हिरण्यवर्मा किसी समय पुण्डरीकिणी नगरीमें पधारे ।।२२०-२२१।। प्रभासहित चन्द्रमाकी कलाके समान आर्यिका-प्रभावती भी वहाँ आई और गुणवती-गणिनीके साथ भिलकर रहने लगी सो ठीक ही है क्योंकि समागम अपनी इच्छानुसार ही होता है ॥२२२॥ गुणवती-गणिनीको देखकर प्रियदत्ताने नमस्कार कर पूछा कि संघाधिकारिणी अमितमित कहां हैं ? तब उसने कहा कि 'वह तो स्वर्ग चली गई हैं यह सुनकर प्रभावती कुछ शोक करने लगी और कहने लगी कि 'हम दोनोंकी आंखें वहीं थी,' तब प्रियदत्ताने पूछा कि उनके साथ तुम्हारा प्रेम कैसे हुआ ? उत्तरमें प्रभावती कहने लगी कि आपको क्या स्मरण नहीं है आपके घरमें जो कबूतर-कबूतरीका जोड़ा रहता था उनमेंसे में रतिषेणा नामकी कबूतरी हूँ, यह सुनकर प्रियदत्ता आश्चर्यसे चिकत होकर कहने लगी कि 'वह रितवर कबूतर आज कहाँ है तब प्रभावतीने कहा कि वह भी विद्याधरोंका राजा हिरण्यवर्मा हुआ है और कर्मरूपी शत्रुओंको नाश करनेवाला वह आज इसी पुण्डरीकिणी नगरी में विराजमान है। प्रियदताने भी जाकर महामुनि-हिरण्यवर्माकी वन्दना की और फिर प्रभावतीके पूछनेपर अपने पतिका वृत्तान्त इस प्रकार कहने लगी ॥२२३-२२७॥

एक रतिषेण नामका विद्याधर अपनी स्त्री गांधारीके साथ साथ इसी विजयार्ध पर्वतके गांधार नगरसे विहार करनेके लिये यहां आया था ॥२२८॥ मुफ्ते सर्पने काट खाया है इस प्रकार फूठ फूठ बहानाकर गांधारी यहां पड़ रही, सेठ कुबेरकान्त और विद्याधरने बहुत सी औषधियोंका प्रयोग किया परन्तु गांधारीने मायाचारीसे कह दिया कि 'अभी मुफ्ते

१ पुण्डरीकिण्याम् । २ समागतवती सङ्गतवती वा । ३ गुणवत्यादिका ट० । गुणवती शिष्ठप्रभा-वत्यायिकाः । ४ क्वास्ते । ५ यशस्वती । ६ अनन्तमितसिहताऽमितमत्यायिका । ७ गुणवतीं जगाद । ६ नाकं प्राप्तेति । ६ नेत्रसदृशी । १० प्रियदत्ता । ११ पारावतद्वन्दे । १२ कर्मारघाति ल०, प० । १३ अस्मिन् पुरे तिष्ठतीति । १४ प्रभावती । १५ हिरण्यवर्ममुनिम् । १६ पुनरागत्य । १७ पुण्डरीकिण्याम् । १८ कृवरेकान्तः ।

मायया नास्मि ज्ञान्तित तहान्यात् खेवमागतौरं । ज्ञाह तु स्वपतौ याते वनं ज्ञानितमबौषधम् ।।२३०॥ गान्धारीं वर्षक्तिभावम् ज्येत्य समरविक्रियाम् । 'वर्श्यत्मी निरोध्याह विणव्यों वृद्धतः ॥२३१॥ अहं 'वर्षवरो बेत्सि न कि मामित्युपायिवत् । ज्यधाव् विरक्तिवत्तां तां तदेव हि धियः फलम् ॥२३२॥ तदानीभागते पत्यौ स्व स्वास्थ्यमहुमागता । पूर्वौ वषप्रयोगत्युक्त्वाज्गात् सपितः 'पुरम् ॥२३३॥ वितास्तकुवराव्यो मित्रान्तद्व कृवेरवाक् । परः कृवेरवत्तक्ष कृवेरव्यान्तदेववाक् ।।२३४॥ कृवेराविप्रियश्चान्यः पञ्चते सञ्चित्वभृताः । कलाकौज्ञलमापन्नाः सम्पन्ननवयौवनाः ॥२३४॥ एतैः स्वसूनुभिः सार्थम् आवह्य शिविकां वनम् । शृत्वा कृवे 'रिभीगमं मां विहर्तुं समागताम् ॥२३६॥ वृद्धवा कवाचिव् गान्धारीपृथक् । पृत्ववती पुमान् । त्वच्छे को । निति तत्सत्यम् उत । त्येत्वववविद्याम् ।२३७ तत्सत्यमेव । मान्यो पृष्टा वीक्षयं केन हेतुना । तविति सा मया पृष्टा प्रप्रणम्य प्रियोक्तिभः ॥२३६॥ श्रेव्यवेत ते त्योहेतुरिति प्रत्यक्षवित्तौ । निगूढं तह्यः श्रेक्ठी श्रुत्वाज्जत्य पुरः स्थितः ॥२४६॥ समज्ञवीत्। से स्यानिति । तद्यक्ष्यं श्रेक्ति अत्वाज्जत्य पुरः स्थितः ॥२४६॥ मामज्ञवीत्। से स्थानिति । तद्यक्षान् । सोऽपि मत्कारणेनव गृहीत्वहागमत्तरः ॥२४१॥ इति तह्वचाच्छे की नृपश्चाभ्यत्य तं मृनिम् । वन्वित्वाधर्ममापृच्छप काललब्ध्या महीपितः ।।२४१॥ इति तह्वचाच्छे की नृपश्चाभ्यत्य तं मृनिम् । वन्वित्वाधर्ममापृच्छप काललब्ध्या महीपतिः ।।२४१॥

शान्ति नहीं हुई है, यह सुनकर उसके पित रितषेणको बहुत दु.ख हुआ । वह अधिक शक्तिवाली औषिं लानेके लिये वनमें चला गया, इधर उसके चले जानेपर गांधारीने कुलटापन धारण कर कामकी चेष्टाएं दिखाईं , यह देखकर उपायको जाननेवाले और अपने व्रतमें दृढ रहनेवाले सेठ कुबेरकान्तने कहा कि अरे, मैं तो नपुंसक हूं–क्या तुभे मालूम नही ? ऐसा कहकर सेठने उसे अपनेसे विरक्तचित्त कर दिया सो ठीक ही है क्योंकि बुद्धिका फल यही है ।।२२९-२३२।। इतनेमे ही उसका पति वापिस आ गया, तब गांधारीने कह दिया कि मैं पहले दी हुई औषधिके प्रयोगसे ही स्वस्थ हो गई हूँ ऐसा कहकर वह पितके साथ नगरमें चली गई ।।२३३।। कुबेरद्यित, कुबेरमित्र, कुबेरदत्त, कुबेरदेव और कुबेरप्रिय ये पांच मेरे पुत्र थे । ये पांचों ही समस्त शास्त्रोंको जाननेवाले, कला कौशलमें निपुण तथा नव यौवनसे सुशोभित थे । किसी एक दिन जब कि कुबेरश्री कन्या मेरे गर्भमें थी तब मै अपने पूर्वीक्त पुत्रोंके साथ पालकीमें बैठ-कर वनमें विहार करनेके लिये गई थी उसी समय गांधारीने मुफ्ते देखकर और अलग ले जाकर मुभसे पूछा कि 'आपके सेठ पुरुष नहीं हैं ' क्या यह बात सच है अथवा भूठ ? तब मैंने उत्तर दिया कि बिलकुल सच है क्योंकि वे मेरे सिवाय अन्य स्त्रियोंके प्रति पुरुष नहीं हैं यह सुनकर उसने विरक्त हो अपने पतिके साथ साथ संयम धारण कर लिया ॥२३४–२३८॥ किसी एक दिन वह गांधारी आर्यिका यहां फिर आई तब मैने दर्शन और प्रणाम कर प्रिय वचनों द्वारा पूछा कि 'आपने यह दीक्षा किस कारणसे ली है ?' उसने उत्तर दिया था कि 'मेरे तपश्चरण-का कारण तेरा सेठ ही है, सेठ भी गुप्तरूपसे यह बात सुनकर सामने आकर खड़े हो गये और पूछने लगे कि जिसने मुभेजीत लिया है ऐसा मेरा मित्र आज कहाँ है? तब गान्धारी आर्यिकाने कहा कि 'वे भी मेरे ही कारण तप धारण कर यहाँ पधारे हैं, ॥२३९-२४१॥ यह सुनकर सेठ और राजा दोनों ही उन मुनिराजके समीप गये और दोनोंने

१ —मागते ल०। तौ द्वौ खेदमानतौ अ०, स०। २ विजयाद्धंवनम् । ३ विषापहरणसामर्थ्य-वन्महौषधम् । ४ गान्धारी ल०। ५ कुलटात्वम् । ६ दर्शयन्ती ल०। ७ वर्षघरः ल०। षण्डः । ६ पतिसहिता । ६ कुवेरदेवः । १० कुवेरिश्रयः सम्बन्धि गर्भम् । ११ एकान्ते । १२ पुमान् न भवतीति । १३ असत्यं वा । १४ मत् । १५ गान्धारी । १६ पुण्डरीकिण्याम् । १७ जितवती । १८ मम . मित्रं रतिषेणः । १६ कुत्र तिष्ठतीति । २० गतस्तपः ल०, अ०, प०, स०। २१ लोकपालः ।

गुणपालाय तद्वाज्यं दस्वा संयममावये । निकटे रितवेणस्य विद्याघरमुनीशितुः ।।२४३॥ पञ्चमं स्वपदे सूनुं नियोज्यान्यः । सहात्मजः । ययौ श्रेष्ठी च तत्रैव दीक्षां मोक्षाभिलावुकः ॥२४४॥ तयोक्स्वा कान्तवृत्तान्तं साँ समृत्यससंविद्यः । विरज्य गृहसंवासात् कृदेराविश्रियं सतीम् ॥२४४॥ विगुणपालाय दस्वा स्वां गुणवर्ताः । स्वाः । प्रभावत्युपदेशेन प्रियदत्ताञ्यदीक्षतं ।।२४६॥ मुनि हिरण्यवर्माणं कदाचित् प्रेतभूतले ।। विनानि सप्त सङ्गीयं प्रतिमायोगभारिणम् ॥२४६॥ मृनि हिरण्यवर्माणं कदाचित् प्रेतभूतले ।। विवानि सप्त सङ्गीयं प्रतिमायोगभारिणम् ॥२४६॥ विवत्याः नियदत्तायास्तन्मुनेः प्राक्तनं भवम् । विवित्वा तद्गतकोषात्तवोत्पन्नविभाकः ।। २४६॥ मृनि पृथक्प्रदेशस्यां प्रतिमायोगमास्थिताम् ।। प्रभावतीं च संयोज्य चितिकायां वुराशयः ॥२४०॥ पृकस्यामेव निक्षिप्याधाक्षी । विवानि ।। सोद्वा तदुपसगं तौ विशुद्धपरिणामतः ॥२४१॥ स्वर्गं सनुवपद्येतां । कमया कि न जायते । व्यव्यात्वि । तत्त्वात्वाविष्योगेन तत्ती । स्वर्गस्य निपहम् ॥२५२॥ करिष्यामीति कोपेन पापिनः सङ्गरं व्यवात् । विवित्वाऽविष्वोगेन तत्ती । स्वर्गस्य स्वर्मक्योवसिनौ ॥२५३॥ प्राप्य संयमक्ष्येण सुतां धर्मकथाविभः । तत्त्वं श्रद्धाप्य तं कोपाद् प्रपास्य कृपयाऽऽहितौ ।। ११४॥ प्राप्य संयमक्ष्येण सुतां धर्मकथाविभः । तत्त्वं श्रद्धाप्य तं कोपाद् प्रपास्य कृपयाऽऽहितौ ।। ११४॥

ही वन्दना कर धर्मका स्वरूप पूछा । काललब्धिका निमित्त पाकर राजा लोकपालने अपने पुत्र गुणपालके लिये राज्य दिया और उन्हीं विद्याधर मुनि रतिषेणके निकट संयम धारण कर लिया ।।२४२–२४३।। मोक्षके अभिलाषी सेठने भी अपने पांचवें पुत्र–कुबेरप्रियको अपने पदपर नियुक्त कर अन्य सब पुत्रोंके साथ साथ वहीं दीक्षा धारण की ॥२४४५ इस प्रकार प्रियदत्ता अपने पतिका वृत्तान्त कहकर उत्पन्न हुए आत्मज्ञानके द्वारा गृहवाससे विरक्त हो गई थी, उस सतीने अपनी कुबेरश्री पुत्री राजा गुणपालको दी और स्वयं गुणवती आर्यिकाके समीप जाकर प्रभावतीके उपदेशसे दीक्षा धारण कर ली ॥२४५-२४६॥ किसी समय मुनिराज हिरण्यवर्माने सात दिनका नियम लेकर श्मशानभूमिमें प्रतिमा योग धारण किया, नगरके सब लोग उनकी वन्दना करनेके लिये गये थे। वन्दना कर उनके पूर्वभवकी कथाएं कहते हुए जब सब लोग नगरको वापिस लौट आये तब एक विद्युच्चोरने भी प्रियदत्ताकी चेटीसे उन मुनिराजका वृत्तान्त सुना, सुनकर उसे उनके प्रति कुछ कोष उत्पन्न हुआ और उसी कोष के कारण उसे विभंगाविध भी प्रकट हो गया, उस विभंगाविधसे उसने मुनिराजके पूर्वभवके सब समाचार जान लिये । यद्यपि मुनिराज प्रतिमायोग धारणकर अलग ही विराजमान थे और प्रभावती भी अलग विद्यमान थी तो भी उस दुष्टने पापसंचय करनेकी इच्छासे उन दोनोंको मिलाकर और एक ही चितापर रखकर जला दिया वे दोनों विशुद्ध परिणामोंसे उपसर्ग सहनकर स्वर्गमें उत्पन्न हुए सो ठीक ही है क्योंकि क्षमासे क्या क्या नहीं होता ? जब सुवर्ण-वर्माको इस बातका पता चला तब उसने प्रतिज्ञा की कि मैं विद्युच्चोरका निग्रह अवश्य ही करूँगा-उसे अवश्य ही मारूँगा। यह प्रतिज्ञा स्वर्गमें रहनेवाले हिर्ण्यवर्मा और प्रभावतीके जीव देव-देवियोंने अवधिज्ञानसे जान ली, वे शीघ्र ही संयमीका रूप बनाकर पुत्रके पास पहुँचे, दया

१ —माददौ अ०, ल०, प०, स०, इ०। २ मुनीशिनः ल०। ३ चरमपुत्रं कुबेरप्रियम्। ४ कुबेरदियतादिभिः। ५ कुबेरकान्तः। ६ प्रियस्य वृत्तकम्। ७ प्रियदत्ता। द समुत्पन्नज्ञानेन। ६ सती ल०। १० लोकपालस्य सुताय। ११ गुणवत्यार्थिकाम्। १२ दीक्षामग्रहीत्। १३ चैत्यभूतले ल०। चितायोग्यमहीतले। परेतभूमावित्यर्थः। १४ प्रतिज्ञां कृत्वा। १५ नगरजनाः। १६ वचनात्। उदीरिताम् ल०, अ०, प०, स०, इ०। १७ विभङ्गतः ल०, अ०, स०, इ०। १८ नित्यमण्डितचैत्यालयस्य पुरः प्रतिमायोगस्थितामित्यर्थः। प्रदेशस्थे ल०। १६ —मास्थितम् ल०। २० शवशय्यायाम्। २१ दहित सम। २२ पापं गृहीतुमिच्छया। २३ कनकप्रभदेवकनकप्रभदेव्यौ समुत्पन्नौ २४ हिरण्यवर्मणः सुतः। २५ प्रतिज्ञामकरोत्। २६ हिरण्यवर्मप्रभावतीचरदेवदेव्यौ। २७ विश्वासं नीत्वा। २८ दयया स्वीकृतौ।

ैविध्यरूपं समावाय निगद्य निजवृत्तकम् । प्रवायाभरणं तस्मै पराव्ध्यं स्वयवं गतौ ॥२४४॥ कवाचिव् वत्सविवयं सुसीमानगरं मुनैः । जिवधोवस्य कैवल्यम् 'उवपाद्यस्तवातिनः ॥२४६॥ ज्ञक्तिय्वे शक्ती मेनका च नत्वा जिनेश्वरम् । समाधित्य सुराधीशं स्थिते प्रश्नेनात्' सुरेशिषुः ॥२४७॥ अत्रैव सप्तमेऽन्हि' प्राक्' 'समात्ताआवकवते । नाम्ना 'पुष्यवती सान्त्या प्रथमा पुष्पपालिता ॥२४८॥ अत्रैव सप्तमेऽन्हि' प्राक्' 'समात्ताआवकवते । नाम्ना 'पुष्पवती सान्त्या प्रथमा पुष्पपालिता ॥२४८॥ 'कृसुमावचयासकते वने सर्पाग्निहेतुना' । मृते वैद्यावजायेतामित्याहासौ स्म तीर्थकृत् ॥२६॥ प्रमावतीवरी वेदी अत्वा वेवश्च तत्पतिः । स्वपूर्वभवसम्बन्धं तत्रागातां सभावनः' ॥२६०॥ निजान्यजन्मसौक्यानुभूतवेशाक्तिजेष्यया । मालोकयन्तौ तत्सपंसरोवणसनीपगौ ॥२६१॥ सह सार्थेनं' भीमाष्यं साधुं वृद्द्वा समागतम् । विनयेनाभिवन्द्येनं वर्मं तौ समपुञ्चताम् ॥२६२॥ मृतिस्तद्वचनं श्रृत्वा नाहं पर्मोपवेशने । सर्वागमार्थवित्कार्येऽसमर्थो नवसंयतः ॥२६३॥ प्रकपिष्यते किञ्चित् (१ स पुष्मवनुरोधतः । मया तथापि श्रोतव्यं ययाशक्त्यववानवत् । १६६॥ दिलेतसम्बन्धं वर्मं गतिचतुष्टयम् ॥२६४॥ तद्वेतुक्तपर्यन्तं भृतितमृतिनवन्वनम् । जीवाविद्यव्यतत्तं च यथावत् प्रत्यपावयत् ॥२६६॥

धारण करनेवाले उन देवदेवियोंने धर्मकथाओं आदिके द्वारा तत्त्वश्रद्धान कराकर उसका कोध दूर किया और अन्तमें अपना दिव्यरूप प्रकटकर अपना सब हाल कहा तथा उसे बहुमृल्य आभूषण देकर दोनों ही अपने स्थानपर चले गये ।।२४७-२५५।। किसी एक दिन वत्स देशमें सुसीमानगरीके समीप घातिया कर्म नष्ट करनेवाले शिवघोष मनिराजनो केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ।।२५६।। उस उत्सवमें शची और मेनका नामकी देवांगनाएं भी इन्द्रके साथ आईं और श्रीजिनेन्द्रदेवको नमस्कारकर इन्द्रके पास ही बैठ गईं । इन्द्रने भगवान्से पूछा कि ये दोनों किस कारणसे देवियां हुई हैं ? तब तीर्थं कर देव कहने लगे कि दोनों ही पूर्वभवमें मालिनकी लड़िकयां थीं, पहलीका नाम पुष्पपालिता था और दूसरीका पुष्पवती । इन दोनोंने आजसे सातवें दिन पहले श्रावकव्रत लिये थे। एक दिन ये वनमें फूल तोड़नेमें लगी हुई थीं कि सर्परूपी अग्निके कारण मर गईं और मरकर देवियां हुई हैं ।।२५७-२५९।। हिरण्यवर्मा और प्रभावती-के जीव जो देवदेवी हुए थे उन्होंने भी उस समय समवसरणमें अपने पूर्वभवके सम्बन्घ सुने और फिर दोनों ही सभाभूमिसे निकलकर इच्छानुसार पूर्वभव सम्बन्धी सुखानुभवनके स्थानोंको देखते हुए सर्पसरोवरके समीपवाले वनमें पहुंचे ॥२६०-२६१॥ उस वनमें अपने संघके साथ साथ एक भीम नामके मुनि भी आये हुए थे, दोनोंने उन्हें देखकर विनयपूर्वक नमस्कार किया और धर्मका स्वरूप पूछा ।।२६२।। उनके वचन सुनकर मुनि कहने लगे कि अभी नवदीक्षित हॅ, धर्मका उपदेश देना तो समस्त शास्त्रोंका अर्थ जाननेवाले मुनियोंका कार्य है इसलिये यद्यपि में धर्मोपदेश देनेमें समर्थ नहीं हूं तथापि तुम्हारे अनुरोधसे शक्तिके अनुसार कुछ कहता हूँ तुम लोगोंको सावधान होकर सुनना चाहिये ॥२६३-२६४॥ यह कहकर उन्होंने सम्यग्दर्शन तथा सत्पात्रदान आदि श्रावक सम्बन्धी और यम आदि मुनि सम्बन्धी धर्मका निरूपण किया। चारों गतियां, उनके कारण और फल, स्वर्ग मोक्षके निदान एवं जीवादि द्रव्य और तत्त्व इन

१ दिव्यं रूपं ल०, प०, इ०। २ समुत्पन्नम् । ३ इन्द्रस्य वल्लमे । ४ इमें पूर्वजन्मिन के इति इन्द्रस्य प्रश्नवशात् तीर्यक्वदाह । ५ वा सप्तदिनात् पूर्वमित्यर्थः । ६ पूर्वजन्मिन । ७ सम्यक्स्वीक्वत । ६ सान्त्या ल० । ६ पुष्पकरण्डकनाम्नि वने पुष्पवाटीकुसुमावचयार्थमासक्ते इत्यर्थः । १० बहिविषागिन-कारणेन । ११ समवसरणात् । १२ वणिक्छिबिरेण । १३ धर्मः । १४ कियाविशेषणम् । १५ संयम । १६ मुक्तिकारणम् ।

तन्भुत्वा पुनरप्याभ्यां भवता केन हेतुना । प्रवज्यत्यनुयुक्तों वक्तुं 'प्रकान्तवान् मृनिः ॥२६७॥ विवेहे पुष्कलावत्यां नगरी पुण्डरीकिणी । तत्राहं भीमनामाऽऽसं स्वपापाव् दुगंते कृले ॥२६६॥ अन्यस्युयंतिमासाद्य किञ्चित्कालाविलिक्यतः । भूत्या धर्मं ततो लेभे गृहिमूलगुणाष्टकम् ॥२६६॥ तज्जात्वा मत्पिता पुत्र किमेभिर्युक्करं वृं या । वारिद्युक्कं मालिप्तवेहानां निष्कलेरिह् ॥२७०॥ वतान्येतानि वास्यामस्तस्मं स्वर्लोककाञ्जक्षणे । ऐहिकं फलिमच्छामो भवेद्येनहे जीविका ॥२७१॥ वतान्येतानि वास्यामस्तस्मं स्वर्लोककाञ्जक्षणे । ऐहिकं फलिमच्छामो भवेद्येनहे जीविका ॥२७१॥ वत्रं वत्तवतः स्थानं तस्य मे वर्शयत्यसौ । मामवावीव् गृहीत्वेन म् ग्राव्रजञ्जहमन्तरे ॥२७२॥ व्याक्रेतोर्महावीध्यां वेवतागृहकुक्कुटम् । भास्विक्तरणसंशोष्यमाणधान्योपयोगिनम् ॥२७३॥ पुंसो हतवतो वष्टं जिनवेद्यापतं धनम् । लोभावपह्नुवानस्य च धनवेदस्य दुमंतेः ॥२७४॥ पुंसो हतवतो वष्टं जिनवेद्यापतं धनम् । लोभावपह्नुवानस्य प् च गणिकायं समर्पणात् ॥२७४॥ रतिपिङ्गालसंत्रस्य शूले तलवरार्यणम् । निशि मातुः कनीयस्य । कामनिर्जुप्तसंविदः ।॥२७६॥ पुत्र्या गेहं गतस्याङ्गच्छेदनं पुररक्षिणः । क्षेत्रलोभान्निज ज्ये छ मृते वष्टहते सित ॥२७७॥ लोलस्यान्वर्यसंजस्य पुले तलवरार्यं वित्रांमे । द्युते सागरदत्तेन प्रभूते निर्णिते धने ॥२७६॥ लोलस्यान्वर्यसंजस्य वित्रां वित्रांमे । द्युते सागरदत्तेन प्रभूते निर्णिते धने ॥२७६॥

सबका भी यथार्थ प्रतिपादन किया ।।२६५–२६६।। यह सुनकर उन देव-देवियोंने फिर पूछा कि आपने किस कारणसे दीक्षा धारण की हैं इस प्रकार पूछे जानेपर मुनिराज कहने लगे ।।२६७।।

विदेहक्षेत्रके पुष्कलावती देशमें एक पुण्डरीकिणी नगरी है वहांपर मैं अपने पापोंके कारण एक अत्यन्त दरिद्र कुलमें उत्पन्न हुआ था । मेरा नाम भीम है ।।२६८।। किसी अन्य∕ दिन थोड़ी सी काललब्धि आदिके निमित्तसे में एक मुनिराजके पास पहुंचा और उनसे धर्मश्रवण कर मेंने गृहस्थोंके आठ मूल गुण धारण किये ।।२६९।। जब हमारे पिताको इस बातका पता चला तब वे कहने लगे कि ''दरिद्रतारूपी कीचड़से जिनका समस्त शरीर लिप्त हो रहा है ऐसे हम लोगोंको इन व्यर्थके कठिन व्रतोंसे क्या प्रयोजन है। इनका फल इस लोकमें तो मिलता नहीं है, इसलिये आओ, ये व्रत स्वर्गलोककी इच्छा करनेवाले उसी मुनिके लिये दे आवें। हम तो इस लोकसम्बन्धी फल चाहते हैं जिससे कि जीविका चल सके ॥२७०-२७१॥ व्रत देने-वाले गुरुका स्थान मुभ्ने दिखा'' ऐसा मेरे पिताने मुभ्नसे कहा तब मैं उन्हें साथ लेकर चला। रास्तेमें मैंने देखा कि वज्रकेतु नामके एक पुरुषको दण्ड दिया जा रहा है। पितासे मैंने उसका कारण पूछा, तब कहने लगे कि यह सूर्यकी किरणोंमें अपना अनाज सुखा रहा था और किसी मन्दिरका मुर्गा उसे खा रहा था। इसने उसे इतना मारा कि बेचारा मर गया। इसलिये ही लोग इसे दण्ड दे रहे हैं। आगे चलकर देखा कि जिनदेवके द्वारा रखी हुई धरोहरको लोभसे छुपाने वाले दुर्बुद्धि धनदेवकी जीभ उखाड़ी जा रही है। कुछ आगे चलकर देखा कि एक सेठके घरसे बहुमूल्य मणियोंका हार चुराकर वेश्याको देनेके अपराधमें रतिपिङ्गलको कोतवाल शूलीपर चढ़ा रहा है, किसी जगह देखा कि कामवासनासे जिसका सब ज्ञान नष्ट हो गया है ऐसा एक कोतवाल रातमें अपनी माताकी छोटी बहिनकी पुत्रीके घर गया था इसलिये राज्यकर्मचारी उसका अंग काट रहे हैं। दूसरी जगह देखा कि सार्थक नाम घारण करनेवाले एक लोल नामके किसानने खेतके लोभ-से अपने बड़े लड़केको डण्डोंसे मार मारकर मार डाला है, इसलिये उसे देशनिकालेकी सजा

१ देवदेवीभ्याम् । २ पृष्टः । ३ प्रारभते स्म । ४ अभूवम् । ५ दरिद्रे कुले । ६ अस्मा-कम् । ७ पितरम् । ८ अदन्तम् । भक्षयन्तमित्यर्थः । ६ जिनदेवास्थेन दत्तम् । १० वञ्चयतः । ११ निरस्तज्ञानस्य । १२ तलवरस्य । १३ लोलेन हते । १४ लोल इति नाम्नः । १५ परिदेवनम् ।

वातुं समृद्रवत्तस्य निकावतेरातपं कृषा । परिवर्द्धितदुर्गन्षधूमान्तर्वितिनिश्चरम् ॥२७६॥
निरोषमभयोद्धी वणायामानन्वदेशनात् । म्रङ्गाकस्य नृपोरभ्रघातिनः करलण्डनम् ॥२८०॥
म्रानन्वराजपुत्रस्य वत्युक्त्याऽवस्कराशनम् । मद्यविक्यणे बालं किन्चदाभरणेच्छ्या ॥२८१॥
म्रानन्वराजपुत्रस्य वत्युक्त्याऽवस्कराशनम् । मद्यविक्यणे बालं किन्चदाभरणेच्छ्या ॥२८१॥
म्रानन्वरात्र कर्माणि पश्यन् हिंसाविदोषतः । म्रकाशितवती स्वात्मजे शुण्डायाश्च निम्नहम् ॥२८२॥
पापान्यतानि कर्माणि पश्यन् हिंसाविदोषतः । म्रमाकृत्र च पापस्य परिपाकं बुक्तरम् ॥२८२॥
म्रवषार्यानिभिन्नेतवत्त्यागो भवाव् भयात् । वश्चेत्रमोषमृषायोषाशलेषाँहसाविद्यावतः ॥२८४॥
मत्रवे किन्त्वमृत्राऽपि ततिश्चत्रवधोषिताः । म्रस्माकमिप वौर्गत्ये प्राक्तनात् पापकर्मणः ॥२८४॥
मत्रवे किन्त्वमृत्राऽपि ततिश्चत्रवधोषिताः । म्रस्माकमिप वौर्गत्ये प्राक्तनात् पापकर्मणः ॥२८४॥
मत्रवे किन्त्वमृत्राऽपि ततिश्चत्रवधोष्टितः पुरु । इति तं मोचियत्वाऽप्रहीषं वीकां मृमुक्षया । ॥२८६॥
सवं तत्मात् सनुक्वेयं पुष्पं सक्वेष्टितः पुरु । इति तं मोचियत्वाऽप्रहीषं वीकां मृमुक्षया । ॥२८६॥
सवं तत्मात् सर्वशास्त्राव्यिपारमः । विश्वद्वमितरन्येष्यः समीपे सर्ववेदिनः ॥२८॥।
मत्रवृद्धपूर्वजन्मानि समश्रोषं यथाश्वतम् । कथिष्याम्महं तानि कर्त् वां भ कौतुकं महत् ॥२८६॥
मत्रवृद्धपूर्वजन्मानि समश्रोषं यथाश्वतम् । परिपालयति परिपालयति भवामहोभुजि ॥२८६॥
विद्युहेगाह्नयं चोरम् म्रवष्टभ्यं करस्याम् । धनं स्वीकृत्य शेषं च भवता वीयतामिति ॥२६०॥

दी जा रही है और वह विलाप कर रहा है।आगे जानेपर देखा कि सागरदत्तने जुआमें समुद्रदत्तका बहुत सा धन जीत लिया था परन्तु समुद्रदत्त देनेमें असमर्थ था इसलिये उसने क्रोधसे उसे बहुत देर तक दुर्गन्धित धुआंके बीच धूपमें बैठाल रखा है, किसी जगह देखा कि आनन्द महाराजके अभय घोषणा कराये जानेपर भी उनके पुत्र अंगकने राजाका मेढ़ा मारकर खा लिया है इसलिये उसके हाथ काटकर उसे विष्ठा खिलाया जा रहा है और अन्य स्थानपर देखा कि मद्य पीनेवाली स्त्रीने मद्य खरीदनेके लिये आभूषण लेनेकी इच्छासे किसी बालकको मारकर जमीनमे गाड़ दिया था, वह यह समाचार अपने पुत्रसे कह रही थी कि कि सी राज कर्मचारीने उसे सुन लिया इसलिये उसे दण्ड दिया जा रहा है । हिंसा आदि दोषोंसे उत्पन्न हुए इन पापकार्योंको देखकर मैने निश्चय किया कि पापका फल इस लोक तथा परलोक दोनों ही जगह बुरा होता है। मैने संसारके भयसे वृत छोड़ना उचित नहीं समभा। मै सोचने लगा कि हिसा, भूठ, चोरी, परस्त्रीसेवन आदिसे दूषित हुए पूरुषोंको इसी जन्ममे अनेक प्रकारके वध-बन्धनका दु.ख भोगना पड़ता हो सो बात नहीं किन्तु परलोकमें भी वही दु:ख भोगने पड़ते है, हमारी यह दरिद्रता भी तो पहलेके पापकर्मीसे मिली है, इसलिये सदाचारी पुरुषोंको इस पुण्यका अधिकसे अधिक संचय करना चाहिये यह सोचकर मैने अपने पिताको छोड़कर मोक्षकी इच्छासे दीक्षा धारण कर ली है ।।२७२-२८६।। गुरुके प्रसादसे मे शीघ्र ही सब शास्त्ररूपी समुद्रका पारगामी हो गया और मेरी बुद्धि भी विशुद्ध हो गई। किसी अन्य दिन मैने सर्वज्ञ देवके समीप दोषोंसे भरे हए अपने पूर्वजन्म सुने थे सो उसीके अनुसार आप लोगोंका बड़ा भारी कौतुक करनेके लिये उन्हें कहता हूं ।२८७-२८८।

इसी पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीको राजा वसुपाल बड़े प्रेमसे पालन करते थे ।।२८९।। किसी एक दिन कोतवालने विद्युद्देग नामका चोर पकड़ा, उसके हाथमें जो धन था उसे लेकर कहा कि बाकीका धन और दो, धन न देनेपर रक्षकोंने उसे दण्ड दिया तब उसने

१ घोषणायां सत्याम् । २ आनन्दाख्यनृपस्य निदेशनात् । ३ एलक (एडक) घातकस्य । ४ तद्भुक्त्वा इत्यिप पाठः । ४ गूयभक्षणम् । ६ मद्यव्यवहारिनिमत्तम् । ७ बालघातिन्याः सुते । ८ मद्यपायिन्याः । ६ अनिष्टो व्रतत्यागो यस्य अननुमतव्रतत्याग इत्यर्थः । १० हिसाचौर्यानृतभाषाब्रह्मबहुपरिग्रहः । रोषमोषमृषायोषाहिंसादिश्लेषादि∴.ल० । ११ दारिद्रचम् । १२ मोक्तुमिच्छया । १३ सर्वज्ञस्य । १४ श्रृणोमि सम । १५ यवयोः । १६ रक्षति सति । १७ बलात्कारेण गृहीत्वा।

ष्मारिक्षणो 'निगृह्णीयुर्वसं विमतये' धनम् । इत्यववीत् सं सोऽप्याह गृहीतं न मयेति तत्' ॥२६१॥ विमतेरेव तव्गेहे वृष्ट्वोपायेन केनिषत् । वण्डकारणिकः प्रोक्तं मृत्त्ना पात्रीत्रयोग्मितम् ॥२६१॥ शक्ततो' भक्षणं मत्स्वित्त्रिः मृत्य्वापात् मत्स्वित्त्राः मृत्य्वापात् मत्स्वित्त्राः मृत्य्वापात् प्राणान्ते नारकीं गितम् । विद्युक्त्वोरस्त्र्यया हन्यतामित्यारक्षको नृपात् ॥२६४॥ स्वयादेशोऽप्यहं हन्मि नैनं हिंसादिवर्जनम् । प्रतिज्ञातं मया साधोरित्याज्ञां नाकरोदसौ ॥२६४॥ गृहीतोत्कोच हन्य्ये चौरारक्षकयोग पः । श्रुक्षकावन्धनं रुष्ट्वा कारयामास निर्धृ गम् । ॥२६६॥ त्याउहं हेतुना केन हतोनेत्यन् पुक्तवान् । भग्नुष्ठत्यारक्षकं चोरः सोऽप्येव प्रत्यपादयत् ॥२६७॥ एतत्युरमतृष्येव राज्ञः पितरि रक्षति । गृणपाले महाश्रेष्ठी कृवेरप्रियसंज्ञया ॥२६८॥ एतत्युरमतृष्येव राज्ञः पितरि रक्षति । गृणपाले महाश्रेष्ठी कृवेरप्रियसंज्ञया ॥२६८॥ सत्रव नाटकाचार्यत्तृजा नाट्यमालिका । भग्नास्यायिकायां भावेन स्थायिनानृत्यवुद्रसम् ॥२६६॥ तदालोक्य महीपालो बहुविस्मयमागमत् । गणिकोत्यलमालाख्यत् किमत्राञ्चर्यमीदवर ॥३००॥ श्रेष्ठिनोऽस्य भीवयोग्वः प्रतिमायोगचारिणः । सोपवासस्य पूज्यस्य गत्वा चालियतुं मनः ॥३०१॥ नाशकं ति तिवहारचर्यमित्याख्यद् सूभुजापि सा । गृणप्रिये वृणीष्विति प्रोक्ता शीलाभिभरक्यणम् ॥३०२॥ द्याधिटं मम देहीति तहसं व्रतमग्रहीत् । ग्रन्यदा तद्यमुहं स्वरं क्षिताख्यः समागमत् ॥३०३॥

कहा कि मैंने बाकीका धन विमतिके लिये दे दिया है। जब विमतिसे पूछा गया तबं उसने कह दिया कि मैंने नहीं लिया है, इसके बाद कोतवालने वह धन किसी उपायसे विमतिके घर ही देख लिया, उसे दण्ड देना निश्चित हुआ, दण्ड देनेवालोंने कहा कि या तो मिट्टीकी तीन थाली भरकर विष्ठा खाओ, या मल्लोंके तीस मुक्कोंकी चोट सहो या अपना सब धन दो। जीवित रहनेकी इच्छासे उसने पूर्वोक्त तीनों दण्ड सहे और अन्तमें मरकर नरक गतिको प्राप्त हुआ। राजाने एक चाण्डालको आज्ञा दी कि तू विद्युच्चोरको मार डाल, परन्तु आज्ञा पाकर भी उसने कहा कि मैं इसे नहीं मार सकता क्योंकि मैंने एक मुनिसे हिसादि छोड़नेकी प्रतिज्ञा ले रखी है ऐसा कहकर उसने जब राजाकी आज्ञा नहीं मानी तब राजाने कहा कि इसने कुछ घूस खा ली है इसलिये उसने कोधित होकर चोर और चाण्डाल दोनोंको निर्दयतापूर्वक सांकलसे बंधवा दिया ।।२८९-२९६।। चोरने संतुष्ट होकर चाण्डालसे पूछा कि तूने किस कारणसे मुभे नहीं मारा तब चाण्डाल इस प्रकार कहने लगा कि ॥२९७॥ पहले इस नगरकी रक्षा इसी राजाके पिता गुणपाल करते थे और उनके पास कुबेरप्रिय नामका एक बड़ा सेठ रहता था ।।२९८।। इसी नगरीमें नाटचमालिका नामकी नाटकाचार्यकी एक पुत्री थी एक दिन उसने राजसभामें रित आदि स्थायी भावों द्वारा शृङ्गारादि रस प्रकट करते हुए नृत्य किया ।।२९९।। वह नृत्य देखकर राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ तब उत्पलमाला नामकी वेश्या बोली कि हे देव, इसमें क्या आक्चर्य है ? एक दिन अत्यन्त शान्त और पूज्य कुबेरप्रिय सेठने उपवासके दिन प्रतिमा योग धारण किया था, उस दिन मैं उनका मन विचलित करनेके लिये गई थी परन्तु उसमें समर्थ नहीं हो सकी । इस संसारमें यही बड़े आश्चर्यकी बात है । यह सुनकर राजाने कहा कि 'हे गुणप्रिये ! तुभे गुण बहुत प्यारे लगते हैं इसलिये जो इच्छा हो सो मांग।" तब उसने कहा कि मुक्ते शीलवतकी रक्षा करना इष्ट है यही वर दीजिए राजाने वह वर उसे

१ तलवराः । २ निग्नहं कुर्युः । ३ विमतिनामधेयाय । ४ चोरः । विमतिरिप । ५ धनम् । ६ कारणज्ञैः 'पुरोहितादिधर्मकारिभिरित्यर्थः । ७ गूथस्य । 'उच्चारावस्करौ धमलं शक्कत् । पुरीषं उत्कोच गूथवर्चस्कास्त्री विष्ठाविशौ स्त्रियाम् ।' इत्यभिधानात् । ६ विमतिः । ६ न वधं करोमि । १० 'लञ्च उत्कोच आमिषः, इत्यभिधानात् । ११ तलवरः । १२ निष्कुपं यथा भवति तथा । १३ प्रतुष्या अ०, स०, इ०, प० । १४ आस्थाने । १५ श्रेष्ठिनः शमितोऽत्येद्युः ल०, अ०, प०, इ०, स० । १६ न समर्थोऽभू- वमहम् । १७ वाञ्छितं प्रार्थय । १८ उत्पलमालागृहंम् ।

रात्री तलबरो बृद्ध्वा तं बाह्याऽद्येति तेन' तत्। 'प्रतिपादनवेलायानेवायान्मित्रवाः सुतः ॥३०४॥
नृपतेर्वेषुनो नाम्ना पृषुधीस्तं निरीक्ष्य सा। मञ्जूवायां विनिक्षित्य गणिका सर्वरिक्ततम् ॥३०६॥
स्वया मदीयामरणं सत्यवत्यं सर्मापतम् । त्वव्भिगिन्यं तदानेयमित्याह नृपमेणुनम् ॥३०६॥
सोऽपि प्राक् 'प्रतिपाद्यंतद् व्रतप्रहणसंश्रुतेः । प्रातिकृत्यमगावीर्ष्यावान् द्वितीयविने पुनः ॥३०७॥
साक्षिणं परिकल्प्येनं मञ्जूवास्यं महीपतेः । सिष्ठायो याचितो वित्तम् प्रसावृत्यनमालया ॥३०६॥
न गृहीतं मयत्यिस्मिन्यस्यावाविनि भूगुणा । पृष्टा सत्यवती तस्य पुरस्तान्यक्षिपद्धनम् ॥३०६॥
म युनाय नृपः कृष्वा कुलोऽयं हत्यतामिति । धाक्षापयत्यवति तस्य पुरस्तान्यक्षिपद्धनम् ॥३०६॥
भ युनाय नृपः कृष्वा कुलोऽयं हत्यतामिति । धाक्षापयत्यवतिन् स्वान् युक्तं तन्ययावर्वितनः ॥३१०॥
पठनमुनीन्वसद्धमंशास्त्रसंभवणाद् द्वृतम् । प्रन्येद्यः प्राक्तनं जन्य विदित्वा शममागते ॥३११॥
यागहस्तिनि मांसस्य पिण्डदानमनिण्छति । तद्वीक्योपायविण्यं छी विवृद्धपानेकपेद्धगितम् ॥३१२॥
सर्पिर्वृद्धपानेमिश्रशास्त्रसंभवान्वं त्रवित्ततम् । प्राह पश्चाद् प्रहीष्यामीत्यभ्युत्य स्थितः स तु ॥३१४॥
सर्विवस्य सुतं वृद्धा नीयमानं शुचा नृपात् । वरमादाय तद्घातात् दुव्तं तं व्यमोष्यत् ॥३१४॥

दिया और उस दिनसे उसने शील व्रत ग्रहण कर लिया । किसी दूसरे दिन सर्वरक्षित नामका कोतवाल रातके समय उसके घर गया, उसे देखकर उत्पलमालाने उससे कहा कि आज में बाहिर की हूं-रजस्वला हूं। इधर इन दोनोंकी यह बात चल रही थी कि इतनेमें ही मंत्रीका पुत्र और पृथुषी नामका राजाका साला आया, उसे देखकर उत्पलमालाने सर्वरक्षितको एक संदूकमें छिपा दिया और राजाके सालेसे कहा कि आपने जो मेरे आभूषण अपनी बहिन सत्यवती के लिये दिये थे वे लाइये। उसने पहले तो कह दिया कि हां अभी लाता हूं परन्तु बादमें जब उसने सुना कि उसने शील वत ले लिया है तब वह ईंर्ष्या करता हुआ प्रतिकूल हो गया । दूसरे दिन वह वेश्या सन्दूकमें बैठे हुए कोतवालको गवाह बनाकर राजाके पास गई और वहां जाकर पृथुधीसे अपना धन मांगने लगी ।।३००-३०८।। पृथुधीने राजाके सामने भी भूठ कह दिया कि मैंने इसका घन नहीं लिया है। जब राजाने सत्यवतीसे पूछा तो उसने सब धन लाकर राजाके सामने रख दिया ।।३०९।। यह देखकर राजा अपने सालेपर बहुत क्रोधित हुआ, उसने अपने नौकरोंको आज्ञा दी कि यह दृष्ट शीघ्र ही मार डाला जाय। सो ठीक ही है क्योंकि न्याय-मार्गमें चलनेवालेको यह उचित ही है ।।३१०।। किसी एक दिन पाठ करते हुए मुनिराजसे धर्मशास्त्र सुनकर राजाके मुख्य हाथीको अपने पूर्व भवका स्मरण हो आया, वह अत्यन्त शान्त हो गया और उसने मांसका पिण्ड लेना भी छोड़ दिया, यह देख उपायोंके जानने-वाले सेठने हाथीकी सब चेष्टाएं समक्तकर घी, गुड़ और दूघ मिला हुआ शालि चावलोंका भात उसे खानेके लिये दिया और हाथीने भी वह शुद्ध भोजन खा लिया।।३११-३१३।। उस समय संतुष्ट होकर राजाने कहा कि जो तुम्हें इष्ट हो सो मांगो। सेठने कहा-अच्छा यह वर अभी अपने पास रिखये, पीछे कभी ले लूँगा, ऐसा कहकर वह सेठ सुखसे रहने लगा ॥३१४॥ इसी समय मंत्रीका पुत्र मारनेके लिये ले जाया जा रहा था उसे देखकर सेठको बहुत शोक हुआ और उसने राजासे अपना पहिलेका रक्खा हुआ वर मांगकर उस दुराचारी मंत्रीके पुत्रको

१ तलवरेण सह। २ अच याहीत्येतत्प्रतिपादन। ३ आनयामीत्यनुमत्य। ४ प्रसङ्गापातकथान्तरिमहृ ज्ञातव्यम्। ५ नीतम्। ६ भुडक्ते स्म। ७ तम् ल०, अ०, प०, स०, ६०। ८ मन्त्रिणः पुत्रम्। पुयुमतिम्।

श्रीकिनैव निकारोऽयं रमाकारीत्यमंस्त सः । पापिनामुपकारोऽपि सुभुकञ्चापयापते ॥३१६॥ अन्येखुर्मेयुनो राज्ञः स्वेच्छ्या विहरन् वने । खेचरान्मुज्ञिकामापत् "कामकपविधायिनीम् ॥३१७॥ कराज्ञगुलौ विनिक्षिप्य ता वसोः स्वकनीयसः । सङ्कल्प्य श्रीकिनो क्यं सत्यवत्या निकेतनम् ॥३१८॥ अवेद्य (प्रविद्य) पापधी राजसमीपं स्वयमास्थितः । वसुं गृहीतश्रोकी स्वरूपं वीक्ष्य महीपतिः ॥३१८॥ श्रेकी किमर्थमायातेऽकाल' इत्यवदस्त । अनात्मकोऽयमायातः पापी सत्यवतीं प्रति ॥३२०॥ मदनानलसंतप्त इति नैयुनिकोऽववीत् । तद्वाक्यावपरीक्यैव तमेवाह प्रहृत्यताम् ॥३२१॥ श्रेकी तवेति श्रेकी च तस्मिन्नेव विने निशि । स्वगृहे प्रतिमायोगधारको भावयन् स्थितः ॥३२२॥ पृयुधीस्तमवद्यस्य' गृहीत्वा घोषयन् जने । अपराधमसन्तं' च नीत्वा प्रेतमहोतलम् ॥३२३॥ आरक्षककरे हन्तुम् अर्थयामास पापभाक् । सोऽपि राजनिवेद्योऽयमित्य' हन्त्रसिना वृद्यम् ॥३२४॥ तस्य वक्षःस्यले तत्र प्रहारो मणिहारताम् । प्राप शीलवतो भक्तस्यार्हत्परमवैवते ॥३२४॥ वण्डनावपरीक्यास्य' महोत्पातः पुरेऽजिन । क्षयः स येन सर्वेद्यां कि नावुक्टववाद् भवेत् ॥३२६॥ नरेद्यो नागराव्यत् आलोक्य भयविद्धलाः । तमेव शरणं गन्तु इम्बानाभिमुखं ययुः ॥३२६॥ तदेशो नागराव्यत् आलोक्य भयविद्धलाः । तमेव शरणं वित्यर्थं विणवर्यमपुत्रयन् ॥३२६॥ तवोपर्यान्पर्यो वित्ययन्ताकवासिनः । शीलप्रभावं व्यावर्थं विणवर्यमपुत्रयन् ॥३२६॥

छुड़वा बिया ॥३१५॥ परन्तु मंत्रीके पुत्रने समभा कि मेरा यह तिरस्कार सेठने ही कराया है, सो ठीक ही है क्योंकि पापी पुरुषोंका उपकार करना भी सांपको दूध पिलानेके समान है ।।३१६।। किसी अन्य दिन वह राजाका साला अपनी इच्छासे वनमें घूम रहा था, उसे वहां एक विद्याधरसे इच्छानुसार रूप बना देनेवाली अंगूठी मिली ।।३१७।। उसने वह अंगूठी अपने छोटे भाई वसुके हाथकी अंगुलीमें पहना दी एवं उसका सेठका रूप बनाकर उसे सत्यवतीके घर भेज दिया । और पाप बुद्धिको धारण करनेवाला पृथुधी स्वयं राजाके पास जाकर बैठ गया । सेठका रूप धारण करनेवाले वसुको देखकर राजाने कहा कि 'यह सेठ असमयमें यहां क्यों आया है ?' उसी समय पृथुधीने कहा कि 'अपने आपको नहीं जाननेवाला यह पापी काम-रूपी अग्निसे संतप्त होकर सत्यवतीके पास आया हैं इस प्रकार उसके कहनेसे राजाने परीक्षा किये बिना ही उसी पृथुधीको आज्ञा दी कि तुम सेठको मार दो । सेठ उस दिन अपने घरपर ही प्रतिमायोग धारण कर वस्तुस्वरूपका चिन्तवन कर रहा था ।।३१८-३२२।। पृथुधीने उसे वहीं कसकर बांध लिया और जो अपराध उसने किया नहीं था लोगोंमें उसकी घोषणा करता हुआ उसे श्मशानकी ओर ले गया ॥३२३॥ वहां जाकर उस पापीने उसे मारनेके लिये चाण्डालके हाथमें सौंप दिया । चाण्डालने भी यह राजाकी आज्ञा है ऐसा समफकर उसपर तलवारका मजबूत प्रहार किया ।।३२४।। परन्तु क्या ही आश्चर्य था कि श्री अरहन्त परमदेवके भक्त और शीलवृत पालन करनेवाले उस सेठके वक्षःस्थलपर वह तलवारका प्रहार मणियोंका हार बन गया ।।३२५।। बिना परीक्षा किये उस सेठको दण्ड देनेसे नगर-में ऐसा बड़ा भारी उपद्रव हुआ कि जिससे सबका क्षय हो सकता था सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुषोंके वधसे क्या नहीं होता है ? ।।३२६।। राजा और नगरके सब लोग यह उपद्रव देखकर भयसे घबड़ाये और उसी सेठकी शरणमें जानेके लिये इमशानकी ओर दौड़े ॥३२७॥ जब सब उसकी शरणमें पहुंचे तब कहीं वह उपद्रव दूर हुआ, स्वर्गमें रहनेवाले देवोंने बड़े आश्चर्य

<sup>्</sup> १ तिरस्कारः वञ्चना च । २ क्रियते स्म । ३ –मुपकारोऽयं अ०, स० । ४ –माप काम-इ०, अ०, स० ५ वसुनामघेयस्य । ६ निजानुजस्य । ७ कुबेरप्रियस्य । ८ समीपमागत्य स्थितः । ६ अवेलायाम् १० वलात्कारेण बद्घ्वा । ११ अविद्यमानम् असत्यं वा । १२ हिनस्ति स्म । १३ श्रेष्ठिनः ।

स्मर्योक्षतकार्याणाम् सस्माकं कन्तुमहृति । इति तेव भयप्र'स्तमानतेव नृपादिवृ॥३२६॥ सस्मर्याजतवुक्कमंपरिपाकादभूदिवम् । विवादस्तत्र कर्तव्यो न भवद्भिरिति घ्रृवम् ॥३३०॥ वंभनस्यं निरस्येवां श्रेष्ठो प्रष्ठः क्षमावताम् । सर्वेः पुरस्कृतः पूज्यो विभूत्या प्राविशत् पुरम् ।॥३३१॥ एवं प्रयाति कालेऽस्य वारिवेणां सृतां नृपः । वसुपालाण पुत्राय स्वस्यादत्त विभूतिमत् ॥३३२॥ स्वयायेवुः सभामध्ये पृष्ठवान् श्रेष्ठिनं नृपः । विद्धं कि न वाऽन्योन्यं धर्मादीनि चतुष्टयम् ॥३३३॥ परस्परानुकृतास्ते सम्यवृद्धिव साध्यु । न मिथ्यावृद्धिवति प्राह श्रेष्ठी 'धर्मादितस्ववित् ॥३३४॥ इति तद्वक्वाव् राजा तुष्टोऽभीष्टं त्वयोच्यताम् । वास्यामीत्याह सोऽप्याख्यज्ञातिमृत्युक्षयाविति ।॥३३४॥ न मया तद्वयं साध्यमिति प्रत्याह भूपतिः । मां मुञ्च साधयामीति तमवोचद्वणिग्वरः ॥३३६॥ तवाकच्यं गृहत्यागम् ग्रहं च सह "तेऽधुना । करोमि किन्तु मे पुत्रा बालका इति चिन्तयम् ॥३३६॥ स्वित्यं कृत्याम् मिककावानतत्परान् । शृषापीडाहतान् वीक्य सहसा गृहकोकिलान् ॥३३६॥ सर्वेऽपि जीवनोपायं जन्तवो जानतेतराम् । स्वेषां विनोपवेशेन "तिंत्कं मे बलचिन्तया ॥३३६॥ इत्यसौ वसुपालाय बत्या राज्यं यथाविधि । विधाय यौवराज्यं च श्रीपालस्य सपट्टकम् ॥३४०॥

से शीलव्रतके प्रभावका वर्णन कर उस सेठकी पूजा की ।।३२८।। जिनके मन भयसे उद्विग्न हो रहे हैं ऐसे राजा आदिने सेठसे कहा कि हम लोगोंने परीक्षा किये बिना ही कार्य किया ह अतः आप हम सबको क्षमा कर दीजिये, ऐसा कहनेपर क्षमा धारण करनेवालोंमे श्रेष्ठ सेठने कहा कि यह सब हमारे पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मके उदयसे ही हुआ है। निश्चयसे इस विषयमें आपको कुछ भी विषाद नही करना चाहिये ऐसा कहकर उसने सबका वैमनस्य दूर कर दिया । तदनन्तर सब लोगोंके द्वारा आगे किये हुए पूज्य सेठ-कुबेरप्रियने बड़ी विभूतिके साथ नगरमें प्रवेश किया ।।३२९-३३१।। इस प्रकार समय व्यतीत होनेपर वैभवशाली राजाने वारिषेणा नामकी इसी सेठकी पुत्री अपने पुत्र वसुपालके लिये ग्रहण की ।।३३२।। किसी अन्य दिन राजाने सभाके बीच सेठसे पूछा कि ये धर्म आदि चारों पुरुषार्थ परस्पर एक दूसरेके विरुद्ध हैं अथवा नहीं ? ।।३३३।। तब धर्म आदिके तत्त्वको जाननेवाले सेठने कहा कि सम्यग्दृष्टि सज्जनोंके लिये तो ये चारों ही पुरुषार्थं परस्पर अनुकूल है परन्तु मिथ्यादृष्टियोंके लिये अनु-कूल नहीं है ।।३३४।। सेठके इन वचनोंसे राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ, उसने सेठसे कहा कि 'जो तुम्हें इष्ट हो मांग लो में दूँगा' तब सेठने कहा कि मैं जन्म-मरणका क्षय चाहता हूं ॥३३५॥ इसके उत्तरमें राजाने कहा कि ये दोनों तो मेरे साध्य नही है तब वैश्यवर सेठने कहा कि अच्छा मुफ्ते छोड़ दीजिये में स्वयं उन दोनोंको सिद्ध कर लूँगा ।।३३६।। यह सुनकर राजाने कहा कि तेरे साथ में भी घर छोड़ता परन्तु मेरे पुत्र अभी बालक है—छोटे छोटे हैं इस प्रकार राजा विचार कर ही रहा था कि ।।३३७।। अचानक उसकी दृष्टि छिपकलीके उन बच्चोंपर पड़ी जो उसी समय विदीर्ण हुए अंडेसे निकले थे, भुखकी पीड़ासे छटपटा रहे थे और इसलिये ही मिक्खयां पकड़नेमें तत्पर थे, उन्हें देखकर राजा सोचने लगा कि अपनी अपनी आजीविकाके उपाय तो सभी जीव बिना किसीके उपदेशके अपने आप अच्छी तरह जानते है इसलिये मुक्ते अपने छोटे छोटे पुत्रोंकी चिन्ता करनेसे क्या लाभ है ? यही विचार कर गुणपाल महाराजने वसुपालके लिये विधिपूर्वक राज्य दिया और श्रीपालको पट्ट सहित युवराज बनाया । तदनन्तर

गुणपालमहाराजः सक् बेरिप्रयोऽप्रहीत् । बहुभिर्भू मुर्जः सार्षं तपो यतिवरं श्रितः ॥३४१॥ श्रेञ्याँहसाफलालोकान्मयाऽप्यप्राहि तव्वतम् । तस्मास्वं न हतोऽसीति गतस्तुष्टावं सोऽपि तम् ॥ इत्युक्त्वा सोऽज्ञवीदेवं प्राक् मृणालवतीपुरं । भूत्वा त्वं भित्रवेवाख्यो रितवेगासुकान्तयोः ॥३४३॥ बद्धवेरो निहन्ताऽभूः पारावतभवेऽप्यनु । मार्जारः सन्मृति । गत्वा पुनः ''ल्ल्यरजन्मिन ॥३४४॥ विद्युक्वोस्त्वमासाद्य सोपसर्गा मृति व्यथाः । तत्पापान्नरके दुःलम् अनुभूयागतस्ततः । ३४॥॥ अत्रत्याखिलविष्यवेद्यान्ति स्वयुक्तां भीमसाधुः सुधाशिनोः । ज्ञिः प्राक् त्वन्मारितावावामिति । वृत्वित्रयान्तिति । व्यव्यत् सुधीः स्ववृत्तान्तं भीमसाधुः सुधाशिनोः । ज्ञिः प्राक् त्वन्मारितावावामिति । शृद्धित्रयान्तिति । ज्ञातसद्धमंसद्भावावभिवन्त्य मृति । ति । ॥३४७॥ इति व्याहृत्य । हमाद्याने पञ्चमज्ञानपूजितः । तिस्यवांस्तं समागत्य चतन्नो देवयोवितः ॥३४६॥ विन्वत्वा वर्ममाकर्ष्य पापावस्मत्पति मृतः । तिलोकेश वदास्माकं पतिः कोऽन्यो भविष्यति ॥३४०॥ इत्यपुज्ञवासौ । चाह पुरेऽस्मिन्नवे । भोजकः । सुरवेवाह्नयस्तस्य वसुषेणा वसुन्यरा ॥३४१॥

सेठ कुबेरिप्रय तथा अन्य अनेक राजाओंके साथ साथ मुनिराजके समीप जाकर तप धारण किया ॥३३८–३४१॥ वह चाण्डाल कहने लगा कि सेठके अहिंसा व्रतका फल देखकर मैंने भी अहिंसा व्रत ले लिया था यही कारण है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा है यह सुनकर उस विद्युच्चर चोरने भी उसकी बहुत प्रशंसा की ॥३४२॥

इतना कहकर वे भीम मुनि सामने बैठे हुए देव-देवियोंसे फिर कहने लगे कि सर्वज्ञ-देवने मुभसे स्पष्ट अक्षरोंमें कहा है कि 'तू पहले मृणालवती नगरीमें भवदेव नामका वैश्य हुआ था वहां तूने रितवेगा और सुकान्तसे वैर बांधकर उन्हें मारा था, मरकर वे दोनों कबूतर कबू-तरी हुए सो वहां भी तूने विलाव होकर उन दोनोंको मारा था, वे मरकर विद्याधर विद्याधरी हुए थे सो उन्हें भी तूने विद्युच्चोर होकर उपसर्ग द्वारा मारा था, उस पापसे तू नरक गया था' और वहांके दुःख भोगकर वहांसे निकलकर यह भीम हुआ हूं इस प्रकार उन बुद्धिमान् भीम मुनिने सामने बैठे हुए देव-देवियोंके लिये अपना सब वृत्तान्त कहा ॥३४३–३४६॥ जिन्हें आपने पहले तीन बार मारा है वे दोनों हम ही हैं ऐसा कहकर जिनके मन, वचन, काय—तीनों शुद्ध हो गये हैं और जिन्हें सद्धर्मकी सद्भावना उत्पन्न हुई है ऐसे वे दोनों देव-देवी उन भीममुनिकी वन्दना कर अपने स्थानपर चले गये ॥३४७॥

यह कहकर हेमाङ्गदकी छोटी बहिन सुलोचना फिर कहने लगी कि एक समय पुण्डरी-किणी नगरीके शिवंकर नामके सुन्दर उद्यानमें घातिया कर्म नष्ट करनेसे जिन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे भीममुनिराज विराजमान थे, सभी लोग उनकी पूजा कर रहे थे, उसी समय बहांपर चार देवियोंने आकर उनकी वन्दना की, धर्मका स्वरूप सुना और पूछा कि हे तीन लोकके स्वामी, हम लोगोंके पापसे हमारा पित मर गया है। किहये—अब दूसरा पित कौन

१ तस्मात् कारणात्। २ एवं तलवरोऽवादीत्। ३ तलवरवचनानन्तरम्। ४ स्तौति स्म। ५ विद्युच्चोरः। ६ अहिंसावतम्। तस्मात् त्वं न हतोऽसीति रलोकस्य सोऽप्येवं प्रत्यपादयदित्यनेन सह सम्बन्धः। ७ उक्तप्रकारेण प्रतिपाद्य। स मुनिः पुनरप्यात्मनः सर्वज्ञेन प्रतिपादितनिजवृत्तकं सुरदस्प-त्योराह। व वक्ष्यमाणप्रकारेण। १ पूर्वजन्मनि। १० हे भीममुने, भवान्। ११ घातुकः। १२ कपोतभवेऽपि मार्जारः सन् तयोनिहन्ताऽभूरिति सम्बन्धः। १३ कृत्वा ल०, अ०, प०, स०, इ०। १४ तद्दस्पत्योनिद्या-धरभवे। खेचरजन्मनि प०, इ०। १५ सर्वज्ञप्रोक्तम्। १६ हिरण्यवमंप्रभावतीचरौ। १७ मनोवाक्काय-धृद्धियुक्तौ। १० भीममुनिम्। १६ उक्त्वा। २० सुलोचना। २१ भीमः साधुः प०, इ०, ल०। २२ आस्ते स्म। २३ भीमकेवली। २४ पुण्डरीकिण्याम्। २५ पालकः।

वारिणी पृथिषी वेति वतलो योवितः प्रियाः । श्रीमती वीतशोकाख्या विमला सवसन्तिका ॥३५२॥ चतल्रविदिकास्तासाम् प्रत्येषुस्ता वनान्तरे । सर्वा यितवराभ्यासे वर्मं वानाविनाऽऽवदुः ॥३५३॥ तत्कलेनाच्युते कल्पं प्रतीन्त्रस्य प्रियाः कमात् । रितवेणा सुनीमाख्या मुख्यान्या च सुकावती ॥३५४॥ सुमिति च वेव्यस्ता यूयं तावचेदिकाः युनः । चित्रवेणा कमािच्वत्रवेगा धनवती सती ॥३५४॥ धनश्रीरित्यजायन्त वनवेवेषु कन्यकाः । सुरवेवेऽप्यभून्मृत्वा पिक्ष्मलः पुररक्षकः ॥३५६॥ स तत्र निजवोषेण प्रापिमगलबन्धनम् । मातुस्तत्सु रवेवस्य प्राप्ता या राजसूनुताम् ॥३५७॥ श्रीपालाख्यकुमारस्य प्रहणे बन्धमोक्षणे । सर्वेषां पिक्ष्मलाख्योऽपि मुक्तः संन्यस्य सम्प्रति ॥३५६॥ श्रीपालाख्यकुमारस्य प्रहणे बन्धमोक्षणे । सर्वेषां पिक्ष्मलाख्योऽपि मुक्तः संन्यस्य सम्प्रति ॥३५६॥ भूत्वा बुधविमानेऽसौ इहागस्य भविष्यति । 'स्वामी युष्माकमित्येतत्तच्चेतो हरणं तवा ॥३५६॥ परमार्थं कृतं तेन तथा भवेष्यः । पृष्ट्वानु कन्य स्वान्यस्य युष्माकं ११रतिवायी भविष्यति ॥३६९॥ पूर्वोक्तपिक्षगलाख्यस्य सूनु निम्नाऽतिपिक्षगलः । सोऽपि संन्यस्य युष्माकं ११रतिवायी भविष्यति ॥३६१॥ इति तत्प्रोक्तमाकर्ष्यं गत्वा । तत्पूजनाविषौ । १९स्तासां निरीक्षणात् १९कामसम्मोहप्रकृतं महत् ।३६२॥ रितकूलाभिषानस्य प्रकृतं त्या । १५२॥ रितकूलाभिषानस्य प्रकृतं । तत्पूजनाविषौ । ११रत्तवासां निरीक्षणात् । ११ स्तिवासं प्रकृतं महत् ।३६२॥ रितकूलाभिषानस्य प्रकृतं । सिवधानं । सुवः । ११ स्वाः । ११

होगा ? तब भार्वज्ञ –भीम मुनिराज कहने लगे कि इसी नगरमें सुरदेव नामका एक राजा था उसकी वसुषेणा, वसुंघरा, घारिणी और पृथिवी ये चार रानियां थीं तथा श्रीमती, वीतशोका, विमला और वसन्तिका ये चार उन रानियोंकी दासियां थी । किसी एक दिन उन सबने वनमें जाकर किन्ही मुनिराजके समीप दान आदिके द्वारा धर्म करना स्वीकार किया था। उस धर्मके फलसे वे अच्युत स्वर्गमें प्रतीन्द्रकी देवियां हुई हैं। क्रमसे उनके नाम इस प्रकार है-रतिषेणा, सुसीमा, सुखावती और सुभगा । वह देवियां तुम्ही सब हो, तथा तुम्हारी दासियां चित्रषेणा, चित्रवेगा, धनवती और धनश्री नामकी व्यन्तर देवोंकी कन्याएं हुई है। राजा सुरदेव मरकर पिङ्गल नामका कोतवाल हुआ है और वह अपने ही दोषसे कारागारको प्राप्त हुआ था, सुरदेवकी माता राजाकी पुत्री हुई है और श्रीपालकुमारके साथ उसका विवाह हुआ हैं । विवाहोत्सवके समय सब कैंदी छोड़े गये थे उनमें पिङ्गल भी छूट गया था, अब संन्यास लेकर अच्युत स्वर्गमें उत्पन्न होगा और वही तुम सबका पित होगा ! इधर मुनिराज ऐसे मनोहर वचन कह रहे थे कि उधर पिङ्गल संन्यास धारणकर अच्युत स्वर्गमे उत्पन्न हुआ और वहांसे आकर उसने मुनिराजके वचन सत्य कर दिखाये। इतनेमें ही चारों व्यन्तर कन्याएँ आकर सर्वज्ञदेवसे अपने होनहार पतिको पूछने लगी ॥३४८-३६०॥ मुनिराज कहने लगे कि पूर्वोक्त पिङ्गल नामक कोतवालके एक अतिपिङ्गल नामका पुत्र है वही संन्यास धारणकर तुम्हारा पति होगा ।।३६१।। भीम केवलीके ये वचन सुनकर चारों ही देवियां जाकर अति-पिङ्गलकी पूजा करने लगी, उसे देखनेसे उन देवियोंको कामका अधिक विकार हुआ था ।।३६२।। उन देवियोंने रतिकूल नामके मुनिका चरित्र सुना, उनके पिता मणिनागदत्तका चरित्र सुना,

१ स्वीकुर्वन्ति स्म । २ व्यन्तरदेवेषु । ३ तलवरः । ४ विवाहसमये । ५ — च्युतिवमानेऽसौ इ०, प०, ल० । बुधिवमानेशः इत्यपि पाठः । बुधिवमानिशितः । ६ स्वामी युष्माकमित्यसौ चाहेत्यनेन सह सम्बन्धः । ७ पिङ्गलचरदेवेन । ८ केवत्युक्तप्रकारेण । (क्रमेण) ६ सर्वेज्ञस्य । १० अनन्तरम् । ११ व्यन्तरकन्याः । १२ भीमकेविलनम् । १३ पुरुषः । १४ अतिपिङ्गलस्य समीपं प्राप्य । १५ अति-पिङ्गलस्य परिचर्याविधौ । १६ चित्रसेनादिव्यन्तरकन्यकानाम् । तासाम् ल०, प०, द० । १७ कामसम्मोहेन प्रकर्षेण कृतम् । १८ रतिकूलाभिधानस्य पुरुषस्य । १६ व्यापारम् । २० भीमकेविलनः सकाशात् । २१ आर्कार्णतम् । २२ रतिकूलस्य जनकस्य । २३ चेष्टितम् ।

'सुकेतोश्चासिले तस्मिन्सत्यभूते' मुनीश्वरम् । ताः सर्वाः परितोषेण गताः समभिवन्त्र तम् ॥३६४॥ झाबामपि' तदा वन्दनाय तत्र गताविदम् । श्रुत्वा वृष्ट्वा गतौ प्रीतिपरीतहृदयौ दिवम् ॥३६५॥ इत्यात्मीयभवावलीमनृगतैर्मान्यैर्मनोरञ्जनैः

स्पट्टैरस्स्रालतैः "कलैरविरलैरब्याकुलैर्जाल्पतैः" । ब्रात्मोपास्त्रभुभाशुभोवयवशोव्भूतोज्वनीचस्थितिम्' संसर्पद्दशनांशुभूषितसभासभ्यान सावभ्यवात् ।।३६६॥ श्रुत्वा तां हृदयप्रियोक्तिमतुष्ठत्कान्तो रतान्ते यथा संसच्च' व्यकसत्तरां शरिव वा लक्ष्मीः सरःसंभया । कान्तानां ववनेन्दुकान्तिरगलसद्वाग्वनेशोव्गतेः । ब्रस्थाने कृतमत्सरोऽसुलकरस्त्या । व्यस्ततोऽसौ श्रुषेः ॥३६॥। कान्तोऽभूव् रतिषेणया विणगसौ पूर्वं सुकान्तस्ततः । सञ्जातो रतिषेणया रतिवरो गेहे कथोतो विशाम् ।

सुकेतुका चरित्र सुना और सबके सत्य सिद्ध होनेपर बड़े संतोषके साथ मुनिराजकी वन्दना कर अपने अपने स्थानोंकी ओर प्रस्थान किया ।।३६३–३६४।। उस समय हम दोनों भी मुनिराज की वन्दना करनेके लिये वहां गये और यह सब देख सुनकर प्रसन्नचित्त होते हुए स्वर्ग चले गये थे ।।३६५।।

इस प्रकार अपने द्वारा उपार्जन किये हुए शुभ अशुभ कर्मोंके उदयवश जिसे ऊंची नीची अवस्था प्राप्त हुई है और जिसने अपने दांतोंकी फैलती हुई किरणोंसे समस्त सभाको सुशोभित कर दिया है ऐसी सुलोचनाने सब सभासदोंको कमबद्ध मान्य, मनोहर, स्पष्ट, अस्ख-लित, मधुर, अविरल और आकुलता रहित वचनों द्वारा अपने पूर्वभवकी परम्परा कह सुनाई ॥३६६॥

हृदयको प्रिय लगनेवाले सुलोचनाके वचन सुनकर जयकुमार उस प्रकार संतुष्ट हुए जिस प्रकार कि संभोगके बादमें सन्तुष्ट होते। वह सभा उस तरह विकसित हो उठी जिस तरह की शरद्ऋतुमें सरोवरकी शोभा विकसित हो उठती है। और सुलोचनाके वचनरूपी सूर्यके उदय होनेसे अन्य स्त्रियोंके मुखरूपी चन्द्रमाओंकी कान्ति नष्ट हो गई थी सो ठीक ही है क्योंकि अयोग्य स्थानपर की हुई ईर्ष्या दुःख करनेवाली होती है इसलिये विद्वानोंको ऐसी ईर्ष्या अवश्य ही छोड़ देनी चाहिये।।३६७।। सुलोचनाने जयकुमारसे कहा कि में पहले रितवेगा थी और आप मेरे ही साथ मेरे पित सुकान्त वैश्य हुए, फिर में सेठके घर रितयेणा कबूतरी हुई और आप मेरे ही साथ रितवर नामक कबूतर हुए, फिर में प्रभावती विद्याधरी हुई और आप मेरे ही साथ हिरण्यवर्मा विद्यावर हुए उसके बाद में स्वगंमें महादेवी हुई और आप मेरे ही साथ अतिशय

१ मृणालवतीपुरपतेः सुकेतोरिप चेष्टितं मुनेः सकाशाच्च्युतिमिति सम्बन्धः । एतत् कथात्रयं ग्रन्थान्तरे द्रष्टिक्यम् । २ सत्यीभूते ल०, प०, इ०, स० । ३ प्रभावतीचरीहिरण्यवमंचरसुरदम्पती । ४ सुन्दरैः । १ सम्पूर्णैः । ६ स्थितिः ल० । ७ सुलोचना । ६ जवाच । ६ जयः । १० सभा च । ११ ष्रयस्य श्रीमतीशिवशक्करादियोषिताम् । १२ सुलोचनावचनादित्योदये सित । १३ दुःखकरः । १४ मत्सरः । १४ वैष्यानाम् ।

'बत्यन्तप्रभयाऽभवत्सगपति'र्बर्मा हिरण्यादिवाक्'
वेवः कल्पगतो मया' सह महावेष्याऽजनीडचो भवान्' ॥३६८॥
सकलमविकलं तत्सप्रपञ्चं रमण्या
मुस्तकमलरसाक्तं' श्रोत्रपात्रे निषाय ।
तबुदितमपरञ्च श्रोतुकामो जयोऽभूश्र रसिक''वियतोक्तैः कामुकास्तुप्नुवन्ति ॥३६८॥

इत्यार्षे भगवद्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण-सङ्ग्रहे जयसुलोचनाभवान्तरवर्णनं नाम षट्चस्वारिशत्तमं पर्व ॥ ॥४६॥

पूज्य देव हुए ॥३६८॥ इस प्रकार जयकुमार प्रियाके मुखरूपी कमलके रससे भीगे हुए मनोहर, पूर्ण और विस्तारयुक्त वचनोंको अपने कर्णरूपी पात्रमें रखकर उसके द्वारा कहे हुए अन्य वृत्तान्त को सुननेकी इच्छा करने लगा सो ठीक ही है क्योंकि कामी पुरुष स्त्रियोंके रसीले वचनोंसे कभी तृप्त नहीं होते हैं ॥॥३६९॥

इस प्रकार भगवद्गुणभद्राचार्य विरचित त्रिषष्टिलक्षण महापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें जयकुमार और सुलोचनाके भवान्तर वर्णन करनेवाला छियालीसवां पर्व समाप्त हुआ ।

१ प्रभावत्या सहेत्यर्थः । २ विद्याधरपितः । ३ हिरण्यवर्मा । ४ सुलोचनया सह । ५ जयः । ६ रससम्बद्धम् । ७ रसनित्रयदियतावचनैः ।

## सप्तचत्वारिंशात्तमं पर्व

काले तत्राल्यवय्यस्ति प्रस्तुतं स्मयंते त्वया । श्रीपालचिकसम्बन्धिस्यप्राक्षीत् स तां पुनः ॥१॥ वाढं स्मरामि सीभाग्यमागिनस्तस्य वृत्तकम् । 'तवैवाछोलितं' वेति सा प्रवक्तं प्रचक्तमे ॥२॥ जन्द्रद्वीये विदेहेऽस्मिन् पूर्वस्मिन्युण्डरीकिणी । नगरी नगरीवासौ वासवस्यातिविश्रुता ॥३॥ श्रीपालवसुपालास्यौ सूर्याचन्द्वससौ व तो । जित्वा महीं सहैवावतः" स्मेव नयविकमौ ॥४॥ जननी वसुपालस्य कृवेरश्रीविनेऽन्यवा । वनपाले समागत्य केवलावगमोऽभवत् ॥४॥ गुणपालमुनीको 'अस्मत्यतः 'सुरिगराविति । निवेदितवित कान्त्वा पुरः सप्तपदान्तरम् ॥६॥ प्रणस्य वनपालाय वत्वाऽसौ परिताविकम् । पौराः सपर्यवाः सर्वेऽन्याययुरितिः घोषणाम् ॥७॥ विवाय प्राक् स्वयं प्राप्य भगवन्तमवन्वत । श्रीपालवसुपालौ च ततोऽन् समृवौ गतौ ॥६॥ प्रमवास्यं वनं प्राप्य भगवन्तमवन्तत । श्रीपालवसुपालौ च ततोऽन् समृवौ गतौ ॥६॥ प्रमवास्यं वनं प्राप्य 'सव्द्वमैरस्यमन्तरे । प्राग्जगत्पालचकेको यस्मिन्व्यप्रोय'पावये ॥६॥ वेवताप्रतिमालकये स्थित्वा जप्राह संयमम् । 'तत्वाधस्तात् समी'प्रयेक्यं" प्रवृत्तां नृत्तमावरात् ॥१०॥ तयोः कृमारः श्रीपालः पुक्वो नर्तयत्ययम् । अस्तुः स्त्रवेषवायंत्र स्त्री वेत्यंक्रप्यारिणी ॥११॥ स्यावेव स्त्री प्रमृत्यन्ती नृत्तं पृक्तमिवं भवेत् । इत्याह तद्वसः श्रुत्वा नटी मुक्क्षीमृपानता ॥१२॥ स्यावेव स्त्री प्रमृत्यन्ती नृत्तं पृक्तमिवं भवेत् । इत्याह तद्वसः श्रुत्वा नटी मुक्क्षीमृपानता ॥१२॥

यह सुनकर जयकुमारने सुलोचनासे फिर पूछा कि हे प्रिये, इस कही हुई कथामें श्रीपाल चक्रवर्तीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और भी है, वह तुभे याद है या नहीं ? सुलोचनाने कहा हां, सौभाग्यशाली श्रीपाल चक्रवर्तीकी कथा तो मुक्ते ऐसी याद है मानो मैंने आज ही देखी हो, यह कहकर वह उसकी कथा कहने लगी ।।१-२।। इस जम्बू द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें एक पुण्डरीकिणी नामकी नगरी है जो कि इन्द्रकी नगरी-अमरावतीके समान अत्यन्त प्रसिद्ध है ॥३॥ सूर्य और चन्द्रमा अथवा नय और पराक्रमके समान श्रीपाल और वसुपाल नामके दो भाई समस्त पृथिवीको जीतकर साथ ही साथ उसका पालन करते थे।।४।। किसी एक दिन मालीने आकर वसुपालकी माता कुबेरश्रीसे कहा कि सुरगिरि नामक पर्वतपर आपके स्वामी गुणपाल मुनिराजको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है, यह सुनकर उसने सामने सात पेंड चलकर नमस्कार किया, मालीको पारितोषिक दिया और नगरमें घोषणा कराई कि सब लोग पूजाकी सामग्री साथ लेकर भगवान्के दर्शन करनेके लिये चलें , उसने स्वयं सबसे पहले जाकर भगवान्की वन्दना की । माताके पीछे ही श्रीपाल और वसुपाल भी ़बड़ी प्रसन्नतासे चले ।।५–८।। मार्गमें वे एक उत्तम वनमें पहुंचे जो कि अच्छे अच्छे वृक्षोंसे सुन्दर था और जिसमें देवताकी प्रतिमासे युक्त किसी वट वृक्षके नीचे खड़े होकर महाराज जगत्पाल चक्रवर्तीने संयम धारण किया था । उसी वृक्षके नीचे एक दर्शनीय नृत्य हो रहा था, उसे दोनों भाई बड़े आदरसे देखने लगे ॥९–१०॥ देखते देखते कुमार श्रीपालने कहा कि यह स्त्रीका वेष धारणकर पुरुष नाच रहा है और पुरुषका रूप धारण कर स्त्री नाच रही है। यदि यह स्त्री स्त्रीके ही वेषमें नृत्य करती तो बहुत ही अच्छा नृत्य होता। श्रीपालकी यह बात सुनकर नटी मूच्छित

१ तत्रैवा—अ०, स०। यथैवा— ल०, प०, ६०। २ प्रत्यक्षं दृष्टिमिव। ३ चितौ ट०। संयो-जितौ। ४ अवारक्षताम्। ५ मुनीशस्य। ६ सुरगिरिनाम्नि पर्वते। ७ कृबेरश्रीः। ५ पूज्या। १ आगच्छेयुः। १० शुभवृकौः। ११ वट। 'न्यप्रोघो बहुपाद् वटः' इत्यभिघानात्। १२ वटस्य। १३ आलोच्या १४ दर्शनीयम्। १५ वसुपालश्रीपालयोः। १६ चेत्।

उपार्यः प्रतिबोध्येनां तवा प्रश्रयपूर्वकम् । इति विकापयामास काचिलं भाविचिक्षणम् ॥१३॥ सुरस्यविषये श्रीपुराधियः श्रीवराह्मयः । तद्देवी श्रीमती तस्याः सुता जयवतीत्यभूत् ॥१४॥ तज्जातौ चिक्षणो वेवी भाविनीत्याविद्यान्ववः । ग्रीभानां च तत्यंतत् नटनद्घोविवेति यः ॥१४॥ भेदं स चक्रवर्तीति तत्यरीक्षितुमागताः । पृथ्याव् वृष्टस्त्वमस्माभिनिधिकल्पो यवृष्ट्या ॥१६॥ श्रदं प्रियरतिर्नामा 'सुतेयं नर्तकी मम । क्षेया मदनवेगाख्या पुरुषाकारधारिणी ॥१७॥ नटोऽयं वासवो नाम स्थातः स्त्रीवेवधारकः । तच्छु त्वा नृपतिस्तुष्ट्या तां सन्तर्प्य यथोचितम् ॥१८॥ गृदं वन्वितुमातमीयं गच्छन् सुरुगिरं ततः । ग्रदं केनचिवानीतम् ग्रावह्यासक्तचेतसा ॥१८॥ "ग्रथावयवसौ किल्चव् ग्रन्तरं घरणीतले । गत्वा गगनमावहच व्यक्तीकृतल्याकृतिः । ॥२॥ व्यप्रोव्यावयाधःस्यप्रतिमावासिना भृद्यम् । वेवेन त्राजतो भीत्याऽप्रानिवेगोऽमुचन् लगः ॥२१॥ कृमारं पर्णलब्वाख्यविद्यया स्वनियुक्तया । रत्नावर्तिगरेर्मूष्टि स्थितं तं सन्ति भाविनः ॥२२॥ बह्वोऽप्यस्य लन्भा इत्यप्रहीत्वा निवृत्तवान् । वेवः सरसि किल्मिहचत् स्नानाविविधिना श्रमम् ॥२३॥ मार्गजं स्थितनुद्भय तमेकस्मात् सुषागृहात् । ग्रागत्य राजपुत्रोऽपमिति ज्ञात्वा यथोचितम् ॥२४॥ वृद्या षड्राजकृत्यास्ताः स्ववृत्तान्तं न्यवेवयन् । स्वगोत्रकृतनामावि निविद्य खचरेशिना ॥२४॥ बलावशनिवेगेन वयमस्मित्रवेशिताः । इति तत्प्रोक्तमाकृत्वाचात्विविधनन भान्यः।। । । ।।

हो गई ॥११-१२॥ उसी समय अनेक उपायोंसे नटीको सचेत कर कोई स्त्री उस होनहार चकवर्ती श्रीपालसे विनयपूर्वक इस प्रकार कहने लगी ।।१३।। कि सुरम्य देशके श्रीपुर नगरके राजाका नाम श्रीधर है उसकी रानीका नाम श्रीमती है और उसके जयवती नामकी पुत्री है ।।१४।। उसके जन्मके समय ही निमित्तज्ञानियोंने कहा था कि यह चक्रवर्तीकी पट्टरानी होगी और उस चक्रवर्तीकी पहिचान यही है कि जो नट और नटीके भेदको जानता हो वही चक्रवर्ती है, हम लोग उसीकी परीक्षा करनेके लिये आये है, पृण्योदयसे हम लोगोंने निधिके समान इच्छा-नुसार आपके दर्शन किये है ।।१५-१६। मेरा नाम प्रियरित है, यह पुरुषका आकार धारण कर नृत्य करनेवाली मदनवेगा नामकी मेरी पुत्री है और स्त्रीका वेष धारण करनेवाला यह वासव नामका नट है यह सुनकर राजाने संतुष्ट होकर उस स्त्रीको योग्यतानुसार संतोषित किया और स्वयं अपने पिताकी वन्दना करनेके लिये सुरगिरि नामक पर्वतकी ओर चला, मार्ग-में कोई पुरुष घोड़ा लाया उसपर आसक्तचित्त हो श्रीपालने सवारी की और दौड़ाया । कुछ दूरतक तो वह घोड़ा पृथिवीपर दौड़ाया परन्तु फिर अपना विद्याधरका आकार प्रकट कर उसे आकाशमे ले उड़ा। उस वट वृक्षके नीचे स्थित प्रतिमाके समीप रहनेवाले देवने उस विद्याधरको ललकारा, देवकी ललकारसे डरे हुए अशनिवेगनामके विद्याधरने अपनी भेजी हुई पर्णलघु विद्यासे उस कुमार श्रीपालको रत्नावर्त नामके पर्वतकी शिखरपर छोड़ दिया। देवने देखा कि उस पर्वतपर रहकर ही उसे बहुत लाभ होनेवाला है इसलिये वह कुमारको साथ लिये बिना ही लौट गया। कुमार भी किसी तालाबमें स्नान आदि कर मार्गमे उत्पन्न हुए परिश्रमको दूर कर बैठे ही थे कि इतनेमें एक सफेद महलसे छह राजकन्याएं निकलकर आई और कुमारको 'यह राजाका पुत्र है' ऐसा समभकर यथायोग्य रीतिसे दर्शन कर अपना समा-चार निवेदन करने लगी । उन्होंने अपने गोत्र-कुल और नाम आदि बतलाकर कहा कि 'अशनि-वेग नामके विद्याधरने हम लोगोंको यहां जबर्दस्ती लाकर पटक दिया है' कन्याओंकी यह बात

१ जयवत्या जननसमये । २ विद्वांसः । ३ परिचायकं चिह्नम् । ४ विशेषेण जानाति । ४ नाम्ना ल०, अ०, प०, स०, इ० । ६ वनात् (प्रमथवनात्) । ७ गमयति स्म । ८ मायास्वः । ६ विद्याधराकारः ।

निजागमनवृत्तान्तकथनावसरे परा । विद्युवेगाभिषा विद्यावरी तत्र समागता ॥२७॥ पापिनाऽशिनवेगेन हुन्तुमेनं प्रयोजिता । समीक्ष्य मवनाकान्ताऽभूच्वित्राविक्षसवृत्तयः ॥२६॥ स्तृः स्तिनित्वेगस्य राज्ञो राजपुरेशितुः । क्ष्येशोऽशिनवेगाक्यो 'ज्योतिवेंगास्यमातृकः ॥२६॥ स्वमत्र तेन सौहार्वाव् त्रानीतः स ममाप्रजः । विद्युवेगाह्ययाऽहं च प्रेषिता ते स मैयुनः ॥३०॥ रत्नावर्तिर्गिरं याहि स्थितस्त्रेति सावरम् । भवत्समीपं प्राप्तविभित्त रक्तविचेष्टितम् ॥३१॥ वर्शयन्ती समीपस्यं यावत् सौषगृहान्तरम् । इत्युक्तवाऽनभिलाषं च ज्ञात्वा तस्य महात्मनः ॥३२॥ सत्रैव विद्यया सौषगेहं निर्माप्य निस्त्रपा । स्थिता तद्वाजकन्याभिः सह का कामिनां त्रपा ॥३३॥ एत्यानद्वगयत्वाकाश्ययस्त्रं सक्षीत्वमेवावतं । त्वित्रपुर्गुणपालस्य सिन्नघाने जिनेशितुः ॥३४॥ ज्योतिवेंगागुर्वं प्रीत्या कुबेरश्रीः समाविशत् । निजजामातरं क्वापि श्रीपालस्वामिनं मम ॥३४॥ स्वयं स्तिनतवेगोऽसौ सुतमन्वेवयेविति । प्रतिपन्नः स तत्योक्तं भवन्तं मैयुनस्तव ॥३६॥ स्वानीतवानिहेत्येतव् प्रववृष्यात्मनो विवम् । पति मत्वोत्तरश्रोणः प्राशिक्षस्यानलवेगकम् ॥३७॥ स्वयं तवा समालोच्य निवार्यं क्वराधिपम् । उवीर्यान्वेवणोपायं त्वत्स्तेहाहितचेतसः ॥३६॥ स्वयं तवा समालोच्य निवार्यं क्वराधिपम् । अवार्याप्तिकार्यं ति प्राहेषुस्तरित्वितार ॥३६॥ स्वयं तवा समालोच्य निवार्यं क्वराधिपम् । अवार्यं प्रियसकारां ते प्राहेषुस्तरित्वेततः ॥३६॥ स्वयं प्रवत्नेन कृमार इति बान्यवाः । स्रावां प्रियसकारां ते प्राहेषुस्तरित्वेतति ।।३६॥

सुनकर कुमारको उनपर दया आई और वह भी अपने आनेका वृत्तान्त कहनेके लिये उद्यत हुआ । वह जिस समय अपने आनेका समाचार कह रहा था उसी समय विद्युद्वेगा नामकी एक दूसरी विद्याधरी वहां आई । पापी अशनिवेगने कुमारको मारनेके लिये इसे भेजा था परन्तु वह कुमारको देखकर कामसे पीड़ित हो गई सो ठीक ही है क्योंकि चित्तकी वृत्ति विचित्र होती है ।।१७-२८।। वह कहने लगी कि अशनिवेग नामका विद्याधर राजपुरके स्वामी राजा स्तनितवेगका पुत्र है, उसकी माताका नाम ज्योतिर्वेगा है ॥२९॥ वह अशनिवेग मित्रताके कारण आपको यहां लाया है, वह मेरा बड़ा भाई है, मेरा नाम विद्युद्वेगा है और उसीने मुभे आपके पास भेजा है, अब वह आपका साला होता है ।।३०।। उसने मुफसे कहा था कि तू रत्ना-वर्त पर्वतपर जा, वे वहां विराजमान हैं इसलिये ही मैं आदर सहित आपके पास आई हूं' ऐसा कहकर उसने रागपूर्ण चेष्टाएं दिखलाई और कहा कि यह समीप ही चूनेका बना हुआ पक्का मकान है परन्तु इतना कहनेपर भी जब उसने उन महात्माकी इच्छा नहीं देखी तब वहींपर विद्याके द्वारा मकान बना लिया और निर्लज्ज होकर उन्हीं राजकन्याओंके साथ बैठ गई सो ठीक ही है क्योंकि कामी पूरुषोंको लज्जा कहांसे हो सकती है ? ।।३१–३३।। इतनेमें विद्युद्वेगा की सखी अनंगपताका आकर कुमारसे इस प्रकार कहने लगी कि 'आपकी माता कुबेरश्री आपके पिता श्रीगुणपाल जिनेन्द्रके समीप गई हुई थी वहां उसने बड़े प्रेमसे ज्योतिर्वेगाके पिता-से कहा कि मेरा पुत्र श्रीपाल कहीं गया है उसे ले आओ । ज्योतिर्वेगाके पिताने अपने जामाता स्तनितवेगसे कहा कि मेरे स्वामी श्रीपाल कहीं गये हैं उन्हें ले आओ । स्तनितवेगने स्वयं अपने पुत्र अशनिवेगको भेजा, पिताके कहनेसे ही अशनिवेग आपको यहां लाया है, वह आपका साला है । उत्तरश्रेणीका राजा अनलवेग इनका शत्रु है उसकी आशंका कर तुम्हारे स्नेहसे जिनका चित्त भर रहा है ऐसे सब भाईबन्धुओंने स्वयं विचार कर आपके खोजनेका उपाय बतलाया और कहा कि कुमारको बड़े प्रयत्नसे यहां लाया जाय । वे सब विद्याधरोंके अधिपति अनलवेग-को रोकनेके लिये गये हैं और हम दोनोंको आपके पास भेजा है । यहां आनेपर यह विद्युद्देगा

१ श्रीपालम् । २ पुरेशिनः अ०, प०, स०, ल० । ३ ज्योतिर्वेगास्या माता यस्यासौ । ४ विद्युद्धे-गायाः । ५ श्रीपालम् । ६ जिनेशिनः ल०, प० । ७ अशनिवेगस्य मातुर्ज्योतिर्वेगायाः पितरम् । कुबेरश्रीः समादिशदिति सम्बन्धः । ६ स्तनितवेगजामातरम् । ६ ज्योतिर्वेगापिता । १० अशनिवेगम् ।११ तत्कारणात ।

विद्युद्वगाऽवलोक्य त्वाम् अनुरक्ताऽभवरवया । न त्याज्येति तवाकर्ण्यं <sup>१</sup>स विचिन्त्योचितं वचः ॥४०॥ सयोपनयनेऽप्राहि<sup>१</sup> वतं गुर्वभिर्रापतम् । मुक्त्वा गुर्व'जनानीतां, स्वीकरोमि न चापराम्<sup>१</sup> ॥४१॥ इत्यवोचस्तत्स्ताश्च शृङ्कगारसचेष्टितः । नानाविद्यं रञ्जयित् प्रवृत्ता नाशकंस्तवां ॥४२॥ विद्युद्वेगा ततो प्राच्छत् स्वमातृपितृसिष्ठ्यौ । पिथाय द्वारमारोप्य सौधाप्रं प्राणवल्लभम् ॥४३॥ तावानेतुं कृमारोऽपि सुप्तवान् रक्तकम्बलम् । प्रावृत्य तं समालोक्य मेरुष्टः पिशितोच्चयम् ॥४३॥ सत्वा नीत्वा द्विष्ठः सिद्धकृद्वाग्ने खादितुं स्थितः। चलन्तं वीक्ष्य सोऽत्या शक्तित् सर्वतेषां आतिको गुणः ॥४५॥ परीत्य स्तोऽत्वतीर्यं श्रीपालः स्नात्वा सरसि भिक्तमान् । सुपुष्पाणि सुगन्धीनि समावाय जिनालयम् ॥४६॥ परीत्य स्तोतुमारेभे विवृत्तं द्वास्तवा स्वयम् । तिष्ठरिय प्रसन्नस्त्रभयच्यं जिनपुङ्कवान् ॥४७॥ प्रभिवन्द्य ययाकामं विधिवत्तत्र सुस्यितः । तमभ्यत्य खगः किष्वत् समुद्धत्य नभःपये ॥४६॥ गण्डन्यनोरमे राष्ट्रं शिवंकरपुरेशिनः । नृपस्यानिलवेगस्य कान्ता कान्तवतीत्यभूत् ॥४६॥ तयोः सुतां भोगवतीम् म्राकाशस्कित्वाये । मृद्वराय्यातले सुत्तां का कृमारोयमित्यसौ ।।५०॥ प्रपृण्छत् (भोजवतीम् म्राकशास्कित्वाये । मृद्वराय्यातले सुत्तां का कृमारोयमित्यसौ ।।५०॥ प्रपृण्छत् (भोजवतीम् म्राकशास्कित्वाये । सुद्वार्यः स स्त्रुषा कृत्वा कन्यापितृसमीपगम् स्वार्थः।।११॥

आपको देखकर आपमें अत्यन्त अनुरक्त हो गई है अतः आपको यह छोड़नी नही चाहिये। कुमारने ये सब बातें सुनकर और अच्छी तरह विचारकर उचित उत्तर दिया कि मैने यज्ञो-. पवीत संस्कारके समय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ एक व्रत ग्रहण किया था और वह यह है कि में माता-पिता आदि गुरुजनोंके द्वारा दी हुई कन्याको छोड़कर और किसी कन्याको स्वीकार नहीं करूंगा । जब कुमारने यह उत्तर दिया तब वे सब कन्याएं अनेक प्रकारकी शृङ्गाररसकी चेष्टाओंसे कुमारको अनुरक्त करनेके लिये तैयार हुई परन्तु जब उसे अनुरक्त नहीं कर सकी तब विद्युद्वेगा प्राणपति श्रीपालको मकानकी छतपर छोड़कर और बाहरसे दरवाजा बन्दकर माता-पिताको बुलानेके लिये उनके पास गई। इधर कुमार श्रीपाल भी लाल कम्बल ओढकर सो गये, इतने एक भेरुण्ड पक्षीकी दृष्टि उनपर पड़ी, वह उन्हें मांसका पिण्ड समभकर उठा ले गया और सिद्धकूट-चैत्यालयुके अग्रभागपर रखकर खानेके लिये तैयार हुआ परन्तु कुमार-को हिलता डुलता देखकर उसने उन्हें छोड़ दिया सो ठीक ही है क्योंकि यह उन पक्षियोंका जन्म-जात गुण है ।।३४–४५।। तदनन्तर श्रीपालने सिद्धकूटकी शिखरसे नीचे उतरकर सरोवरमें स्नान किया और अच्छे अच्छे सुगन्धित फूल लेकर भक्तिपूर्वक श्री जिनालयकी प्रदक्षिणा दी और स्तुति करना प्रारम्भ किया, उसी समय चैत्यालयका द्वार अपने आप खुल गया, यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और विधिपूर्वक इच्छानुसार श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा वन्दनाकर सुखसे वहींपर बैठ गया । इतनेमें ही एक विद्याधर सामने आया और कुमारको उठाकर आकाश-मार्गमें ले चला, चलते चलते वे मनोरम देशके. शिवंकरपुर नगरमें पहुंचे, वहांके राजाका नाम अनिलवेग था, और उसकी स्त्रीका नाम था कान्तवती, उन दोनोंके भोगवती नामकी पुत्री थी, वह भोगवती आकाशमें बने हए स्फटिकके महलमें कोमल शय्यापर सो रही थी उसे देखकर उस विद्याधरने श्रीपालकुमारसे पूछा कि यह कुमारी कौन है ? कुमारने उत्तर दिया कि

१ संविचि-ल०, प०, अ०। २ स्वीकृतः । ३ कन्यकाजननीजनकानुमतेन दत्ताम् । ४ तैरदत्ताम् । ५ शक्ताः न बभूवुः । ६ रत्नावर्तगिरेः । ७ निजमातापितरौ । प्रच्छाद्य । ६ पक्षिविशेषः । १० मांसपिण्डम् । ११ मेरुण्डः । १२ मुमोच । १३ सजीवस्य त्यागः । १४ पक्षिणाम् । १५ सिद्धकूटाग्रात् । १६ उद्घाटितम् । १७ द्वारम् । १८ विद्याघरः । १६ श्रीपालः । २० श्रीपालवचनात् । २१ भोगवती-जनकस्य समीपस्यं कृत्वा तेन अनिलवेगेन सह विद्याघरो वदित । किमिति ? अस्मत्कन्यकां भोगवतीमेव खलः श्रीपालः विषमभुजङ्गीति अन्नवीदिति ।

तमस्मत्कन्यकामेष भुजङगीति खलोऽबवीत्। 'इत्यवोचत्ततः' 'कृव्ध्वा वुर्धी निक्षिप्यतामयम्' ॥५२॥ वृद्धंरोक्तपोभारवारियोग्ये घने वने । इत्यभ्यवाभूपस्तस्य वचनानुगमावती' ॥५३॥ विजयाद्धोंत्तरश्रेणिमनोहरपुरान्तिके । स्मज्ञाने जीतवैतालीविद्यया तं शृभाकृतिम् ॥५४॥ कृत्वा व्यत्यिक्षपत् पापी जरतीरूपवारिणम् । 'तत्रास्पृत्यकृत्ते जाता काऽिष जामातरं स्वयम् ॥५५॥ कृत्वा व्यत्यिक्षपत् पापी जरतीरूपवारिणम् । 'तत्रास्पृत्यकृत्ते जाता काऽिष जामातरं स्वयम् ॥५५॥ स्वं प्रामं गृण्यपेण स्वयुताचरणद्वये । समन्ताल्लुितं कृत्वा तां प्रसाद्यं भृत्रां ततः ॥५६॥ 'विनिवर्तियतुं जनता इत्याज्ञञ्जय विचन्तयन् । 'तिद्विलोक्य कृमारोऽसौ खगाः स्वाभिमताकृतिम् ॥५७॥ 'विनिवर्तियतुं जनता इत्याजञ्जय विचन्तयन् । रेथमाप्रयायित्रञ्जनाज्ञाप्रसवहासिभः'' ॥५८॥ विज्ञाकिभिभूतः सन् मञ्जभुगच्छँस्ततः परम्' । तत्र' भोगवती' भाजुहंरिकेतोः सुसिद्धया ॥६०॥ विद्यया जवरूपेण सद्यः प्रायतया करे । कृपारस्य त्य समुद्वस्य त्य विचन्तमिवचारयन् ॥६१॥ उद्धत्येवं विश्वज्ञक्तस्वं पिबेत्यकृतं प्रपीतवान्' । १३तं वृष्ट्वा हरिकेतुस्त्वां सर्वव्याधिविनाज्ञिनी ॥६२॥ विद्याभितेति सन्त्रीतः प्रयुज्य वचनं गतः । ततः स्वरूपमापन्नः' कृमारो वटभूवहः' ॥६३॥ गच्छन् स्थितस्योग वृष्ट्वा कञ्चित्रभन्यस्य । प्रदेशः कोऽयमित्यतव् स्थित सोऽज्ञवीविवम् ॥६४॥ गच्छन् स्थितस्योभागे वृष्ट्वा कञ्चित्रभन्यस्य । प्रदेशः कोऽयमित्यतव्यः सोऽज्ञवीविवम् ॥६४॥

यह विषम सर्पिणी है। श्रीपालके ऐसा कहनेपर वह विद्याधर ऋद्ध होकर उन्हें उस कन्याके पिताके पास ले गया और कहने लगा कि यह दुष्ट हम लोगोंकी कन्याको सर्पिणी कह रहा है। यह सुनकर कन्याके पिताने भी ऋद्ध होकर कहा कि 'इस दुष्टको कठिन तपका भार धारण करनेके योग्य किसी सघन वनमें छुड़वा दो।' राजाके कहे अनुसार उस पापी विद्याधरने शीत वैताली विद्याके द्वारा सुन्दर आकारवाले श्रीपालकुमारको वृद्धका रूप धारण करनेवाला बनाकर विजयार्घ पर्वतकी उत्तर श्रेणिके मनोहर नगरके समीपवाले श्मशानमें पटक दिया । वहां अस्पृश्य कुलमें उत्पन्न हुई किसी स्त्रीने अपने जमाईको कुत्ता बनाकर अपनी पुत्रीके दोनों चरणोंपर खूब लोटाया और इस तरह अपनी पुत्रीको अत्यन्त प्रसन्नकर फिर उस दुष्टा चाण्डा-लिनीने उसका पुराना रूप कर दिया। यह देखकर कुमार कुछ भयभीत हो चिन्ता करने लगा कि ये विद्याधर लोग इच्छानुसार रूप बनानेमें समर्थ हैं। उस समय वह मानो यमराजके सामने जानेवालेके समान ही था-अत्यन्त वृद्ध था, उसके बाल काशके फूले हुए फूलोंके हँसी कर रहे थे, और शरीरमें बुढापारूपी समुद्रकी तरंगोंके समान सिकुड़नें उठ रही थीं। इस प्रकार दुष्ट विद्याधरके द्वारा किया हुआ अपना रूप देखकर वह लज्जा और शोकसे दब रहा था। इसी अवस्थामें वह शीघाही आगे चला। वहां भोगवतीके भाई हरिकेतुको विद्या सिद्ध हुई थी उससे उसने प्रार्थना की तब विद्याने मुरदेका रूप धारणकर श्रीपाल कुमारके हाथपर कुछ उगल दिया और कहा कि तू बिना किसी विचारके निशक्षक हो इसे उठाकर पी जा, कुमार भी उसे शीघ्र ही पी गया । यह देखकर हरिकेतुने कुमारसे कहा कि तुभे सर्वव्याधिविनाशिनी विद्या प्राप्त हुई है, यह कहकर और विद्या देकर हरिकेतु प्रसन्न होता हुआ वहां चला गया । इधर कुमार भी अपने असली रूपको प्राप्त हो गया। कुमार आगे बढ़ा तो उसने एक वट वृक्षके

<sup>ं</sup> १ इत्युवाच ततः ऋष्वा दुष्टो अ०, प०, इ०, स०, ल० । २ तद्वचनाकर्णनानन्तरम् । ३ अनिलवेगः प्रकृप्य । ४ श्रीपालः । ५ खगः । ६ श्रीपालम् । ७ स्मशाने । ५ सारमेयरूपेण । १ प्रसन्नतां नीत्वा । १० जामातरम् । ११ मायास्वरूपम् । १२ विनिर्मातुम् । १३ कृतान्तस्य पुरोगामिसदृशः । १४ हारिभिः ल० । १५ जराम्भोधेस्तरङ्गाभ इत्यपि पाठः । १६ दुष्टिविद्याधरेण समुत्पादितम् । १७ तस्मादन्य-प्रदेशम् । १० स्मशाने । १६ पूर्वोक्तभोगवतीकन्याग्रजस्य । २० श्रीपालकुमारस्य । २१ वमनं कृत्वा । २२ पिवति स्म । २३ श्रीपालम् । २४ निजरूपं प्राप्तः । २५ न्यग्रोधवृक्षस्य । वटमूरुह्म् ल० । २६ वक्ष्यमाणामित्येवम्-ल०, प०, अ०, स०, इ० ।

खगाद्रेः पूर्वेदिग्भागे नीलाद्रेरिष पश्चिमे । सुसीमाख्योऽस्ति देशोऽत्र महानगरमध्यदः ॥६५॥ तद्भूतवनमेतस्वं सम्यक् विलेऽवधारय । 'म्रस्मिन्नेताः 'शिलाः सप्त परस्परवृताः कृताः' ॥६६॥ येनाऽसौ चक्रवित्तःवं प्राप्तेत्यादेशं ईदृशः । इति तद्वचनादेषं 'तास्तया कृतवांस्तदा ॥६७॥ दृष्ट्वा तत्साहसं वक्तुं सोऽगमन्नगरेशिनः । कृमारोऽपि विनिर्गत्य ततो निविण्णचेतसा ॥६८॥ काञ्चिज्यज्ञरावर्तो 'कृत्स्यशरोरां कस्यिचत्तरोः । 'म्रवित्यतामघोभागे विषयं पुष्कलावतीम् ॥६६॥ वद प्रयाति कः पन्या इस्यप्राक्षोत् प्रियं वहन् १० । विना गगनमागंण प्रयातुं नैव शक्यते ॥७०॥ '१ स गब्यू '१ तिशतोत्सेषविजयार्द्धंगिररिष । १ परिस्मिन्नित्यसावाह' तदाकण्यं नृपात्मजः ॥७१॥ वृहि तत्प्रापणोपायमिति तां प्रत्यभाषत । इह जम्बूमित द्वीपे विषयो वत्सकावती ॥७२॥ तत्त्वचरिगरौ राजपुरे खेचरचिन्नाः । वेवी घरणिकम्यस्य सुप्रभा<sup>१५</sup> वा प्रभाकरौ ॥७३॥ तयोरहं तन् जास्मि विख्याताख्या सुखावती । १ प्रिप्रकारोविद्यानां पारगाऽन्येद्धरागता ॥७४॥ वषये वत्सकावत्यां विजयार्थमहीवरे । म्रकम्यनस्तां पिप्पलाख्यां प्राणसमां सखीम् ॥७६॥ ममाभिवीक्षित् तन्त्र । विजयार्थमहीवरे । मन्नभ्यायं कृतस्त्यस्ते तन्वीति प्रश्नतो मम ॥७६॥

नीचे बैठे हुए किसी विद्याधरको देखकर उससे पूछा कि यह कौन सा देश है ? तब वह विद्या-धर कहने लगा कि ॥४६–६४॥ 'विजयार्घ पर्वतकी पूर्व दिशा और नीलगिरिकी पश्चिमकी ओर यह सुसीमा नामका देश है, इसमे यह महानगर नामका नगर है और यह भूतारण्य वन है, यह तू अपने मनमें अच्छी तरह निश्चय कर ले, इधर इस वनमें ये सात शिलाएं पड़ी हैं जो कोई इन्हे परस्पर मिलाकर एकपर एक रख देगा वह चक्रवर्ती पदको प्राप्त होगा ऐसी सर्वज्ञ देवकी आज्ञा हैं' विद्याधरके यह वचन सुनकर श्रीपालकुमारने उन शिलाओंको उसी समय एकके ऊपर एक करके रख दिया ।।६५–६७।। कुमारका यह साहस देखकर वह विद्याधर नगरके राजाको खबर देनेके लिये चला गया और इधर कुमार भी कुछ उदासचित्त हो वहांसे निकलकर आगे चला । आगे किसी वृक्षके नीचे निन्द्य शरीरको धारण करनेवाली एक बुढिया-को देखकर मधुर वचन बोलनेवाले कुमारने उससे पूछा कि पुष्कलावती देशको कौन सा मार्ग जाता है, बताओ, तब बुढियाने कहा कि वहां आकाश मार्गके बिना नही जाया जा स्कता क्योंकि वह देश पच्चीस योजन ऊंचे विजयार्ध पर्वतसे भी उस ओर है, यह सुनकर राजपुत्र श्रीपालने उससे फिर कहा कि वहां जानेका कुछ भी तो मार्ग बतलाओ । तब वह कहने लगी इस जम्बू द्वीपमें एक वत्सकावती नामका देश है, उसके विजयार्ध पर्वतपर एक राजपुर नामका नगर है उसमें विद्याधरोंका चक्रवर्ती राजा धरणीकंप रहता है, उसकी कान्तिको फैलानेवाली सुप्रभा नामकी रानी है, मैं उन्हीं दोनोंकी प्रसिद्ध पुत्री हूं, सुखावती मेरा नाम है और मै जाति विद्या, कुल विद्या तथा सिद्ध की हुई विद्या इन तीनों प्रकारकी बड़ी बड़ी विद्याओंकी पारगामिनी हूं । किसी एक दिन में वत्सकावती देशके विजयार्घ पर्वतपर अपने प्राणोंके समान प्यारी सखी, राजा अकंपनकी पुत्री पिप्पलाको देखनेके लिए गई थी । वहां मैने एक विचित्र कम्बल देखकर उससे पूछा कि हे सिख, कह, यह कम्बल तुभे कहांसे प्राप्त हुआ है ? उसने कहा कि 'यह कम्बल मेरी ही आज्ञासे प्राप्त हुआ है'। कम्बल प्राप्तिके समयसे ही कम्बलवालेका ध्यान करती हुई वह अत्यन्त विह्वल हो रही है ऐसा सुनकर उसकी सखी मदनवती उसे देखनेके लिये उसी

१ वने । २ एकैकस्याः उपर्युपरिस्थिताः । ३ विहिता । ४ प्राप्स्यति । ५ शीतला । ६ नगरेशितुः ल०, प०, अ०, स०, इ० । ७ वनात् । ६ निन्द्य । ६ अघः – ल० । १० प्रियं वदः ल० । ११ पुष्कलावतीविषयः । १२ पञ्चिविशतियोजन । १३ अपरभागे । १४ जरती । १५ चन्द्रिकेव । १६ नातिकुलसाधितविद्यानाम् । १७ महीतले ल०, प० । १६ पिप्पलायाम् ।

जगाव साऽपि मामेष् प्रायादेशवशाविति । कम्बलावाप्तितस्तद्वन्तं समाध्याय विह्वलाम् ॥७७॥ एतां तस्याः संक्षी अृत्वा समन्वेष्टुं समागता । काञ्चनाख्यपुराभाम्ना मदनाविवती तवा ॥७६॥ वृष्ट्वा तत्कम्बलस्यान्ते निवद्वां रत्नमृद्विकाम् । तत्र अीपालनामाक्षराणि च्रावेशसंस्मृतेः ॥७६॥ प्रकायसायकोव्भिम्नहृवयाऽभूवहं ततः । कथं व द्याघरं लोकिममं श्रीपालनामभृत् ॥६०॥ समागतः स इत्येतिष्ठश्चेतः पुण्डरीकिणोम् । उपगत्य जिनागारे वन्वित्वा समृपस्थिता ॥६१॥ स्वर्त्त्रवासक्यां लेकिममं श्रीपालनामभृत् ॥६१॥ स्वर्त्त्रवासक्यां लेकिममं व वात्रवात् । विदित्वा विस्तरेण त्याम् आनेष्यामीति निश्चयात् ॥६२॥ मागच्छन्तो भवद्वातां विद्युद्वेगामुखोव्गताम् । अवगत्य त्या साद्धं योजियष्यामि ते प्रियम् ॥६३॥ म ''विवावो विधातच्य इत्याश्वास्य भवित्रयाम् । विनिर्गत्य ततोऽभ्यत्य सिद्धकूद्वजनालयम् ॥६४॥ अभिवन्यागतार् रस्म्यहिष् मयाऽमा पुण्डरीकिणोम् । मातरं भातरं चान्यांस्त्वद्वष्ट्रच समीकितुम् ॥६५॥ अविन्यात्तार् एत्रम्यत्वात् सा तच्छु त्वारं पुनः कृतः । त्वमेव जरती जातत्यव्वतित् सा सुवावतीम् ॥६६॥ कृमारवचनाकर्णनेनं व वार्वच्यागतम् । भवतश्च न कि वेत्सीत्यपहस्य तयोदितम् ॥६०॥ जराभिमृतमालोषय स्वशरीरिमदं त्वया । कृतमेवविष्यं केन हेतुनेत्यनुगुक्तवान् ॥६८॥ तच्छु त्वा साऽवविदेवं पिष्पलेत्याख्ययोदिता । मदनादिवती या च मैथुनौ वश्चतौ तयोः ॥६०॥ बलवान् धृमवेगख्यस्तावृग्घरिवरोऽपि च । तव्भयात्वां' तिरोधाय पुरं प्रापित् मया ॥६०॥ मत्याख्यपेरित । कृतमेव्यत्वान्यम् तित्वाप्रभावात् ।१६०॥ मत्याख्यरं विद्याप्रभावात् प्रकटीकृतम् । कृमार, मत्करस्थामृतास्वावफलभक्षणात् ॥१९॥ मत्याख्वरं विद्याप्तात्वावफलभक्षणात् ॥१९॥

समय कांचनपुर नगरसे आई। उसने वह कम्बल देखा, कम्बलके छोरमें बंधी हुई रत्नोंकी अंगूठी और उसपर खुदे हुए श्रीपालके नामाक्षर देखकर मुभ्ने अपने गुरुकी आज्ञाका स्मरण हो आया, उसी समय मेरा हृदय कामदेवके बाणोंसे भिन्न हो गया, मैं सोचने लगी कि श्रीपाल नामको धारण करनेवाला यह भूमिगोचरी विद्याधरोंके इस लोकमें कैसे आया ? इसी बातका निश्चय करनेके लिये में पुण्डरीकिणी पुरी पहुंची, वहां जिनालयमें भगवान्की वन्दनाकर बैठी ही थी कि इतनेमें वहां आपकी माता आ पहुंची, उनके कहनेसे मेने विस्तारपूर्वक आपके प्रवास-की कथा मालूम की और निश्चय किया कि मैं आपको अवश्य ही ढूँढकर लाऊंगी । उसी निश्चयके अनुसार में आ रही थी, रास्तेमें विद्युद्वेगाके मुखसे आपका सब समाचार जानकर मैंने उससे कहा कि 'तू अभी विवाह मत कर मैं तेरे इष्टपतिको तुफसे अवश्य मिला दूँगी' इस प्रकार आपकी भावी प्रियाको विश्वास दिलाकर वहांसे निकली और सिद्धकूट चैत्यालयमें पहुंची । वहांकी वन्दना कर आई हूं, यदि माता भाई तथा अन्य बन्धुओंको देखनेकी तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ पुण्डरीकिणी पुरीको चलो, यह सब सुनकर मैंने सुखावतीसे फिर कहा कि अच्छा, यह बतला तू इतनी बूढ़ी क्यों हो गई है ? कुमारके वचन सुनकर उस बुढ़ियाने हँसते हँसते कहा कि क्या आप अपने शरीरमें आये हुए बुढा़पेको नहीं जानते—आप भी तो बूढ़े हो रहे हैं । कुमारने अपने शरीरको बूढ़ा देखकर उससे पूछा कि 'तूने मेरा शरीर इस प्रकार बूढ़ा क्यों कर दिया है ।' कुमारकी यह बात सुनकर वह इस तरह कहने लगी कि जिनका कथन पहले कर आई हूं ऐसी पिप्पला और मदनवती नामकी दो कन्याएं हैं, उन्हें दो प्रसिद्ध

१ कम्बलः । २ कम्बलप्राप्तिमादि कृत्वेत्यर्थः । कम्बलप्राप्तिस्त-अ०, स०, ल० । ३ कम्बलवन्तं पुरुषम् । ४ पिप्पलाम् । ५ पिप्पलायाः । ६ मुद्रिकायाम् । ७ संस्मृतौ इ०, अ०, स०, प० । ६ काम-बाण । ६ सुखावती । १० भवद्देशान्तरगमनकथाम् । ११ विवाहो ल० । विदोषो अ०, स० । १२ अत्राग्ताहम् । १३ आगच्छ । १४ सुखावतीवचनमाकण्यं । १५ श्रीपालः । १६ कुमारवाचमाकण्यं इ०, अ०, स० । कुमारवचनाकण्यं ल० । १७ धूमवेगहरिवरभयात् । १८ पुण्डरीकिणीम् । १६ मम जरतीरूपम् भवतश्च वार्द्धंक्यमिति द्वयम् ।

विगतक्षुच्छ्रमः शीघ्यं मामारुह्य पुरं प्रति । त्रजेति सोऽपि तच्छु त्वा स्त्रियो रूपममामकम् । ॥६२॥ न स्पृशामि क्यं चाहम् प्रारोहामि पुरा । गुहीत्वा पुरुवाकारम् उद्वहन्ती 'तमित्वरी' ॥६३॥ सा तवाकर्ण्यं सिञ्चित्त्यं के जातिमिति विद्यया । गृहीत्वा पुरुवाकारम् उद्वहन्ती 'तमित्वरी' ॥६३॥ विन्दत्वा सिद्धक्टाच्यं तत्र विश्वान्त्यये स्थिता । तस्मिनेव विने भोगवती शिशानमात्मनः ॥६४॥ प्रवित्ययं भवनं कान्त्या कलाभिश्चाभिर्वाद्धतम् । निर्वर्त्तमानमालोक्य स्वप्नेऽमाङ्गाल्यशान्त्रये ॥६६॥ तित्तद्धक्ट्रपूजार्थं कान्ता कान्तवती सती । रत्नवेगा सुवेगाऽमितमती रितकान्तया ॥६७॥ सिहता चित्तवेगाख्या पिप्पला मवनावती । विद्युद्धेगा तर्यवान्यास्ताभिः सा परिवारिता ॥६५॥ समागत्य महाभक्त्या परीत्य जिनमन्विरम् । यथाविधि प्रणम्येशं सम्पूज्य स्तोतुमुद्धता ॥६६॥ ताश्च तासां तवा व्याकृतीभावमिप चेतसः । तिस्मन् शिवकृमारस्य वक्रताकान्तमाननम् ॥१००॥ 'प्राविष्टसिक्रयाने विलोक्य प्रहाति' गतम् । सुखावती तदुद्देशाव्' प्रपनीय कृमारकम् ॥१०१॥ स्यानेऽग्यस्मिन्य्यावेनं' तत्राप्यस्युनि' सुद्रया' । स्वरूपं कामरूपिण्या 'प्रेक्षमाणं यवृच्छ्या ॥१०२॥ वृद्यवा 'प्रितितायकम् ॥१०३॥

विद्याघर चाहते हैं, एकका नाम धूमवेग है और दूसरेका नाम हरिवर । ये दोनों ही अत्यन्त बलवान् है, उन दोनोंके भयसे ही मैने आपको छिपाकर नगरमे पहुंचानेके लिये विद्याके प्रभाव से मायामय दो रूप बनाये हैं । हे कुमार, मेरे हाथमें रखे हुए इस अमृतके समान स्वादिष्ट कलको खाकर आप अपनी भूख तथा थकावटको दूर कीजिये और मुभपर सवार होकर शीघ्र ही नगरकी ओर चलिये' यह सुनकर कुमारने कहा कि मेरे सवार होनेके लिये स्त्रीका रूप अयोग्य है, मैं तो उसका स्पर्श भी नही करता हूं, सवार कैसे होऊं ? क्योंकि मैने पहले गुरुके समीप ऐसा ही व्रत लिया है यह सुनकर उसने सोचा और कहा कि अब भी क्या हुआ ? वह विद्याके ग्नरा उसी समय पुरुषका आकार धारण कर कुमारको बड़ी शीघ्रतासे ले चली । चलते चलते ग्रह सिद्धकूट चैत्यालयमें पहुंची और वन्दना कर विश्राम करनेके लिये वहीं **बै**ठ गई ।उसी देन भोगवतीने स्वप्नमें देखा कि कान्ति और कलाओंसे बढा हुआ चन्द्रमा हमारे भवनमें ावेशकर लौट गया है इस स्वप्नको देखकर वह अमंगलकी शान्तिके लिये सिद्धकूट.चैत्यालयमें (जा करनेके लिये आई थी । वह सुन्दरी कान्तवती, सती रत्नवेगा, सुवेगा, अमितमती, रित-**ान्ता, चित्तवेगा, पिप्पला, मदनावती, विद्युद्वेगा तथा और भी अनेक राजकन्याओंसे घिरी** ्ई थी । उन सभी कन्याओंने आकर बड़ी भिक्तसे जिन-मन्दिरकी प्रदक्षिणा दी, विधिपूर्वक ।मस्कार किया, पूजा की और फिर सबकी सब स्तुति करनेके लिये उद्यत हुईं। स्तुति करते ामय भी उनका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसी चैत्यालयमे एक शिवकुमार नामका राज-,त्र भी खड़ा था, उसका मुँह टेढ़ा था परन्तु श्रीपालकुमारके समीप आते ही वह ठीक हो गया, ाह देखकर सुखावतीने उसे उसके स्थानसे हटाकर दूसरी जगह रख दिया । उस चैत्यालयमें गिपालकुमार अपनी कामरूपिणी मुद्रासे इच्छानुसार जलमें अपना खास रूप देख रहा था । हसे ऐसा करते पापी हरिवर विद्याधरने देख लिया और पूर्व जन्ममें पुण्य करनेवाले कुमारको

१ मम सम्बन्धिस्त्रीरूपं मुक्त्वा अन्यस्त्रीरूपम् । २ पूर्वेस्मिन् । ३ गुरोः समीपे . ४ स्वीकरोमि । १ श्रीपालम् । ६ गमनन्त्रीला । ७ पुरा कुमारेण भुजङ्गीत्युक्ता भोगवती । ५ सहागताः कन्यकाः । । अवेदापुष्वसामीप्येन । १० पूर्वेस्वरूपम् । ११ तत्प्रदेशात् । १२ स्थापयामास । १३ जले । । १४ मुद्रिकया । १४ प्रेक्ष्यमाणं ६० । १६ मदनावतीमैथुनः । १७ निक्षिप्तवान् । १८ कृतपुष्यं गिपालम् ।

वसंस्तत्र महाकालस्तं गृहोतुमुगागतः । तस्य पुण्यप्रभावेन सोऽप्यकिञ्चिकरो गतः ॥१०४॥ तत्र शय्यातले सुप्त्वा शुची मृदुनि विस्तृते । परेर्धुनगंतं 'तस्याः 'संप्रयुक्तैः परीक्षितुम् ॥१०४॥ स्नाविष्टपुरुषं भृत्यैर्कास्वाऽभ्येत्य निवेवितम् । गृहीत्वा स्थिवराकारं कोपपावकवीपितः ॥१०६॥ तं वीक्ष्य थूनवेगाक्यः 'खगव्वन्त्रपुराव् बहिः । स्मशानमभ्ये पाषाणितशातिविविष्यपुर्धः' ॥१०७॥ 'न्यगृद्धास्तानि 'खास्यासन् पतित्त कुसुमानि वा । परोऽपि खेक्यरस्तत्र नरेशोऽतिवलाह्न्यः ॥१०६॥ स्ववेव्यां चित्रसेनायां भृत्ये दुष्टतरे सित । तं निह्'त्यादहत्तस्मिन्' धूमवेगो निषाय तम् ॥१०६॥ कुमारं खागमतत्र महौषधजशक्तितः । निराकृतज्वलहिह्नशक्तिस्तस्मात् स निर्गतः ॥११०॥ हतानुचरभायात्र काचिक्रिरपराप्रकः । हतो नृपेण मव्भतेत्यस्य'र शुद्धिप्रकाशिनी ॥१११॥ तत्कृमारस्य संस्पर्शिक्शवित सा हृताशनम् । विदित्वा प्राविशव वृद्धवा कुमारस्तां सकौतुकः ॥११२॥ समेद्यमित वद्येण स्त्रीणं मायाविनिर्मितम्'र । कवचं विविजशार च नीरम्धिति निर्भयः ॥११४॥ कामग्रहाहिता तस्यास्तव्प्रहापितहीर्थयार । जने समुविते स्यः कुमारस्तमपाहरत् ( ॥११४॥ कामग्रहाहिता तस्यास्तव्प्रहापितहीर्थयार । जने समुविते सद्यः कुमारस्तमपाहरत् ( ॥११४॥

कोधसे उस स्थानसे ले जाकर महाकाल नामकी गुफामें गिरा दिया। उस गुफामें एक महा-काल नामका व्यन्तर रहता था वह उसे पकड़नेके लिये आया परन्तु कुमारके पुण्यके प्रभावसे अिंकचित्कर हो चला गया—उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह कुमार उस दिन उसी गुफामें पित्र, कोमल और बड़ी शय्यापर सोकर दूसरे दिन वहांसे बाहिर निकला, यद्यपि उसने अपना बूढ़ेका रूप बना लिया था तथापि धूमवेगके द्वारा परीक्षाके लिये नियुक्त किये हुए पुरुषोंने उसे पिहचान लिया, स्वामीके पास जाकर उन्होंने सब खबर दी और पकड़कर श्रीपालकुमार-को सामने उपस्थित किया। कोधरूपी अग्निसे प्रज्वलित हुए धूमवेग विद्याधरने कुमारको देखकर आज्ञा दी कि इसे नगरके बाहिर श्मशानके बीच पत्थरपर घिसकर तेज किये हुए अनेक शस्त्रोंसे मार डालो। सेवक लोग मारने लगे परन्तु वे सब शस्त्र उसपर फूल होकर पड़ते थे। इसीसे सम्बन्ध रखनेवाली एक कथा और लिखी जाती है जो इस प्रकार है—

उसी नगरमें एक अतिबल नामका दूसरा विद्याधर राजा रहता था। १८-१०८।। उसकी चित्रसेना नामकी रानीसे कोई दुष्ट नौकर फँस गया था, इसिलये राजा उसे मारकर जला रहा था। धूमवेग विद्याधर श्रीपालकुमारको उसी अग्निकुंडमें रखकर चला गया परन्तु कुमारकी महौषधिकी शिक्तसे वह अग्नि निस्तेज हो गई इसिलये वह उससे बाहर निकल आया। उस मारकर जलाये हुए सेवककी स्त्रीको जब इस बातका पता चला कि कुमारके स्पर्शसे अग्नि शिक्तरहित हो गई है तब वह स्वयं उस अग्निमें घुस पड़ी और उससे निकलकर यह कहती हुई अपनी शुद्धि प्रकट करने लगी कि 'मेरा पित निरपराध था राजाने उसे व्यर्थ ही मार डाला है।' कुमारको यह सब चरित्र देखकर बड़ा कौतुक हुआ, वह सोचने लगा कि 'स्त्रियोंको मायासे बने हुए इस कवचको इन्द्र भी अपने वज्रसे नहीं भेद सकता है, यह छिद्ररहित है' इस प्रकार सोचता हुआ वह निर्भय होकर वहीं बैठा था। इधर उस नगरके स्वामी राजा विमलसेनकी पुत्री कमलावती कामरूप पिशाचसे आकान्त हो रही थी, उसके उस पिशाचको दूर करनेकी इच्छा से बहुत आदमी इकट्ठे हुए थे, श्रीपालकुमार भी वहां गया था और उसने उस पिशाचको दूर

१ मुक्षितुमित्यर्थः । २ गृहायाः सकाशात् । ३ सप्रयुक्तैः व० । सुप्रयुक्तैः ल०, अ०, प० । ४ पिप्पलायाः मैयुनः । ५ निशित । ६ निग्नहं चकार । ७ पाषाणायुषानि । ८ हत्वा । ६ चिताग्नौ । १० पुरा स्मशाने हरिकेतोर्विद्यया निर्वान्तं पीत्वा जातमहौषधिशक्तितः । ११ स्वभर्तुः । १२ कपटमित्यर्थः । १३ इन्द्रेण । १४ कामग्रहमहर्तुमिच्छया । १५ एकत्र मिलिते सिति । १६ कामग्रहमपसारितवानित्यर्थः ।

सत्योऽभूत् प्राक्तनावेदा इति तस्मै महीपतिः । तुष्ट्वा तां कन्यकां 'वित्सुस्तस्या'निण्छां' विवुष्य सः" ॥११६॥ सभ्यणं बन्धुवर्गस्य नेयोऽयं भवता द्रुतन् । यत्नेनेत्यात्मणं स्वस्य वरसेनं समाविद्यत् ॥११७॥ नीत्वा सोऽपि कृमारं तं विभलाविपुरो बहिः । वने तृष्णोपसन्तप्तं स्थापयित्वा गतोऽम्बुनें ॥११८॥ तवा सुक्षावती कृष्णा भूत्वा कृसुममालया । परिस्पृत्य तृषां नीत्वा कर्यकां तं चकरार सा ॥११८॥ धूमवेगो हरिवरवर्वतां वीक्याभिलाविणो । स्रभूतां बढमात्सयो तस्याः स्वीकरणं प्रति ॥१२०॥ द्वेषवन्तौ तवाऽऽलोक्य युवयोविष्रहो वृथा । पतिर्भवत्वसावस्या यमेवाऽभिलविष्यति ॥१२१॥ इति बन्धुजनैर्वार्यमाणौ वैराव् विरेमतुः । स्त्रीहेतोः कस्य वा न स्यात् प्रतिचातः परस्परम् ॥१२२॥ कन्याकृत्यवं गितवातः कान्तवा स सुकान्तया । रितकान्ताख्यया कान्तवत्या च सहितः पुनः ॥१२२॥ स्थितं प्राक्तमरूपेण् काच्यां वीक्य लिज्जता । रितं समागमत् काचिन्नकभावा<sup>१२</sup> हि योवितः ॥१२४॥ प्रमुप्तवन्तं तं तत्र प्रत्यूषे च सुवावती । यत्नेनोद्धत्य गच्छन्ती तेनोन्मीलितचक्ष्या ॥१२४॥ विहाय मामिहेकाकिनं त्वं क्व प्रस्थिति सा । पृष्टा न क्वािप याताऽहं त्वत्समीपगता सवा ॥१२६॥ स्राविष्टं वितारत्नलाभो नैवात्र ते भयम् । इत्यन्तिहित् एमापाद स्वरूपेण समागमः ।।१२७॥

कर दिया था। 'निमित्तज्ञानियोंने जो पहले आदेश दिया था वह आज सत्य सिद्ध हुआ।' यह देख राजाने संतुष्ट होकर वह पुत्री कुमारको देनी चाही परन्तु जब कुमारकी इच्छा न देखी तब उसने अपने पुत्र वरसेनको आज्ञा दी कि इन्हें शीघ्र ही बड़े यत्नके साथ इनके बन्धु वर्गके समीप भेज आओ ।।१०८-११७।। वह वरसेन भी कुमारको लेकर चला और विमलपुर नामक नगरके बाहर प्याससे पीड़ित कुमारको बैठाकर पानी लेनेके लिये गया ।।११८।। उसी समय कूबड़ीका रूप बनाकर सुखावती वहां आ गई, उसने अपने फुलोंकी मालाके स्पर्शसे कुमार की प्यास दूर कर दी और उसे कन्या बना दिया ॥११९॥ उस कन्याको देखकर धूमवेग और हरिवर दोनों ही उसकी इच्छा करने लगे। उसे स्वीकार करनेके लिये दोनों ईर्ष्यालु हो उठे और दोनों ही परस्पर द्वेष करने लगे । यह देखकर उनके भाई बन्धुओंने रोका और कहा कि 'तुम दोनोंका लड़ना व्यर्थ है इसका पति वही हो जिसे यह चाहे' इस प्रकार बन्धुजनोंके द्वारा रोके जानेपर वे दोनों वैरसे विरत हुए। देखों ! स्त्रीके कारण परस्पर किस किसका प्रेम भंग नहीं हो जाता है ? ।।१२०--१२२।। उस कन्याने उन दोनोंमेंसे किसीको नहीं चाहा इसिलये सुखावती उसे कन्याके आकारमें ही वहां ले गई जहां कान्ता, सुकान्ता, रितकान्ता और कान्त-वती थी ।।१२३।। पहलेके समान असली रूपमें बैठ हुए कुमारको देखकर कोई कन्या लज्जित हो गई और कोई प्रीति करने लगी सो ठीक ही है क्योंकि स्त्रियोंके भाव अनेक प्रकारके होते हैं ।।१२४।। श्रीपाल रातको वही सोया, सोते सोते ही सवेरेके समय सुखावती बड़े प्रयत्नसे उठा ले चली, कुमारने आंख खुलनेपर उससे पूछा कि तू मुभ्ने यहां अकेला छोड़कर कहां चली गई थी ? तब सुखावतीने कहा कि मैं कहीं नहीं गई थीं, मैं सदा आपके पास ही रही हं, यहां आपको स्त्रीरत्न प्राप्त होगा ऐसा निमित्तज्ञानीने बतलाया है, यहां आपको कोई भय नहीं है। आज तक में अपने रूपको छिपाये रहती थी परन्त आज असली रूपमें आपसे मिल

१ दातुमिच्छुः । २ श्रीपालस्य । ३ कन्यकायामनभिकाषम् । ४ विमलसेनः । ५ जलाय । जलमानेतुर्मित्यर्थः । ६ गमयित्वा । अपसार्येत्यर्थः । ७ श्रीपालम् । ८ कृतकन्यकाम् । ६ प्रीतिघातः ल०, अ०, प०, स० । १० कन्यकाकारेणैव । ११ पूर्वस्वरूपेण (निजकुमारस्वरूपेण) । १२ अनेकपरिणामाः । १३ आदिष्टो ल०, प०, इ० । १४ इत्यन्तिहितरूपाद्य-ल० । अन्तिहितमाच्छादितं यथा भवति तथा । १५ समागमित्यपि पाठः । समागतास्मि ।

इत्याह तद्वचः शुत्वा प्रमुखैत्य' खगाचले । पुरं विक्षणभागस्यं गजावि तत्त्समीपगम् ॥१२६॥ किञ्चव् गजपीत स्तम्भमुग्न्त्याख्ववर्षकम् । द्वात्रिश्चवृत्तकीडाभिः कीडित्वा वशमानयत् ॥१२६॥ ततः समुदिते चण्डवीधितौ' निर्जिताव् गजात् । कुमारागमनं पौरा बुव्ध्वा संतुष्टचेतसः ॥१३०॥ 'प्रतिकेतनमुद्बद्धचलस्केतुपताककाः । 'प्रत्युद्गममकुर्वस्ते 'त्त्युण्योदयचोविताः ॥१३१॥ 'प्रतिकेतनमुद्बद्धचलस्केतुपताककाः । 'प्रत्युद्गममकुर्वस्ते 'त्त्युण्योदयचोविताः ॥१३१॥ 'प्रतिकेतनमुद्बद्धचलस्केतुपताककाः । प्रत्युद्गममकुर्वस्ते 'त्रत्युण्योदयचोविताः ॥१३२॥ तत्रापि विदितावेशं नीगरेः प्राप्तपूजनः । पुनस्ततोऽपि निष्कम्य समागच्छित्रजेच्छ्या ॥१३३॥ 'प्रचत्राप्तिममहाचले' । जने महित सम्भूय' स्थिते केनापि हेतुना ॥१३४॥ कस्यचित् कोशतः' खड्गं कस्मिनहाचले' । जने महित सम्भूय' स्थिते केनापि हेतुना ॥१३४॥ कम्मारः प्राप्तिकर्वा कस्मिन्ति सम्भूत' वेशक्त्य । सत्यशक्ते समु खात् तं 'प्रसुद्गीयं' हेल्या ॥१३६॥ कुमारः प्राप्तिकर्वा सम्भूत' वंशक्तम् । तवालोक्य जनः सर्वः प्रमोदावारवं' व्यधात् ॥१३६॥ तत्र किच्यत् समागत्य मूकः समुपविष्टवान् । प्रप्रणम्य कुमारं तं जयशब्वपुरस्तरम् ॥१३७॥ 'प्रकृष्णक्ष्य किच्यक्ताम् प्रसारितकराङ्गपुलिः । अञ्जाल मुकुलीकृत्य समीपे समुपस्थितः ॥१३६॥ यो वज्रमणिपाकाय समुयुक्तस्तवा मुवा । तेषां पाके व्यलोकिष्ट कुमारं विनयेन सः ॥१३६॥ यो वज्रमणिपाकाय समुयुक्तस्तवा मुवा । तेषां पाके व्यलोकिष्ट कुमारं विनयेन सः ॥१३६॥

रही हूं" ॥१२५-१२७॥ उसके यह वचन सुनकर श्रीपाल बहुत ही हर्षित हुआ और वहांसे आगे चलकर विजयार्घ पर्वतके दक्षिण भागमें स्थित गजपुर नगरके समीप जा पहुंचा ।।१२८।। वहां कोई एक गजराज खंभा उखाड़कर मदोन्मत्त हो रहा था। उसे कुमारने शास्त्रोक्त बत्तीस क्रीड़ाओंसे क्रीड़ा कराकर वश किया ।।१२९।। तदनन्तर सूर्योदय होते होते नगरके सब लोगों ने गजराजको जीत लेनेसे कुमारका आना जान लिया, सबने संतुष्ट चित्त होकर घर घर चञ्चल पताकाएं फहराईं और कुमारके पुण्योदयसे प्रेरित होकर सब लोगोंने उसकी अगवानी की ।।१३०–१३१।। कुमार वहांसे भी आकाशमें चला, चलता चलता हयपुर नगरमें पहुंचा वहां एक घोड़ा कुमारकी प्रदक्षिणा देकर समीपही में खड़ा हो गया, कुमारने यह सब स्वयं देखा परन्तु उसे कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ ॥१३२॥ जब नगरनिवासियोंको इस बातका पता चला तब सबने कुमारका सत्कार किया, कुमार वहांसे भी निकल कर अपनी इच्छानुसार आगे चला ।।१३३।। चलता चलता चार देशोंके बीचमें स्थित सुसीमा नामक पर्वतपर पहुंचा। बहां किसी कारण बहुतसे लोग इकट्ठे हो रहे थे, वे प्रयत्नकर म्यानसे तलवार निकाल रहे थे परन्तु उनमेंसे कोई भी उक्त कार्यके लिये समर्थ नहीं हो सका परन्तु कुमारने उसे लीला-मात्रमें निकाल दिया जिसमें बहुतसे बांस उलभे हुए खड़े थे ऐसे बांसके विड़ेपर उसे चलाया यह देखकर सब लोगोंने बड़े हर्षसे कुमारका आदर सत्कार किया ।।१३४-१३६।। इतनेमें ही वहां एक गूँगा मनुष्य आया और जय जय शब्दका उच्चारण करता हुआ कुमारको प्रणाम कर बैठ गया ।।१३७।। वहीं पर एक टेढ़ी अंगुलीका मनुष्य आया, कुमारको देखते ही उसकी अंगुली ठीक हो गई, उसने हाथकी अंगुली फैलाकर हाथ जोड़े और नमस्कार कर पास ही खड़ा हो गया ।।१३८।। वहींपर एक मनुष्य हीराओंकी भस्म बना रहा था, वह बनती नहीं थी परन्तु कुमारके सिन्नधानसे वह बन गई इसलिये उसने भी बड़ी विनयसे कुमारके दर्शन किये

१ सन्तुष्य । २ गजपुरम् । ३ उदयं गते सित । ४ सूर्ये । ५ प्रतिगृहम् । ६ सम्मुखागमनम् । ७ चिकिरे । ५ श्रीपालपुण्य । ६ स्वयं पश्यन्नविस्मयः ल०, ६०, अ०, स० । १० चतुर्देशमध्यस्थितसीमास्थमहागिरौ । ११ महागिरौ ट० । १२ मिलित्वा । १३ खड्गपिषानतः । १४ खड्गम् । १५ उत्खातं
कृत्वा । १६ प्रहरित स्म । १७ वेणुगुल्मम् । १८ परिवेष्टितवेणुकम् । १६ –दादरं ल०, प० । २० कुब्जश्च अ०, स० । कुणिश्च ल० । विनालः ।

प्रागुक्तकरवालेशः पुरेऽभू व् विजया ह्वये । सोऽस्य' सेनापितर्भावी भविष्यच्यकर्यातनः ॥१४०॥ तत्पुरे वर'कीर्तीष्टकीर्तिमत्यात्मजापने । खड्गोत्पाटनमादेशस्तस्य श्रीपालचिकणः ॥१४१॥ मूकः श्रेयः पुरे जातस्तस्य भावी पुरोहितः । शिवसेनमहीपालः श्रीमांस्तक्षगरेश्वरः ॥१४२॥ वीतशोका ह्वया तस्य ततूजा वनजे क्षणा । मूकभाषणमादेशः कृमारस्य तदापने ॥१४३॥ 'कृष्डः शिल्पपुरोत्पन्नः स्थपितस्तस्य भाष्यसौ । नाम्ना नरपितस्तत्पुरेशो नरपतेः सुता ॥१४४॥ रत्यादिविमलासार्द्धं तर्यतस्य समागमः । म्रङ्गगुलिप्रसरादेशात् स्मरव्यपदया चिरम् ॥१४५॥ स वज्रमणिपाकस्य प्रधानपुरुवो भवेत् । तस्य पान्यपुरे 'वजातिविशालस्तत्पुराधिपः ॥१४६॥ स्वाव विमलसेनास्य श्रीपालस्य तदाप्तये । मादेशस्तस्य तद्वज्ञमणिपाको महौजसः ॥१४५॥ स्ता विमलसेनास्य श्रीपालस्य तदाप्तये । म्रादेशस्तस्य तद्वज्ञमणिपाको महौजसः ॥१४५॥ इत्यादेश'वरं शास्य स्वावती ॥१४६॥ व्राविश्वेतं विद्विवो<sup>११</sup> भीवणारवः । म्राभितज्यं स्थतो रुघ्वा खे खेटकपुतासिभृत् ॥१४६॥ तदा 'पूर्वोदिताचार्या देवता याऽस्य' पालिका । सा विद्याधरूपेण समुपेत्य सुवावतीम् ॥१४६॥ तदा 'पूर्वोदिताचार्या देवता याऽस्य' पालिका । सा विद्याधरूपेण समुपेत्य सुवावतीम् ॥१४६॥

।।१३९।। श्रीपालने जो तलवार म्यानसे निकाली थी उसका स्वामी विजयपुर नगरका रहने वाला था और होनहार इसी श्रीपाल चक्रवर्तीका भावी सेनापति था ॥१४०॥ उसी विजयपुर नगरके राजा वरकीर्तीष्टकी रानी कीर्तिमतीकी एक पुत्री थी, उसके वरके विषयमे निमित्त-ज्ञानियोंने बतलाया था कि इसका वर श्रीपाल चक्रवर्ती होगा और उसकी पहिचान म्यानमेसे तलवार निकाल लेना होगी ।।१४१।। वह गूँगा श्रेयस्पुरमे उत्पन्न हुआ था और इसका भावी पुरोहित था, उसी श्रेयस्पुर नगरका स्वामी राजा शिवसेन था, उसके कमलके समान नेत्रवाली वीतशोका नामकी पुत्री थी उसके वरके विषयमे निमित्तज्ञानियोंने आदेश दिया था कि जिसके समागमसे यह गुँगा बोलने लगेगा, वही इसका वर होगा ।।१४२–१४३।। जिसकी अंगुली टेढ़ी थी वह शिल्पपुरमे उत्पन्न हुआ था और इसका होनहार स्थपित रत्न था। उसी शिल्पपुर के राजाका नाम नरपति था उसके रतिविमला नामकी पुत्री थी, निमित्तज्ञानियोंने बताया था कि जिसके देखनेसे इसकी टेढ़ी अंगुली फैलने लगेगी उसीके साथ कामकीड़ा करनेवाली इस कन्याका चिरकाल तक समागम रहेगा ।।१४४-१४५।। जो हीराओंका भस्म बना रहा था वह इसका मंत्री होनेवाला था और धान्यपुर नगरमे पैदा हुआ था, उसी धान्यपुर नगरके राजाका नाम विशाल था उसकी एक विमलसेना नामकी कन्या थी, निमित्तज्ञानियोंने बत-लाया था कि जिसके आनेपर हीराओंका भस्म बन जायगा वही महा तेजस्वी श्रीपाल इसका पति होगा ।।१४६-१४७।। इस प्रकार निमित्तज्ञानियोंके आदेशानुसार उस पुरुषको पहिचान कर वे सब अपने अपने नगरको चले गये और उसी समय सुखावती श्री कुमारको लेकर आकाशमार्गसे चलने लगी ॥१४८॥ चलते चलते इसे धूमवेग शत्रु मिला, वह कुमारको देखकर भयंकर शब्द करने लगा, और डांट दिखाकर रास्ता रोक आकाशमे खड़ा हो गया, उस समय खेटक और तलवार दोनों शस्त्र उसके पास थे।।१४९।। उसी समय पहले कही

१ श्रीपालस्य । २ वरकीर्तिनृपतेः प्रियायाः कीर्तिनस्याः सुतायाः आपने परिणयने । ३ 'पन व्यवहारे स्तुतौ च' पुत्रीव्यवहारे त० टि० । —त्यात्मजापतेः इ० । जायते अ०, स०, ल० । ४ वीत- शोकायाः परिणयने । ५ कृणिः ल० । ६ कामविशिष्टधर्मप्रदया अथवा कामविविधगमनप्रदया । ७ वजूमणि- पाक्यस्य ल०, ट० । वज्रमणिपाकी वज्रयत्तपाकवान् । अस्य श्रीपालस्य । ५ मिन्त्रमुख्यः । ६ वज्रमणिपाकिनः । १० उत्पत्तिः । ११ विमलसेनायाः प्राप्त्यै । १२ आदेशजामातरम् । —देशनरं ल०, प० । —देशान्तरं अ०, स० । १४ पूर्वोक्त, प्रमदवनस्थवटतरोरवस्थितप्रतिमायाम् । १५ श्रीपालस्य । १६ रक्षिका ।

मुक्त्वा कृ पारमभ्येत्य विश्वीविद्याधराषमम् । नियुज्य विजयस्वेति निजगावं निराकुलम् ॥१५१॥ साऽपि नृ क्त्वा कृमारं तं धूमवेगं रणाञ्चगकं । चिरं युष्वा स्वविद्यामिन्यंरौस्ति ख्रीयंवासिनते ॥१५२॥ कृमारोऽपि समीपस्यिविद्यामा धरणीयरे । वानैः 'समापतसस्य वेवश्री जननी पुरा ॥१५३॥ यसीभूता तवागत्य संस्यृ वान्ती करेण तम् । प्रपास्यास्य अमं मडक्षु कृमार प्रविद्या हृ वम् ॥१५४॥ जगावैनिति श्रुत्वा सोऽपि विद्ववस्य तह्वः । प्रविद्य तं विकास्तम्भस्योपरिस्थितवासिवि ॥१५४॥ कृषंन् पञ्चनमस्कारपवानां परिवर्तनम् । प्रभाते "तद्ववन्भागे जिनेन्द्रप्रतिविद्यकस्य ॥१५६॥ विलोक्य कृतपुष्पाविसम्पूजननमस्क्रयः । सहस्रपत्रमम्भोजं चकरत्नं सक्मंकम् ॥१५७॥ व्यातपत्रं सहस्रोव कर्णं च फणिनां पतिम् । वण्डरत्नं समण्डूकं नकं व्यापहामणिम् ॥१५६॥ चमंरत्नं स्फुरव्यवद्यातः ॥१५६॥ ववा मृवितिचत्तः सन् खत्रमृवस्य वण्डभृत् । प्रवोतमानरत्नोपातत्को यस्यप्यवेद्यतः ॥१६६॥ तवा मृवितिचतः सन् खत्रमृवस्य वण्डभृत् । प्रवोतमानरत्नोपातत्को यसीसमप्तिः ॥१६०॥ सर्वरत्तमर्थविद्यम् वृत्वाभवित्यः । निर्वणाम गृहातोऽसौ (तवेवेत्य सुत्वावती ॥१६१॥ धूमवेगं विनिजित्य प्रतिपद्वा हिमकुतिस् । गृणपालजिनाधीश सभामण्डलमाप्तवान् ॥१६३॥ एतया सह गत्वातः सम्प्राप्तसुरभूषरम् । गृणपालजिनाधीश सभामण्डलमाप्तवान् ॥१६३॥ तत्र सं सुचिरं स्तुत्वा मनोवाक्कायशुद्धिभाक् । मातरं भ्रातरं चोचितोपचारो विलोक्य तौ ॥१६४॥ तत्र सं सुचिरं स्तुत्वा मनोवाक्कायशुद्धिभाक् । मातरं भ्रातरं चोचितोपचारो विलोक्य तौ ॥१६४॥

हुई प्रतिमापर जो इसकी रक्षा करनेवाली देवी रहती थी वह विद्याधरका रूप धारण कर आई और सुखावतीको छोड़कर कुमारको ले गई तथा सुखावतीसे कह गई कि तू निर्भय हो निराकुलतापूर्वक इस नीच विद्याघरसे लड़ना और इसे जीतना ।।१५०–१५१।। शूरवीरता से शोभायमान रहनेवाली सुखावती भी कुमारको छोड़कर धूमवेगसे लड़ने लगी और रणके मैदानमें बहुत समय तक युद्धकर उसने उसे अपनी विद्याओं द्वारा रोक लिया ॥१५२॥ कुमार भी समीपवती पर्वतकी एक शिलापर घीरे घीरे जा पड़ा । वहां उसकी पूर्वभवकी माता देवश्री जो कि यक्षी हुईं थी आई । उसने हाथसे स्पर्शकर श्रीपालका सब परिश्रम दूर कर दिया और कहा कि तू शीघ्र ही इस तालाबमें घुस जा । कुमार भी उसके वचनोंका विश्वास कर तालाबमें घुस गया और वहीं रातभर पत्थरके खंभेपर बैठा रहा ।।१५३–१५५।। सबेरे पञ्च नमस्कार मंत्रका पाठ करता हुआ उठा, तालाबके उत्तरकी ओर श्रीजिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा देखकर पुष्प आदि सामग्रीसे पूजन और नमस्कार किया । तदनन्तर उसी यक्षीके उपदेशसे उस पुण्यात्माने सहस्र पत्रवाले कमलको चक्ररत्नरूप होते देखा, कछुवेको छत्र होते देखा, बड़ी बड़ी हजार फणाओंको धारण करनेवाले नागराजको दण्डरत्न होते देखा, मेंडकको चूड़ा-मणि, मगरको चर्मरत्न और देदीप्यमान लाल रंगके विच्छूको काकिणी मणि रूप होते देखा ।।१५६–१५९।। .उस समय उसने प्रसन्नचित्त होकर छत्र घारण किया, दण्ड उठाया, चमकीले रत्नोंके जूते पहिने और फिर वह यक्षीके द्वारा दिये हुए मणिमय दिव्य आभूषणोंसे सुशोभित होकर गुहासे बाहर निकला। उसी समय जिस प्रकार चन्द्रमाकी वृद्धिके लिये शुक्लपक्षकी प्रतिपदा आती है उसी प्रकार धूमवेगको जीतकर तलवार लिये हुए चतुर सुखावती कुमारकी वृद्धिके लिये उसके पास आ पहुँची । श्रीपाल यहांसे उसके साथ साथ चला और चलता चलता सुरगिरि पर्वतपर गुणपाल जिनेन्द्रके समवसरणमें जा पहुंचा ।।१६०–१६३।। वहां मन,

१ ररोध । २ सम्प्राप्तः । ३ श्रीपालस्य । ४ कुमारं ल० । ५ ह्रदम् । ६ मुहुर्मुहुरनुचिन्तनम् । ७ ह्रदस्योत्तरिदग्भागे । द चूडामणि तथा ल०, प०, अ०, स०, इ० । ६ ह्रदे । वन्त्राण्येव रूपाणि सहस्रपत्राम्भोजादीनि ईक्षाञ्चके इति सम्बन्धः । १० मणिमयपादत्राणः । ११ गुहायाः सकाशात् । १२ प्रतिपद्दिनश्रीरिव । १३ चन्द्रम् । १४ चन्द्रकलान्विताः । १५ सुसावत्या । १६ सुरगिरिनामगिरिम् ।

'तवाशीवांवसन्तुष्टः संविष्टो मातृसिष्ठयौ । 'सुलावतीप्रभावेण युष्मवित्तकमाप्तवान् ॥१६॥ क्षेत्रेणेति तयोरग्ने प्राशंसत्तां नृपानृष्यः । सतां स सहको भावो यत्स्तुवन्त्युपकारिणः ॥१६६॥ वसुपालमहीपालप्रश्नाव् भगवतोदितः । स्थित्वा विद्याधरश्रेण्यां बहुत्तम्भान् समापिवान् ॥१६७॥ ततः सप्तविनेशेव सुलेन प्राविशत् पुरम् । सिञ्चतोर्जितपुष्यामा भवेवापच्य सम्पवे ॥१६६॥ वसुपालकुमारस्य वारिवेणाविभिः समम् । कन्याभिरमवत् कल्याणविधिविविधिकः ॥१६९॥ स श्रीपालकुमारस्य वारिवेणाविभिः समम् । कन्याभिरमवत् कल्याणविधिविविधिकः ॥१६९॥ स श्रीपालकुमारस्य 'जयावत्याविभिः कृती । तवा चतुरशीतीष्ट' कन्यकाभिरलङ्कतः ॥१७०॥ सूर्याचन्त्रमतौ वा तौ स्वप्रभाष्याप्तविक्तत्यौ । पालयन्तौ धराचकं चिरं निविशतः स्म शम् । ॥१७१॥ जयावत्यां समुत्वन्नो गृणपालो गृणोज्यवतः । श्रीपालस्यायुधागारे चकं च समजायत ॥१७२॥ स सवौश्चकवर्थुक्तभोगाननुभवन् भूशम् । शकलीलां ''व्यवम्विष्टः लक्ष्म्या'' लिक्तविग्रहः ॥१७३॥ श्रमूज्जयावतीभ्रातुस्तन्त्रा जयवर्मणः । जयतेनाह्यया कान्तेस्ता' सेनेव' विजित्वरी ॥१७४॥ मनोवेगोऽशनिवरः शिवाल्योऽशनिवेगवाक् । हरिकेतुः परे चोच्चः क्ष्मामुजः लगनायकाः ॥१७४॥ ''जयसेनाल्यमुख्याभिस्तेषां (तुनिमः । क्षित्वाक्तः । विवाहो गुणपालस्य स ताभिः प्राप्तसम्मवः ॥१७६॥ ''जयसेनाल्यमुख्याभिस्तेषां (तुनिमः । विवाहो गुणपालस्य स ताभिः प्राप्तसम्मवः ॥१७६॥

वचन, कार्यकी शुद्धि धारण करनेवाले श्रीपालने बहुत देरतक गुणपाल जिनेन्द्रकी स्तुति की, माता और भाईको देखकर उनका योग्य विनय किया और फिर उन दोनोंके आशीर्वादसे संतुष्ट होकर वह माताके पास बैठ गया। उसने माता और भाईके सामने यह कहकर सुखावतीकी प्रशंसा की कि मैं इसके प्रभावसे ही कुशलतापूर्वक आपलोगोंके समीप आ सका हूं सो ठीक ही है क्योंकि सज्जन पुरुषोंका जन्मसे ही ऐसा स्वभाव होता है कि जिससे वे उपकार करनेवालोंकी स्तुति किया करते हैं ॥१६४-१६६॥ महाराज वसुपालके प्रश्नके उत्तरमें भगवान् ने जैसा कुछ कहा था उसीके अनुसार उस श्रीपालने विद्याधरोंकी श्रेणीमें रहकर अनेक लाभ प्राप्त किये थे ॥१६७॥ तदनन्तर वह सात दिनमें ही सुखसे अपने नगरमें प्रविष्ट हो गया सो ठीक ही है क्योंकि प्रवल पुण्यका संचय करनेवाले पुरुषोंको आपित्तयां भी सम्पत्तिके लिये हो जाती हैं ॥१६८॥

नगरमें जाकर वसुपाल कुमारका वारिषेणा आदि कन्याओं के साथ विवाहोत्सव हुआ, वह विवाहोत्सव अनेक प्रकारकी विभूतियों से युक्त था ॥१६९॥ उसी समय चतुर श्रीपाल कुमार भी जयावती आदि चौरासी इष्ट कन्याओं से अलंकृत-सुशोभित हुए ॥१७०॥ अपनी कान्तिसे दिग्दिगन्तको व्याप्त करनेवाले सूर्य और चन्द्रमाके समान पृथिवीका पालन करते हुए दोनों भाई चिरकाल तक सुखका उपभोग करते रहे ॥१७१॥ कुछ दिन बाद श्रीपालकी जयावती रानीके गुणोंसे उज्ज्वल गुणपाल नामका पुत्र उत्पन्न हुआ और इधर आयुधशालामें चक्ररत्न प्रकट हुआ ॥१७२॥ जिसका शरीर लक्ष्मीसे सुशोभित हो रहा है ऐसा वह श्रीपाल चक्रवर्तीके कहे हुए सब भोगोंका अत्यन्त अनुभव करता हुआ इन्द्रकी लीलाको भी उल्लंघन कर रहा था ॥१७३॥ जयावतीके माई जयवर्माके जयसेना नामकी पुत्री थी जो अपनी कान्ति से सेनाके समान सबको जीतनेवाली थी ॥१७४॥ इसके सिवाय मनोवेग, अशनिवर, शिव, अशनिवेग, हरिकेतु तथा और भी अनेक अच्छे अच्छे विद्याधर राजा थे, जयसेनाको आदि लेकर

१ कुबेरश्रीवसुपालयोराशीर्वचन । २ सुक्षावत्याः सामर्थ्येन । ३ स्तौति स्म । ४ श्रीपालः । ५ कन्यादिप्राप्तः । ६ प्राप्तः सन् । ७ सप्तदिनानन्तरमेव । ६ आत्मीयपुण्डरीकिणीपुरम् । ६ वटवृक्षाघो नृत्यसम्बन्धिनी । १० प्रियतरुणीभिः, पट्टार्होभिरित्यर्थः । ११ सुक्षमन्वभूताम् । १२ तिरस्करोति स्म । व्यलब्धिष्ट ल० । १३ लक्ष्म्यालिङ्गीत अ० स० । लक्ष्मीलक्षित प०, ल० । १४ कान्त्या ६०, प०, अ०, स०, स०, स० । १५ चमृरिव । १६ जयशीला । १७ जयसेनाविप्रधानाभिः । १६ मनोवेगादीनाम् । १६ पुत्रीमिः ।

कदानित् काललब्याविचोवितोऽभ्यर्णनिवृंतिः । विलोकयश्रभोभागम् श्रकस्मावन्धकारितम् ॥१७७॥ चन्द्रप्रहणमालोक्य विगेत'स्यापि चेवियम् । अवस्था संसुतौ पापग्रस्तस्यान्यस्य का गितः ॥१७८॥ इति निविद्य सञ्जातजातिस्मृतिकवास्त्रवीः । स्वपूर्वभवसम्बन्धं प्रत्यक्षमिव संस्मर ॥१७६॥ पुण्कराद्वेऽपरे भागे विवेहे पग्नकाह्नये । विवये विश्वते कान्त पुराधीशोऽवनीद्वरः ॥१८०॥ स्यान्तकनकस्तस्य वल्लभा कनकप्रभा । तयोर्भूत्वा 'प्रभापास्तभास्करः कनकप्रभः ॥१८१॥ तिसम्भय्ये बुक्दाने वष्टा सर्पेण मित्रया । विद्युत्पभाह्नया तस्या वियोगेन विषण्णवान् ॥१८२॥ सार्षं समाधिगुप्तस्य समीपे संयमं परम् । सम्प्राप्तवानितिस्नग्धः पितृमातृमनाभिभिः ॥१८३॥ तत्र सम्यक्त्वज्ञुद्धयाविवोद्धश प्रत्ययान्' भूशम् । भावियत्वा भवस्यान्ते' जयन्तास्यविमानजः' ॥१८४॥ प्रान्ते" ततोऽहमानत्य जातोऽत्रविमिति स्कुटम्' । 'क्समुद्रवस्तेनावित्यः'गितिर्वायुत्याह्नयः' ॥१८४॥ श्रेष्ठो कृवेरकान्तद्य लीकान्तिकपवं गताः । बोधितस्तः ''समागत्य गुणपालः प्रबुद्धवान् ॥१८६॥ मोहपाशं समुच्छद्ध तप्तवांच्च तपस्ततः । घातिकर्माणि निर्मृत्य सयोगिपवमागमत् ॥१८७॥ यशःपालः सुवावत्यास्तत् ज्ञस्तेन संयमम् । गृहीत्वा सहं तस्यव गणभूत्प्रयमोऽभवत् ॥१८८॥

उन सब राजाओंकी पुत्रियोंके साथ गुणपालका विवाह हुआ । इस प्रकार वह गुणपाल उन कऱ्याओंके मिलनेसे बहुत ही हर्षित हुआ ।।१७५–१७६।।

अथानन्तर-किसी समय जिसका मोक्ष जाना अत्यन्त निकट रह गया है ऐसा गुणपाल काललब्धि आदिसे प्रेरित होकर आकाशकी ओर देख रहा था कि इतनेमें उसकी दृष्टि अक-स्मात् अन्धकारसे भरे हुए चन्द्रग्रहणकी ओर पड़ी, उसे देखकर वह सोचने लगा कि इस संसार-को धिक्कार हो, जब इस चन्द्रमाकी भी यह दशा है तब संसारके अन्य पापग्रसित जीवोंकी क्या दशा होती होगी ? इस प्रकार वैराग्य आते ही उस उत्कृष्ट बुद्धिवाले गुणपालको जाति स्मरण उत्पन्न हो गया जिससे उसे अपने पूर्वभवके सम्बन्धका प्रत्यक्षकी तरह स्मरण होने लगा ।।१७७–१७९।। उसे स्मरण हुआ कि पुष्करार्घ द्वीपके पश्चिम विदेहमें पद्मक नामका एक प्रसिद्ध देश है, उसके कान्तपुर नगरका स्वामी राजा कनकरथ था। उसकी रानीका नाम कनक-प्रभा था, उन दोनोंके मैं अपनी प्रभासे सूर्यको तिरस्कृत करनेवाला कनकप्रभ नामका पुत्र हुआ था । किसी दिन एक बगीचेमें विद्युत्प्रभा नामकी मेरी स्त्रीको सांपने काट खाया, उसके वियोगसे में विरक्त हुआ और अपने ऊपर अत्यन्त स्नेह रखनेवाले पिता माता तथा भाइयोंके साथ साथ मैंने समाधिगुप्त मुनिराजके समीप उत्क्रष्ट संयम धारण किया था ।।१८०–१८३।। वहां में दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंका अच्छी तरह चिन्तवन कर आयुके अन्तमें जयन्त नामके विमानमें अहमिन्द्र उत्पन्न हुआ था ।।१८४।। और अन्तमें वहांसे चयकर यहां श्रीपालका पुत्र गुणपाल हुआ हूं । वह इस प्रकार विचार ही रहा था कि इतनेमें ही ≉समुद्रदत्त, †आदित्यगति, ‡वायुरथ और ≬सेठ कुबेरकान्त जो कि तपश्चरण कर लौकान्तिक देव हुए थे उन्होंने आकर समभाया। इस प्रकार प्रबोधको प्राप्त हुए गुणपाल मोहजालको नष्ट कर तपक्चरण करने लगे और घातिया कर्मोंको नष्ट कर सयोगिपद–तेरहवें गुण स्थानको प्राप्त हुए।।१८५-१८७।। सुखावतीका पुत्र यशपाल भी उन्हीं गुणपाल जिनेन्द्रके पास दीक्षा धारण कर

<sup>•</sup> प्रियदत्ताका पिता, † हिरण्यवर्माका पिता, 🕽 प्रभावतीका पिता, 🐧 कुबेरमित्रका पिता।

राजराजस्तवा भूरिविभूत्याऽभ्येत्य तं मुवा । श्रीपालः पूजियत्वा तु श्रुत्वा धर्मं द्वयात्मकम् ॥१८६॥ ततः स्वभावसम्बन्धम् प्रप्राक्षीत् प्रश्रयाश्रयः । भगवांश्वेत्युवाचेति कुश्राजं सुलोचना ॥१६०॥ निवेवितवसी पृष्टा मृष्टवाक्सौष्ठवान्विता । विवेहे पुण्डरीकिण्यां यशःपालो महीपितः ॥१६१॥ तत्र सर्वसमृद्धाख्यो विणक् तस्य मनःप्रिया । धनञ्जयानुजाताऽसौ धनश्रीधंनर्वितः ॥१६२॥ तयोस्तुक्" सर्ववियतः श्रेष्ठी तत्रभगिनी सती । संस्या सर्ववियता श्रेष्ठिनश्चित्तवल्लभे ॥१६३॥ सृता सागरसेनस्य जयसेना समाह्वया । चनञ्जयवणीशस्य जयवत्ताभिषाऽपरा ॥१६४॥ विवश्रीरनुजा श्रेष्ठि पितुस्तस्यां तन्व्यवौ । जातौ सागरसेनस्य सागरो वत्तवाक्परः ॥१६४॥ ततः समुद्ववत्तक्ष्य सह सागरवत्तया । सृतौ । जातौ सागरसेनानुजायां जातमहोवयौ ॥१६६॥ जातौ सागररिसेनायां वत्तो विश्वणाविका । सतौ समुद्रवत्तस्य वायादः श्रेष्ठिनः प्रया ॥१६७॥ भार्या । सागरवत्तस्य वत्ता विश्वणाविका । सतौ समुद्रवत्तस्य । सर्ववियता प्रया ॥१६६॥ सार्वश्रवणविका वत्तान्ता । तेवां स्व सुवनैवं काले गच्छित सन्ततम् ॥१६६॥ यशःपालमहोपालमार्वाजत सन्ततम् ॥१६६॥ यशःपालमहोपालमार्वाजत सन्ततम् ॥ विणाधनञ्जयोऽन्ये द्वाः सदन्तवं र्शनीकृतः । ॥२००॥

उन्हींका पहुला गणधर हुआ ।।१८८।। उसी समय राजाधिराज श्रीपालने बड़ी विभूतिके साथ आकर गुणपाल तीर्थं करकी पूजा की और गृहस्थ तथा मुनि सम्बन्धी—दोनों प्रकारका धर्म सुना । तदनन्तर बड़ी विनयके साथ अपने पूर्वभवका संबंध पूछा, तब भगवान् इस प्रकार कहने लगे—यह सब बाते मधुर वचन बोलनेवाली सुन्दरी सुलोचना महाराज जयकुमारके पूछनेपर उनसे कह रही थी । उसने कहा कि—

विदेह क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमें यशपाल नामका राजा रहता था ॥१८९-१९१॥ उसी नगरमे सर्वसमृद्ध नामका एक वैश्य रहता था। उसकी स्त्रीका नाम धनश्री था जो कि धनको बढ़ानेवाली थी और धनंजयकी छोटी बहिन थी। उन दोनोंका पुत्र सर्वदियत सेठ था, उसकी बिहनका नाम सर्वदियता था जो कि बड़ी ही सती थी। सेठ सर्वदियतिकी दो स्त्रियां थीं, एक तो सागरसेनकी पुत्री जयसेना और दूसरी धनंजय सेठकी पुत्री जयदत्ता ॥१९२-१९४॥ सेठ सर्वदियतिके पिताकी एक छोटी बिहन थी जिसका नाम देवश्री था और वह सेठ सागरसेनको ब्याही थी। उसके सागरदत्त और समुद्रदत्त नामके दो पुत्र थे तथा सागरदत्ता नामकी एक पुत्री थी। सागरसेनकी छोटी बिहन सागरसेनाके दो संताने हुई थी-एक वैश्रवणदत्ता नामकी पुत्री और दूसरा वैश्रवणदत्ता नामका पुत्र। वैश्रवणदत्त सेठ सर्वदियतिका हिस्सेदार था॥१९५-१९७॥ वैश्रवणदत्ता सेठ सागरदत्तकी स्त्री हुई थी, सेठ समुद्रदत्तकी स्त्रीका नाम सर्वदियता था और सागरदत्ता सेठ वैश्रवणदत्तको ब्याही गई थी। इस प्रकार उन सबका समय निरन्तर बड़े प्रेमसे ब्यतीत हो रहा था॥१९८-१९९॥ जिसने बहुत धन उपार्जन किया है ऐसे सेठ धनंजयने किसी दिन अच्छे अच्छे रत्न भेट देकर राजा यशपालके दर्शन किये

१ गुणपालकेविलनम् । २ जयकुमारम् । ३ भिगती । ४ पुत्रः । १ राजश्रेष्ठी । ६ धनञ्जय-नामवैश्यस्य । ७ द्वितीया । ५ सर्वेदियतश्रेष्ठिजनकसर्वेसमृद्धस्य । ६ पुत्रौ । १० देवश्रियोभंतुंभंगिन्याम् । ११ सर्वेसमृद्धस्य भार्यायाम् । १२ दत्ता अ०, प०, इ०, स०, ल० । १३ दत्तो ल०, प०, इ०, अ०, स० । १४ ज्ञातिः । १४ सर्वेदियतश्रेष्ठिनः । १६ वैश्रवणदत्तः । १७ सागरसेनस्य ज्येष्ठपुत्रस्य । १८ वैश्रवण्यत्ता । भार्याभूदिति सम्बन्धः । १६ सागरसेनस्य किनष्ठपुत्रस्य । २० सर्वेदियतश्रेष्ठिनो भिगनीप्रिया । भार्या जातेति सम्बन्धः । २१ समुद्रदत्तस्यानुजा सागरदत्ता ह्वया । वैश्रवणदत्तस्येष्टा बभूवेति सम्बन्धः । २२ समुद्रादीनाम् । २३ अक्चच्छ्रेण, अत्यन्तसुक्षेनेत्यर्थः । २४ आनीत । २४ उपायनीकृतैः ।

राजाने भी उसका सन्मान किया और बड़े प्रेमसे उसके लिये यथायोग्य बहुत सा सुवर्ण आदि धन वापिस दिया ।।२००-२०१।। यह देखकर सब<sup>्</sup>वैश्यपुत्र धन कमानेके लिये बाहिर निकले और सब मिलकर नगरके समीप ही एक गांवमें जाकर ठहर गये ॥२०२॥ दूसरे दिन समुद्र-दत्त रात्रिमें उन डेरोंसे अपने घर आया और अपनी स्त्रीसे संभोग कर किसीके जाने बिना ही रात्रिमें ही अपने भुण्डमें जा मिला। इधर समयानुसार उसका गर्भ बढ़ने लगा। जब इस बात का पता समुद्रदत्तके बड़े भाई सागरदत्तको चला तब उसने समभा कि यह अवश्य ही इसका पापरूप दुराचरण है । समुद्रदत्तकी स्त्री सर्वदयिताने पतिके साथ समागम होनेका सब समा-चार यद्यपि बतलाया तथापि उसने परीक्षा किये बिना ही उसे घरसे निकाल दिया ॥२०३-२०५।। तब सर्वदयिता अपने भाई सेठ सर्वदयितके घर गई परन्तु उसने भी अज्ञानतासे यही कहकर उसे भीतर जानेसे रोक दिया कि 'तू दुराचारिणी है, मेरे घरमें मत आ' ॥२०६॥ तदनन्तर वह पासके ही एक दूसरे घरमें रहने लगी, नौ महीनेकी अवधि पूर्ण होनेपर उसने एक अतिराय पुण्यवान् पुत्र प्राप्त किया ।।२०७।। जब सेठ सर्वदयितको यह खबर लगी तो उसने समभा यह पुत्र क्या ? हमारे कुलका कलंक उत्पन्न हुआ है, इसलिये उसने एक नौकर-को यह कहकर भेजा कि 'इसे ले जाकर किसी दूसरी जगह रख आ'। वह सेवक बुद्धिमान् था और सेठका विश्वासपात्र भी था, वह बालकको ले गया और सेठके एक विद्याधर मित्रको जो कि विद्या सिद्ध करनेके लिये इमशानमें आया था, सौंप आया सो ठीक ही है क्योंकि पापका उदय बड़ा विचित्र होता है । सेठके उस मित्रका नाम जयधाम था और उसकी स्त्रीका नाम जयभामा था । वे दोनों भोगपुरके रहनेवाले थे उन्होंने उस पुत्रका नाम जितशत्रु रक्खा और उसे औरस पुत्रके समान मानकर वे बड़ी प्रसन्नतासे उसका पालन-पोषण करने लगे ॥२०८-

१ ददर्श । २ धनञ्जयाय । ३ ददी । ४ धनञ्जयं राज्ञा पूजितोऽयं दृष्ट्वा ५ —र्माजतुम् ल० । ६ तिच्छिविरात् । ७ देवश्रीसागरसेनयोः पुत्रः समुद्रदत्तः । ५ शिविरम् । १ सर्वदत्तायाः । १० अशोभ्यनव्यवहारः । ११ दुर्वृ तः किष्वज्जारोऽभविति । १२ सर्वदियतया । १३ निजपुरुषागमनम् । १४ मम् भर्त्ता शिविरादागत्यं मया सह सम्पर्के कृतवानिति निवेदितोऽपि । १५ सर्वदियताम् । १६ निष्कासितवान् । १७ निजाप्रसर्वदियतश्रेष्ठिगृहम् । १८ दुष्टमाचरिस स्म । १६ नास्मद्गृहं ल०, अ०, प०, स०, ६० । २० गृहे । २१ शिशुः । २२ यत्र कुत्रापि । २३ स्थापय । २४ भृत्यः । २५ विश्वास्यः । २६ विद्यास्थरम् । २७ जयधामजयभामेति द्वौ । २८ भोगपुरनिवासिनौ । २६ शिशोजितशत्रुरित्याख्यां कृत्वा । ३० वर्षयतः स्म ।

तवा पुत्रवियोगेन सा सर्ववियताऽचिरात् । स्त्रीवेदिनन्दनान्मृत्वा सम्प्रापञ्जन्म पौठवम् ॥२१२॥ ततः सनुद्रवत्तोऽपि सार्थेनामा समागतः । श्रुत्वा स्वभार्यावृत्तान्तं निन्दित्वा भ्रातरं निजम् ॥२१३॥ श्रेष्ठिनेऽनपराधाया गृहवेशिनवारणात् । श्रुक्वास्वभार्याकृतरां कृत्यं कः सहेताविचारितम् ॥२१४॥ ज्येष्ठे न्यायगतं योग्ये मिय स्थितवित स्वयम् । श्रेष्ठित्वमयमध्यास्त इति श्रेष्ठिनि कोपवान् ॥२१४॥ व श्रेष्ठित्वमयमध्यास्त इति श्रेष्ठिनि स्थताः ॥२१४॥ व श्रेष्ठित्वमयमध्यास्त इति श्रेष्ठिनि स्थताः ॥२१४॥ व श्रेष्ठित्वमयमध्यास्त इति श्रेष्ठिनि स्थताः ॥२१६॥ व श्रेष्ठिति स्थताः ॥२१५॥ व श्रेष्ठिति स्थताः ॥२१५॥ व श्रेष्ठित्वम् स्थानस्य श्रेष्ठि कृतो भवान् ॥२१७॥ स्मृत्रवत्ततारूपं वघत्संतव मागतः । इति पप्रच्छ सोऽप्यात्मगमनक्षममव्रवीत् ॥२१८॥ नान्यो मद्भागिनेयोऽयमिति तद्धस्तसंस्थिताम् । मृत्रिकां वोक्य निविचत्य निःपरीक्षकतां । निजाम् ॥ मृषुनस्य संस्मृत्य तस्मै स्वर्थसं सुताम् । धनं श्रेष्ठियदं चासौ व दत्वा निर्विण्णमानसः ॥२२०॥ जयसामा जयसेना व परा सागरवित्तकार् ॥२२१॥ सा व श्रेष्ठितवार् । स्वर्थस्य व परे चोत्पन्नवोधकाः । संजातास्तः सह श्रेष्ठी संयमं प्रत्यपद्य ॥२२॥ मृष्ठिन तिवरं प्राप्य चिरं विहितसंयमाः । एते सर्वेऽपि कालान्ते स्वर्गलोकं समागमन् ॥२२३॥ मृष्टिन तिवरं प्राप्य च वरं विहितसंयमाः । एते सर्वेऽपि कालान्ते स्वर्गलोकं समागमन् ॥२२३॥

२११।। सर्वृदयिताने पुत्रके वियोगसे बहुत दिनतक स्त्रीवेदकी निन्दा की और मरकर पुरुष-का जन्म पाया ॥२१२॥ तदनन्तर समुद्रदत्त भी अपने भुण्डके साथ वापिस आ गया और अपनी स्त्रीका वृत्तान्त सुनकर अपने भाईकी निन्दा करने लगा। सेठने अपराधके बिना ही उसकी स्त्रीको घरमें प्रवेश करनेसे रोका था इसलिये वह सेठपर अत्यन्त कोध करता रहता था सो ठीक ही है क्योंकि जो कार्य बिना विचारे किया जाता है उसे भला कौन सहन कर सकता है ? ।।२१३--२१४।। कुछ दिन बाद वैश्रवण सेठ सागरदत्तसे यह कहकर क्रोध करने लगा कि 'जब मैं बड़ा हूं, और योग्य हूं तो न्यायसे मुक्ते सेठ पद मिलना चाहिये, मेरे रहते हुए यह सेठ क्यों बन बैठा हैं'। इसी प्रकार सागरदत्त और समुद्रदत्त भी सेठक साथ ईर्ष्या करने लगे ।।२१५-२१६।। आचार्य कहते है कि कठिन तपश्चरणके विषयमे की हुई मनुष्यों की ईंष्या भी कही कही अच्छी होती है परन्त्र अन्य सब जगह अच्छी नहीं होती । किसी एक दिन सेठ सर्वदियतने जितशत्रुसे पूछा कि तू समुद्रदत्तकी समानता क्यों धारण कर रहा है-तेरा रूप उसके समान क्यों है ? और तू सभामे किसलिये आया है ? तब जितशत्रने भी अनुक्रमसे अपने आनेका सब समाचार कहे दिया ॥२१७-२१८॥ उसी समय सेठकी दृष्टि उसके हाथमें पहिनी हुई अंगुठीपर पड़ी, उसे देखकर उसने निश्चय कर लिया कि 'यह मेरा भानजा ही है, दूसरा कोई नही है । उसे अपनी और अपने बहनोईकी अपरीक्षकता (बिना विचारे कार्य करने) की याद आ गई और उसे सर्वश्री नामकी पुत्री, बहुत सा धन और सेठका पद देकर स्वयं विरक्तचित्त हो गया ॥२१९–२२०॥ उसी समय जितशत्रुको पालनेवाला जयधाम विद्याधर, उसकी स्त्री जयभामा, जयसेना और जयदत्ता नामकी अपनी स्त्रिया, वैश्रवण-दत्तकी स्त्री सागरदत्ता और वैश्रवणदत्तकी बहिन वैश्रवणदत्ता तथा और भी अनेक लोगोंको आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ। उन सबके साथ साथ सेठने रितवर मुनिके समीप जाकर संयम धारण

प्रान्ते स्वर्गाविहागस्य जयवामा तवातनः । वसुणालोऽत्र सञ्जातो जयभामाऽप्यजायत ॥२२४॥
'जयवत्यास्ततौग्वर्या जयसेनाऽजिनष्ट सा । पिप्पला जयवस्ता तु वत्यन्तमवनाऽभवत् ॥२२६॥
विद्युद्धेगाऽभवव् वैश्ववणवत्ता कलाविला । जाता सागरवत्तापि स्वर्गवित्य सुवावती ॥२२६॥
तवा सागरवत्ताख्यः स्वर्गलोकात् समागतः । पुत्रो हरिवरो जातः स 'पुत्ररवतः प्रियः ॥२२७॥
समुद्रवत्तो ज्वलनवेगस्याजिन विश्रुतः । तन् जो धू मवेगाख्यो विद्याविहितपौरवः ॥२२६॥
स वैश्ववणवत्तोऽपि भूतोऽत्राशिनवेगकः । श्रेष्ठी स सर्ववितः श्रीपालस्त्विमहाभवः ॥२२६॥
तवं जामातुर्निराकृत्या सनाभिभ्यो वियोजितः । तवा तवा तव्ववित्याः श्रीपालस्त्विहाभवः ॥२२६॥
तवा प्रियास्तवात्राऽपि सञ्जाता नितरां प्रियाः । श्रीहं त्याऽर्भकं स्यासीव् बन्धुभिस्तव '०सक्रगमः ॥२३१॥
तत्तपःफलतो जातं चित्रत्वं सकलक्षितेः । सर्वसक्रगपित्यागन्मकक्षु मोक्षं गमिष्यसि ॥२३२॥
प्रयोबीरिततीर्येशवचनाकर्णनेन ते । सर्व परस्परद्वेषाव् विरमन्ति स्म विस्मयात् ॥२३३॥
जन्मरोगजरान् पूर्वावहर्तुं सन्तः तानुगान् । सिन्नधाय थियं वन्यो विद्यासिद्धमिनृतं ततः ॥२३४॥
विशिवं चित्रसास्राज्यं कृतालस्येव जीवितम् । राम्भवत्यक्षः परिस्राम्य मृवुत्यन्नफलापिततः ।।२३४॥

कर लिया । वे सभी लोग चिरकालतक संयमका साधन कर आयुक्ते अन्तमें स्वर्ग गये ॥२२१-२२३।। वहांकी आयु पूरी होनेपर स्वर्गसे आकर पहलेका जयधाम विद्याधर यहां राजा वसु-पाल हुआ है, जयभामा वसुपालकी सुन्दरी रानी जयावती हुई है, जयसेना पिप्पली हुई है, जयदत्ता मदनावती हुई है, वैश्रवणदत्ता सब कलाओंमें निपुण विद्युद्देगा हुई है, सागरदत्ता स्वर्गसे आकर सुखावती हुई है, उस समयका सागरदत्त स्वर्गसे आकर पुरूरवाका प्यारा पुत्र हरिवर हुआ है, समुद्रदत्त ज्वलनवेगका प्रसिद्ध पुत्र हुआ है जो कि अपनी विद्याओंसे ही अपना पौरुष प्रकट कर रहा है, वैश्रवणदत्त अशनिवेग हुआ है और सर्वदियत सेठ यहां श्रीपाल हुआ है जो कि तू ही है ।।२२४-२२९।। तूने पूर्वभवमें अपने जंमाई (भानेज जितशत्रु) को उसकी मातासे अलग कर दिया था इसलिये तुभे भी इस भवमें अपने भाई बन्धुओंसे अलग होना पड़ा है, पूर्व-भवमें जो वैश्रवणदत्त, सागरदत्त तथा समुद्रदत्त तेरे द्वेषी थे वे इस भवमें भी तुभसे द्वेष करने-वाले धूमवेग, अशनिवेग और हरिवर हुए हैं। उस भवमें जो तुम्हारी स्त्रियां थीं वे इस भवमें भी तुम्हारी अत्यन्त प्यारी स्त्रियां हुई हैं। तुमने अपनी बहिनके बालककी हिंसा नहीं की थी इसलिये ही तेरा इस भवमें अपने भाई बन्धुओंके साथ फिरसे समागम हुआ है । तूने उस भवमें जो तपश्चरण किया था उसीके फलसे सम्पूर्ण पृथिवीका चक्रवर्ती हुआ है और अन्तमें सब परिग्रहोंका त्याग कर देनेसे तू शीघ्र ही मोक्ष पा जायगा ।।२३०-२३२।। इस प्रकार तीर्थं कर भगवान् गुणपालके कहे हुए वचनोंको सुनकर सब लोगोंने आश्चर्यपूर्वक अपना परस्पर का सब वैर छोड़ दिया ॥२३३॥

तदनन्तर पुण्यात्मा श्रीपालने सदासे पीछे लगे हुए जन्म, रोग, जरा और मृत्युको नष्ट करनेके लिये बुद्धि स्थिर कर धर्मरूपी अमृतका पान किया ॥२३४॥ वह सोचने लगा कि यह चक्रवर्तीका साम्प्राज्य कुम्हारकी जीवनीके समान है क्योंकि जिस प्रकार कुम्हार अपना चक्र (चाक) घुमाकर मिट्टीसे बने हुए घड़े आदि बर्तनोंसे अपनी आजीविका चलाता है

१ तत्कालभवः । २ श्रीपालस्याग्रमहिषी जाता । ३ पिप्पली ल०, प०, ६०, अ०, स० । ४ सम्पूर्णकला । ५ पुरुरवस इति विद्याधरस्य । ६ भगिनीपुत्रस्य निराकरणेन । ७ तत्काले । ६ अहिंसनेन । ६ तव भगिनीशिशोः । १० पुनर्बान्धवैः सह संयोगः । ११ निरन्तरानुगमनशीलान् । १२ पपौ । घेट् पाने इति धातुः । १३ भोजनिकया । १४ चक्ररत्नम् घटिकयायन्त्री च । १५ क्षेत्रोत्पन्नफलप्राप्तितः । मृत्पिण्डोत्पन्न-प्राप्तितस्च ।

स्रायुर्वायुरयं मोहो भोगो भङ्गी हि सङ्गमः । वपुः पापस्य वृष्पात्रं विद्युल्लोला विभूतयः ॥२३६॥ भागंविभ्रं शहेतुत्वाव् यौवनं गहनं वनम् । या रिर्तिविषयेष्वेषा गवेषयित साऽरितम् ॥२३७॥ सर्वमे तत्सुलाय स्याव् यावन्मतिविषयं । प्रगुणायां मतौ सत्यां कि तत्त्याज्यमतः परम् ॥२३६॥ चित्तद्भुमस्य चेव् वृद्धिः स्रभिलाषविषाङकुरैः । कथं वुःखफलानि स्युः सम्भोगविदयेषु नः ॥२३६॥ भुक्तो भोगो वशाङ्गगोऽपि यथेष्टं सुचिरं मया । भात्रामात्रेऽपि नात्रासीत्तृष्तिस्तृष्णाविघातिनी ॥२४०॥ स्रस्तु वास्तु समस्तं च सङ्कल्पविषयीकृतम् । इष्टमेव तथाप्यस्मान्नासित वय त्रिताऽपि मिवृत्तः । ११४॥ किल स्त्रीभ्यः सुक्षावाप्तः पौरवं । किमतः परम् । वैन्यमात्मित सम्भाव्याः सौव्यं स्यां परमः पुनान् ॥ इति श्रीपालचन्नेशः सन्यजन् वन्नतां थियः । स्रक्षमेणाखिलं त्यक्तं सचकं मितमातनोत् ॥२४३॥ ततः सुक्षावतीपुत्रं नरपालाभिधानकम् । कृताभिषेकमारोप्य समुतुङ्गं निजासनम् ॥२४४॥ जयवत्याविभिः स्वाभिवेषीभिर्धरणीश्वरैः । वसुपालाविभिश्चामा संयमं प्रत्यपद्यत ॥२४५॥ स बाह्यमन्तरङ्गं च तपस्तप्त्वा यथाविधि । क्षपकश्रीणमारुह्य (१) हतमोहकः ॥२४६॥ यथाख्यातमवाष्योश्वरीरत्रनिष्कवायकम् । ध्यायन् द्वितीयशुक्लेन वीचाररहितात्सनारः ॥२४७॥

उसी प्रकार, चक्रवर्ती भी अपना चक्र (चक्ररत्न) घुमाकर मिट्टीसे उत्पन्न हुए रत्न या कर आदिसे अपनी आजीविका चलाता है--भोगोपभोगकी सामग्री जुटाता है इसलिये इस चक्रवर्ती के साम्राज्यको धिक्कार है ।।२३५।। यह आयु वायुके समान है, भोग मेघके समान है, इष्ट-जनोंका संयोग नष्ट हो जानेवाला है, शरीर पापोंका खोटा पात्र है और विभूतियां बिजलीके समान चंचल हैं।।२३६।। यह यौवन समीचीन मार्गसे भ्रष्ट करानेका कारण होनेसे सघन वनके समान है और जो यह विषयोंमें प्रीति है वह द्वेषको ढूँढ़नेवाली है ॥२३७॥ इन सब वस्तुओं से सुख तभी तक मालूम होता है जब तक कि बुद्धिमें विपर्ययपना रहता है। और जब बुद्धि सीधी हो जाती है-तब ऐसा जान पड़ने लगता है कि इन वस्तुओं के सिवाय छोड़ने योग्य और क्या होगा ? ।।२३८।। जब कि अभिलाषारूपी विषके अंक़ुरोंसे इस चित्तरूपी वृक्षकी सदा वृद्धि होती रहती है तब उसकी संभोगरूपी डालियोंपर भला दु:खरूपी फल क्यों नहीं लगेंगे ? ।।२३९।। मैंने इच्छानुसार चिरकालतक दसों प्रकारके भोग भोगे परन्तु इस भवमें.तुष्णाको नष्ट करनेवाली तृष्ति मुभे रंचमात्र भी नहीं हुई ॥२४०॥ यदि हमारी इच्छाके विषयभृत सभी इष्ट पदार्थ एक साथ मिल जायँ तो भी उनसे थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता है ॥२४१॥ स्त्रियोंसे सुखकी प्राप्ति होना ही पुरुषत्व है ऐसा प्रसिद्ध है परन्तु इससे बढ़कर और दीनता क्या होगी ? इसलिये अपने आत्मामें ही सच्चे सुखका निश्चय कर पुरुष हो सकता हं— पुरुषत्वका धनी बन सकता हूं ।।२४२।। इस प्रकार बुद्धिकी वक्रताको छोड़ते हुए श्रीपाल चक्रवर्तीने चक्ररत्न सहित समस्त परिग्रहको एक साथ छोड़नेका विचार किया ॥२४३॥ तदनन्तर उसने नरपाल नामके सुखावतीके पुत्रका राज्याभिषेक कर उसे अपने बहुत ऊंचे सिंहासनपर बैठाया और स्वयं जयवती आदि रानियों तथा वसुपाल आदि राजाओंके साथ दीक्षा घारण कर ली ॥२४४-२४५॥ उन्होंने विधिपूर्वक बाह्य और अन्तरङ्ग तप तपा, क्षपक श्रेणीमें चढकर मोहरूपी शत्रुको नाश करनेसे प्राप्त होनेवाला कषायरहित यथाख्यात नामका उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त किया, वीचाररहित द्वितीय शुक्ल ध्यानके द्वारा आत्मस्वरूपका

१ वायुवेगी । २ मेघो ल० । ३ विनाशी । ४ इष्टसंयोगः । ५ सन्मार्गच्युतिकारणत्वात् । ६ स्रक्**चन्द-**नादि । ७ मतेर्व्यायाम<sup>-</sup>, मोहः । ८ इष्टस्रक्कामिन्यादिकादन्यत् । ६ अत्यल्पकालेऽपि । १० अल्पापि । ११ सुखम् । १२ कृशलाकुशलसमाचरणलक्षणं पौरुषम् । १३ सङ्कल्पसुखम् । १४ अहं परमपुरुषो भवेयम् । १५ मोहारातिजयाजितम् ल०, प०, अ०, स०, इ० । १६ एकत्ववितकैवीचाररूपद्वितीयशुक्लघ्यानेन ।

घातिकर्मत्रमं हत्वा सम्प्राप्तनवकेवतः । सयोगस्यानमाकम्य वियोगो वीतकस्मयः ॥२४६॥
'शरीरित्रितयापायाव् प्राविष्कृतगुणोत्करः । प्रनन्तशा'न्तमप्रायमवाप सुम्नमुनसम् ॥२४६॥
तस्य राश्यश्च ताः सर्वा विवाय विविधं तपः । स्वगंलोके स्वयोग्योश्विमानेव्वभवन् सुराः ॥२४०॥
यावां चाकण्यं तं नत्वा गत्वा नाकं निजीवितत् "। प्रमुभूय सुन्नं प्रान्ते शेवपुष्यविशेवतः ॥२४१॥
प्रहागताविति व्यक्तं व्याजहार सुलोवना । जयोऽपि स्वप्रियाप्रमाप्रभावावतुष्वत्तवा ॥२४२॥
तवा सवस्सवः सर्वे प्रतीय् स्त्रबुवाहृतम् । कः प्रत्येति । वृष्टश्चेत् सब्भिनिगवितं वषः ॥२४३॥
एवं सुन्नेन साम्प्राज्यमोगसारं निरन्तरम् । मुञ्जानौ रिञ्जतान्योन्यौ कालं गमयतः स्म तौ ॥२४४॥
तवा राक्षगभवावाप्तप्रमत्तिम् कृताः श्रिताः । विद्यास्तारं च महीशंः च सम्प्रीत्या तौ ननन्वतुः ॥२४६॥
तव् राक्षगभवावाप्तप्रमत्तिममुन्नाः श्रिताः । विद्यास्तारं च महीशंः च सम्प्रीत्या तौ ननन्वतुः ॥२४६॥
तव् राक्षान् कान्तवा सार्वं विहतु सुरगोचरान् । वाञ्चन् वेशान् निजं राज्यं नियोज्य विजयेऽनुजे ॥२४६॥
ययोष्टं सप्रियो विद्यावाहृनः सरितां पतीन् । कृत्यां लाभवीरस्यवनानि विविधान्यपि ॥२४८॥
विहरसन्यवा मेघस्वरः कैलासशैलजे । वनं सुलोवनाभ्यर्णाव् प्रसौ किञ्चवपासरत् ।।२४८॥

चिन्तवन करते हुए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन घातिया कर्मोंको नष्ट कर नौ केवललब्धियां प्राप्त कीं, सयोगकेवली गुणस्थानमें पहुंचकर क्रमसे योगरहित होकर सब कर्म नष्ट किये और अन्तमें औदारिक, तैजस, कार्माण-तीनों शरीरोंके नाशसे गुणोंका समूह प्रकट कर अनन्त, शान्त, नवीन और उत्तम सुख प्राप्त किया ॥२४६–२४९॥ श्रीपाल चक्रवर्तीकी सब रानियां भी अनेक प्रकारका तप तपकर स्वर्गलोकमें अपने अपने योग्य बडे बड़े विमानोंमें देव हुईं ॥२५०॥ सुलोचना जयकुमारसे कह रही है कि हम दोनों भी ये सब कथाएं सुनकर एवं गुणपाल तीर्थङ्कर को नमस्कार कर स्वर्ग चले गये थे और वहां यथायोग्य सुख भोगकर आयुके अन्तमें बाकी बचे हुए पुण्यविशेषसे यहां उत्पन्न हुए हैं। ये सब कथाएं सुलोचनाने स्पष्ट शब्दोंमें कही थीं और जयकुमार भी अपनी प्रियाकी बुद्धिके प्रभावसे उस समय अत्यन्त संतुष्ट हुआ था ॥२५१-२५२॥ उस समय सभामें बैठे हुए सभी लोगोंने सुलोचना के कहनेपर विश्वास किया सो ठीक ही है, क्योंकि जो दुष्ट नहीं है वह ऐसा कौन है जो सज्जनों के द्वारा कहे हुए वचनोंपर विश्वास न करे ।।२५३।। इस प्रकार साम्राज्य तथा श्रेष्ठ भोगोंका निरन्तर उपभोग करते और परस्पर एक दूसरेको प्रसन्न करते हुए वे दोनों सुखसे समय बिताने लगे ॥२५४॥ उसी समय पहले विद्याधरके भवमें लक्ष्मीको बढ़ानेवाली जो प्रज्ञप्ति आदि विद्याएं थीं वे भी बड़े प्रेमसे जयकुमार और सुलोचना दोनोंको प्राप्त हो गईं ॥२५५॥ उन विद्याओंके बलसे महाराज जयकुमारते अपनी प्रिया–सुलोचनाके साथ देवोंके योग्य देशोंमें विहार करनेकी इच्छा की और इसलिये ही अपने छोटे भाई विजयकुमारको राज्यकार्यमें नियुक्त कर दिया ॥२५६॥

तदनन्तर जिसकी सवारियां विद्याके द्वारा बनी हुई हैं ऐसा वह जयकुमार अपनी प्रिया—सुलोचनाके साथ साथ समुद्र, कुलाचल और अनेक प्रकारके-मनोहर वनोंमें विहार करता

१ संप्राप्तक्षायिकज्ञानदर्शनसम्यक्त्वचारित्रदानलाभभोगोपभोगवीर्याणीतिनवकेवललिब्धः । २ औदा-रिकज्ञारीरकार्मणमिति शरीरत्रयविनाशात् । ३ अनन्तं शान्तमप्राप्तमवाप्तः इ०, अ०, स०, ल०, प० । अप्रायमनुपमम् । 'प्रायश्चानशने मृत्यौ तुल्यबाहुल्ययोरिप' इत्यभिधानात् । ४ यथोचितम् ल०, प०, अ०, स०, इ० । ५ आयुरन्ते । ६ जवाच । ७ सदः सीवन्तीति सदस्सदः । सभां प्राप्ता इत्यर्थः । ६ विश्वस्त-वन्तः । ६ सुलोचनावचनम् । १० न श्रद्धाति । ११ हिरण्यवर्गप्रभावतीभवे प्राप्त । १२ सुलोचनाम् । १३ जयम् । १४ विध्वतिश्रयः ला०, प०, इ०, स० । १५ प्रज्ञप्त्यादिविद्याबलात् । १६ पितम् ल०, प०, इ०, स० । १७ अपसरति स्म ।

मनरेन्द्रे सभामध्ये शीलमाहात्म्यशंसनम् । जयस्य तत्प्रयायाश्च प्रकुर्वति कवाचन ॥२५६॥ भृत्वा तवाविने कल्पे 'रविप्रभविमानजः । श्रीशा' रविप्रभाख्येन तच्छीलान्वेषणं प्रति ॥२६०॥ प्रेविता' काञ्चना नाम वेबी प्राप्य जयं सुधीः । क्षेत्रेऽस्मिन् भारते खेचराद्रेश्तरविक्तटे ॥२६१॥ मनोहराख्यविषये राजारत्नपुराधिपः । ग्रमूत् पिक्रगलगान्धारः सुखदा तस्य सुप्रमा ॥२६२॥ तयार्विद्युत्प्रभा पुत्री नमेर्मार्या यव् च्छ्या । त्वां नन्वने महामेरौ कीडन्तं वीक्ष्य सोत्सुकाः ॥२६३॥ तवा प्रभृति मिच्चतेऽभवस्य तिखताकृतिः । त्वत्समागमभेवाहं ध्यायन्ती वैवयोगतः ॥२६४॥ वृद्यवत्यत्तिम कान्ता'ऽति मिच्चतेऽभवस्य तिखताकृतिः । त्वत्समागमभेवाहं ध्यायन्ती वैवयोगतः ॥२६४॥ वृद्यवत्यत्तिम कान्ता'ऽति मिच्वते प्रकृतेक्षणा । तद् ष्टचेष्टितं वृद्य्वा मा मंत्याः पापमीदृशम् ॥२६६॥ सोवर्या त्वं ममादायि मया मुनिवराव् व्रतम् । पराग्रगनाग्रग'संसङगसुखं मे विषभक्षणम् ॥२६७॥ महीशेनेति सम्प्रो'वता मिथ्या सा कोप'(वेपिनी । उपात्तराक्षसीवेषा तं'र समुद्धत्य गत्वरी'र ॥२६॥ प्रष्ठावचयसंसक्तनृपकान्ताभिर्ताजता ॥ भीत्वा तच्छीलमाहात्म्यात् काञ्च'नाऽवृश्यतां गता ॥२६॥ प्रविभयदेवता चैवं शीलवत्याः परे न के । ज्ञात्वा तच्छीलमाहात्म्यं गत्वा स्वस्वामिनं प्रति ॥ २०॥

हुआ किसी समय कैलाश पर्वतके वनमें पहुचा और किसी कारणवश सुलोचनासे कुछ दूर चला गया ।।२५७-२५८।। उसी समय इन्द्र अपनी सभाके बीचमें जयकुमार और उसकी प्रिया सुलोचनाके शीलकी महिमाका वर्णन कर रहा था उसे सुनकर पहले स्वर्गके रिवप्रभ विमानमें उत्पन्न हुए लक्ष्मीके अधिपति रविप्रभ नामके देवने उनके शीलकी परीक्षा करनेके लिये एक काञ्चना नामकी देवी भेजी, वह बुद्धिमती देवी जयकुमारके पास आकर कहने लगी कि 'इसी भरतक्षेत्रके विजयार्ध पर्वतकी उत्तरश्रेणीमें एक मनोहर नामका देश है, उसके रत्नपुर नगरके अधिपित राजा पिङ्गल गांधार हैं, उनके सुख देनेवाली रानी सुप्रभा है, उन दोनोंकी में विद्युत्प्रभा नामकी पुत्री हूं और राजा निमकी भार्या हूं। महामेरु पर्वतपर नन्दन वनमें कीड़ा करते हुए आपको देखकर में अत्यन्त उत्सुक हो उठी हूं। उसी समयसे मेरे चित्तमें आपकी आकृति लिख सी गई है, मै सदा आपके समागम का ही ध्यान करती रहती हूं। दैवयोगसे आज आपको देखकर आनन्दके वेगको रोकनेके लिये असमर्थ हो गई हूं।' यह कहक़र उसने समीपमें बैठे हुए अपने सब लोगोंको दूर कर दिया और कामसे विह्वल होकर तिरछी आंखें चलाती हुई वह देवी जयकुमारमें अपना अनुराग स्पष्ट रूपसे प्रकट करने लगी। उसकी दुष्ट चेष्टा देखकर जयकुमारने कहा कि तू इस तरह पापका विचार मत कर, तू मेरी बहिन है, मैने मुनिराजसे व्रत लिया है कि मुभ्रे परस्त्रियोंके शरीरके संसर्गसे उत्पन्न होनेवाला सुख विष खानेके समान है । महाराज जयकुमारके इस प्रकार कहनेपर वह देवी भूठमूठके क्रोधसे कांपने लगी और राक्षसीका वेष धारणकर जयकुमारको उठाकर जाने लगी। फूल तोड़नेमें लगी हुई सुलोचनाने यह देखकर उसे ललकार लगाई जिससे वह उसके शीलके माहात्म्यसे डरकर अदृश्य हो गई। देखो, शीलवती स्त्रीसे जब देवता भी डर जाते है तब औरोंकी तो बात ही क्या है ? वह कांचना देवी उन दोनोंके शीलका माहात्म्य जानकर अपने स्वामीके पास गई, वहां उसने उन दोनोंके उस माहात्म्यकी प्रशंसा की जिसे सुनकर वह रिवप्रभ देव भी आश्चर्यसे उनके गुणोंमें प्रेम करता हुआ उन दोनोंके पास आया । उसने अपना सब

१ रविप्रभविमानोत्पन्नलक्ष्मीपतिना । २ श्रीशो ल० । ३ निरूपिता । ४ भो प्रिय । ५ एतस्मिन् प्रदेशे । ६ कामवेगम् । ७ स्वजनान् । ६ स्वीकृतम् । ६ संसर्ग-ल०, प०, इ०, स० । १० सम्प्रोक्तं ल० । ११ पापवेपनी ट० । अशोभनं कम्पयन्ती । १२ जयम् । १३ गमनशीला । १४ सुलोचनार्ताजता । १५ काञ्चनाख्यामराज्ञगना ।

प्राशंसत् सा त्योस्तावृक्षमाहात्म्यं सोऽपि विस्मयात् । रिवप्नभः समागत्य तावुभौ तब्गुणिप्रयः ॥२७१॥ स्ववृत्तान्तं समाख्याय युवाभ्यां क्षम्यतामिति । पूजियत्वा महारत्नेर्नाकलोकं समीियवान् ॥२७२॥ त्रेत्या चिरं विहृत्यात्तसम्प्रीतिः कान्तया समम् । निवृत्य पुरमागत्य सुखसारं समन्वभूत् ॥२७३॥ प्रथान्यदा समृत्यस्रवोधिर्मेयस्वराधिपः । तीर्थाधिनाय मासाद्य विन्द्वाऽऽनग्वभाजनम् ॥२७४॥ कृत्वा वर्मपरिप्रवनं श्रुत्वा तस्माद्ययोचितम् । प्राक्षेपिण्यादिकाः सम्यक् कथावन्योदयादिकम् ॥२७४॥ कर्मनिर्मुक्तसम्प्राप्यं वार्मसारं प्रवृद्धशिः । विवद्धकरमहावेव्यास्तन्त्रो 'जगतां प्रियः ॥२७६॥ प्रवायार्जनग्तवीर्याख्यः व्यव्याद्यात्म । व्यव्याद्यात्म प्राक्षेपिण्यादिकाः सम्प्रक् व्याव्याविष्या ॥२७५॥ व्याव्याः सर्वाधिसन्तर्यां सत्यं स्वप्नेऽन्यविष्तृतम् । विषयामिषवं तस्यं प्रवायात्मीयसम्पदम् ॥२७५॥ पदं परं परिप्राप्तुमध्यप्रमभिलावृकः । विर्ताजतसगोत्रा'विर्विविर्गिजतिनेजेन्त्रयः ॥२७६॥ विर्ताजतमहामोहः सर्माजतक्षुभावायः । विजयेन जयन्तेन सञ्जयन्तेन सानुजैः ॥२५०॥ व्यव्यव्यक्षमित्रः । रिवविर्वतः । रिवकीर्तिः रिपुरे जयोऽरिन्वसोऽरिञ्जयसम् ह्ययः ॥२५१॥ सुजयवच स्वनन्तव्यक्ष सप्तमवचाजितञ्जयः । महाजयोऽतिवीर्यव्य प्वारञ्जयसमाह्ययः ॥२५२॥ रिववीर्यस्तथाऽन्य च तन्त्वावच्यक्रवितः । तैवच साद्यं सुनिविण्णेवचरमाङगो विव्युद्धिमाक् ॥२५३॥ रिववीर्यस्तथाऽन्य च तन्त्वावच्यक्रवितः। तैवच साद्यं सुनिविण्णेवचरमाङगो विव्युद्धिमाक् ॥२५३॥

वृत्तान्त कहकर उन दोनोंसे क्षमा मांगी और फिर बड़े बड़े रत्नोंसे पूजा कर वह स्वर्गको चला गया । इधर जयकुमार भी प्रिया–सुलोचनाके साथ चिरकाल तक बड़े प्रेमसे विहारकर वापिस लौटे और नगरमें आकर श्रेष्ठ सुखोंका अनुभव करने लगा ॥२५९–२७३॥

अथानन्तर-जिसे आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसे जयकुमारने किसी एक दिन आनन्दके पात्र श्री आदिनाथ तीर्थं करके पास जाकर उनकी वन्दना की, धर्मविषयक प्रश्न कर उनका यथा योग्य उत्तर सुना, आक्षेपिणी आदि कथाएं कहीं और कर्मोंके बन्ध उदय आदिकी चर्चा की ।।२७४–२७५।। इस प्रकार प्रबुद्ध बुद्धिको घारण करनेवाले जयकुमारने कर्मोंके नाशसे प्राप्त होने योग्य श्रेष्ठ सुखको प्राप्त किया। तदनन्तर उसने जो लोगोंको बहुत ही, प्रिय है, जिसे शत्रु नहीं रोक सकते हैं, जो शस्त्र और शास्त्र दोनोंका जाननेवाला है, जिसका यश कुमार अवस्थासे ही फैल रहा है, जिसकी शूरवीरता शत्रुओंके जीतने तक है, जिसका दान सब याचकोंको संतुष्ट करनेवाला है, और जिसका सत्य कभी स्वप्नमें भी खण्डित नहीं हुआ है ऐसे शिवंकर महादेवीके पुत्र अनन्तवीर्यका राज्याभिषेक कर उसे अपनी सब राज्य संपदा दे दी ।।२७६–२७८।। तदनन्तर जो आकुलता रहित परम पद प्राप्त करनेकी इच्छा कर रहा है, जिसने अपने सब कुटुम्बका परित्याग कर दिया है, अपनी इन्द्रियोंको वश कर लिया है, महामोहको डांट दिखा दी है और शुभास्रवका संचय किया है ऐसे चरमशरीरी तथा विशुद्धि को धारण करनेवाले जयकुमारने विजय, जयंत, संजयन्त तथा परिग्रहके त्यागका निश्चय करनेवाले और राग द्वेषसे अदूषित अन्य छोटे भाइयों एवं रविकीर्ति, रविजय, अरिंदम, अरिंजय, सुजय, सुकान्त, सातवां अजितंजय, महाजय, अतिवीर्य, वरंजय, रविवीर्य तथा इनके सिवाय और भी वैराग्यको प्राप्त हुए चक्रवर्तीके पुत्रोंके साथ साथ दीक्षा घारण की ।।२७९–२८३।।

१ प्रशंसां चकार । २ जयसुलोचनयोः । ३ तया ल० । ४ मण्डभाजनं कल्याणभाजनं वा । तीर्यादि—ल० । ५ आक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी निर्वेजनीति चेति चतस्रः । "आक्षेपणी स्वमतसंग्रहणीं समेक्षी विक्षेपणीं कुमतनिग्रहणीं यथाईम् । संवेजनीं प्रथयितुं सुकृतानुभावं निर्वेजनीं वदतु धर्मकथाविरक्त्ये ।" ६ कृत्वा कथा बन्धोदयादिकाः ल०, प०, इ०, स० । ७ कर्मबन्धविमुक्तैः प्राप्तुं योग्यम् । ५ जनताप्रियः ल०, प०, इ०, स० । ७ कर्मबन्धविमुक्तैः प्राप्तुं योग्यम् । ५ जनताप्रियः ल०, प०, स०, इ० । ६ कुमारकालादारभ्य । १० अनन्तवीर्यस्य । ११ अविच्युतम् । निर्वाधं वा । १२ बान्धवादि । 'सगोत्रबान्धवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समाः' इत्यमिधानात् । १३ शुभास्रवः ल० । १४ रविकार्तिनामा । १४ रविजयो ल०, प०, स०, इ० । १६ वरञ्जय ल०, अ०, प०, स० ।

एव पात्रविशेवस्तं संवोढं शासनं महत् । इति विश्वमहीशेन' वेववेवस्य' सोऽपितः' ॥२६४॥ कृतप्रन्थपरित्यागः प्राप्तप्रकथार्थसङ्ग्रहः । प्रकृष्टं संयमं प्राप्य सिद्धसप्तिद्विद्धतः ॥२६४॥ चतुर्शानामलज्योतिहृंताततमनस्तमाः । ग्रमूद् गणधरो भर्त्युः एकसप्तितपुरकः ॥२६६॥ सुलोचनाप्यसंहार्यशोक्त पतिवियोगतः । गलिताकल्पवल्लीव 'प्रम्लानामरभूरुहात् ॥२६७॥ शमितां चक्रवर्तीष्टकान्तयाऽत् सुभवया । बाह्मीसमीपे प्रवच्य भाविसिद्धिश्चरं तपः ॥२६६॥ कृतवा विमाने साऽनुत्तरेऽभूत् कल्पेऽच्युतेऽभरः । ग्रावितीयिषिनायोऽपि मोक्षमागं प्रवत्यन् ॥२६६॥ चतुर्वत्तरयाऽशीत्या विविधिद्धविभूवितः । चिरं वृष्यभेनाविगणेशैः परिवेष्टितः ॥२६१॥ चतुर्वत्तरयाऽशीत्या विविधिद्धविभूवितः । खपञ्चकचतुर्मेयंशिक्षकौर्नुनिभिर्युतः ॥२६१॥ चतुर्वत्तरवार्रीशिमतपूर्ववरान्वतः । खपञ्चकचतुर्मेयंशिक्षकौर्नुनिभिर्युतः ॥२६१॥ चहुर्यत्वर्वाव्यविभिर्वन्द्वर्वा निरस्तपरवाविभः । चतुरुष्टखवाद्धंघष्टिमतः सर्वत्व पण्डितः ॥२६१॥ सावव्यविभिर्वन्द्वो निरस्तपरवाविभः । चतुरुष्टखवाद्धंघष्टिमतः सर्वत्व पण्डितः ॥२६४॥ संयमस्थानसम्पद्भिस्तद्भिस्तद्भिर्द्वाः । बृद्वताविभिन्तवान्त्वः भावकः श्रितः ॥२६६॥ श्राविकाभिर्तिः व्वतः । स्वताविभः । वृद्वताविभिन्तवान्तवः भावकः श्रितः ॥२६६॥ श्राविकाभिरः स्वतः पञ्चलक्षाभिः स्वतः । स्वत्वतिभः । भावनाविचतुर्मेववेववेवीदितकमः ॥२६६॥ श्राविकाभिः स्तुतः पञ्चलक्षाभिः सुवताविभः । भावनाविचतुर्मेववेववेवीदितकमः ॥२६६॥ श्राविकाभिः स्तुतः पञ्चलक्षाभिः सुवताविभः । भावनाविचतुर्भेववेववेवीदितकमः ॥२६९॥

उस समय भगवान् ऋषभदेवके समीप जयकुमार ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो आपके बड़े भारी शासनको धारण करनेके लिये यह एक विशेष पात्र हैं यही समभकर महाराज भरतने उसे भगवान्के लिये सौपा हो ।।२८४।। इस प्रकार जिसने सब परिग्रहका त्याग कर दिया है, सम्पूर्ण श्रुतका अर्थसंग्रह प्राप्त किया है, जो उत्कृष्ट संयम धारणकर सात ऋद्धियोंसे निरन्तर बढ़ रहा है, और चार ज्ञानरूपी निर्मल ज्योतिसे जिसने मनका विस्तीर्ण अंधकार नष्ट कर दिया है ऐसा वह जयकुमार भगवान्का इकहत्तरवां गणधर हुआ ।।२८५-२८६।। इधर पतिके वियोगसे जिसे बड़ा भारी शोक रहा है और जो पड़े हुए कल्पवृक्षसे नीचे गिरी हुई कल्पलताके समान निष्प्रभ हो गई है ऐसी सुलोचनाने भी चक्रवर्तीकी पट्टरानी सुभद्राके समभाने पर ब्राह्मी आर्यिकाके पास शीघ्र ही दीक्षा धारण कर ली और जिसे आगामी पर्यायमे मोक्ष होनेवाला है ऐसी वह सुलोचना चिरकाल तक तप कर अच्युतस्वर्गके अनुत्तरविमानमे देव पैदा हुई।

इधर जो मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति चला रहे हैं, अनेक ऋद्धियोंसे सुशोभित वृषभसेन आदि चौरासी गणधरोंसे घिरे हुए हैं, चार हजार सात सौ पचास पूर्वज्ञानियोंसे सहित है, चार हजार एक सौ पचास शिक्षक मुनियोंसे युक्त है, नौहजार अवधिज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले मुनियोंसे सहित हैं, बीस हजार केवलज्ञानियोंसे युक्त है, बीस हजार छह सौ विक्रिया ऋदिके धारक मुनियोंसे वृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं, बारह हजार सात सौ पचास मनःपर्ययज्ञानियोंसे अन्वित हैं, परवादियोंको हटानेवाले बारह हजार सात सौ पचास वादियोंसे वन्दनीय हैं, और इस प्रकार सब मिलाकर तपश्चरणरूपी सम्पदाओंको प्राप्त करनेवाले चौरासी हजार चौरासी मुनिराज जिनकी निरन्तर पूजा करते हैं, ब्राह्मी आदि तीन लाख पचास हजार आर्यिकाएं जिनके गुणोंका स्तवन कर रही हैं, दृदब्रत आदि तीन लाख श्रावक जिनकी सेवा कर रहे हैं, सुव्रता आदि पांच लाख श्राविकाएं जिनकी स्तुति कर रही हैं, भवनवासी आदि चार प्रकारके देव देवियां जिनके चरणकमलोंका स्तवन कर रही हैं, चौपाये आदि तिर्यञ्चगतिके जीव जिनकी

१ भरतेश्वरेण । २ वृषभेश्वरस्य । ३ जयः । ४ भ्रष्टादमर-ल०, प०, अ०, स०, इ० । ५ उपशान्ति नीता । ६ मातुं योग्य । ७-भिवृंतः ल० । ८ अवधिज्ञान । ६-भिर्युतः ल० । १०-राजितः । ११ मनःपर्ययज्ञानिसहितः ।

सेवा कर रहे हैं, चौंतीस अतिशय विशेषोंसे जिनका अभ्युदय प्रकट हो रहा है, जो केवल आत्मा से उत्पन्न होनेवाले विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट दर्शन, विशिष्ट सुख और विशिष्ट वीर्यको प्राप्त हो रहे हैं, जो शरीरकी सुन्दरतासे युक्त हैं, जो सज्जाति आदि सात परम स्थानोंसे संगत हैं, जो आठ प्रातिहार्योंसे युक्त हैं, जिन्होंने चार घातिया कर्म नष्ट कर दिये हैं, जो वृषभ आदि एक हजार आठ नामोंसे कहे जाते हैं और जिन्होंने भव्य जीवरूपी कमलोंके वनको प्रफुल्लित कर दिया है ऐसे भगवान् वृषभदेवके पास जाकर मुकुलित कमलके समान हाथ जोड़े हुए चक्रवर्ती भरतने उनकी पूजा की और धर्मका स्वरूप पूछा तब भगवान् इस प्रकार कहने लगे—

जो शिष्योंको कुगितसे हटाकर उत्तम स्थानमें पहुंचा दे सत् पुरुष उसे ही धर्म कहते हैं। उस धर्मके चार भेद हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सम्यक्तप। यह धर्म कर्तव्य प्रधान है। १८७—३०३॥ अपने आप अथवा दूसरेके उपदेशसे जीव आदि सात तत्त्वों-में जो यथार्थ श्रद्धान होता है वह सम्यग्दर्शन कहलाता है। १३०४॥ यह सम्यग्दर्शन शंका आदि दोषोंसे रहित होता है तथा औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक इन तीन भावों द्वारा इसकी विवेचना होती है अर्थात् भावोंकी अपेक्षा सम्यग्दर्शनके तीन भेद हैं। संशय, विपर्यय और अनध्यवसायका अभाव होनेसे उन्हीं जीवादि सात तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान कहलाता है। जिससे कर्मोंका आस्रव न हो उसे चारित्र अथवा संयम कहते हैं। ॥३०५—३०६॥ जिससे कर्मोंकी निर्जरा हो ऐसी वृत्ति धारण करना तप कहलाता है। ये चारों ही गुण यदि कषाय सहित हों तो स्वर्गके कारण हैं और कषायरहित हों तो आत्माका हित चाहनेवाले लोगोंको स्वर्ग और मोक्ष दोनोंके कारण हैं। ये चारों ही मोक्षके मार्ग हैं और प्राणियोंको बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होते हैं। १३०७—३०८॥ मिथ्यात्व, अवताचरण, (अविरति), प्रमाद, कषाय और शुभ-अशुभ योग ये जीवोंके कर्मबन्धके कारण हैं। १३०९॥

१ अतिशय । २ आत्मा उपाधिः कारणं यस्य । ३ वीर्यंगः ल०, प०, इ०, अ०, स० । प्रशस्त-सौन्दर्यवास । समवसरण । ४ सौन्दर्यवान् स्वोक्तसप्त-ल०, प०, इ०, अ०, स० । ५ अभ्युदयिनःश्रेयस-रूपोन्नतस्थाने । ६ भव्यान् । ७ दुर्गतेः सकाशात् अपसार्यं । ८ ततः कारणात् । ६ दयाप्रधानः । क्रियापरः ल० । १० परोपदेशात् । ११ औपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकभावैर्निर्णीतम् । १२ विसर्जनात् स० । १३ सकथायत्वम् ।

मिन्यास्यं पञ्चया 'साष्टशतञ्चाऽविरितर्मता । प्रमादाः पञ्चदश च कवायास्ते चर्तुविषाः ॥३१०॥
योगाः पञ्चदश स्रेयाः सम्यन्तानिकलेचनैः । समूलोस्तरभेदेन कर्माण्युक्तानि कोविदैः ॥३११॥
वन्यश्चर्तुविषो स्रेयः प्रकृत्यादिविकल्पितः । कर्माण्युद्यसम्प्राप्त्या हेतवः फलवन्थयोः ॥३१२॥
तब्यं संस्तेहेंत् परित्यज्य गृहाश्रमम् । दोषदुःसजरामृत्युपापप्रायं भयावहम् ॥३१३॥
'शक्तिमन्तस्समासस्रविनेया" विदितागमाः । गृप्त्याविष्वविद्यं सम्यग् स्रनुगत्य यथोचितम् ॥३१४॥
प्रोक्तोपेकादिभेदेवु वीतरागादिकेषु च । पुलाकादिप्रकारेषु व्यपेतागारकादिषु ॥३१४॥
प्रमतादिगुणस्थानविशेषेषु च सुस्थिताः । निष्ठ्यथ्यवहारोक्तम् उपाध्वं मोक्षमुसमम् ॥३१६॥
प्रमतादिगुणस्थानविशेषेषु च सुस्थिताः । विष्ठयथ्यवहारोक्तम् उपाध्वं मोक्षमुसमम् ॥३१६॥
तथा गृहाश्रमस्थाश्च सम्यग्दर्शनपूर्वकम् । दानशीलोपवासाहंदादिपूजोपलिक्षताः ॥३१७॥
स्राध्वतकादशोपासकवताः सुशुभाशयाः । सम्प्राप्तपरमस्थानसप्तकाः सन्तु धीधनाः ॥३१६॥
इति "सतत्वसन्दर्भगभँवाग्विभवात्प्रभोः । ससभो भरताधीशः सर्वमेवममन्यत ॥३१६॥
विज्ञाननेत्रसम्यक्तवशुद्धिभाग् देशसँयतः । स्रष्टारमभिवन्द्यायात् केलासान्नगरोत्तमम् ॥३२०॥
जगत्त्रतयनाथोऽपि धर्मक्षेत्रवेवनारतम् । उप्त्वा सद्धर्मबीजानि न्यविञ्चद्धर्मवृष्टिभः ॥३२१॥

मिथ्यात्व फांच तरहकां है, अविरति एक सौ आठ प्रकारकी है, प्रमाद पन्द्रह है, कषायके चार भेद हैं, और सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रको धारण करनेवाले लोगोंको योगके पन्द्रह भेद जानना चाहिये । विद्वानोंने कर्मोंका निरूपण मूल और उत्तरभेदके द्वारा किया है—कर्मोके मूल भेद आठ है और उत्तरभेद एक सौ अड़तालीस है ।।३१०-३११।। प्रकृति आदिके भेदसे बंध चार प्रकार-का जानना चाहिये तथा कर्म उदयमे आकर ही फल और बन्धके कारण होते है । भावार्थ-पहलेके बंधे हुए कर्मोंका उदय आनेपर ही उनका सुख दु:ख आदि फल मिलता है तथा नवीन कर्मीका बन्ध होता है ॥३१२॥ तुम लोग भिक्तमान् हो, निकटभव्य हो और आगमको जाननेवाले हो, इसलिये संसारके कारण स्वरूप-दोष, दु:ख, बुढापा और मृत्य आदि पापोंसे भरे हुए इस भयंकर गृहस्थाश्रमको छोड़कर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषहजय और चारित्र इन छहोंका अच्छी तरह अभ्यास करो तथा जिनके उपेक्षा आदि भेद कहे गये है ऐसे वीतरागादि मुनियोंमें, जिनके पुलाक आदि भेद हैं ऐसे अनगारादि मुनियोंमे अथवा प्रमत्त संयतको आदि लेकर उत्कृष्ट गुण-स्थानोंमे रहनेवाले प्रमत्तविरत आदि मुनियोंमेसे किसी एककी अवस्था धारणकर निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकारके उत्तम मोक्षकी उपासना करो ।।३१३-३१६।। इसी प्रकार गृहस्थाश्रममें रहनेवाले बुद्धिमान् पुरुष सम्यग्दर्शन पूर्वक दान, शील, उपवास तथा अरहंत आदि परमेष्ठियोंकी पूजा करे, शुभ परिणामोंसे श्रावकोंकी ग्यारह प्रतिमाओंका पालन करें और यथायोग्य सज्जाति आदि सात परमस्थानोंको प्राप्त हों ।।३१७-३१८।। इस प्रकार भरतेश्वरने समीचीन तत्त्वोंकी रचनासे भरी हुई भगवान्की वचनरूप विभृति सुनकर सब सभाके साथ साथ कही हुई सब बातोंको ज्योंकी त्यों माना अर्थात् उनका ठीक ठीक श्रद्धान किया ॥३१९॥ मति, श्रुत, अवधि—इन तीनों ज्ञानरूपी नेत्रों और सम्य-ग्दर्शनकी विशुद्धिको धारण करनेवाला देशसंयमी भरत भगवान वृषभदेवकी वन्दनाकर कैलाश पर्वतसे अपने उत्तम नगर-अयोध्याको आया ॥३२०॥ इधर तीनों लोकोंके स्वामी भगवान् आदिनाथने भी धर्मके योग्य क्षेत्रोंमें समीचीनधर्मका बीज बोकर उसे धर्मवष्टिके

१ चाष्टशतधाविरति –ल०, प०, अ०, स०, इ०। २ तत् कारणात् । ३ भक्ति–ल०, प०, इ०, अ०, स०। ४ अत्यासस्त्रभव्याः । ५ गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रभेदैः । ६ सुष्ठु शोभन-परिणामाः । ७ पूर्वोत्तरतत्त्व । ५ पुरोस्सकाशात् । विभो ल० । ६ सभासिहतः ।

सतां सरकलस्त्राप्त्यं विहरत् स्वगर्यः समम् । चतुर्वशिवनोयेतसहलाब्वोनपूर्वकम् ॥३२२॥ तकं कैलासमासाद्य भीसिद्धशिकरान्तरे । पौर्णमासीविने पौषे निरिच्छः समुपाविशत् ॥३२३॥ तवा भरतराजेन्त्रो महामन्वरभूषरम् । आप्राग् भारं व्यलोकिष्ट स्वप्ने वैध्येण संस्थितम् ॥३२४॥ तवैव युवराजोऽपि स्वर्गादित्य महौषधिः । द्रुमिहन्त्वत्य नृणां जन्मरोगं स्वर्यान्तमेक्षतः ॥३२४॥ कल्यद्रुममभीष्टार्यं वत्वा नृभ्यो निरन्तरम् । गृहेद् निशामयामासं स्वर्गप्राप्तिसमुद्यतम् ॥३२६॥ रत्नद्वीगं जिष्कृत्यो नानारत्नकवम्बकम् । प्रावायाभ्रममोद्युक्तम् भ्रद्राक्षीत् सिववाद्यमः ॥३२६॥ रत्नद्वीगं जिष्कृत्यो नानारत्नकवम्बकम् । प्रावायाभ्रममोद्युक्तम् भ्रद्राक्षीत् सिववाद्यमः ॥३२६॥ व्यास्त्रज्ञानं केलासं गजवैरिणम् । उल्लक्कघयतुमुद्यन्तं सेनापतिमपश्यत ॥३२६॥ व्यास्त्रतिद्वान्वाभ्यां सार्वः शक्तमनःप्रिया । शोचन्तीविचरमश्राक्षीत् सुभवा । स्वारं तारकेववरम् ॥३२६॥ व्यास्त्रतिद्वान्तिक्षाम् वाद्यान्तिक्षाम् । स्वप्तान्तं भास्वन्तं प्रकाश्य वरणीतलम् ॥३३१॥ स्वप्तान्तिकितस्वप्ता राजराजपुरस्सराः । पुरोवसं कलं तेवाम् भ्रप्नुच्छन्तर्यमोवये ॥३३१॥ कर्माण हत्वा निर्मूलं मृतिभवंद्वभिः समम् । पुरोः सर्वेऽपि शसिन्तः स्वप्ताः स्वर्णाप्रगमिताम् ॥३३१॥ इति स्वप्तकलं तेवां भाषामाणे पुरोहिते । तवैवानन्वनामैत्य भर्तुः स्वर्तात्वव्यत् ॥३३४॥ इति स्वप्तकलं तेवां सहते मुकुलीभवत् । कराम्युक्ष सभा जाता पूर्णावर्ष्यस्वस्तरात्वा ॥३३४॥

द्वारा खूब ही सींचा ।।३२१।। इस प्रकार सज्जनोंको मोक्षरूपी उत्तम फलकी प्राप्ति करानेके लिये भगवान्ने अपने गणधरोंके साथ साथ एक हजार वर्ष और चौदह दिन कम एक लाख पूर्व विहार किया । और जब आयुके चौदह दिन वाकी रह गये तब योगोंका विरोधकर पौष मासकी पौर्णमासीके दिन श्रीशिखर और सिद्धशिखरके बीचमें कैलाश पर्वतपर जा विराजमान हुए ॥३२२–३२३॥ उसी दिन महाराज भरतने स्वप्नमें देखा कि महामेरु पर्वत अपनी लम्बाई से सिद्ध क्षेत्र तक पहुंच गया है ।।३२४।। उसी दिन युवराज अर्ककीर्तिने भी स्वप्नमें देखा कि एक महौषिषका वृक्ष मनुष्योंके जन्मरूपी रोगको नष्टकर फिर स्वर्गको जा रहा है ॥३२५॥ उसी दिन गृहपतिने देखा कि एक कल्पवृक्ष निरन्तर लोगोंके लिये उनकी इच्छानुसार अभीष्ट फल देकर अब स्वर्ग जानेके लिये तैयार हुआ है ।।३२६।। प्रधानमंत्रीने देखा कि एक रत्नद्वीप, ग्रहण करनेकी इच्छा करनेवाले लोगोंको अनेक रत्नोंका समूह देकर अब आकाशमें जानेके लिये उद्यत हुआ है ।।३२७।। सेनापितने देखा कि एक सिंह वज्रके पिजड़ेको तोड़कर कैलाश पर्वतको उल्लंघन करनेके लिये तैयार हुआ है ।।३२८।। जयकुमारके विद्वान् पुत्र श्रीमान् अनन्त-बीर्यने देखा कि चन्द्रमा तीनों लोकोंको प्रकाशितकर ताराओं सहित जा रहा है ॥३२९॥ सोतीं हुई सुभद्राने दखा कि यशस्वती और सुनन्दाके साथ बैठी हुई इन्द्राणी बहुत देरतक शोक कर रही है ॥३३०॥ बनारसके राजा चित्राङ्गदने घबड़ाहटके साथ यह स्वप्न देखा कि सूर्य पृथिवीतलको प्रकाशित कर आकाशकी ओर उड़ा जा रहा है।।३३१।। इस प्रकार भरतको आदि लेकर सब लोगोंने स्वप्न देखे और सूर्योदय होते ही सबने पुरोहितसे उनका फल पूछा ।।३३२।। पुरोहितने कहा कि ये सभी स्वप्न कर्मोंको बिलकुल नष्ट कर भगवान् वृषभदेवका अनेक मुनियोंके साथ साथ मोक्ष जाना सूचित कर रहे हैं।।३३३।। इस प्रकार पुरोहित उन सबके लिये स्वप्नोंका फल कह ही रहा था कि इतनेमें ही आनन्द नामका एक मनुष्य आकर भगवान्का सब हाल कहने लगा ॥३३४॥ उसने कहा कि भगवान्ने अपनी दिव्यध्वनिका

१ पुष्यमासे । २ पूर्वसिद्धक्षेत्रपर्यन्तम् । ३ अर्ककीर्तिः । ४ स्वर्गं गतम् । ५ गृहपतिरत्नम् । ६ ददर्शं । ७ गृहीतुमिच्छभ्यः । ५ बुद्धिमान् । ६ तारकासहितम् । १० स्त्रीरत्नम् । ११ एवं विलोकित-ल० । १२ सूर्योदये । १३ मोक्षगामित्वम् । १४ भरतादीनाम् । १५ पुरोः । १६ सूर्ये । इत्यसाववेदयदिति सम्बन्धः ।

तदाकर्णनमात्रेण सत्वरः सर्वसङ्गातः । चक्रवर्ती तमभ्येत्य ( त्रःपरीत्य कृतस्तुतिः ।।३३६॥ महामहमहापूजां भक्त्या निर्वर्तयन्त्यम् । चतुर्वश विनान्यवं भगवन्तमसेवत ।।३२७॥ माघक्रुष्णचतुर्वय्यां भगवान् भास्करोवयं । महूर्तेऽभिजिति प्राप्तपल्यङ्को मुनिभिः समम् ॥३३६॥ प्राग्विङ्कानुष्वस्तुतीयेन शुक्लध्यानेन वद्धवान् । योगित्रतयमन्त्येन ध्यानेनाघातिकर्मणाम् ॥३३६॥ पञ्च ह्रस्वस्वरोच्चारणप्रमाणेन संक्षयम् । कालेन विवधत्प्रान्तगुणस्थानमधिष्ठितः ॥३४०॥ शरीरित्रतयापाये प्राप्य सिद्धत्वपर्ययम् । किलाष्टगुणसम्पूणः क्षणाप्ततनुवातकः ॥३४१॥ नित्यो निरञ्जनः किञ्चित्रत्ने वेहावनूर्तिभाक् । स्थितः स्वसुखसाव्भूतः पश्यन्विववमनारतम् ॥३४२॥ तदागत्य सुराः सर्वे प्रान्तपूजाचिकविषया । पवित्रं परमं मोक्षसाधनं शुचिनिर्मलम् ॥३४३॥ शरीरं भतुँ रस्वेति पराव्धविष्विकापितम् । ग्रयोन्त्ररत्नभाभासिप्रोत्तुङ्गमुकुटोव्भुवा ॥३४४॥ चन्वनगुक्कर्पूरपारी काश्मीरजाविभिः । ग्रविनीत्रिस्चपत्वृद्धिना हृतभोजिना ॥३४॥ जगव्गृहस्य सौगन्ध्यं सम्पाद्धाभूतपूर्वकम् । तदाकारोपमर्वेन पर्यायान्तरमानयन् । ॥३४६॥ ग्रभ्यावतानिकुण्डस्य गन्धपुष्ठपाविभिस्तया । तस्य विक्षणभागेऽभूव् गणभृत्संस्क्रियानलः ॥३४६॥ सम्पाद्धानिक्वविक्षायगः । एवं विद्वत्रयं भूमौ ग्रवस्थाप्यामरेश्वराः ॥३४६॥ तस्यापरस्मन् विग्नागे शेवकेवलिकायगः । एवं विद्वत्रयं भूमौ ग्रवस्थाप्रामरेश्वराः ॥३४६॥

संकोच कर लिया है इसलिये सम्पूर्ण सभा हाथ जोड़कर बैठी हुई है और ऐसा जान पड़ता है मानो सूर्यास्तके समय निमीलित कमलोंसे युक्त सरसी ही हो ।।३३५।। यह सुनते ही भरत चक्रवर्ती बहुत ही शीघ्र सब लोगोंके साथ साथ कैलाश पर्वतपर गया, वहां जाकर उसने भगवान् वृषभदेवकी तीन प्रदक्षिणाए दी, स्तुति की और भिक्तपूर्वक अपने हाथसे महामह नामकी पूजा करता हुआ वह चौदह दिन तक इसी प्रकार भगवान्की सेवा करता रहा ।।३३६–३३७।। माघ कृष्ण चतुर्दशीके दिन सूर्योदयके शुभ मुहूर्त और अभिजित् नक्षत्रमें भगवान् वृषभदेव पूर्वदिशाकी ओर मुँहकर अनेक मुनियोंके साथ साथ पर्यंकासनसे विराजमान हुए, उन्होंने तीसरे-सूक्ष्मिकयाप्रतिपाति नामके शुक्ल ध्यानसे तीनों योगोंका निरोध किया और फिर अन्तिम गुणस्थानमें ठहरकर पांच लघु अक्षरोंके उच्चारण प्रमाण कालमें चौर्थ व्युपरत क्रिया-निवर्ति नामके शुक्लध्यानसे अघातिया कर्मोका नाश किया । फिर औदारिक, तैजस और कार्मण इन तीनों शरीरोंके नाश होनेसे सिद्धत्वपर्याय प्राप्तकर वे सम्यक्त्व आदि निजके आठ गुणोंसे युक्त हो क्षण भरमें ही तनुवातवलयमें जा पहुंचे तथा वहांपर नित्य, निरंजन, अपने शरीरसे कुछ कम, अमूर्त, आत्मसुखमें तल्लीन और निरन्तर संसारको देखते हुए विराजमान हुए ।।३३८–३४२।। उसी समय मोक्ष-कल्याणककी पूजा करनेकी इच्छासे सब देव लोग आये उन्होंने "यह भगवान्का शरीर पवित्र, उत्कृष्ट, मोक्षका साधन, स्वच्छ और निर्मल हैं" यह विचारकर उसे वहुमूल्य पालकीमें विराजमान किया। तदनन्तर जो अग्निकुमार देवोंके इन्द्रके रत्नोंकी कान्तिसे देदीप्यमान उन्नत मुकुटसे उत्पन्न हुई है तथा चन्दन, अगुरु, कपूर, केशर आदि सुगन्धित पदार्थों और घी दूध आदिसे बढाई गई है ऐसी अग्निसे जगत्की अभूतपूर्व सुगन्धि प्रकट कर उसका वर्तमान आकार नष्ट कर दिया और इस प्रकार उसे दूसरी पर्याय प्राप्त करा दी ।।३४३-३४६।। गन्ध, पुष्प आदिसे जिसकी पूजा की गई है ऐसे उस अग्निकुण्डके दाहिनी ओर गणधरोंके शरीरका संस्कार करनेवाली अग्नि स्थापित की और बांई ओर तीर्थं कर तथा गणधरोंसे अतिरिक्त अन्य सामान्य केवलियोंके शरीरका संस्कार

१ जिनम् । २ लोकालोकम् । ३ निर्वाणपूजा कर्तुमिच्छया । ४ याने स्थापितम् । ५ मुकुटोद्भूतेन । ६ कर्पूरमणि । ७ कुङ्कुमादिभिः । ८ पूर्वस्मिन्नजातम् । ६ शरीराकारोपमदैनेन । १० भस्मीभावं चकुरित्यर्थः ।

ततो सस्य समादाय पञ्चकत्याणभागिनः । वयं चैवं भवामेति स्वललाटे भुजहये ॥३४६॥ कण्ठे हृदयदेशे च तेन' संस्यृत्य भिन्ततः । 'तत्यिवत्रतमं मत्वा धर्मरागरसाहिताः ॥३४०॥ तोवाव् सम्पादयामासुः सम्भूयानन्दनाटकम् । सप्तमोपासकाद्यास्त सर्वेऽपि ब्रह्मचारिणः ॥३४१॥ गार्हपत्याभिषं पूर्वं परमाहवनीयकम् । दक्षिणागि ततो न्यस्य सन्ध्यासु तिसृषु स्वयम् ॥३४२॥ तिच्छिष्ठित्रयसान्नियमं चक्रमातप्वारणम् । जिनेन्द्रप्रतिमात्रचेवा'स्थाप्य मन्त्रपुरस्सरम्॥३४३॥ तास्त्रिकालं समभ्यच्यं गृहस्यैविहितावराः । भवतातिययो यूयमित्याचाच्युत्रपासकान् ॥३४४॥ लाह्निकेष्टवियोगोत्यः प्रवीप्तः शोकपावकः । तदा प्रवृद्धमप्यस्य चेतोऽ धाक्षीदधीशितुः ॥३४४॥ गणी वृवभसेनाच्यस्तच्छोकापनिनीवया । प्राकंस्त वक्तं सर्वेषां स्वेषां व्यक्तां भवावलीम् ॥३४६॥ जयवर्मा भवे पूर्वे द्वितीयेऽभून्महाबलः । तृतीये लिताष्ठगाच्यो वव्यज्ञष्ठधत्रचतुर्यके ॥३४७॥ पञ्चमं भोगभूजोऽभूत् वष्ठेऽयं श्रीधरोऽमरः । सप्तमे सुविधः स्माभृव् ग्रष्टमेऽच्युतनायकः ॥३४६॥ वय्वमं भोगभूजोऽभूत् वष्ठेऽयं श्रीधरोऽमरः । ततोऽवतीयं सर्वेन्ववितो वृवभोऽभवत् ॥३४६॥ धनभीराविमे जन्मन्यतो निर्णायका ततः । स्वयंप्रभा ततस्तस्याच्छीमत्यार्या ततोऽभवत् ॥३६९॥ धनभीराविमे जन्मन्यतो निर्णायका ततः । स्वयंप्रभा ततस्तस्याच्छामत्यार्या ततोऽभवत् ॥३६९॥ गतस्ततस्याः सुरस्तस्माव् ग्रसमावि च केशवः । ततः प्रतीन्त्रस्तस्माच्च घनवत्तोङ्हिमन्त्रताम् ॥३६९॥ गतस्ततस्तः श्रेयान् वानतीर्थस्य नायकः । ग्राञ्चर्यपञ्चकस्यापि प्रथमोऽभृत् प्रवर्त्तकः ॥३६२॥ गतस्ततस्ततः श्रेयान् वानतीर्थस्य नायकः । ग्राञ्चर्यपञ्चकस्यापि प्रथमोऽभृत् प्रवर्तां ।।३६२॥

करनेवाली अग्नि स्थापित की, इस प्रकार इन्द्रोंने पृथिवीपर तीन प्रकारकी अग्नि स्थापित की। तदनन्तर उन्हीं इन्द्रोंने पंच कल्याणकको प्राप्त होनेवाले श्री वृषभदेवके शरीरकी भस्म उठाई और 'हम लोग भी ऐसे ही हों' यही सोचकर बड़ी भिनतसे अपने ललाटपर दोनों भुजाओंमें, गलेमें और वक्षःस्थलमें लगाई। वे सब उस भस्मको अत्यन्त पित्रत्र मानकर धर्मानुरागके रससे तन्मय हो रहे थे। १३४७ – ३५०।। सबने मिलकर बड़े संतोषसे आनन्द नामका नाटक किया और फिर श्रावकोंको उपदेश दिया कि 'हे सप्तमादि प्रतिमाओंको धारण करनेवाले सभी ब्रह्मचारियो, तुम लोग तीनों संध्याओंमें स्वयं गाईपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि इन तीन अग्नियोंकी स्थापना करो, और उनके समीप ही धर्मचक, छत्र तथा जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाओं की स्थापनाकर तीनों काल मन्त्रपूर्वक उनकी पूजा करो। इस प्रकार गृहस्थोंके द्वारा आदर सत्कार पते हुए अतिथि बनों । १३५१ – ३५४।।

इधर उस समय इष्टके वियोगसे उत्पन्न हुई और स्नेहसे प्रज्विलत हुई शोकरूपी अग्नि भरतके प्रबुद्ध चित्तको भी जला रही थी।।३५५।। जब भरतका यह हाल देखा तब वृषभसेन गणधर भरतका शोक दूर करनेकी इच्छा से अपने सब लोगोंके पूर्वभव स्पष्ट रूपसे कहने लगे।।३५६।। उन्होंने कहा कि वृषभदेवका जीव पहले भवमें जयवर्मा था दूसरे भवमें महाबल हुआ, तीसरे भवमें लिलताङ्गदेव और चौथे भवमें राजा वज्रजंघ हुआ। पांचवें भवमें भोग-भूमिका आर्य हुआ।। छठवें भवमें श्रीधरदेव हुआ, सातवें भवमें सुविधि राजा हुआ। आठवें भवमें अच्युतेन्द्र हुआ, नौवें भवमें राजा वज्रनाभि हुआ, दशवें भवमें सर्वार्थसिद्धिमें अहिमन्द्र हुआ और वहांसे आकर सब इन्द्रोंके द्वारा वन्दनीय वृषभदेव हुआ है।।३५७–३५९।। श्रेयान् का जीव पहले भवमें घनश्री था, दूसरे भवमें निर्णामिका, तीसरे भवमें स्वयंप्रभा देवी, चौथे भवमें श्रीमती, पांचवें भवमें भोगभूमिकी आर्या, छठवें भवमें स्वयंप्रभदेव, सातवें भवमें केशव, आठवें भवमें अच्युतस्वर्गका प्रतीन्द्र, नौवें भवमें धनदत्त, दशवें भवमें अहिमन्द्र हुआ और वहांसे

१ भस्मना । २ भस्म । ३ संस्थाप्य । ४ चावस्थाप्य ल०, प०, इ०, स० । ५ पात्रतया-भीक्षकाः । ६ चिक्रणः । ७ दहति स्म । ६ भरतस्य शोकमपनेतुमिच्छया । ६ प्रारभते स्म । १० सर्वार्थ-सिद्धिजः ।

स्रतिवृद्धः पुरा पश्चाक्षारकोऽन् चवूरकः । विवाकरप्रभो वेवस्त्या मृतिवराह्मयः ॥३६३॥
ततोऽत्र्मिग्यस्तस्माण्य तृवाहुरहृमिग्यताम् । प्राप्य त्वं भरतो जातः वद्क्षण्याक्षण्यपालकः ॥३६४॥
स्राध्यः सेनापितः पश्चावार्यस्तस्मात्प्रभक्षणः । ततोऽकम्पनभूपालः कल्पातीतस्ततस्ततः ॥३६४॥
स्राधाः सेनापितः पश्चावार्यस्तस्मात्प्रभक्षणः । एव बाहुवली जातो जातापूर्वमहोवयः ॥३६६॥
स्राधाः सेनापितः पश्चावः सहमिग्यस्ततः । एव बाहुवली जातो जातापूर्वमहोवयः ॥३६६॥
स्राधाः सार्वा प्राप्तिकः सहम्मद्धः । पश्चावः । स्राप्तिकः प्राप्तिकः प्राप्तिकः । ॥३६७॥
स्राधाः प्राप्तिकः प्राप्तिकः प्राप्तिकः । प्राप्तिकः प्राप्तिकः प्रमुक्तिकः । ॥३६॥।
स्राप्तिकः प्राप्तिकः प्रमुक्तिकः । स्राप्तिकः । स्राप्तिकः स्राप्तिकः ।।३५०॥
स्राप्तिकः स्राप्तिकः प्रमुक्तिकः । ततिविच्याक्ष्यवस्तस्माव् वरवतः सुरो जयः ॥३५०॥
स्राप्तिकः स्राप्तिकः । स्राप्तिकः स्राप्तिकः ।।३७१॥
स्राप्तिकः विव्यवस्तस्मावः वराहार्यस्ततोऽभवत् । स्राप्तिकः स्राप्तिकः ।।३७१॥
स्राप्तिकः विव्यवस्तस्मावः स्राप्तिकः ।।३७४॥
स्राप्तिकः स्रापतिकः स्रापतिक

आकर दाक्तीर्थका नायक तथा पंचाश्चर्यकी सबसे पहले प्रवृत्ति करानेवाला राजा श्रेयान् हुआ है ।।३६०-३६२।। तेरा जीव पहले भवमें अतिगृद्ध नामका राजा था, दूसरे भवमें नारकी हुआ, तीसरे भवमें शार्द्र हुआ, चौथे भवमें दिवाकर प्रभदेव हुआ, पांचवें भवमे मतिवर हुआ, छठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ, सातवे भवमें सुबाहु हुआ, आठवे भवमें अहमिन्द्र हुआ और नौवें भवमें छह खण्ड पृथिवीका अखण्ड पालन करनेवाला भरत हुआ है ।।३६३–३६४।। बाहु-बलीका जीव पहले सेनापित था, फिर भोगभूमिमे आर्य हुआ। उसके बाद प्रभंकर देव हुआ, तदनन्तर अकंपन हुआ, उसके पश्चात् अहमिन्द्र हुआ, फिर महाबाहु हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ और अब उसके बाद अपूर्व महा उदयको घारण करनेवाला बाहुबली हुआ है ।।३६५-३६६।। में पहले भवमें राजा प्रीतिवर्धनका मंत्री था, उसके बाद भोग-भूमिका आर्य हुआ, फिर कनकप्रभ देव हुआ, उसके पश्चात् आनन्द हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ, वहांसे आकर पीठ हुआ, फिर सर्वार्थ-सिद्धिका अहमिन्द्र हुआ और अब भगवान् वृषभदेवका गणधर हुआ हूं। अनन्तविजयका जीव सबसे पहले पुरोहित था, फिर भोगभूमिका आर्य हुआ, उसके बाद प्रभंजन नामका देव हुआ, फिर धनमित्र हुआ, उसके पश्चात् अहमिन्द्र हुआ, उसके अनन्तर महापीठ हुआ, फिर अहिमन्द्र हुआ और अब अनन्तविजय गणधर हुआ है ।।३६७-३६९।। महासेन पहले भवमें उग्रसेन था, दूसरे भवमें शार्दूल हुआ, तीसरे भवमे भोगभूमिका आर्य हुआ, चौथे भवमे चित्राङ्गद देव हुआ, पांचवें भवमें वरदत्त राजा हुआ, छठवें भवमें देव हुआ, सातवें भवमे जय हुआ, वहां-से चलकर आठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और नौवें भवमे वहांसे पृथिवीपर आकर कर्मरूपी महासेनाको जीतनेमे अत्यन्त बलवान् महासेन हुआ है।।३७०-३७१।। श्रीषेणका जीव पहले भवमें हरिवाहन था, दूसरे भवमे वराह हुआ, तीसरे भवमे भोगभूमिका आर्य हुआ, चौथे भवमें मणिकुण्डली देव हुआ, पांचवें भवमे वरसेन नामका राजा हुआ, छठवें भवमें उत्तम देव हुआ, सातवें भवमें विजय हुआ, आठवें भवमें अहमिन्द्र हुआ और नौवे भवमे अतिशय पूज्य तथा लक्ष्मीसे सेवित श्रीषेण हुआ है ।।३७२–३७३।। गुणसेनका जीव पहले नागदत्त था, फिर वानर हुआ, उसके बाद भोगभूमिका आर्य हुआ, फिर मनोहर नामका देव हुआ, उसके पश्चात् चित्राङ्गद नामका राजा हुआ, फिर सामानिक देव हुआ, वहांसे च्युत होकर

१ व्याघः । २ पूर्वभवे ।

लो नुपो नकुलार्योऽस्माद् एतस्मात्समनोरयः। ततोऽपि शान्तमदनस्ततः सामानिकामरः॥३७६॥ राजाऽपराजितस्तस्मादहमिन्त्रस्ततोऽजनि । ततो ममानुजो जातो जयसेनोऽयमूजितः॥३७७॥

इत्यस्मिन्भवसङ्कटे भूवभूतः स्वेष्टेरनिष्टेस्तथा

संयोगः सहसा वियोगचरमः सर्वस्य नन्वीदृशम्। त्वं जानन्नपि कि विषण्णहृदयो विश्लिष्टकर्माष्टको

निर्वाणं भगवानवापदतुलं तोवे विषादः कृतः॥३७८॥

वयमिप<sup>१</sup> चरमाङगाः सङगमाच्छुद्धबुद्धेः

सकलमलविलोपापादितात्मस्वरूपा ।

निरुपमसुद्धसारं चक्रवत्तिंस्तदीयं<sup>र</sup>

पदमिचरतरेण प्राप्नुमोऽंनाप्यमन्यैः ।।३७६।।

भवतु सुहृदां मृत्यौ शोकः शुभाशुभकर्मभिः

भवति हि सं चेसेषामस्मि न्युनर्जननावहः।

विनिहतभवे प्रार्थ्ये तस्मिन् स्वयं समुपागते

कथमथमहो धीमान् कुर्याच्छुचं यदि नो रिपुः ॥३८०॥

म्रव्टापि बुब्टरिपवोऽस्य समूलतूलं

नव्टा गुणैर्गुरुभिरव्टभिरेष जुव्टः<sup>८</sup>।

कि नष्टमत्र निधिनाथ जहीहि मोहं

ंसन्वेहि शोकविजयाय थियं विशुद्धाम् ॥३८१॥

जयन्त हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ और अब वहांसे पृथिवीपर आकर गुणसेन नामका गणध्र हुआ है ।।३७४–३७५।। जयसेनका जीव पहले लोलुप नामका हलवाई था, फिर नेवला हुआ, उसके बाद भोगभूमिका आर्य हुआ, फिर मनोरथ नामका देव हुआ, उसके पश्चात् राजा शान्तमदन हुआ, फिर सामानिक देव हुआ, तदनन्तर राजा अपराजित हुआ, फिर अहमिन्द्र हुआ और अब मेरा छोटा भाई अतिशय बलवान् जयसेन हुआ है ।।३७६–३७७।। श्री वृषभ-सेन गणधर चक्रवर्ती भरतसे कह रहे हैं कि इस संसाररूपी संकटमें इसी प्रकार सब प्राणियोंको इष्ट-अनिष्ट वस्तुओंका संगम होता है और अन्तमें अकस्मात् ही उसका नाश हो जाता है, तू यह सब जानता हुआ भी इतना खिन्नहृदय क्यों हो रहा है ? भगवान् वृषभदेव तो आठों कर्मोंको नष्टकर अनुपम मोक्षस्थानको प्राप्त हुए हैं फिर भला ऐसे संतोषके स्थानमें विषाद क्यों करता है ? ।।३७८।। हे चक्रवर्तिन्, हम सब लोग भी चरमशरीरी हैं, शुद्ध बुद्धिको घारण करनेवाले भगवान्के समागमसे सम्पूर्ण कर्ममलको नष्टकर आत्मस्वरूपको प्राप्त हुए हैं और अनुपम सुखसे श्रेष्ठ तथा अन्य मिथ्यादृष्टियोंके दुर्लभ उन्हीं भगवान्के पदको हम लोग भी बहुत शीघ्र प्राप्त करेंगे।।३७९।। इष्ट मित्रोंकी मृत्यु होनेपर शोक हो सकता है क्योंकि उनकी वह मृत्यु शुभ अशुभ कर्मोंसे होती है और फिर भी इस संसारमें उनका जन्म करानेवाली होती है, परन्तु जिसने संसारका नाश कर दिया है और निरन्तर जिसकी प्रार्थना की जाती है ऐसा सिद्ध पद यदि स्वयं प्राप्त हो जावे तो इस बुद्धिमान् मनुष्यको यदि वह शत्रु नहीं है तो शोक कैसे करना चाहिये ? भावार्थ-हर्षके स्थानमें शत्रुको ही शोक होता है, मित्रको नहीं होता इसलिये तुम सबको आनन्द मानना चाहिये न कि शोक करना चाहिये ।।३८०।। हे निधिपते, भगवान् वृषभदेवको आठों ही दुष्ट शत्रु जड़ और शाखा सहित बिलकुल

१ वृषभसेनभरतादयः । २ पुरोः सम्बन्धि । ३ अप्रापणीयम् । ४ मृत्युः । ५ संसारे । ६ मृत्यौ । ७ कारणसहितम् । ६ सेवितः । ६ सम्यग् धारय ।

देहरुपुतौ यदि गुरोर्गुद<sup>र</sup> शोचसि त्वं <sup>२</sup>तं <sup>३</sup>भस्मसात्कृतिमवाप्य<sup>४</sup> विवृद्धरागाः । प्राग्जन्मनोऽपि परि कर्मकृतोऽस्य कस्माव् म्रानन्दन्तमधिकं विदयुर्धुनाथाः ॥३८२॥ नेको विश्वबृद्धां शुणोमि न वची विख्यं तव्छि छिद्वये नम्मस्तम्भवभाविभासिमुक्टं कर्तु लभे नाधुना। तस्मात् सो हवशोऽस्म्यहं बहुतरं शोकीति चेदस्त्द्रदं किन्तु भ्रान्तिरियं व्यतीतविषयप्राप्त्ये भवत्प्रार्थना ॥३८३॥ त्रिज्ञानधृन् त्रिभुवनैकगुरुर्गुरुस्ते स्ते हेन मोहविहितेन<sup>१०</sup> विनाशयेः किम्। स्वोदात्ततां<sup>११</sup> शतमखस्य न लज्जसे कि तस्मात्तव<sup>१र</sup> प्रथममुक्तिगति न बेत्सि<sup>१३</sup> ॥३८४॥ इष्टं कि किमनिष्टमत्र वितयं सङ्कल्प्य जन्तुर्जडः किञ्चित्द्वेष्टचिप विष्टि । किञ्चितनयोः कुर्यादिप व्यत्ययम् । <sup>१५</sup>तेनैनोऽनुगति<sup>।</sup> स्ततो भवबने भव्योऽप्यभव्योपमो भ्याम्यत्येष कुमार्गवृत्तिरथनो<sup>१७</sup> वाऽऽतद्यकभीवु खितः ॥३८४॥

ही नष्ट हो गये है और अब वे आठ बड़े बड़े गुणोंसे सेवित हो रहे हैं, भला, इसमें क्या हानि हो गई ? इसलिये अब तू मोह छोड़ और शोकको जीतनेके लिये विशुद्ध बुद्धिको धारण कर ।।३८१।। पूज्य पिताजीका शरीर छूट जानेसे यदि तू इतना अधिक शोक करता है तो बतला, जन्मसे पहले ही उनकी सेवा करनेवाले और बढ़े हुए अनुरागको धारण करनेवाले ये देव लोग भगवान्के शरीरको भस्म कर इतना अधिक आनन्द नृत्य क्यों कर रहे हैं ? भावार्थ-ये देव लोग भी भगवान्से अधिक प्रेम रखते थे, जन्मसे पहले ही उनकी सेवामे तत्पर रहते थे फिर ये उनके शरीरको जलाकर क्यों आनन्द मना रहे है इससे मालूम होता है कि भगवान्का शरीर ंछूट जाना दुःखका कारण नहीं है तू व्यर्थ ही क्यों शोक कर रहा है ? ॥३८२॥ कदाचित् तू यह कहेगा कि 'अब मैं उनके दर्शन नही कर रहा हूं, उनके दिव्य वचन नही सुन रहा हूं, और उनके दोनों चरणोंमें नम्प्र होकर उनके नखोंकी कान्तिसे अपने मुकुटको देदीप्यमान नहीं कर पाता हूं, इसलिये ही स्नेहके वशसे आज मुभे बहुत शोक हो रहा है तो तेरा यह कहना ठीक है परन्तु बीती हुई वस्तुके लिये प्रार्थना करना तेरी भूल ही है ।।३८३।। हे भरत, तेरे पिता तो तीनों लोकोंके अद्वितीय गुरु थे और तू भी तीन ज्ञानोंका धारक है फिर इस मोहजात स्नेह-से अपनी उत्तमता क्यों नष्ट कर रहा है ? क्या तुभे ऐसा करते हुए इन्द्रसे लज्जा नहीं आती ? अथवा क्या तू यह नही समभता है कि मैं इन्द्रसे पहले ही मोक्षको प्राप्त हो जाऊंगा ? ।।३८४।। इस संसारमे क्या इष्ट है ? क्या अनिष्ट है ? फिर भी यह मूर्ख प्राणी व्यर्थ ही संकल्प कर किसीसे द्वेष करता है, किसीको चाहता है और कभी दोनोंको उलटा समभ लेता है, इसलिये ही इसके पापकी परम्परा चलती रहती है और इसलिये ही यह भव्य होकर भी

१ बहलं यथा भवित तथा। २ देहम्। ३ भस्माधीनम्। ४ नीत्वा। ५ उत्पत्तेरादाविष। ६ परिचर्याकराः। ७ वृषभस्य। ६ तस्य नखकान्त्या भासत इति। ६ भो त्रिज्ञानधारिन् भरत । १० अज्ञानकृतेन । ११ भवदुदात्तत्वम्। १२ शतमखात्। १३ न जानासि किम्। १४ वाञ्छिति। १५ कारणेन । १६ पापानुगतिः। १७ निर्धन इव।

भव्यस्यापि भवोऽभवद् भव्रश्गतः कालादिलब्बेर्विना कालोऽनाबिरचिन्त्यबुःसनिचितो विक् विक् स्थिति संसुतेः । इत्येतिहरुवाऽत्र' शो'व्यमयवा नैतक्य यहेहिनाम् मन्यत्वं बहुवा महीश सहजा वंस्तुस्वितिस्ताव्शी ॥३८६॥ गतानि सम्बन्धशतानि जन्तौरनन्तकालं परिवर्तनेन नावेहि कि त्वं हि विवृद्धविक्वो वृर्वेव मृहचेः कि मिहेतरो वा ॥३८७॥ कर्मभिः कृतबस्यापि न स्वास्नु त्रिजगत्पतेः। शरीरांदि ततस्त्याज्यं मन्दते तन्मनीविणः ॥३८८॥ त्रागक्षिगोचरः सम्प्रत्येष चेतसि वर्तते। भगबास्तत्र कः शोकः पश्येनं तत्र सर्वदा ॥३८८॥ इति मनसि यथार्थं चिन्तयन् शोकविह्न शमय विमलबोबाम्भोभिरित्यावभावे। गणभूदय स चकी दावदण्यो महीध्रो मबजलवजलैर्वा तद्वचोभिः प्रशान्तः ॥३६०॥ चिन्तां व्यपास्य गुरुशोककृतां गणेशम् प्रानम्य नममुक्टो निकटात्मबीधिः। निन्दन्नितान्तनितरां निजभोगतृष्णां मोक्षोष्णकः स्वनगरं व्यविशव् विभूत्या ॥३६१॥

अभव्यकी तरह दुखी, निर्धन, कुमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाला और रोगोंसे भयभीत होता हुआ इस संसाररूपीं वनमें भ्रमण करता रहता है ।।३८५।। काल आदि लब्धियोंके बिना पूज्य भव्य जीवको भी संसारमें रहना पड़ता है, यह काल अनादि है तथा अचिन्त्य दु:खोंसे भरा हुआ है इसलिये संसारकी इस स्थितिको बार बार धिक्कार हो, यही सब समभ विद्वान् पुरुष-को इस संसारमें शोक नहीं करना चाहिये अथवा जीवोंका यह भव्यत्वपना भी अनेक प्रकारका होता है । हे राजन्, वस्तुका सहज स्वभाव ही ऐसा है ॥३८६॥ हे भरत, तू तो संसार-का स्वरूप जाननेवाला है, क्या तू यह नहीं जानता कि अनन्त कालसे परिवर्तन करते रहनेके कारण इस जीवके सैकड़ों सम्बन्ध हो चुके हैं ? फिर क्यों अज्ञानीकी तरह व्यर्थ ही मोहित होता है ॥३८७॥ तीनों लोकोंके अधिपति भगवान् वृषभदेवका शरीर भी तो कर्मोंके द्वारा किया हुआ है इसलिये वह भी स्थायी नहीं है और इसलिये ही विद्वान् लोग उसे हेय समभते हैं ॥३८८॥ जो भगवान् पहले आंखोंसे दिखाई देते थे वे अब हृदयमें विद्यमान् हैं इसलिये इसमें शोक करनेकी क्या बात है ? तू उन्हें अपने चित्तमें सदा देखता रह ॥३८९॥ इस प्रकार मनमें वस्तुके यथार्थ स्वरूपका चिन्तवन करता हुआ तू निर्मल ज्ञानरूपी जलसे शोक-रूपी अग्नि शान्त कर, ऐंसा गणधर वृषभसेनने कहा तब चक्रवर्ती भी जिस प्रकार दावानलसे जला हुआ पर्वत नवीन बादलोंके जलसे शान्त हो जाता है उसी प्रकार उनके वचनोंसे शान्त हो गया ॥३९०॥ जिसे आत्मज्ञान शीघ्र होनेवाला है और जिसका मुकुट नम्नभृत हो रहा हैं ऐसे भरतने पिताके शोकसे उत्पन्न हुई चिन्ता छोड़कर गणधरदेवको नमस्कार किया और अत्यन्त बढ़ी हुई अपनी भोगविषयक तृष्णाकी निन्दा करते हुए तथा मोक्षके लिये उत्सुक होते हुए उसने बड़े वैभवके साथ अपने नगरमें प्रवेश किया ॥३९१॥

१ संसारानुगतः । २ संसारे । ३ शोकविषयम् । ४ अन्य अज्ञ इवेत्यर्थः । ५ चेतिस । ६ मुक्त्युद्योगे दक्षः । 'दक्षे तु चतुरपेशलपटवः । सूत्थान उष्णश्च' इत्यमिधानात् शीष्प्रकारी वर्गः । मोक्षोत्सुकः ल० ।

ग्रय कदाचिदसौ वदनाम्बुजं सम्भिबीक्य समुज्ज्वलदर्गणे ।

पलितमेक्षत दूतमिवागतं

परमसौस्यपदात् पुरुसन्निषेः ॥३६२॥

भ्रालोक्य तं गलितमोहरसः स्वराज्यं

मत्वा जरत्तृणमिवोद्गतबोधिरस्रन्!।

**मादात् मात्महितमात्मजमर्ककीतिं** 

लक्ष्म्या स्वया स्वयमयोजयदूर्जितेच्छः ॥३६३॥

विवितसकलतत्त्वः सोऽपवर्गस्य मार्गं

जिग<sup>र</sup>मिषुरपसत्त्वे<sup>र</sup>र्बुगमं निष्प्रयासम् ।

<sup>8</sup>यमसमितिसमग्रं संयमं शम्बलं वा-

sदित' विदितस'मर्थाः किं परं प्रार्थयन्ते ॥३६४॥

मनःपर्ययज्ञानमप्यस्य सद्यः

समुत्पञ्चवत् केवलं चानु तस्मात् ।

तदैवाभवद् भव्यता तादृशी सा

विचित्राङगिनां निर्वृतेः प्राप्तिरत्र ॥३६४॥

स्वदेशोद्भवेरेव ११ सम्पूजितोऽसौ

सुरेन्द्रादिभिः साम्प्रतं वन्द्यमानः।

त्रिलोकाधिनाथोऽभवांत्क न साध्यं

तपो दुष्करं चेत् समादातुमीशः<sup>१२</sup> ॥३६६॥

अथानन्तर भरत महाराजने किसी समय उज्ज्वल दर्गणमें अपना मुखकमल देखकर परम सुखके स्थान स्वरूप भगवान् वृषभदेवके पाससे आये हुए दूतके समान सफेद बाल देखा ।।३९२।। उसे देखकर जिनका सब मोहरस गल गया है, जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ है जो आत्मिहतको ग्रहण करनेके लिये उद्युक्त है और जिनकी वैराग्यविषयक इच्छा अत्यन्त सुदृष्ठ तथा वृद्धिशील है ऐसे भरतने अपने राज्यको जीर्णतृणके समान मानकर अपने पुत्र अर्ककीर्तिको अपनी लक्ष्मीसे युवत किया अर्थात् अपनी समस्त सम्पत्ति अर्ककीर्तिको प्रदान कर दी ।।३९३।। जिसने समस्त तत्त्वोको जान लिया है और जो हीन जीवोंके द्वारा अगम्य मोक्षमार्गमें गमन करना चाहते है ऐसे चक्रवर्ती भरतने मार्ग हितकारी भोजनके समान प्रयासहीन यम तथा समितियोंसे पूर्ण संयमको धारण किया था सो ठीक ही है क्योंकि पदार्थके यथार्थ स्वरूपको समभनेवाले पुरुष सयमके सिवाय अन्य किस पदार्थकी प्रार्थना करते हैं? ।।३९४।। उन्हे उसी समय मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया और उसके बाद ही केवलज्ञान प्रकट हो गया। उनकी वैसी भव्यता उसी समय प्रकट हो गई सो ठीक ही है क्योंकि प्राण्योंको मोक्षकी प्राप्ति बड़ी विचित्र होती है ।।३९५।। जो भरत पहले अपने देशमे उत्पन्न हुए राजाओसे ही पूजित थे वे अब इन्द्रोंके द्वारा भी वन्दनीय हो गये। इतना ही नही, तीन लोकके स्वामी भी हो गये सो ठीक ही है जो कठिन तपश्चरण ग्रहण करनेके लिये समर्थ रहता है उसे क्या क्या वस्तु साध्य

परिचितयतिहंसो' धर्मवृद्धि निविञ्चन् नभसि कुतनिबेशो निर्मसस्तुक्रगबृत्तिः। फलमविकलमध्यं भव्यसस्येषु कुर्वन् व्यहरदिक्तलदेशान् शारदो वा स मेघः ॥३६७॥ विहृत्य सुचिरं 'विनेयजनतोपकृत्स्वायुवो, मुहूर्तपरिमास्थितौ विहितसिकयो विच्युतौ। तनुत्रितयबन्धनस्य गुणसारम्सिः स्फुरन् जगत्त्रयशिखामणिः सुखनिधिः स्वधाम्नि स्थितः ॥३६८॥ सर्वेऽपि ते वृषभसेन मुनीशमुख्याः सौरुयं<sup>8</sup> गताः सकलजन्तुषु शान्तिचित्ताः। कालकमेण यमशीलगुणाभिपूर्णा निर्वाणमापुरमितं गुजिनो गणीन्द्राः ॥३६६॥ यो नेतेव पृथुं जघान दुरिताराति चतुस्साधनी । येनाप्तं कनकाइमनेव विमलं रूपं स्वमाभा रस्वरम्। ग्राभेजुङ्चरणौ सरोजजयिनौ यस्यालिनो बाऽमरा-स्तं श्रैलोक्यगुरुं पुरुं श्रितबतां श्रेयांसि वः स क्रियात् ॥४००॥ योऽभूत्यञ्चदशो विभुः कुलभूतां तीर्थेशिनां चाप्रिमो बृष्टो येन मनुष्यजीवन विधिर्मुक्तेश्च मार्गो महान्। बोधो रोधं विमुक्तवृत्तिरिक्षलो यस्योदयाद्यन्तिमः १०

स श्रीमान् जनकोऽखिला (१वनिपते राद्यः स दद्याच्छिपम् ॥४०१॥ नहीं है अर्थात् सभी वस्तुएं उसे साध्य हैं ॥३९६॥ मूनिरूपी हंस जिनसे परिचित हैं, जो धर्म-की वर्षा करते रहते हैं, जो आकाशमें निवास करते हैं, निर्मल हैं, उत्तमवृत्तिवाले हैं (पक्षमें ऊंचे स्थानपर विद्यमान रहते हैं) और जो भव्य जीवरूपी धानोंमें मोक्षरूपी पूर्ण फल लगानेवाले <mark>हैं ऐसे भरत महाराजने शरद् ऋतुके मेघके समान समस्त देशोंमें विहार किया ॥३९७॥</mark> चिरकालतक विहारकर जिन्होंने शिक्षा देने योग्य जनसमूहका बहुत भारी कल्याण किया है ऐसे भरत महाराजने अपनी आयुकी अन्तर्मुहुर्त्त प्रमाण स्थिति बाकी रहनेपर योगनिरोध किया और औदारिक, तैजस तथा कार्माण इन तीन शरीररूप बन्धनोंके नष्ट होनेपर सम्यक्त आदि सारभूत गुण ही जिनकी मूर्ति रह गई है, जो प्रकाशमान हैं, जगत्त्रयके चूड़ामणि हैं और सुखके भाण्डार हैं ऐसे वह भरतेश्वर आत्मधाममें स्थित हो गये अर्थात् मोक्षको प्राप्त हो गये ।।३९८।। जो समस्त जीवोंके विषयमें शान्तचित्त हैं, उत्तम सुखको प्राप्त हैं, यम शील आदि गुणोंसे पूर्ण हैं, गुणवान् हैं और गण अर्थात् मनिसमूहके इन्द्र हैं ऐसे वृषभसेन आदि मुख्य मुनिराज भी कालकमसे अपरिमित निर्वाणधामको प्राप्त हुए ।।३९९।। जिन्होंने नेताकी तरह चार आराधनारूप चार प्रकारकी सेनाको साथ लेकर पापरूपी विशाल शत्रुको नष्ट किया था, जिन्होंने सुवर्ण पाषाणके समान अपना देदीप्यमान स्वरूप प्राप्त किया है, भ्रमरोंके समान सब देवलोग जिनके कमलविजयी चरणोंकी सेवा करते हैं और जो तीन लोकके गुरु हैं ऐसे श्री भगवान् वृषभदेवकी सेवा करनेवाले तुम सबको वे ही कल्याण प्रदान करनेवाले हो ।।४००।। जो कुलकरोंमें पन्द्रहवें कुलकर थे , तीर्थ करोंमे प्रथम तीर्थ कर थे, जिन्होंने मनुष्योंकी जीविका

१ परिवेष्टितयितमुख्यः । २ भव्यजनसमूहस्योपकारि । ३ मुहूर्तपरिसमास्थितौ सत्याम् । ४ सख्यं ल० । ५ सेनापितिरित्र । ६ चर्तुविधाराधनसाधनः । ७ आ समन्ताद् भास्वरम् । ८ जीवितकल्पः । ६ आवरणविभुक्तः । १० उत्पन्नवान् । ११ भरतस्य ।

सामात्कृतप्रथितसप्तपदार्थसार्थः

सद्धर्मतीर्थपथपालनमूलहेतुः ।

भक्यात्मनां भवभृतां स्व परार्थसिहि-

मिक्वाकुवंशबुषभो बुषभो विबध्यात् ॥॥४०२॥

यो नाभेस्तनयोऽपि विश्वविदुषां पूज्यः स्वयम्भूरिति

त्यक्ताशेषपरिप्रहोऽपि सुधियां स्वामीति यः शब्धते ।

मध्यस्थोऽपि विनेयसत्त्वसमितेरेवोपकारी मतो

निर्दानोऽपि बुधैरपास्य चरणो यः सोऽस्तु वः ज्ञान्तये ॥४०३॥

इत्यार्षे भगवव्गुणभद्राचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसङ्ग्रहे प्रथमतीर्थङकरचक्रघरपुराणं नाम सप्तचत्वारि-शत्तमं पर्व परिसमाप्तस् ॥४७॥

की विधि और मोक्षका महान् मार्ग प्रत्यक्ष देखा था, जिन्हें आवरणसे रहित पूर्ण अन्तिम—केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और जो समस्त पृथिवीक अधिपित भरत चक्रवर्तीक पिता थे वे श्रीमान् प्रथम तीर्थं कर तुम सबको लक्ष्मी प्रदान करें ॥४०१॥ जिन्होंने प्रसिद्ध सप्त पदार्थोंक समूह को प्रत्यक्ष देखा है और जो समीचीन धर्मरूपी तीर्थंक मार्गकी रक्षा करनेमे मुख्य हेतु है ऐसे इक्ष्वाकु वंशके प्रमुख श्री वृषभनाथ भगवान् ससारी भव्य प्राणियोंको मोक्षरूपी आत्माकी उत्कृष्ट सिद्धिको प्रदान कर ॥४०२॥ जो नाभिराजके पुत्र होकर भी स्वयंभू है अर्थात् अपने आप उत्पन्न है, समस्त विद्वानोंके पूज्य है, समस्त परिग्रहका त्याग कर चुके है फिर भी विद्वानोंक स्वामी कहे जाते है, मध्यस्थ होकर भी भव्यजीवोंके समूहका उपकार करनेवाले है और दानरहित होनेपर भी विद्वानोंके द्वारा जिनके चरणोंकी सेवा की जाती है ऐसे भगवान् वृषभ-देव तुम सबकी शान्तिके लिये हों अर्थात् तुम्हें शान्ति प्रदान करनेवाले हों ॥४०३॥

इस प्रकार भगवान् गुणभद्राचार्यप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराण संग्रहके हिन्दी भाषानुवादमें प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चक्रवर्तीका

वर्णन करनेवाला यह सैतालीसवां पर्व पूर्ण हुआ।

पुराणाब्धिरगम्योऽयमर्थवीचिविभूषितः । सर्वथा शरणं मन्ये जिनसेनं महाकविम ।

पारग्रामो जन्मभूमिर्यदीया

गल्लीलालो जन्मदाता यदीयः।

पन्नालालः क्षुद्रबुद्धिः स चाहं

टीकामेतां स्वल्पबुद्धचा चकार।।

आषाढकुष्णपक्षस्य त्रयोदश्यां तिथावियम् ।

पञ्चसप्तचतुर्युग्मवर्षे पूर्णा बभूव सा।।

ते ते जयन्तु विद्वांसी वन्दनीयगुणाधराः।

यत्क्रपाकोणमालम्ब्य तीर्णोऽयं शास्त्रसागरः॥

१ स्वपरार्थंज्ञानं सम्यग्ज्ञानमित्यर्थः । २ श्रेष्ठः ।

ज्ञन्यं ३०। निस्तिनांगं १४६६१७०३२१६३४२३६७०८१८४ ज्ञन्यं ३०। निस्तिनं १२३४१०३०७०१७२७६१३४५७१४५६ ज्ञन्यं ३४। ४८१११०८२४१६ शून्य २४ । एवं चतुरशोस्या ताडितं श्रंगशब्दयुक्तमुत्तरोत्तरस्यानं भवति चतुरशोतिलक्षेस्ताडितं चेत् श्रंगशब्दरहितमुत्त-४६५५७४४००००००००००००००००००० प्रागुक्तं कुमुदांगं चतुरक्षोति लक्ष ८४००००० ताडितं चेत् कुमुदं भवति ब्रं० सं० २४७८७-झं० सं०—-४१६२११६४२४००००००००००००००। प्रागुकतं नजतांगं चतुरज्ञोतिलक्षतांडितं चेत् ६४००००० नजतं भवति झं० सं० ताडितं तत् पर्वागं पर्व भवति । प्रं० सं०--४६७८७१३६०००००००००००० चतुरशोति ताडितं ८४ तत् पर्व नडतांगं भवति । ७०५६०००००००००००००० प्रामुक्तपूर्वं चतुरशोतिष्नं चेत् पर्वांगं भवति । श्रं० सं० ५१२७०४००००००००। पूर्वामहः तत् पूर्वांगर्वागतं श्रन्येन पूर्वांगेन ताडितं चेत् पूर्वं भवति । तस्यांकसन्दृष्टिः ७०४६०००००००० तेषां पूर्वाणां कोटिः पूर्वकोटिभंवति । १४१४२८६६ ज्ञान्य ४०। ज्ञममाङ्गाम्-३६४१७१८३२२०४८७०८६६२४३१४२६७७७३०८ ३७२६४ ज्ञान्य ४०। ज्ञममा <mark>अपडेट्</mark>यार १८४६ १८४८ च्या १८४८ च्या १८४ च्या १८४ च्या १८४ च्या १८४ च्या १८४५ ४८४ च्या १८४४ च्या १८४४ च्या १८४४ च्या | ボス 地道 きょっつろおのおないようにもならののとるをものおえたスペター一世紀日 ホ・1 の火 地道 またののおとりよののおうをきおきものきととのおよりをの कमलांगं १०३६६४६४७५६४४१०६४३८८००२३०४ शूच्य ३४। कमलं ८७०७८३१३६००४०२४६२१६३४३६ शून्य ४०। अपुटघडनम्-रोत्तरस्थानं भवति । क्रमेणांकसंवृध्दिः पद्माद्धगं २०⊏२१५७४८ ५३००६२७६६४ शून्यं २४ । पद्मं । १७४६०११२८७६४९८००६१७७६ इ५१२९६०३१६१६००००००००००००००००००० प्रापुक्तं नउतं बतुरशीति ६४ ताडितं चेत् कुमुदांगं भवति । श्रं० सं० २९५०१०३-

श्रद्भगशब्दबाच्यो यः सङ्ख्याविकल्पः स चतुरशोध्न एव श्रन्यस्तु पूर्वगताडित एव । जहां श्रद्धग शब्द श्रावे वहां ८४०००००

को ८४ से गुणा करना जहां श्रद्धग शब्द नहीं है बहां ८४०००० से गुणा करना ।

(श्वाराको प्रतिके क्रन्तिम पत्रमें यहक्रांगक संइष्टि दो गईहै । ) चतुरुत्तरात्रोतिनक्षवर्षाणिपूर्वांग भवति । तस्यांकसंदृष्टिः ৮४०००००

| मनूनाम्-<br>त्सेष:                                    | मनूनामाय् :                                                                                                                       | मनूनां नाम प्रति श्रुति |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| , o o                                                 | पत्यका<br><b>दशमां</b> श                                                                                                          | प्रति भृति              |
| गुणाकार गुणाकार<br>४४ जून्यं ४० जून्यं ५०<br>१३०० द०० | अप्रम अप्रमांग अटट अटटांग तुटिक तुःच्यंग कमल कमलांग<br>न्द्र गुष्य न्द्र न्द्र न्द्र न्द्र न्द्र न्द्र<br>२० १६ १न १७ १६ १४ १४ १३ | सन्मति                  |
| गुणाकार<br>५० जून्य                                   | श्रममांग<br>८४ मृष्य<br>११                                                                                                        | ar                      |
| о о<br>и<br>и                                         | ~ 1 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×                                                                                         | - a                     |
| <u>مر</u><br>بد                                       | श्रादटांग<br>द ४<br>१७                                                                                                            | क्षेसंकर                |
| 0 X 0 X 0 X 0 X 0 X X X X X X X X X X X               | तुटिक तुत्थां कमल कमलांग<br>प्रश्न प्रश्न प्रश्न                                                                                  | क्षेमंघर                |
| × ×                                                   | ू पूर्व<br>१५ ४ च                                                                                                                 | <b>4</b>                |
| 7 × ×                                                 | रू द श्रम<br>व                                                                                                                    | सीमंकर                  |
| AU<br>9C                                              | रू मलांग                                                                                                                          | 7                       |
| ३५ शू<br>७२५                                          | प निलन निलनांग पद्मपद्मांग<br>६४ ६४ ६४ ६४<br>१२ ११ १० ६                                                                           | सीमंधर                  |
| w<br>o                                                | निवनांग<br>८४<br>११                                                                                                               | म्र                     |
| w 0                                                   | ~ प्रस                                                                                                                            |                         |
| で<br>で<br>な<br>な<br>な                                 | पद्मां<br>हरू                                                                                                                     |                         |
| 300 E E E E E E E E E E E E E E E E E E               | u 첫 번<br>u 1<br>3                                                                                                                 |                         |
| स्त २०<br>२०<br>                                      | न कमूब कमुद्दांग नवत ।<br>प्रदेश प्रदेश प्रदेश<br>प्रदेश प्रदेश प्रदेश                                                            |                         |
| र्क<br>०००                                            | ू इ<br>इ                                                                                                                          |                         |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                 | नंडतांग<br>द४<br>५                                                                                                                |                         |
| %<br>%<br>%<br>%                                      | < < ब्रं<br>य च                                                                                                                   |                         |
| **                                                    | प्<br>इ.४<br>२                                                                                                                    |                         |
| ०१<br>शून्यानि                                        | જ &<br>ય                                                                                                                          |                         |
| भ्रथ                                                  | \$<br>00000<br>UK                                                                                                                 |                         |

# <sub>महापुराण-द्वितीयभागस्थ-</sub> इलोकानामकाराद्यनुक्रम:

| •                                |     | -1-9/11-9/1/          |
|----------------------------------|-----|-----------------------|
| अकम्पनः खल क्षुद्रो              | ३८६ | अजानुलम्बिना ब्र      |
| अकम्पनमहाराजम्                   | ३७१ | अजितञ्जयमारुक्ष       |
| असमाननतीशस्य                     | ४२१ | अञ्चित्वा विधिन       |
| अकम्पनस्य सेनेशो                 | 980 | अग्गिमादिभिरष्टा      |
| अकम्पनै <sup>ः</sup> किमित्येवम् | ४२६ | अतार्प्सीत् प्रग्गना  |
| अकम्पनोऽप्यनुप्राप्य             | ४२१ | अतिकान्ते रथे त       |
| अकरा भोक्तुमिच्छन्ति             | १५६ | अतिगृद्ध पुरा पर      |
| अकस्मात् कुपितो दन्ती            | ७४  | अतिपरिग्गतरत्या       |
| अकस्मादुच्चरद्ध्वानम्            | ४०  | अतिवृद्ध क्षयासः      |
| अकायसायकोद्भिन्न-                | ४८६ | अतिवृद्धरसावेग        |
| अकारणरगोनालम्                    | २०३ | अतीत्य परत कि         |
| अकालप्रलयारम्भ-                  | ३६६ | अतीन्द्रियसुखोऽप्य    |
| अक्षत्रियाश्च वृत्तस्थाः         | ३३३ | अतीन्द्रियात्मदेहर    |
| अक्षम्प्रक्षरामात्र ते           | १६८ | अतोऽतिबालविद्या       |
| अक्षरत्व च मुक्तस्य              | 388 | अत्यन्तरसिकानाव       |
| अक्षिमाला महाभूत्या              | ४२७ | अत्यम्बुपानादुद्रिव   |
| अक्षिमाला किल प्रता              | ४३० | अत्यासदगात् ऋग        |
| अक्षीगावसथ. सोऽभूत्              | २१४ | अत्र चिन्त्य न व      |
| अखण्डमनुरागेरण                   | १८६ | अत्र वामुत्र वासो     |
| अगादह पुरस्कृत्य                 | ४१४ | अत्रान्तरे गिरीन्द्रे |
| अगोष्पदमिद देव                   | २०  | अत्रान्तरे ज्वलन्मं   |
| अगोष्पदेष्वरण्येषु               | ¥Χ  | अत्रापि पूर्ववद्दाः   |
| अग्निमित्रोऽथ मित्राग्निः        | ३४६ | अत्राय भुजगशिशु       |
| अग्रण्या दण्डरत्नेन              | १०  | अत्रेत्याखिलवेद्युक्त |
| अङगसादं मतिभ्रेषम्               | २०५ | अत्रैकेषा निसृष्टा    |
| अङ्गादङ्गात्सम्भवसि              | ४०६ | अत्रैव न पुनर्वेति    |
| अङगाना सप्तमादङगात्              | २४४ | अत्रैव नाटकाचार्य     |
| अङ्गान् मिएाभिरत्यङ्गैः          | ६६  | अत्रैव सप्तमेऽह्नि    |
| अचलो मेरुसंज्ञश्च                | ३५७ | अथ कदाचिदसौ           |
|                                  |     |                       |

१५२

२०६ १३२

अचिन्तयच्च कि नाम

अचिन्तयच्च किं नाम

अचिराच्च तमासाद्य

अ

| अच्छैत्सीच्छत्रमस्त्राग्गि   | ४१६         |
|------------------------------|-------------|
| अजानुलम्बिना ब्रह्म          | ৩           |
| अजितञ्जयमारुक्षत्            | ३८          |
| अञ्चित्वा विधिना स्तुत्वा    | ४१८         |
| अ <b>ग्गिमादिभिरष्टाभि</b>   | २५७         |
| अतार्प्सीत् प्रग्गतानेष      | ६६          |
| अतिकान्ते रथे तस्मिन्        | ३८७         |
| अतिगृद्ध पुरा पश्चात्        | 30%         |
| अतिपरिरग्तरत्या              | ४४४         |
| अतिवृद्ध क्षयामन्न           | ३६७         |
| अतिवृद्धरसावेग               | 358         |
| अतीत्य परत किञ्चित्          | १३७         |
| अतीन्द्रियसुखोऽप्यात्मा ं    | ३३७         |
| अतीन्द्रियात्मदेहश्च         | ३३७         |
| अतोऽतिबालविद्यादीन्          | ३१५         |
| अत्यन्तरसिकानादौ             | २०७         |
| अत्यम्बुपानादुद्रिक्त-       | ४०          |
| अत्यासदगात् कमग्राहि-        | ४३३         |
| अत्र चिन्त्य न व किञ्चित्    | ४३६         |
| अत्र वामुत्र वासोऽस्तु       | ४१७         |
| अत्रान्तरे गिरीन्द्रेऽस्मिन् | १२२         |
| अत्रान्तरे ज्वलन्मौलि-       | १०४         |
| अत्रापि पूर्ववद्दानम्        | २४६         |
| अत्राय भुजगशिशु              | ५३          |
| अत्रेत्याखिलवेद्युक्तम्      | ४७६         |
| अत्रैकेषा निसृष्टार्थान्     | ३७१         |
| अत्रैव न पुनर्वेति           | <b>አ</b> ጻጻ |
| अत्रैव नाटकाचार्यतनूजा       | ४७२         |
| अत्रैव सप्तमेऽह्नि           | ४६६         |
| अथ कदाचिदसौ वदनाम्बुजं       | ५१३         |
| अथ चक्रधरः काले              | ३१७         |
| अथ चक्रधरः पूजाम्            | १           |
| अथ चक्रधरस्यासीत्            | १७२         |

| अथ चक्रधरो जैनीम्                 | ६२          |
|-----------------------------------|-------------|
| अथ जन्मान्तरापात-                 | ४४३         |
| अथ जातिमदावेशात्                  | २७६         |
| अथ तत्र कृतावासम्                 | 33          |
| अथ तत्र शिलापट्टे                 | १२५         |
| अथ तत्रस्थ एवाव्धिम्              | ५०          |
| अथ तस्मिन् वनाभोगे                | ७१          |
| अथ ते कृतसम्माना                  | २४१         |
| अथ ते सह सम्भूय                   | १५६         |
| अथ दुर्मर्षणो नाम                 | ३८६         |
| अथ दूतवचश्चण्ड-                   | २००         |
| अथ देशोऽस्ति विस्तीर्ग्           | ३६२         |
| अथ निर्वर्तिताशेष-                | २२ <b>१</b> |
| अथ नृपतिसमाजेनार्चिन <sup>.</sup> | ११०         |
| अथ प्रादुरभूत् काल्               | ३७२         |
| अथ मेघस्वरो गत्वा                 | ४२५         |
| अथ रथपरिवृत्त्यै 🕆                | ሂፍ          |
| अथवा कर्म नोकर्म गर्भेऽस्य        | 388         |
| अथवा खलु सशय्य                    | ४८          |
| अथवाऽग्र भवेदस्य                  | ३५३         |
| अथवा तन्त्रभूयस्त्वम्             | २०२         |
| अथवा दुर्मदाविष्ट-                | १४२         |
| अथवाद्यापि जेतव्यः                | १५२         |
| अथवा सोऽनभिज्ञेऽपि                | ३५४         |
| अथ व्यापारयामास                   | १८          |
| अथ सम्मुखमागत्य                   | ११०         |
| अथ सरिस जिनानाम्                  | 30          |
| अथातः श्रेग्गिक पीत्वा            | ३४६         |
| अथातः सम्प्रवक्ष्यामि             | २७७         |
| अथात सम्प्रवक्ष्यामि              | २६०         |
| अथातोऽस्य प्रवक्ष्यामि            | ३११         |
| अथान्यदा जगत्काम-                 | 3∤€         |
| अथान्यदा समुत्पन्न-               | ४०२         |

### मेंद्रापुरां वाम्

| अयान्येद्युः सभामध्ये    | ४७५          | अमालपन्तीमालाप्य                  | ४३२ | अन्यथा सृष्टिवादेन              | \$ \$ \$    |
|--------------------------|--------------|-----------------------------------|-----|---------------------------------|-------------|
| अथान्येद्युरुपारूढ़-     | <b>११</b> २  | अनाशितं भवं पीत्वा                | ४२  | अन्येद्युः खचराधीशो             | ४६०         |
| अथान्येद्युदिनारम्भे     | ३३           | अनाशुषोऽपि तस्यासीत्              | २१४ | अन्येद्युः प्रियदत्तासौ         | ४५२         |
| अथापरान्तनिर्जेतुम्      | न्द १        | अनादवान्नियताहार-                 | २८७ | अन्येद्युरिभमारुहच              | ३६०         |
| अथात्रवीद् द्विजन्मभ्यो  | २६६          | अनित्या त्राणसंसारै-              | २१५ | अन्येद्युर्मेथुनो राज्ञः        | ४७४         |
| अथावरुहच कैलासात्        | १५१          | अनिरांकृतसन्तापा                  | १५० | अन्येद्युर्यतिमासाद्य           | ४७०         |
| अथास्मै व्यतरत् प्रांशु- | १२७          | अनिष्टवनितेवेयम्                  | २०७ | अन्येद्युर्वसुधारादि-           | ४५५         |
| अथोदीरिततीर्थेश-         | ४६८          | अनुकूलानिलोत्क्षिप्त-             | ४०७ | अन्येऽप्यन्याँश्च भूपाला-       | ४१६         |
| अयोपाचक्रमे वक्तुम्      | १७७          | अनुगङ्गातटं देशान्                | १३१ | अन्येऽमी च खगाधीशा              | ३८१         |
| अथोभयबले घीराः           | २०३          | अनुगङ्गातटं भाति                  | २०  | अन्येष्वपि कलाशास्त्र-          | <b>३</b> २६ |
| अयोरुष्यभटानीक-          | १८६          | अनुगङ्गातटं यान्ती                | ₹५  | अन्यैश्च निश्चितत्यागै-         | ५०२         |
| अदघुर्घनवृन्दानि         | Ę            | अनुगङगातटं सैन्यैः                | १२७ | अन्योऽन्यं खण्डयन्ति स्म        | ४०४         |
| अदीक्षार्हे कुले जाता    | ३११          | अनुतीरवनम्                        | ५४  | अन्योऽन्यं सह सम्भूय            | ३२३         |
| अदीनमनसः शान्ताः         | १६८          | अनुत्तरविमानौप-                   | १६३ | अन्योऽन्यरदनोद्भि <b>न्नो</b> , | ४०५         |
| अदूरपारः कायोऽयम्        | ४६२          | अनुद्धता गभीरत्वम्                | ४   | अन्योन्यविषयं सौख्यम्           | ४३३         |
| अदृष्टपारमक्षोभ्यम्      | 88           | अनुद्रुताः मृगाः शावैः            | ٤3  | अन्योन्यस्येति सञ्जल्पैः        | ३४          |
| अदृष्टमश्रुतं कृत्यं     | १५६          | अनुप्रवृद्धकल्यागा-               | ४५४ | अपमृत्युविनाशनम्                | २६३         |
| अद्यासिन्धु प्रयातव्यम्  | ३४           | अनुभेरीरवं सद्यः                  | ३६२ | अपराधः कृतोऽस्माभिः             | ४२६         |
| अद्यैत च प्रहेतव्याः     | १५८          | अनुयायिनि तत्त्यागादिव            | २६५ | अपरीक्षितकार्यागाम्             | ४७४         |
| अधस्ताद् वक्त्रविवरम्    | ४५६          | अनुरक्ततया दूरम्                  | 939 | अपरेद्युर्दिनारम्भे             | २६२         |
| अधावयदसौ किञ्चित्        | ४८१          | अनुरक्तापि सन्ध्येय-              | १८८ | अपापोपहतां वृत्तिः              | २४३         |
| अधिकारे हचसत्यस्मिन्     | ३१४          | अनुवाधितटं कर्षन्                 | ६२  | अपातयन्महामेरुम्                | ४६०         |
| अधित्यकासु सोऽस्याद्रेः  | १३३          | अनुवाधितटं गत्वा                  | ₹3  | अपायो हि सपत्नेभ्यः             | २६४         |
| अधिमेखलमस्यासीत्         | १२५          | अनुवेरगुमतीतीरम्                  | ६८  | अपि चात्र मनःखेद-               | ३४१         |
| अधिवक्षस्तरं जिष्णो      | २०४          | अनुसिन्धुतटं सैन्यैः              | ७३  | अपि चाद्य मया स्वप्ना           | 388         |
| अधिवासितजैनास्त्रः       | ३८           | अनूत्थितेषु सम्प्रीत्या           | २६५ | अपि चास्मदुपज्ञं यद्            | ३१७         |
| अधिशय्य गुहागर्भम्       | ११५          | अनेकमन्तरद्वीप-                   | ४३  | अपि चैषां विशुद्धचङ्गम्         | २६२         |
| अधिष्ठाय जयः             | <b>¥3</b> \$ | अनेकानुनयोपार्यं-                 | ४४६ | अपि रागं समुत्सृज्य             | २४४         |
| अधीतविद्यं तद्विद्यैः    | २४४          | अन्तःकोपोऽप्ययम्                  | ४१० | अपूर्वरत्नसन्दर्भैः             | ३७          |
| अधोभागमथोर्ध्व च         | ४४८          | अन्तःप्रकृतिजः कोपो               | १७३ | अपूर्वलाभः श्लाघ्यश्च           | ३७०         |
| अधोमुखाः खगैर्मुक्ताः    | 800          | अन्तकः समवर्तीति                  | ४०२ | अपृच्छत् सोऽब्रवीदेषा           | ४८३         |
| अध्यानमात्रमेत्याराद्    | २०५          | अन्तमस्य विधास्यामि               | ४४३ | अप्सव्यस्तिमिरयमाजिघाम्         | ५५          |
| अध्युवत्वं गुर्णं मन्ये  | ४६४          | अन्तर्हासो जयः सर्वम्             | ४०४ | अबन्धाद् बन्धुरां तस्य          | ३८४         |
| अनग्नमुषिता एव           | १६४          | अन्तवद्दर्शनं चास्य               | ३३८ | अबन्ध्यशासनस्यास्य              | ३७१         |
| अनन्तदर्शनत्वं च         | 388          | अन्यच्च गोधनं गोपो                | ३४७ | अबाहुबलिनानेन                   | १५७         |
| अनन्तसुखशब्दश्च          | २६१          | अन्यच्च देवताः सन्ति              | ११७ | अबिभ्यद्देवता चैवम्             | ४०१         |
| अनन्यशरगौरन्यै-          | ६४           | अन्यच्च नमिताशेष-                 | १७६ | अबोघद्वेषरागात्मा               | ४६५         |
| अनन्यसदृशैरेभिः          | २५२          | अन्यच्च बहुवाग्जाले               | २८७ | अभव्य इव सद्धमंम्               | ४११         |
| अनन्विष्य मयि प्रौढिम्   | ३५२          | अन्यच्चार्काग्गतं दृष्ट <b>म्</b> | ४४३ | अभिगम्य नृपः क्षिप्रम्          | ३७४         |
| अनलस्यानिलो वास्य        | ३८७          | अन्यत्र भ्रातृभण्डानि             | २०५ | अभिचारिकयेवासीत्                | 8           |
| अनादिपदपूर्वाच्य         | ३६२          | अन्यथा चिन्तितं कार्यम्           | ४२५ | अभिमतफलसिद्ध्या                 | ३८४         |
| अनादिमस्तपर्यन्तम्       | ४२           | अन्यथाऽन्यकृतां सृष्टिम्          | ३१३ | अभिवन्द्य यथाकामम्              | ४८३         |
| अनादिश्रोत्रियायेति      | २६४          | अन्यथा विमतिर्भूयो                | २६४ | अभिवन्द्यागताऽस्म्येहि          | ४८६         |
|                          |              | ••                                | •   |                                 |             |

#### **श्लोकामामकाराचनुक्रमः**

| अभिषिच्य च राजेन्द्रम्     | १२० | अर्ककीर्तिरकीर्ति मे       | 830         | अष्टचन्द्रान् सखी कुर्वन्      | ४१६          |
|----------------------------|-----|----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| अभिषिच्य चला मत्वा         | ४४३ | अर्ककीर्तिबंहिर्भास्वद्    | ३६३         | अष्टचन्द्रास्तदाभ्येत्य        | 388          |
| अभीष्टं मम देहीति          | ४७२ | अर्ककीर्त्यादिभिः प्रष्ठैः | ४३५         | अष्टापि दुष्टरिपवोऽस्य         | ५१०          |
| अभूतपूर्वमुद्भूत-          | ٤5  | अर्केणालोकनारोधि-          | ४२६         | अष्टोत्तरसहस्राद् वा           | २४७          |
| अभृतपूर्वमेतन्नी           | ११६ | अर्थो मनसि जिह्वाग्रे-     | 344         | असस्यकल्पकोटीषु                | १२४          |
| अभूज्जयावती भातुः          | ₹38 | अर्धं गुरुभिरेवास्य        | ३४२         | असकृत् किन्नरस्त्रीरणाम्       | १२१          |
| अभूत्कान्तिश्चकोराक्ष्या   | २३० | अर्हन्मातृपदं तद्वत्       | २६४         | असङ्ख्यशङ्खमाऋान्त-            | 3 €          |
| अभूत् प्रहतगम्भीर-         | ४०२ | अल वत चिरं-                | १६३         | असत्फला इमे स्वप्नाः           | ३१७          |
| अभूदयशसो रूपम्             | ४३० | अल स्तुतिप्रपञ्चेन         | १४६         | असत्यस्मिन् गुगोऽन्यस्मात्     | ३१५          |
| अभूद् रागी स्वयं रागः      | ३६४ | अलका इव संरेजुः            | १           | असत्यस्मिन्नमान्यत्वम्         | ३१४          |
| अभेद्यमपि वज्रेण           | ४८८ | अलका कामकृष्णाहेः          | २२४         | असह्चै॰ बलसघट्टैः              | 54           |
| अभेद्याख्यमभूत्तस्य        | २३४ | अलड्म्य चक्रमाकान्त-       | ३३          | असिमध्यादिषट्कर्म-             | २२७          |
| अभेद्या दृढसन्धाना         | ٦ १ | अलङ्घ्यत्वान्महीयत्वाद्    | ३७          | असिसघट्टनिष्ठचूत-              | ४०३          |
| अभेद्ये मम देदाद्री        | २०५ | अलडघ्यमहिमोदग्रो           | १२३         | असौ रतिवर कान्त                | 885          |
| अभ्याचिताग्निकुण्डस्य      | ४०७ | अलब्धभावो लब्धार्थ-        | ४८          | अस्ति माधुर्यमस्त्योजः         | १५३          |
| अभ्यणं बन्धुवर्गस्य        | ४८६ | अवकाश प्रकाशस्य            | ४१४         | अस्ति स्वयंवर पन्था            | ₹8           |
| अभ्येति वरटाशङकी           | २०  | अवतसितनीलाव्जा             | १२          | अस्तु कि यातमद्यापि            | ४१६          |
| अभ्येत्य बृषभाभ्याशम्      | 325 | अवतारिक्रयाऽस्यान्या       | २५६         | अस्तु वास्तु समस्त च           | 338          |
| अमरेन्द्रे समामध्ये        | ५०१ | अवतारिकयाऽस्यैषा           | २७२         | अस्त्रैर्व्यस्त्रैरच शस्त्रेरच | १०२          |
| अमानुषेष्वरण्येष्          | ११४ | अवतारितपर्याग्-            | ७३          | अस्मदर्जिनदुष्कर्म-            | ૪૭૪          |
| अमितानन्तमत्यार्यिकाभ्याशे | ४४० | अवतारो वृत्तलाभ            | २४४         | अस्मिता सस्मिता कुर्वन्        | ४३१          |
| अमुनाऽन्यायवत्रमॅव         | ४३० | अवतीर्य मही प्राप्य        | ४६५         | अस्मिन्नग्नित्रये पूजाम्       | ३०१          |
| अमुष्माज्जनसङ्घट्टात्      | २८  | अवधार्यानभिप्रेत-          | ४७१         | अस्या पय प्रवाहेरा             | १५           |
| अमुष्य जलमुत्पतद्          | ५१  | अवधार्यास्य पुत्रस्य       | 388         | अस्या प्रवाहमम्भोधिः           | १=           |
| अमृतश्वसने मन्दम्          | २५६ | अवधूत पुरानडग <sup>.</sup> | ३७६         | अस्याग्रह इवानडग               | 3 o ફ        |
| अमेयवीर्यमाहायं-           | १४१ | अवध्य शतमित्यास्था         | १७२         | अस्यानुसानु रम्येय             | 822          |
| अमोघपातास्तस्यासन्         | २३४ | अवनिपतिसमाजे               | 30          | अस्योपान्तभुवश्चकासति-         | ५६           |
| अय कायद्रुमः कान्ता        | ४६४ | अवरुद्धाश्च तावन्त्य.      | २२३         | अस्वेदमलमच्छायम्               | १४१          |
| अय खलु खलाचारो             | १५० | अवान्तरविशेषोऽत्र          | २४६         | अह कुतो कुतो धर्मः             | ३ <b>६</b> २ |
| अय च चक्रभृद्देवो          | २०२ | अवार्योऽनन्तवीर्याख्य      | ४०२         | अहं पूर्वोक्तदेवश्री           | ४५७          |
| अय जलधिरुच्चलत्तरल-        | ५०  | अवास्किरन्त शृद्धगाग्रैः   | x           | अह प्रियरतिर्नामा              | ४८१          |
| अयमनिभृतवेलो               | ५३  | अविगर्गितमहत्त्वा          | ५३          | अह वर्षवरो वेत्सि न            | ४६७          |
| अयमनुसरन् कोकः             | १६५ | अविदितपरिमार्गै            | 3 છ         | अह हि भरतो नाम                 | ४६           |
| अयमयमुद्भारो               | ሂട  | अव्याबाधत्वमस्येष्टम्      | 388         | अहमद्य कृतार्थोऽस्मि           | १४८          |
| अयमेकचर पोत्र-             | २३  | अव्याबाधपद चान्यद्         | 939         | अहमिन्द्रोऽग्रिमोऽभूवन्        | ५०६          |
| अयमेकोऽस्ति दोषोऽस्य       | ३८२ | अशक्यधाररा चेयम्           | २५४         | अहमेको न मे कश्चित्            | २५६          |
| अयोनिसम्भव जन्म            | २७४ | अशक्योद्घाटनान्येषाम्      | <b>११</b> २ | अहानि स्थापयित्वैवम्           | ४४१          |
| अयोनिसम्भव दिव्य-          | २७६ | अशिशिरकरो लोका-            | १६४         | अहिसालक्षरण धर्म               | <b>३२</b> १  |
| अयोनिसम्भवास्तेन           | २८० | अशोकतरुरत्रायम्            | २१          | अहिसाशुद्धिरेषा स्यात्         | २७१          |
| अरिञ्जयाख्यमारुह्य         | ४१८ | अशोकशाखिचिह्नेन            | १४०         | अहिसा सत्यमस्त्येषाम्          | १६४          |
| अरेमित्रमरेमित्रम्         | १५४ | अश्वेभ्योऽपि रथेभ्योऽपि    | २७          | अहो तटवनस्यास्य                | <b>२</b> १   |
| अर्ककीति स्वकीति वा        | ४१२ | अष्टचन्द्रा खगा ख्याताः    | ३६६         | अहो परममाश्चर्य-               | १३४          |
| अर्जनीर्तिः पुरो पौत्रम्   | ३५६ | अष्टचन्द्राः पुरो भूयः-    | 800         | अहो महानयं शैलो                | <b>१</b> २२  |
| <del>-</del> ,             |     | • •                        | 1           |                                | • • •        |

#### महापुराणम्

| अहो महानुभावोऽयं           | <b>१</b> २६ | आद्यूनमसकृत्पीत-            | ४०    | आरुष्टकलिकां दृष्टिम्      | १५६         |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|----------------------------|-------------|
| अहो महानुभावोऽयं           | २०२         | आद्योऽयं महिते स्वयंवरविर्ध | ी ३८४ | आरूढ़: शिबिकां दिव्याम्    | २६४         |
| अहो मया प्रमत्तेन          | ४४४         | आघानं नाम गर्भादी           | २४५   | आरूढकलिकां पश्यन्          | <b>२३</b> २ |
| अहो मातृगगोऽस्माकम्        | १७२         | आधानं प्रीति सुप्रीति-      | २४४   | आरूढयौवनोष्मारगौ           | २३०         |
| अहो विषयसौख्यानाम्         | २०६         | आधानमन्त्र एवात्र           | ३०३   | आरूढानेकपानेक-             | 383         |
| 7 797                      |             | आधानात् पञ्चमे मासि         | २४६   | आरूढो जगतीमद्रेः           | १०६         |
| ं आ                        |             | आघानादिकियारम्भे            | २६०   | आरोहन्ति दुरारोहम्         | २०७         |
| आकारसंवृतिं कृत्वा         | ४४६         | आधानाद्यास्त्रिपञ्चाशत्     | २४४   | आर्यागामपि वाग्भूयां       | 3 6 8       |
| आकारेष्विव रत्नानाम्       | ३४४         | आघाने मन्त्र एव स्यात्      | ३०२   | आर्यिकाभिरभिष्टूयमान-      | ४०३         |
| आकालिकीमनादृत्य            | ७२          | आघोरणा मदमषीमलिनान्         | ७६    | आईन्त्यभागी भवेति          | ३०२         |
| आकृष्टदिग्गजालीनि          | ३७३         | आधोरगौः कृतोत्साहैः         | ४०६   | आर्हन्त्यमर्हतो भावो       | २८८         |
| आकृष्टनिचुलामोदम्          | २३२         | आनन्दराजपुत्रस्य            | ४७१   | आलानिता तनतरुष्वतिमात्र-   | ७७          |
| आकान्तभूभृतो नित्यम्       | 57          | आनन्दिन्योऽब्धिनिर्घोषाः    | २३६   | आलि त्वं नालिकं ब्रूहि     | 939         |
| आक्रान्तसैनिकैरस्य         | 52          | आनन्दिन्यो महाभेर्यः        | २२१   | आलुलोके बुधोऽनन्त-,        | ४०६         |
| आखण्डलधनुर्लेखाम्          | १३७         | आनीतवानिहेत्येतद्           | ४८२   | आलोकयन् जिनस्वभाव-         | १५०         |
| आगः परागमातन्वन्           | १८४         | आनीयतां प्रयत्नेन           | ४६२   | आलोक्य तं गलितमोहरसः       | ५१३         |
| आगच्छन्ती भवद्वार्ताम्     | ४८६         | आन्ध्रान् रुन्द्रप्रहारेषु  | ७०    | आवश्यकेष्वसम्बाधम्         | २१२         |
| आघातुको द्विरदिनः          | ७६          | आपश्चिमार्गावतटात्          | द६    | आवां चाकर्ण्य तं नत्वा     | ४००         |
| आचरय्य बलान्येके           | १०३         | आ पाण्डरगिरिप्रस्थात्       | ६७    | आवामपि तदा वन्दनाय         | ४७८         |
| आचाराङगेन नि शेषम्         | १६२         | आपातमात्ररम्यागाम्          | २०६   | आवापिपासया प्रीतिः         | ४३३         |
| आजन्मनः कुमारस्य           | ४४८         | आपीतपयसा प्राज्य-           | १२    | आशु गत्वा निवेद्यासौ       | ४२८         |
| आज्ञापायौ विपाकं च         | २१५         | आपो धनं धृतरसाः             | ५२    | आश्रितैकादशोपासकव्रताः     | ४०४         |
| आज्ञाभिमानमुत्सृज्य        | २८६         | आप्तजानपदानीत-              | 880   | आष्टाह्निको महः सार्व-     | २४२         |
| आतपत्रं सहस्रोरु           | ४६२         | आप्तागमपदार्थाश्च           | ३६८   | आसन्नभव्यशब्दश्च           | २६३         |
| आतिथ्यमिव नस्तन्वन्        | २०          | आप्तोपज्ञं भवेत्तत्त्वम्    | ३३३   | आसन् विजयघोषाख्याः         | २३६         |
| आत्मंस्त्वं परमात्मानम्    | ४६५         | आप्तोपज्ञेषु तत्त्वेषु      | ३२८   | आस्तामाध्यात्मिकीयं ते     | १४४         |
| आत्मनेव द्वितीयेन          | १७४         | आप्तोऽर्हन् वीतदोषत्वात्    | ३३४   | आस्तां भुजबली तावद्        | १५=         |
| आत्मसम्यग्गुणैर्युक्तः     | ३८२         | आबध्यस्थानकं पूर्वम्        | ३१६   | आस्थाने जयदुन्दुभी ननु नदन | र् ५०       |
| आत्मान्वयप्रतिष्ठार्थम्    | २४३         | आभिजात्यं वयो रूपम्         | ३६०   | आस्फालिता तदा भेरी         | ३७५         |
| आत्मोपाधिविशिष्टाव-        | ४०४         | आमृच्छच स्वगुरुम्           | 388   | आहवो परिहार्योऽयं          | ४११         |
| आत्रिकापायसंरक्षा-         | 380         | आयसाः सायकाः काम-           | ४१७   | आहारभयसंज्ञे च             | २१२         |
| आत्रिकामुत्रिकापायात्      | ३४०         | आयुर्वायुचलं कायो           | ४६२   | आहारस्य यथा तेऽद्य         | ४२७         |
| आदावशुच्युपादानम्          | ४४२         | आयुर्वायुरयं मोहो           | 338   | आहूताः केचिदाजग्मुः        | १०२         |
| आदिक्षत्रियवृत्तस्थाः      | 338         | आयुर्वेदे स दीर्घायु-       | ३२८   | आ ह्वयन्तीमिवोर्ध्वाधः     | ४४०         |
| आदित्यगतिमभ्येत्य          | ४६१         | आयुष्मन् कुशलं प्रष्टुम्    | १०५   | इ                          |             |
| आदित्यगतिरस्यासीत्         | 328         | आयुष्मन् भवता सृष्टा        | ३२०   | •                          |             |
| आदिराजकृतां लक्ष्मीम्      | ३२४         | आयुष्मन् युष्मदीयाज्ञाम्    | १००   | इक्षोरिवास्य पूर्वार्ढं    | ३५२         |
| आदिष्टवनितारत्न-           | 328.        | आयुष्मान्निति               | ५७    | इज्यां वार्तां च दत्ति च   | २४१         |
| आदिष्टसन्निधाने            | ४८७         | आरक्तकलुषा दृष्टिः          | १६२   | इतः किन्नरसङ्गीतम्         | २ १         |
| आदौ जन्मजरारोगा-           | ४६३         | आरक्षककरे हन्तुम्           | ४७४   | इतः पिबन्ति वन्येभाः       | १८          |
| आदौ परमकाष्ठेति            | २६३         | आरक्षिणो निगृह्गीयु-        | ४७२   | हतः प्रसीद देवेमाम्        | 38          |
| आदौ मुनीन्द्रभागीति        | ३०२         | आरुध्यमानमश्वीयैः           | ३०    | इतः प्रस्थानमारुध्य        | २८          |
| आद्यः सेनापतिः पश्चादार्यः | ४०६         | आवरोह स तं शैलम्            | १३३   | इत एवोन्मुखी तौ            | <b>8</b>    |

| 4 | 3 | ŧ |
|---|---|---|
|   |   |   |

### <del>श्लोकामामकादाय</del>नुक्रमः

| इतश्च तत्प्रमाणं स्यात्           | २७०                    | इति प्रशान्तमोजस्वि                  | १०७        | इति सम्पूर्णंसर्वाङ्ग-                | ३६=           |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| इतश्च रचितानल्प-                  | <b>.</b><br><b>?</b> ? | इति प्रशान्तमोजस्वि                  | १७७        | इति सम्यक्तवसत्पात्र-                 | ४६९           |
| इतश्च सैकतोत्सङ्गे                | 22                     | इति प्रशान्तो रौद्रश्च               | १३५        | इति सर्वैः समालोच्य                   | ४३६           |
| इतश्च हरिणाराति-                  | १३५                    | इति प्रश्रयणी वाणी                   | ४२६        | इति सागरदत्ताख्यः                     | ४६६           |
| इति कञ्चुकिनिदिष्टम्              | ३८१                    | इति प्रश्रयणी वागी                   | ४३७        | इति सामादिभि स्वोक्तः                 | ४३६           |
| इति कालान्तरे दोष-                | <b>३२१</b>             | इति प्रसाद्य सन्तोष्य                | ४२७        | इति सोत्कर्षमेवास्याम्                | 233           |
| इति कृत्वा निदान स                | ४४६                    | इति प्रसाधितस्तेन                    | 200        | इति सौलोचने युद्धे                    | ४२०           |
| इति गोपालदृष्टान्तम्              | ३४७                    | इति प्रसाध्य तां भूमिम्              | 308        | इति स्तुतात्मसौभाग्य-                 | ₹=१           |
| इति चक्रधरादेश-                   | १०७                    | इति प्रस्पष्टचन्द्राशु-              | છ          | इति स्थिते प्रणामार्थं                | १६०           |
| इति जल्पति सरम्भाच्च              | १५७                    | इति प्रागेव निर्विद्य                | ३४१        | इति स्वप्नफल तेषाम्                   | ४०६           |
| इति तत्त्रोक्तमाकर्ण्यं           | ४७७                    | इति प्राचोदयत् सापि                  | ४४७        | इति स्वप्नफलान्यस्माद्                | ३२३           |
| इति तत्फलविज्ञान-                 | ३२०                    | इति प्रागप्रिया काञ्च <del>ित्</del> | १३१        | इति स्वसचिवै सार्धम्                  | ₹3₹           |
| इति तद्वचन श्रुत्वा               | ४६०                    | इति बन्धुजनैर्वार्यमारगौ             | ४८६        | इतीद वनमत्यन्त-                       | २३            |
| इति तद्वचनस्यान्ते                | १८०                    | इति बुवँस्तथोत्थाय                   | १००        | इतीदमनुमान न.                         | ३१७           |
| इति तद्वचनाच्चकी                  | १५८                    | इति बुवाण सम्प्राप्य                 | ३८६        | इतीमामार्षमीमिष्टिम्                  | १७०           |
| इति तद्वचनाच्छ्रेष्ठी             | ४६७                    | इति भरतनरेन्द्रात्                   | ३१६        | इतो धुतवनोऽनिलः                       | ४६            |
| इति तद्वचनार्जात-                 | ११७                    | इति भूयोऽनुशिष्यैतान्                | २६३        | इतोऽन्यदुत्तर नास्ति                  | १६५           |
| इति तद्वचनात् किञ्चित्            | 38                     | इति मण्डलभूपालान्                    | ६५         | इतोऽपसर्पताश्वीयाद्                   | २५            |
| इति तद्वचनात् सर्वान्             | २४१                    | इति मनसि यथार्थं चिन्तयन्            | प्र१२      | इतो महीशसन्देशान्                     | ३७७           |
| इति तद्वचनाद् राजा                | ४७५                    | इति मन्त्रपदान्य <del>ुक्त</del> ्वा | २६३        | इतोऽमी किन्नरीगीत                     | २२            |
| इति तस्य वच <sup>.</sup> श्रुत्वा | ३८३                    | इति माध्यस्थ्यवृत्त्यैके             | २०२        | इत्थ चराचरगुरु परमादिदेव              | १४६           |
| इति तस्या परिप्रश्ने              | ४५७                    | इति याथात्म्यमासाद्य                 | ४६१        | इत्थ नियन्तरि पराम्                   | ५७            |
| इति तेऽमितमत्युक्त-               | ४५५                    | इति युष्मत्पदाब्जन्म-                | १६०        | इत्थ नियन्तृभिरनेकपवृन्द-             | ७७            |
| इति दत्तग्रह वीरम्                | ४२०                    | इति रम्यान् पुरस्यास्य               | १७५        | इत्थं पुण्योदयाच्चकी                  | ११०           |
| इति दृष्टापदान त                  | १२७                    | इति वक्तव्यमित्याख्यत्               | ४५०        | इत्थ पुराणपुरुषाद्                    | १७०           |
| इति नानाविधैर्भावै                | १०३                    | इति विज्ञाप्य चक्रेशात्              | ४३१        | इत्थ भवन्तमतिभक्तिपथ                  | ४२२           |
| इति निर्धायं कार्यज्ञान्          | 328                    | इति विशति गाडगमम्बु                  | <b>५</b> १ | इत्थं मनु <sup>.</sup> सकलचक्रभृदादि- | ३४८           |
| इति निर्भिन्नमर्यादः              | ३८७                    | इति व्यक्तलिपिन्यासो                 | ४६         | इत्थ वनस्य सामृद्धधम्                 | २४            |
| इति निर्वाणपर्यन्ताः              | २६७                    | इति व्याहृत्य हेमाङ्गादा-            | ४७६        | इत्थ स धर्मविजयी                      | ३१६           |
| इति निर्विद्य सञ्जात-             | ४६४                    | इति शंसति तस्याद्रेः                 | १३६        | इत्यं स पृथिवीमध्यान्                 | ६६            |
| इति निश्चित्य कार्यज्ञान्         | १७३                    | इति शारदिके तीव्रम्                  | २६         | इत्थं सरस्सु रुचिर                    | ७४            |
| इति निश्चित्य मन्त्रज्ञाः         | २०३                    | इति शासति शास्त्रज्ञे                | १५६        | इत्थंस विश्वविद् विश्वं               | २१८           |
| इति निश्चित्य राजेन्द्र           | २४०                    | इति शुद्ध मत यस्य                    | २७१        | इत्यं सर्वेषु शास्त्रेषु              | 378           |
| इति निश्चित्य सम्भ्रान्तैः        | 38                     | इति शुद्धतरा वृत्तिम्                | 388        | इत्थं स्वपुण्यपरिपाकज-                | ६१            |
| इति नीतिलतावृद्धि-                | ३६०                    | इति श्रीपालचकेश                      | 338        | इत्यकृत्रिमसामोक्त्या                 | ४३६           |
| इति पत्यु परिप्रश्नाद्            | ४६२                    | इति सकलकलानामेक-                     | 378        | इत्यद्भगानि स्पृशेदस्य                | ३०४           |
| इति पुण्योदयाज्जिष्णुः            | 83                     | इति सञ्चिन्तयन् गत्वा                | ४६५        | इत्यजेतव्यपक्षेऽपि                    | <b>५</b> २    |
| इति पृष्टवते तस्मै                | २७०                    | इति सत्तत्त्वसन्दर्भ-                | ४०४        | इत्यतकोंदयावाप्ति-                    | ४३१           |
| इति पृष्टावदच्छक्तिषेणः           | ४४७                    | इति सत्कृत्य तान् दूतान्             | १४६        | इत्यतो न सुधी सद्यो                   | ४४३           |
| इति प्रतीतमाहात्म्यम्             | १०६                    | इति सत्त्वा वनस्येव                  | 33         | इत्यतोऽसौ दिदृक्षुस्त                 | ३६०           |
| इति प्रदोषसमये                    | १६०                    | इति सन्तोष्य विश्वेशः                | ४३०        | इत्यत्यद्भुत्माहात्म्यः               | १४६           |
| इति प्रयाणसञ्जल्पे                | २८                     | इति समुचितैरुच्चैः                   | १६८        | इत्यत्युग्रतरे ग्रीष्मे               | १६४           |
| इति प्रशस्तिमालीयाम्              | १२६                    | इति सम्पुपगता श्रीः                  | ३५४        | इत्यत्र बूमहे नैतत्                   | <b>\$\$</b> & |

#### महापुराणम्

| इत्यत्र ब्रूमहे सत्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६२                                                                               | इत्याह तद्वचः श्रुत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 860                                                                 | इन्द्रियार्था मनोज्ञा ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २२७                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इत्यनङ्गमयीं सृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २२५                                                                               | इत्युक्तास्ते च तं सत्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २७५                                                                 | इन्द्रोपपादाभिषेकौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २४४                                                                                                    |
| इत्यनङगातुरा काचित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६२                                                                               | इत्युक्ती पार्थिवैः सर्वेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०३                                                                 | इन्द्रो वेभाद् बहिर्द्वारात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४३५                                                                                                    |
| इत्यनाकुलमेवेदम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २५                                                                                | इत्युक्त्वा रतिवेगाहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४६२                                                                 | इमे मकुटबद्धाः किम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २०२                                                                                                    |
| इत्यनुत्सुकतां तेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५८                                                                               | इत्युक्त्वा सेदमप्याह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४५८                                                                 | इमे मुकुटबद्धेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६५                                                                                                    |
| इत्यनुध्याय निष्कोपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३६२                                                                               | इत्युक्त्वा सोऽब्रवीदेवम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४७६                                                                 | इमां वनगजाः प्राप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८                                                                                                     |
| इत्यनुश्रुतमस्माभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५४                                                                               | इत्युक्त्वैनं समाश्वास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २७४                                                                 | इमे वनद्रुमा भान्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २४                                                                                                     |
| इत्यनेकगुणेऽप्यस्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२३                                                                               | इत्युक्त्वोपपुरे योग्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३७१                                                                 | इमे सप्तच्छदाः पौष्पं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38                                                                                                     |
| इत्यन्तरङगशत्रूगाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २१२                                                                               | इत्युच्चरद् गिरामोघो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 308                                                                 | इयं दीक्षा गृहीतेति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४५८                                                                                                    |
| इत्यन्योन्यसमुद्भूत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४३३                                                                               | इत्युच्चावचतां भेजे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२५                                                                 | इयं निधुवनासक्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१                                                                                                     |
| इत्यपृच्छन्नसौ चाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४७६                                                                               | इत्युच्चैर्भरताधिपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २६८                                                                 | इयं शीलवतीत्येनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४४७                                                                                                    |
| इत्यप्राक्षीत्तदा प्राह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६६                                                                               | इत्युं <del>च्यै</del> भंरतेशिनानुकथितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३४८                                                                 | इयन्तकालमञ्जनात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७३                                                                                                    |
| इत्यभूवन्नमी श्रद्धा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४५४                                                                               | इत्युच्चैर्व्यतिवदतां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७इ                                                                  | इयमाह्लादिताशेष-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८                                                                                                     |
| इत्यभ्यगातमे तस्मिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३२                                                                               | इत्युदीर्य जयो मेघकुमार-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४३६                                                                 | इष्टं कि किमनिष्टम्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५११                                                                                                    |
| इत्यभ्यर्गे बले जिष्णोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०३                                                                               | इत्युद्दिष्टाभिरष्टाभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४४                                                                 | इह जम्बूमित द्वीपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३४८                                                                                                    |
| इत्यमूमनगारागाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १७०                                                                               | इत्युद्घोष्य कृतानन्द-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २०४                                                                 | इह जम्बूमित द्वीपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४४७                                                                                                    |
| इत्यनङ्गबलश्चकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११६                                                                               | इत्युपायै रुपायज्ञः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 308                                                                 | इहागताविति व्यक्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४००                                                                                                    |
| इत्यवोचत्ततस्ताइच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४८३                                                                               | इत्युपारूढसंरम्भम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २७६                                                                 | इहामी भुजङगाः सरत्नैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५३                                                                                                     |
| इत्यशाश्वतमप्येतद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०५                                                                               | इत्युपारूढसद्ध्यान-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २१७                                                                 | इहामुत्र च जन्तूनाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38                                                                                                     |
| इत्यसाधारगा प्रीतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २५८                                                                               | इत्येकशोऽप्यमी भक्ति-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१७                                                                 | इहेन्द्रकरसंस्पर्शात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३६                                                                                                    |
| इत्यसाघ्वीं ऋधं भर्त्तुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३८६                                                                               | इत्येतच्चाह तच्छु त्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६१                                                                 | इहैव पुष्कलावत्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४७१                                                                                                    |
| इत्यसी वसुपालाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४७५                                                                               | इत्येतद्देव मा मंस्थाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ४२६                                                                 | इहैव स्याद् यशोलाभो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २६३                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
| इत्यस्मिन् भवसङ्कटे-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५१०                                                                               | इत्येभिः स्पन्दनादेषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३५४                                                                 | इहेहीति प्रसन्नोक्त्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४२६                                                                                                    |
| इत्यस्मिन् भवसङ्कटे-<br>इत्यस्मे कुण्डले दिव्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५१०<br>५०                                                                         | इत्येभिः स्पन्दनादेषा<br>इत्येवमनुशिष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३ <i>५</i> ४<br>२५३                                                 | इहैहीति प्रसन्नोक्त्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४२६                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | इहेहीति प्रसन्नोक्त्या<br><b>ई</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४२६                                                                                                    |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५०                                                                                | इत्येवमनुशिष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २५३                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२६                                                                                                    |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्यादेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमुद्भूत-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५०<br>१२४                                                                         | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्येनम्<br>इत्येवमास्थिते पक्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २५३<br>२५२                                                          | <b>ई</b><br>ईशितव्या मही कृत्स्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्यादेः परां शोभाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४०<br>१२४<br>२३०                                                                  | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्येनम्<br>इत्येवमास्थिते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २५३<br>२५२<br>३३४                                                   | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्यादेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोवन्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४०<br>१२४<br>२३०<br>३२३                                                           | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्येनम्<br>इत्येवमास्थिते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५२<br>२५२<br>३३४<br>३७०                                            | <b>ई</b><br>ईशितव्या मही कृत्स्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्यादेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोर्वाक्यम्<br>इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५०<br>१२४<br>२३०<br>३२३<br>१६२                                                    | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्येनम्<br>इत्येवमास्थिते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २ ४ २<br>२ ४ २<br>२ ३ ७ ०<br><b>२ ०</b>                             | ई<br>र्रशतव्या मही कृत्स्ना<br>ख                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०६                                                                                                    |
| इत्यस्म कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्यादः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोवन्यम्<br>इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम्<br>इत्याकुलाकुल्धियः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४०<br>१२४<br>२३०<br>३२३<br>१६२<br>४६                                              | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्यैनम्<br>इत्येवमास्थिते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्<br>इदं तस्मात् समु <del>च्चे</del> यम्                                                                                                                                                                                                                                                                         | *                                                                   | ई<br>ईशितव्या मही कृत्स्ना<br>ड<br>उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०६                                                                                                    |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्याद्रेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोविक्यम्<br>इत्याकण्यं विभोविक्यम्<br>इत्याकृजाकुलिधयः<br>इत्यामानुसारेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२ ४ ४<br>१२ ३ २ ३<br>१६ ६<br>१६ ६                                                | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्येनम्<br>इत्येवमास्थिते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्<br>इदं तस्मात् समुच्चेयम्<br>६दं निष्पन्नमेवात्र                                                                                                                                                                                                                                                               | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                               | र्दू<br>र्रंशितव्या मही कृत्स्ना<br>ख<br>ख<br>खक्तस्यैवार्थंतत्त्वस्य<br>खग्नसेनश्चमूरोऽतो                                                                                                                                                                                                                                             | १०६<br>३३ ४<br>१०६                                                                                     |
| इत्यस्म कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्याद्रेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोविक्यम्<br>इत्याकण्यं विभोविक्यम्<br>इत्याकण्यं विभोविक्यम्<br>इत्याकृलाकृलिषयः<br>इत्यागमानुसारेण<br>इत्यागमानुसारेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *                                                                                 | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्येनम्<br>इत्येवमास्थिते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्<br>इदं तस्मात् समुच्चेयम्<br>इदं निष्पन्नमेवात्र<br>इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति<br>इदं महदनास्थेयम्                                                                                                                                                                                                                  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                               | ई है हिशतव्या मही कृत्स्ना  उ  उ  उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य उग्रसेनश्चमूरोऽतो उचितं युग्ममारूढो                                                                                                                                                                                                                                           | 408<br>3 4 4<br>4 6<br>8 0 4                                                                           |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्याद्रेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोवन्यम्<br>इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम्<br>इत्याकृलाकृलिधयः<br>इत्यागमानुसारेण<br>इत्यात्मगतमालोच्य<br>इत्यात्मनो गुरोोत्कर्षम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                             | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्येनम्<br>इत्येवमास्थिते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्<br>इदं तस्मात् समु <del>च्चे</del> यम्<br>इदं निष्पन्नमेवात्र<br>इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति                                                                                                                                                                                                                         | ? ? ? ? ? ?<br>\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$            | ई है है है हिरातव्या मही कृत्स्ना  उ  उ  उ  उ  उ  उ  स्तिस्यैवार्थतत्त्वस्य  उ  प्रसेनश्चमूरोऽतो  उ  चितं युग्ममारूढो  उ  च्चाढाऽदुद्विम्बम्                                                                                                                                                                                           | 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्यादेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोवांक्यम्<br>इत्याकण्यं विभोवांक्यम्<br>इत्याकुलाकुलिधयः<br>इत्यागमानुसारेण<br>इत्यात्मातमालोच्य<br>इत्यात्मान गुरोोत्कर्षम्<br>इत्यात्मीयभवावलीमनुगतैः                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                             | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्यैनम्<br>इत्येवमास्थिते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्<br>इदं तस्मात् समुज्वेयम्<br>इदं निष्पन्नमेवात्र<br>इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति<br>इदं महदनाख्येयम्<br>इदं वाचनिकं कृत्स्नम्<br>इदं वाचिकमन्यत्तु                                                                                                                                                                    | 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                             | ई र्रशतिक्या मही कृत्स्ना  ख  ख  खक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य  खग्रसेनश्चमूरोऽतो  जचितं युग्ममारूढो  खच्चाढाऽदुदुविम्बम्  उच्चेर्राजतत्यौ ध-                                                                                                                                                                                                 | १ ० ६<br>३ ० ७ ८<br>३ ० ७ ८<br>१ ६<br>१ ६                                                              |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्यादेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोविषयम्<br>इत्याकण्यं विभोविषयम्<br>इत्याकुलाकुलिधयः<br>इत्यागमानुसारेण<br>इत्यात्मगतमालोच्य<br>इत्यात्मगते गुणोत्कर्षम्<br>इत्यात्मयभवावलीमनुगतैः<br>इत्यादकामिमां भूतिम्                                                                                                                                                                                                                                                               | १२ ३ ३ ६ ६<br>१२ ३ ३ ६ ६<br>१४ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६ ६              | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्यैनम्<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्<br>इदं तस्मात् समुच्चेयम्<br>इदं निष्पन्नमेवात्र<br>इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति<br>इदं महदनास्थेयम्<br>इदं वाचनिकं कृत्स्नम्<br>इदं वाचिकमन्यत्तु<br>इदं शुश्रूषवो भव्याः                                                                                                                                          | ? ? ? # * 8 % # # 8 % % X X X X X X X X X X X X X X X X X           | ईर्रशतव्या मही कृत्स्ना  उ  उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य उग्रसेनश्चमूरोऽतो उच्वितं युग्ममारूढो उच्चाढाऽदृहुविन्नम्बम् उच्चेर्शजतत्त्यौ घ- उज्जगार ज्वलत्स्थूलविस्फु-                                                                                                                                                                         | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                               |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये इत्यस्याद्रेः परां शोभाम् इत्यस्या रूपमृद्ंभूत- इत्याकण्यं गुरोर्वाक्यम् इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम् इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम् इत्याकुलाकुलिधयः इत्यागमानुसारेण इत्यात्मगतमालोच्य इत्यात्मगतमालोच्य इत्यात्मगतमान् गुरोत्कर्षम् इत्यात्मीयभवावलीमनुगतैः इत्यादिकामिमां भूतिम् इत्यादिराजं तत्सम्गाड्                                                                                                                                                                                                             | १०४<br>१२३२<br>१४६<br>१४६<br>१४६<br>१४६<br>१४६<br>१४६<br>१४६<br>१४६<br>१४६<br>१४६ | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्यैनम्<br>इत्येवमास्थिते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्<br>इदं तस्मात् समुज्वेयम्<br>इदं निष्पन्नमेवात्र<br>इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति<br>इदं महदनाख्येयम्<br>इदं वाचनिकं कृत्स्नम्<br>इदं वाचिकमन्यत्तु                                                                                                                                                                    | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                               | ईशितव्या मही कृत्स्ना  उ  उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य उग्रसेनश्चमूरोऽतो उचितं युग्ममारूढो उच्चाढाऽदुहुविन्नम्बम् उच्चेर्राजतत्यौ घ- उज्जगार ज्वलत्स्थूलविस्फु- उज्भितानकसङ्गीत-                                                                                                                                                             | \$ # X & # # # # # # # # # # # # # # # # #                                                             |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये इत्यस्याद्रेः परां शोभाम् इत्यस्या रूपमृद्भूत- इत्याकण्यं गुरोर्वाक्यम् इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम् इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम् इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम् इत्याक्ष्मानुसारेण इत्यात्मानुसारेण इत्यात्मानो गुरोोत्कर्षम् इत्यात्मायभवावलीमनुगतेः इत्यादिमामां भूतिम् इत्यादिराजं तत्सम्प्राड् इत्यादेशवरं ज्ञात्वा                                                                                                                                                                                                   | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                          | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्यैनम्<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चकधरक्षेत्रम्<br>इदं तस्मात् समुच्चेयम्<br>इदं तिष्पन्नमेवात्र<br>इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति<br>इदं बाचनिकं कृत्स्नम्<br>इदं वाचनिकं कृत्स्नम्<br>इदं वाचनिकं कृत्स्नम्<br>इदं शुश्रूषवो भव्याः<br>इदमस्मद्बलक्षोभाद्                                                                                                                                       | **************************************                              | ईशितव्या मही कृत्स्ना  उ  उ  उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य उग्रसेनश्चमूरोऽतो उचितं युग्ममारूढो उच्चाढाऽदुद्विमम्बम् उच्चैर्शजतत्त्र्यो ध- उज्जगार ज्वलत्स्थूलविस्फु- उज्भितानकसङगीत- उत्तमार्थे कृतास्थानः उत्तरार्धजयोद्योग- उत्तारिताखिलपरिच्छद-                                                                                            | १ <b>३ ५ १</b> ६ ७ ६ ६ १ ६ ७ ६ ६ १ ६ ७ ६ ६ ६                                                           |
| इत्यस्मै कुण्डले दिव्ये इत्यस्याद्रेः परां शोभाम् इत्यस्या रूपमृद्भूत- इत्याकण्यं गुरोर्वाक्यम् इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम् इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम् इत्याकण्यं विभोर्वाक्यम् इत्याक्गाकुलाकुलिधयः इत्यागमानुसारेण इत्यात्मगतमालोच्य इत्यात्मनो गुराोत्कर्षम् इत्यात्मनो गुराोत्कर्षम् इत्यात्मीयभवावलीमनुगतेः इत्यादिमाममां भूतिम् इत्यादिराजं तत्सम्माड् इत्यादेशवरं ज्ञात्वा इत्याप्तान्मतं क्षात्रम्                                                                                                                                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                             | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्यैनम्<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्<br>इदं तत्मात् समुच्चेयम्<br>इदं तिष्पन्नमेवात्र<br>इदं बृधा ग्रहीष्यन्ति<br>इदं बाचनिकं कृत्स्नम्<br>इदं वाचनिकं कृत्स्नम्<br>इदं वाचिकमन्यन्तु<br>इदं शुश्रूषवो भव्याः<br>इदमस्मद्बलक्षोभाद्<br>इदमेव गतं हन्त                                                                                                                       | **************************************                              | ईशितव्या मही कृत्स्ना  उ  उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य उप्रसेनश्चमूरोऽतो उचितं युग्ममारूढो उच्चाढाऽदुद्विश्नम्बम् उच्चैर्राजतत्त्र्यो ध- उज्जगार ज्वलत्स्थूलविस्फु- उज्भितानकसङगीत- उत्तमार्थे कृतास्थानः उत्तरार्धजयोद्योग-                                                                                                                 | १<br>२<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३<br>३                                |
| इत्यस्म कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्यादेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोविक्यम्<br>इत्याकण्यं विभोविक्यम्<br>इत्याक्गाकुलिधयः<br>इत्यात्मानुसारेण<br>इत्यात्मानुसारेण<br>इत्यात्माने गुणोत्कर्षम्<br>इत्यात्माने गुणोत्कर्षम्<br>इत्यात्माने भूतिम्<br>इत्यादिशामिमां भूतिम्<br>इत्यादिशां तत्सम्राड्<br>इत्यादेशवरं ज्ञात्वा<br>इत्याप्तान्मतं क्षात्रम्<br>इत्याप्तान्मतं क्षात्रम्<br>इत्यादिशां तत्सम्राड्<br>इत्यादेशवरं ज्ञात्वा<br>इत्याप्तान्मतं क्षात्रम्<br>इत्यादिशांचितानङगरसाः<br>इत्याविष्कृतमानेन | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                             | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्यैनम्<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चकधरक्षेत्रम्<br>इदं तत्मात् समुच्चेयम्<br>इदं तिष्पन्नमेवात्र<br>इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति<br>इदं सहदनास्येयम्<br>इदं वाचिनकं कृत्स्नम्<br>इदं वाचिकमन्यत्<br>इदं शुश्रूषवो भव्याः<br>इदमस्मद्बलक्षोभाद्<br>इदमेव गतं हन्त<br>इदानीमेव दुवृंतम्                                                                                                           | **************************************                              | ईशितव्या मही कृत्सना  उ  उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य उग्रसेनश्चमूरोऽतो उच्चाढाऽदृद्द्विन्नम्बम् उच्चेर्शजतत्यौ घ- उज्जगार ज्वलत्स्थूलविस्फु- उज्भितानकसङ्गीत- उत्तरार्धजयोद्योग- उत्तरार्धजयोद्योग- उत्तरिताखिलपरिच्छद- उिथतः पिलकोऽस्माकम् उत्पतिन्नप्तत्त्केतु-                                                                           | \$ # X & X & E & D & E & X & O & D & E & E & X & O & O & E & E & X & O & O & O & O & O & O & O & O & O |
| इत्यस्म कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्यादेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोविक्यम्<br>इत्याकण्यं विभोविक्यम्<br>इत्याक्ष्याकुलाकुलिधयः<br>इत्यात्मानुसारेण<br>इत्यात्मान्। सारेण<br>इत्यात्मानो गुणोत्कर्षम्<br>इत्यात्मानो गुणोत्कर्षम्<br>इत्यात्मायभवावलीमनुगतैः<br>इत्यादिमामा भूतिम्<br>इत्यादिशां तत्समाड्<br>इत्यादेशवर ज्ञात्वा<br>इत्यादिशां तत्समाड्<br>इत्यादेशवर ज्ञात्वा<br>इत्यादिशां इत्यादिश्चर्यां<br>इत्यादिश्चर्यां<br>इत्यादिश्चर्यां                                                           | ??????????????????????????????????????                                            | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्येनम्<br>इत्येवमनिश्यते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्<br>इदं तस्मात् समुच्चेयम्<br>इदं निष्पन्नमेवात्र<br>इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति<br>इदं महदनास्थेयम्<br>इदं वाचिकमन्यत्<br>इदं वाचिकमन्यत्<br>इदं श्रश्रूषवो भव्याः<br>इदमस्मद्बलक्षोभाद्<br>इदमेव गतं हन्त<br>इदानीमेव दुर्वृत्तम्<br>इनं स्वच्छानि विच्छायं                                                         | ?????%????? ????%%%%%%%%%%%%% ???%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% | ईशितव्या मही कृत्स्ना  उ  उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य उग्रसेनश्चमूरोऽतो उचितं युग्ममारूढो उच्चाढाऽदुद्विन्नम्बम् उच्चेर्राजतत्यौ घ- उज्जगार ज्वलत्स्थूलविस्फु- उज्जितत्यौ क्- उज्जगार ज्वलत्स्थूलविस्फु- उज्जितानकसङ्गीत- उत्तमार्थे कृतास्थानः उत्तरार्धजयोद्योग- उत्तारिताखिलपरिच्छद- उत्थितः पिलकोऽस्माकम् उत्पतिभूमृतां पत्युर्धरण्याम् | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                               |
| इत्यस्म कुण्डले दिव्ये<br>इत्यस्यादेः परां शोभाम्<br>इत्यस्या रूपमृद्भूत-<br>इत्याकण्यं गुरोविक्यम्<br>इत्याकण्यं विभोविक्यम्<br>इत्याक्गाकुलिधयः<br>इत्यात्मानुसारेण<br>इत्यात्मानुसारेण<br>इत्यात्माने गुणोत्कर्षम्<br>इत्यात्माने गुणोत्कर्षम्<br>इत्यात्माने भूतिम्<br>इत्यादिशामिमां भूतिम्<br>इत्यादिशां तत्सम्राड्<br>इत्यादेशवरं ज्ञात्वा<br>इत्याप्तान्मतं क्षात्रम्<br>इत्याप्तान्मतं क्षात्रम्<br>इत्यादिशां तत्सम्राड्<br>इत्यादेशवरं ज्ञात्वा<br>इत्याप्तान्मतं क्षात्रम्<br>इत्यादिशांचितानङगरसाः<br>इत्याविष्कृतमानेन | ??????????????????????????????????????                                            | इत्येवमनुशिष्य<br>इत्येवमनुशिष्यैनम्<br>इत्येवमनिश्यते पक्षे<br>इत्येवमुक्तं तत्सर्वैः<br>इदं चक्रधरक्षेत्रम्<br>इदं तस्मात् समुच्चेयम्<br>इदं निष्पन्नमेवात्र<br>इदं बुधा ग्रहीष्यन्ति<br>इदं महदनास्येयम्<br>इदं वाचिनकं कृत्स्नम्<br>इदं वाचिनकं कृत्स्नम्<br>इदं वाचिकमन्यत्<br>इदं शुश्रूषवो भव्याः<br>इदमस्मद्बलक्षोभाद्<br>इदमेव गतं हन्त<br>इदानीमेव दुर्वृत्तम्<br>इनं स्वच्छानि विच्छायं<br>इन्दुपादैः समुत्कर्षम् | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$            | ईशितव्या मही कृत्सना  उ  उक्तस्यैवार्थतत्त्वस्य उग्रसेनश्चमूरोऽतो उच्चाढाऽदृद्द्विन्नम्बम् उच्चेर्शजतत्यौ घ- उज्जगार ज्वलत्स्थूलविस्फु- उज्भितानकसङ्गीत- उत्तरार्धजयोद्योग- उत्तरार्धजयोद्योग- उत्तरिताखिलपरिच्छद- उिथतः पिलकोऽस्माकम् उत्पतिन्नप्तत्त्केतु-                                                                           | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                               |

### रेलोकानामकाराचनुकॅमः

| उत्फुल्लपाटलोद्गन्धि-           | २३२         | प                                  | j     | एवमन्यच्च भोगाङ्गम्         | <b>እ</b> ጻዩ |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|-------|-----------------------------|-------------|
| उत्फुल्लमल्लिकामोद-             | २३२         | एकतः सार्वभौमश्रीः                 | १४८   | एवमालोकितस्वप्न-            | ५०६         |
| उत्फेनजुम्भिकारम्भैः            | 38          | एकतो लवएगम्भोधिः                   | ६२    | एष धर्मप्रियः सम्प्राट्     | ३२५         |
| उत्स <b>डगसडगिनीभर्तुः</b>      | 980         | एकदाय विहारार्थ                    | ३५६   | एष पात्रविशेषस्ते           | ५०३         |
| उत्सवो राजगेहस्य                | ३७६         | एकस्यामेव निक्षिप्या-              | ४६८   | एष महामणिरहिमविकीर्णः       | ४३          |
| उदयशिखरिग्राव-                  | १६५         | एकाद्येकादशान्तानि                 | 388   | एष संसारिदृष्टान्तो         | ३४०         |
| उदये विधतच्छायो                 | ४१०         | एकाध <sup>.</sup> पातयत्यन्या      | ११४   | एषा कीर्तिरघ चैतत्          | ४२६         |
| उदसुन्वत् फलं मत्वा             | ३६६         | एकान्नशतसख्यास्ते                  | १५४   | पे                          |             |
| उदाहार्यंकम ज्ञात्वा            | २९६         | एकोऽशो धर्मकार्येऽतो               | २५३   | ऐक्ष्वाक प्रथमो राज्ञाम्    | १७८         |
| उदगाहैर्विनिर्धूत-              | ৬ৼ          | एतत्पुण्यमय सुरूपमहिमा             | ३५४   |                             | (0-         |
| <b>उद्घाटितकवाटेन</b>           | १०८         | एतत्पुरममु <b>ष्यैव</b>            | ४७२   | श्री                        |             |
| उद्घृत्येद विशङकस्त्व           | ४८४         | एतया सह गत्वाऽतः                   | ४६२   | औत्पत्तिक्यादिधीभेदैः       | ४२५         |
| उद्यानादिकृता छायाम्            | २८६         | एतस्य दिग्जये सर्वे                | ३८६   | औदुम्बरी च पनसाम्           | ६७          |
| उन्मत्तकोकिले काले              | २३१         | एता तस्याः सखी श्रुत्वा            | ४८६   |                             |             |
| उन्मीलन्नीलनीरेज-               | ४४३         | एतान् सर्वास्तदालापान्             | ४४७   | क                           |             |
| उपक्षेत्र च गोधेनूः             | १७५         | एतावपत्ये भूयास्ताम्               | ४५६   | कक्षान्तरे ततस्तस्मिन्      | 3 6 9       |
| उपनततरूनाधुन्वाना               | १९६         | एते तु पीठिकामन्त्रा               | ३००   | कक्षान्तरे द्वितीयेऽस्मिन्  | १३८         |
| उपनीतिकियामन्त्रम्              | 30€         | एते ते मकरादयो जलचरा               | ४६    | कञ्चिद् गजपति स्तम्भम्      | 860         |
| उपनीर्तिह वेषस्य                | २७४         | एतेऽर्था यत्र तत्त्वेन             | २७०   | कञ्जिकञ्जल्कपुञ्जेन         | २           |
| उपप्रदानमप्येवम्                | १८१         | एतेष्वहापयन् काश्चिद्              | २१२   | कटका रत्ननिर्माण-           | २३६         |
| उपयान्ति समस्तसम्पदो            | ४२२         | एतै <sup>.</sup> स्वसूनुभि सार्धम् | ४६७   | कटिमण्डलसस <del>क्त</del> - | २६२         |
| उपयोग्येषु धान्येषु             | ६२          | एत्यानडगपताका <i>ऽ</i> स्यास्तम्   | ४६२   | कटी कुटी मनोज्ञस्य          | 558         |
| उपर्युच्छ्वासयत्येनाम्          | ११४         | एभि परिवृत श्रेष्ठी                | ४५५   | कटीलिडग भवेदस्य             | 388         |
| उपवासपरिश्रान्ता                | ३३६         | एलालवगसवास-                        | ८४    | कणपोऽस्य मनोवेगो            | २३५         |
| उपविन्ध्याद्रिविख्यातो          | ४३८         | एव कृतविवाहस्य                     | २५१   | कण्ठीरविकशोराणाम्           | १६६         |
| उपशल्यभुव. कुल्या               | १७५         | एव कृतव्रतस्याद्य                  | २७५   | कण्ठेचालिडिंगतः '           | 880         |
| उपशल्यभुवोऽद्राक्षीत्           | १३          | एव केवलिसिद्धेभ्य                  | २६२   | कण्ठे तस्येति वक्त्येषा     | ४४६         |
| उपसिन्धुरिति व्यक्तम्           | <b>5</b> X  | एव परमराज्यादि-                    | ३१०   | कण्ठे हृदयदेशे च            | ४०८         |
| उपाडिघ भोगिना भोगै              | २१५         | एव प्रजा. प्रजापालान्              | २६३   | कतरकतमे नाक्रान्ता          | 888         |
| उपाध्व प्राकृतक्षेत्रान्        | १२          | एव प्रयाति कालेऽसौ                 | ४५८   | कथ कथमपि त्यक्तवा           | ४३४         |
| उपानाहादृते कोऽन्य <sup>.</sup> | ११४         | एव प्रयाति कालेऽस्य                | ४७४   | कथ च पालनीयास्ता.           | ३४३         |
| उपानिन्युः करीन्द्रारााम्       | 83          | एवप्रायास्तु ये भावाः              | 388   | कथ च सोऽनुनेतव्यो           | १७२         |
| उपार्यः प्रतिबोध्येनाम          | ४८१         | एवप्रायेण लिङ्गोन                  | ३४६   | कथ मुनिजनादेषाम्            | ३३३         |
| उपेक्षितः सदोषोऽपि              | ४३०         | एवप्रायैर्जनालापैः                 | २०३   | कथमपि रथचक्रम्              | ሂና          |
| <b>उपोदयायशस्की</b> र्तिः       | ४१८         | एव भवत्रयश्रेय                     | ३६३   | कथयित्वा महीशानाम्          | ३६२         |
| उभयोः पाश्वयोर्बध्वा            | ७३६         | एव मंत्रिणमुल्लड्डघ्य              | ३६२   | कदम्बामोदसुरभिः             | २२          |
| उरो लिङ्गमथास्य स्यात्          | ३४६         | एवविधविधानेन                       | २४२   | कदाचिच्छुक्लपक्षस्य         | ४५६         |
| •                               |             | एवविधैस्त्रिभिर्जन्तुः             | ४४२   | कदाचिच्छ्रेष्ठिनो गेहं      | ४५३         |
| ऊ                               |             | एवं विहिततत्पूजः                   | ३७४   | कदाचिच्छ्रेष्ठिनोद्दिष्टम्  | ४४८         |
| ऊढभायों ज्यय तावद्              | २५ <b>१</b> | एव सुखानि तनुजान्यनुभूय            | ४४४   | कदाचित्कान्तया              | ४५२         |
| ऊहा च समतोया च                  | ६८          | एव सुखेन यात्येषाम्                | ४६१   | कदाचित् कामिनीकान्त-        | ४४५         |
| 来                               |             | एव सुखेन साम्प्राज्यं भोगसा        | र ५०० | कदाचित् काललब्ध्यादि-       | ጸέጸ         |
| ऋजुत्वाद् दूरिदर्शित्वात्       | ३६७         | एवं हि क्षत्रियश्रेष्ठो            | ३४०   | कदाचित् प्रावृडारम्भे       | ३६५         |
| • '''                           |             |                                    |       |                             |             |

# महायुरांगम्

| कदाचिदुचितां वेलाम्       | ३२७           | कलकण्ठीकलक्वाग्।-                 | २३१        | काम्यमन्त्रमतो ब्रूयात्    | २६५         |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| कदाचिद् धर्मशास्त्रेषु    | ३२८           | कलमान् कलभाइकार-                  | २१५        | काम्यमन्त्रमतो ब्रूयात्    | ३००         |
| कदाचिद् भवनायात-          | የጸደ           | कलशैर्मुखविन्यस्त-                | ३७७        | कारयन्ती जिनेन्द्रार्चाः   | ३६८         |
| कदाचिद् भूपतिः श्रेष्ठि-  | ४५१           | कलहंसा हसन्तीव                    | Ę          | कारियत्वा पुरीं सर्व-      | ४२१         |
| कदाचिद् राजगेहागतेन       | ४४८           | कलापी बर्हभारेण                   | २४         | कालज्ञानिभिरादिष्टे        | ३४१         |
| कदाचिद् वत्सविषये         | ४६६           | कलाभिजात्यसम्पन्ना                | २२३        | कालव्यालगजेनेदं            | २०५ .       |
| कदाचिन्निधिरत्नानाम्      | ३२८           | कलाविदश्च नृत्यादिदर्शनैः         | ३२७        | कालश्रमणाशब्दं च           | २१६         |
| कनिष्ठामङगुलि बामहस्तेऽस  | <b>गै</b> ४५२ | कलेवरिमदं त्याज्यम्               | १८६        | कालाख्यश्च महाकालो         | २२७         |
| कन्याकृत्येव गत्वातः      | ४८६           | कलैरलिकुलक्वाएँ:                  | २३१        | कालिङगकान् गजप्राय-        | 90          |
| कन्यागृहात्तदा कन्याम्    | ३७६           | कलैरलिरुतोद्गानः                  | २१६        | कालिङगकैर्गजैरस्य          | <b>5</b> X  |
| कन्यारत्नानि सन्त्येव     | 380           | कल्पद्रुमद्वयं वस्त्रभूषर्गानि    | 388        | कालिन्दकालकूटौ च           | ६७          |
| कन्याव्रतविलोपात्त-       | ४४७           | कल्पद्रुममभीष्टार्थम्             | ५०६        | काशिराजस्तदोकर्ण्य         | ४३६         |
| कपयः कपिकच्छानाम्         | ७२            | कल्पाधिपतये स्वाहा                | २६७        | काशीदेशेशिना देव           | ४३६         |
| कपोलकाषसंरुग्ण-           | १३४           | कल्पानोकहसेवेव                    | १५८        | काष्ठजोऽपि दहत्यिनः        | ३५४         |
| कपोलावुज्ज्वलौ तस्या      | २२६           | कल्यागाङगस्त्वमेकान्ताद्          | ३२२        | कि किङकरेः करालास्त्र-     | १५७         |
| कमनीयैरतिप्रीतिम्         | 358           | कवाटपुटविश्लेषाद्                 | १०५        | कि किमात्त्थ दुरात्मानो    | १५६         |
| कमलनलिनीनालं <sup>े</sup> | १६६           | कविरेव कवेर्वेत्ति                | ३५३        | किञ्च भो विषयास्वादः       | १६१         |
| करग्रहेण लक्ष्मीवान्      | ३८०           | कस्तूरिकामृगाध्यास-               | ३७         | किं तरां स विजानाति        | १५७         |
| करग्रहेण सम्पीडच          | ७१            | कस्मिचित्सुकृतावासे               | २५६        | किं बलैबेलिनां गम्यैः      | १६१         |
| करवालं करालाग्रम्         | २०१           | कस्यचित् कोशतः खड्गम्             | 860        | कि भव्यः किमभव्योऽय-       | ४६४         |
| करवालान् करे कृत्वा       | १०२           | कस्यचित् कोधसंहारः                | 308        | किं भूमिगोचरेष्वस्या-      | 300         |
| कराग्रविधृतं खड्गं        | २०१           | कस्याप्यकालचक्रेग                 | १५२        | किंवदन्ती विदित्वैताम्     | <b>₹3</b> ₹ |
| कराङगुलौ विनिक्षिप्य      | ४७४           | कांश्चित् सम्मानदानाभ्याम्        | 63         | किं वा सुरभटैरेभिः         | १५७         |
| करिकण्ठस्फुटोद्घोष-       | ३६२           | कांश्चिदालोकनैः कांश्चित्         | ३२६        | किङकिरगीकृतभङकार-          | ३७६         |
| करिएगी नौभिरववीय-         | १३१           | कांश्चिद्दुर्गाश्रितान् म्लेच्छान | 309]       | किञ्चिच्चान्तरमुल्लंघ्य    | १०७         |
| करिएो हरिएगराती           | २१५           | काकिग्गीमिगरत्नाभ्याम्            | े११३       | किञ्चिच्चान्तरमुल्लंघ्य    | १३६         |
| करिण्यो विसिनीपुत्र-      | २१५           | काकिगाीरत्नमादाय                  | १२५        | किञ्चित् पश्चान्मुखं गत्वा | ११२         |
| करिष्यामीति कोपेन         | ४६=           | काकैरलूकसम्बाध-                   | <b>३२२</b> | किञ्चिदन्तरमारुहय-         | १३४         |
| करीरकन्धरारूढ़ः           | 322           | काचिदुत्तापिभिर्वार्गैः           | 939        | किञ्चिदेकं वृग्गीते        | ३७७         |
| करीन्द्रभारनिर्भुग्न-     | ३२२           | काञ्चिज्जरावतीं कुत्स्थ-          | ४८४        | किञ्चिन्मात्राविशष्टायाम्  | २५=         |
| करीरवणसंरुद्ध-            | 50            | काञ्चीस्थानं तदालोच्य             | ३६५        | किन्तु प्रजान्तरं स्वेन    | ३१५         |
| करैहित्क्षप्य पद्मानि     | ७५            | कान्तारत्नमभूत्तस्य               | २२६        | किन्तु सोऽयं जयस्नेहात्    | 938         |
| करैिंगर्यग्रसंलग्नैः      | १८७           | कान्ते जन्मान्तरावासम्            | ४४७        | किन्नरागां कलक्वागौः       | १५          |
| कर्गातालानिलाधूति-        | १८६           | कान्ते तस्यान्यदप्यस्ति           | 850        | किमत्र बहुना धर्म-         | १७०         |
| कर्णाटकान् स्फुटाटोप-     | ७०            | कान्तोऽभूद् रतिषेणया              | ४७५        | किमत्र बहुना रत्नैः        | २१८         |
| कर्णान्तगामिनी नेत्रे     | ३६६           | काबेरीवारिजास्वाद-                | ३७७        | किमत्र बहुना सोऽद्रिः      | ७३          |
| कर्णाभ्यर्णीकृतास्तस्य    | 335           | कामं स राजराजोऽस्तु               | १८२        | किमत्र बहुनोक्तेन          | <b>१</b> ५५ |
| कर्गोत्पलनिलीनालि-        | 888           | कामगैर्वायुरंहोभिः                | 5          | किमत्र बहुनोक्तेन          | २८७         |
| कर्त्रन्वयिकयाश्चैव       | 288           | कामग्रहाहिता तस्याः               | ४८८        | किमत्र बहुनोक्तेन          | 378         |
| कर्मेनिर्मुक्तसंप्राप्यम् | १०२           | कामपाशायतौ बाहू                   | २५४        | किमत्र बहुनोक्तेन          | ३४७         |
| कर्मभिः कृतमस्यापि        | प्रश्च        | कामरूपित्वमाप्तस्य                | ३३७        | किमप्येतदधिज्योतिः         | १०५         |
| कर्माणि हत्वा निर्मूलम्   | ४०६           | कामशुद्धिमैता तेषाम्              | २७१        | किमप्सरःशिरोजान्त-         | १६०         |
| कर्शयेन्मूर्तिमात्मीयाम्  | २५४           | कामोऽगमत् सुरतवृत्तिषु            | 888        | किमम्बरमगोर्विम्ब-         | १५१         |
| n 1                       |               |                                   | ٠,         |                            |             |

## श्लीकानामकाराधनुकॅमंः

| किममम्भोजरजःपुञ्ज-            | १६० | कुमार्या निर्वि          |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| किमसाध्यो द्विषत् कश्चित्     | १५२ | कुमार्यैव जि             |
| किमिदं प्रलयक्षोभाद्          | 3   | कुम्भस्थलीष्             |
| किमेतानि स्थलान्जानि          | २६  | कुरुराजस्तद              |
| किमेष क्षुभितोऽम्भोधिः        | ४६  | कुरूनवन्तीन्             |
| किर <b>गौ</b> स्तरुगौरेव      | १३१ | कुर्यादक्षतपूर           |
| किल तस्मिन् जयो नाम           | ३४६ | कुर्वन्ती शार्           |
| किल स्त्रीभ्यं सुखावाप्तिः    | 338 | कुर्वन् पञ्च             |
| किसलयपुटभेदी देवदारु-         | १३० | कुलकमस्त्वय              |
| कीदृक् परिच्छदस्तस्य          | २२२ | कुलचर्यामन्              |
| कीर्ति कुवलयाह्लादी           | ३८२ | कुलजानियय                |
| कीर्तिबंहिश्चरा लक्ष्मी       | ३८३ | कुलघर्मोऽया              |
| कीर्तिविख्यातकीर्तेमें        | 382 | कुलरूपवयो <u>र</u> ि     |
| कीर्त्योपमानता यातो           | ४१२ | कुलादिनिल                |
| कुक्षिवासशर्तान्यस्य          | २२६ | कुलाचलपृथु               |
| कुङकुमागरुकर्पूर-             | १०१ | कुलानुपालन<br>कुलानुपालन |
| कुञ्जेषु प्रतनुतृगाडकुरान्    | ৩৯  | कुलानुपालन               |
| <b>कुटीपरिसरेष्वस्य</b>       | १३  | कुलानुपालन               |
| कुटीव च प्रसूताया             | ११३ | कुलानुपालन               |
| <b>कुंडुम्बानोलिकाश्चैव</b>   | 33  | कुलाविध क्               |
| कुण्ड शिल्पपुरोत्पन्न         | ४६१ | कुलोपकुलस                |
| कुण्डत्रये प्रणेतव्या         | ३०१ | कुल्या कुलध              |
| कुण्डश्च कश्चिदङगुल्या        | 860 | कुवलयपरिव                |
| कुण्डोघ्नोऽमृतपिण्डेन         | x   | कुसुमावचया               |
| कुत कृता समुत्तुडगा-          | ३६६ | कूजन्ति को               |
| कुतिश्चित् कारगाद् यस्य       | ३११ | कूजितै कल                |
| कुतिश्चिद् भगवत्यद्य          | ३१७ | कूटस्था वय               |
| कुन्त सिहाटको नाम             | २३४ | कृत कृत वत               |
| कुन्तासिप्रासचकादि-           | ४०४ | कृत वृथाभ                |
| <b>कुबेरदियतस्या</b> पि       | ४५७ | कृत. कलकर                |
| <b>कुबे</b> रमित्रस्तस्यासीत् | ४४७ | कृतकार्यञ्च              |
| कुबेरादिप्रियश्चान्यः         | ४६७ | कृतकृत्यस्य              |
| कुब्जाधैयीच चूर्गीच           | ७०  | कृतग्रन्थपरि             |
| कुमार चागमत्तत्र              | ४८८ | कृतचऋपरि                 |
| कुमार पर्णलघ्वाख्य-           | ४८१ | कृतदीक्षोपव              |
| कुमारः प्राहरद् वशस्तम्बं     | ४६० | कृतद्विजार्चन            |
| कुमार तव कि युक्तम्           | ₹8₹ | कृतपू जाविषि             |
| कुमारवंशौ युष्माभिः           | ४२५ | कृतमङ्गलने               |
| कुमारवचनाकर्गनेन              | ४६६ | कृतमङगलने                |
| कुमार समरे हानिस्तवैव         | ४११ | कृतमङ्गलने               |
| नुमारोऽपि समीपस्थ-            | ४६२ | कृतमङ्गलस                |
| कुमारोऽहि कुमारोऽसौ           | ४२६ | कृतमालश्रुति             |
| कुमार्या त्रिजगज्जेता         | ३६७ | कृतमालादयं               |
|                               |     |                          |

| कुमार्या निजितः कामः           | ३७७       |
|--------------------------------|-----------|
| कुमार्यैव जितः कामो            | ३६७       |
| कुम्भस्थलीषु ससक्ताः           | २४        |
| कुरुराजस्तदास्फूर्जन्          | ११८       |
| कुरूनवन्तीन् पाञ्चालान्        | ६६        |
| कुर्यादक्षतपूजार्थम्           | <b>२१</b> |
| कुर्वन्ती शान्तिपूजा त्वम्     | ३६५       |
| कुर्वन् पञ्चनमस्कार-           | ४६२       |
| कुलक्रमस्त्वया तात             | २५३       |
| कुलचर्यामनुप्राप्तो-           | २४२       |
| कुलजानिययोह्दपगुर्गं           | ३०४       |
| कुलधर्मोऽयमित्येषाम्           | २४२       |
| कुलरूपवयोविद्या-               | २६६       |
| कुलादिनिलया देव्य              | २६०       |
| कुलाचलपृथुस्तम्भ-              | ४२        |
| कुलानुपालन तत्र                | ३३१       |
| कुलानुपालन प्रोक्तम्           | 333       |
| कुलानुपालने चायम्              | २६४       |
| कुलानुपालने यत्नम्             | 333       |
| कुलावधि कुलाचार-               | ३१२       |
| कुलोपकुलसम्भूतै.               | 83        |
| कुल्या कुलधनान्यस्मै           | ६४        |
| कुवलयपरिबोध सन्दधानः           | ३८४       |
| कुसुमावचयासक्ते                | ४६६       |
| कूजन्ति कोकिला मत्ता           | २२        |
| कूजितै कलहसानाम्               | ४         |
| कूटस्था वयमस्याद्रे            | १०६       |
| कृत कृत वतानेन                 | २०६       |
| कृत वृथा भटालापै.              | १५५       |
| कृत. कलकल सैन्यै               | ११४       |
| कृतकार्यञ्च सत्कृत्य           | १२६       |
| कृतकृत्यस्य तस्यान्तः-         | २४०       |
| कृतग्रन्थपरित्यागः             | ४०३       |
| कृतचऋपरिभ्रान्तिः              | १८४       |
| कृतदीक्षोपवासस्य               | २५४       |
| कृतद्विजार्चनस्यास्य           | २५०       |
| कृतपूजाविधिर्भूय.              | १४१       |
| कृतमञ्ज्ञगलनेपथ्य              | 388       |
| कृतमद्भगलनेपथ्यां-             | ३७७       |
| कृतमङ्गलनेपथ्यो                | હ         |
| कृतमङ्गलसङ्गीत-                | १२७       |
| कृतमालश्रुतिव्य <b>क्</b> त्ये | १०५       |
| कृतमालादयो देवा                | १७८       |
|                                |           |

| कृतयत्नाः प्लवन्तेऽमी                      | २०  |
|--------------------------------------------|-----|
| कृतराज्यार्पगो ज्येष्ठे                    | २६४ |
| कृतव्यूहानि सैन्यानि                       | ११५ |
| कृतात्म रक्ष <b>ण</b> श्चेव                | ३४२ |
| कृताध्वगोपरोधानि                           | १२  |
| कृतानुबन्धना भूयः                          | २४१ |
| कृतापदान तद्योग्यैः                        | ३४४ |
| कृतापदान इत्युच्चैः                        | २०६ |
| कृताभिषेकमेन च                             | १०० |
| कृताभिषेकमेन च                             | २२१ |
| कृतार्हत्पूजनस्यास्य                       | 386 |
| कृताविध प्रियो नागात्                      | २३२ |
| कृतावधि प्रियो नागात्<br>कृतावासञ्च तत्रैन | 83  |
| कृतासन च तत्रैन                            | १०१ |
| कृताहारपरित्याग-                           | ४२५ |
| कृती कतिपयैरेष                             | १०७ |
| कृतोच्चविग्रहारम्भौ                        | ११६ |
| कृतोदयमिन ध्वान्तात्                       | १२६ |
| कृतोपच्छन्दन चामुम्                        | १२६ |
| कृतोपशोभमाबद्ध -                           | ३०  |
| कृतो भवान्तराबद्ध                          | ४३२ |
| कृतोऽभिषेको यस्यारात्                      | 308 |
| कृत्वा कृश भृश मध्यम्                      | ३६५ |
| कृत्वा जैनेश्वरी पूजाम्                    | ३७५ |
| कृत्वा धर्मपरिप्रश्न                       | ५०२ |
| कृत्वा परिकर योग्थ                         | २५६ |
| कृत्वा विधिमिम पश्चात्                     | २७२ |
| कृत्वा विमाने सानुत्तरेऽभूत्               | ४०३ |
| कृत्वा व्यत्यक्षिपत् पापी                  | ४८४ |
| कृत्वा श्रोतृपदे कर्णौ                     | २२६ |
| कृत्वैवमात्मसस्कार                         | २५५ |
| कृत्स्नकर्ममलापायात्                       | २८८ |
| कृत्स्नामिति प्रसाध्यैनाम्                 | १२८ |
| केचिच्चमूचरस्थाने                          | २५६ |
| केचित् काम्बोजवाह्मीक-                     | ६२  |
| केचित् कीर्त्यंडगनासडग-                    | १६२ |
| केचित् कृतिधयो धीराः<br>केचित् परिजनस्थाने | १०५ |
| केचित् परिजनस्थाने                         | २५६ |
| केचित् सौराष्ट्रिकैर्नागैः                 | १३  |
| केचिद् बलैरवष्टब्धाः                       | 308 |
| केचिद् बलैरवष्टब्धाः<br>केचिद् रणरसासक्त-  | १६३ |
| केचित्रृत्तमिवातेनुः                       | ६६  |
| केतवो हरिवस्त्राब्ज-                       | ३६१ |

# महापुराणम्

| केन मोक्षः कथं जीव्यम्         | ४६४   | कीडन्नानाप्रकारेगा              | ४४८         | क्षीरस्यतो निजान् वत्सान्    | Ę           |
|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| केनाप्यविदितो रात्रावेव        | ४६६   | कीडांहेतोरहिस्रेऽपि             | . १३४       | क्षीराज्यममृतं पूतं          | ३०५         |
| केरली कठिनोत्तुङ्ग-            | ३७७   | कुद्धाः खे खेचराधीशाः           | ३८६         | क्षुधं पिपासां शीतोष्ण-      | २१०         |
| केवलास्यं परं ज्योतिः          | १४२   | कोधं तितिक्षया मानम्            | २१३         | क्षुब्धाभिघातोच्चलितः        | ३६          |
| केवलार्कादृते नान्यः           | ३१७   | कोधान्धतमसे मग्नम्              | १५७         | क्षुभितत्वं च संक्षोभः       | 388         |
| केवलार्कोंदयात् प्राक् च       | २१७   | क्रोधान्धेन तदा दध्ये           | २०५         | क्षेत्रं निष्पादयत्येकम्     | ४४८         |
| केशवापस्तु केशानां             | २४८   | क्लिष्टाचाराः परेनैव            | २५१         | क्षेत्रज्ञाऽऽज्ञा सभाकीर्तिः | २५४         |
| केषाञ्चित् पत्रनिर्मोक्षम्     | ६४    | क्वचिच्छुकमुखाकृष्ट-            | १७५         | क्षेत्रवास्तुसमुत्सर्गात्    | २८६         |
| कैलासाचलमभ्यर्णम्              | १३२   | क्वचिच्छ्क्तिपुटोद्भेद-         | ४४          | क्षेत्रेगोति तयोरग्रे        | ₹3 <b>४</b> |
| कैश्चिद् वीरभटैर्भावि          | १६२   | क्वचित् किन्नरसम्भोग्यैः        | १३२         | क्षेमैकतानतां भेजुः          | २२२         |
| कोककाम्तानुरागेण               | £38   | क्वचित् सितोपलोत्सङ्ग-          | १३३         | क्षौमांशुकदुकूलैश्च          | ६२          |
| कोकिलानकनिःस्वानैः             | २१    | क्वचित् स्फुटितशुक्तिमौक्ति     | कि-५१       | ***                          |             |
| कोकिलालापमधुरैः                | 58    | ववचिदुत्फुल्लमन्दार-            | <b>१</b> ३३ | ख                            |             |
| कोटयोऽष्टादशाश्वानाम्          | २२३   | क्वचिद् गजमदामोद-               | <b>१</b> ३३ | खगाः खगान् प्रति प्रास्ताः   | ४००         |
| कोटयोऽष्टादशास्य               | ६६    | क्वचिद् गुहान्तराद् गुञ्ज-      | <b>१</b> ३३ | खगाद्रेः पूर्वदिग्भागे       | ४५५         |
| कोटीशतसहस्रं स्याद्            | २२६   | ववचिद् वनान्तसंसुप्त-           | <b>१</b> ३३ | खचरादिरलङ्घ्योऽपि            | १२६         |
| को नाम मतिमानीप्सेद्           | २०६   | क्वचिद्विरलनीलांशु-             | <b>१३</b> २ | खण्डनादेव क्रान्तानां        | ४१५         |
| कोपदष्टविमुक्तौष्टम्           | ४१६   | <b>क्वचिन्निकुञ्जसंसुप्तान्</b> | <b>१३३</b>  | खण्डितानां तथा तापो          | ४१५         |
| कोऽयं प्रभुरवष्टम्भी           | ११६   | ववचिन्महोपलच्छाया               | ४४          | खद्वयर्तुखपक्षोरु-           | ४०३         |
| कौक्षेयकैर्निशाताग्र-          | २०१   | क्वचिन्मृगेन्द्रभिन्नेभ-        | <b>८</b> ६  | खपक्षसप्तवार्राशि-           | ४०३         |
| कौपीनाच्छादनं चैनम्            | ३१०   | क्वचिल्लतागृहान्तःस्थ-          | ११          | खभूचरश <b>रै</b> च्छन्ने     | ४०४         |
| कौबेरीमथ निर्जेतुम्            | ६६    | <b>क्विचल्लताप्रस्</b> नेषु     | ११          | खमुन्मिएातिरीटांशु-          | ২০          |
| कौबेरीं दिशमास्थाय             | ११५   | क्वचिद् विश्लिष्टशैलेय-         | १३३         | खरः प्ररायगर्भेषु            | २२५         |
| कौसुमं धनुरादाय                | ३७८   | क्व ते गुणा गर्णेन्द्रार्णाम्   | १४२         | खलूपेक्ष्य लघीया-            | १४३         |
| क्रमान्मुनीन्द्रनिष्कान्ति-    | ३०७   | क्व लब्धमिदमित्याख्यत्          | ४६०         | खुरोद्धूतान् महीरेणून्       | ६६          |
| क्रमेरा कुडकुमाद्रेरा          | ४४    | क्व वयं क्षुद्रका देवाः         | १०५         | _                            |             |
| क्रमेगा देशान् सिन्धूंश्च      | १७४   | क्व वयं जितजेतव्याः             | १५६         | ग                            |             |
| क्रमेलकोऽयमुत्त्रस्तः          | २५    | क्वासौ रतिवरोऽद्येति            | ४६६         | गङ्गातटवनोपान्त-             | १२७         |
| ऋव्यास्रपायिनः पत्रवाहिनो      | ३६७   | क्षरां रथाङगसंघट्टात्           | ४४          | गङगाद्वारं समुल्लङघ्य        | १७८         |
| क्रान्त्वा स्वस्योचितां भूमिम् | २५१   | क्षगां समरसघट्ट-                | १८४         | गङ्गापगोभयप्रान्त-           | १२६         |
| <b>क्रियाकलापेनोक्तेन</b>      | २७४   | क्षरामस्ताचलप्रस्थ-             | १८६         | गङगावर्णनयोपेताम्            | ७३          |
| कियाकल्पोऽयमाम्नात <u>ो</u>    | २४५   | क्षतात् त्रायत इत्यासीत्        | ३८८         | गङगासिन्धू सरिद्देव्यौ       | २२ <b>१</b> |
| क्रियागर्भादिका यास्ता-        | २७१   | क्षतीर्वन्येभदन्तानाम्          | १४          | गच्छन् मनोरमे राष्ट्रे       | ४८३         |
| क्रियाग्रनिवृं तिर्नाम         | २६७   | क्षतैरनुपलक्ष्याङ्ग             | ४१६         | गच्छन् स्थितमधो भागे         | ४८४         |
| कियामन्त्रविहीनास्त <u>ु</u>   | ३१५   | क्षत्रियागां कुलाम्नायः         | ३३१         | गजं गजस्तदोद्धव्यवाहो        | ३६३         |
| क्रियामन्त्रानुषङ्गे <b>रा</b> | ३१५   | क्षत्रियास्तीर्थमुत्पाद्य       | ३३४         | गजतावनसम्भोगैः               | ८६          |
| कियामन्त्रास्त एते             | ३००   | क्षत्रियो यस्त्वनात्मज्ञः       | ३४२         | गजताश्वीयरथ्यानाम्           | ११२         |
| ऋियामन्त्रास्त्विह ज्ञेयाः     | ३१५   | क्षमामयोत्तमां भेजे             | २१४         | गजदन्तान्तरालानि             | १८६         |
| क्रियाशेषास्तु निःशेषा         | २७६   | क्षायिकानन्तवीर्यश्च            | ३३६         | गजप्रवेकैर्जात्यश्वैः        | ६२          |
| कियोपनीतिर्नामास्य <b>ः</b>    | २४८   | क्षितिसार इति ख्यातः            | २३३         | गजयूथमितः कच्छाद्            | २३          |
| कीगाति शकुनादीनाम्             | ३४५   | क्षीबकुञ्जरयोगेऽपि              | 55          | गजस्कन्धगता रेजुः            | २००         |
| क्रीतांश्च वृत्तिमूल्येन       | ३४३   | क्षीरप्लवमयीं कृत्स्नां         | ሂ           | गजैः पश्य मृगेन्द्राणाम्     | १३४         |
| क्रीडनासक्तकान्ताभिः           | ३७३ । | <b>क्षीरवृक्षोपशा</b> खाभिः     | ३०६         | गर्जगंण्डोत्पलैरव्वैः        | 60          |

| _ ^    |                     |    |
|--------|---------------------|----|
| रलाकार | ामकारा <b>य</b> नुक | Ą٠ |

|                            | ו במנד      | क्रिकान्ये नगर                                  | 922                | गरीन्त्रा सन्त्रसामग्रह्माम               | 225          |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------|
| गराग्रहः स एष स्यात्       | २७३         | गिरेरधस्तले दूराद्                              | १३३                | गृहीत्वा वज्रकाण्डास्यम्                  | 33€          |
| गगापोषगामित्यावि-          | २५५         | गीर्वाणः कृतमाल इत्यभिमतः<br>गीर्वाणा वयमन्यत्र | १११                | गृहे तस्य समुत्तुङ्गे                     | ४४७          |
| गरायन्ति महान्तः किम्      | ३५४<br>१४५  | गुग्गुलूना वनादेष                               | 28                 | गोकुलानामुपान्तेषु<br>गोचराग्रगता योग्यम् | ३६<br>१६६    |
| गर्गाध्युषितभूभाग-         | • •         | गुग्गुद्भाः चनादच<br>गुग्गतोऽपि नवैशिष्टघम्     | 380                | गोत्रस्खलनसंवृद्ध-                        | १६१          |
| गगानिति कमात् पश्यन्       | 880         | •                                               | ४७६                | गोदोहै प्लाविता धात्री                    | १८१<br>३२३   |
| गर्गी तेनेति सम्पृष्टः     | ३४८         | गुरापालमहाराजः<br>गुरापालमहीरोजन                | ४५०                | गोपायिताऽहमस्याद्रेः                      |              |
| गर्गी वृषभसेनाख्यः         | ४०५         | गुणपालमुनीशोऽस्मत्-                             | - 1                |                                           | 800<br>5×5   |
| गतप्रतापः कुच्छ्।त्मा      | 888         | गुगापालाय तद्राज्यम्                            | ४६ <b>८</b><br>४८- | गोपालको यथा यत्नाद्<br>गोपालको यथा यूथे   | ₹ <b>%</b> ₹ |
| गतस्ततस्ततः श्रेयान्       | ४०५         | गुगापालाय दत्वा स्वाम्                          | ४६८                |                                           | \$88<br>\$   |
| गतानि सम्बन्धशतानि         | ४१२         | गगाभिक्रभाद् भेदात्                             | २४१                | गोभि प्रकाश्य रक्तस्य                     | 838          |
| गताया स्वेन सडकोचम्        | ४१८         | गुणयन्निति सम्पत्ति-                            | १७४                | गोशीर्ष दर्दुराद्रि च                     | 90           |
| गताशा वारयो म्लान-         | ३८४         | गुरावत्यायिका दृष्ट्वा                          | ४६६                | गोष्ठाद्रगरोषु सल्लापै                    | ३६           |
| गतिस्खलनतो ज्ञात्वा        | २१६         | गुणा क्षमादय सर्वे                              | ३८८                | गौरवैस्त्रिभिरुन्मुक्त-                   | २१२          |
| गते मासपृथक्ट्वे च         | २४८         | गुगागुगानभिज्ञेन                                | ३५४                | ग्रहोपरागग्रह्गो                          | २८३          |
| गतो नु दिनमन्वेष्टुम्      | १८७         | गुग्गिनश्चेन्न के नान्धा.                       | 880                | ग्रामकोटघश्च विज्ञेया                     | २२६          |
| गत्वा कतिपयान्यब्धौ        | ४६          | गुरिगना गुग्मादाय                               | 3 7 3              | ग्रामान् कुक्कुटसम्पात्यान्               | 83           |
| गत्वा किञ्चिदुदग्भूयः      | 83          | गुरोनैतेन शिष्टानाम्                            | ३४८                | ग्रीष्मेऽर्ककरसन्तापम्                    | १६४          |
| गत्वा च गुरुमद्राक्षुः     | १५६         | गुगोष्वेष विशेषोऽन्यो                           | ३१५                | ঘ                                         |              |
| गत्वा च ते यथोद्देशम्      | १५६         | गुर्गौरेभिरुपारूढ-                              | २७६                |                                           |              |
| गत्वा पुष्पगिरेः प्रस्थान् | ६८          | गुप्तित्रयमयी गुप्तिम्                          | २१२                | घटदासी कृता लक्ष्मी                       | 308          |
| गन्तु सहात्मना तस्य        | ४५६         | गुरु वन्दितुमात्मीय                             | ४८१                | घटयन्ति न विघ्नकोटयो                      | ४२२          |
| गन्धप्रधानमन्त्रश्च        | २६०         | गुरुप्रवाहप्रसृता                               | १४                 | घण्टामधुरनिर्घोष-                         | ४०७          |
| गन्धै पुष्पैश्च धूपैश्च    | १०१         | गुरुप्रसाद इत्युच्चे                            | १६०                | घन तमो विनार्केण                          | १८८          |
| गन्धोदकाद्रितान् कृत्वा    | २४८         | गुरुजनियता तत्त्व-                              | २७२                | घनावररगिनर्मुक्ताः                        | Ę            |
| गम्भीरामतिगम्भीराम्        | ६७          | गुरुसाक्षितया देहा-                             | 385                | घनावरगारुद्धस्य                           | ३२३          |
| गम्भीरावर्तनामानः          | २३६         | गुरूगामेव माहात्म्यम्                           | ३५३                | घनावली कृशा पाण्डु                        | 3            |
| गर्भज्ञोऽहं गिरेरस्मी-     | १०६         | गुरोरनुज्ञया लब्ध-                              | २५१                | घातिकर्मक्षयोद्भूताम्                     | २१८          |
| गर्जद्भिरतिगम्भीरम्        | ४३          | गुरोरनुमतात् सोऽपि                              | २५५                | घातिकर्मत्रय हत्वा                        | ४००          |
| गर्भाषानिकयामेनाम्         | २४५         | गुरोरनुमतेऽधीति-                                | २०६                | घातिकर्ममलापायात्                         | १४२          |
| गर्भाषानात् परं मासे       | २४६         | गुरोर्वचनमादेयं                                 | १७८                | <b>च</b>                                  |              |
| गर्भान्वयित्रयार्चैव       | २४४         | गुर्वोर्गुरुत्व युवयोः                          | ४४८                |                                           |              |
| गलद्गङ्गाम्बनिष्ठघूताः     | १२७         | गुल्फदघ्नप्रसूनोघ-                              | १३७                | चक तदधुना कस्मात्                         | १५२          |
| गलद्घर्माम्बुबिन्दूनि      | २७          | गुहामुखमपध्वान्तम्                              | १७८                | चक्र नाम पर देवम्                         | १५३          |
| गलन्मदजलास्तस्य            | <b>२</b> २२ | गुहामुखस्फुरद्धीर-                              | 58                 | चक्रध्वज समुत्याय                         | ₹3₽          |
| गलितान्योन्यसम्प्रीति-     | ४५३         | गुहेयमतिगृध्येव                                 | ११५                | चकभृद्भरत स्रष्टुः                        | २०८          |
| गवा गगानथापश्यत्           | ११          | गुहोष्मणा स नाश्लेषि                            | १०५                | चक्रमस्य ज्वलद्व्योम्नि-                  | १०           |
| गान्धारी बन्धकीभावम्       | ४६७         | गृध्यपक्षानिलोच्छिन्न-                          | 308                | चक्रमाकान्तदिक्चक्रम्                     | १५२          |
| गान्धारी सर्पदष्टाऽहमिति   | ४६६         | गृहत्यागस्ततोऽस्य                               | २७६                | चकरत्नं पुरोधाय                           | २६१          |
| गाहंपत्याभिध पूर्वम्       | ४०८         | गृहशोभा कृतारक्षा                               | २८६                | चकरत्नप्रतिस्पर्द्ध-                      | 5            |
| गार्हस्थ्यमनुपाल्यैवम्     | २८३         | गृहारगेहास्ति चेद् दोषम्                        | ३५३                | चकरत्नमभूज्जिष्णो                         | २३४          |
| गिरिकूटकमित्यासीत्         | २३३         | गृहाश्रमे त एवाच्या.                            | ४२६                | चकलाभो भवेदस्य                            | २६०          |
| गिरिदुर्गों ऽयमुल्लङ्घ्यो  | १०३         | गृहीतप्रग्रहस्तत्र                              | ३८१                | चक्रवाकयुवा भेजे                          | २६           |
| गिरीन्द्रशिखराकारमारुह्य   | ४०६         | गृहीतोत्कोच इत्येष                              | ४७२                | चक्रवाकी धृतोत्कण्ठम्                     | १८८          |
|                            |             |                                                 |                    |                                           |              |

| वकवाकीं सरस्तीरे            | २०  | चन्द्रपादास्तपन्तीव                   | 1838       | चित्रैरलड्कृता रत्नैः            | <b>१</b> २२ |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| चक्रवाकीमनस्ताप-            | १८८ | चन्द्रमाः करनालीभिः                   | ४१४        | चिन्तामपास्य गुरुशोककृताम्       | ५१२         |
| चकव्यूहविभक्तात्म-          | ३८६ | चन्द्रे तीव्रकरोत्सन्ना-              | ३६७        | चिरं निरीक्ष्य निर्विण्णाः       | ४५१         |
| बकसंघट्टसम्पिष्ट-           | ४०४ | चमरीबालकान् केचित्                    | ३७         | चिरं वर्द्धस्व विद्वष्णो         | १२७         |
| <del>चक्रसन्दर्शनादेव</del> | 83  | चमरीबालकाबिद्धः                       | ३७         | चिरमाकलय <b>न्नेवम्</b>          | २०५         |
| चकातपत्रदण्डासि-            | २२६ | चमरोऽयं चमूरोधाद्                     | २४         | चिराच्चऋधरस्या <b>द्य</b>        | १७७         |
| चकात्मना ज्वलत्येष-         | १०६ | चमूपतिरयोध्याख्यो                     | २३४        | चिरात् पर्यायमासाद्य             | ४०४         |
| चकानुयायि तद्भोजे           | १०  | चमूमतङगजा रेजुः                       | २००        | चिरात् समरसम्मर्दः               | १५५         |
| चकाभिषेक इत्येक-            | २६२ | चमूरवश्रवादेव                         | ६३         | चिरानुभूतमप्ये <b>वम्</b>        | 3 8         |
| चक्राभिषेकसाम्राज्ये        | २४४ | चमूरवश्रवोद्भूत-                      | ६५         | चिरासनेऽपि तत्रास्य              | १०१         |
| चकायुधोऽयमरिचकभय-           | ६०  | चम्पका विकसन्तोऽत्र .                 | २१         | चेटक्याः प्रियदत्ताया-           | ४६८         |
| चक्रासिदण्डरत्नानि          | २२६ | <sup>ः</sup> चरगालग्नमाक <b>र्षन्</b> | ৬५         | चेतांसि तरगाङगोप-                | ঙ           |
| चित्रिएाश्चक्रमेकम्         | ४०१ | चरगोचितमन्यच्च                        | ३४६        | चेदिपर्वतमुल्लङ्घय               | ६७          |
| चिक्रणा ज्ञापितो भूयः       | ११३ | चरन्ति वनमानुष्या                     | २०७        | चैत्यचैत्यालयादीनां              | २४२         |
| चकिरगोऽवसरः कोऽस्य          | १०३ | चरमाङगधरो धीर-                        | १२५        | चैत्यचैत्यालयादीनां              | ३२५         |
| चित्रत्वं चरमाङ्गत्वम्      | 38  | चरमागन्धरावेती                        | २०३        | चोदनालक्षर्णं धर्मं              | २८१         |
| चित्रसूनोः पुनः सेना-       | ४११ | चर्मरत्नं स्फुरद्रक्तवृश्चिकं         | ४६२        | चोलिकान्नालिकप्रायान्            | 90          |
| चक्री सुतेषु राज्यस्य       | ४११ | चर्यातुदेवतार्थं वा                   | २८८        | चौलकर्मण्यथो मन्त्रः             | 30€         |
| चकोत्पत्तिक्षणे भद्र        | ५०  | चर्येषा गृहिरणां प्रोक्ता             | २८३        | चोलाख्यया प्रतीतेयम्             | २४८         |
| चञ्च्वा मृगालमुद्धृत्य      | १०  | चलच्छाखीचलत्सत्त्व-                   | द ६        | च्यवन्ते स्वस्थितेः काले         | ३८८         |
| चटुलोज्ज्वलपाठीन-           | 358 | चलतां रथचकाराां                       | १३१        | _                                |             |
| चण्डाः कोदण्डकुन्तासि-      | ३६३ | चलत्प्रकीर्णकाकीर्ण-                  | १४०        | <b>छ</b>                         |             |
| चण्डाकाण्डाशनिप्रस्य-       | २३४ | चलत्सत्त्वो गुहारन्ध्रौः              | <b>द</b> ६ | छत्रं चन्द्रकरापहासि रुचिरे      | १११         |
| चण्डैरकाण्डमृत्युश्च        | 800 | चलत्सितपताकालि-                       | ४०७        | छत्रत्रयकृतच्छाय-                | १४०         |
| चतस्रश्चेटिकास्तासाम्       | ४७७ | चलदश्वीयकल्लोलैः                      | ३०         | छत्रभङ्गाद् विनाप्यस्य           | १८३         |
| चतुरः श्रावकज्येष्ठ-        | २७५ | चलद्धरिखुरोद्घट्ट-                    | ३६२        | छत्ररत्नकृतच्छायो                | ३६          |
| चतुरुत्तरयाऽशीत्या          | ५०३ | चलद्भिरचलोदग्रैः                      | ४१         | छ <del>त्र</del> रत्नमुपर्यासीत् | 399         |
| चतुर्जनपदाभ्यन्तरस्थ-       | 860 | चिलते चिलतं पूर्वं                    | ६२         | छत्रषण्डकृतञ्छायम्               | ३०          |
| चतुर्ज्ञानमलज्योतिः-        | ४०३ | चातका वाऽज्दवृष्टघा                   | ३७८        | छायात्मानः सहोत्थानम्            | १ इ         |
| चतुर्णामाश्रमाराां च        | २८३ | चापमाकर्णमाकृष्य                      | ४०१        | छिन्नदण्डैः फलैः कश्चिद्         | 338         |
| चतुर्दशभिरन्विताम्          | १६  | चामराणि तवामूनि                       | १४४        | छिन्नदन्तकरो दन्ती               | ४२०         |
| चतुर्भिरधिकाशीतिः           | २२३ | चामराण्युपमामानम्                     | २३४        | छिन्नैश्चकेण शूराणाम्            | 308         |
| चतुर्भिरधिकाशीतिरिति-       | ३५७ | चामरैवींज्यमानोऽपि                    | २२२        | ••                               |             |
| चतुर्भेदेऽपि बोघोऽस्य       | २१३ | चामरोत्क्षेप ताम्बूलदान-              | ३२७        | ज                                |             |
| चतुष्केषु च रथ्यासु         | १   | चारएात्वं तृतीयं च                    | ४६१        | जगतः प्रसवागाराद्                | 3           |
| चतुष्टयीं वनश्रेगीम्        | ३१८ | चारग्गाध्युषितानेते                   | १३५        | जगति जयिनमेनम्                   | २२०         |
| चतुष्पदादिभिस्तिर्यग्       | ४०४ | चारुचक्रधरस्यायम्                     | १८३        | जगत्त्रितयनाथोऽपि                | ४४०         |
| चन्दनद्रवसंसिक्त-           | १५१ | चिताः सिताः समाः स्निग्धाः            | ३६६        | जगस्थितिरिवानाद्या               | ११३         |
| चन्दनद्रवसंसिक्तसुन्दराङ्ग- | २३१ | चित्तद्रुमस्य चेद् वृद्धिः            | 338        | जगद्गृहस्य सौगन्ध्यम्            | ४०७         |
| चन्दनद्रवसिक्ताङ्ग्यः       | 980 | चित्रं जगत्त्रयस्यास्य                | ३८२        | जगाद सापि मामेष                  | ४८६         |
| चन्दनागुरुकर्पूरे-          | ४०७ | चित्रं महेन्द्रदत्ताख्यो              | ३७८        | जगादैनमिति श्रुत्वा              | ४६२         |
| चन्दनोद्यानमाधूय            | 58  | चित्रं प्रतोलीप्राकार-                | ३७१        | जनक्षयाय सङ्ग्रामो               | ३४७         |
|                             | 838 | Carant surray                         |            |                                  | 20          |
| चन्द्रग्रहणमालोक्य          | 060 | चित्रवर्गा घनाबद्ध-                   | ₹          | जनतोत्सारएाव्यग्र-               | ₹ १         |

| •           |             |
|-------------|-------------|
| THE RESERVE |             |
| श्लोकानामव  | ગાપાયાનજ્ઞન |
| *********   |             |

| जननी वसुपालस्य            | 850 | जयलक्ष्मीमुखालोक-       | १२४         | जातकर्मविधिः सोऽयं              | ३०६         |
|---------------------------|-----|-------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| जन्तुसम्भवशङ्कायाम्       | ३४४ | जयवत्यात्तसौन्दर्या-    | ४६८         | जाता वय चिरादद्य                | 308         |
| जन्तोर्भोगेषु भोगान्ते    | ४६३ | जयवत्यादिभिः स्वाभिः    | 338         | जाताश्चापधृताः केचिद्           | 365         |
| जन्मरोगजरामृत्यून्        | ४६८ | जयवर्मा भवे पूर्वे      | ४०५         | जाति सैव कुल तच्च               | २७६         |
| जन्मसंस्कारमन्त्रोऽयम्    | ४०६ | जयवादोऽनुवादोऽयम्       | १२०         | जातिक्षत्रियवत्तर्माजत-         | 385         |
| जन्मानन्तरमायातैः         | २६० | जयश्रीर्दुर्जयस्वामी-   | ४२०         | जातिमन्त्रोऽयमाम्नातो           | २६४         |
| जन्मावबुद्धच वन्दित्वा    | ४५७ | जयश्रीशफरीजालम्         | ४३          | जातिमानप्यनुत्सिक्त-            | २६४         |
| जम्बूद्वीपे विदेहेऽस्मिन् | ४८० | जयसाधनमस्याब्धे-        | ፍሂ          | जातिरैन्द्री भवेद्दिव्या        | २६४         |
| जय शत्रुदुरालोकम्         | ४१६ | जयसेनाख्यमुख्याभिः      | <b>ξ3</b> γ | जातिर्मूतिश्च तत्रस्थम्         | २द४         |
| जयः परस्य नो मेऽद्य       | ४०५ | जयस्तम्बेरमा रेजुः      | २००         | जातौ सागरसेनायाम्               | <b>¥</b> 9¥ |
| जयः प्रसादमध्यास्य        | ४४६ | जयस्य विजयः प्रार्गैः   | ४१७         | जात्यादिकानिमान् सप्त-          | २६४         |
| जय एव मदादेशाद्           | ४३० | जयाखिलजगद्वेदिन्        | १४६         | जात्यैव ब्राह्मरा पूर्वम्       | ३१०         |
| जयकरिघटाबन्धै-            | 338 | जयाध्वरपते यज्वन्       | १४७         | जातकैरिन्द्रजालेन               | ३६१         |
| जयकुञ्जरम्बुरूढः          | ११२ | जयावत्या समुत्पन्नो     | ₹38         | जितजेतव्यता देव                 | १५७         |
| जयताच्चऋवर्तीति           | १०७ | जयेनास्थानसद्धग्राम-    | ४२१         | जितजेतव्यपक्षस्य                | १५४         |
| जयति जननताप-              | १६८ | जयेश जय निर्दग्ध-       | १४६         | जितनिर्घातनिर्घोषम्             | ४६          |
| जयति जयविलासः             | १६७ | जयेश विजयिन् विश्वम्    | 3           | जितन्पुरभडकारम्                 | २२          |
| जयति जिनवरागाम्           | ११० | जयो ज्यास्फालन कुर्वन्  | ४१८         | जितमेघकुमारोऽयम्                | ३८२         |
| जयति समरभेरी-             | १९७ | जयो नामात्र कस्तस्मै    | ३८६         | जिता च भवतैवाद्य                | २०५         |
| जयति तरुरशोको             | १६५ | जयोऽपि जगदीशानम्        | ४२२         | जितान्तक नमस्तुभ्यम्            | १४८         |
| जयति दिविजनाथैः           | १६६ | जयोऽपि शरसन्तान-        | 388         | जितामरपुरीशोभा-                 | ३७६         |
| जयति भरतराज-              | २२० | जयोऽपि सुचिरात्प्राप्त- | ४०५         | जित्वा महीमिमां कृत्स्नाम्      | १३१         |
| जयति भुजगवक्त्रोद्वान्त-  | २१६ | जयोऽपि स्वयमारुहच-      | ४०२         | जित्वा मेघकुमाराख्यान्          | ३८२         |
| जयति भुजबलीशो             | २१६ | जयोऽप्यभिमुखीकृत्य      | ४१०         | जित्वा म्लेच्छनृपौ विजित्य      | १३०         |
| जयति मदनबागौः             | १९७ | जयोऽप्येव समुत्सिक्त-   | १३६         | जिनमतविहित पुरागाधर्मम्         | २८८         |
| जयति जिनमनोभूः            | १६७ | जयो महारस. कच्छ-        | ३५७         | जिनविहितमनून सर्स्मरन्          | ३२६         |
| जयद्विरदमारूढो            | 33  | जयोऽयात् सानुजस्तावद्   | ४०३         | जिनाजानुरता शक्वत्              | १६८         |
| जयधामा जयभामा             | ४६७ | जयोऽयात् सो यश्च        | ४२४         | जिनानुस्मरर्गे तस्य             | ३२६         |
| जय निर्जितमोहारे          | १४६ | जरज्जम्बूकमाघ्राय       | २१५         | जिनार्चाभिमुख सूरि <sup>.</sup> | २७२         |
| जय निर्मंद निर्माय        | १४७ | जरज्जरन्त ऋडगाग्र-      | १३५         | जिनालये शुचौ रडगे               | २७२         |
| जय निस्तीर्गससार-         | १४७ | जरठविसिनीकन्द-          | १६५         | जिनेन्द्रभवने भक्त्या           | ४६१         |
| जयनिस्त्रिशनिस्त्रिश-     | ४१२ | जरठेऽप्यातपो नायम्      | २४          | जिनेन्द्राल्लब्धसज्जन्मा        | २७६         |
| जयन्ति जितमृत्यवो         | ३५० | जराभिभूतमालोक्य         | ४८६         | जिनेषु भक्तिमातन्वन्            | ३२५         |
| जयन्ति विधुताशेष-         | 38  | जरायुपटलं चास्य         | ३०५         | जीयादरीनिह भवानिति              | ¥ε          |
| जयन्त्यखिलवाङमार्ग-       | २४० | जलदान् पेलवान् जित्वा   | ३८७         | जीवाजीवविभागज्ञा                | १६७         |
| जयपुण्योदयात् सद्यो       | ४१० | जलदृष्टिनियुद्धेषु      | २०४         | जीवादिसप्तके तत्त्वे            | ४०४         |
| जयप्रयाग्।शसिन्य-         | १२६ | जलस्तम्भः प्रयुक्तोऽनु- | ४४          | जीवेति नन्दतु भवानिति           | ४६          |
| जय प्रबुद्ध सन्मार्ग-     | १४७ | जलस्थलपथान् विष्वक्     | ६२          | जैनास्तु पार्थिवास्तेषाम्       | ३३३         |
| जयप्रहितशस्त्राली         | 308 | जलादजगरस्तिमिम्         | ५५          | जैनीमिज्या वितन्वन्             | 38€         |
| जयमानीय सन्धाय            | ४२७ | जलाद् भय भवेत् किञ्चित् | ४३७         | जैनेश्वरी परामाज्ञाम्           | २८७         |
| जयमुक्ता द्रुत पेतुः      | 308 | जलाब्जं जलवासेन         | ३६८         | जैनोपासकदीक्षा स्यात्           | २७४         |
| जयलक्ष्मी नवोढायाः        | ४०७ | जलौघो भरतेशेन           | २०४         | ज्ञातप्राग्भवसम्बन्धा           | ४६०         |
| जय लक्ष्मीपते जिष्णोः     | १४६ | जल्लं मल तृग्रस्पर्श-   | २११         | ज्ञातव्या. स्यु प्रपञ्चेन       | २५३         |
| -                         |     | ▼                       |             |                                 |             |

## महापुराण्म्

| ज्ञातिव्याजनिगूढ़ान्तः     | १७३   | तच्छासनहरा गत्वा          | १५५         | ततः परम्परेन्द्राय स्वाहा    | २६७        |
|----------------------------|-------|---------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| ज्ञातृधर्मकयां सम्यक्      | १६३   | तिच्छिस्तित्रयसान्निध्ये  | ४०५         | ततः परार्थसम्पत्त्यै         | २६७        |
| ज्ञात्वा तदाशु तद्बन्धु    | ३७१   | तच्छुद्धघशुद्धी बोद्धव्ये | २६२         | ततः पर्यन्तविन्यस्त-         | ३०         |
| ज्ञात्वा समागतं जिष्णुः    | 388   | तच्छेषादिग्रहे दोषः       | ३३२         | ततः पुण्योदयोद्भूताम्        | २३७        |
| ज्ञात्वा सम्भाव्यशौर्योऽपि | ३८६   | तच्छेषाशीर्वचः            | ३३२         | ततः पूजाङगतामस्य             | ३०१        |
| ज्ञात्वा सूत्रकृतं सूक्तम् | १६३   | तच्छौर्यं यत्पराभूतेः     | ४२०         | ततः पूर्ववदेवास्य            | २७६        |
| ज्ञानजः स तु संस्कारः      | २७७   | तच्छुत्वा नेत्रभूता नौ    | ४६६         | ततः प्रचलिता सेना            | ३४         |
| ज्ञानध्यानसमायोगो          | २६६   | तच्छु त्वा पुनरप्याभ्यां  | ४७०         | ततः प्रतीतभूपालपुत्रा        | 346        |
| ज्ञानमूर्तिपदं तद्वत्      | २६४   | तच्छ त्वा साऽत्रवीदेवम्   | ४८६         | ततः प्रतीपमागत्य             | १०१        |
| ज्ञानविज्ञानसम्पन्नः       | २५४   | तज्जलं जलदोद्गीर्गा-      | ११७         | ततः प्रभृत्यभीष्टं हि        | २४७        |
| ज्ञानशुद्ध्या तपः शुद्धिः  | २१३   | तज्जातौ चिक्रणो देवी      | ४५१         | ततः प्रयागाकैः कैश्चिद्      | ११३        |
| ज्ञानोद्योताय पूर्वं च     | २६१   | तज्ज्ञात्वा मत्पिता पुत्र | ४७०         | ततः प्रविश्य साकेत-          | ३२३        |
| ज्ञेयः पुरुषदृष्टान्तो     | ३३५   | तटनिर्भरसम्पातैः          | <b>१</b> ३२ | ततः प्रसन्नगम्भीर-           | १५३        |
| ज्येष्ठः प्रणम्य इत्येतत्  | १८२   | तटशुष्कांघ्रिपासन्न-      | ४५१         | ततः प्रसेदुषी तस्य           | 38         |
| ज्येष्ठे न्यायगतं योग्ये   | ४६७   | तटस्थपुटपाषाराः           | 55          | ततः प्राचीं दिशं जेतुम्      | १०         |
| ज्योतिर्ज्ञानमथ            | २५०   | तटाभोगा विभान्त्यस्य      | <b>१</b> २२ | ततः प्राविक्षदुत्तुङग-       | ३१८        |
| ज्योतिर्वेगागुरुं प्रीत्या | ४८२   | ततः कञ्चुकिनिर्देशाद्     | 30€         | ततः प्रास्थानिकैः पुण्य-     | 5          |
| ज्योत्स्नाकीर्तिमिवातन्वन् | 8     | ततः कतिपये देवाः          | १५१         | ततः श्रेष्ठिगृहं याता        | ४६६        |
| ज्योत्स्नादुकूलवसना        | ४     | ततः कतिपयैरेव             | 38          | ततः श्रेयोऽर्थिना श्रेयम्    | २७०        |
| ज्योत्स्नामये दुकूले च     | ৩     | ततः कतिपयैरेव             | ११५         | ततः षट्कर्मगो स्वाहा         | २६४        |
| ज्योत्स्नासलितसम्भूता      | ४     | ततः कतिपयैरेव             | १५१         | ततः सद्गृहिकल्यागि-          | ३०३        |
| ज्वलत्प्रतापः सौम्योऽपि    | ३६२   | ततः कतिपयेरेव प्रयागौः    | ४४०         | ततः सप्तदिनैरेव              | ४६३        |
| ज्वलत्येवं स तेजस्वी       | १७३   | ततः कलियुगेऽभ्यर्गे       | ३२०         | ततः समरसंघट्टे-              | १८५        |
| <b>ज्वलत्यौष</b> धिजालेऽपि | १३६   | ततः किञ्चित् स्वलद्गर्वो  | १२५         | ततः समुदिते चण्डदीधितौ       | ४६०        |
| ज्वलदर्जिः करालं वो        | १५४   | ततः किञ्चित् पुरो गच्छन्  | १३८         | ततः समुद्रदत्तश्च            | ४६४        |
| ज्वलद्दावपरीतोनि           | 55    | ततः कुमारकालेऽस्य         | २६०         | ततः समुद्रदत्ताख्यो          | 388        |
| ज्वलन्त्यौषधयो यस्य        | 58    | ततः कुतूहलाद् वार्धिम्    | ५०          | ततः समुद्रदत्तोऽपि           | ४६७        |
| ज्वलन्मुकुटभाचक्रो         | २०५   | ततः कृतभयं भूयो           | १८६         | ततः सर्वप्रयत्नेन            | ३१४        |
| त                          |       | ततः कृतयुगस्यास्य         | ३१७         | ततः सर्वेऽपि तहार्ताकर्णनाद् | ४५६        |
| तं कृष्णगिरिमुल्लडम्य      | 56    | ततः कृतार्थमात्मानम्      | २५३         | ततः सुखावतीपुत्रम्           | 338        |
| तं नत्वा परमं ज्योतिः      | २४०   | ततः कृतेन्द्रियजयो        | २६४         | ततः सुविहितस्यास्य           | २५४        |
| तं निरीक्ष्य क्षितेर्भर्ता | ३७२   | ततः कृतोपवासस्य           | २७२         | ततः स्वकाम्यसिद्ध्यर्थम्     | २६३        |
| तं परीत्य विशुद्धोरु       | ३७१   | ततः क्षरामिव स्थित्वा     | ३१८         | ततः स्थपतिरत्नेन             | 5          |
| तं पुरातनरूपेण             | ४५४   | ततः क्षात्रमिमं धर्मम्    | २६५         | ततः स्थितमिदं जैनात्         | ३३३        |
| तं रूप्याद्रिगुहाद्वार-    | १०७   | ततः क्षेपीय एवासौ         | ३१८         | ततः स्वभावसम्बन्धम्          | ४६५        |
| नं लौहित्यसमुद्रं च        | ६७    | ततः पञ्चनमस्कार-          | २७२         | ततः स्म बलसंक्षोभाद्         | <b>5</b> X |
| तं वीक्ष्य धूमवेगारूयः     | ४८८   | ततः परं निषद्यास्य        | २४७         | ततः स्वयंवरो युक्तो          | 348        |
| तं शासनहरं जिष्णोः         | १७७   | ततः परः प्रधानत्वम्       | ३३८         | ततः स्वस्य समालक्ष्य         | ३५७        |
| तं शैलं भुवनस्यैकम्        | १२४   | ततः परमजाताय              | २६१         | तत आमुत्रिकापाय-             | ३४१        |
| तं सहस्रसहस्रांशु          | ४२०   | ततः परमजाताय              | 338         | तत ऊजितपुण्येति              | ३०६        |
| त इमे कालपर्यन्ते          | ३२१   | ततः परमरूपाय              | 339         | तततारावली रेजे               | 858        |
| तच्चक्रमरिचक्रस्य          | ६२    | ततः परमवीर्याय पदम्       | 335         | ततश्चक्रधरादिष्टा            | ११५        |
| तच्चेदं कुलमध्यात्म-       | 338 1 | ततः परमार्हताय स्वाहा     | २६७         | ततश्चकथरेगार्य               | १७=        |
| •                          | •     |                           | (           |                              | •          |

| इलाका र | तमकार | <b>चिनुकमः</b> |
|---------|-------|----------------|
| ,       |       |                |

Xąę

ततश्च दिव्यजाताय स्वाहा ततो मध्यंदिनेऽभ्यर्गो २६७ ३२७ तत्कालोचितमन्यच्च २६२ ततोऽमरात् प्रमेयोक्ती ततश्च स्वप्रधानाय 939 787 तत्कालोचितवृत्तज्ञः ४३५ ततश्चानुपमेन्द्राय स्वाहा २६५ ततो महानय धर्म. ३१५ तत्कालोचितसामोक्त्या ३६४ ततक्चाहेन्त्यकल्यागुभागी-३०२ ततो महान्वयोत्पन्ना **३३३** ४८८ तत्कुमारस्य संस्पर्शात् ततश्च्युतः परिप्राप्तमानुष्यः ३४२ ततो महीभूत. सर्वे ३७४ २२६ तत्त्रमौ नूपुरामञ्जु-ततश्च्युतो जयन्तोऽभूद् ततोऽमी श्रुतनि शेष-30% १६४ तत्खेचरगिरौ राजपुरे ४५५ ततस्तमूचुरभ्यर्णाः ४५ ततो मुनीन्द्रकल्याग्।-३०३ तत्तटोपान्तविश्रान्त-१२४ ततस्तस्मिन् वने मन्दम् 33 ततोऽय कृतसस्कारः ३१० ४१५ तत्तप फलतो जातम् ततस्तितिक्षमार्गन १५८ ततोऽयं शुद्धिकामः सन् 382 तत्तु स्यादसिवृत्त्या वा 388 ततस्तुर्यावशेषेऽह्नि ३२७ ततोऽयमानतानेतान् २५७ तत्त्राणे च नियुक्ताना ३३१ ततस्ते जलदाकार-११७ ततोऽयमुपनीतः सन् २७४ तत्त्वादर्शे स्थिते देवे ३१७ ततस्त्वयि वयोरूप-353 ततो राज्यमिद हेयमपथ्यमिव ३४१ तत्पत्नी शुक्लपक्षादिदिने ४५४ ततान्धतमसे लोके १८६ ततोऽवगाहनादस्य २न६ तत्पदोपान्तविश्रान्ता-२१५ ततो गत्वाहमिन्द्रोऽभूत् 30% ततोऽवतीर्गे गर्भेऽसौ २५६ ३३३ तत्पालन कथ च स्यात् ततो गुगकृता स्वस्मिन् ततोऽवतीर्य श्रीपाल. ४८३ तत्पुरे वरकीर्तीष्टकीर्ति-382 838 ततो जितारिषड्वर्ग ततोऽवरोधनवधू-२६५ ३६ तत्प्रकाशकृतोद्योतम् ११३ ततोऽतिबालविद्यादीन् ३१० ततो वर्गोत्तमत्वेन २५२ तत्त्रतिष्ठाभिषेकान्ते ३६८ ततो दृष्टापदानोऽय ततो वाल्पमिद कार्यम् ११५ १५३ तत्प्रश्नावसितावित्थम् ३२० ततो विदूरमुल्लडघ्य ततो दिव्याष्टसहस्र-१३ ४३५ ३०६ तत्प्राप्य सिन्धुर रुध्वा ततो धनवती दीक्षाम् ४५५ ततो विदूरमुल्लडघ्य ३७ तत्फल सन्मति मुक्त्वा ३२२ ततो विद्योपदेशोऽस्य ततो धनुर्धरप्रायम् ११६ २६० ४७७ तत्फलेनाच्युते कल्पे ३१६ ततोऽधिगतसज्जाति. २७५ ततो विधिममु सम्यग् तत्सत्यमेव मत्तोऽन्याम् ४६७ ततोऽधिरुहच तं शैलम् १३७ ततो विधिवदानर्च-१४१ तत्सभावतिनामेतत् ४५३ ततोऽधीताखिलाचारः २५४ ततो विश्वेश्वरास्तन्य-えっと तत्समीपे नृपेगामा 840 ततो ध्यायेदनुप्रेक्षाः ततो विसर्जितास्थानः ३२७ ३४२ तत्सम्भूतौ समुद्भूतम् ३२६ ततोऽध्वनि विशामीशः तित्सद्धकूटपूजार्थं कान्ता १० ततो व्यत्यासयन्नव १८१ ४८७ ततोऽसौ दिव्यशय्यायाम् २५७ १०७ ततो नभस्यसौ गच्छन् 038 तत्सोपानेन रूप्याद्रे ततोऽसौ धृतदिव्यास्त्रो ततो नानानकध्वानप्रोत्कीर्गः-३७३ ξ3 तत्स्वप्नदर्शनात् किञ्चित् ३१७ ततोऽस्माद् विजयस्तस्माव् १४० ततो नास्त्यत्र नश्चर्च्यम् 378 30% तत्र कल्पोपमैर्देवे ततोऽसमै दत्तपुण्याशीः ०३४ ततो निरुद्धनि शेष-२६७ ₹≒ तत्र कश्चित् समागत्य ततो निववृते जित्वा ततोऽस्य केवलोत्पत्तौ तत्र काचित् प्रिय वीक्ष्य ४१६ ११८ २६६ ततो निर्ग्रन्थमुण्डादि-ततोऽस्य गुर्वनुज्ञानाद् 308 २५१ तत्र किन्नरनारीगाम् १३८ ततोऽन्तः प्रविशन् वीक्ष्य १३८ ततोऽस्य जिनरूपत्वम् २७६ तत्र क्षरामिवासीने २६१ ततोऽन्या पुण्ययज्ञाख्या १३५ २७३ ततोऽस्य दिग्जयोद्योग-तत्र चैत्यद्रुमास्तुङगान् ततोऽस्य पञ्चमे वर्षे ४६२ ततोऽपमृषितेनालम् २४८ तत्र त सुचिर स्तुत्वा २७३ ततोऽस्य विदिताशेष-ततोऽपरान्तमारुहयम् तत्र नित्यमहो नाम २४२ 5 X २५४ ततोऽपि नेमिनाथाय ततोऽस्य वृत्तलाभः स्यात् २७२ तत्र पक्षो हि जैनानाम् २५२ २१५ ततोऽस्य हायने पूर्णे 358 ततो भस्म समादाय ४०५ २४८ तत्र पश्यन् सुरस्त्रीगाम् २४७ ततोऽभिमतसंसिद्ध्ये ४४ ततोऽस्याधीतविद्यस्य २५० तत्र बन्धुजनादर्थ-388 ततोऽभिषेकमाप्नोति २६१ ततोऽहमिन्द्रस्तस्माच्च 301 तत्र भद्रासन दिव्यम् ततो भुक्तोत्तरास्थाने ३२७ ततो हिरण्यवर्मायाद् ४६० तत्र वारविलासिन्यो ३२७ ततो मतिमतात्मीय-३४१ तत्कथं कर्मभूमित्वाद् 3 \$ \$ तत्र वास्तुवशादस्य ३८

ततो मध्यंदिनेऽभ्यर्गे

२६

तत्करणिवेव कर्णेषु

३६६

तत्र शय्यासने सुप्त्वा

४८८

## **मंहांपुरार्णम्**

| तत्र संस्कारजन्मेदं              | २८०         | तथा चिरं विहृत्यात्तसम्प्रीि   | ते: ५०२    | । तदलं स्पर्द्धया दध्वम्      | १६१         |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|
| तत्र सञ्जातिरित्याद्या           | २७७         | तथात्माऽतिशयोऽप्यस्य           | 338        | तदलमधिपकाल-                   | 185<br>185  |
| तत्र सम्यक्त्वशुद्ध्यादि         | ४६४         | तथाऽतीन्द्रियदृग्नार्थी        | ३३६        | तदस्य रुचिमातेने              | 5           |
| तत्र सर्वसमृद्धाल्यो             | 884         | तथाध्वानन् महाघोषा             | 228        | तदाकर्णनमात्रेण               | ४०७         |
| तत्र सूत्रपदान्याहुः             | २८४         | तथा नृपोऽपि सङग्रामे           | ३४४        | तदाकण्यं गृहत्यागम्           | ४७५         |
| तत्राकामकृते शुद्धि-             | र<br>२८२    | तथा नृपोऽपि सैन्ये स्वे        | ३४४        | तदाकण्यं जयोऽप्याह            | ४७२         |
| तत्रागत्य कुमारोऽपि              | ४२५         | तथाऽन्तकृद्दशाङगात्            | १६३        | तदाकण्यं महीशस्य              | ४५७         |
| तत्रातिबालिवद्याद्या             | <b>३१</b> २ | तथा पारावतद्वन्द्वम्           | ४४६        | तदाकर्ण्यावधूयैनम्            | ४५१         |
| तत्रादौ तावदुन्नेष्ये-           | 780         | तथापि त्वत्कृतोऽस्मासु         | १५४        | तदा कलकलश्चके                 | २०५         |
| तत्रादौ सत्यजाताय                | 335         | तथापि बहुचिन्तस्य              | <b>३२६</b> | तदा कालानुभावेन               | ३२४         |
| तत्राधिवासितानोऽङ्गः             | ₹3          | तथाप्यस्त्येव जेतव्यः          | १५४        | तदा कुबेरिमत्रस्य             | ४५२         |
| तत्रानचं मुदा चकी                | १४०         | तथा प्रवृत्ते सङ्ग्रामे        | ४३१        | तदा कृत्वा महद्दुः खम्        | ४५६         |
| तत्रान्तपालदुर्गाणाम्            | ३७          | तथाभिषिक्तस्तेनैव              | 228        | तदा खगभवावास-                 | ५००         |
| तत्रापरान्तकान् नागान्           | 58          | तथा भूपोऽप्यतन्द्रालुः         | ३४६        | तदागत्य सुराः सर्वे           | ४०७         |
| तत्रापश्यन् मुनीनिद्ध-           | 880         | तथाऽयमात्मरक्षायाम्            | ३६४        | तदा जन्मान्तरस्नेहः           | ३८३         |
| तत्रापि पूर्ववनुमन्त्र-          | २४६         | तथा योगं समाधाय                | २५७        | तदा जयोऽप्यतिऋद्धो            | ४११         |
| तत्रापि विदितादेशैः              | ०३४         | तथा रतिवरः पृष्टः              | ४५३        | तदा तं राजगेहस्थम्            | ३७४         |
| तत्राप्युक्तो विधिः पूर्वः       | २४६         | तथालब्धात्मलाभस्य              | २८०        | तदा तुष्ट्वा महीनाथो          | ४७३         |
| तत्राभवत् प्रजापालः              | ४४७         | तथा विसर्जितप्रागः             | ३४२        | तदादि प्रत्यहं भेरी           | २४६         |
| तत्रामोघं शरं दिव्यम्            | 388         | तथाऽसावर्थशास्त्रार्थे         | ३२८        | तदादिश दिशामस्मै              | ३८६         |
| तत्रारोप्यं भरं कृत्स्नम्        | २४४         | तथास्य दृढ़चर्या स्यात्        | २७३        | तदादिश विधेयोऽत्र             | ४२६         |
| तत्रार्चनाविधौ चक्रत्रयम्        | २४५         | तथा स्वयंवरस्येमे              | ४२६        | तदा नभोऽङगणं कृत्स्नम्        | 5           |
| तत्रार्हतीं त्रिधा भिन्नाम्      | २५०         | तथेतरांश्च सम्मान्य            | ४२७        | तदानीमागते पत्यौ              | ४६७         |
| तत्रावतारसंज्ञा स्यात्           | २६६         | तथेदमपि मन्तव्यम्              | ३२१        | तदा पटकुटीभेदाः               | ११७         |
| तत्रावासितसाधनो निधिपतिः         | 30          | तथैव चक्रचीत्कारः              | ४४         | तदापि खलु विद्यन्ते           | ३६२         |
| तत्रावासितसैन्यं च               | १२८         | तथैव नृपतिर्मौलम्              | ३४३        | तदापि पूर्ववत् सिद्ध-         | २५ <b>१</b> |
| तत्राविष्कृतमङ्गगले              | ₹ १         | तथैन्द्रियकदृक्शक्तिः          | ३३५        | तदा पुत्रवियोगेन सा           | ४६७         |
| तत्रासीनमुपायनैः                 | ३२          | तथैन्द्रियकवीर्यश्च            | ३३४        | तदा पुरात् समागत्य            | ३७८         |
| तत्रासीनश्च संशोध्य              | 308         | तथैन्द्रियकसौन्दर्यः           | ३३६        | तदा पूर्वोदिताचार्यां         | ४६१         |
| तत्रास्य नृपशार्द्ल-             | २२१         | तथैव पृथिवीपालो                | ३४४        | तदा पूर्वोदितो देवः           | ४२=         |
| तत्रेष्टो गात्रिकाबन्धो          | २४६         | तथैव सत्कृता विश्वे            | २२१        | तदा प्रचलदश्वीय-              | 83          |
| तत्रैकस्मै वियच्चारएाद्वन्द्वाय- | ४४४         | तथोक्त्वा कान्तवृत्तान्तम्     | ४६८        | तदा प्रणेदुरामन्द्रम्         | १००         |
| तत्रैन्द्रियकविज्ञानः            | ३३४         | तथ्याः स्युः स्वस्य सन्दृष्टाः | ३२१        | तदा प्रभृति मिन्नते           | ५०१         |
| तत्रैन्द्रियसुखी                 | ३३४         | तदतीत्य समं सैन्यैः            | ३०         | तदा प्रियास्तवात्रापि         | ४६८         |
| तत्रैव दुहिता जाता               | ४५५         | तदत्र कारएां चिन्त्यम्         | १५३        | तदा बलद्वयामात्याः            | ४१३         |
| तत्रैव विद्यया सौधगेहम्          | ४८२         | तदत्र गुरुपादाज्ञा             | १५६        | तदा भरतराजेन्द्रो             | ४०६         |
| तत्रैवागत्य सार्थेशो             | ४५५         | तदत्र प्रतिकर्तव्यम्           | १५५        | तदाऽभूद्रुद्धमश्वीय <b>म्</b> | १३१         |
| तत्रैवाभीष्टमावर्ज्यं-           | ३६२         | तदत्र भगवद्वक्त्र-             | ३१७        | तदा मुकुटसंघट्टाद्            | १५५         |
| तत्रोच्चेरच्चरद्ध्वाना           | १२६         | तदध्युष्य जडो जन्तुस्तप्तः     | ४४२        | तदा मुदितचित्तः सन्           | ४६२         |
| तत्रोद्घोषितमङ्गलैः              | प्रह        | तदन्तर्गतनि:शेष-               | १६३        | तदा मुनेगृ हाद् भिक्षाम्      | ४४४         |
| तत्रोपनयनिष्कान्तिभागी           | ३०७         | तदभावे च वध्यत्वम्             | ३१३        | तदा रएगाङगरो वर्षन्           | ११८         |
| तत्रोपायनसम्पत्त्या              | ३२७         | तदभावे स्वमन्यांश्च            | ₹१३        | तदालोक्य महीपालो              | ४७२         |
| तथा गृहाश्रमस्थाश्च              | ५०५ ′       | तदलं देव संरभ्य                | 86         | तदाशीर्वादसन्तुष्टः           | ४६३         |

# श्लोकानामकारौद्यनुक्रमः

| तदाशु प्रतिकर्तव्यम्        | १७३         | तद्बलात् कान्तया सार्द्धम् | ५०० | तपोऽयमनुपानत्कः           | २५७         |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----|---------------------------|-------------|
| तदाश्वीयखुरोद्घाताद्        | <b>.</b> 74 | तद्बिम्बाधरसम्भाविता-      | 888 | तपोलक्ष्म्या परिष्वक्ता   | १६२         |
| तदा सदसदः सर्वे             | ५००         | तद्बुद्ध्वा नाथवशेश        | ४३४ | तपो विधाय कालान्ते        | ४५७         |
| तदा सन्नदसंयुक्त-           | ४०४         | तद्भूतवनमेतत्त्वम्         | ४५५ | तप्तपाशुचिताभूमि          | १६४         |
| तदा सर्वोपधाशुद्धो          | ३८८         | तद्भ्रूशरासनः कामः         | ३६६ | तमः कवाटमुद्घाटय          | १६५         |
| तदा सागरदत्ताख्य            | ४६६         | तद्यथातीन्द्रयज्ञान.       | ३६६ | तमः सर्व तदा व्यापत्      | ४१४         |
| तदा सुखावती कुब्जा          | 858         | तद्यथा यदि गौः कश्चिद्     | 383 | तमध्वशेषमध्वन्यै          | ٠<br>٦٤     |
| तदास्ता समरारम्भः           | ११७         | तद्यथा ससृतौ देही          | 335 | तमभ्यषिञ्चन् पौराश्च      | <b>२२</b> १ |
| तदाऽस्य क्षपकश्रेगीम्       | २६६         | तत् यूय ससृतेहेंतुम्       | ४०५ | तमस्मत्कन्यकामेष          | ४८४         |
| तदाऽस्योपनयार्हत्वम्        | ३११         | तद्रवाकर्णनाद् घूरिंगत-    | ४३६ | तमानयानुनीयेह             | १६२         |
| तदा स्वमन्त्रप्रहित.        | ४३३         | तद्राष्ट्रविजयार्द्धस्य    | ४५५ | तमालवनवीथीषु              | 58          |
| तदिद तस्य साम्प्राज्यम्     | २६३         | तद्रूपालोकनोच्चक्षुः       | २३० | तमासिषेविरे मन्दम्        | ७१          |
| तदुन्मुखस्य या वृत्ति.      | २६६         | तद्वच पवनप्रौढ-            | ३८६ | तमित्यद्भुतया लक्ष्म्या   | १३३         |
| तदुपन्न निमित्तानि          | ३२८         | तद्वच सम्मुखीनेऽस्मिन्     | १७७ | तमित्यद्भुतया लक्ष्म्या   | १३३         |
| तदुपाकृतरत्नौषे.            | १२८         | तद्वन पवनाधूतम्            | ११५ | तमित्यालोकयन् दूरात्      | १७७         |
| तदुपाहृतरत्नाद्यैः          | ११०         | तद्विदित्वा कुलस्यैव       | ४६६ | तमिस्रेति गुहायासौ        | ११२         |
| तदुपेत्य प्रगामेन           | 308         | तद् विलोक्य कुमारोऽभूत्    | ४६० | तमुच्चैवृं तिमाकान्त-     | १२१         |
| तदेतत् सार्वभौमस्त्वम्      | ४३०         | तद्विलोक्य सपत्न्योऽस्या   | ४४६ | तमृष्यमूकमाऋम्य           | ६७          |
| तदेतत् सिद्धसाध्यस्य        | २६६         | तद्वीक्ष्य पितरावेष-       | 388 | तमेकमक्षर ध्यात्वा        | ३५२         |
| तदेतद् योगनिर्वागम्         | २५६         | तनुतापमसहच ते              | १६४ | तमेकपाण्डुर शैलम्         | १२४         |
| तदेतद् विधिदानेन्द्र-       | २५७         | तनूदरी वरारोहा             | २२६ | तमेन धर्मसाद्भूतम्        | २७५         |
| तदेत्य द्रुतमायुष्मन्       | १८०         | तनूभूतपयोवेणी              | ४   | तमोऽग्निगजमेघादिविद्या    | ४१०         |
| तदेन शरमभ्यर्च्य            | ४६          | तन्त्रावायगता चिन्ता       | ३२७ | तमो दूर विधूयाऽपि         | १८६         |
| तदेन्द्रा. पूजयन्त्येनम्    | २६०         | तन्त्रावायमहाभारम्         | ४५२ | तमो निश्शेषमुद्ध्य        | १५६         |
| तदेषां जातिसंस्कारः         | २४३         | तन्निमित्तपरीक्षाया        | 388 | तमोबलान् प्रदीपादिप्रकाशा | ४१४         |
| तदैव युवराजोऽपि             | ५०६         | तिन्नरीक्ष्य ममैवायम्      | ४५३ | तमोऽगुण्ठिता रेजे         | १८८         |
| तदैष परमज्ञान-              | २७६         | तन्निवेशादथान्येद्यु       | ४६६ | तमो विध्य दूरेण           | १८६         |
| तदोद्भिन्नकटप्रान्त-        | ३६४         | तन्मन्त्रास्तु यथाम्नायाम् | २४५ | तमोविमोहित विश्वम्        | ४१४         |
| तदोपसर्गनिर्णाशे            | ४७४         | तन्मा भूदनयोर्युद्धम्      | २०२ | तयो कुमार श्रीपाल.        | ४८०         |
| तदोभयबलख्यात-               | ४०८         | तन्मुक्ता विशिखा दीप्रा    | ११५ | तयो सुता भोगवती           | ४८३         |
| तद्गर्भे रत्नसन्दर्भ-       | १४०         | तन्व्यो वनलता रेजु         | ধ   | तयोरह तनूजास्मि           | ४५५         |
| तद्गेयकलनिक्वागा-           | २३०         | तप. श्रुतञ्च जातिश्च       | २४६ | तयोरारात् तटे पश्यन्      | ११४         |
| तद्गोपुरावनि क्रान्त्वा     | १३५         | तप श्रुताभ्यामेवातो        | २४३ | तयोरारात् तटे सैन्यम्     | ११४         |
| तद्दु खस्यैव माहात्म्यम्    | ४६४         | तपसोऽग्रेग चोग्रोग्र-      | २१४ | तयोर्जन्मान्तरस्नेह-      | ४६०         |
| तद्दुर्मुखोऽपि निर्बन्धाद्  | ४५५         | तपस्तनूनपात्ताप-           | २१० | तयोर्जन्मान्त रात्मीय-    | ४४६         |
| तद्दृष्टिमात्रविज्ञात-      | ४५३         | तपस्तनूनपात्तापाद्         | १६६ | तयोर्जयोऽभवत्             | ३५८         |
| तद्देव कथयास्माकम्          | १६०         | तपस्तापतनूभूत-             | १६६ | तयोविद्युत्प्रभा पुत्री   | ४०१         |
| तद्देव विरमामुष्मात्        | १५७         | तपस्तीव्रमथासाद्य          | १६२ | तयोस्तुक् सर्वदियतः       | ४६४         |
| तद्देव्यश्च भहादेव्यो       | ३३४         | तपोऽग्नितप्तदीप्ताङ्कगाः   | १६६ | तरङगात्यस्तोऽयम्          | ४८          |
| त <b>द्दे</b> हदीप्तिप्रसरो | २१४         | तपोऽनुभावादस्यैवम्         | २१६ | तरिक्रगततन् वृद्धम्       | ४१          |
| तद्दीर्गत्य व्रगस्थान-      | ३४४         | तपोभिरकृशैरेभिः            | २१४ | तरिङ्गतपयोवेगाम्          | 60          |
| तद्धमस्थीयमाम्नायम्         | ₹88         | तपो भुजबली रेजे            | २०४ | तरङगैर्धवलीभूत-           | १०          |
| तद्धेतुफलपर्यन्तं           | ४६६         | तपोमयः प्रशीतोऽग्निः       | १७० | तरितमिकलेवरं              | ४६          |
|                             |             |                            |     |                           |             |

## महापुराणम्

| तरन्तं मकराकारम्                   | ४३८ | तां लक्ष्मीमक्षयां मत्वा    | ३७४         | तिरीटमुद्वहन् दीप्रम्       | २५७         |
|------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| तरस्विभिर्वपुर्मेधा                | ६२  | तां विलोक्य महीपालो         | ३६६         | तिरीटशिखरोदग्रो             | 33          |
| तरुणस्य वृषस्योच्चैः               | ३२३ | ताः श्रयन्ते गुणान्नेव      | ३६१         | तिरीटोदग्रमूर्धासौ          | 9           |
| तरुशाखाग्रसंसक्त-                  | ३०  | ताः सम्पदस्तदैश्वयंम्       | 308         | तिर्यंग्गोष्फरापाषार्गैः    | ४०२         |
| तल्पादुत्थितमात्रोऽसौ              | ३२६ | तादवस्थैर्गुर्गैरुद्धैः     | ३४०         | तिर्य इमण्डलगत्यैवं         | १८७         |
| तव वक्षःस्थलाश्लेषाद्              | ५०  | तानेकशः शतं चाष्टौ          | 358         | तिस्रोऽस्य वज्रकोटचः स्युः  | २२६         |
| तवादेशविधानेन                      | ४२६ | तान् प्रजानुग्रहे नित्यम्   | २६३         | तीक्ष्मदण्डो हि नृपतिः      | ३४३         |
| तस्मादन्ते कुरुम्लेच्छा-           | ३४७ | तान् प्राहुरक्षरम्लेच्छा-   | ३४६         | तीक्ष्णा मर्माण्यभिघ्नन्तः  | ३१६         |
| तस्मादवध्यतामेष                    | ३१३ | तान्यनन्योपलभ्यानि          | १०७         | तीर्थंकृत्सु स्वतः प्राग्यो | ३५१         |
| तस्मादयं गुर्गौर्यत्नाद्           | 388 | तान् सम्पूज्य विसर्ज्याभूद् | ३७०         | तीर्थकृद्गराभृच्छेष-        | ३०१         |
| तस्माद् रसदतीक्ष्णादीन्            | २६४ | तान् स्वयंवरशालायाम्        | ३७४         | तीर्थकृद्भिरियं स्रष्टा     | <b>३१३</b>  |
| तस्माद्धर्मैकतानः सन्              | ३४१ | ताभ्यां तत्रैव सा रात्रिः   | ४१३         | तीव्रं तपस्यतां तेषाम्      | १६६         |
| तस्मान्नास्माभिराकान्तम्           | २४१ | तामाक्रान्तहरिन्मुखाम्      | १७          | तीव्रं तपस्यतोऽप्यस्य       | २१०         |
| तस्मिन् दिने प्रविष्टस्य           | ३१० | तामालोक्य बलं जिष्णोः       | ११३         | तुङगसिंहासनासीन <b>म्</b>   | ४३६         |
| तस्मि <b>न्नन्येद्यु</b> रुद्यानम् | ४३४ | तामुत्तीर्य जनक्षोभाद्      | 03          | तुङगोऽयं हिमवानद्रिः        | <b>१</b> २० |
| तस्मिन्नष्टदले पद्मे               | २७२ | ताम्बूलरससंसर्गात्          | ३७४         | तुरङगमवराद्दूरात्           | ११०         |
| तस्मिन्नेव भवे शक्तः               | ३४२ | तारकाकुमुदाकीर्गो           | 8           | तुरङगमास्तरङगाभाः           | ₹8₹         |
| तस्मि <b>न्ने</b> वोत्तरश्रेण्याम् | 348 | तारालितरलस्थूल-             | २६१         | तुलापुरुष एवायम्            | १८५         |
| तस्मिन् पौरुषसाध्येऽपि             | ३८  | तारुण्यशाली वृषभः           | ३२०         | तूर्यध्वानाहतिप्रेडख-       | ३७=         |
| तस्मिन् वने वसन्                   | 328 | तावच्च परचक्रेण             | ११६         | तूर्यमङ्गलनिर्घोषैः         | 888         |
| तस्मै कन्यां गृहारोित              | ४२६ | तावच्च मन्त्रिगो मुख्याः    | २०३         | तृगाकल्पोऽपि संवाहचः        | 980         |
| तस्य पूजा विधातव्या                | ४५१ | तावच्च सुधियो धीराः         | <b>१</b> १६ | तृतीयजन्मनीतोऽत्र           | ४६१         |
| तस्य मेऽयशसःकीर्तेः                | 738 | तावत्त्रपा भयं तावत्        | ४३२         | तृतीयजन्मनो युष्मद्-        | ४६१         |
| तस्य राज्ञश्च ताः सर्वा            | 200 | तावदासीद् दिनारम्भो         | £38         | तृतीयज्ञानसम्नेत्रैः        | ४०३         |
| तस्य लक्ष्मीमनाक्षिप्य             | ३५८ | तावद्धेषितनिर्घोषैः         | 802         | तृतीयेऽहिन चानन्तज्ञानदर्शी | ३०६         |
| तस्य वक्षःस्थले तत्र               | ४७४ | तावद्भिर्वादिभिर्वन्द्यो    | ४०३         | ते कदाचिज्जगत्पाल-          | ४५२         |
| तस्य स्वयंत्रभादेव्याम्            | ३४४ | तावन्त्येव सहस्रागा         | २२३         | ते च सत्कृत्य सेनान्यम्     | ७१          |
| तस्यां तन्नाथवंशाय-                | ३६४ | तावन्येद्युः कपोतौ च        | ४५५         | ते च स्वप्ना द्विधाम्नाताः  | ३२१         |
| तस्याखिलाः क्रियारम्भा-            | ३२६ | तावानेतुं कुमारोऽपि         | ४८३         | ते चिरं भावयन्ति स्म        | १६८         |
| तस्या दक्षिगातोऽपश्यद्             | 03  | तावान्निर्जितनिश्शेष-       | १२६         | तेजसां चऋवालेन              | १४१         |
| तस्यापरस्मिन् दिग्भागे             | ४०७ | तावुभौ ब्रह्मलोकान्ते       | ४५२         | तेऽतितीव्रैस्तपोयोगैः       | १६२         |
| तस्यामसत्यां मूढात्मा              | ३१२ | ताश्च कियास्त्रिधाऽऽम्नाताः | २४४         | ते तु स्वव्रतसिद्धचर्थ      | २४१         |
| तस्या लालाटिको नैकः                | ३६६ | ताश्च तच्चित्तहारिण्यः      | २२५         | तेऽधीत्योपासकाध्याय-        | १६३         |
| तस्या विनीलविस्रस्त-               | २३० | ताश्च तासां तदा व्याकुली-   | ४८७         | तेन षाड्गुण्यमभ्यस्तम्      | ३२८         |
| तस्यासिपुत्रिका दीप्रा             | २३५ | तासां किमुच्यते कोपः        | ३६१         | तेनापि त्याज्यमेवेदम्       | १६१         |
| तस्यासीत् सुप्रभा देवी             | ३६३ | तासां मृदुकरस्पर्शेः        | २२४         | तेनापि भारते वर्षे          | 338         |
| तस्यास्तु भेदसंख्यानम्             | २६६ | तासामकृतकस्नेह-             | 838         | तेऽनुरक्ता जिनप्रोक्ते      | १६५         |
| तस्येष्टमूरु लिङगञ्च               | २४६ | तासामालापसंलाप-             | ३२७         | ते पौरवा मुनिवराः           | 800         |
| तस्योक्त दोषसंस्पर्शी              | ३३६ | तास्तु कर्त्रन्वया ज्ञेया-  | २४४         | तेऽभ्यनन्दन्महासत्त्वा      | १६६         |
| तां काण्डकप्रपाताख्याम्            | १२६ | तास्त्रिकालं समभ्यर्च्य     | ४०५         | तेऽमी जातिमदाविष्टा         | <b>३२</b> ० |
| तां तस्य वृत्तिरनुवर्तयति स्म      | ४४४ | तिथ्यादिपञ्चिभः शुद्धैः     | 888         | तेषां कृतानि चिह्नानि       | २४१         |
| तां पश्यन्नर्चयस्ताश्च             | 358 | ितमिरकरिएाां यूथम्          | 8EX         | तेषां निधुवनारम्भ-          | १६३         |
| तां मनोजरसस्येव                    | १२६ | तिरीटं स्फुटरत्नांशु        | २६१         | तेषां स्यादुचितं लिङ्गम्    | <b>३११</b>  |
|                                    | •   |                             | - •         |                             |             |

## श्लोकानामकाराचनुक्रमः

| तेष्वहंदिज्याशेषांशैः                 | २४४   | त्वं वह्निनेव केनापि       | ४२७ | दत्त्वा सुलोचनाये च          | ४३७         |
|---------------------------------------|-------|----------------------------|-----|------------------------------|-------------|
| तेष्वव्रता विना सङ्गात्               | २४०   | <br>त्वगस्थिमात्रदेहास्ते  | १६६ | ददती पात्रदानानि             | ३६८         |
| ते स्वदुर्नयलज्जास्तवेराः             | ४२७   | त्वङगत्तुङगतुरङगसाधनखुर-   | 83  | ददुरस्मै नृपा. प्राच्यकलिङग- | ६६          |
| ते स्वभुक्तोज्भितं भूयो               | १६५   | त्वत्तः स्मो लब्धजन्मानः   | १५६ | ददौ दानमसौ सद्भ्यो           | ३२५         |
| ते हिमानी परिक्लिष्टाम्               | १६४   | त्वत्तीर्थसरसिस्वच्छे      | १४८ | दधच्चाऋचरी वृत्तिम्          | १८४         |
| ते हि साधारणाः सर्व-                  | ३१५   | त्वत्तो न्याया प्रवर्तन्ते | ३८८ | दधतीरातपक्लान्त-             | १७५         |
| तैरश्चिक गिरि कान्त्वा                | ६८    | त्वत्पदस्मृतिमात्रेग       | १४६ | दधद्दण्डाभिघातोत्थम्         | १०७         |
| तैस्तु सर्वप्रयत्नेन                  | ३३२   | त्वत्पादनखभाजाल-           | १४८ | दधद्धीरतमा दृष्टिम्          | २०४         |
| तोषाद् सम्पादयामासु.                  | ५०५   | त्वत्पुत्रा इव मत्पुत्रा   | ३०६ | दधान तुलिताशेष-              | १७६         |
| तोषितैरवदानेन                         | ११५   | त्वत्प्रगामानुरक्तानाम्    | १६० | दधान स्कन्धपर्यन्त-          | २१०         |
| तौ भोगपुरवास्तव्यौ                    | ४६६   | त्वत्प्रतापः गरव्याजात्    | १२० | दधानास्ने तपस्तापम्          | १६५         |
| त्यक्तकामसुखो भूत्वा                  | २८७   | त्वत्प्रसादाच्छुत सम्यक्   | ३५६ | दन्तकाष्ठग्रहो नास्य         | ३४६         |
| त्यक्तचेलादिसडगस्य                    | २५३   | त्व.प्रसादादिदं सर्वम्     | ४३८ | दन्तिदन्तार्गलप्रोनोद्-      | १८६         |
| त्यक्तशीतातपञ्चागा-                   | २८६   | त्वत्स्तुते पूतवागस्मि     | १४८ | दियतान्तकुबेरास्यो           | ४६७         |
| त्यक्तस्नानादिसस्कार'                 | २५४   | त्वद्देहदीप्तयो दीप्रा     | १४४ | दर्पोद्धरा खुरोत्यात-        | ሂ           |
| त्यक्तागारस्य यस्यातः                 | २७६   | त्वद्भुक्तिवासिनो देव      | १२० | दर्भास्तरगासम्बन्धः          | २६०         |
| त्यक्तागारस्य सद्दृष्टे.              | २५३   | त्वमंत्र तेन सौहार्दाद्    | ४५२ | दर्शयन्ती समीपस्थाम्         | ४५२         |
| त्यक्तोपधिधरा धीरा                    | १६७   | त्वमादिराजो राजपि          | १५३ | दशम्या सिद्धक्टाग्रे         | ४६०         |
| त्यक्त्वाऽस्त्रवस्त्रशस्त्राणि        | २५४   | त्वमामुप्यायरा किन्न-      | २७६ | दशाद्रगमिति भोगाद्रगम्       | २३३         |
| त्यक्त्वेश खेचरास्नातिवृष्टौ          | ३६७   | त्वमुद्घाटच गुहाद्वारम्    | १०७ | दशाधिकारास्तस्योक्ना         | ३११         |
| त्याग पर्वोपवास च                     | ४५४   | त्वया न्यायधनेनाटग-        | २६४ | दशाधिकारि वास्तूनि           | <b>३१</b> २ |
| त्याग सर्वाथिसन्तर्पि                 | ५०२   | त्वया मदीयाभरग्गम्         | ४७३ | दशार्गकवनोद्भूतानपि          | ६६          |
| त्यागो हि परमो धर्म.                  | ३४१   | त्वयाऽह हेतुना केन         | ४७२ | दशारानि कामरूपादच            | ६६          |
| त्रपां गता समादाय                     | ४६०   | त्विय रार्जीन राजोक्ति     | १५५ | दातु समुद्रदत्तस्य           | ४७१         |
| त्रयः पञ्चाशदेता हि                   | २४४   | त्वयीद कार्यमित्यस्मै      | १५३ | दान पूजा च शील च             | ३२५         |
| त्रयोऽग्नय <sup>.</sup> प्रगोयाः स्यु | ३०१   | त्वयेदानी ससोपानाम्        | १०५ | दानिनो मानिनस्तुद्रगा.       | ४०५         |
| त्रयोऽग्नयोऽर्हद्गराभृत्              | २४५   | त्वयंता प्रस्थितो देवो     | ३४  | दिक्स्वस्तिका सभाभूमि        | २३३         |
| त्रसान् हरितकायाश्च                   | १६७   | त्वा नमस्यन् जनैर्नम्ग्री  | १४५ | दिगद्भगनाघनापाय-             | ४           |
| त्रि परीत्य नमस्कृत्य                 | ३५६   | त्वा स्तोष्ये परमात्मानम्  | १४१ | दिगन्तरेभ्यो व्यावर्त्य      | ३४०         |
| त्रिः प्राक् त्वन्मारितावावाम्        | ४७६   | त्वामायुष्मन् जगन्मान्यो   | १७६ | दिग्जये यस्य सैन्यानि        | <b>१</b> २६ |
| त्रिकलिङगाधिपानोद्रान्                | ६९    | द                          |     | दिव्य प्रभान्वय कोऽपि        | १०५         |
| त्रिकालविषय योगम्                     | १६५   | दक्षचेटीजनक्षिप्रकृत-      | ४४६ | दिव्यभाषा तवाशेष-            | १४४         |
| त्रिक्टमलयोत्सङ्गो                    | 58    | दक्षिग्गानिलमापल्ल-        | ३७७ | दिव्यमूर्तेरुदुत्पद्य        | ३३२         |
| त्रिगुप्ताय नमो                       | २६५   | दक्षिरगेन तमद्रीन्द्रम्    | १०१ | दिव्यमूर्ते जिनेन्द्रस्य     | २ <b>८१</b> |
| त्रिजगज्जनताजस्र-                     | १३८   | दक्षिरगेन नद शोराम्        | ६७  | दिव्यरत्नविनिर्माग्-         | २२३         |
| त्रिज्ञानधृत् त्रिभुवनैकगुरु          | प्र११ | दक्षिरोर्मतया विष्वग्      | २४  | दिव्यरूपं समादाय             | ४६६         |
| त्रिज्ञाननेत्रमम्यक्त्व-              | ५०५   | दक्षिगोत्तरयो श्रेण्यो     | १२८ | दिव्यसद्धगीतवादित्र-         | २५७         |
| त्रिभिनिदर्शनैरेभि.                   | ३४०   | दक्षिगोत्तरयो. श्रेण्यो.   | ३८१ | दिव्यसिहासनपदाद्             | १०७         |
| त्रिमेखलस्य पीठस्य                    | १४५   | दण्डनादपरीक्ष्यास्य        | ४७४ | दिव्यानुभावसम्भूत-           | २५७         |
| त्रिमेखलस्य पीठस्य                    | ३१८   | दण्डरत्न पुरोधाय           | १०  | दिव्याभरए।भेदानाम्           | २२७         |
| त्रिष्वेतेषु न ससर्गो                 | २८३   | दण्डरत्नाभिघातेन           | १०७ | दिव्यारत्रदेवताश्चाम्        | २६३         |
| त्वं जामातुर्निराकृत्या               | ४६८   | दत्त्वा किमिच्छक दानम्     | २४२ | दिशा प्रसाधनायाधाद्          | ş           |
| त्यं मन्दराभिषेकार्ही भवेति           | ३०५   | दत्त्वा कोशादि सर्वस्वम्   | ४३४ | दिशा प्रान्तेषु विश्रान्तै   | <b>5</b> X  |

## महापुराणम्

| दिशां रावगामाकान्त्या         | ४१  | दृष्टाः स्वप्ने मृगाधीशाः     | ३२२    | द्रष्टब्या गुरवो नित्यम्        | ३१८   |
|-------------------------------|-----|-------------------------------|--------|---------------------------------|-------|
| दिशाञ्जयः स विज्ञेयो          | २६१ | दृष्टापदानानन्यांश्च          | ७१     | द्रष्टव्या विविधादेशा           | १०३   |
| दिश्यानिव द्विपान्            | ६१  | दृष्टिवादेन निर्ज्ञात-        | १६३    | द्रोग्धृन्न्यानस्य भूभर्तुः     | ४११   |
| दीक्षां जैनीं प्रपन्नस्य      | २७६ | दृष्टीनामप्यगम्ये ऽस्मिन्     | २३     | द्रोगादिप्रक्षयारम्भ-           | ४३६   |
| दीक्षा रक्षा गुणाभृत्या       | १६१ | दृष्ट्वा कदाचिद् गान्धारी     | ४६७    | द्रोगामुखसहस्रागि               | २२६   |
| दीक्षावल्ल्या परिष्वक्तः      | २०६ | दृष्ट्वा तत्कम्बलस्यान्ते     | ४८६    | द्वात्रिशन्मौलिबद्धानाम्        | २२३   |
| दीपिकायामिवामुष्याम्          | २१५ | दृष्ट्वा तत्साहसं वक्तुम्     | ४५५    | द्वादशाङगश्रुतस्कन्ध-           | १६२   |
| दीपिका रचिता रेजुः            | १८६ | दृष्ट्वाऽथ तं महाभाग-         | ४५     | द्वादशाहात् परं नाम             | २४७   |
| दीप्रैः प्रकीर्णकवातैः        | २६२ | दृष्ट्वा विमोच्य राजानम्      | ४५२    | द्वासप्ततिः सहस्राणि            | २२६   |
| दीयतां कृतपुण्याय             | ३७० | दृष्ट्वा षड्राजकन्यास्ताः     | ४५१    | द्धिः स्तां त्रिलोकविजयः        | ३००   |
| दीर्घदोर्घातनिर्घात-          | २०७ | दृष्ट्वा हरिवरस्तस्मान्नीत्वा | ४८७    | द्विजातो हि द्विजन्मेष्टः       | २४३   |
| दु:खी सुखी सुखी दु:खी         | ४४२ | दृष्ट्वेवाकृष्टहरिगााम्       | १८६    | द्विजातिसर्जनं तस्माद्          | ३२१   |
| दुनोति नो भृशं दूत-           | १८४ | देयमन्यत् स्वतन्त्रेग         | १५५    | द्वितीय इव तस्यासीत्            | ४४८   |
| दुन्दुभिध्वनिते मन्द्रम्      | २५६ | देयान्यराषुत्रतान्यस्मै       | ३१०    | द्वितीयभार्जुनं सालम्           | 3 ह १ |
| दुराचारनिषेधेन त्रयम्         | ३६२ | देवताऽतिथिपित्रग्नि-          | २७६    | द्वितीयमेखलायां च               | १४०   |
| दुर्गाटवीसहस्राणि             | २२७ | देवताप्रमितालक्ष्ये           | 850    | द्विधाभवतुवामावा                | १३६   |
| दुर्द्धरोरुतपोभार-            | ४८४ | देव त्वामनुवर्तन्ताम्         | १५५    | द्विपानुदन्यतस्तीव्रम्          | ७३    |
| दुर्निरीक्ष्यः करैस्तीक्ष्णैः | ४१३ | देवदानवगन्धर्व-               | 388    | द्विरष्टौ भावनास्तत्र           | ३३१   |
| दुर्मुखे कुपिते भीत्वा        | ४५५ | देवदिग्विजयस्यार्द्धम्        | १००    | द्विर्वाच्यं वज्रनामेति         | २६७   |
| दुर्मृ तश्च दुरन्तेऽस्मिन्    | ३४२ | देव दीप्रः शरः कोऽपि          | ४६     | द्विर्वाच्यौ ताविमौ शब्दौ       | . २६६ |
| दुर्विगाहा महाग्राहाः         | ३५  | देवभूयं गताः श्रेष्ठि-        | ४५७    | द्विवस्तृतोऽयमद्रीन्द्रो        | १२२   |
| दुष्टा हिंसादिदोषेषु          | ३४८ | देवश्रीरनुजाश्रेष्ठि-         | ४६५    | द्विषड्योजनमागाहच-              | ४६    |
| दुस्तराः सुतरा जाताः          | ६८  | देवस्यानुचरो देव              | ४२८    | द्विषन्तमथवा पुत्रम्            | ३४८   |
| दुस्सहे तपिस श्रेयो           | ४६७ | देवानां प्रिय देवत्वम्        | १०५    | द्वेषवन्तौ तदालोक्य             | ४५६   |
| दूत तातवितीर्गा नो            | १८४ | देवान्तसत्यः सत्यान्तदेवो     | ३५७    |                                 |       |
| दूत नो दूयते चित्तम्          | १५२ | देवीषूपचरन्तीषु               | २५६    | ध                               |       |
| दूत सात्कृत्सम्मानाः          | १५८ | देवोऽयमक्षततनुर्विजिताब्धि-   | પ્રદ   | धत्ते सानुचरान् भद्रा <b>न्</b> | १३४   |
| दूरपाताय नो किन्नु            | ४०० | देवेनानन्यसामान्यमाननाम्      | ४३७    | धनं यशोधनं चास्मै               | ११५   |
| दूरमद्य प्रयातव्यम्           | ३४  | देवोऽयमम्बुधिमगाधमलङ्घ्य-     | . પ્રદ | धनमित्रस्ततस्तस्माद्            | ४०६   |
| दूरमुत्सारिताः सैन्यैः        | 57  | देव्यः कनकमालाद्याः           | ४४०    | धनमेतदुपादाय                    | २५२   |
| दूरादेव जिनास्थान-            | ३१८ | देशाध्यक्षा बलाध्यक्षैः       | १०१    | धनश्रीरादिमे जन्मन्यतो          | ४०५   |
| दूरादेवावरुहघात्म-            | ४२१ | देशेऽपि कारयेत् कृत्स्ने      | ३४६    | धनश्रीरित्यजायन्त               | ४७७   |
| दूराद् दूष्यकुटीभेदाद्        | २६  | देहच्युतौ यदि गुरोर्गुह-      | प्र११  | धनुर्धरा धनुः सर्ज्यम्          | १०२   |
| दूरानतचलन्मौलि-               | १०१ | देहवासो भयं नास्य             | ४६३    | धन्विनः शरनाराच-                | १०२   |
| दूरानतचलन्मौल-                | ११० | देहान्तरपरिप्राप्तिः          | २५०    | धन्विनः शरनाराच-                | २०१   |
| दूरानतचलन्मौल-                | १४१ | दैवमानुषबाधाभ्यः              | ३८८    | धर्मः कामश्च सञ्चेयो            | ३६०   |
| दूषितां कटकैरेनाम्            | २०६ | दोर्दर्पं विगराय्यास्य        | २०३    | धर्मकर्मबहिर्भूता-              | 308   |
| दृगर्दवीक्षितैः सान्तः        | १६३ | दोर्बलिभ्रातृसंघर्षात्        | २२२    | धर्म इत्युच्यते सद्भिः          | ४०४   |
| दृग्विलासाः शरास्तासाम्       | २२४ | दोषः कोऽत्र गुगाः कोऽत्र      | 388    | धर्मशीले महीपाले                | 358   |
| दृढव्रतस्य तस्यान्या          | २७३ | दोषधातुमलस्थानम्              | ३३६    | धर्मस्याख्याततां बोधेः          | २१५   |
| दृढीकृतस्य चास्योद्ध-         | ३४३ | दोषाः किं तन्मयास्तासु        | ३६१    | धर्मार्थकाममोक्षागाम्           | ३४८   |
| दृष्टः सम्यगुपायोऽयम्         | ३७० | दोषान् गुगान् गुगी गृह्णन्    | ३५३    | धर्मान्तोऽस्य महानासीद्         | २३३   |
| दृष्टवत्यस्मि कान्ताऽस्मिन्   | ५०१ | दोषान् पश्यँश्च जात्यादीन्    | ३३६    | धर्मेण गुणयुक्तेन               | 98€   |
|                               |     |                               |        |                                 |       |

## रलोकानामकाराचनुक्रमः

| • •                                |     | _                          | (      |                          | 0           |
|------------------------------------|-----|----------------------------|--------|--------------------------|-------------|
| धर्मोऽत्र मुक्तिपदमत्र             | ३५० | नकाकृत्या स्वदेशस्थः       | ४३५    | न भेतव्यं न भेतव्यम्     | १०५         |
| धर्मी रक्षत्यपायेभ्यो              | ३४१ | न खट्वाशयन तस्य            | २५०    | न भोक्तुमन्यथाकारम्      | १५७         |
| धर्म्यमर्थ्यं यशस्सारम्            | ३८८ | नखदर्पग्रसऋान्त-           | १४४    | नभोगृहाङ्गग्गे तेनु      | 8           |
| धर्म्येराचरितै <sup>,</sup> सत्य-  | २७६ | नखाशुकुसुमोद्भेदै          | २२४    | नम शब्दपरी चेती          | २६६         |
| घवला धार्मिकैमीन्या                | 880 | नखेन्दुचन्द्रिका तस्याः    | ३६४    | नम स्कलकत्याग्गपथ-       | ३५०         |
| धानुष्कैर्मार्ग <b>रौ</b> र्मार्गः | ३१६ | न गृहीत मयेत्यस्मिन्       | ४७३    | न मध्ये न शरीरेषु दृष्टा | 808         |
| धारयश्चऋरत्नस्य                    | ६३  | न चिक्रणोऽपि कोपाय         | ३६१    | न मया तद्द्वय साध्यमिति  | ४७४         |
| धारा रज्जुभिरानद्धा-               | २३२ | न चक्रेगान रत्नैश्च        | 830    | नमस्ते नतनाकीन्द्र-      | १४८         |
| धारा वीररसस्येव रेजे               | 338 | न च तादृग्विध कश्चित्      | ३३४    | नमस्ते परमानन्त-         | १४७         |
| <b>धारि</b> ग्गी पृथिवी चेति       | ४७७ | न चास्य मदिरासङगो          | ४१     | नमस्ते पारनिर्वाण-       | १४७         |
| . धार्मिकस्थास्य कामार्थ-          | ३२६ | न चित्र तत्र मच्चित्ती     | ३७६    | नमस्ते प्रचलन्मौल-       | १४७         |
| र्धिगिदं चिकसाम्प्राज्यम्          | 884 | न चेदिगान् सुतान्          | ४२७    | नमस्ते प्राप्तकल्यागा-   | १४८         |
| धुततटवने रक्ताशोक-                 | ६१  | न चेलक्नोपमस्यासीन्        | ११७    | नमस्ते भुवनोद्भासि-      | १४७         |
| धुनी वैतररगी•माषवती च              | ७०  | नटोऽय वासवो नाम            | ४८१    | नमस्ते मस्तकन्यस्त-      | १४७         |
| धुनी सुमागधी गडगाम्                | ६७  | न तथाऽस्मादृशा खेदो        | १७२    | नमस्ते मुकुटोपाग्र-      | १४७         |
| धूमवेग विनिर्जित्य                 | ४६२ | नताना सुरकोटीनाम्          | १४५    | नमस्ते स्वकिरीटाग्र-     | १४७         |
| ू<br>धूमवेगो विलोक्येनम्           | 838 | नताशेषो जय स्नेहाद्        | ३६४    | निमविनिमपुरोगै-          | १२६         |
| धूमवेगो हरिवरक्वैताम्              | ४८६ | न तुष्यन्ति स्म ते लब्धौ   | १६८    | निमश्च विनिमञ्चैव        | <b>१</b> २८ |
| धूलीसालपरिक्षेप-                   | १३७ | न तृतीया गतिस्तेषाम्       | १५५    | न मृता व्रणितानैव        | ४०५         |
| घूलीसालपरिक्षेपो-                  | १४५ | न तृप्तिरेभिरित्येष        | ४६३    | नमोऽन्तो नीरजक्शब्द      | २६०         |
| भृतमद् <del>र</del> गलवेषस्य       | 38  | नत्वाऽपश्यत् प्रसादीव      | ४३६    | नमोऽस्तु तुभ्यमिद्धर्दे  | १४८         |
| धृतरक्ताशुका सन्ध्याम्             | १८८ | नत्वा विश्वसृज चराचरगुरु   | म् १७१ | नयन्ति निर्भरा यस्य      | 55          |
| धृतिस्तु सप्तमे मासि               | २४६ | नदी वृत्रवती कान्त्वा      | ે દ્'૭ | नरविद्याधराधीशान्        | ३७३         |
| धेहि देव ततोऽस्मासु                | १२१ | नदीन रत्नभूयिष्ठम्         | ४३     | न रूपमस्य व्यावर्ण्य     | ३८२         |
| धौरित मतिचातुर्यम्                 | ६६  | नदीना पुलिनान्यासन्        | ٦      | नरेशो नागराश्चैतत्,      | ४७४         |
| धौरितैर्गतमृत्साहै:                | ६६  | नदीपुलिनदेशेषु             | १०     | नर्मदा सत्यमेवासीत्      | 03          |
| धौरेय. पार्थिवैः किञ्चित्          | २६४ | नदीमवन्तिकामा च            | ६८     | न लक्ष्मीरिप तत्त्रीत्ये | ३६३         |
| ध्यानगर्भगृहान्तःस्था              | १६४ | नदी वधूभिरासेव्यम्         | ४२     | नवमे मास्यतोऽभ्यर्णे     | २४६         |
| ध्रुवं स्वगुरुणा दत्ताम्           | १८५ | नदीसखीरिय स्वच्छ-          | १६     | नवमे वज्रनाभीशो          | ४०५         |
| ध्वजदण्डान् समाखण्डच               | ४०४ | न दुनोति मनस्तीव्रम्       | 308    | नवलोहितपूराम्बु          | ४०७         |
| ध्वजस्योपरि धूमो वा                | ४०४ | नद्योरुत्तरगोपाय           | ११४    | नवापि कुपितेभेन्द्र      | ४११         |
| ध्वनतो घनसंघातान्                  | १३४ | ननु न्यायेन बन्धोस्ते      | 9€0    | नवाम्बुकलुषा पूरा        | २३२         |
| ध्वनत्सु सुरतूर्येषु               | २६६ | ननृतु सुरनर्तक्य           | १००    | नवास्य निधय सिद्धा       | १३१         |
| ध्वनौ भगवता दिव्ये                 | ५०६ | नन्दन सोमदत्ताह्व          | ३५६    | न विघ्न किन्नु खल्वत्र   | २०२         |
| ध्वस्तोष्मप्रसरा गाढम्             | ६४  | नन्दनप्रतिमे तस्मिन्       | ३८     | न विषादो विधातव्य        | ४८६         |
| ,                                  |     | नन्दनो वृषभेशस्य           | २२२    | नश्यात् कर्ममल कृत्स्नम् | ३०५         |
| न                                  |     | नन्द्यावर्तो निवेशोऽस्य    | २३३    | नष्टमष्टादशाम्भोधि-      | ३५१         |
| न करैं: पीडितो लोको                | ११५ | नन्वह त्वत्पिनृस्थाने      | ४३६    | नष्टाधिमासदिनयो          | २८४         |
| न कि निवारिताऽप्यायाम्             | ४१६ | न पश्चान्न पुरा लक्ष्मी    | ३६७    | न स सामान्यसन्देशै       | १७२         |
| न किञ्चिदप्यनालोक्य                | ११६ | नप्ता श्रीनाभिराजस्य       | १२६    | न स्पृशामि कथ चाहम्      | ४८७         |
| न किञ्चिदप्यनालोच्य                | ४८  | नभ <sup>.</sup> सतारमारेजे | 3      | न स्मरिष्यसि किम्        | ४६६         |
| न केवलं शिलाभित्तौ                 | १२६ | नभ स्फटिकनिर्माणम्         | १४०    | न स्थूले न कुशे नर्जू    | ३६५         |
| न केवलं समुद्रान्त -               | 38  | न भुजङ्गेन सन्दष्टा        | ४३२    | न स्वतोऽगःने पवित्रत्वम् | ३०१         |
|                                    | , - | 1 . 2                      |        | •                        |             |

#### महापुराग्रम्

| न हर्ता केवलं दाता             | ३६३ | निःशेषं नाशकद्धन्तुम्      | ४१४  | निर्जरा कर्मगां येन           | ४०४         |
|--------------------------------|-----|----------------------------|------|-------------------------------|-------------|
| नाकौकसां धृतरसम्               | ५२  | निःश्रेणीकृत्य तज्जङ्घे    | २२=  | निर्जितारिभटै <b>र्भोग्या</b> | १६२         |
| नागदत्तस्ततो वानरायी-          | ३०१ | निःश्वासधूममलिनाः          | प्र२ | निर्जिताशनिनिर्घोष-           | ४०१         |
| नागप्रियाद्रिमाऋम्य            | ६७  | निःसङगवृत्तिरेकाकी         | २५५  | निर्देयः परिरम्भेषु           | २२५         |
| नागमारुहच तिष्ठ त्वम्          | ४११ | निःसपत्नमिति भ्रोमुः       | ६८   | निर्दिष्टस्थानलाभस्य          | २७३         |
| नागामरोपि तां पश्यन्           | ३६० | निःसृत्य नाभिवल्मीकात्     | २२६  | निर्दिष्टां गुरुएा साक्षाद्   | १६२         |
| नाङगरागस्तुरङगागाम्            | ४४  | निगमान् परितोऽपश्यत्       | १३   | निर्द्धन्द्ववृत्तिरध्यात्मम्  | २१४         |
| नाटकानां सहस्राणि              | २२६ | निगलस्थो यथानेष्टम्        | ३३७  | निर्मलत्वं तु तस्येष्टम्      | 388         |
| नाटघमालामरस्तत्र               | १२६ | निगलस्थो विपाशक्च          | ३३७  | निर्मितोऽस्य पुराग्गस्य       | ३५२         |
| नाट <b>घ</b> शालाद्वयं दीप्तम् | १४६ | निचुलः सहकारेगा            | २२   | निर्मोकमिव कामाहेः            | २२६         |
| नाि्एमा महिमैवास्य             | ३७६ | निजगम्भीरपाताल-            | ४०   | निर्यान्ति हृदयाद् वाचो       | ३५३         |
| नातिदूरे निविष्टस्य            | १५१ | निजग्राह नृपान् दृप्तान्   | ६५   | निर्यापितास्ततो घण्टाः        | ३२३         |
| नात्रैव किन्त्वमुत्रापि        | ४७१ | निजवागमृताम्भोभिः          | ४५३  | निर्वारगदीक्षयात्मानम्        | २६६         |
| नाथवंशाग्रणीश्चामा             | ४२८ | निजहस्तेन निर्दिष्टम्      | ४३६  | निर्वागसाधनं यत् स्यात्       | २७ <b>१</b> |
| नाथेन्दुवंशसंरोहौ              | ४३७ | निजागमनवृत्तान्त-          | ४८२  | निर्विशेषं पुरोरेनम्          | 358         |
| नादरिद्रीज्जनः कश्चिद्         | १   | निजान्यजन्मसौख्यानु-       | ४६६  | निर्व्यापेक्षनिराकाङक्षा      | १६७         |
| नाध्वा द्रुतं गुरुतरैरपि-      | ७६  | निजोचितासनारूढ़ाः          | ३७७  | निर्वता निर्नमस्कारा          | ३४७         |
| नानगारा वसून्यस्मत्            | २४० | नित्यप्रवृत्तिशब्दत्वात्   | ४२   | निविष्टवानिदं चान्यत्         | ४५४         |
| नानाप्रसवसन्दृब्ध-             | ४४० | नित्यानुबद्धनृष्णत्वात्    | ४२   | निवेदितवती पृष्टा             | ४६५         |
| नानाभाषात्मिकां दिव्य-         | १४१ | नित्योदयो वुधाधीशो         | ४६५  | निवेद्य कार्यविज्ञानम्        | १५३         |
| नानारत्नविधानदेशविलसत्         | २३८ | नित्यो निरञ्जनः किञ्चिद्   | ४०७  | निवेद्य सुप्रभायाश्च          | ३७१         |
| नान्यो मद्भागिनयोऽयमिति        | ४६७ | निदेशैरुचितैश्चास्मान्     | १२१  | निश्शेषहेतिपूर्गोषु           | ४०४         |
| नाभिक्पप्रवृत्तास्या           | ३६७ | निधयो नव तस्यासन्          | २२७  | निषेव्यमाराा विषया            | ४६३         |
| नाभूत् परिषहैर्भेङगः           | ३६६ | निधयो यस्य पर्यन्ते        | 3 8  | निष्कण्टकमिति प्राप्य         | २२२         |
| नामकर्मविधाने च                | ३०६ | निधिः पुण्यनिधेरस्य        | २२७  | निष्कषायाणि नाकस्य            | ४०४         |
| नाम्नातिसन्धितौ भूढो           | ३८७ | निधीनां सह रत्नानाम्       | २२६  | निष्कान्त इति सम्भ्रान्तैः    | ६३          |
| नाम्ना वज्रमयं दिव्यम्         | २३५ | निध्यानादजयूथस्य           | ३२२  | निष्कान्तिपदमध्ये स्ताम्      | २०७         |
| नाम्ना विद्युत्प्रभे चास्य     | २३४ | निपतत्पुष्पवर्षेग          | १३६  | निष्टप्तकनकच्छायम्            | २२३         |
| नाम्नैव कम्पितारातिः           | ३६३ | निपतन्निर्भरारावैः         | १३२  | निष्ठुरं जृम्भतेऽमुष्मिन्     | ३८३         |
| नाम्नैव लवगामभोधिः             | ₹3  | निपपे नालिकेराग्गम्        | 52   | निष्पन्दीभूतमालोक्य           | ४०४         |
| नायकैः सममन्येद्युः            | ११५ | निपेतुरमरस्त्रीरााम्       | १०५  | निष्पर्यायं वनेऽमुष्मिन्      | ५१          |
| नालिकेरद्रुमेष्वासीत्          | ७४  | निमीलयन्तश्चक्षूंषि        | 808  | निस्सपत्नां महीमेनाम्         | 388         |
| नालिकेररस:पानम्                | 53  | निमूर्च्छास्ते स्वदेहेऽपि  | १६६  | निस्सहायो निरालम्बो           | ४१३         |
| नालिकेरासवैर्मत्ताः            | 53  | नियुद्धमथ सङगीर्य          | २०५  | निस्सृष्टार्थतयाऽस्मासु       | १८०         |
| नाशकं तदिहाश्चर्यम्            | ४७२ | नियोज्य स्वानुजान् सर्वान् | ४३५  | नीचैर्गतेन सुव्यक्त-          | ७३          |
| नास्त्येषामीदृशी शक्तिः        | 388 | निरन्तरश्रवोत्कोथ-         | ४४२  | नीत्वा रात्रि सुखं तत्र       | ४३४         |
| नास्त्रे व्यापारितो हस्तो      | ३६  | निरर्गलीकृतं द्वारम्       | ११५  | नीत्वा सोऽपि कुमारं तम्       | ४८६         |
| नास्यासीत् स्त्रीकृता बाधा     | २११ | निराक्रत्यार्ककीर्त्यादीन् | ३८१  | नीरां तीरस्थवानीर-            | 59          |
| नास्वादि मदिरा स्वैरम्         | १६० | निरुद्धमूर्ध्वं गृध्तीर्षः | ४०७  | नीरूपोऽयं स्वरूपेग            | ४६३         |
| नाहं देहो मनो नास्मि           | २५६ | निरुध्यानन्तसेनादि-        | ४०५  | नीलं श्यामाः कृतरव-           | ५४          |
| नाहं सुलोचनार्थ्यंस्मि         | ३३६ | निरोधमभयोद्घोषगायाम्       | ४७१  | नीलोत्पलेक्षरणा रेजे          | २           |
| निःकृपौ वेशलौ लक्ष्णौ          | ३६५ | निर्गुणान् गुणिनो मन्तुम्  | ३६१  | नूनं चिक्रण एवायम्            | ४५          |
| निःशक्तीन् शक्तिभः             | 805 | निर्ग्रन्थाय नमो वीतरागाय  | २६५  | नूनं पुण्यं पुरागाब्धेः       | <b>३</b> ४४ |
|                                | •   |                            |      |                               |             |

| •                |                  |        |
|------------------|------------------|--------|
| <b>प्रक्षकान</b> | <b>मका</b> राद्य | नक्रमः |
| *****            |                  |        |

| नृत्तमप्सरसां पश्यन्                   | २१  | पठन् मुनीन्द्रसद्धर्म-           | ४७३        | परिग्रहग्रहान्मुक्तो                     | ४६५         |
|----------------------------------------|-----|----------------------------------|------------|------------------------------------------|-------------|
| नृत्यगीतसुखालापैः                      | ४४१ | पतत्पतद्भगसदकाशम्                | ४२०        | परिचितयतिहसो                             | प्रश्       |
| नृत्यत्कबन्धपर्यन्त-                   | १६६ | पतद्गडगाजलावर्त-                 | १२७        | परिएातपरितापात् स्वेदधारी                | ४२३         |
| नृपं सिहासनासीनम्                      | ३६८ | पतन्तं वारुगीसङ्गात्             | १८७        | परितः कायमानानि                          | ₹€          |
| नृपतेर्मेंथुनो नाम्ना                  | ४७३ | पतन्मृगखगान्वीतप्रियाभिः         | ४०२        | परित सरसीः सरसैः                         | ५४          |
| नृपवर जिनभर्तुः                        | १६३ | पतन्यत्र पतङ्गोऽपि               | ₹3         | परितस्त्वत्सभा देव                       | १४४         |
| नृपवल्लभिकावक्त्र-                     | २७  | पताकाकोटयोऽस्याष्ट-              | २३६        | परिनिष्कान्तिरेषा स्यात्                 | २६६         |
| नृपस्ताम्बूलवल्लीनाम्                  | 53  | पतिः पतिर्वा तारागा              | ३५८        | परिभूतिर्द्विघा सात्र                    | ३८१         |
| नृपाङगनामुखाब्जानि-                    | २७  | पतितान्यसिनिर्घातात्             | ४०३        | परिवेषोपरक्तस्य                          | ३२३         |
| नृपानवारपारीग्गान्                     | 33  | पत्तनाना सहस्राग्गि              | २२६        | परिवेष्टघ निरैयन्त                       | २०१         |
| नृपानाकर्षतो दूरान्                    | १५४ | पत्रवन्तः प्रतापोग्राः           | 338        | परिसिन्धुनदीस्रोतः                       | ११३         |
| नृपानेतान् विजित्याशु                  | ६६  | पत्रश्यामरथं प्रोच्चैं           | ३८         | परिहार्यं य <b>या देव</b>                | ३१४         |
| नृपान् सौराष्ट्रकानुष्ट्र-             | 83  | पथि द्वैधे स्थिता तस्मिन्        | ११३        | परीतजातरूपोच्च-                          | ४४०         |
| नृपा भरतगृह्या ये                      | २०४ | पथि प्रगोमुरागत्य                | ३४         | परीत्य स्तोतुमारे <b>भे</b>              | ४८३         |
| नृपासनमथाध्यास्य                       | ३२६ | पद परं परिप्राप्तुम्             | ५०२        | परीषहजयादस्य                             | २१२         |
| नृपैर्गडगाद्वारे                       | ሂፍ  | पदैरेभिरय मन्त्रस्तद्विद्भिः     | ३०७        | परीषहजयैदींप्तो                          | २१३         |
| नृपोपायनवाजीभ-                         | १७६ | पद्भ्यामारोहतोऽस्याद्रिम्        | १३३        | परीषहमलाभ च                              | २११         |
| नृवरभरतराज्योऽपि                       | १६८ | पद्मरागाशुभि <b>भिन्नम्</b>      | <b>5</b> X | परेद्यु कान्तया सार्ध                    | ४६२         |
| नेक्षे विश्वदृशं श्रृणोमि              | ५११ | पद्मरागाशुभिभिन्नै <sup>.</sup>  | १३३        | पर्यटन्ति तटेष्वस्य                      | १२२         |
| ने त्रावलीमिवातन्वन्                   | २४  | पद्म ह्रदाद्धिमवत                | १८८        | पर्यन्तेऽस्य तटोद्देशा                   | १२३         |
| नेन्दुपादैर्घृति लेभे                  | 939 | पद्मिन्यो म्लानपद्मास्या         | १८८        | पर्यष्वञ्जीत पु <b>रौवै</b> ता <b>म्</b> | ४१८         |
| नेम्यादिविजय चैव                       | २६८ | पनसानि मृदूयन्तः                 | 53         | पर्याप्तमात्र एवायम्                     | २५७         |
| नैकान्तशमन साम                         | १८१ | परदाराभिलाषस्य                   | 380        | पर्याप्तमेतदेवास्य                       | १३४         |
| नैगाजिनधरो ब्रह्मा                     | २८१ | परप्रगामविमुखी                   | १६०        | पर्वतोदग्रमारूढो                         | १३१         |
| नोद्घात <sup>.</sup> कोऽप्यभूदद्रगे    | २६  | परप्रगामसञ्जात-                  | १६०        | पर्वोपवासमास्थाय                         | ३२४         |
| न्यगृह्णात्तानि चास्यासन्              | ४८८ | परमजिनपदानुरक्तधी <sup>.</sup>   | २८६        | पलायमानौ पाषार्गं '                      | ३६०         |
| न्यग्रोधपादपाध स्थ-                    | ४८१ | परमर्द्धिपट चान्यत्              | 335        | पत्यडकेन निषण्गास्ते                     | १६७         |
| न्यषेवन्त वनोद्देशान्                  | १६७ | परमर्षिभ्य इत्यस्मात्परम्        | २१६        | पवनस्य जयन् वेगम्                        | २३६         |
| न्यायमार्गा <sup>.</sup> प्रवर्त्यन्ते | ४१० | परमादिगुगायेति                   | 338        | पवनाधूतशाखाग्र-                          | ७१          |
| न्यायश्च द्वितयो दुष्ट-                | २६३ | परमादिपदान्नेत्र इत्यस्माच्च     | 335        | पवनाधोरगारूढा                            | Ę           |
| _                                      |     | परमार्थकृत तेन                   | ४७७        | पशुहत्यासमारम्भात्                       | २५१         |
| प                                      |     | परमाईताय स्वाहा                  | २६६        | पशून् विशृद्धगान् मत्वाश्वान्            | ४०३         |
| पक्वशालिभुवो नम्प्र-                   | २   | परमार्ह्न्त्यराज्यादि-           | 30€        | पश्चाज्जग्लुर्मुखाब्जानि                 | ३ <b>८१</b> |
| पद्धकजेषु विलीयन्ते                    | 38  | परमार्हन्त्यराज्याभ्या <b>म्</b> | ३०५        | पञ्चात् कोऽपि ग्रहः                      | ४२८         |
| पञ्चबागााननङ्गस्य                      | २३० | परमावधिमुल्लङ्ग्य                | २१३        | पक्चात् सर्वान्निरीक्ष्येषा              | ३८१         |
| पञ्चमं स्वपदे सूनुं                    | ४६८ | परश्शतमिहाद्रीन्द्रे             | १२३        | पश्चाद् विषविपाकिन्यः                    | ४५०         |
| पञ्चमुष्टिविधानेन                      | २७५ | परस्परानुकूलास्ते                | ४७४        | पश्चिमार्धेन विन्ध्याद्रिम्              | 83          |
| पञ्चमे भोगभूजोऽभूत्                    | ४०५ | पराज्ञोपहता लक्ष्मी              | १८३        | पश्य कृत्रिममूर्च्छात्त-                 | ४४७         |
| पञ्च हस्वस्वरोच्चारगा-                 | ४०७ | पराराधनदैन्योनम्                 | १६१        | पश्य तादृश एवात्र                        | 3=8         |
| पञ्चेन्द्रियाण्यनायासात्               | २१२ | परार्ध्यमिशानिर्माश-             | ११२        | पश्य देवगिरेरस्य                         | 838         |
| पट्टबन्धात् परं मत्वा                  | ४५१ | परार्ध्य मानसं सैहम्             | 188        | पश्य धूर्तैरहं मूढो                      | ४५२         |
| पट्टांशुकदुकूलादि-                     | २२७ | परार्ध्यरत्ननिर्मागम्            | १४४        | पश्यश्चपसमुद्र तम्                       | ३७          |
| पट्टाल्ललाटो नान्येन                   | ४५१ | परावमानमलिना भूतिम्              | १८३        | पश्यन् स्तम्बकरिस्तम्बान्                | १७४         |
|                                        |     |                                  |            |                                          |             |

# महापुराणम्

| पश्य पुण्यस्य माहात्म्यम्               | ३७६         | । पुण्यं जले स्थलमिवाभ्यव- | Ę٥           | पुरोधाय शरं रत्न-         | ٧o  |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------------------|-----|
| पश्याम्भोधे रनुतटमेषा                   | ५४          | पुण्यं जिनेन्द्रपरिपूजन-   | Ęo           | पुरोधोमन्त्र्यमात्यानाम्  | २५६ |
| पहरां विषमग्राहैः                       | <b>5</b> ७  | पुण्यं परं शरणमापदि दुर्वि | - <b>६</b> ० | पुरोपार्जितपुण्यस्य       | ३६३ |
| पांसुधूसररत्नौघ-                        | ३२२         | पुण्यं साधनमस्यैकम्        | ६५           | पुरोपाजितसद्धर्मात्       | ३७४ |
| पाकसत्त्वशताकीर्गाम्                    | १६७         | पुण्यकल्पतरोरासन्          | २३७          | पुरो बहिः पुरः पश्चात्    | 3   |
| पारिगमहरगदीक्षायाम्                     | २५१         | पुण्याच्चऋधरिधयं विजयि     | नी- ६५       | पुरो भागानिवात्येतुम्     | ६६  |
| पाण्डचान् प्रचण्डदोर्दण्ड-              | ७०          | पुण्यादयं भरतचक्रधरो-      | ६०           | पुरोहितसखस्तत्र           | 388 |
| पादातकृतसंबाधात्                        | १३१         | पुण्यादित्ययमादिमा-        | १३०          | पुरोहितैः पुरन्ध्रीभिः    | ४४० |
| पादैरयं जलनिधिः                         | ५२          | पुण्याद् विना कुतस्तादृग्  | १३७          | पुलिन्दकन्यकासैन्य-       | ३७  |
| पापः स तद्वरगैर्मृत्वा                  | ३६०         | पुण्याश्रये क्वचित् सिद्धः | २५१          | पुष्कराद्धेंऽपरे भागे     | ४३४ |
| पापरोगी परप्रेर्यो                      | ४१३         | पुण्याहघोषगापूर्व कुर्याद् | ३०६          | पुष्करावर्त्यभिख्यं च     | २३३ |
| पापसूत्रधरा धूर्ताः                     | <b>३२</b> १ | पुण्यैः सिन्धुजलैरेनम्     | 388          | पुष्करैः पुष्करोदस्तैः    | २१५ |
| पापसूत्रानुगा यूयम्                     | २५०         | पुण्योदयान्निधिपतिः        | १५०          | पुष्टो मौलेन तन्त्रेग     | ३४३ |
| पापान्येतानि कर्माणि                    | ४७१         | पुण्योदयेन मकराकर-         | ६०           | पुष्पच्चूतवनोद्गन्धिः     | २३१ |
| पापिनाऽशनिवेगेन                         | ४६२         | पुत्रबन्धुपदातीनाम्        | ४२६          | पुष्पमातंवमाप्तानः        | ३७२ |
| पारमात्म्ये पदे पूज्यो                  | ३६३         | पुत्रलाभार्थि तिच्चित्तम्  | ४५२          | पुष्पसम्मर्दसुरभिः        | १६२ |
| पारां पारेजलं कूजत्                     | <b>দ</b> ও  | पुत्र्यश्च संविभागार्हः    | २५३          | पुष्पावचयसंसक्त-          | ५०१ |
| पारावतभवे चाप्यधर्मम्                   | ४६१         | पुत्र्या गेहं गतस्याङ्ग-   | ४७०          | पुष्पोपहारिभूभागा-        | ३७५ |
| पारिव्रज्यं परिव्राजो                   | २८३         | पुनः प्रियां जयः प्राह     | ४६२          | पुस्फुरुः स्फुरदस्त्रौघाः | २०१ |
| पार्थिवस्यैकराष्ट्रस्य                  | ६५          | पुनरध्यास्य हुज्जन्म       | ३७६          | पूजाराधाख्यया ख्याता      | २७३ |
| पार्थिवान् प्रगतान् यूयम्               | २६३         | पुनरेकाकिनः सिह-           | ३२२          | पूर्व वननिवेशे तौ         | ४५५ |
| पार्थिवैदेण्डनीयाश्च                    | २ <b>५१</b> | पुर्नीववाहसंस्कारः         | २७४          | पूर्व विहितसन्धानाः       | ₹85 |
| पालयेदनुरूपेगा दण्डेनेव                 | ३४३         | पुनस्तत्रागता दृष्टा       | ४६७          | पूर्वमेव समालोच्य         | ३८६ |
| पालयेद्य इमं धर्मम्                     | २६३         | पुनातीयं हिमाद्रि च        | १८           | पूर्ववत् पश्चिमे खण्डे    | ११५ |
| पिताहं भवदेवस्य                         | ४६१         | पुरः पादातमश्वीयम्         | 3            | पूर्वोक्तपिङगलाख्यस्य     | ४७७ |
| पितुः पदमधिष्ठाय                        | 3 X F       | पुरः प्रतस्थे दण्डेन       | ६२           | पृथक् पृथक् प्रदायाति     | 35४ |
| पितुरन्वयशुद्धिर्या                     | २७७         | पुरः प्रधावितैः प्रेडख-    | २८           | पृथक् पृथगिमे शब्दाः      | २६२ |
| पित्रोः पुरीं प्रवृत्तः सन्             | ४५४         | पुरः प्रयातमश्वीयैः        | <b>८</b> १   | पृथुधीस्तमवष्टभ्य         | ४७४ |
| पिनद्धतोर <b>गा</b> मु <del>च्वैः</del> | છ 3         | पुरगोपुरमुल्लद्भघ्य        | १७५          | पृथुवक्षस्तटं तुङग-       | १७६ |
| पीठिकामन्त्र एष स्यात्                  | २६३         | पुरवो मोक्षमार्गस्य        | ४२६          | पोषयत्यतियत्नेन           | ३४४ |
| पीतं पुरा गजतया सलिलं                   | ७७          | पुरस्कृत्येह तामेताम्      | ४३०          | पोषयन्ति महीपाला-         | १८६ |
| पीतं वनद्विपैः पूर्वम्                  | ७४          | पुरस्तीर्थकृतां पूर्व-     | ३५६          | पौराः प्रकृतिमुख्याश्च    | २६२ |
| पीताम्बुराम्बुदस्पद्धि                  | ७४          | पुरस्सरणमात्रेण            | 358          | पौरैर्जनैरतः स्वेषु       | ३२४ |
| पीताम्भसो मदासारैः                      | ७४          | पुरस्सरेषु निश्शेष-        | २६५          | प्रकाममधुरानित्थम्        | २२५ |
| पीत्वाऽयो धर्मपीयूषम्                   | 388         | पुराङ्गनाभिरुन्मुक्ता      | 3            | प्रकीर्गकचलद्वीचि-        | १३१ |
| पीत्वाऽम्भो व्यपगमितान्त-               | ७७          | पुरागां तस्य मे ब्रूहि     | ३५७          | प्रकृतिस्थेन रूपेगा       | ३३७ |
| पीनस्तनतटोत्सङ्ग-                       | १७५         | पुरागां धर्मशास्त्रं च     | २७१          | प्रकृष्टो यो गुर्गैरेभिः  | २७० |
| पुंसां संस्पर्शमात्रेण                  | ७३६         | पुरागां मार्गमासाद्य       | ३४४          | प्रक्षालितेव लज्जाऽगात्   | ४३२ |
| पुंसां स्त्रीएां च चारित्र-             | ३२३         | पुराग्स्यास्य संसिद्धि-    | ३५५          | प्रक्ष्वेलितरथं विश्वग्   | १०४ |
| पुंसी हतवतो दण्डम्                      | ४७०         | पुरारा प्रौढ़शब्दार्थे     | ३४२          | प्रगुगस्थानसोपानाम्       | ११२ |
| पुंस्कोकिलकलालाप-                       | २१          | पुराद् गजं समारुह <b>च</b> | ४३७          | प्रगुणामुष्टिसंवाहघा      | 385 |
| पुस्कोकिलकलालाप-                        | २१६         | पुरुषार्थत्रयं पुम्मि-     | 03\$         | प्रचचालबलं विष्वग्        | 5   |
| पुण्डरीकातपत्रेगा                       | २६          | पुरोज्वलत्समुत्सर्पच्छर-   | 808          | प्रचण्डदण्डनिर्घात-       | 30१ |
|                                         |             |                            |              |                           |     |

# श्लोकानामकाराचनुक्रमः

| प्रचण्डरचण्डवेगाल्यो                   | २३४        | प्रत्यापरामसौ तत्र          | ३०  | प्रवालपत्रपुष्पादेः            | २४१  |
|----------------------------------------|------------|-----------------------------|-----|--------------------------------|------|
| प्रचण्डा वज्रतुण्डाख्या                | २३४        | प्रत्यायातमहावात-           | ४१६ | प्रविभक्तचतुर्द्वारम्          | ११७  |
| प्रचलद्बलसक्षीभाद्                     | <b>5</b> १ | प्रत्येत्येव प्रपश्यन्तीम्  | ४४० | प्रविशद्भिश्च निर्यद्भिः       | ₹ १  |
| प्रचेलुः सर्वसामग्र्या                 | १०४        | प्रत्येय श्रेष्ठिना प्रोक्त | ४६६ | प्रविश्य भवन कान्त्या          | ४८७  |
| प्रजा. करभराकान्ता                     | ६४         | प्रथम सत्यजाताय नम          | २६५ | प्रविष्टमात्र एवास्मिन्        | १०५  |
| प्रजाना पालनार्थ च                     | २६४        | प्रथम सत्यजाताय स्वाहा      | २६६ | प्रवीरा राजयुध्वान             | १०३  |
| प्रजाना सदसद्वृत्तचिन्तनै <sup>.</sup> | ३२६        | प्रथमोऽस्य परिक्षेपो        | १४५ | प्रवृत्तेय कृति कृत्वा         | ३५४  |
| प्रजानुपालन प्रोक्तम्                  | ३४८        | प्रदानार्हत्वमस्येष्टम्     | ३१२ | प्रवृद्धनिजचेतोभिः             | ३५८  |
| प्रजापति सर्वसन्धो                     | ३५७        | प्रदाय परिवार च             | ४४१ | प्रवृद्धप्रावृडारम्भ-          | ४१०  |
| प्रजापालतनूजाभ्याम्                    | ४५३        | प्रदीप स्वकुलस्यायम्        | ३८२ | प्रवृद्धवयसो रेजुः             | Ę    |
| प्रजासामान्यतैवेषाम्                   | ३४६        | प्रदुष्टान् भोगिन काश्चित्  | ६३  | प्रवेश्य पापधी राजसमीपम्       | ४७४  |
| प्रज्ञापरिषहप्राज्ञो                   | २११        | प्रद्विषन् परपाषण्डी        | ३३२ | प्रवेष्टुमब्जिनीपत्र-          | ७४   |
| प्रज्वलन्त जयन्त वा                    | ४०४        | प्रनृत्यता प्रभूतानाम्      | ३२२ | प्रव्रज्य बहुभि सार्द्धम्      | ४४३  |
| प्रगताननुज्याह                         | ६५         | प्रपतन्नालिकेरौघस्थ-        | ७३  | प्रगस्ततिथिनक्षत्र-            | २८३  |
| प्रणमञ्चरणावेत्य                       | १७७        | प्रफुल्लवनमाशोकम्           | १३८ | प्रशान्तधी समुत्पन्न-          | २६५  |
| प्रगम्य वनपालाय                        | ४८०        | प्रबुद्धपद्मसौम्यास्या      | २२६ | प्रशान्तमत्सरा शान्ता          | १५६  |
| प्रराम्य वनपालाय                       | ४८०        | प्रबोधजृम्भगादास्यम्        | ६६  | प्रश्नव्याकरग्गान् प्रश्नम्    | १६३  |
| प्रग्गय प्रश्रयश्चेति                  | १६२        | प्रभग्नचरण किञ्चिद्         | ३४३ | प्रसन्नमभवत्तोयम्              | ?    |
| प्रग्गय प्रश्रयश्चेति                  | १८२        | प्रभातमरुतोद्ध्तप्रबुद्ध-   | ३२६ | प्रसन्नया दृशैवास्य            | ६६   |
| प्रशािधाय मनोवृत्तिम्                  | २५६        | प्रभावती च तन्मात्रा        | ४६५ | प्रसन्नवदर्नेन्द्रद्यदाह्नादि- | ४३६  |
| प्रिंगपत्य विधानेन                     | १५६        | प्रभावतीचरी देवी            | ४६६ | प्रसन्नसलिला रेजु              | २    |
| प्रतापी भुवनस्यैकम्                    | ৩          | प्रभावतीति सम्मुह्च         | ४४७ | प्रसहच च तथाभूतान्             | ३४४  |
| प्रतिकक्ष सुरस्त्रीगा                  | ३१८        | प्रभावत्या च पृष्टोऽसौ      | ४६१ | प्रसहच तमसा रुद्धो             | १८६  |
| प्रतिकेतनमुद्बद्ध-                     | 860        | प्रभा समजयत्तत्र            | १४  | प्रसहच पातयन् भूमौ             | २०७  |
| प्रतिग्रहापसारादि-                     | ३८         | प्रभुरगाऽनुमतश्चायम्        | १०५ | प्रसादा विविधारस्तत्र          | 388  |
| प्रतिध्वनितदिग्भित्ति-                 | ३६२        | प्रभोरवसर सार्य             | १०३ | प्रसाधितदिशो यस्यं             | १२६  |
| प्रतिध्वस्तानि पापानि                  | ४२५        | प्रभोरिवागमात्तुष्टा-       | ७३  | प्रसाधितानि दुर्गारिग          | ११६  |
| प्रतिप्रयागामभ्येत्य                   | ६५         | प्रमत्तादिगुरगस्थान-        | ५०५ | प्रसाध्य दक्षिरगामाशाम्        | 28   |
| प्रतिप्रयागामानम्प्रा-                 | १२८        | प्रमदारव्य वन प्राप्य       | 650 | प्रसारितसरिज्जिह्यो            | 50   |
| प्रतिप्रयागामित्यस्य                   | ६२         | प्रमाराकालभावेभ्यो          | ४४४ | प्रसुप्तवन्त त तत्र            | ४८६  |
| प्रतियोद्धमशक्तास्तम्                  | ३५         | प्रमाद्यन् द्विरद कश्चिद्   | ७५  | प्रस्थानभेयों गम्भीर-          | ૭    |
| प्रतिराष्ट्रमुपानीत-                   | ३६         | प्रमेयत्व परिच्छिन्न-       | ३३८ | प्रस्फुरच्छस्त्रसद्धघात-       | ४०७  |
| प्रतिवादसमुद्धूत-                      | ४०६        | प्रमोदात् सुप्रभादेशात्     | ३७६ | प्रस्फुरद्भि फलोपेतै           | ४००  |
| प्रतिशय्यानिपातेन                      | १५६        | प्रयत्नेनाभिरक्ष्य स्याद्   | ३०१ | प्रहारकर्कशो दृष्ट-            | ₹3\$ |
| प्रतीची येन जायेऽहम्                   | ४१४        | प्रययौ निकषाम्भोधिम्        | ६२  | प्राकृतोऽपि न सोढव्य           | २८६  |
| प्रतीच्यापि युतश्चन्द्रो               | ४१८        | प्रयागभेरीनिः स्वान         | ६२  | प्राक् केन हेतुना यूयम्        | २४१  |
| प्रतीपवृत्तय कामम्                     | १७२        | प्रयात धावतापेत-            | २८  | प्राक् पीतमम्बु सरसा           | ७७   |
| प्रतीपवृत्तिमादर्शे                    | ६३         | प्रयान्तमनुजग्मुस्तं        | १३२ | प्राक् सर्माथतमन्त्रेरा        | \$3€ |
| <b>प्र</b> तीयायान्तरे छिन्दन्         | ४१६        | प्रयायानुवन किञ्चिद्        | 33  | प्राक् समुच्चितदुष्कर्मा       | ३६३  |
| प्रत्यक्षो गुरुरस्माकम्                | १५६        | प्रयुक्तानुनय भूयो          | ३०६ | प्राक् स्वीया जलदा जाता        | Ę    |
| प्रत्यप्रसमरारम्भ-                     | २०१        | प्रयोज्याभिमुखं तीक्ष्णान्  | ३६८ | प्रागक्षिगोचर सम्प्रत्येष      | ५१२  |
| प्रत्यग्राः किसलयिनीर्गृहारा           | ৩5         | प्ररूढशुष्कनाथेन्दु-        | ३५७ | प्रागत्र सत्यजाताय स्वाहा      | २१६  |
| प्रत्यनीककृतानेक-                      | १८६        | प्ररूपयिष्यते किञ्चिद्      | ४६६ | प्रागभावितमेवाहम्              | ३४२  |
|                                        |            |                             |     |                                |      |

# महापुराग्रम्

| प्रागुक्तकरवालेशः                                                                                                                                                                      | ४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रियदुहितरमेनां नाथ-                                                                                                                                                                                 | ३५४                                                      | बलादशनिवेगेन                                                                                                                                                                       | ४५१                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| प्रागुक्तवर्णनं चास्य                                                                                                                                                                  | २३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रियसेनं समाहूय                                                                                                                                                                                      | 388                                                      | बलादुद्धरगीयो हि                                                                                                                                                                   | १५३                                                                        |
| प्राग्दिङमुखस्तृतीयेन                                                                                                                                                                  | ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रियोद्भवः प्रसूतायाम्                                                                                                                                                                               | २४६                                                      | बलानि प्रविभक्तानि                                                                                                                                                                 | २००                                                                        |
| प्राग्देहाकारमूर्तित्व <b>म्</b>                                                                                                                                                       | ३४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रियोद्भवे च मन्त्रोऽयम्                                                                                                                                                                             | ३०४                                                      | बलान्तभद्रो नन्दी च                                                                                                                                                                | ३५७                                                                        |
| प्राग्वरिंगतमथानन्दम्                                                                                                                                                                  | ३०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रीताश्चाभिष्टुवन्त्येनम्                                                                                                                                                                            | २६२                                                      | बलिनामपि सन्त्येव                                                                                                                                                                  | ४५                                                                         |
| प्राङमुखं सर्वतोभद्रम्                                                                                                                                                                 | ३७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रीतिमप्रीतिमादेयम्                                                                                                                                                                                  | ३६०                                                      | बलिनोर्युवयोर्मध्ये                                                                                                                                                                | ३६२                                                                        |
| प्राची दिशमथो जेतुम्                                                                                                                                                                   | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रेम नः कृत्रिमं नैतत्                                                                                                                                                                               | ४१५                                                      | बलैः प्रसहच निर्भुक्ताः                                                                                                                                                            | 5 8                                                                        |
| प्राच्यानाजलधेरपाच्य-                                                                                                                                                                  | £X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रेयसीयं तवैवास्तु                                                                                                                                                                                   | २०५                                                      | बलोत्कर्षपरीक्षेयम्                                                                                                                                                                | २०३                                                                        |
| प्राच्यानिव स भूपालान्                                                                                                                                                                 | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रेषिता काञ्चना नाम                                                                                                                                                                                  | ५०१                                                      | बलोपभुक्तनि:शेष-                                                                                                                                                                   | 03                                                                         |
| प्रागा इव वनादस्माद्                                                                                                                                                                   | २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रोक्ता पूजाईतामिज्या-                                                                                                                                                                               | २४२                                                      | बालीता स्फोटितैश्चित्रैः                                                                                                                                                           | २०५                                                                        |
| प्रातरुत्थाय धर्मस्थैः                                                                                                                                                                 | ३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रोक्तास्त्वन्द्रोपपादाः                                                                                                                                                                             | २४८                                                      | बहवोऽप्यस्य लम्भाः                                                                                                                                                                 | ४८१                                                                        |
| प्रातरुद्यन्तमुद्धूत-                                                                                                                                                                  | ३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रोक्तोपेक्षादिभेदेषु                                                                                                                                                                                | ५०५                                                      | बहिः कलकलं श्रुत्वा                                                                                                                                                                | ११५                                                                        |
| प्रातरुन्मीलिताक्षः सन्                                                                                                                                                                | ३२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्रोत्खातासिलता विद्युत्                                                                                                                                                                              | ४०७                                                      | बहिः पुरमथासाद्य                                                                                                                                                                   | १७४                                                                        |
| प्रातस्तरामथानीय                                                                                                                                                                       | ३४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>फ</b>                                                                                                                                                                                              |                                                          | बहिःसमुद्रमुद्रिक्तम्                                                                                                                                                              | ३७                                                                         |
| प्रातस्तरामथोत्थाय                                                                                                                                                                     | ४३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       | 200                                                      | वहिरन्तर्मलापायाद्                                                                                                                                                                 | ३४०                                                                        |
| प्रातिकूल्यं तवास्मासु                                                                                                                                                                 | ४२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | फग्गमात्रोद्गता रन्धात्                                                                                                                                                                               | २१६                                                      | बर्हिनिवेशमित्यादीन्                                                                                                                                                               | ३०                                                                         |
| प्रातिहार्यमयी भूतिः                                                                                                                                                                   | १४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | फलानतान् स्तम्भकरीन्                                                                                                                                                                                  | १२                                                       | बहिर्मण्डलमेवासीत्                                                                                                                                                                 | १५४                                                                        |
| <b>प्रा</b> तिहार्यमयी भूतिः                                                                                                                                                           | ३३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | फलाय त्वद्गता भिक्तः                                                                                                                                                                                  | १४२                                                      | बहिर्यानं ततो द्वित्रैः                                                                                                                                                            | २४७                                                                        |
| प्रातिहार्याष्टकं दिव्यम्                                                                                                                                                              | २६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | फलेन योजितास्तीक्ष्णा                                                                                                                                                                                 | 5 <b>8</b>                                               | बर्हिवभूतिरित्युच्चैः                                                                                                                                                              | १४६                                                                        |
| प्रातिहार्याष्टकोद्दिष्ट-                                                                                                                                                              | ४०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | फेनोर्मिहिमसन्ध्याभ्र-                                                                                                                                                                                | १६५                                                      | बहिस्तटवनादेतत्                                                                                                                                                                    | २३                                                                         |
| प्रादात् प्रागेव सर्वस्वम्                                                                                                                                                             | ४३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ৰ                                                                                                                                                                                                     |                                                          | वहुनापि न दत्तेन                                                                                                                                                                   | ३४४                                                                        |
| प्रादुर्भवति निःशेष-                                                                                                                                                                   | २६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बद्धभुकुटिरुद्भान्त-                                                                                                                                                                                  | २०५                                                      | बहुवागासनाकीर्गम्                                                                                                                                                                  | २५                                                                         |
| प्राध्वंकृत्य गले रत्न-                                                                                                                                                                | ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बद्धवैरो निहन्ता भूः                                                                                                                                                                                  | ४७६                                                      | बह्वपायमिदं राज्यम्                                                                                                                                                                | ३४१                                                                        |
| प्रान्ते ततोऽहमागत्य                                                                                                                                                                   | ४६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बद्धाय च तृगाद्यसमे                                                                                                                                                                                   | ३५३                                                      | बाध्यत्वं ताडनानिष्टवचन-                                                                                                                                                           | ३३८                                                                        |
| प्रान्ते स्वर्गादिहागत्य                                                                                                                                                               | ४६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बन्धः सर्वोऽपि सम्बन्धो                                                                                                                                                                               | ४६३                                                      | वालं समर्पयामास                                                                                                                                                                    | ४६६                                                                        |
| प्रापद्युद्धोत्सुकः सार्द्धम्-                                                                                                                                                         | ४०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बन्धवः स्युर्नृ पाः सर्वे                                                                                                                                                                             | ३६६                                                      | बालानिव छलादस्मान्                                                                                                                                                                 | १६२                                                                        |
| प्रापितोऽप्यसकृद् <b>दुः</b> खम्                                                                                                                                                       | ४६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बन्धश्चतुर्विधो ज्ञेयः                                                                                                                                                                                | ५०५                                                      | बालास्ते बालभावेन                                                                                                                                                                  | १५७                                                                        |
| प्राप्तातीन्द्रियसौन्दर्यो                                                                                                                                                             | ३३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बन्धुजीवेषु विन्यस्त-                                                                                                                                                                                 | ४                                                        | बाल्य एव ततोऽभ्यस्येत्                                                                                                                                                             | ३१२                                                                        |
| प्राप्तोत्कर्षं तदस्य स्यात्                                                                                                                                                           | २८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बन्धुभृत्यक्षयाद् भूयः                                                                                                                                                                                | 038                                                      | बाल्यात् प्रभृति या विद्या                                                                                                                                                         | ३१२                                                                        |
| प्राप्तौषधर्द्धेरस्यासीत्                                                                                                                                                              | २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बन्धूकैरिन्द्रगोपश्री-                                                                                                                                                                                | 3                                                        | बाहू तस्या जितानङगपाशौ                                                                                                                                                             | ३२६                                                                        |
| प्राप्य संयमरूपेगा                                                                                                                                                                     | ४६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बभुर्नभोऽम्बुधौ ताराः                                                                                                                                                                                 | ४                                                        | बिर्भात यः पुमान् प्रागान्                                                                                                                                                         | ४७                                                                         |
| प्राभातानककोटीन(म्                                                                                                                                                                     | ४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बभुर्मकुटबद्धास्ते                                                                                                                                                                                    | २०१                                                      | बिर्भात हिमवानेनाम्                                                                                                                                                                | 38                                                                         |
| प्रायश्चित्तविधानज्ञः                                                                                                                                                                  | २७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बभ्रे हारलतां कण्ठलग्नाम्                                                                                                                                                                             | २२६                                                      | विभ्यता जननिर्वादाद्                                                                                                                                                               | १५८                                                                        |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| प्रायो व्याख्यात एवास्य                                                                                                                                                                | १७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बलक्षोभादिभो निर्यन्                                                                                                                                                                                  | ६५                                                       | बुद्धिमांस्त्वं तवाहार्य-                                                                                                                                                          | ४१०                                                                        |
| प्रायो व्याख्यात एवास्य<br>प्राविशद् बहुभिः सार्धम्                                                                                                                                    | १७३<br>४३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                          | बुद्धिमांस्त्वं तवाहार्य-<br>बुद्धिसागरनामास्य                                                                                                                                     | ४१०<br>२३४                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बलक्षोभादिभो निर्यन्                                                                                                                                                                                  | ६५                                                       |                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
| प्राविशद् बहुभिः सार्धम्                                                                                                                                                               | ४३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | बलक्षोभादिभो निर्यन्<br>बलद्वयास्त्रसंघट्ट-                                                                                                                                                           | 85<br>804                                                | बुद्धिसागरनामास्य                                                                                                                                                                  | २३४                                                                        |
| प्राविशद् बहुभिः सार्धम्<br>प्राशनेऽपि तथा मन्त्रम्                                                                                                                                    | ४३८<br>३०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | बलक्षोभादिभो निर्यन्<br>बलद्वयास्त्रसंघट्ट-<br>बलघ्वानं गुहारन्ध्रः                                                                                                                                   | 85<br>804<br>808                                         | बुद्धिसागरनामास्य<br>बुद्धचेव बद्धपल्यङकाः                                                                                                                                         | २३५<br>४०८                                                                 |
| प्राविशद् बहुभिः सार्धम्<br>प्राशनेऽपि तथा मन्त्रम्<br>प्राशंसत् सा तयोस्तादृङ                                                                                                         | ४३८<br>३०७<br>५०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बलक्षोभादिभो निर्यन्<br>बलद्वयास्त्रसंघट्ट-<br>बलध्वानं गुहारन्द्यः<br>बलरेगुभिरारुद्धे                                                                                                               | 85<br>80<br>80<br>80<br>88                               | बुद्धिसागरनामास्य<br>बुद्धघैव बद्धपत्यङ्काः<br>ब्रह्मचर्यं च धर्म्यस्य<br>ब्रह्मचारी गृहस्थक्च                                                                                     | २३५<br>४० <i>५</i><br>२१४                                                  |
| प्राविशद् बहुभिः सार्धम्<br>प्राशनेऽपि तथा मन्त्रम्<br>प्राशंसत् सा तयोस्तादृड<br>प्रासान् प्रस्फुरतस्तीक्ष्णान्                                                                       | ४३८<br>३०७<br>५०२<br>४०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बलक्षोभादिभो निर्यन्<br>बलद्वयास्त्रसंघट्ट-<br>बलध्वानं गुहारन्द्यः<br>बलरेगुभिरारुद्धे<br>बलवाननुवर्त्यश्चेद्                                                                                        | 86<br>808<br>808<br>808                                  | बुद्धिसागरनामास्य<br>बुद्धचैव बद्धपल्यङ्काः<br>ब्रह्मचर्यं च धर्म्यस्य                                                                                                             | २३४<br>४०५<br>२१४<br>२ <b>५३</b>                                           |
| प्राविशद् बहुभिः सार्धम्<br>प्राशनेऽपि तथा मन्त्रम्<br>प्राशंसत् सा तयोस्तादृडः<br>प्रासान् प्रस्फुरतस्तीक्ष्णान्<br>प्राहुर्भूतमुखं खेटम्                                             | 835<br>309<br>407<br>807<br>734<br>787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बलक्षोभादिभो निर्यन्<br>बलद्वयास्त्रसंघट्ट-<br>बलध्वानं गुहारन्द्वः:<br>बलरेगुभिरारुद्धे<br>बलवाननुवर्त्यश्चेद्<br>बलवान् कुरुराजोऽपि                                                                 | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | बुद्धिसागरनामास्य<br>बुद्धचैव बद्धपत्यङ्काः<br>ब्रह्मचयं च धर्म्यस्य<br>ब्रह्मचारी गृहस्थरच<br>ब्रह्मणोऽपत्यमित्येवम्                                                              | २३४<br>४०८<br>२१४<br>२८३<br>२८१                                            |
| प्राविशद् बहुभिः सार्धम्<br>प्राशनेऽपि तथा मन्त्रम्<br>प्राशंसत् सा तयोस्तादृडः<br>प्रासान् प्रस्फुरतस्तीक्ष्णान्<br>प्राहुर्मूतमुखं खेटम्<br>प्राहुर्मूलगुखानेतान्                    | 835<br>309<br>407<br>807<br>734<br>787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बलक्षोभादिभो निर्यन्<br>बलद्वयास्त्रसंघट्ट-<br>बलघ्वानं गुहारन्द्यः<br>बलरेगुभिरारुद्धे<br>बलवाननुवर्यश्चेद्<br>बलवान् कुरुराजोऽपि<br>बलवान् धूमवेगास्यः<br>बलवान् धूमवेगास्यः<br>बलवान्नाभियोक्तव्यो | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                    | बुद्धिसागरनामास्य<br>बुद्धचैव बद्धपत्यङ्काः<br>ब्रह्मचर्यं च धम्यंस्य<br>ब्रह्मचारी गृहस्थश्च<br>ब्रह्मखोऽपत्यमित्येवम्<br>ब्राह्मखा व्रतसंस्कारात्                                | २३ x<br>४० 5<br>२१ x<br>२ 5<br>२ 5<br>२ 5<br>२ 5<br>२ 5                    |
| प्राविशद् बहुभिः सार्धम् प्राश्चनेऽपि तथा मन्त्रम् प्राशंसत् सा तयोस्तादृङ्क प्रासान् प्रस्फुरतस्तीक्ष्णान् प्राहुर्भूतमुखं खेटम् प्राहुर्मूलगुणानेतान् प्रियदत्तापि तं गत्वा वन्दित्व | ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  **  ***  ***  ***  ***  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  ** | बलक्षोभादिभो निर्यन्<br>बलद्वयास्त्रसंघट्ट-<br>बलध्वानं गुहारन्द्धः:<br>बलरेगुभिरारुद्धे<br>बलवाननुवर्त्यश्चेद्<br>बलवान् कुरुराजोऽपि<br>बलवान् धूमवेगास्यः                                           | % o x 8 % % % % % % % % % % % % % % % % % %              | बुद्धिसागरनामास्य<br>बुद्धचैव बद्धपत्यङ्काः<br>ब्रह्मचर्यं च धर्म्यस्य<br>ब्रह्मचारी गृहस्थश्च<br>ब्रह्मचोऽपत्यमित्येवम्<br>ब्राह्मगा व्रतसंस्कारात्<br>ब्रुवन् स कल्पना दुष्टमिति | २३ x<br>४० x<br>२१ x<br>२ x<br>२ x<br>२ x<br>२ x<br>२ x<br>२ x<br>२ x<br>२ |

# श्लोकानामकाराचनुक्रमः

| बूत यूयं महाप्रज्ञा        | २६६ | भाति तस्याः पुरो भागो          | ३६६        | भोगेष्वत्युत्सुकः प्रायो      | २०७ |
|----------------------------|-----|--------------------------------|------------|-------------------------------|-----|
| ब्रूयाच्च नेमिनाथाय स्वाहा | २६७ | भाति यः शिखरैस्तुडगैः          | 55         | भोगोपभोगयोग्योह-              | ३७२ |
| ब्रूहि तत्त्रापगोपायमिति   | ४५५ | भार्या सागरदत्तस्य             | ४६५        | भोगोऽय भोगिनो भोगो            | ४४३ |
|                            |     | भावनव्यन्तरज्योतिः             | १४०        | भोग्येष्वर्थेष्वनौत्सुक्य-    | 388 |
| भ                          |     | भावयन्ती मृताऽत्रेयम्          | 358        | भ्रमत्येकाकिनी लोकम्          | १०६ |
| भक्त्या प्रगमतस्तस्य       | 388 | भास्वत्प्रभाप्रसरएाप्रतिबुद्ध- | ३८४        | भ्रमद्यन्त्रकुटीयन्त्र-       | १७५ |
| भक्त्यार्पिता स्नजम्       | १४६ | भास्वत्सूर्यप्रभ तस्य          | २३४        | भ्रातरोऽमी तवाजय्या-          | १५४ |
| भक्षाक्चामृतगर्भाख्या      | २३६ | भिक्षा नियतवेलायाम्            | १६८        | भ्रातृभाण्डकृतामर्ष-          | १५६ |
| भक्ष्यमागान् कपोताद्यै     | ४५६ | भिषजेव करे स्पृष्ट्वा          | ०३१        | भ्रक्षेपयन्त्रपाषाग्गै.       | २२५ |
| भगवस्त्वद्गुरास्तोत्रात्   | 388 | भिन्नी युक्ती मृदुस्तब्धी      | ३६५        | भ्रूभडगेन विना भडग            | २०३ |
| भगवद्दिव्यवागर्थ-          | ३२० | भीकरा किडकराकारा               | ४१०        | ੇ<br>ਸ                        |     |
| भगवानभिनिष्कान्तः          | २६६ | भीतभीता युधोऽन्यैश्च           | ४०६        | मिंग मत्वा प्रविश्यान्तर्नेषु | ४५१ |
| भद्भिगना किमु राज्येन      | १६१ | भुवतमात्मम्भरित्वेन            | ४३३        | मनि ४५ लक्षानेत               | ३७५ |
| भडगुर सडगुम सर्वोऽपि       | ४६२ | भुक्तो भोगो दशाङगोऽपि          | 338        | मरिगपीठे समास्थाप्य           | ४३८ |
| भटा हस्त्युरस भेजुः        | २०१ | भुक्त्वापि सुचिर कालम्         | १६१        | मग्गिमुक्ताफलप्रोत-           | ४३५ |
| भटैर्लाकुटिकै केचिद्       | १०४ | भुजद्दगप्रयातैरिद वारिराशे     | ५४         | मिंगर्न जलमध्येऽस्ति          | ४५२ |
| भरतविजयलक्ष्मी-            | २१६ | भुजवल्यादयोऽभ्येयु             | 388        | मिए।श्चूडामिए।नीम             | २३५ |
| भरतस्यादिराजस्य            | १०५ | भुजोपरोधमुद्धृत्य              | २०४        | मण्डलाग्रसमुत्सृष्ट-          | ४०४ |
| भरतेन समभ्यर्च्य           | ४०४ | भुज्यते य स भोग स्याद्         | ४४३        | मत ससारि दृष्टान्त            | ३३८ |
| भरतेश किलात्रापि           | २०५ | भुनक्तु नृपशार्दूलो            | १६१        | मतिज्ञानसमुत्कर्षात्          | २१३ |
| भरतो भारत वर्ष             | २४० | भूतार्थस्त्वस्तु तत्सर्वम्     | ४५६        | मतिर्मे केवल सूते             | ३५४ |
| भरतोऽभिरतो धर्मे           | ३२५ | भूत्वा वुधविमानेऽसौ            | ४७७        | मतिश्रुतिभ्या निक्शेषम्       | २१३ |
| भर्तृभार्याभिसम्बन्धम्     | ४६१ | भूपोऽप्यनुनयैरस्य              | १७३        | मत्खड्गवारिवाराशि-            | ३८७ |
| भवतु सुहृदा मृत्यौ शोक     | ५१० | भूपोऽप्येव बली कश्चित्         | ३४७        | मत्वा नीत्वा द्विज.           | ४८३ |
| भवत्कुलाचलस्योभौ           | ३८६ | भूपोऽप्येवमुपासन्नम्           | ३४५        | मत्वाऽसौ गत्वरी लक्ष्मीम्     | १२६ |
| भवदेवचरेगानुबद्धवैरेगा     | ४५५ | भूभृता पितमृनुइगम्             | <b>5</b> ७ | मत्वेति तनुमाहारम्            | ३४१ |
| भवदेवेन निर्दग्धम्         | ४५७ | भूमिप्ठेर्निष्ठुर क्षिप्ता     | ४०१        | मदनज्वरतापार्ता               | २३१ |
| भवद्भिर्भावितैश्वर्यम्     | ४३४ | भूय परमराज्यादि-               | ३०४        | मदनानलसन्तप्त इति             | ४७४ |
| भवबन्धनमुक्तस्य            | २८८ | भूय प्रोत्साहितो देवै          | १२७        | मदस्रुतिमिवाबद्ध-             | 50  |
| भवेच्च न तपः कामो          | ३३७ | भूयस्तदलमालप्य                 | १८४        | मदीयराज्यमाकान्त-             | 308 |
| भवेत्कर्ममलावेशाद्         | ३३८ | भूयो द्रष्टव्यमत्रास्ति        | १०१        | मद्गृहाडगरावेदीयम्            | 3,5 |
| भवेदन्यत्र कामस्य          | ३७३ | भूयोऽपि सप्रवक्ष्यामि          | २५०        | मद्दृष्टपूर्वजन्मानि          | ४७१ |
| भवेद् दैवादपि स्वामिन्य-   | ४२६ | भूयो भूय प्रराम्येशम्          | ३२३        | मद्यश कुसुमाम्लान-            | ३८७ |
| भवेयुरन्तरद्वीपाः          | २२६ | भूरेए।वस्तदाश्वीय-             | २०२        | मधु द्विगुरिगतस्वादु-         | ४१५ |
| भवेऽस्मिन्नेव भव्योऽयम्    | ३६२ | भ भीन भी सम्मन्द्रीम्          | १३८        | मधुमासपरित्याग                | २५० |
| भव्यस्यापि भवोऽभवद्        | ५१२ | भेजे षड्ऋतुजानिष्टान्          | २२८        | मधौ मधुमदारक्तलोचनाम्         | २३१ |
| भव्यात्मा समवाप्य जातिमु-  | २८६ | भेद स चक्रवर्तीति              | ४८१        | मध्यस्थवृत्तिरेव य            | ३४८ |
| भागी भवपद ज्ञेयम्          | ३०८ | भेर्यः प्रस्थानशसिन्यो         | १३१        | मध्यस्थोऽपि तदा तीव्रम्       | २७  |
| भागी भवपद वाच्यम्          | ३०४ | भो भो. सुधाशना यूयम्           | २५६        | मध्ये चक्षुरधीराक्ष्या        | ३२६ |
| भागीभवपदान्तश्च            | ३०४ | भोक्तृशून्य नभोगाडगम्          | ३७६        | मध्ये तस्य स्फुरद्रत्न-       | ४३५ |
| भागीभवपदेनान्ते            | ७०६ | भोगब्रह्मव्रतादेवम्            | २५०        | मध्ये महाकुलीनेषु             | ३८६ |
| भागीभवपदोपेतः              | ३०२ | भोगास्तृष्णाग्निसवृद्धयै       | ४४३        | मध्ये महीभृता तेषाम्          | २०४ |
| भाजनं भक्ष्यसम्पूर्णमदत्त- | ४४६ | भोगिनो भोगवद् भोगा-            | ४६३        | मध्ये रत्नद्वयस्यास्य         | ११७ |
|                            |     |                                |            |                               |     |

## महापुराणम्

| 3.0 40                     |            |                             | 5116  |                               |     |
|----------------------------|------------|-----------------------------|-------|-------------------------------|-----|
| मध्ये विन्ध्यम्थैक्षिष्ट-  | 69         | मन्दारस्रजमम्लानिम्         | २४६   | महिम्ना शमिनः शान्तम्         | २१६ |
| मध्येवेदि जिनेन्द्रार्चाः  | २६०        | मन्ये पत्राणि गात्राणि      | २२४   | महिम्नाऽस्य तपोवीर्य-         | २१६ |
| मध्येसममथान्येद्युः        | २३१        | ममाभिवीक्षितुं तत्र         | ४५५   | मही व्योमशशी सूर्यः           | ३८८ |
| मनःपर्ययज्ञानमप्यस्य       | ५१३        | मया तुचरितो धर्मः           | २७४   | महीशेनेति सम्प्रोक्ता         | ५०१ |
| मनसि मनसिजस्यावापि         | ४४४        | मया निवारितोऽप्याया         | ४१६   | महेन्द्राद्रीं समाकामन्       | ७०  |
| मनुश्चऋभृतामाद्यः          | २२२        | मया सृष्टा द्विजन्मानः      | 388   | महोत्सङगानुदग्राङगा <b>न्</b> | न६  |
| मनुष्यजातिरेकैव            | २४३        | मयि स्वसात्कृते देव         | १०६   | महोपवासम्लानाङ्गा             | १६६ |
| मनोऽगारे महत्यस्य          | २१३        | मयैव विहिताः सम्यक्         | ४२६   | मां निवार्यं सहायान्तीम्      | ४१६ |
| मनोजशरपुद्धखाब्जैः         | 38         | मयापनयनेऽग्राहि             | ४८३   | मां स्वकार्ये स्मरेत्युक्त्वा | ३६२ |
| मनोभवनिवेशस्य              | २१         | ं मरुदान्दोलितोदग्र-        | १३२   | मागधायितमेवास्य               | ६६  |
| मनोभुवोऽतिवृद्धस्य         | २२४        | मरुदुदूतशाखाग्र-            | ७१    | मा मा मागधवैचिताम्            | ४६  |
| मनोरथस्य पुत्राय           | ४६२        | मलयानिलमाश्लेष्टुम्         | ३७२   | माघकृष्णचतुर्दश्याम्          | ४०७ |
| मनोवेगोऽशनिवरः             | ४६३        | मलयोपान्तकान्तारे           | 58    | माता पिताऽपि या यश्च          | ४४६ |
| मनोव्याक्षेपरक्षार्थम्     | ३४२        | मलिनाचरिता हचेते            | २६२   | मातापितृभ्यां तद्दृष्ट्वः     | ४५६ |
| मनोहराख्यविषये े           | ५०१        | मलीमसाङगो व्युत्सृष्ट-      | २८४   | मातापितृभ्यां प्रादायि        | ४५५ |
| मन्त्रः परमराजादिर्मतोऽयं  | २१६        | मल्लिकाविततामोदैः           | २२    | माद्यन्ति कोकिला शक्वत्       | २२  |
| मन्त्रभेदभयाद् गूढम्       | १७४        | महद्भिरपि कल्लोलैः          | ४४    | माद्यन्मलयमातङग-              | ३७७ |
| मन्त्रमूर्तीन् समाधाय      | ४३५        | महसास्य तपोयोग-             | २१६   | माधवीलतया गाढम्               | २१० |
| मन्त्रनिमान् यथायोगम्      | ३१५        | महाकल्यारगकं नाम            | २३६   | माधवीस्तबकेष्वन्त-            | २२  |
| मन्त्रास्त एव धर्माः स्युः | २७१        | महाजवजुषो वक्त्राद्         | २७    | मानखण्डनसम्भूत-               | १६० |
| मन्त्रिणस्तस्य भूतार्थः    | ४५५        | महातपोधनायार्चा             | २४२   | मानत्वमस्य सन्धत्ते           | ३१४ |
| मन्त्री च फल्गुमत्याख्यो   | ४५०        | महादानमथो दत्त्वा           | २६५   | मानभङगाजितैभौगै:              | १८३ |
| मन्त्री प्राग्भोगभुजो-     | ५०६        | महाद्रिरयमुत्सङ्ग-          | १३४   | मानमेवाभिरक्षन्तु             | १८३ |
| मन्त्रेगानेन शिष्यस्य      | ३१०        | महाध्वरपतिर्देवो            | १७०   | मानयन्निति तद्वाक्यम्         | १२१ |
| मन्त्रेगानेन सम्मन्त्र्य   | ३०५        | महान्गजघटाबन्धो             | २००   | मानस्तम्भमहाचैत्य-            | ३१८ |
| मन्त्रैरेभिस्तु संस्कृत्य  | 935        | महान्ति गिरिदुर्गाणि        | इह    | मानस्तम्भस्य पर्यन्ते         | १३७ |
| मन्त्रो मोदित्रयायां च     | ३०३        | महापगाभिरित्याभिः           | १२३   | मा नाम प्रएति यस्य            | १७८ |
| मन्त्रोऽवतारकल्याराभागी-   | ३०२        | महापगा <b>रयस्ये</b> व      | ६३    | मामजैषीत् सखासौ मे            | ४६७ |
| मन्थरज्जुसमाकृष्टिः        | ३६         | महाबलिनि निक्षिप्त-         | २०६   | मामधिक्षिप्य कन्येयम्         | ३८७ |
| मन्थाकर्षश्रमोद्भूत-       | ३६         | महाबाहुस्ततश्चाभू <b>द्</b> | 302   | मायया नास्मि शान्तेति         | ४६६ |
| मन्थारवानुसारेग            | ३६         | महाब्धिरौद्रसङ्ग्राम-       | २०७   | मायारूपद्वयं विद्याप्रभावात्  | ४८६ |
| मन्दं पयोमुचां मार्गे      | २१=        | महाभिषेकसामग्र्या-          | २६१   | मार्गजं स्थितमुद्धूय          | ४८१ |
| मन्दमन्दं प्रकृत्यैव       | ४०६        | महाभोगैर्नृपैः कैश्चिद्     | ६३    | मार्गविभ्रं शहेतुत्वाद्       | 338 |
| मन्दराभिषेककल्याग्।-       | ३०३        | महामना वयुष्मान्तो-         | १६१   | मार्गांदिचरन्तनान् येऽत्र     | ४३० |
| मन्दराभिषेकनिष्कान्ति-     | ३०७        | महामहमहं कृत्वा             | 280   | मार्गे प्रगुणसञ्चाराः         | 338 |
| मन्दरेन्द्राभिषेकश्च       | २४४        | महामहमहापूजाम्              | ५०७   | मार्गे बहुविधान् देशान्       | ३४  |
| मन्दरेन्द्राभिषेकोऽसौ      | २६०        | महामुकुटबद्धानाम्           | ३३    | माहात्म्यप्रच्युतिस्तावत्     | ३३२ |
| मन्दसाना मदं भेजुः         | · ` `      | महामुकुटबद्धानाम्           | २०१   | मित्रयज्ञः स्वयम्भूश्च        | ३५७ |
| मन्दाकिनीतरङगोत्थ-         | २०         | महामुकुटबद्धास्तम्          | 5     | मिथ्यात्वं पञ्चधा साष्ट-      | ४०४ |
| मन्दातपशरच्छाये            | १८६        | महामुकुटबद्धैश्च            | २४२   | मिथ्यात्वमव्रताचारः           | ४०४ |
| मन्दारकुसुमामोद-           | २६२        | महाव्रतं भवेत् कृत्स्न-     | २६६   | मिथ्यामदोद्धतः कोऽपि          | १५५ |
| मन्दारकुसुमोद्गन्धिः-      | १३७        | महाहास्तिकविस्तार-          | 800   | मुकुले वा मुखे चक्रे          | ४३२ |
| मन्दारवनवीथीनाम्           | <b>२</b> १ | महाहिरण्यमायामम्            | २३    | मुक्तसिंहप्रणादेन             | 388 |
|                            |            |                             | • • • | •                             |     |

|                               |     | श्लोकानामकाराघनुम             | <b>मः</b> |                               | XAX         |
|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| मुक्तस्तुन तथा किन्तु         | 334 | मेघस्वरो भीमभुज-              | ₹७०       | यथा जिनाम्बिका पुत्र-         | ३०६         |
| मुक्तात्मना भवेद् भावः        | 388 | मेघान्धकारिताशेष-             | १६४       | यथा तथा नरेन्द्रोऽपि          | ३४३         |
| मुक्ताफलाच्छमापाय-            | १६० | मेधा सत्त्वजवोपेता            | २७        | यथा तव हृत चेतः               | १३१         |
| मुक्तेतरात्मनोर्व्यक्त्यै     | ३३७ | मैथुनस्य च सस्मृत्य           | ४६७       | यथा दृष्टमुपन्यस्ये           | 388         |
| मुक्त्वा कुमारमभ्येत्य        | ४६२ | मैथुनाय नृप. ऋध्वा            | ४७३       | यथान्धतमसो दूरात्तक्यम्       | १४४         |
| मुख रतिसुखागार-               | २२४ | मोक्षो गुरगमयो नित्यो         | ३६१       | यथान्नमुपयुक्त सत्            | ३२१         |
| मुंखमुद्भ्युं तनूदर्याः       | २२६ | मोहपाश समुच्छिद्य             | ४३४       | यथार्थदर्शनज्ञान-             | १४२         |
| मुखरैर्जयकारेग                | ११० | मौनाध्ययनवृत्तत्वम्           | २४४       | यथार्थवरमर्थ्यञ <del>्च</del> | ४८          |
| मुखेन चन्द्रकान्तेन           | १७६ | म्लापयन् स्वाङ्गसौन्दर्यम्    | २८४       | यथावदभिषिक्तस्य               | २६१         |
| मुखेन पडकजच्छायाम्            | १७६ | म्लेच्छखण्डमखण्डाज्ञः         | १०५       | यथाविभवमत्रापि-               | २४८         |
| मुखैरनिष्टवाग्वह्नि-          | १७२ | म्लेच्छराजसहस्राग्गि          | २२७       | यथाविभवमत्रेष्टम्             | २४७         |
| मुच्यमाना गुहा सैन्यैः        | १२६ | म्लेच्छराजादिभिर्दत्ताः       | २२३       | यथा विषयमेवैषाम्              | १८१         |
| मुदा निप्पादयामास             | ३७२ | म्लेच्छराजान् विनिर्जित्य     | ०६४       | यथाऽस्मित्पतृदत्तेन           | २५२         |
| <b>मुद्</b> गराद्यभिष्टातेन   | ३३८ | म्लेच्छाचारो हि हिसायाम्      | ३४६       | यथास्व सविभज्यामी             | २२२         |
| मुनयोऽपि समानाश्चेत्          | १८३ | म्लेच्छाननिच्छतोऽप्यज्ञान्    | १७८       | यथाम्वानुगमर्हन्ति            | <b>३</b> ५३ |
| मुनि रतिवर प्राप्य            | ७३४ | य                             |           | यथा हि कुलपुत्रागाम्          | 333         |
| मुनि हिरण्यवर्मागम्           | ४६८ | य नत्वा पुनरामनन्ति न पर      | 3 \$ 5    | यथेष्ट सप्रियो विद्यावाहन.    | ५००         |
| मुनि पृथक्प्रदेशस्थाम्        | ४६८ | य कोऽप्यकारगाद्वेषी           | १५२       | यथेह बन्धनान्मुक्त            | 33          |
| मुनिभ्या दत्तदानेन            | ४५६ | य पूर्वापरकोटिभ्याम्          | 55        | यथैव खलु गोपाल                | ३४४         |
| मुनिमन्त्रोऽयमाम्नातो         | २१६ | य. समग्रैर्गुरगैरेभि          | ३४०       | यथैव खलु गोपालो               | ३४४         |
| मुनिस्तद्वचन श्रुत्वा         | ४६६ | यः स्तुत्यो जगता त्रयस्य      | २३८       | यथैव गोप <sup>.</sup> सजातम्  | ३४५         |
| मुनीन्द्रपाठनिर्घोषै          | १३५ | यक्षीभूता तदागत्य             | 883       | यथोक्तविधिनैता स्यु           | २६७         |
| मुसलस्थूलधाराभि               | १६४ | य <del>च्च</del> दण्डकपाटादि- | २६७       | यथा किल विनिर्याति            | ३२४         |
| मुहुः प्रचलदुद्वेल-           | 3€  | यज्ञोपवीतमस्य स्यात्•         | २७५       | यदादाय भवेज्जन्मी             | 885         |
| मूक. श्रेय पुरे जात           | ४६१ | यतिमाधाय लोकाग्रे             | २५६       | यदाय त्यक्तबाहचान्त           | २६६         |
| मूर्च्छित प्रेमसद्भावात्      | ४३७ | यतोऽक्षरकृत गर्वम्            | ३४६       | यदि देशादिसाकल्ये             | ४६५         |
| मूर्त्यादिष्वपि नेतव्या       | २८४ | यतो नि शेषमाहार               | २५६       | यदि धर्मकरगादित्थम्           | ४६४         |
| मूर्घाभिषिक्तै प्राप्त-       | २२१ | यतोऽय लब्धसस्कारो             | २८०       | यदिष्ट तदनिष्ट स्याद्         | ४४२         |
| मूर्घिन पद्म ह्रदोऽस्यास्ति   | १२३ | यतो यतो बल जिष्णो             | ६१        | यदि स्यात् सर्वसम्प्रार्थ्या  | ३८६         |
| मूलस्कन्धाग्रमध्येषु          | ३७२ | यतोऽस्य दृढढक्कानाम्          | ६२        | यदीच्छाऽस्ति तवेत्याह         | ४८६         |
| मूलोत्तरगुगोष्वात्त-          | ३२२ | यत्तु न सविभागार्थम्          | १५६       | यदुक्तमादिराजेन               | १५६         |
| मृगाङकस्य कलङकोऽयम्           | ३६८ | यत्पुरश्चरण दीक्षा            | २५३       | यदुक्त गृहचर्यायाम्           | २७६         |
| मृगै प्रविष्टवेशन्तै          | १३५ | यत्त्रष्टुमिष्टमस्माभि        | ३५७       | यदैव लब्धसस्कार-              | २७८         |
| मृगैर्मृ गैरिवापातमात्रभग्नै. | ४०५ | यत्र शास्त्रारिंग मित्रारिंग  | १६१       | यद्दिग्भ्रान्तिविमूढेन        | 88€         |
| मृगालैरडगमावेष्टच             | २६  | यत्रोन्मग्नजला सिन्धुः        | 888       | यद्वच्चन्द्रार्कबिम्बोत्थ-    | ३१७         |
| मृ्णालैरधिदन्ताग्रम्          | ৬५  | यत्ससारिरणमात्मानम्           | ३३८       | यद्वच्च प्रतिभू कश्चित्       | ३४४         |
| मृदवस्तनव स्निग्धा            | ३६६ | यथा कालायसाविद्धम्            | 388       | यद्वय भिन्नमर्यादे            | ४२७         |
| मृष्यता च तदस्माभि.           | २०६ | यथा ऋममतो ब्रूम.              | २७०       | यन्नाम्ना भरतावनित्वमगमत्     | २३८         |
| मेखलाया तृतीयस्याम्           | १४० | यथा खल्वपि गोपालः             | 388       | यमसम्बन्धिदिक्त्यागम्         | ३७२         |
| मेखलायां द्वितीयस्याम्        | 388 | यथारूयातमवाप्योरु-            | 338       | ययु करिभिरारुद्धम्            | ७४          |
| मेघप्रभश्च चण्डासिप्रभा-      | ४३६ | यथा गोपालको मौलम्             | ३४३       | यवीयानेष पण्यस्त्री           | २=          |
| मेघप्रभसुकेत्वादि             | ४२६ | यथा च गोकुल गोमिन्यायाते      | ३४७       | यवीयान् नृपशार्दूलम्          | २०४         |
| मेघप्रभो जयादेशाद्            | ४१० | यथा च गोपो गोयूथम्            | ३४४       | यशःपालः सुखावत्याः            | ABA         |
|                               |     |                               |           |                               |             |

#### महापुराचम्

| _                            |               |                          |              | ~ `                         |     |
|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-----|
| यशःपालमहीपाल-                | ४६४           | ये विश्वदतरां वृत्तिम्   | २६२          | रणभूमि समालोक्य             | ४२१ |
| यशस्यमिदमेवार्य-             | १५८           | ये केचिच्चाक्षरम्लेच्छाः | ३४६          | रतानुवर्तनैर्गाढ-           | १६३ |
| यशस्वतीसुनन्दाभ्याम्         | ४०६           | ये तस्यास्तनुनिर्माणे    | ३६६          | रतावसाने निःशक्त्योः        | ४३३ |
| यशोधनमसंहार्य-               | १८४           | येन प्रकाशिते मुक्तेः    | ३५१          | रति चारितमप्येष             | २१० |
| यस्त्वतीन्द्रियविज्ञान-      | ३३६           | येनायं प्रहितः पत्री     | ४७           | रतिः कुलाभिधानस्य           | ४७७ |
| यस्त्वेताः द्विजसत्तमैरभिमता | २६८           | येनाऽसौ चऋवतित्वम्       | ४५५          | रतिपिङगलसंज्ञस्य            | ४७० |
| यस्त्वेतास्तत्त्वतो ज्ञात्वा | २७६           | येनास्य सहजा प्रज्ञा     | ३२६          | रतेः कामाद् विना नेच्छा     | 388 |
| यस्य दिग्विजये मेघकुमार-     | ३४६           | ये ये यथा यथा प्राप्ताः  | ३७४          | रत्नं स्थपतिरप्यस्य         | २३६ |
| यस्य दिग्विजये विष्वग्       | १२५           | येषामयं जितसुरः समरे     | ४२३          | रत्नं रत्नेषु कन्यैव        | ३८६ |
| यस्य यत्र गताः स्याद्दृक्-   | ३७६           | योगः समाधिनिर्वाणम्      | २५६          | रत्नतोरगविन्यासे            | ३२४ |
| यस्याष्टादशकोटघोऽश्वा-       | १२५           | योगक्षेमौ जगत्स्थित्यै   | ६५           | रत्नतोरगसङकीर्गः-           | ३७१ |
| यस्योत्संगभुवो रम्याः        | १२४           | योगजाः सिद्धयस्तेषाम्    | १६६          | रत्नत्रयस्य शरणं प्रपद्यामि | २१४ |
| या कचग्रहपूर्वेग             | १६२           | योगजाश्चर्द्धयस्तस्य     | २ <b>१</b> ३ | रत्नद्वीपं जिघृक्षुभ्यो     | ५०६ |
| या कृता भरतेशेन              | २१७           | योगाः पञ्चदश ज्ञेयाः     | ५०५          | रत्नमालाऽतिरोचिष्णुः        | २३४ |
| यागहस्तिनि मांसस्य           | ४७३           | योगो ध्यानं तदर्थो यो    | २५६          | रत्नांशुचित्रिततलं          | ४३  |
| या च पूजा मुनीन्द्राणाम्     | २४२           | योऽगुव्रतधराः धीरा       | २४०          | रत्नांशुच्छुरितं बिभ्रत्    | २६१ |
| याचित्रियेण नास्येष्टा       | २११           | योऽभूत् पञ्चदशो विभुः    | ५१४          | रत्नांशुजिटलास्तस्य         | २३४ |
| याथात्म्येन परिज्ञानम्       | ४०४           | योऽत्र शेषो विधिर्मुक्तः | २६६          | रत्नाकरत्वदुर्गर्वम्        | 350 |
| यादोदोर्घातनिर्घातः          | ४२            | यो नाभेस्तनयोऽपि         | प्रश्प       | रत्नातपत्रमस्योच्चैः        | २१= |
| याममात्रावशिष्टायाम्         | ३४५           | योऽनुतिष्ठत्यतन्द्रालुः  | २८८          | रत्नानि द्वितयान्यस्य       | २२७ |
| यां वष्टचयमसौ वष्टि-         | ४४२           | यो नेतेव पृथुं जघान      | ५१४          | रत्नान्यपि विचित्रागि       | ६१  |
| यावज्जीवं व्रतेष्वेषु        | १६५           | यो योजनशतोच्छायो         | १२४          | रत्नान्यपि यथाकामम्         | २२२ |
| यावदभ्येति सेनानी            | १२८           | यो वज्रमिए।पाकाय         | 860          | रत्नान्यमून्यनर्घारिण       | ५०  |
| यावद् विद्यासमाप्तिः स्यात्  | २५०           | योषितां मधुगण्डूषैः      | ३७८          | रत्नान्येतानि दिव्यानि      | २३६ |
| या सुरेन्द्रपदप्राप्तिः      | २८८           | योषितो निष्कमालाभिः      | १३           | रत्नार्घेः पर्युपासाताम्    | ३७१ |
| याऽसौ दिवोऽवतीर्णस्य         | २८८           | योषितोऽप्यभटायन्त        | १८५          | रत्नावर्तगिरिं याहि         | ४६२ |
| युक्तं परमर्षिलिङगेन         | ३१०           | योऽस्मिश्चतुर्थकालादौ    | ३५१          | रत्नैः किमस्ति वा कृत्यम्   | १८४ |
| युक्त्यानया गुणाधिक्यम्      | ३१४           | योऽस्य जीवघनाकार-        | 388          | रतनैश्चाभ्यच्यं रत्नेशम्    | ५०  |
| युगभारं वहेन्नेकः            | <b>३</b> ५२   | यौवनेन समाकान्ताम्       | ४५६          | रत्यप्रतक्यमाहात्म्यम्      | १४१ |
| युगादी कुलवृद्धेन            | \$3 <i>\$</i> | यौवनोन्मादजस्तेषाम्      | १५६          | रत्यादिविमलासार्द्धम्       | ४६१ |
| युगान्तविप्लवोदर्काः         | ३१७           | र                        |              | रथकटघा परिक्षेपो            | २०० |
| युद्ध्वाप्येवं चिरं शेकुर्न- | ४०४           | रक्तः करैः समाहिलष्य     | ४१८          | रथचकसमुत्पीडात्             | ४४  |
| युवा तु दोर्बली प्राज्ञः     | १७२           | रक्षाभ्युद्यता येऽत्र    | ३३१          | रथवाही रथानूहुः             | २७  |
| युवाभ्यां निर्जितः कामः      | ३⊏३           | रक्षावृत्तिपरिक्षेपम्    | १७६          | रथवेगानिलोदस्तम्            | ३६  |
| युष्मत्पादरजःस्पर्शाद्       | ५०            | रक्ष्यं देवसहस्रेग       | ३३           | रथाः प्रागिव पर्याप्ताः     | ३६५ |
| युष्मत्त्ररणमनाभ्यास-        | १६०           | रक्ष्यः सृष्टचिधकारोऽपि  | <b>३१३</b>   | रथाङगपागिरित्युच्चैः        | ४४  |
| युष्मत्साक्षि ततः कृत्स्नम्  | २५५           | रङ्गितैश्चलितैः क्षोभैः  | ४३           | रथान्तकनकस्तस्य             | ४६४ |
| युष्मादृशामलाभे तु           | २७४           | रजःसन्तमसे रुद्धः        | २०२          | रथाम्नव तथा दुष्टानष्ट-     | ४२० |
| यूथं वनवराहागाम्             | २६            | रजन्यामपि यत्कृत्यम्     | ३२७          | रिथनो रथकटघासु              | १०२ |
| यूयं त एव मद्ग्राहेचाः       | ४७            | रजस्वलां महीं स्पृष्ट्वा | ७३           | रिथनो रथकटघासु              | २०१ |
| यूयं निस्तारका देव           | २७४           | रजो वितानयन् पौष्प-      | ્છ ક         | रथोऽजितञ्जयो नाम्ना         | २३४ |
| यूयं सर्वेऽपि सायन्तनाम्भोजा |               | रञ्जिताञ्जनसभेत्रा       | ३७४          | रथोद्धतगतिक्षोभाद्          | 38  |
| यूयमाध्वं ततस्तूष्णीम्       | ३६२           | रए।भूमि प्रसाध्यारात्    | २०२          | रथो मनोरथात् पूर्वं         | ४ሂ  |
|                              |               |                          |              |                             |     |

# **१लोकानामकाराधनुकर्मः**

| रथोऽस्याभिमतां भूमिम्      | ሄሂ          | रात्री तलवरो दृष्ट्वा      | ४७३        | ललद्वालधयो लोल-                            | २४          |
|----------------------------|-------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------|-------------|
| रथ्या रथ्याश्वसंघट्टात्    | 3           | राष्ट्राण्यवधयस्तेषाम्     | 38         | ललाटपट्टमारूढ-                             | १७६         |
| रमणा रमणीयाश्च             | 980         | रिपु कुपितभोगीन्द्र-       | ४०६        | ललाटाभोगमेतासाम्                           | २२४         |
| रम्यां तीरतरुच्छाया        | 50          | रुद्धरोघोवनाक्षुण्ण-       | દદ્        | ललाटे यदि केनापि                           | ४५१         |
| रम्ये शिवङकरोद्याने        | ४७६         | रुद्ध्वा माल्यवतीतीरवनम्   | ६८         | लवङगलवलीप्रायम्                            | ७१          |
| रराज राजराजस्य             | 308         | रुषिताः कञ्जिकञ्जल्कै      | २०         | लाटाललाटसघृष्ट-                            | 83          |
| रराज राजराजोऽपि            | २०४         | रूढो रागाङकुरैश्चित्ते     | ४१५        | लावण्यमम्बुधौ पुसु                         | ३८०         |
| रविः पयोधरोत्सद्भग-        | १४३         | रूपतेजोगुएास्थान-          | २७०        | लावण्यादयमभिसारयन्                         | ሂሂ          |
| रविरविरलानश्रून्           | १६४         | रेजुः सूत्रेषु सम्प्रोक्ता | ३२४        | लावण्येऽपि न सम्भोग्यम्                    | ४१          |
| रविराशावधूरत्न-            | <b>३२</b> ० | रेजुरङ्गुलयस्तस्याः        | ३६४        | लास्यैः स्खलत्पदन्यासैः                    | 58          |
| रविवीर्यस्तथान्ये च        | ५०२         | रेजुर्वनलता. नम्नः         | २१६        | लिखित साक्षिएो भुक्तिः                     | १२६         |
| रवेः किमपराघोऽयम्          | १८८         | रेजे करतलं तस्याः          | २२६        | लेखसाध्येऽपि कार्येऽस्मिन्                 | १५८         |
| रशनारज्जुविभ्राजि          | ३७६         | रेजे स तदवस्थोऽपि          | २१०        | लेभेऽभेद्यमुरश्खद वरतनो <sup>.</sup>       | 30          |
| रसनोत्पाटन हारम्           | ४७०         | रोगस्यायतन देहम्           | २११        | लोकचूडामेगोस्तस्य                          | ३२४         |
| रागद्वेषौ समुत्सृज्य       | २४६         | रोधोभुवोऽस्य तनुशीकर-      | ХX         | लोकपालाय दत्वात्मलक्ष्मीम्                 | ४४०         |
| रागादीन् दूरतस्त्यक्त्वा   | ३५२         | रोधोलतालयासीनान्           | १५         | लोकपालोऽपि सम्प्राप्त-                     | ४५०         |
| राजगेह महानन्दविधायि       | 888         | रोघोलताशिखोत्सृष्ट-        | ११         | लोकस्य कुशलाधाने                           | १०४         |
| राजन्यकेन सरुद्धः          | ₹0          | रोमराजीमिवानीलाम्          | १४         | लोकाग्रवासस्त्रैलोक्य-                     | 380         |
| राजन् राजन्वती भूयान्      | १५५         | रौक्मै रजोभिराकीर्णम्      | 5          | लोकाग्रवासिने शब्दात्                      | <b>१</b> ३५ |
| राजराजस्तदा भूरि-          | ४६५         | रौप्यदण्डेषु विन्यस्तान्   | २६         | लोकार्नान्दभिरप्रमापरिगतै.                 | ५६          |
| राजविद्यापरिज्ञानाद्       | 338         | • •                        |            | लोलतर <b>डगविलोलित</b> दृष्टि <sup>.</sup> | ५३          |
| राजविद्याश्चतस्रोऽभू •     | ३२८         | त                          |            | लोलस्यान्वर्थस <b>ज्ञस्य</b>               | ४७०         |
| राजवृत्तमिद विद्धि-        | २६४         | लक्ष कैलासमासाद्य          | ४०६        | लोलुपो नकुलार्योऽस्माद्                    | ५१०         |
| राजवृत्तिभिमा सम्यक्       | २६३         | लक्ष्मी. पुरीमिवायोध्याम्  | ३७५        | लोलोर्ऽीमहस्तनिर्घूत-                      | १४          |
| राजसिद्धान्ततत्त्वज्ञो े   | ३२६         | लक्ष्मी सरस्वती कीर्तिः    | ३६१        | लोहस्येवोपतप्तस्य                          | १८१         |
| राजहसै. कृताध्यात्सा       | ३४          | लक्ष्मी सा सर्वयोग्याऽभूद् | ३७६        | _                                          |             |
| राजहसै कृतोपास्य-          | १५          | लक्ष्मीप्रहासविशदा         | 33         | व                                          |             |
| राजहसैरिय सेव्या           | 38          | लक्ष्मीवाग्वनितासमागम-     | ३३०        | वशमात्रावशिष्टाङ्गौः                       | ४०३         |
| राजा कदाचिदव्राजीद्        | ४५१         | लक्ष्मीवती गृहार्णेमाम्    | ४२६        | वक्तृप्रामाण्यतो देव                       | १४२         |
| राजाऽपराजितस्तस्मात्       | ५१०         | लक्ष्मीस्तस्येक्षितुस्तेन- | ३६७        | वक्त्रमस्या शशाद्यकस्य                     | २२६         |
| राजा राजप्रभो लक्ष्मीवती-  | 348         | लक्ष्म्यान्दोललतामिवोरसि   | 83         | वक्त्रवारिजवासिन्या∙                       | ३८४         |
| राजा वित्तं समाधाय         | ३४८         | लङ्गवयन्नेत्रयोदीप्त्या    | ४०६        | वक्त्रेष्वमरनारीग्गाम्                     | १४४         |
| राजा सान्त पुरः श्रेष्ठी   | ४५३         | लड्डघ्यते यदि केनापि       | ३८६        | वक्त्रेऽपि गुगावत्यस्मिन्                  | ४६          |
| राजा सुलोचनां चावरोप्य     | ४३५         | लज्जाशोकाभिभूतः सन्        | ४८४        | वक्ष स्थलेऽस्य रुठचे                       | ૭           |
| राजोक्तिर्मयि तस्मिश्च     | १८२         | लज्जे सम्पर्कमर्केरा       | 888        | वडगाडगपुण्ड्रमगधान्                        | ६७          |
| राजोक्तिस्त्विय राजेन्द्र- | १०६         | लतायुवतिसस <b>क्ता</b>     | <b>4</b> 3 | वचोभिः पोषयन्त्येव                         | १८३         |
| राज्ञामावसथेषु शान्तजनता   | 32          | लतालयेषु रम्येषु           | ११         | वज्रकेतोर्महावीध्याम्                      | ४७०         |
| राज्यं कुलकलत्रं च         | १४५         | लब्धचन्द्रबलस्योच्नैः      | ४१५        | वज्रद्रोण्याममुष्य क्वथदिव                 | ४७          |
| राज्यादिपरिवर्तेषु         | ३४४         | लब्धप्रसाद इत्युक्त्वा     | ४३१        | वज्रपञ्जरमुद्भिद्य                         | ५०६         |
| राज्याभिषेचने भर्तुः       | २२१         | लब्धवर्णस्य तस्येति        | २४२        | वज्रास्थिबन्धन वाज्रैः                     | २२३         |
| राज्ये न सुखलेशोऽपि        | ३४१         | लब्धादेशोऽप्यह हन्मि       | ४७२        | वटविम्बप्रवालादि-                          | ३६४         |
| राज्ये मनोभवस्यास्मिन्     | 888         |                            | . ३२४      | वटस्थानवटस्थांश्च                          | १०७         |
| रात्राविन्दुर्दिवाम्भोजम्  | ३६७         | लम्भयन्त्युचिता शेषाम्     | २७६        | वत्सरानशनस्यान्ते                          | २१७         |

# **मंहापुरीणम्**

|                           |             |                           |             | <u> </u>                      |            |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| वदनोऽस्य मुलाम्भोजाद्     | <b>१</b> ५२ | वयसाधिक इत्येव            | १५२         | वारगामविरतावारगाम्            | <b>=</b> 0 |
| वद प्रयाति कः पन्थाः      | ४८४         | वरं वनाधिवासोऽपि          | १८३         | वार्गः कुसुमवारास्य           | 38         |
| वधं विधाय न्यायेन         | ४०२         | वरं विषं यदेकस्मिन्       | २०६         | वातपृष्ठदरीभागानृक्षवत्       | ६८         |
| वध्नीथ नः किमिति हन्त-    | ७६          | वरगावरगस्तस्थुः           | €5          | वाताघातात्                    | XR         |
| वनं वनगजैरिदं जलनिधेः     | ५६          | वराहाररतिं मुक्त्वा       | ६६          | वात्सकं क्षीरसम्पोषाद्        | १२         |
| वनं विलोकयन् स्वैरम्      | ७४          | वर्णलाभस्ततोऽस्य          | २७५         | वादिनेव जयेनोच्चैः            | ४००        |
| वनद्विपमदामोद-            | ७४          | वर्णलाभोऽयमुद्दिष्टः      | २७४         | वापीकूपतडागैश्च               | १७५        |
| वनप्रवेशमुन्मुग्धा        | 33          | वर्गान्तःपातिनो नैते      | २८१         | वारागासी जितायोध्या           | ३७४        |
| वनप्रवेशिभिनित्यम्        | १३५         | वर्गोत्तमत्वं यद्यस्य न   | <b>३१</b> २ | वाराग्रसीपतिश्चित्राङगदो      | ५०६        |
| वनराजीद्वयेनेयम्          | 38          | वर्गोत्तमत्वं वर्गोषु     | <b>३१</b> २ | वाराणसी पुरी तत्र             | ३६३        |
| वनराजीस्ततामोदाः          | ሂ           | वर्गोत्तमानिमान् विद्यः   | २८१         | वारिवारिजिकञ्जल्क-            | ७३         |
| वनरेगुभिरालग्नैः          | २४          | वर्गोत्तमो महीदेवः        | २५२         | वार्ता विशुद्धवृत्त्या स्यात् | २४२        |
| वनरोमावलीस्तुङग-          | 58          | वर्द्धमानो ध्वनिस्तूर्ये  | ४३६         | वासगेहे जयो रात्रौ            | ३६०        |
| वनवेदी ततोऽतीत्य          | 3 🕫 🦻       | वर्षारम्भो युगारम्भे      | ३७          | वासन्त्यो विकसन्त्येताः       | 2,7        |
| वनवेदीद्वयं प्रोच्चैः     | १४६         | वर्षीयोभिरयासन्नैः        | ३६          | वासवन्तं महाशैलम्             | ६८         |
| वनवेदीपथा पश्यद्          | १३८         | वलिस्नपनिमन्यन्यः         | २४२         | वाहयन्तं तमालोक्य             | ४०३        |
| वनवेदीमियं धत्ते          | 38          | वल्लीनां सकुसुमपल्लवाग्र- | ৩ন          | विकसन्ति सरोजानि              | 38         |
| वनस्थलीस्तरुच्छाया        | ७२          | वल्लीवनं ततोऽद्राक्षीत्   | १३७         | विकासं बन्धुजीवेषु            | ₹          |
| वनस्पतीन् फलानम्प्रान्    | <b>८</b> ३  | ववषुर्बह्मिवृष्टि वा      | ४०४         | विकासितविनेयाम्बु             | ४०४        |
| वनान्वयं वयश्शिक्षा-      | ३६५         | ववुर्मन्दं स्वरुद्यान-    | २१८         | विक्रमं कर्मचक्रस्य           | ३५१        |
| वनाभोगमपर्यन्तम्          | 55          | ववौ मन्दं गजोद्घृष्ट-     | ३७२         | विकियां न भजन्त्येते          | ३४६        |
| वनितातनुसम्भूतकामाग्निः   | ४६३         | वशीकरणपुष्पारिंग          | ३३२         | विकियाऽष्टतयी चित्रम्         | २१४        |
| वने वनगर्जेर्जुष्टो       | ३६          | वसंस्तत्र महाकालस्तम्     | ४८८         | विख्यातविजयः श्रीमान्         | ३८३        |
| वने वनचरस्त्रीगाम्        | १२८         | वसन्ततिलकोद्याने          | 358         | विगतच्छ्तच्छ्मः शीघ्रम्       | ४८७        |
| वनेषु वनमातङगा            | १६७         | वसन्तश्रीवियोगो वा        | ३७२         | विग्रहे हतशक्तित्वात्         | ३६८        |
| वनोपान्तभुवः सेन्यैः      | છ 3         | वसन्तानुचरानीत-           | ३७८         | विघटय्य तमो नैशम्             | १५७        |
| वन्दनार्थं कृता माला      | ३२४         | वसन्ति स्मानिकेतास्ते     | १६६         | विघटय्य रथाङगानाम्            | १६३        |
| वन्दारूणां मुनीन्द्राणाम् | १४५         | वसुधारकमित्यासीद्         | २३४         | विचार्य कार्यपर्यायम्         | ४३४        |
| वन्दारोर्भरताधिपस्य       | 388         | वसुपालकुमारस्य            | ४६३         | विचित्रपदविन्यासा े           | ३४४        |
| वन्दित्वा धर्ममाकण्यं     | ४७६         | वसुपालमहीपालप्रश्नाद्     | <b>४</b> ६३ | विचिन्त्य विश्वविघ्नानाम्     | ४२१        |
| वन्दित्वा नागराः सर्वे    | ४६८         | वसुमत्यापगामन्धि-         | Ęs          | विचूर्येनं शरं तावत्          | ४७         |
| वन्दित्वा वन्द्यमर्हन्तम् | २८७         | वस्तुवाहनराज्याङगैः       | ४७          | विचेरः स्वखुरोद्धूत-          | ६७         |
| वन्दित्वा सिद्धकूटास्यम्  | ४८७         | वस्तुवाहनसर्वस्वम्        | ६४          | विच्छिन्नकेतवः केचित्         | ४०४        |
| वन्दिमागधवृन्देन          | ४१८         | वागाद्यतिशयैरेभिः         | ३३५         | विजयमित्रो विजयिलो            | ३५७        |
| वन्याः स्तम्बेरमाः        | २६          | वागाद्यतिशयोपेतः          | 338         | विजयायेत्यथार्हत्य-           | ३०४        |
| बन्यानेकपसम्भोग-          | ७४          | वाग्गुप्तो हितवाग्वृत्या  | २८७         | विजयार्द्धं समारुहच           | ४३४        |
| वप्रान्तर्भुवमाघातुम्     | १२          | वाग्देव्या सममालापो       | १६४         | विजयार्द्धगिरेरस्य            | ४६६        |
| वयं किमिति नाहूताः        | ४३६         | वाचंयमत्वमास्थाय          | १६६         | विजयार्द्धजयेऽप्यासीत्        | १०१        |
| वयं जात्यैव मातज्ञगाः     | હપ્ર        | वाचंयमस्य तस्यासीन्न      | 283         | विजयार्द्धतटाक्रान्ति-        | १५         |
| बयं निस्तारका देव-        | ३४७         | वाचंयमो विनीतात्मा        | २५४         | विजयार्द्धप्रतिस्पर्दि-       | 33         |
| वयं वचोहरा नाम            | १७७         | वाजिनः प्राक्कशाघाताद्    | 803         | विजयार्द्धमहागन्ध-            | ४२१        |
| ,वयमपि चरमाङगाः           | प्र१०       | वाज्यं कपाटयोर्युग्मम्    | ११२         | विजयाद्धीचलप्रस्था-           | 808        |
| वयमेव महादेवा             | ३३४         | वाढं स्मरामि सौभाग्यभागिन |             | विजयाद्वीचले यस्य             | १७८        |
| *                         |             |                           | - 1         |                               | •          |

# र्रलोकामामकाराधनुर्कमः

| विजयाद्वीचलोलङ्गवी                   | ११६        |
|--------------------------------------|------------|
| विजयार्द्धे जिते कृत्स्नम्           | १००        |
| विजयाद्वीत्तरश्रेणि-                 | ४६४        |
| विशिगीषुतया देवा.                    | ४७         |
| विजिगीषोविपुण्यस्य                   | ४०६        |
| विजिताब्धिसमाकान्त-                  | १२०        |
| विजितेन्द्रियवर्गागाम्               | १५८        |
| विज्ञातमेव देवेन                     | ४२८        |
| वितर्जितमहामोह <sup>.</sup>          | ५०२        |
| वित्रस्त करभनिरीक्षणाद्              | ৩=         |
| वित्रस्ताद्वेसरादेनाम्               | २८         |
| वित्रस्तैरपथमुपाहृत-                 | ওচ         |
| विदध्यामद्य नाथेन्दु-                | ४०४        |
| विदश्य मञ्जूरीस्तीक्ष्णा             | <b>5</b> ک |
| विदितप्रस्तुतार्थोऽसि                | ४२८        |
| विदितसकलतत्त्वः                      | ५१३        |
| विदित्वा विष्टराकम्पाज्जयम्          | ४२०        |
| विदूरस्थैर्न युष्माभि                | १५८        |
| विदेश किल यातव्यो                    | १०२        |
| विदेहे पुष्कलावत्याम्                | ४७०        |
| विद्धि मा विजयार्द्धस्य              | १०६        |
| विद्धि मा विजयार्द्धाख्यम्           | १००        |
| विद्धि सत्योद्यमाप्तीयम्             | २७०        |
| विद्यया शवरूपेगा सद्य                | ४८४        |
| विद्याधरधराधीशै                      | १२८        |
| विद्याधरधरासार-                      | १२८        |
| विद्याधरीकरालून-                     | २१०        |
| विद्याधर्यः कदाचिच्च                 | २१७        |
| विद्याश्रितेति सम्प्रीत <sup>ः</sup> | ४८४        |
| विद्युच्चोरत्वमासाद्य                | ४७६        |
| विद्युद्वेगा ततोऽगच्छत्              | ४८३        |
| विद्युद्वेगाऽभवद्                    | ४६५        |
| विद्युद्धेगाऽवलोक्य                  | ४८३        |
| विद्युद्वेगाह्नय चोरम्               | ४७१        |
| विधवेति विवेदाधीर्नेदृक्षम्          | ३६०        |
| विधातुमनुरक्तानाम्                   | ३६४        |
| विधाय चरेे तस्य                      | ३४४        |
| विधाय प्राक् स्वय प्राप्य-           | ४८०        |
| बिधायाष्टाह्निकी पूजाम्              | ३६८        |
| विधिरेष न चाशक्ति                    | 399        |
| विधु ज्योतिर्गगोनेव                  | ४३४        |
| विधु तत्करसंस्पर्शाद्                | ४१४        |
| विभुविम्ब-प्रतिस्पद्धि               | 5          |
|                                      |            |

| दलाकामानकाराष्ट्रक          | 7'          |
|-----------------------------|-------------|
| विध्वस्ते पन्नगानीके        | ११८         |
| विनयाद् विच्युत राज-        | ४४०         |
| विना चकाद् विना रत्नै       | 035         |
| विनियोगास्तु सर्वासु        | २४५         |
| विनिवर्तयितुं शक्ता         | ४५४         |
| विनिवार्य कृतक्षोभम्        | २०४         |
| विनीत सवरो गुप्तो           | ३४७         |
| विन्ध्यश्रीस्ता पिता तस्या. | 358         |
| विपक्षखगभूपालान्            | ४२७         |
| विपरीनामतदृत्ति             | ३४          |
| विपर्यासे विपयति            | ३८८         |
| विपाककटुसाम्प्राज्यम्       | २०६         |
| विपाकसूत्रनिर्ज्ञात-        | <b>१</b> ६३ |
| विप्रकृष्टान्तरा क्वास्माद् | १२०         |
| विप्रकृष्टान्तरावास-        | १०६         |
| विबलोऽपि स्वजातीयो          | १५४         |
| विबभावम्बरे कञ्ज-           | ७३          |
| विबभु पवनोद्भूता            | ६२          |
| विबुध्यासनकम्पेन            | ४३८         |
| विभक्ततोरगामुच्चै           | ११०         |
| विभिन्दन् केतकी सूची        | २३२         |
| विभुत्वमरिचक्रेषु           | ३४          |
| विभोर्बलभरक्षोभम्           | ६६          |
| विभ्रागमितिविस्तीर्गम्      | १७६         |
| विमतेरेव तद्गेहे            | ४७२         |
| विमत्सराणि चेतासि           | १५२         |
| विमुक्त व्यक्तसूत्कारम्     | ७४          |
| विमुक्तकडकरण पश्चात्        | २५१         |
| विमुक्तप्रग्रहैर्वाहै       | ४ሂ          |
| वियद्दुन्दुभिभिर्मन्द्र-    | १४१         |
| Carried Carrier             | ३७३         |
| विरक्तो हचानुजीवी स्यात्    | ३४४         |
| विरज्य राज्य सयोज्य         | 348         |
| विराग सर्ववित् सार्व        | २७०         |
| विरुद्धाबद्धवाग्जाल-        | १४३         |
| विरूप रूपिए। चापि           | 3≂€         |
| विरूपकमिद युद्धम्           | २०२         |
| विरेजुरसनापुष्प <u>ै</u> ः  | Ę           |
| विरोधिनोऽप्यमी मुक्त-       | २१५         |
| विलड्डघ्य विविधान् देशान्   | ६२          |
| विलसत्पद्मसम्भूताम्         | १५          |
| विलसद्ब्रह्मसूत्रेरा        | २६२         |
| विलोक्य कृतपुष्पादि-        | ४६२         |

| विलोक्य तं विशक्पुत्राः     | ४६६         |
|-----------------------------|-------------|
| विलोक्य विलयज्वालि-         | 338         |
| विलोलवीचिसघट्टाद्           | १४          |
| विलोलितालिराधुन्व-          | १२८         |
| विवाहविधिवेदिन्य.           | ३७६         |
| विवाहस्तु भवेदस्य           | २७४         |
| विवाहो वर्णलाभश्च           | २४४         |
| विविक्तरमग्गीयेषु           | <b>१</b> २२ |
| विविक्तैकान्तसेवित्वाद्     | १६६         |
| विविधिद्धिपद चास्मात्       | <b>78</b> X |
| विविधव्यजनत्यागाद्          | २८६         |
| विवृगोति खलोऽन्येषाम्       | १८०         |
| विशाला नालिका सिन्धुम्      | ६=          |
| विशालाक्षो महाबाल           | ३५७         |
| विशुद्धकुलगोत्रस्य          | २८३         |
| विशुद्धकुलजात्यादि          | २७७         |
| विशुद्धवृत्तयस्तस्मात्      | २८२         |
| विशुद्धस्तेन वृत्तेन        | २७६         |
| विशुद्धाकरसम्भूतो           | २७७         |
| विशुद्धा वृत्तिरस्यार्थ-    | २५२         |
| विशुद्धावृत्तिरेषैषाम्      | २४३         |
| विशुद्धिरुभयस्यास्य         | २७७         |
| विशेषतस्तु तत्सर्ग          | ३३२         |
| विशेषविषया मन्त्रा          | ३१४         |
| विशोधितमहावीथी              | ३७४         |
| विश्व विनश्वर पश्यन्        | ४६१         |
| विश्वक्षत्र जयोद्योगम्      | १७७         |
| विश्वदिग्विजये पूर्व-       | १५२         |
| विश्वमद्भगलसम्पत्त्या       | ४४१         |
| विश्वविद्याधराधीशम्         | 308         |
| विश्वविश्वमभराह्नादी        | ४२६         |
| विश्वस्य धर्मसद्भष्य        | 388         |
| विश्वानाश्वास्य तद्योग्यैः  | ४२५         |
| विश्वेश्वरा जगन्माता        | २६०         |
| विश्वेश्वरादयो ज्ञेया       | २७१         |
| विषकण्टकजालीव-              | २०६         |
| विषयीकृत्य सर्वेषाम्        | ४३३         |
| विषयं वत्सकावत्याम्         | 8=X         |
| विषयेष्वनभिष्वङ्गगो         | २५३         |
| विषयेऽस्मिन् खगाक्ष्माभृत्- | ४५४         |
| विषागोल्लिखतस्कन्धो         | E =         |
| विष्वगापूर्यमागस्य          | १०१         |
| विष्वग्विसारि दाक्षिण्यम्   | 58          |

# महोपुराणम्

| •                         |     | • • • •                      | '      |                                 |              |
|---------------------------|-----|------------------------------|--------|---------------------------------|--------------|
| विसभऊगैः कृताहारा         | २६  | वैशिष्टघं कि कृतम्           | ३४७    | शनैः प्रयाति सञ्जिष्न्          | २३           |
| विसर्जितश्च सानुज्ञम्     | १०० | व्यक्तये पुरुषार्थस्य        | ३३४    | शनैः शनैर्जनैमुक्ता             | 3            |
| विस्तीर्गीर्जनसम्भोग्यैः  | १४  | व्यजनैरिव शाखाग्रैः          | ११५    | शनैराकाशवाराशि-                 | १८८          |
| विस्नम्भजननैः पूर्वम्     | ४६४ | व्ययो मे विकमस्यास्ताम्      | ३६२    | शनैर्वालेन्दुरेखेव सा-          | ३६ू८         |
| विहरन्तो महीं कृत्स्नाम्  | १६७ | व्यलोकिष्ट स भूपोऽपि '       | ४६६    | शफरी प्रक्षेपगामु <b>द्यत्</b>  | १३           |
| विहरन्नन्यदा मेघस्वरः     | ५०० | व्यवहारनयापेक्षा-            | ३०१    | शब्दपारभागी भव                  | 30₽          |
| विहाय मामिहेकाकिनम्       | ४८६ | व्यवहारेशितां प्राहुः        | ३१३    | शब्दविद्यार्थशास्त्रादि-        | २५०          |
| विहारस्तु प्रतीतार्थो     | २६७ | व्यवहारेशितान्या स्याद्      | ३१२    | शमिताखिलविघ्नसंस्तवः            | ४२२          |
| विहारस्योपसंहारः          | २६७ | व्यसनेऽस्मिन् दिनेशस्य       | १८७    | शमिता चऋवर्तीष्टं               | ५०३          |
| विहृत्य सुचिरं विनेयजन-   | ५१४ | व्यापारितदृशं तत्र           | १८     | शयिता वीरशय्यायाम्              | ४१८          |
| वीक्ष्य काकोदरेगात्मा     | ३६० | व्याप्योदरं चलकुलाचल-        | ५१     | शयुपोता निकुञ्जेषु              | २३           |
| वीचिबाहुभिराध्वन्तम्      | ४१  | व्यायता जीविताशेव            | ११३    | शय्यासनालयादीनाम्               | २२७          |
| वीचिबाहुभिरुन्मुक्तैः     | 3€  | व्यालोलोमिकरास्पृष्टैः       | १५     | शरतल्पगतानल्प-                  | १६३          |
| वीज्यमाना विधुस्पद्धि-    | 30€ | व्यावहासीमिवातेनुः           | Ę      | शरदुपहितकान्तिम्                | १६           |
| वीतशोका ह्वया तस्य        | ४६१ | व्युष्टिकियाश्रितं मन्त्रम्  | ३०८    | शरनिभिन्नसर्वाङगः               | ४१६          |
| वीरपट्टं प्रबध्यास्य      | ३८२ | व्युष्टिश्च केशवापश्च        | २४४    | शरभः खंसमुत्पत्य                | २४           |
| वीरपट्टस्तदा सोढो भुवो    | ३८७ | व्योमापगामिमां प्राहुः       | १८     | शरभो रभसादूर्ध्वम्              | ६५           |
| वीरपट्टेन बद्धोऽयम्       | ४२० | वजन् मन्द्राश्च कच्छांश्च    | ६६     | शरल्लक्ष्मीमुखालोक-             | X            |
| वीरलक्ष्मीपरिष्वक्त-      | ३६५ | व्रतं च समितिः सर्वाः        | २१२    | शरव्यमकरोद्यस्य                 | १७८          |
| वृण्ते सर्वभूपालाः-       | ३६६ | व्रतं दत्तवत्तः स्थानम्      | ४७०    | शरव्याजः प्रतापाग्निः           | १७५          |
| वृतः परिमितैरेव           | ३१८ | व्रतचर्यामतो वक्ष्ये         | ३४६    | शरशाली प्रभुः कोऽपि             | ४७           |
| वृतः शशीव नक्षत्रैः       | ४३४ | व्रतचिह्नं भवेदस्य           | २७६    | शरसंरुग्णविद्याधृत्             | ४०२          |
| वृत्तस्थानथ तान् विधाय    | ३१६ | वतसिद्धचर्यमेवाऽहं           | २७५    | शरसङ्घातसञ <del>्छन्न</del> ान् | 800          |
| वृत्तादनात्मनीनाद्धीः     | ३३५ | वतानुपालनं शील-              | ३२५    | शराः पौष्पास्तव त्वं च          | ४१७          |
| वृथाभिमानविध्वंस <u>ी</u> | ४१५ | व्रतान्येतानि दास्यामः       | ४७०    | शरीरं भर्तुरस्येति              | ४०७          |
| वृश्चिकस्य विषं पश्चात्   | ३६१ | व्रतावतरणं चेदम्             | २५०    | शरीरं यच्च यावच्च               | २२३          |
| वृषभाय नमोऽशेष-           | ३५० | वतावतरणस्यान्ते              | २७४    | शरीरजन्मना सैषा                 | २७७          |
| वृषाः ककुदसंलग्न-         | પ્ર | वतावतारणं तस्य               | २७४    | शरीरजन्मसंस्कार-                | २८०          |
| वेदः पुराणं स्मृतयः       | २७० | व्रताविष्करएां दीक्षा        | २६६    | शरीरत्रितयापायाद्               | ४००          |
| नेदनाभिभवाभावाद्          | ३३६ |                              |        | शरीरत्रितयापाये                 | ४०७          |
| वेदनाव्याकुलीभावः         | ३३८ | श                            |        | शरीरबलमेतच्च                    | २०५          |
| वेदिकां तामतिक्रम्य       | १०५ | शंफलीवचनैर्दूता-             | 980    | शरीरमरणं स्वायुः                | २८०          |
| वेदिकातोरएाद्वारम्        | ३८  | शकुनिः शकुनाद् दुष्टाद्      | ४५६    | शरैरिवोस्नैरासक्तैविमुक्तैः     | ४११          |
| वेदिकेव मनोजस्य           | ३६५ | शकृतो भक्षरणं मल्लैः         | ४७२    | शशः शशन्नयं देव                 | २४           |
| वेद्यां प्रणीतमग्नीनाम्   | २५१ | शक्तिमन्तः समासन्नविनेया     | ५०५    | शशा <b>ङककरजैत्रास्त्रैः</b> -  | १६०          |
| वेलापर्यन्तसम्मूर्च्छत्   | ४४  | शक्तिषेगामहीपालप्रतिपन्नतुः  | जः ४५६ | शशिप्रभा स्वसा देव्या           | ४५६          |
| वेलासरित्करान्वाद्धिः     | ६३  | शक्तिषेगोऽस्य सामन्त-        | ४५४    | शश्वद् <b>विकासिकुसुमै</b> ः    | २ <b>१</b> ६ |
| वेष्टितं वेन्द्रधनुषा     | ४३६ | शक्रप्रिये शची मेनका         | ४६६    | शस्त्रनिर्मिसन्नसर्वाङ्गा       | 805          |
| वैगावैस्तण्डुलैर्मुक्त्वा | 03  | शङकादिदोषनिर्मुक्त <b>म्</b> | ४०४    | शस्त्रप्रहारदीप्ताग्नि-         | २०७          |
| वैमनस्यं निरस्यैषाम्      | ४७४ | शङ्किताभिहृतोदिष्टः          | १६८    | <b>शस्त्रसंभिन्नसर्वा</b> ङगम्  | ४१७          |
| वैरकाम्यति यः स्मास्मिन्  | ६४  | शङके निशातपाषागाम्           | २२४    | शस्त्रोपजीविवर्ग्यश्चेद्        | २५०          |
| वैराग्यस्य परां कोटीम्    | १६२ | शङ्खात् प्रदक्षिणावर्तात्    | २२७    | शाक्तिकाः सह याष्टीकैः          | २८           |
| वै वैश्रवगादत्तोऽपि       | ४६७ | शतभोगां च नन्दां च           | ६८     | शाखाभडगैः कृतच्छायाः            | २६           |
|                           |     |                              |        |                                 |              |

| श्लाकानास                               | <b>गराचनुकमः</b> |
|-----------------------------------------|------------------|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                  |

XXX

|                                   | <b>4</b> (  | 22 66 62                      | <b>5</b> ( |                            | <b>3</b>    |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| शाखामृगा मृगेन्द्राणाम्           | १३४         | शेषो विधिस्तु नि.शेष-         | ३०७        | श्रोत्रपात्राञ्जलि कृत्वा  | <b>३</b> ५५ |
| शाखामृगा द्विपस्कन्धम्            | 388         | शेषोविधिस्तु प्राक्प्रोक्तः   | 388        | श्रौतान्यपि हि वाक्यानि    | 375         |
| शान्तं तत्त्वत्प्रसादेन           | ४३६         | शैलोदग्रे महानस्य             | २३६        | श्लक्षेगा पिष्टचूर्गोन     | २७२         |
| शान्तस्वनैनंदन्ति स्म             | २१६         | शोभानगरमस्येशः                | ४५४        | रवः स्वर्गे कि किमत्रैव    | ४१७         |
| शान्तिकियामतश्चके                 | ३२३         | श्च्योतन्मदजलासार-            | २००        | <b>श्वसदाविर्भवद्</b> भोगः | २०६         |
| शान्तिपूजा विधायाष्टी             | ४२७         | श्यामाडगीरनभिव्यक्त-          | ३७         |                            |             |
| शासनं तस्य चकाडकम्                | २२३         | श्रावकानायिकासङघम्            | २५५        | ष                          |             |
| शास्त्रज्ञा वयमेकान्ताद्          | १५३         | श्राविकाभिः स्तुत पञ्च-       | ४०३        | षडदगबलसामग्र्या            | २००         |
| शिक्षिताः बलिनः शूराः             | ३६३         | श्रिय तनोतु स श्रीमान्        | ३५१        | षोडशास्य सहस्रागाि         | २३३         |
| शिखरैरेष कुत्कील-                 | १२३         | श्रीदेव्यश्च सरिद्देव्यो      | २६२        | षोडशैतेऽद्य यामिन्याम्     | 320         |
| शिखरोल्लिखताम्भोद-                | १३२         | श्रीदेव्यो जात ते जात         | ३०५        | षोडशैव सहस्राणि            | <b>२२६</b>  |
| शिखामेतेन मन्त्रेग                | 30€         | श्रीपर्वत च कि श्किन्धम       | 90         | पाउराच राहुआर्             | 114         |
| शिखी सिताशुक. सान्तः              | 388         | श्रीपालवसुपालाख्यौ            | ४८०        | स                          |             |
| शितिभिरलि <u>क</u> ुलाभैः         | २२०         | श्रीपालाल्यकुमारस्य           | ४७७        | 3                          |             |
| शिर:प्रहृरगोनान्यो                | ४०३         | श्रीमण्डपनिवेशस्ते            | १४५        | सयम प्रतिपन्नः सन्         | ४६२         |
| शिरीषसुकुमाराद्यगी                | २२६         | श्रीमानानमिताशेष-             | १३१        | सयमस्थानसम्प्राप्त         | ४०३         |
| शिरोरुहैर्जराम्भोधि-              | ४५४         | श्रीमानानम्प्रनि शेष-         | १२५        | सवाहाना सहस्रागाि          | २२६         |
| शिरोलिडगञ्च तस्येष्टम्            | ३४६         | श्रुत च बहुशोऽस्माभि          | • 85       | सवेगजनितश्रद्धाः           | १६५         |
| शिरोलि <b>डगमुरोलि</b> डगम्       | ३११         | श्रुत सुविहित वेदो            | २७१        | सशुष्यद्दाननिप्यन्द-       | ४०६         |
| शिलातलेषु तप्तेषु                 | १६४         | श्रुत हि विधिनानेन            | २५४        | ससारावास एषोऽस्य           | 355         |
| शिवानामशिवैर्ध्वानै               | १६६         | श्रुतज्ञानदृशो दृष्ट-         | १६८        | ससारावासनिर्विण्णा-        | १६५         |
| शिशिरसुरभिमन्दो-                  | <i>እ</i> 88 | श्रुतवृत्तित्रयामन्त्र-       | २५३        | ससारीन्द्रियविज्ञान-       | ३३४         |
| शिष्टान् पृष्ट्वा च दैवज्ञान्     | ३७०         | श्रुतार्थिभ्य श्रुत दद्यात्   | २४५        | सस्कारजन्मना चान्या        | २७७         |
| शीतमुष्ण विरुक्षं च               | १६८         | श्रुता विश्वदिश सिद्धा        | १७७        | सस्कृताना हिते प्रीतिः     | ३५६         |
| शीलानुपालने यत्नो                 | ३२४         | श्रुतिस्मृतिपुरावृत्त-        | २६२        | सहार्य किममुख्याब्धि.      | ४६          |
| शुकान् शुकच्छदच्छायै.             | १७५         | श्रुत्वा तदादिमे कल्पे        | ५०१        | स एवमखिलैदींषै '           | ३३७         |
| शुकावलीप्रवालाभ-                  | Ę           | श्रुत्वा तद्वचन राजा          | ४५०        | स एवासीद् गृहत्यागाद्      | ३४७         |
| शुक्लवस्त्रोपवासादि-              | २७४         | श्रुत्वा ता हृदयप्रियोक्ति-   | ४७८        | स एष धर्ममावर्ज्य-         | ४५५         |
| शुचिग्रावविनिर्माएौ:              | १३२         | श्रुत्वा पुरागपुरुषाच्च       | 388        | स कदाचिद् गति का           | ४४८         |
| शुद्धस्फटिकसङ्काश-                | १३६         | श्रुत्वा सर्वार्थवित्सर्वम्   | ३७०        | सकलक्षत्रियज्येष्ठः        | ३८६         |
| शुनोऽचितस्य सत्कारैः              | <b>३</b> २२ | श्रुत्वेति देशनां तस्मात्     | २७२        | सकलनृपसमाजे                | 385         |
| शुभं श्रुतार्थसिद्धार्थ-          | ३६६         | श्रूयतां भो द्विजम्मन्य-      | २७६        | सकलमविकल तत्स              | <b>३७</b> ४ |
| शुभैः षोडशभिः स्वप्नैः            | २५६         | श्रूयता भो द्विजन्मानी        | २६६        | सकान्ता रमयामास            | २३३         |
| शुश्रुवं ध्वनिरामन्द्रो           | १३७         | श्रूयता भो महात्मानः          | 338        | स कि न दर्भशय्यायाम्       | १८४         |
| शुष्कभूरुहशाखाग्रे                | ४३७         | श्रेष्ठिनेऽनपराघाया-          | ४६७        | स कुटुम्बिभिरुहात्रैः      | १७४         |
| शुष्कमध्य तडाग च                  | 320         | श्रेष्ठिनैव निकारोऽयम्        | ४७४        | सखीमुखानि सवीक्ष्य         | ४३२         |
| शुष्कमध्यतडागस्य                  | <b>३२२</b>  | श्रेष्ठिनोऽस्य मिथोऽन्येद्युः | ४७२        | सखीवचनमुल्लडघ्य            | 980         |
| शून्यगानस्वनैः स्त्री <b>णाम्</b> | 038         | श्रेष्ठी कदाचिदुद्याने        | 388        | स गव्यूतिशतोत्सेध-         | ४५५         |
| शून्यागारस्मशानादि-               | १६६         | श्रेष्ठी किमर्थमायातो         | ४७४        | स गिरिर्मिणिनिर्माण-       | છ 3         |
| शूर्पोन्मेयानि रत्नानि            | ₹3          | श्रेष्ठी कुबेरकान्तश्च        | ४३४        | सङ्कल्पसुखसन्तोषात्        | ४६४         |
| शृण् भो नृपशार्दूल-               | २०५         | श्रेष्ठी तवेति श्रेष्ठी च     | ४७४        | सडकल्पेष्वहितोत्करार्ो     | २२४         |
| शृण् श्रेणिक सप्रश्न              | ३५८         | श्रेष्ठयहिसाफलालोकात्         | ४७६        | सङकीडतां रथाङगानाम्        | 28          |
| शेषक्षत्रिययूनाच                  | १७३         | श्रेष्ठचेव ते तपोहेतुरिति     | ४६७        | सद्भिलष्टो भरताधीशः        | २१७         |
|                                   |             | ,                             | •          |                            | • •         |

#### महापुराखम्

| सङ्ग्रामनाटकारम्भ-       | ३३६        | सत्यं भरतराजोऽयम्           | १५१        | सन्ध्यारूणां कलामिन्दोः     | २३१ |
|--------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|-----|
| सचकं धेहि राजेन्द्र-     | ₹X         | सत्यं महेषुधी जड्डघे        | २२४        | सन्ध्यास्वग्नित्रये         | 300 |
| सचकं धेहि संयोज्य        | ३६३        | सत्यजन्मपदं तान्तम्         | २६३        | सन्नद्धस्यन्दनाश्चण्डास्तदा | ४०५ |
| स चिक्रणा सहाक्रम्य      | ३६२        | सत्यजातपदं पूर्वम्          | २६१        | सन्नागं बहुपुन्नागम्        | ७१  |
| स चन्दनरसस्फार-          | ३७४        | सत्यमेव यशो रक्ष्यम्        | ४५         | स पक्वकिंगशानम्प्र-         | १२  |
| सचामरां चलद्धंसाम्       | ३४         | सत्याभासनं तैः स्त्रीगाम्   | 3 ६ १      | सपदि विजयसैन्यैर्निजित-     | 830 |
| सचित्रपुरुषो वास्तु      | ४७         | सत्येवं पुष्टतन्त्रः स्याद् | ३४६        | सपुत्रविटपाटोपः             | 325 |
| सचिवस्य सुतं दृष्ट्वा    | ४७३        | सत्योऽभूत् प्राक्तनादेश     | ४८६        | स पुमान् यः पुनीते          | ४७  |
| स चैष भारतं वर्षम्       | 338        | सत्त्वोपघातनिरता            | <b>३२१</b> | सप्तगोदावरं तीर्त्वा        | 90  |
| सच्छायानप्यसम्भाव्य-     | ७२         | सदाचार्रानजैरिष्टै-         | ं२४०       | सप्तभङग्यात्मिकेयं ते       | १४२ |
| सच्छायान् सफलान् तुङगान् | ११         | सदानमानैः सम्पूज्य          | ३७१        | सप्रगामं च सम्प्राप्तम्     | १०५ |
| सच्छायान् सफलान् तुङगान् | ७२         | सदास्ति निर्जरा नासौ        | ४६४        | सप्रतापं यशः स्थास्नु       | 3€0 |
| स जयति जयलक्ष्मी-        | 388        | सदेव बर्लामत्यस्य           | ८१         | सप्रतापः प्रभा सास्य        | ४१२ |
| स जयति जिनराजो           | १६७        | सदोऽवनिरियं देव             | १४६        | स प्रतिज्ञामिवारूढो         | 38  |
| स जयति हिमकाले           | २२०        | सदोषो यदि निर्ग्राहचो       | ४३०        | सप्रभा चन्द्रलेखेव          | ४६६ |
| स जीयात् वृषभो मोह-      | २४०        | सद्गृहित्विमदं ज्ञेयम्      | २६३        | सप्रसादं च सम्मान्य         | ११० |
| सज्जने दुर्जनः कोषम्     | ३५३        | सद्यः संहारसंऋुद्ध-         | ४०१        | स प्रेयसीभिराबद्ध-          | ७२  |
| सज्जन्मप्रतिलम्भोऽयम्    | २७७        | सद्यो <b>॰</b> गुरुप्रसादेन | ४७१        | स बहुतरमराजन् प्रोच्छितान्  | ४२३ |
| सज्जातिः सद्गृहित्वं च   | २४५        | सद्यो मिन्नाण्डकोद्भूतान्   | ४७५        | स बाह्यमन्तरङ्गं च          | 33૪ |
| सज्जातिभागी भव           | ३०२        | सद्रत्नकटकं प्रोच्चैः       | २६२        | सभापरिच्छदः सोऽयम्          | १४६ |
| सञ्चरद्भीषराग्राहै:      | <b>द</b> ६ | सद्वृत्तस्तपसा दीप्तो       | ४६५        | सभावनानि तान्येष            | ३२५ |
| सञ्चितस्यैनसो हन्त्री    | ३५५        | सद्वृत्तान् धारयन् सूरि 🕆   | २५५        | समं ताम्बूलवल्लीभिः         | 53  |
| सञ्जातानुशया साऽपि       | ३६०        | स धर्मविजयी सम्प्राट्       | ३२५        | समं समञ्जसत्वेन             | २६५ |
| स तं स्यन्दनमारुह्य-     | 5          | सधान्यैर्हरितैः कीर्णम्     | २४१        | समं सुप्रविभक्ताङ्गम्       | २२३ |
| स ततोऽवतरन्नद्रेः-       | १०४        | सधूपघटयोर्युंग्मं तत्र      | १३८        | समक्षमीक्षमाराषेषु          | २०५ |
| स तत्र जिनदोषेरा         | ४७७        | सध्गीचीं वीचिसंरुद्धाम्     | १०         | समग्रबलसम्पत्त्या           | १३६ |
| स तद्वनगतान् दूराद्      | 58         | स नगो नागपुन्नाग-           | ७३         | समञ्जसत्वमस्येष्टम्         | २६५ |
| स तमालोकयन् दूरात्       | 58         | सनर्मसचिवं कञ्चित्          | ३२७        | समन्ततः शरैश्च्छन्ना        | ४०५ |
| स तस्मै रत्नभृङगारम्     | १००        | सनागमसनागैश्च               | १२४        | समन्तादिति सामन्तैः         | १०४ |
| स तां प्रदक्षिग्गिकृत्य  | ३१५        | स नाग्न्यं परमं बिभ्रत्     | २१०        | समन्ताद् योजनायाम-          | १४० |
| सतां वचांसि चेतांसि      | ४२६        | सनातनोऽस्ति मार्गोऽयम्      | ३८६        | समभ्यर्च्य समाहवास्य        | ४२५ |
| सतां सत्फलसम्प्राप्त्यै  | ५०६        | स निमित्तं निमित्तानाम्     | ३२६        | समवायाख्यमङ्गं ते           | १६३ |
| सता बुधेन मित्रेगा       | ४१३        | स निवेदितवृत्तान्तो         | १७६        | समवेगैः समं मुक्तैः         | ४०१ |
| सतामसम्मतां विष्वग्      | १८०        | स नृजन्मपरिप्राप्तौ         | २७७        | समस्तनेत्रसम्प्रीत-         | ३८० |
| सति चैवं कृतज्ञोऽयम्     | ३४४        | सन्तानार्थमृतावेव           | २५१        | समस्तबलसन्दोहम्             | ३७८ |
| स तु न्यायोऽनतिकान्त्या  | ३३२        | सन्तुष्टान् स्वे वने शूरान् | <b>≂</b> Ę | स महाभ्युदयं प्राप्य        | २८६ |
| स तु संसृत्य योगीन्द्रम् | २६६        | सन्त्यब्धिनिलया देवाः       | 3 €        | समांसमीना पर्याप्त-         | १४  |
| सतोरगमितिकम्य            | 308        | सन्त्येवानन्तशो जीवा        | २४१        | समागतः स इत्येतिन्नश्चेतुं  | ४६६ |
| सत्कवेरर्जुनस्येव        | ३५४        | सर्निध च परगबन्धञ्च         | १७४        | समागत्य महाभक्त्या          | ४५७ |
| सत्कारलाभसंवृद्ध-        | ३२०        | सन्धिवग्रहचिन्तास्य         | 52         | स मागधवदाध्याय              | १२० |
| सत्कृतः स जयाशंसम्       | २०६        | सन्धिवग्रहयानादि-           | 308        | स मातङ्गं वन यस्य           | 55  |
| सत्यं दिग्विजये चक्री    | १८४        | सन्ध्यातपतपान्यासन्         | १८८        | समानदत्तिरेषा स्यात्        | २४३ |
| सत्यं परिभवः सोदुम्      | 85         | सन्ध्यादिविषये नास्य        | ३६         | समानायात्मनाऽन्यस्मै        | २४३ |

| <b>गनामकारायनुक्रमः</b> | ደሂሄ |
|-------------------------|-----|
|                         |     |

| समापतच्छरवात-                | २०७   | सरत्ना निघयो दिव्याः         | 233 | सर्वेऽपि जीवनोपायं          | ४७४          |
|------------------------------|-------|------------------------------|-----|-----------------------------|--------------|
| समीपर्वातन्येकस्मिन्         | ४६६   | सरसिकसलयान्तस्पन्द-          | १२६ | सर्वेऽपि वृषभसेन-           | प्रश्        |
| समुच्चरन् जयध्वान-           | १२०   | सरसा कमलाक्षिभ्यः            | ४१८ | सर्वेऽप्यासन्नभव्यत्वाद्    | 848          |
| समुच्छितपुरोभागा-            | २७    | सरसानि मरीचानि               | 53  | सर्वोऽपि विधिनिर्मुक्ता     | १६६          |
| समुत्थाय सभामध्ये            | ३५६   | सरसिजमकरन्दो-                | १६  | सलीलमृदुभिर्यातै            | <u>- ۲</u> ۷ |
| समुत्सृजेदनात्मीयम्          | 382   | सरसीजलमागाढौ                 | २०४ | सवज्रमिए।पाकस्य             | ४६१          |
| समुद्धृतास्रसम्पृक्त-        | ४०३   | सरस्तरङगधौताङगाः-            | `હય | सवन सावनि सोऽद्रिः          | १०४          |
| समुद्भटरसप्रायैः             | २०२   | सरस्तीरतरुच्छायाम्           | २६  | सर्वीमता भृश रेजुः          | १०२          |
| ससुद्रदत्तसारूप्यम्          | 889   | सरस्तीरतरूपान्त-             | 33  | सवागतिशयो ज्ञेयो            | ३३४          |
| समुद्रदत्तो ज्वलनवेगस्य      | ४६५   | <b>मरस्तीरभुवोऽपश्यत्</b>    | 88  | स वा प्रएाम्य तीर्थेशम्     | ४३६          |
| समुद्रमद्य पश्यामः           | 38    | सरस्यः स्वच्छसलिला           | २५  | स वैश्रवणदत्तोऽपि           | 885          |
| राग र , तमि , ज              | ₹3,   | सरासि कमलामोदन्              | 80  | सवतो वीरलक्ष्मी च           | ४१७          |
| समेत्यावसरावेक्षाः           | १३१   | सरासि ससरोजानि               | ٦ ا | स शसितव्रतोऽनाश्वान्        | 305          |
| समौवितक स्फुरद्रत्नम्        | 30    | सरित रोहितास्या च            | १२३ | स शरो दूरमुत्पत्य           | १२०          |
| सम्पत्सम्पन्नपुण्यानाम्      | ४३७   | सरितोऽम् सम सैन्यै.          | 59  | स शिखामगायोऽमीषाम्          | १४५          |
| सम्पूज्य निधिरत्नानि         | २६१   | सरितोऽमूरगाधापा-             | ६८  | स शैल <sup>.</sup> पवनाधूत- | ७३           |
| सम्प्रत्यकम्पनोपऋमम्         | ₹७०   | सरितो विषमावर्त-             | २०७ | स श्रीपालकुमारक्च           | ४६३          |
| सम्प्रदायमनादृत्य            | २८४   | सरिद्वधूस्तदुत्सङगो          | 58  | स श्रीमानिति विश्वतः        | ₹ १          |
| सम्प्रधार्यमिद तावद्         | १५२   | स रेमे शरदारम्भे             | २३२ | स श्रीमान् भरतेश्वरः        | १७१          |
| सम्प्राप्तभावपर्यन्तौ        | ४३३   | सरोजरागरत्नाशु-              | १३६ | स सत्कारपुरस्कारे           | २११          |
| सम्प्राप्तश्च तमुद्देशम्     | १२०   | सरोजल समासे                  | २   | ससत्त्वमितगम्भीरम्          | ४३           |
| सम्प्राप्य नवधा पुण्यम्      | ४५२   | सरोजलमभूत् कान्तम्           | २   | ससम्भ्रम च सोऽभ्येत्य       | 33           |
| सम्प्रेक्षितैः स्मितैर्हासैः | ६५    | सरोवगाहिनिर्णिक्त-           | ৬ধ  | ससम्भ्रम सहापेतु            | ४३८          |
| सम्भाषितश्च सम्भाजा          | १०५   | सरोवगाहनिर्धृत-              | ७३  | ससम्भ्रममिवास्याभूद्        | ४६           |
| सम्भूय बान्धवाः सर्वे        | ४६०   | सर्पिर्गुडपयोमिश्र-          | ४७३ | स सर्वमनुभूयायात्           | ४७२          |
| सम्भोगैर्वनमिति निर्विशन्    | ৩৯    | सर्व प्राग्ही न हन्तव्यो     | ३१३ | स सर्वाश्चक्रवर्त्युक्त-    | ४६३          |
| सम्यग्दृष्टिपद चान्ते        | २१६   | सर्वगुप्त प्रियप्रान्त-      | ३५७ | स साधनं सन भेजे             | ६६           |
| सम्यग्दष्टिपदं चास्माद्      | २६७   | सर्वज्ञाय नमोवाक्यमर्हते     | २६६ | स साध्वसा सलज्जा सा         | ४३२          |
| सम्यग्दृष्टिपद चास्माद्      | २६६   | सर्वतोभद्रमारुहय             | ३७८ | स सा सा तत्तदेवैषा          | ४४३          |
| सम्यग्दृष्टिपदं चैव          | २६५   | सर्वद्वन्द्वसहान् सार्वान्   | १३४ | स सेहे वधमाऋोशम्            | २११          |
| सम्यग्दृष्टिपद बोध्यविषयं    | ३०६   | सर्वभूपालसन्दोह-             | ३६१ | सहसान् सरसां तीरेषु         | ę٥           |
| सम्यग्दृष्टिपदं बोध्ये       | ३०५   | सर्वमङगलसम्पूर्गे-           | ३७६ | सहकारेष्वमी मत्ता           | २ <b>१</b>   |
| सम्यग्दृष्टिस्तवाम्बेयमतः    | ४०६   | सर्वमेतत्समाकर्ण्यं बुद्धिम् | ₹8₹ | सह वक्षोनिवासिन्या-         | ३६५          |
| सम्प्राट् पश्यन्नयोध्यायाः   | 3     | सर्वमेतत्सुखाय स्याद्        | 338 | सह सार्थेन भीमाख्यम्        | ४६६          |
| स यजन् याजयन् धीमान्         | २७६   | सर्वमेतन्ममैवेति मा मस्था    | 980 | सहसा सर्वतूर्याणाम्         | ३८४          |
| स यस्य जयसैन्यानि            | 308   | सर्वमेधमयं धर्मम्            | २८१ | सहिता चित्तवेगाख्या         | ४८७          |
| सर.परिसरेष्वासन्             | ७२    | सर्वरत्नमयैदिव्येर्भूषा-     | ४६२ | स हचादिपरमब्रह्मा           | २ <b>८१</b>  |
| सरःसरोजरजसा                  | २     | सर्वरत्नान् महानील-          | २२७ | सहचोत्सडगे लुठन्नव्धिः      | 5 X          |
| सरक्षान् घृतभूपालान्         | 858   | सर्वशान्तिकरी ध्यातिम्       | ४२५ | साशुकर्ममिवोद्यन्तम्        | ४७४          |
| सरजोऽब्जरज.कीर्ग-            | १७५   | सर्वंसह क्षमाभारम्           | २१० | साक्षात्कृतप्रस्थितसप्तपदाथ | ५१५          |
| सरित सरसीतीर हस              | 8 E X | सर्वस्वस्य व्ययोऽत्राथ       | 388 | साक्षिए। परिकल्प्येनम्      | ४७३          |
| सरत्नमुल्वरणविषम्            | ४०    | सर्वारम्भविनिर्मुक्ता        | १६५ | साक्षेपमिति सरम्भात्        | ४८           |
| सरत्ना निधयः सर्वे           | २१८   | ) सर्वोद्धगसङ्गत तेजो        | १७७ | सा घनस्तनितथ्याजात्         | २३२          |

## महायुराखम्

| साङग्रामिक्यो महाभेर्यः      | २००         | सा वैश्रवगदत्ता च                | ४६७         | सुतारचतुर्दशास्यान्ये      | ३५८         |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| साङगो यद्येतयाऽचैवम्         | 305         | सा वैश्रवणदत्तेष्टा              | ४६५         | सुता सागरसेनस्य            | 864         |
| सा चिन्ता जननीत्यस्य         | २३५         | साऽऽशाखनिः किलात्रैव             | ४४२         | सुतीक्ष्णा वीक्षणाभि-      | 800         |
| सारोपं स्फुटिताः केचिद्      | १०२         | साऽशोककलिकां चूतमञ्जरी           | ोम् २३१     | सुदूरपारगम्भीरम्           | <b>३</b> ५५ |
| सा तदाकर्ण्य सञ्चित्य        | 850         | सिंहर्क्षवृकशार्दुल-             | १६६         | सुधीर्गृहपतिर्नाम्ना       | २३५         |
| सा तुण्डेनालिखन्नाम          | そとえ         | सिहवाहिन्यभू च्छाया              | २३४         | सुन्दरेष्वपि कुन्देषु      | ३७३         |
| सा तु षोडशघाऽऽम्नाता         | २५४         | सिंहा इव नृसिंहास्ते             | १६७         | सुप्रयोगां नदीं तीत्वी     | 90          |
| सादिनां वारवाणानि            | २४          | सिंहासने निवेश्यैनम्             | <b>१</b> २७ | सुभगेति च देव्यस्ताः       | ४७७         |
| <b>साधनै</b> रमुनाकान्ता     | ६४          | सिंहासनोपधाने च                  | २८४         | सुमतिस्तं निशम्यार्थम्     | ०७६         |
| साधारणास्त्विमे मन्त्राः     | ३०१         | सिंहो मृगेन्द्रपोतश्च            | 388         | सुमत्याख्यामलाः            | ३६४         |
| सा घुनीबलसंक्षोभाद्          | 03          | सितच्छदावली रेजे                 | १           | सुमनोवर्षमातेनुः           | ११          |
| साधु वत्स कृतं साघु          | ३२०         | सितांशुकधरः स्रग्वी              | 33          | सुमनोवृष्टिरापप्तद्        | १३७         |
| साधुवादैः सदानैश्च           | ४३१         | सितातपत्रमस्यो <del>च्यै</del> : | च च         | सुमुखस्तद्दयाभारमिव-       | ४३१         |
| साधूक्तं साधुवृत्तत्वम्      | १८०         | सितासिता सितालोल-                | ४३२         | सुरखेचरभूपालाः             | ४३६         |
| सानुकम्पमनुष्राहचे           | २४२         | सिद्धदिग्विजयस्यास्य             | २६१         | सुरदुन्दुभयो मन्द्रम्      | १४४         |
| सानुजोऽनन्तसेनोऽपि           | ४१६         | सिद्धविद्यस्ततो मन्त्रैः         | ३००         | सुरदेवस्य तद्वाक्यं        | ४३७         |
| सानुरागान् स्वयं रागात्      | ४३४         | सिद्धशेषां समादाय                | ३७७         | सुरदौवारिकारध्य-           | १३८         |
| सान्द्रपद्मरजःकीर्गाः        | ७३          | सिद्धशेषाक्षतैः पुण्यैः          | ₹3          | सुरम्ये विषये श्रीपुराधिपः | ४८१         |
| सान्ध्यो रागः स्फुरन् दिक्षु | १८८         | सिद्धार्चनविधि सम्यक्            | २५१         | सुरसा कृतनिर्वाणाः         | 5 ?         |
| सापि मुक्त्वा कुमारं तम्     | 885         | सिद्धार्चनां पुरस्कृत्य          | २४३         | सुरा जातरुषः केचित्        | १४१         |
| सा पुरी गोपुरोपान्त-         | १५१         | सिद्धार्चनादिकः सर्वो            | २४७         | सुरारगामभिगम्यत्वात्       | १३६         |
| साऽब्रवीदिति तद्वृत्तम्      | 865         | सिद्धार्चासिन्निधौ मन्त्रान्     | ३००         | सुराश्चासनकम्पेन           | २१=         |
| सामजं विजयाद्यांख्यम्        | <b>¥3</b> ₹ | सिद्धार्थपादपांस्तत्र            | 3 🕫 🤊       | सुराष्ट्रेषूर्जयन्ताद्रिम् | ६२          |
| साम दर्शयता नाम              | १८०         | सिद्धार्थोऽत्राह तत्सर्वमिति     | ३६६         | सुरेन्द्रजन्मना मन्दराभि-  | ३०५         |
| सामन्तानां निवेशेषु          | 38          | सिन्धुरोधो भुवः क्षुन्दन्        | 399         | सुरेन्द्रमन्त्र एषः स्यात् | २१६         |
| सामवायिकसामन्त-              | 808         | सिन्धोस्तटवने रम्ये              | ६३          | सुरेभं शरदभाभम्            | ३३          |
| सामात्यः स महीपाल-           | २१७         | सुकण्ठा पेतुरत्युच्चैः           | १६४         | सुरैरासेवितोपान्ते         | 688         |
| साम्नाऽपि दुष्करं साध्या     | <b>१</b> ६२ | सुकान्तोऽशोकदेवेष्ट-             | ४४४         | सुरैरित्यचितः प्राप्तः     | २१८         |
| साम्प्रतं स्वर्गभोगेषु       | २४८         | सुकालश्च सुराजा च                | ३२४         | सुरैरुच्छितमेतत्ते         | 688         |
| साम्राज्यं नास्य तोषाय       | १५८         | सुकेतुः सूर्यमित्राख्यः          | ४३६         | सुलोचनां महादेवीम्         | 888         |
| साम्प्राज्यमाधिराज्यं स्यात् | २८८         | सुकेतुस्तत्र वैश्येशः            | ४५५         | सुलोचनाप्यसंहार्यशोका-     | ४०४         |
| सायंत्रातिकनिःशेष-           | ₹⊏          | सुकेतोश्चाखिले तस्मिन्           | ४७८         | सुलोचनाभिधाकृष्टि-         | ३७३         |
| सायकोद्भिन्नमालोक्य          | 33€         | सुखं काले गलत्येवम्              | ४४४         | सुलोचनामनोवृत्ति-          | ४३२         |
| सायमुद्गाहनिर्गिक्तैः        | २३१         | सुखप्रमागौः सम्प्राप्य           | ४४४         | सुलोचनामुखाम्भोज-          | ४३१         |
| सारङगोऽयं तनुच्छाया          | २४          | सुस्रासुखं बलाहारौ               | 388         | सुलोचनाऽसौ बालेव           | ३६४         |
| सारदारुभिरुत्तम्भ्य          | 668         | सुगन्धिकलमामोद-                  | १७५         | सुलोचनेति का वार्ता        | ४२६         |
| सा रात्रिरिति सँल्लापैः      | ४१७         | सुगन्धिपवनामोद-                  | १३८         | सुलोचनेति नः               | ४२८         |
| सार्धं कुवलये नेन्दुः सह     | ३६८         | सुगन्धिमुखनिश्वासा               | <b>१</b> २  | सुवर्णघातुरथवा             | २७७         |
| सार्धं समाधिगुप्तस्य         | २६४         | सुगन्धि सलिलं गाडगम्             | 388         | सुस्वनन्तः खनन्तः खम्      | 3€&         |
| सार्वज्यं तव वक्तीश          | १४२         | सुचिरं सर्वसन्दोह-               | ४०७         | सूत्रं गराधरैर्दृ व्धम्    | ३१०         |
| सालत्रितयमुत्तुङग-           | १४६         | सुजयश्च सुकान्तश्च               | ४०२         | सूत्रमौपासिकं चास्य        | २५०         |
| सावद्यविरतिवृ तम्            | २७१         | सुतः कुबेरिमत्रस्य               | ४४८         | सूनुः स्तनितवेगस्य         | ४६२         |
| सावनिः सावनीवोद्यत्          | 35\$        | सुता विमलसेमास्य                 | 868         | सूर्यांशुभिः परामृष्टाः    | १३६         |

| श्लोकानामकाराधशुक्रम                    | ı, |
|-----------------------------------------|----|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •  |

XXX

| सूर्याचन्द्रमसी वा           | ₹38   | स्कन्धावार यथास्थानम्              | ४३४         | स्मितमालोकितं हासो              | २३०         |
|------------------------------|-------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| सृष्टिः पितामहेनेयम्         | ३८८   | स्कन्धावारनिवेशोऽस्य               | 69          | स्मितेष्वासा दुरोद्भिन्नो       | २२५         |
| सृष्टचन्तरमतो दूरम्          | ₹ १ ३ | स्खलति स्म कलालापाः                | ४३२         | स्मितैः प्रसादैः सञ्जल्पैः      | ξX          |
| सेनानीप्रमुखास्तावत्         | १५२   | स्तनाङगरागसम्मर्दी                 | 989         | स्मृत्वा ततोऽर्हदर्चानाम्       | ३२४         |
| सेनानीरपि बभ्गाम             | 33    | स्तनाब्जकुड्मलैरास्य-              | २२४         | स्यात् परमकाङक्षिताय            | 338         |
| सेमान्तो वृषभः कुम्भो        | ३५६   | स्तुति निन्दा सुख दु खम्           | १६६         | स्यात् परमनिस्तारक-             | 308         |
| सेमान्य बलरक्षाये            | ३८    | स्तुतिनिन्दे कृति श्रुत्वा         | <b>३</b> ५२ | स्यात् परमविज्ञानाय             | 335         |
| सेवागरौ. पृथिव्यादि-         | २६२   | स्तुत्वा स्तुतिभिरीशानम्           | ३१६         | स्यात् प्रजान्तरसम्बन्धे        | ३१४         |
| सैनिकैरयंमारुद्धः            | २३    | स्तूपाश्च रत्ननिर्मागाः            | 3 8 8       | स्यात् प्रीतिमन्त्रस्त्रैलोक्य- | ३०२         |
| सैन्ये च कृतसन्नाहे          | २६६   | स्त्रीरत्नगजवाजीनाम्               | २२=         | स्यात् समञ्जसवृत्तित्वम्        | २६४         |
| सैन्यैरनुगतो रेजे            | १५१   | स्त्रीषु मायेति या वार्ता          | ४४७         | स्यादस्त्येव हि नास्त्येव       | १४२         |
| सैवानुवर्तनीया ते            | 939   | स्थलाब्जशडिकनी हसी                 | २०          | स्यादवध्याधिकारेऽपि             | ३१३         |
| सैषा चतुष्टयी वृत्ति-        | 337   | स्थलाब्जिनीवनाद् विष्वक्           | १२१         | स्यादेव स्त्री प्रनृत्यन्ती     | ४५०         |
| सैषा निष्कान्तिरस्येष्टा     | २६४   | स्थलाम्भोरुहिग्गीवास्य             | १२१         | स्यादस्य सुलमप्येवम्            | ३३८         |
| सैषा सकलदत्तिः स्यात्        | २४३   | स्थलेषु पद्मपद्मिन्यो              | २०          | स्याद्यत्किञ्चिच्च सावद्यम्     | १६७         |
| सोऽचल प्रभुमायान्तम्         | १२४   | स्थानाध्ययनमध्याय                  | १६३         | स्यादारेका च षट्कर्म-           | २८२         |
| सोऽचल शिखरोपान्त-            | છ 3   | स्थानान्येतानि सप्त स्युः          | २४५         | स्याद्दण्डचत्वमप्येवम्          | ३१४         |
| सोढुमर्क खलस्तेजो            | ४११   | स्थानेऽन्यस्मिन्न्यधादेनम्         | ४८७         | स्याद्देवब्राह्मग्गायेति        | २६५         |
| सोऽतप्यत तपस्तप्तं           | २१४   | स्थालीना कोटिरेकोक्ता              | २२६         | स्यान्निरामिषभोजित्वम्          | 3 8 8       |
| सोत्पला कुब्जकैर्दृब्धाम्    | २३३   | स्थित प्राक्तनरूपेगा               | ४८६         | स्यान्निरामिषभोजित्वम्          | २७१         |
| सोदर्या त्व ममादायि          | ५०१   | स्थितश्चर्यां निषद्याम्            | २११         | स्रग्वी सदशुको दीप्र            | २५७         |
| सोऽदाद् विशुद्धमाहारम्       | ३२५   | स्थितस्तत्र स्मरन्नेवम्            | ४८८         | स्व ग्राममृगरूपेगा              | ४८४         |
| सोऽधीती पदिवद्यायाम्         | ३२८   | स्थिता पश्चिमपादाभ्याम्            | ४०३         | स्व मग्गिस्नेहदीपादि-           | २८४         |
| सोऽनुरूप ततो लब्धा           | २५२   | स्थिता तत्रेव सा कीर्ति            | ४१६         | स्व स्वापतेयमुचितम्             | २८६         |
| सोऽन्त पुरे चरेत् पात्र्याम् | ३४६   | स्थिता सामयिके वृत्ते              | १६२         | स्व स्वाम्यमैहिक त्यक्त्वा      | २५४         |
| सोऽन्वयं स पिता तादृक्       | ४२०   | स्थित्वा महेन्द्रदत्तोऽपि          | ३८१         | स्वकामिनीभिरार्रव्ध-            | 987         |
| सोऽन्वीय विक्त चेदेवम्       | १७४   | स्थिरप्रकृतिसत्त्वानाम्            | ६६          | स्वकुलान्युल्मुकानीव            | १५५         |
| सोपप्रदान सामादौ             | १८०   | स्थूलनीलोत्पलाबद्धस्फुरद्-         | ३७१         | स्वगुरगोत्कीर्तन त्यक्तवा       | २८७         |
| सोऽपश्यन्निगमोपान्ते         | १३    | स्नपनोदकधौताद्रगम्                 | २४८         | स्वगुरुस्थानसकान्ति-            | २४४         |
| सोऽपि प्राक् प्रतिपाद्यैतत   | ४७३   | स्नेहनेप्टवियोगोत्थ <sup>े ।</sup> | ४०५         | स्वगेहादिषु सम्प्रीत्या         | ३७४         |
| सोऽपि सर्वे. खगै. सार्धम्    | 308   | स्पन्दत्स्यन्दनचक्रोत्थ-           | ३६२         | स्वच्छ स्व हृदय स्फुट           | 50          |
| सोऽभिषिक्तोऽपि नोत्सिक्तो    | २२२   | स्पृशन्नपि मही नैव                 | २७६         | स्वतटस्फटिकोत्सर्पत्            | १२४         |
| सोऽभेद्यो नीतिचुञ्चुत्वाद्   | १७३   | स्फुटद्वेरगृदरोन्मुक्तै.           | 58          | स्वतटाश्रयिगी धत्ते             | 38          |
| सोऽय चक्रभृतामाद्यो          | 38    | स्फुटन्निम्नोन्नतोद्देशै           | 58          | स्वतन्त्रस्य प्रभो सत्यम्       | १५०         |
| सोऽय नृजन्म सम्प्राप्त्या    | २५६   | स्फुटालोकोऽपि सद्वृत्तो            | ४१२         | स्वदेव्या चित्रसेनायाम्         | ४८८         |
| सोऽय भुजबली बाहु-            | १७२   | स्फुटीकरएामस्यैव                   | ३३६         | स्वदेशे वाक्षरम्लेच्छान्        | ३४६         |
| सोऽय साधितकामार्थ            | ३२४   | स्फुरज्ज्य वज्रकाण्डम्             | ४६          | स्वदेशोद्भवैरेव सम्पूजितो-      | ४१४         |
| सोऽयमष्टापदैर्जुष्ट्रो       | १३४   | स्फुरदाभरगोद्योत-                  | १७६         | स्वदोद्रुमफल इलाघ्य             | १८२         |
| सोऽस्त्यमीषा च               | ३४६   | स्फुरद्गम्भीरनिर्घोष               | १४१         | स्वपक्षरेव तेजस्वी              | १५४         |
| सौभाग्येन यदा स्ववक्षसि      | ४२३   | स्फुरन्मिंगितटोपान्त-              | १३५         | स्वपूर्वापरकोटिभ्याम्           | <b>१</b> २२ |
| सौधोत्तुङगकुचा भास्वद्       | 880   | स्फुरन्मौर्वीरवस्तस्य              | ४६          | स्वप्नाना द्वैतमस्त्यन्यद्      | 328         |
| सौनन्दकाख्यमस्याभूद्         | २३४   | स्फुरत्परुषसम्पात-                 | 52          | स्वप्नानेव फलान्येतान्          | 323         |
| सौरभेयान् स शृङ्गाप्र-       | 88    | स्फुरत्पुरुषशार्दूल-               | १६६         | स्वप्राच्यभवसम्बन्धम्           | ४६२         |
| , 6                          |       | "                                  | ,           | `                               | • •         |

## महापुराचम्

| स्वप्रारानिर्विद्येषदच                            | २५६                | स्वास्वैः शस्त्रैनंभोगानाम् | V- 0         | ( <del></del>                              |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------|
| स्वप्राग्वययसन्तुष्टैः                            | 747<br>808         | स्वाहान्तं सत्यजाताय        | ३०४<br>१०४   | हा दुष्टं कृतमित्युच्चैः                   | ₹0 <b>€</b><br>>u0 |
| स्वभावदुर्गमे तन्नः                               | ११७                | स्वीकुर्वन्निन्द्रयावासम्   | २६४<br>३३६   | हा मे प्रभावतीत्याह                        | 3 x 8              |
| स्वभावपुरुषे चास्मिन्                             | १७३                | स्वीकृतस्य च तस्य           | ३३६<br>३४५   | हा मे प्रभावतीत्येतद्                      | ४४६                |
| स्वभावसुभगा दृष्टहृदया                            | 358                | स्वीकृत्य शयनाध्यक्षम्      | ४४५<br>४५०   | हाराकान्तस्तनाभोग-                         | २२६                |
| स्वभावसुमगा पृष्टहृषया<br>स्वभुक्तिक्षेत्रसीमानम् | १२४                | स्वेदबिन्दुभिराबद्धः-       |              | हारिगीतस्वनाकृष्टैः<br>करिकाः किरानेस्योजी | <b>१</b> २         |
| -                                                 | १६३                | स्वेन मूर्ध्ना बिभत्येष     | २७           | हारिभिः किन्नरोद्गीतैः                     | <b>१</b> ६         |
| स्वभ्यस्तात् पञ्चमादङगाद्<br>स्वयं कस्यचिदेकस्य   | १२४                |                             | १२३          | हारोऽयमतिरोचिब्णुः                         | <b>پ</b> ر د       |
| स्वयं च सञ्चिताघाति                               | ४२५<br>४२५         | स्वैरं जगृहुरावासम्         | 33<br>Ye     | हास्तिनास्यं पुरं तत्र                     | ३४८                |
|                                                   | ०५२<br>४६२         | स्वैरं न पपुरम्भांसि        | -            | हा हतोऽसि चिरं जन्तो-                      | ४४२                |
| स्वयं तदा समालोच्य                                | •                  | स्वैरं नवाम्बुपरिपीतमयत्न-  | ७६<br>२-॥    | हिमचन्दनसम्मिश्र-                          | ४४६                |
| स्वयं धौतमभाद् व्योम-                             | X<br>V-=           | स्वोचितासनभेदानाम्          | २ <b>५</b> ४ | हिमवज्जयशंसीनि                             | १२१                |
| स्वयंत्रभः सुरस्तस्माद्                           | ४० <b>५</b><br>~~- | स्वोपधानाद्यनादृत्य         | २ <b>५</b> ४ | हिमवत्पद्मयोगं ङगा                         | ३६४                |
| स्वयं मनोहरं वीगां                                | ४४६                | ,स्वोक्ते प्रयुक्ताः सर्वे  | ३५२          | हिमवद्विजयोद्देशौ                          | २२२                |
| स्वयं महान्वयत्वेन                                | ३३२                | ₹                           |              | हिमवद्विधृतां पूज्याम्                     | १३                 |
| स्वयं व्यघूयतास्योच्चैः                           | २१८                | _                           |              | हिमवानयमुत्तुङगः                           | १२२                |
| स्वयं स्तनितवेगोऽसौ                               | ४८२                | हंसपोत इवान्विच्छन्         | १८६          | हिमाचलमनुप्राप्तः                          | 388                |
| स्वयमर्घपयं गत्वा                                 | ३७४                | हंसयूनाब्जिकञ्जल्क-         | १०           | हिमाचलस्थलेष्वस्य                          | १२१                |
| स्वयमपितसर्वस्वा-                                 | ६४                 | हंसस्वनानकाकाश-             | ₹            | हिमानिलैः कुचोत्कम्पम्                     | २३०                |
| स्वयमागत्य केनात्र                                | ४३८                | हंसाः कलमषण्डेषु            | २६           | हिरण्यवर्मग्ः सर्व-                        | ४६२                |
| स्वराज्यमधिराज्ये                                 | २६०                | हंसोऽयं निजशावाय            | २०           | हिरण्यवर्मगा ज्ञातजन्मना                   | ४६०                |
| स्वर्गं समुदपद्येताम्                             | ४६८                | हटत्पटकुटीकोटि-             | ४३४          | हिरण्यवृष्टि धनदे                          | 325                |
| स्वर्गोद्यानश्रियमिव हसति                         | ሂሂ                 | हत एव सुतो भर्तु-           | ४२०          | हिरण्यसूचितोत्कृष्ट-                       | 348                |
| स्वर्धुनीशीकरस्पद्धि-                             | 5                  | हतानुचरभार्यात्र            | ४८८          | हुम्भारवभृतो वत्सान्                       | Ę                  |
| स्वधुनीशीकरासार-                                  | १२६                | हत्वा भूमौ विनिक्षिप्त-     | ४७१          | हृतसरसिजसारै-                              | ४४४                |
| स्वलक्षरामनिर्देश्यम्                             | २५४                | हयान् प्रतिष्कशीकृत्य       | ४०३          | हृतालिकुलभङकारः                            | <b>२३</b> १        |
| स्वलक्ष्मीव्याप्तसर्वश्यः                         | ३७८                | हयेनैव दुरारोहाज्जये-       | ४२६          | हृत्वा सरोऽम्बुकरिराो                      | ७६                 |
| स्वविमार्नीद्धदानेन                               | २५७                | हरन् करिकराकार-             | ४४४          | हृदये त्विय सन्निधापिते                    | ४२२                |
| स्ववृत्तान्तं समाख्याय                            | ५०२                | हरिएगिप्रेक्षितेष्वेताः     | २५           | हृदि धर्ममहारत्नम्                         | ३५४                |
| स्वसारं च नमोर्धन्याम्                            | १२८                | हरितैरङकुरैः पुष्पैः        | २४०          | हृदि नाराचनिर्भिन्ना-                      | 308                |
| स्वसौभाग्यवशात् सर्वान्                           | 30€                | हरिद्रारञ्जितश्मश्रुः       | २८           | हृदि निर्भिन्ननाराचो                       | ४१६                |
| स्वस्तीक्ष्वाकुकुलव्योम-                          | १२५                | हरिन्मिएाप्रभाजालै:         | १३२          | हृद्यैः ससारसारावैः                        | १६                 |
| स्वागःप्रमार्जनार्थेज्या-                         | २१७                | हरिन्मिएप्रभोत्सर्पैः       | ४४           | हृष्टः सुप्रभया चामा                       | ४२५                |
| स्वाजन्यानुगमोऽस्त्येको                           | २१७                | हरिन्मिगप्रभोत्सर्पेः       | <b>5</b> لا  | हेत्वाज्ञायुक्तमद्वैतम्                    | २७०                |
| स्वादरेगौव संसिद्धिम्                             | ३७४                | हरिन्मिएामयस्तम्भः-         | १७७          | हेमपत्राङ्कितौ तन्व्याः                    | २२६                |
| स्वाद्यं चामृतकल्पाख्यम्                          | २३६                | हरिवाहननामाद्यो             | 30%          | हेमस्तम्भाग्रविन्यस्त-                     | १३७                |
| स्वाध्यायमिव कुर्वाणाम्                           | 53                 | हरीन्नखरिनिभिन्न-           | १३४          | हेमाङ्गदं ससोदर्यम्                        | ४४४                |
| स्वाध्याययोगसंसक्ता-                              | १६७                | हविः पीयूषपिण्डेन           | २१८          | हेमाङगदकुमारेण                             | ४३४                |
| स्वाध्यायेन मनोरोधः                               | १६२                | हिवष्पाके च धूम्रे च        | ३०१          | हेमाङगदसुकेतुश्री .                        | ३६४                |
| स्वानुरागं जये व्यक्तम्                           | ५०१                | हसन्तमिव फेनौघैः            | ४०           | हेयोपेयविवेकः कः                           | ४३७                |
| स्वामिसम्मानदानादि-                               | 308                | हस्तितन्त्रेऽश्वतन्त्रे च   | ३२८          | हैमनीषु त्रियामासु-                        | १६४                |
| स्वामीष्टभृत्यबन्ध्वादि-                          | २८६                | हस्तिनां पदरक्षायै          | १०३          | हैयङगवीनकलशैः                              | 83                 |
| स्वायम्भुवान्मुखाज्जाताः                          | २८०                | हस्त्यश्वरथपत्त्यौघम्       | 385          | ह्रदस्यास्य पुरः प्रत्यक्                  | १२३                |
| स्वावासं सम्प्रविश्योच्चैः                        | 3,58               | हस्त्यश्वरथपादातम्          | <b>६</b> २   | ह्रस्ववृत्तखुरास्तुङ्गाः                   | २७                 |
| VIII 4 4 41 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4         | . , .              | Gunara manaf                | 71           | Q121/12/16 116 Anti                        | 13                 |